

विश्व के महान् पुरुष, श्रिह्मां के सच्चे पुजारी, स्वतन्त्र भारत के निर्माता, राष्ट्रिपता महात्मा गांधी जी का श्रमर सन्देश भारतीय स्वतन्त्रता की सदेव रज्ञा के लिये यह परम आवश्यक है कि—

# स्वदेशी वस्तुयें अपनाएं

इसी ग्राधार पर

देश के प्राचीन और सुविख्यात कार्यालय के निर्मित-

ग्रचार, मुरब्बे, चूर्गा, चटनी, ग्रकं, गुलकन्द, शर्वत ग्रीर खुशबूदार तेल इत्यादि प्रयोग में लाइये।

बिहारीलाल घासीराम खारी बाबली स्ट्रीट, देहली।

टेलीफोन नं∘ ६३६⊏

तार\_क्र\_पता "अचार"

# भार त

### फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स लिमिटेड बिल्ही

राष्ट्र की सेवा में राष्ट्रीय उद्योग

श्रिष्ठित पुंजों जारी पुंजी

५,००,००,००० रु० २,०१,००,००० रु०

जारा पूजा प्राप्त पंजी

80,42,000 80

सर्व प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली हानि का बीमा लिया जाता है

श्चानित, मरेक्ट, माल का मातायात (रेल, मोटर, समुद्री व हवाई जहाज द्वारा ) कारलानों में भवदूरों की, जोरी, व्यक्तिगत, हवाई तथा हवाई कहाज की हर ककार की दुर्वटनाए इत्यादि !

शाखायें:---

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पूना व लखनऊ एजेन्सियां सवत्र भारत में

> परमेश्वरीपसाद गुप्त करल मैनेकर

# एम्पायर स्राफ इगिडया

लाइफ एश्योरेन्स कम्पनी, लिमिटेड

प्रधान कार्यावय-एम्पायर हाउस, बस्बई । (स्थापित-१८६७)

५० वर्षी का नीमे का अनुभव और सेवा

सम्पत्ति बगभग ८ करोड़ रुपये

शीमियम की दरें कम, सुदृद्धता,

सेवा,

भुरचा

सेठ रामरतन शुप्ता (चेवरमैन) रीशनलाल (बनस्स मैनेक्र) रामगोपाल गुप्ता (मैनेकिंग डायरेक्टर)

दिल्ली, पूर्वी पञाप और राजपूरामा भादि की शाखाए --

नर्द दिल्ली ४४ क्वीन्स वे **ब्रुचियाना** फिरोकपुर रोड् अजमेर कवहरी रोड

मांच केने दरी --- के बहाद विकास

क्षे० सी० **स्ट्रा** 

कमहरा राष्ट्र के० झार० विदानी

# १९४७ १९४८

गाडोडिया-गरिवार व्यापारी और व्यवसाय के चेत्र में एक अमें से है । ख़रदा फरोरा, **योक फरोरा, कमीतन धवे**च्ट तथा रुपया लगाने वालों के रूप में उनके स्वतन्त्र स्थापार के ३१ वर्ष तथा स्थापारिक स्रतुमव के ४० से मी साविक वर्ष कम्पनी की सम्पत्ति है। अपनी स्थिर एवं हड नीति के कारब उसने व्यापारिक उतार-बढ़ावों में अपना स्थान न केवन बनाये ही रक्खा अपित उसित की और अधानर होता रहा है । सरका सबसे पूर्व-अत्येक जागरूक व्यापारी का नारा है और होना चाहिये ।

समय की ताति के साथ हमने अपनी व्यापारिक सेवाओं का चेत्र विस्तृत तथा आपकी आवश्यकताओं के अनकल ग्राधनिक बना लिया है। जापके पूर्व सन्तोष के साथ-साथ हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिये।

#### कपडा

क्यापारी तथा कमीशन एजेन्ट--

एकः यनः गाडोदिया एएड सन सिमिटेड

( प्रवान कार्यातय - ववर्स )

ज्ञाख। एं

**भ**हमदाबाद — दिल्ली

अमृतसर --- जयपुर

#### रुडें

सिनेक्टरस चौर स्टाक्स्ट--गाडोदिया बदर्स सिमिटेड

( प्रधान कार्यासय- वर्माई ) ( विनिंग फैस्टरी-अकोट ) मारतीय मिलों को बढिया कई सप्लाई करते हैं हमाय विशेषकान एक सात नीय है

शाखाएं

यकोसा — शेगांञो

स्रकोट

# १६४८ में

### गाडोदिया बैंक में ग्रपना कारोबार रखिये

(शेइस वैक) प्रधान कार्याखय --- वरमर्थ

#### सुरक्षा तथा सेवा

श्राधकृत प्'जी भदाशुदा पुंजी

२०००००० रू 1000000 To

बोर्ड माफ डाइरेक्टर्सः---

भी सेठ एक ॰ एन० गाबोदिया, देहती ( चेंचरवैथ )

बी डी॰ शर्मा, स्वनपुर

मी जानरेक्स बी० एस० मोतीसमा, चन्नई

म कनसम्बन 'बनाब' बन्दई भी भार० ती॰ गाडोरिया, वेंड्सी

२२ शासार -- रवेन्सिना सर्वत्र



🖈 भर्जुनस्य प्रतिह्ने हे न दैन्यं न पलायनम् 🖈

मूल्य १)

वर्ष १५ ] मंगलवार १ वेशास्त्र २००५, १३ ऋप्रैल १६४८ [ऋंक १

### नव जीवन नव प्रागा चाहिये!

[ भी खद्यशस्त्र मह ]

रक्त किस विष-रम्ब वरा को नव वीवम नव प्राच्च चाहिये। कुठित गति हु ठित संस्कृति को क्रयना पथ निर्माच चाहिये।

'बुक बुक' की हुदय विद्युरक प्वति है ब्राइल दिश्य प्राच है, हुपैस कार रहे हैं मच हो, नजी एक रहे सविचान हैं। क्यामय क्याम भूपर कोते, स्वत्यर प्रस्तक येथ सुन्हें हैं, निवादि प्रकारित, हिंगू दिशान बड़, महानाए रहत साम कप हैं। काड़े तीन हाथ के तर में मण उद्दिल निसीय पियान, हिंगू बुक्त सी उक्त उत्तरों, पीर चीर सुद्ध समिसायां।

> सूनी सप्पर, सत्य स्वर्ग हुल, नोलो, कैसा श्रान चाहिये १ रह्म जिस विध-सन्य दुग्हें क्या नव बीवन मन प्रास्त्र चाहिये १

द्धत राष्ट्रवी सिंशा काती, महा काल बागे क्षत यह में, गाए नाश की? महानाए के द्वन पहते गर्वन पह पह में ! स्वयं नरह की कमूत बाटने बाबा हमने काव को दिवा, क्लबना का, दवा कमें का प्रेम मूर्वित दिवा को दिवा, विकक्षी कीमत, पर निर्मेष पर वानि सुन मरस अवेता हो कमा, किस क्यारि की का क्षति से बीसा निरण क्येश हो गया,

> उनके अनुमानी नर को है वस उसकी असकान आविष्ः! राज्य विस्तरण अस को नव व्यवन नव प्राप्त आविष्टः!

बीका विर न रहा पक्ष पक्ष में, प्राच प्राच में, रोम रोम में, बीका विकार रहा पूर्वी पर, वहा में वह में, लोम लोग में, हवे प्राच वो, हो लांच रो, पक्ष विवाध पुत्र विकारी है, इसे बात हो, श्रुव्य कान रो, चीवन ही निम्लेच प्रकृति है। कोने को यह के लिए वरा पर रिन स्वरित का लोक बना है, क्रिक्टि-इस्च के लिए वरा पर रिन स्वरित का साबोक कता है।

> कहित है इतिहास दुम्हारा, कितना और प्रमास चाहिए। थक क्रिका निकश्च करा को नव चीवन नव प्राचा चाहिए।

स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हैत को श्वा हमारा यत्वये महत्वपूर्व कार्य है। बाव हमारा प्राप्तवये स्वरान्त है। वह स्वाधीनता हमारे जालों जात या कहाव हैगमकों के कह-तहन कीर स्वाप्त वह है। हत्वित्य हरूपी रखा के जिए हमें कीर मी अधिक तत्वके, उत्पाहबान् तथा तत्व होने की व्यावश्यकता है। हमें महत्वपूर्व प्रस्त की जोर राष्ट्र का स्वाप्त आहु स्वराने के जिए 'रैय रखा — जाई अधित करने का निश्चय किया

अप्र व शिक्क्सी दो सदियों तक मारत का निरंतर शोवक करता रहा और का यह यहा से बाने को विवश हुआ, तो वेद हमारे समझ्बे सरूक में. बहा सकाई अज्ञाने का नाम नथा, एक ऐसी जिन्न प्रकासित कर गया, विश्वपे समस्त देख मस्म हो गया देश के अनेक संस्ट बीरान हो गये. सासों हिन्द सौर मुस्ल क्षांत मारे गये. बावल हो गये या प्रपने शायदादा के प्रश्वार को सदा के लिये कोक कर सर्वी गर्मी से वचने को साभव पाने या एक एक दाने अपन के लिए सरसने सगे । कीर इतसे भी आविक भवेकर नात यह हुई कि हिन्दू और मुख्यमान — चिनकी एक राष्ट्रीवता थी, यक दूकरे के शत्रु हो गये और हमारी भारतमातान वाने कन तक के सिप काविकत हो गई। और जन दो माई अस का श्रापनी चायदाद का बटवारा का क्षेते हैं, तब उनमें नित्व नये महमडे पैदा होते रहते हैं । यही हाला आज हमारी श्चपना मातुम्मिका है। यह दो परस्पर किरोची सबझे में विमक्त हो गई है।

वस्तिम सीग निदिय सरकार के **बकेत पर ही साम्प्रदाविकता का बहर** फैकारही भी कौर उसी की इच्छा तथा कुटनीतियों के परिचामस्वरूप पाकिस्तान का निर्माय भी हका। काम भी बिटन ब्रतर्राष्ट्रीय चेत्र में उसकी सद्यायता कर रहा है। ब्रान्तरिक शासन में भी उसे ब्रिटिशों का सहयोग प्राप्त हो रहा है । इतकाकारक अप्रेषों का मुख्यमानों या वस्तिमसीय से सहय प्रेम नहीं है. का निश्चित है। ब्रिटेन सन्तर्राष्ट्रीय राख नौति के स्वार्थमयी संपर्ध में भारत का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता, वह उसकी कारका है -- फ़ोर वह ठीक भी है। इस्रहाए ब्रिटेन की नीति भारत के विकद देखे एक शहू को शक्तिसम्पन्न कराने की है, को उसे अन्तर्राष्ट्रीय व कार्थिक स्वार्थों में पूर्व सहयोग दे सके । पाकिस्तान के बेता पिछलो कई वर्षों से ग्रॅंग को के हवो में सेसरहे वे । जाब भी पाकिस्तान उन्हीं के हाथों में सेस रहा है।

X X X विश्वती एक वदी तक विश्व वर बुदोप का तमाव रहा । बाज एकिया सम्यादकीय

### हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय नीति व सुद्वा

क्षपनी महत्तवाध् द इन्हर उठ सहा हुई। एशिया की वह वाएति स्वमा बक्ष सामाध्यकारी राजों के ब्रिक स्वागत बेम्ब नहीं है। वे आब प्रशिवा की विक्रियाकी का में देखने को उत्तक नहीं है। प्रारत्वर्षे, वर निश्चित है कि एशिया का नत्स्य करेगा और यूरोपियन देशों के चक्रम्पद से उनकी मुक्त दिलाने में विशेष सहायक सिद्ध होगा। एशिया को कमबोर रहते देने का सबसे क्रव्हा उपाय भारत को बदा नित नई समस्वाकों में उक्तमाचे रहने देश है और मास्त को परेशान करने का साधन साम पाकिस्तान है, वा उनकी मुद्री में है । कारमीर पर पाविस्तान की सहायता से क्रकाख इसाकी मध्यका है। यही कारका है कि भारतवय के अनेक नेता भी प्रत्यञ्च या श्राप्तर स्त्र रूप से श्रास शुद्ध के खबरे की बात करने सगे हैं।

मारतवय युद्ध नहीं चाहता । उत्तके मादर्श भीर उरुक्षे परपरा ही इसके विपरीत है। पिर भमविषय के मान नेता समाद बाशोक ने किस तरह म० बद्ध के प्रश्लिस के सर्वेश को अपनावा था, म॰ गांची के आदेशों व अमर बिलदान से ऋाष मारत मी उसी तरह व्यक्तिय व शान्ति की भावना से अन प्राचित है। साप्रदायिक प्रकरा, विश्व शांत समानता. न्याय. मानवता स्रोर विश्ववन्यत्व कादि कादर्श ही बस्त मारत का क्रपनी सम्प्रति है -- और सतार को भी इसकी वही देन है। पर-द्र इन प्रारशों की सुनश्ती इनिया में रहकर इम बयार्थ की उपेद्या नहीं कर सकते। स्थायतो अस्तन्त कठोर है, उसमें हिंसा है, होप है, स्वार्थ है और है प्रतिहिंसा की ज्यासा । इमारे राष्ट्रनेटा सदा शान्ति और मम के इन्द्रक रहे. इसी के किए अपने प्रास्तविय देश तक के दो सबद करने पर तैयार डा गये। केकिन हमारी बादर्शवादिता देख को महान रस्तपात से बचा नहीं एकी। इसके क्रिप्ट पठोरवा, हदता वतर्कवा क्रीर शक्तिकी क्रपेक्षाची। इस स्वय मते वे, इमने दूधरों से भी मसाई की बाशाकी और वहीं हम मुलकर बैठे। श्राव मी इमें सदेह है कि बाव्हींबाद क्रीर निश्चिन्तका के कारब हम वही मुख फिर न कर वैठें। इसी इकि से वस्तुत बर् अहि प्रकाशित किया भी रहा है।

आव संवार की स्थित बहुत विकास है — ११३१ से भी अविक पेनीही। सक और क्योरिका कांक्र और प्रमान की प्रतिस्था में को पड़क्क और प्रमान की प्रतिस्था में को पड़क्क कर रहे हैं, उनके कह में प्राच करी शह बाने का भानवार्वे का रहे हैं। इस्ते बंध में क्सने के बाद किए निकलको क्रिन हो वायमा । इसीसिंह साथै हेर्ने अन्तरीक्षीय रावनीति क सम्बन्ध में बहुत सामिक सतके रहना होना। एक दफा प्रस्ति विवासी कहीं प्रश्वकित दुई, तो फिरन आपने कितने एहाँ को उसमें मस्मसाख होना पकता है। वस्तत सासराप्र की जीगोलिक स्थिति और सीमाक्रोंके कारबा मलेडी बालम अवग क्या रक्षते हो, फिन्ह बस्ततः गय ममस्त विरव को जलग जलम सबडो में विभक्त नहीं किया का सकता। विकास ने समय और स्थान की दूरी को शून्य कर दिवा है। विश्व के एक कोने में हुई प्रशास प्रमान एक खबा में दूसरे पर पक्ता है इसलिए ग्राज वह भीर भी स्विक सावश्यक है कि हमारी सन्तर्रा ष्ट्रीय राजनीति अधिक सावधानतापूर्य हो, प्रादर्श उतका प्रापार प्रकरेन हो परन्तु व्यवहार मार्ग की छोर से इस क्राले न मृद् लें।

बन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की दिन प्रतिदिन बहती हुई पेचीदशी बुद्ध को सगातार निकटसा रही है। समेरिका में खुसे काम अन्युद्ध की चर्चाहोरही है। व्यमेरिकन राष्ट्रपति मि० टू.मैन की नई त्रिसची यावना — सैनिक शिक्सक. माशक योजना भीर शस्त्रास्त्र निर्मास को भी हैनरी बाजैस तथा ब्रिटेन के कई विचारकों ने यह को निकटसर साने वाला घोषित किया है। समेरिका के मृतपूर्व विदेशसम्बद्ध भी वन्स ने ४ थ वसादों में ही अमेरिका के प्रान्तरांशीय सक्ट में पढ़ने की सम्मावना प्रकट की है। ब्रामेरिका के वर्तमान रक्षाशक्तिक भी फोरस्टक ने भी कहा के काकन कतरेकी चिन्ता प्रकट की है। एक श्रमेरिक्म प्रोफेक्ट à न्यस्यर के पूर्व ही कत द्वारा कवार को इकामे की भविष्यकाष्ट्री की है जूरोप में चेकासावेकिया के बाद प्रदर्श, कास्ट्रिया क्रम या ईरान पर रूखी जाक मक्' की संमावना क्रम्तर्राष्ट्रीय सकट को समाचार बहाती बासी है। एक बार बळ सारम हो भीर हमारा भारत -- विसे संख्य बामरीका होनी में म का वसमूर्वक प्राप्ता सर्वोगी बगाने को उस्तुक हैं ---क्रपने को संदर्भ केते रक्त रकेका, वह बहना कठिन है। प॰ सवाहरवास मेहक वे कल्पन बहुतापूर्वक भारत को कराव रस्त्रों की कार्यवा की है किया वे नद बानते हैं कि विभिन्न परिवित्रतियों ने समी <u>इन्ह समय है, इसी ब्रिट वे भी के क्रपहर्वें</u> में ते कम हराई की क्षेत्रे की सम्मानन iğ fo sp ren

and a tally and the same

के साथ साथ शक्त क्याला व बावस्थव है, इस क्ष्म को इमारे सक वेता इप्रांवम कर अने हैं। इसी क्रिन वे उपर कराने हैं और आध्य में बैजिए रीवारियों के प्रक्षि उपेक्षा नहीं विकारी क परी है, यह चरोप का विषय है। यस्त देवस करकार भी वसकेता धौर हेना अप सामध्यें ही ब्राव राष्ट्र की रखा करने में समर्थ नहीं है। समस्त बनता का पूर्व सहयोग सरकार को प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्र की भावरयकता अपने नहीं साती चाहिए, किसान, मक्दर, दस्तकार, व्यापारी, उद्योगपति, खधारक कनस्य बोर धरबारी कर्मचारी — प्रत्येक के हृदय में वह भावता चवा बायत रहती पादिए कि राष्ट्र उत्तर है। की उपनी स्ता में उसे क्याना मान श्रदा करता है । वस, वही सुक्त ठर्रेश इत सक की प्रकाशित करने में है ।

#### इस अञ्च के सम्बन्ध में

वह सा क किया उद्देश को सामने श्लकर निकासा गया है, उसकी चर्चा क्षपर की शई है। विषय के विविध महत्वपर्या पश्चाको पर १म. इसमें चाहते हुए मी, बेस नहीं दे वके। सावदश्च 4178 41 642 SRIBITE \$, 20 क्षिए पृक्षो की रुख्या इमे अपनी बोजना से बहुत कम रखनी पड़ी, परिकासत-श्रातेक शायरवक विवयों की पर्या इस ' नहीं कर एके। सनेक सेसकों ने खेक भी प्रकाशक होने से सह गर्ने। सक्तरका के मुख्यत तीन अप होते हैं — श्रन्सर्शशिय शक्षनीति, सेना और **बनस** का सहयाग । इन दीनो पश्चको पर कुछ क्षेत्र दिये अने हैं। इमारी सरकार की नीति की दम काकोचना इमाय उद्देश नहीं है, फिर मी हम प्रस्तेक रे विषय पर स्थलक इंडिक) आहं से फिल्डन की प्रकृष्टि को आवश्यक मानते हैं. इसीकिए ऐसे केल भी दिने मने हैं। हम यह फिर त्यह काना चाहते हैं कि शह क्रफ निकास कर गुद्ध के भागी. सकरे से बनता को भगम द व बाकस्थि करना इमारा उद्देश्य नहीं है। वहस समय है। क्यूब्र ही वाले कीर पाकि कान के नेता सपनी विश्रम परिस्थि-तियों क्रमण स्टब्रांड के कारक क्रमती महावियों से बाब बाबायें केंद्रिन इक मीसी असंगय नहीं हैं और उर्क रिचेति में शिन्द एक साम के किए औ माविका न हो, नस नहीं हम इंच औड़ के हारा प्रतिपादन करना काहते 🖏 इस स्वय तैयार रहें, पाचने इस्ते वन्यवित सातरिक क्षेत्र से सम्बद रहें। समार्ग्याप रावनीति वे स्म क क्त के विश्वकायु वर्ते न समिरिका की क्षि इस में दिशा शह के आवरियों की क्रम को प्याप और की, हो एन सर



भारतीय सेना जनता की सेना है, उसका प्रत्येक सनि<sub>क</sub> देश के सम्मान का प्रहरी है।

### भारत की श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति

[ प० जवाहरतास नेहरू ]



आवि स्थव द्वर की वर्ष है। कोग फिर एक नवे द्वार mba विश्व-सद्ध---की सामस्य करने संगे है है। बसे बाबा है कि निषट सक्ति में gg नहीं किनेमा । मारत काहता है कि हब राष्ट्र प्रानी स्वतंत्रता का उपमोच हरें और मारत को मी ऐका करने दें। हम शास्ति चाहते हैं और इसे बनाने read के किए व काश कि प्रयस्त करेंगे। प्रसारी किसी कान्य देश के प्रति कोई हर्मादना नहीं है और न किसी के विकस

इमारे मन्सवे ही हैं. किन्यु वदि कोई देश हमारे विदय काममबास्मक विचार रक्तवा है तो हम उक्क

सामना करने को अक्टुत है। इम किसी कमबोर क्वीर गिरे हुए देश के नागरिक नहीं हैं और चैनिक हति से समया किसी मी मन्य हिंह से मनमीत होना हमारे बिह्न मुख्या की बात होगी। मैं हर बात से नहीं बबयवा कि यदि किती वड़ी शक्री के दम पर कामान कर दिया, तर्व इमारा स्था होबा । निस्तन्देह उठते हमें 🗺 हानि वहेच उन्हों है और हव उन्हें क्सी भी हो सबते हैं । किन्तु आबिर, अरीव हें इसने क्षपने राष्ट्रीय कान्द्रोक्षन हारा संकार की सबसे बड़ी श अपो में से एक का विरोध किया है। इसने उत्तक एक साब तरीडे से विरोध किया और एक इद वड़ उर वरीके से बक्स मी हुए। बुके वर्तकवित सन्देश नहीं कि वदि हमें दूरे हे हुए समय देखना पढ़ा, भीर वैनिक इष्टि से इम इन वड़ी शक्तियों का क्षायता न पर सके. तो इमारे किए वह केहतर होगा कि इस अपनी बास्सा को शिक्षने तथा प्रापने बादकों को बोकने क्री अपेवा दूवरे वरीकों से और वृतरे जिल्लारी है सहैं।

> इपारी नीति क्या हो हुन से पूछा बाता है कि साब

का कि विश्व पर दुख के बादत फिर के सक्ताने को है और देश

इस का एक शुरु में सम्मिक्तित हो रहे 🖁 हव हमारी—हमारे देश की —नीवि क्या होती। मैं तो समभ्यता इंकि इमें बाबसरवादिता के द्रांप्रकाश से भी बावनी जीति के विश्वव में स्वष्ट, हैमानदार श्रीर स्वतंत्र होना चाहिये । किसी श्रवसर विशेष वर हमारी नीति स्था हो, यह करना बढ़ा कुढिन है, क्यों कि स्थितिया दिन-

चारता हो । इमें केवल राजनीतिक दृष्टि से ही प्रवातन्त्र की श्र्वा में सहयोग नहीं देना है आविक मामलों में भी यह देखना है कि कहीं किसी के साथ पक्षपात सथवा दुर्म्बद्दार तो नहीं किया व्यवस्थ है।

मुक्त से कुछ सागों ने कहा है कि हमें कमबोर और परदक्षित देशों का

#### भारतीय सेना देश के सम्मान की प्रहरी है

मारत की सेना बनता की सेना है। उसने देश तथा बनता की सेना करने का ऋत किया है। इस शान्ति के प्रेमी है और शान्ति तथा बद्भावना सा प्रसार सपने देश में चाहते हैं, विक्से हमारे देश में रहन सहन की स्थिति उन्नत हो क्रीर देश सक्तिसाली व समुद्ध वने । परन्तु शान्ति तथा स्वतन्त्रता तभी कायम रक्षी वा वक्ष्या है, यदि इमारे वात शक्तिशाली सेना हो स्रोर हमें दूतरे देशों वा सादर माध्य हो। स्वतन्त्रता का मूरूप सतत सावधानी है। इस किए हमारी बादर्श सेना होनी चाहिए वा कराव पासन, निषम बढता तथा निप्रवता में किनी मी बन्द देश की दुसना में जा तके। हमारे लैनिकों को सनिष्टकारी बाबती तथा सामग्रायिकता को खेड कर तमूचे भारत के लिए लोकता चाहिये । सारत के प्रत्येक रोतिक को यह स्था स्मरण रखना चाहिए कि वह देख के सन्मानक प्रहरी है। मारतीय सेना ने एक तम स्तर स्थापित किया है और उसी के अनुसार हमारे सैनिक की परीचा होगी।

--- अवाहर साल नेहरू

ब-दिन तेवी से बदल रही हैं। यह हो सकता है कि किसी समय परिस्थितिकश हमें एक ऐसी हुताई का चुनाव करना पदे. किसे इम बीरों की अपेका कम बुरा समस्त्री हो । किन्दु कर कि हम इस देश में प्रवातन्त्र साहते हैं और हमारी बहु स्नामिसाया है कि मारत एक स्वतन्त्र कोर पूर्व क्यासम्मन्म राज्य के रूप में रहे, वह स्वामाविक हैं कि हम देखे किसी मी प्रवस्त का विरोध करें, को सतार में प्रवार्शनीय विद्यान्तों को विनष्ट करना

साथ देना चाहिये और साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिने । बूतरी क्रोर, वह भी मान की कभी है कि इमारी करकार को सन्तर्राष्ट्र व गुरुव ही में किशी एक का शाब देना चाढिने ।

हो वकता है कि ऐसे वमय वार्ये, बद कि भारत को इत समदा उस चिक्र भा साथ देना पढ़े। हमें किन्हीं परिस्थि-विश्रों में किसी साम्राज्यकादी सक्ति का वस्त्र मी महस्त करना पड़ सकता है। किन्त वह तभी होगा, वन कि हमें दो

बुराइयों में किशी एक को जुनना होगा। इसका खनाव करते समय हमें यह देखना होगा कि दोनों में से कीन शी बगई कम है। तथापि, एक वामान्य नीति भी इहि से मैं इसे अच्छी नीति नहीं सम-अस्ता ।

#### किसी गृट से न बंधेंगे

ऐसे भी सोग हैं, जो वह करते हैं कि 'पाकिस्तान के रावनीतिक व्यक्तिक चतर है। व्यावशारिक प्राने के करका है बाग्स अमेरिकन गुट में अन्स्त्री हार्ड से देखे बाते हैं, बन कि हम सर्वेश मित्र विद्दीन हैं।' वह स्तीग ठीफ इन कोगों की तरह हैं, वो सब वो के विकट कार्य के बान्दोक्षन के समय बह कहा करते ये : 'विका एक पक्त कुटनीतिक है, बा बाबजों से जो चारता है. से सेता है और इम हैं कि प्रत्येक सकाई में हार बारे हैं।

मैं इन जोगों से कईगा कि सब बसे राष्ट्रों की वैदेशिक भीति जुरी तरह बात-कुल रही है। कापनी बेदेशिक नीति के मुलमृत विद्यान्ती का निरुपय करते समय, इम अपनी पिछुकी परम्पयाओं बीर पिछली प्रतिहा को सपनी साखो में को कम नहीं कर सकते । हमें उन नैतिक विदान्तों का वाथ देना है। इस कोई क्रोटा सा शह नहीं है, को किसी बढ़े देश के विक्रुलग्गू वन काए और उसकी हा में हा मिलाते रहें।

भक्ते ही हम वैनिक प्रीर बीचोसिकहत्ति से इतने सशक नहीं कि दूसरे इम्बर स्परक करने माथ से भवभीत हो कार्ये । किन्दु इस अपने पैरों के नक पर सबे होने के लिए पर्यात ग्रहित्वाको हैं और किसी भी देश की सैनिक शबित से बरने वाको नहीं हैं। इस पददक्षित और गिरे हुए देशों का साथ देंगे । किन्दु फिसहास हम ऐसे किसी भी अन्तर्गष्टीय अन्तरे में क्षि नहीं लेंगे. विस से इमाय खैवा सम्बन्ध न हो ।

[शेष प्रष्ठ १० पर ]



**बह** सीमा, बहा हमारी मातृभूमि मारतका को दो खयब में किमक किया गया है।

परत्वर न सब है हैं आथका उसी प्रकोधन से बाकावा के नाथ न मिला वार्य । रावाको के कतिरिक्त, सेमपति कीर मन्त्री शादि नित्री महस्त्राकांशाओं औ पूर्ति के किये जि हता काम तक किन्दान-बात बाहि के वो कार्य किया करते वे. उनका भी प्रकातन्त्र के बग में बहत भव नहीं रहेता ! तथावि सभी हमारे देख की बनता में सार्व बनिक मावला का विकास इतना कविक नहीं हवार है कि इस सब से हम मचया निश्चिम हो वर्षे । इसारे वार्वत्रनिक कायक्षीयो तक में बामी रहसकता ऐसे ही स्वक्रियों की है. वो सार्वेत्रनिक कार्य स्तोत वेदा की सा देश की उद्यति की भावना से उतना नहीं करते बितना सान्तरिक सहभाव की तुष्टिके लिये। स्रोर इस प्रकार के सार्व

पार्टियों के बेला करने देश की राजिका च्च मनी मति क्षणका न कर के**प**क मिन्य कारतेकर ने चीवितक, विवेकी क्ष बनुकाब करते हुए अपन को में इन विदेशी-बारीबिय तथा बारियक सादशों की क्यम समाधे का हठ बाव-सें। ऐना हमें पर इन सामीकित स्था सपरिपन्य चादशों की करवें काले साबे सपने देश की कारशबक्ता को तो मण ही बाते हैं और इन बाद तों के खान-काम में उनम कर बहुवान वास्ते हुए भी, विदेशियों का साथ तथा त्वकेक की शांनि कर बैठते हैं। वही कारक है कि मेनाचा का रावनीतिक वार्टी सकी से त्तवा प्रवक्त रामने का यस्न किया काता है। परन्त वन तो पार्टिनों के वार्नकर्ता वैनिको व सन्य नरश्चरी सर्ममारिको तक को क्रमना क्रानुवाको बनाने तथा करते विचारों से प्रशासित करने करो है। 🛲 वात मर्वकर है। इस बोकिस से हसके देश के बचना चाहिये।

बहसक्यक राजाओं कीर विकास की समाप्ति के समान ही, हमाकी सेनाओं तथा वैमिकों के संगठन में भी परस्था-गत करूव विरुवास बनित बुसहबी का सी प्राणः करत हो शबा है व्यन्त हतें बादर्श भीर व्यवहार में समन्त्रम करके न कहाने की अपने पूर्व पुरुवाओं की पुरानी उस मुक्त से जब भी बच्चे की साव-रवकता है, विशवह साम हमारे देश के विदेशी चामान्ता बहुमा उठाते १दे हैं। इमारे पूर्व पुरुषाओं की नीति विदेशिकों के वित बढ्या उदास्ता, समा, सारित्य, मनुष्वता, सहिष्क्रता, विश्ववन्त्रस्य साहि उच गुका से प्रशासित रही कोर उनसे बार बार हानि उठाकर भी हमारे पर्यं बॉ ने गुर्कों की कार से बाल मीयना बचका इनका निगवर करना उचित नहीं समस्य । समे भव है कि हमारे वर्तमान शासक भी. प्रश्राणी और उनकी विद्याची के कारब सम्मावित समुचाति व्यक्त हार करते हुए हमारे पूर्व में की मूखी को न दक्त वैठें। देश की रक्का के विके बावरवक है कि शासक को बम नीति भीर व्यवहार नीति के ग्रेट को प्रका धानि रमभा से बीर नह वर्ग का मार्ग वर्मां-चार्वों के शिवे ब्राइक्ट स्ववहार के मार्ख पर डी चले। बदि सास ६ वर्ग के मार्ज पर चलने की चेशा करेंगे ता उनकी पुचि इतनी सन्तर्भृती हो सारगी कि वे विदेशों की सैनिक उन्नति को समक्ष उनकी प्रमान-विस्तार की चेकाकों वक को उपेक्ष की हाहि से देखने सब कार्वेग और क्रमनो सेना को समर्थ ननःवे के प्रवरनों पर वजेष्ट व्यान देना स्रोह बैठमे, बिवने पेंद्र की रक्षा वक्कामन ही

सीमा-वर्षी ज्यवस्था वेश रहा के विश्व दूपरे व सू की

### हमारी रज्ञा-समस्या के तीन पहलू

सुर्वामान युद्ध- कमान्त का कावार वैश्व निक हो बाने के कारब और विकास की कृम से बी स्थान की दूरी, हा को पर वानावार की दूरी, हा को पर वानावार की युद्ध का कारब हिन्दी की प्रवार वानावार की युद्ध का कारब हिन्दी की प्रवार वानावार की युद्ध की प्रवार वानावार की युद्ध की प्रवार वानावार की युद्ध की प्रवार वानावार की विश्व की प्रवार वानावार की वानावार वान

१. हमारा च्या-तरिक निर्वनतार्थे ।

२. इमारी नीमायतीं व्यवस्था । ३. और इमारा विवेश नी त ।

भारतक्षं के प्राय- मभी धेर्नवालिकों (स्ववेद्धा सार विदेशी, दोना) न एक स्वर क । खंडान्द्र की है 'क दनारे विदेशा साम्रत्या बहुषा हम री ही साम्यापक निवंगतासों के कारब साने साम्यापक निवंगतासों के कारब साने साम्यासा मण्डा होते रहे भीर हमारी विवेकतासे प्रायन्तरा साव सी —

क रश ६ अनेक खुटे बुटे रन्तम शक्य में बटे रश्ना और उनके शक्यां की क्रम्पर ऐंगी तब शक्योंगिक पनि सर्का कर पह बूनरे के विकट पनरेशी क्षक नाजा की नश्चनता होन में भी संकोध नहीं करते थे।

न्द्र नारताय राजाओं का अपने प्रकृति विद्या तक के विदाय दार कका शार उनके प्रतिकिती संपन्त की उनुस्ता ध्येणा कुत्ल का अभास

ग उनकी मेनाको सभा शस्त्र और स्रा > कस्त्राको की सेनाका भा [ भी रामगोपान विचालकार ] यस्तान्तों की कुला में होन होना। प्रात्तकाल से पूर्व कर मार्टिश सामा विदेशी माक्रमताका के सामरिक साक्तों और गुद्ध प्रचालियों को चानना दो दूर रहा, बानने के प्रशाद भी उन्हें बचनाने का चनने के प्रशाद भी उन्हें बचनाने का चनने के प्रशाद भी उन्हें बचनाने का चनने के प्रशाद में

ब. बनता के. विशेषता वे निका के, वार्मिक तथा लामाविक झल्ब विश्वता । गौड़ा के कहने पर हिम्बू रखके करने प्रत्य रख देने की कशिक्षा तो अधिक है ही, यह भी सर्व दे कि तिवाहिया का सान-यान झादि का झतीम परोब होने के करा खान-यान झादि का झतीम परोब होने के करा खाने करा हो रह पाती थी।

इ रावा और रोनापति भागः वैव-तिक महरनाव्याचा को पूर्ति के लिए सब्देने ने, देश के लिए सब्दा कन्य किसी वायवानक डटेस्ट की पूर्व के लिए नहीं। इना करण कमापरियों के शत्रु से साला में कहानियों से वस्त्र हतिश्वात मन पढ़ा है।

शताब्दियों की दानता के पश्चात कब देश के स्वतन्त्र इप्ते पर इमारा जा नवा शबनीतिक गठन हो रहा है, उनमें वे ब्रान्सरिक निर्वेशकार्थे बहुन कुछ हुर हो बाने की झाला है। इस सम्बन्ध में देश के स्वरूप होने के परकात, स्वर्त बड़ी बात यह इसे है कि बहुर्सक्वक स्वतन्त्र राष्ट्राची भी परम्परागत स्वतन्त्रता वमात होकर छनकी तिवावर्षे भी एक हिन्दुस्तान देश का श्रंग वन यानी है। प्रवातः वाव व्यातरिक कावन में वो केन्द्रीय तरकार **की क्रतेक उक्तम**ानों का श्रन्त हो ही बावता, देश पर सहा प्राप्त-मन्द्र होने की दक्षा में भी बढ़ सद सही रदेगा कि अपने ही देख के विविध राजा वैव के करवाओं की पूर्वि के किए करी सनिक सार्यकरों सनेक सबकरों पर वेपहिक आर्य की पूर्वि के सिये वार्य-सनिक साम तक सा विस्तान कर बैठवे हैं। हतने हमें तथा सावधान स्वत्रन साहरण— विशेषतः देश पर नास-साहरण की करा में।

पर त इस प्रकार के स्वार्थ-साध सार्ववनिक कार्यकर्ता नेवल हमारे ही देख की ब्राव-स्था में नहीं फुबते-फलते। क्षार के अन्य भी अनेक देशों में इनका समाय नहीं है । येद केवल न्य व शाचिक सम्याका हो सकता है। और इनकी बगई से देश को बचाने बाधकमात्र तपाव बनता स्त्र शिक्षस और व्ययति है। जिल देश की बनता बितनी बायत, सुविचित, सुनगठित और व्यवस्था बद्ध (डि-िप्सिय्ड ) होगी, वह देश उठना हा इन स्वार्थ शब्द 'सार्थ-वनिक नेताओं? की बगडकों से बचा रहेगा। पर द्वा बनका के किसाबा और व्यविका वह काम दिन हो दिन ना बरत चार बरत ा नहीं हो सबता। वह दो परिस्थितियों के ब्रानुसार बावश्यक रमय सम कर ही होगा और कर तक यह पूर्व नहीं होगा तब तक हमारी रखा-वसस्य प्रत-स्कामी ही रहेगी।

स्मित्रों के वर्षा ग्रेस, रेश ग्या की हिंदी है, प्रस्तर किरोवी विकित्त सम्बद्धारों और पार्टिमां का होना भी हानिकार है। विकाद सम्बद्धार स्थान प्रमुख्य स्थान स्थान

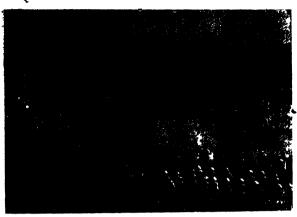

रवाबीनता के समारीह में राष्ट्रीय सेना का उल्लास

क्रोर में इन वंकियों में सकेट करना बाइता हूं, बह है हमारो सीमा-वर्षे कावस्था। ब्रिटिश काला से पूर्व तक इमारे देश पर श्राविकतर श्राक्रमण स्वन म ग न. और ने मी, उत्तर-परिचमी दिशासे ही हुए थे। उन क्राकनकों को शक्ते के लिए केवस वसकान् व्यक्त-सेना पर्याप्त होती। परन्त अप तो देख पर बता. स्थल और साक्त्रश्च. किसी मी माय संबीर किसी भी विका से काक-समा शासकता है। बार्क इस देश की श्लार्थ सभी सीमाओं हर क्लब न् और बोबबी सेना रचवें के बाति-कि. हम बापनी सैनिक व्यंत्रस्था ऐसी रक्षतः होता कि हम भ्रात्रान्छ को भारती र्शामा संदूर ही रोफ कवें। विकान ने बरानान युद्ध कता को देन बाबन है विवे हैं कि उनका प्रशेश कर के परा-मिं शपु भी विजेता का इत-ने सनि बहुंच बक्ता है कि वह बोत का मी स्था का हे अथवा दीव काल क कै। बद्दा हो बाद ऋाम, जिटेन, कर चीन भादि गत मशबुद्ध के क्रिकेश शाह न सचाई के प्रश्ने उद इन्य हैं। बकेला बमेरिका ऐसा देश है जो श्रुट शित कर पशुनहीं बना, और उसना कारण यह है कि शब उनके बार्राण तक न्याद्रेन ही नहीं सकता

श्रातः हम को भी कपने हैत की स्था के लिए श्रापनी मेंगा-बर्ती अन का देवी रखनी हानी कि ज्ञान-स ओ श्रापनी वीमा के ज्ञानना वस्त्रण हा स्वचान की पूर्ति के लिए ना स्थान की श्रापनी वीमा की स्थानना स्थान की श्रापनी कर स्वचान्त्र ना स्थान-की श्रापनीयक्ष स्थान स्वयती रह्या के सिक्ट इसी मार्ग पर चलन की सावश्यकता है। इमारे देख के पुराने शासकों ने रहा समस्य पर एव इसि के कमी पिचार ही नहीं किया। करमा, मसाबा, देरान की साकी, सरस के दक्षिकी तथा सफीका के पूर्वी तटा पर मारतीओं के स्वाचार का विस्तार होते हुए मी उस परिस्तित का उपयोग हमारे देशा के पुराने शासकों ने सपती रह्या-स्ववश्या को इह नाने के लिए नहीं पिक्षा स्वरंज मारत को यह मुख साहों शोस्प्रती चाहिय। स्वरण मारत के शासक बहि अदिकीं और स्नोरीकर्मा के मार्ग पर चलना परण्य न भी करें तो भी उन्हें विश्वपुत्र हिन्द महावागर के दूर वर्ती होने में तो अपने नत्ववान स्वत्वेन क कीर कायुक्तिक कार्यु रस्तने चारिए। देश की रखा के लिए अपनी टीमा-वर्ती व्यास्थ्या हमें हती होड़े से करनी चारिए।

#### इपारी विदेश-नीति

विदेश नीति तीनरी बन्त है जिसके विषय में रहा-समस्या पर विचार करते इए कुछ सकेत दे देने आवश्यक हैं। प्राचीन-काम में हमारी विदेश-नीति प्राय-- कर्डनहीं थी। सहरत के **न्यापारी** तो हिन्द महासागर के सटवर्ती देशों में दर-दूर तक व्यापार करने बाते थे, परन्तु हमारे शानक विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में इससे श्रापिक प्रायः रूख स्थान नहीं देने व कि विदेशों के को प्रतिनिक्ति स्थारत के प्राकृतिक धन धान्य से आनक्तक होकर तनके दर-गर हे बाते बावन बाबान्क के बार है उतका सम्पर्क किन विदेशियों के साथ ही उनके प्रति उदार स्नातिष्य स्न व्यवहार क्ष्मि वाय। उपेका की इस विदेशी नीति के कान्य ही इम्हरे देश पर विदेशियों का राज्य हुआ।

धार स्वतंत्र सारत के सावची की विदेशों के प्रति बैसी उनेका क्रमक निरी उदारता की पूचि तो नहीं है. परम्ब वे बन्तर्राष्ट्रीयता, मानवता, वमानता, स्वतंत्रता भादि भादशों के माना-भास में इतने श्राधिक उसका नवे प्रतीय होते है कि बानेक सावसरों पर आस्त्रकि-कता भीर वस्तुस्थिति तनकी हिंह है क्रोफल हो बाती है। इमारी वो विदेशों की प्रति ऐसी वृति है और अमेरिका ब्रिटेन, रूप भादि भागे प्रभाव विस्तार के अभिकाषी देश हमारे स्थाप सर व्यवदार प्रान्तर्गष्टीय गुटबन्दी की दृष्टि र से ही करते हैं। काश्मीर के महमके पर यु॰ एन॰ भ्रो॰ में बहुतस्त्रक देशों ने बिस प्रकार पाकिस्तान का पदा किया है, वह हमारी बात की सरवदा का सामा तदाहरमा है। इततः ऋपने देश को ब्राकमकों से बचाकर चलना हो हो इमें भ्रपनी विदेश नीति को नियः भादर्शनुकामी न बना कर व्यवहार से भीर अपने देश के लाम से संग्रह भीरलना होगा।

#### हमारी आवश्यकता

[ बच्चन ]

हृदय मिषेष्य के कियार में समे, दिमाग व्यान से प्रतीत की वर्गे, अवन क्रातन्त्र कर्तमान में वर्गे— स्वरेश को

> शुक्षन एक वाहिए ।

विसे किसोक सभा बोचा में मरें विसे किए बवान शान से क्टें, विसे किए किएं विसे किए मरें, स्ववेश को

> निशान एक पारिए ।

िक को समस्त काति की उमा हो, कि को समस्त काति की पुका हो, कि को समस्त कात की नियार हो स्वदेश को

क्षाव एक

वाहिए ।

Insist on

B P BISCUITS For 2

Quality, Taste &

Best for HEALTH

# कल और आंज

कई रातान्ति पूर्व भारत के निगरिकों का बस्त वा बलकत । पर कई सी वर्ष बाद ही आरत में करड़े का व्यवहार मारत्म हो गया तथा-बहुत रीध ही प्राप्तों में देशी टंस्वार्ट बन रहें कहा कर हे कर के बर है देशर होने सने । वक देशा भी समय साथा सब कि ताका में तैयार मसमस की प्रसिद्ध सूर-दूर तक पैस गई।

मरीनों के बागमन से इस स्ववसाय को बोहे हिनों तक बाकी कृति कठानी पढ़ी परस्तु प्रतिभारताती सरदीनों के प्रयस्त से कुक हिनों के बाद ही बरन-व्यवसाय एक बार पुनः प्रथक कठा ।

आज सुद्धोगरांच कठिताइयों के कारण सारत के कोगों को आवरशकतां के अहसार करवे नहीं किकते । पहले की सरक्ष फरगहन रहने पर मी अनता की मांग पूरी नहीं हो पाता ! इस'क्य दुवाने करकों को कारणानी से रखना आवरक है ताकि वे अधिक कित तक चल सकें।

बहुत सीम ही विक्ता महस्ते द्वारा संवाह्मत विरक्षा पाटन स्थीरना एवड बीविंग सिल्स काले मान्नवें की सुन्दर कीर सक्तृत साहनः कीन, कहा, दिवन, करूक, हुसुठी, चारर, घोठी, हुन्हों, वास्त्रीरा, रायहरू और श्रोरण वाकी परिमास में है सकेंगे।

# दि बिड़ला काटन स्पीनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लिमिटेड

सञ्जी मन्डी, दिल्छी।

मैनेजिंग पजेगदस :---

विदला बदर्स लिमिटेड, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकता

पत्र व्यवहार का पता :---

मन्त्री-विद्दला काटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड विद्दला लाइन, दिल्ली ।

दिश्ली वेबीफोन नं॰ ६१२१ तार का पता :--- विदस्त



कलकता वेलीकोन न॰ १६२ तार का पता :---- सकी

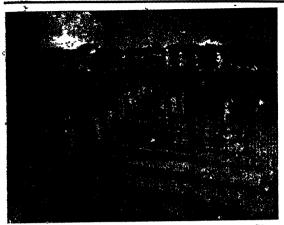

# क्या हम त्र्यात्म-रत्ता में समर्थ हैं ?

[ औ इरिरचन्द्र, स॰ सन्पादक देनिक 'वीर अर्जु न' ]

**्रा**व सबकि फिर एक नये युद्ध --- द्वितीम विश्व-युद्ध से भी प्रचिक भवकर सुद्ध -- की सम्भावनाये प्रविकाधिक बद्धती वा रही है, स्वतन्त्र मारतवातियों के क्रिए यह विचारकीय हो गया है कि समर्थ किए बाने की प्रवस्था में वे प्रकृते देश की रक्षाकृतने में कहातक समर्थ हो सकते है। इतिहास इस नात कई सासी है कि महात्मा गाथी का यह देश काथ ही नहीं, सैकड़ों और सहस्त्रों वर्षों से शान्ति का उपासक रहा है। उसने कमी दूतरे पर आक्रमण नहीं किया और काम मी देश नहीं चाहता। उसकी यह हार्दिक अप्रधिलाया है कि व्यर्थ में सालों भीर करोको व्यक्तियों का सहार करने बातो और उससे भी स्नाचक संस्था में रिज्यों और बच्चों को विश्वका तथा निस्त्रहाय कर देने वाले युद्ध के अभि-द्याप का सदैव के सिए अन्त हो बाए । इसारे प्रधानमन्त्री पश्चित बवाहरकाक बेहरू ने स्पष्टतः यह कहा है कि "हम शान्ति के प्रेमी हैं और शान्ति तथा सदमावना का प्रसार चाहते हैं। हमारी ब्यामा है कि समस्त राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करें भीर हमारे देश को भी वैसा करने दें। इमारी किसी इस्त्य देशा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं और न किसी के विकद्ध कोई मन्द्रवे ही है।" वैहित नेहरू की उपर्व का योचवा मारत के प्रादशों और ठवकी वरम्परा के अनुरूप को है ही, ज्यावहारक इति वे तसे वही मार्च अपनाना अभीव भी

है। विभावन के पश्चात् भी हमारा देश एक विशाल देश है और प्रायः बमी भारतीय रिवासतों के भारतीय सच के प्रदेशों में विलीन हो जाने श्रथका प्रथक इकाइयों के रूप में रहते हुए उसकाश्चाबन वाने से उनका श्रीर भी अप्रविक विस्तार हो गया है यह सत्य होते हुए मी इत वन्तु स्थिति से इन्कार नहीं किया जासकता कि यदि युद्ध के भय ने बास्त विकता प्रस्या कर आप , तब भारत को बहत बड़े सकट का सामना इरमा १६ काएगा। गत दाना महायुद्धा के समय भारत बिटिश साम्राज्य का अन थाकोर तर उसका रखा का दायित्व बहुत कुछ्का बाटशासरकार पर था । इसी कारचा उसकी सेनाये तब दूर दूर प्रदेशों में भी व्यक्त सद सकी। किन्द्र ब्राव स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। फ्रांत वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र है और ऐसे किसा भी सकट क समय उसे अपनी रखा का दायित्व अपने कपर ही होना पड़ेगा। किसा पर आयक-म्या करनेकाता सवाल ही वाने टाबिये, प्रश्न है कि क्या हम श्रपना रखा इस्ते में भी समय हो सकते हैं। इमारे पास बन-बस पर्यास है और बन चाहे, विशास सेना तैयार करने के लिए सहत्त्रों बीर कालों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों को सेना में भरती कर सकते हैं। सवास है उन्हें ब्राधिनिक बुद्ध के लिए शस्त्र-स्रजित करने का। काम उन्हें सरास्त्र करने के लिए इमारे पाछ पर्याप्त सकता में राइफर्ने तक नहीं है। बाधनिक श्रद

में शहफिल का वह मूल्य नहीं रहा! बाब तो स्टेनगन, ब्रोनगन, मशीनगन, टेंड और नवे दग की तोप ही नहीं, राकेट. रेबार क्वीर परमाख नम की भी श्चावश्यकता है। स्राच हमारे पास कितने कारखाने हैं, वो इन शुन्त्रास्त्रों का निर्माश कर सकते हैं आयवा बावश्यकता पहने पर तुरन्त ही कर सकते हैं १ हिन्दु-स्तान मोटर कम्पनी वाले ग्रन तक मोटर के पूर्वका खड़ने मात्रका कार्य करते हैं बगसीर की दिन्दस्तान प्रमर क पर पा स्टरी ने बाद सक एक भी इवाई-बहाब तयार करके बाहर नहीं निकासा है और 'बलउषा' का निर्माण करके हम ने बहाब निर्माश की दिशा में केवल पहला कदम बदाया है। ऐसी दश(में स्पष्ट है कि इमें अपने को शक्ति शाली बनाने के लिए समय चाहिये। बाद तक हमारी पर्वाप्त खीवागिक उन्नति नहीं हो जाती, हमारी स्वामाविक इच्छा यही इंगी कि ससार मे एक नशा सुद न छिडे -- कम से कम आन्यामी कुछ वयं तक।

किन्द्र, स्टेंब बहा नहीं हता, ब े हम चाहा करते हैं। शांति के उपायक और उद्ध के लिए श्रानिश्चक होते हुए भी हमें प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हमें श्राप्ते भीतर हतनी भीतिक और नैतिक शामर्थ उत्सन्न करती है कि बपने विकक्ष शाक्रमण की रहाण में हम शास्त्रन्ताओं का उपलत्ता पूर्वक शासना कर सकें। स्टापेय का विषय है कि सारत-सरकार हम दिशा में

न केवल स्नावश्यक ध्यान दे रही है, वर्तमन्त्र सामनो का पूरा पूरा उपयोग करते हर अपनी सैनिक शक्त बढाने का प्रत्येक प्रयस्त भी कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना की संस्था २० लाख से स्कपर पहच गयीयी, किन्द्र उसके विघटन क्रोर देश विभावन के पारका मस्बद्धक सेनाका भी विभावन डाबाने स उसकी कांकि अपद्याञ्चत बहुत कम रह गयी है। भारत सरकार ने इस खति पति के लिए तथा दश को ऋपनी स्टार्थ उद्यत करने के निमित्त । पत्त (। ल गत पौने आठ महीनों म निम्न बोबलाय तैयार की हैं । नशनल कहट कोर श्रीर टेल्टारियल फास का निर्मास । नेशनल केंडटकार का यावना स्कलों क्यौर यूनवर्षिटी के क्षात्रा में सेनिक शिचा देन के ।लय है और उनका ष्ठस्या फिलहाल २ लाख हागा, बबाक टेरी-टोरियस फास श्रामीत प्रादाश्यक सेना की याजना राष्ट्राय सकट के समय स्थानी सेना क किए दूसरी पात का काम देने के उद्दश्य से बनाई गया है। दूसरे रान्दा में बदि किसी सकट के समय स्थायी सेना को और प्रविक सैनिक डकाइयो की झावस्यकता पड़ी, तो बह . चेना द्वरत उसको सहायता के शिक्ट पहुच भागगी। यह सेना राष्ट्रीय सकट के समय झान्तारक सुरह्मा का कार्य-भार सभावोगी और स्थायी सेना को इस दायिस्व से मुक्त कर देशी। विमान-मेदी तायां पर तथा तट-रत्ता के कार्यों पर भी इसो सेनाको लगाया आयस्या। मादेशिक सेना में लड़ाक, टेक्नीक्स और शासकाय तीनो प्रकार का दुककिया होगी। इस यामना को समस्त देश का निम्न झाठ चेत्रां म विभावित इरके कार्यान्वित क्रिया बाएगा—(१) पूर्वी पश्चान, पूर्वी पश्चान ह रियावतें, राषपूताना, दिल्ली प्रात, (२) ग्रक्तभावः(३) मध्यश्रान्त और **पूर्वी** रियासते, (४) वस्वर्ध और काठियाबाहः (५) मद्रास, मैसूर और द्रावनकोर: (६) विद्यार और उद्योखा, (७) पश्चिमी बगाल, कृचनिहार, और ( = ) भासाम, त्रिपुरा व मनीपुर ।

भारत परकार ने प्रावेशिक होना के रेक्स पिकाल र,३०,००० रस्ते क नित्रय किया है। प्रयोधिक सम्म की साम दिवाल देखा है। प्रयोधिक सम्म की साम दिवाल रूपका को देखा है, किया के साम तिला है, हमारे पत्र का साम तिला है, हमारे पत्र की साम तिला है। साम तिला है साम तिला है। साम तिला हो है।

हमें आशा करनी चाहिए कि देश युद्धों से होने वाले विनाश और की अनुपयुक्तता को अञ्चमक करेंगे। क डा नी -

#### \_ गुरुबन्दा का सैनिक

[शीधूनकेतु] अक्रि

जुन्त दिन दिल्ली नगरी की वसायट भी कुछ सद्युत यी। राज-प्रमुख के रालों के दोनों कोर मनुष्यों की भीड़ बमा थी। साठ-बाठ मदोने तक बोड़े दे साथनी और मुद्री मर ब्यनाव के क्रपर निर्वाद करके वादसादी भीन के सीव क्यार मनुष्यों को परेशान कर देने सावस्थान स्वापन प्रमुख्यों की परेशान कर देने सीवक स्वाप करनी न प्रमुख्यों की परेशान कर देने सीवक साव करनी न पर सा रहे थे।

क्रीर इस स्वकं पांछे सात सी चाक्रीस स्वस सैनिक ये। किसी के भी चेक्ट्रेपर उदासी नहीं थी, न परियाम क्रम परवास्त्रप या और न मृत्यु का सब परवास्त्रप

कोमल बाजु के वालक बीर माराधों में है किसी किनी की बाज क्या कर मेरे होंगे, कह्यों ने उपहार किया होगा और बहुतों ने "ध्याने किये कर फल चलों"— बहुतों ने "ध्याने हिये कर फल चलों"— बहुतों हुए तार पुण्य बाहर प्रषट की होगी; यर नन्दियों में हे एक के भी बेहरे पर किसी प्रकार की माजना का ब्रामीनहाग नहीं था। खबके कहाउ है। एक ही आपाल का राशी थी।

'शक्स निर्वन !'

पविके में।

हर मिरिष्य में हुने पुतः पुत्र की म्ह्या-विमोषिका का शामना नहीं करना क्षा किर मी, महि देश हुका दो हम क वचावहित सेनिक सिरोप करने महि हमारा नह मिरोप करका न को बेना कि हमारे प्रधानमंत्री ने है, हमारे लिए उन उनायों के महब् का मारो तो चुला हो है, जिनने हमने साम स्टाप्तर को पर सित किया है। वीरत्व की यह वाची दिल्ली नगरी के कोट कंगूरों पर से होती हुई सुदूर पंचान के मैदानों में फैक्ष गई !

पेरी वामय में बड़ान है, पूर से, तार में दुःल से श्रीर हरन में मरी दूर में हिया मारे देन से क्षा मान कर कर कर की ने दिला में प्रकेश किया। बादशाह फर्ड किया। बादशाह फर्ड किया। बादशाह फर्ड किया। बादगे किया प्रकेश किया। दीवान रतनवद की मार्फत उतने दिला रात करने पेरा मार्फत अपनुरुवाला नवीर के पाव प्रार्थनाओं के वांत लगा दिया, री रोकर शांदुकों से पूर्व को खाल्यावित कर दिया और हृदयहावक शान्दी से प्रकेश कांत्र की से प्रवास करने के लिए उतने बाहाण पाताल एक कर दिया।

सैन्यद धन्दुन्लाखां वधीर का दिस पिपल गया ' उसने बादशाह से विनती की और स्थान-पत्र प्राप्त करके बुद्धशा को देदिया।

× × × इद्धा मां शाह माफीनाम केकर एक बानमहार के साथ वधस्यस पर वर्षाची। श्री मनुष्यों की कतार सगी हुई थी। उत्तका मात्र द्वाय इतन दिनो है वित की चिन्ता से प्रवर्निश प्रसा व्य rer w 34 w बूच मरे होठी काला, कुंबर करीया बैशा सहब-रय-महा, नखशिक्त रूप २ से भरा बबान नेटा ठीक तक्षकार के पास सदाया शेर इत तमय उतकी ही बारी बी। कातकास ने बुद्धवा के कावते हुए हाय से शाही फरमान विवा भीर पदा उतने एक बार बुद्धा की क्रोर देका तो उसकी काला से साबन मादों की महरी व्यापी वर्ग।

कोतवाम ने धीरे से सवान को

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीति

इपारी सेना रका के लिए है, भाकमब के लिए नहीं

पूर्वी प्रवास में पेरी जातों की संख्या कम नहीं, को शकिस्तान पर आक्रमख की बात को बते हैं। वे वार्ते बक्तों बेसी हैं। इमें ऐसी बेहदा वालों को रोकना है। कोई फिलना भी बढ़ा क्यों न हो. इम उक्से नहीं दरते। वह व्यक्त वर्षी की सी बात होगी कि हम लाहीर की चीत लेंगे चीर पाकिस्तान पर इक्षा बोक देंगे। साथ ही मैं यह कहुंगा कि हम किसी काकंपक से बरते नहीं है। इस लकाई सेनहीं डरते। हमारे पास को मी सेना है. वह एक शानदार सेना है। वह दूनरे देशों पर काक्रमचा के किए नहीं, प्रत्युत अपने देश की श्वा करते के लिए हैं। इमारी सेना का कार्य मारह को बान्तरिक भीर बाग्र सतरे से बचाना है। स्वाचीनता ने विशेषकर हमारी रशस्त्र सेनाओं पर नयी विभीवारियां बाल दी हैं। मैना को यह देखना है कि किसी के साथ क्षत्याय न होने पाये। उसे ब्राक्तमबादारियों से लक्ष्में के लिए सदा तैयार गहना चाहिये कीर इसी लिए भारत के पास छ। धुनिक से छाधु-निक शकों से पूर्वातः शब्धत एक सर्वोः चम सेना का होना ग्रानिवार्य है। आप इम में से किमी भी व्यक्ति की उनसे बड़ा को सम्मान प्राप्त हो सकता है, वह है स्वतन्त्र भारत का सैनिक कश्लाना।

स्थल सेनाओं के अतिथित बायु सेना और बल-सेना भी ऐभी शक्तियां

व्यासा — 'यह तेरी मां है, बा, तुसे बादशाह की कार से माची मिल गई है। तेरी माता ने प्रार्थना की है कि यह विकल सेना में बरर्दानी पकड़ किया गया था। गुरू के साथ की लड़ाई में वह शामिल नहीं था।'

और जैसे किसी एकाकी वज्रशिका पर निक्की गिरी हो — उस क्वान श्रेतिक ने कर स्वक्त से खवाब दिया — 'मां १' क्रिक्की मां १ मेरी मां तो नेवल एक ही है — और यह है वह बरती।'

ंतीत् भी गुरूक सपुर की सकाई में था है

वैनिक ने हड़ स्वर से बबाव दिवा---

सिव सड़ाई में बात और वये जा कर जीर क्षम्य में मरे हुए पहुजा की हिंदुर्ग साकर ठक्के माई सह रहे में — बहीं पर बहु भी सह रहा चा । उनका शीर्ष नहीं, जनाथ तमार हो गया चा । उनने फिर हह त्यर वे बवाब दिवा — 'शो में बढ़ी चा ?'

भीता! भीता!

इडा मां की कोक मार से बड़ी कारती हुई कायाब कन्तःकाक को क्लि देने वासे मझ विसाप के शब्द की सरह

विनका इस देश की के लिए एवल होना सावपूरक है, सीर िमें इस देश की कार्यिक समझ के शिक्ष उपयोग में सावा वा सबता हैं। बार-उपा' बग्रह में उठारा मका वहता भार-तीय बढाव है, बिनका निर्माक आरत है री हमा है। हर्मान्य हे, विक्रते ३०० वर्षों में और विशेषकर तत १५० वर्षों में तो इस अपने सभी मार्गी---पर्वतीय और वसूडों-- हारा सनव-चलता से रहे हैं। भारतीय इतिहास हमें बतलाता है कि इमारे पूर्वकों ने समुद्रों और पक्षकों कें उपपार बाकर नहें नहें बाहरिक कार्य किये और इस सीग तदा ही इतियां है चगक्त-वक्तग नहीं रहे। इसने सटैब चाने की कोर देखा. इस समदों को जीवते हुए आगे बढ़े और दूर-दूर देशों में पहुंच कर अपनी संस्कृति का प्रचार किया। उन दिनों इस में संबीर्श माबनावें नहीं बीं, हिन्तु समय के साय-साथ इस में र्वकीर्याता भारती गयी और वह भी दुर्मां-म्बद्धा धर्म के नाम पर । धर्म के नाम पर यह कहा काने लगा कि समुद्र-वाचा करना पाप है। यह धर्म ही क्या. खो किसी व्यक्ति को इसरे व्यक्ति से मिसनी से रोके । इमें चपने बहाबों को निर्भवता-पूर्वेक समुद्रों पर छोड़ देना चाहिये सीर र्वेषण के सभी भागों से अपने सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। साथ के बुग में को प्रयक्ष हो कर रहना चाहता है बह मर बाएगा, विनष्ट हो बाएगा ।

बैठ गई।

सैनिक बेटे ने बजरासी में बबाब दिवा —

'मां। को मां। गुर गोकिय विद् ने चार-चार पुत्रों को वमर्थव कर दिया कीर द्वार वे एक पुत्र का भी माद नहीं कृटता। कपने वात वो दालीठ माइयों को कृटता। कपने वात वो दालीठ माइयों को दिस्तावचात हैं। मां। व्यक्तों, सीट वाशों। इस्ते वन पुद्धि में से चावित मत बीटाको। वाजों, मां वालों। अपने सेत की वालों में, उब वायुत के पेड़ के नीचे हैती किती चादनी राग में द्वार शिस्तवें वावा कर मां। वालों, मां वालों।

हिंचु को पीठ २ कर बाग्र बनाकर कारे हुए मी किनकी कार्यों में कंपकरी नहीं कार्ष वी उनकी भी कांकें गीकी हो गर्ष ।

पर इच्छे परिके तो वह श्रवान वैनिक विश्वानक की तरह कूद कर स्कूलाद की तक्षतार के निम्ने कहा हो ग्रवा वा और इंक्ता इंक्ता कह रहा वा—'ओ दुक्त। आव तो परिते के परिके में !—क्साको—बाह गुर की क्रमा !!!

शतु - परिष् विवासिम्बिक्ष

### मिट्टी के प्रति

[ भी रांगेय राषव ]

शिश्वी के मित्र तिश्वी के वारि है मेरे बीवन की निर्मम क्युराहि प्रकर, जुग जुग की रवि | कुन राहा कब्द— वह कॉशन कुक, वो नाई पविश्ती किंद्र मस्म; पर कृत कब्दा। रकामर कीवन |

क्स का वैभव वह क्षमतकार, बीवन का तुर्वह मधुर प्यार, माठक स्वरूप की मृदुल हार, वब काब छुट गया श्रुत विकन; स्ववि का क्षमृत है सीन दुवा क्या श्रेष सरका का ही नर्वन !

बह ब्यालाओं का दन्द यनुष— इतिराई की ठी लगु मरेर, इत बर में गृब रहा भयमव बेमर तुष्या का वस्त्र पोर, को महाविचोडन प्राची का खोबन के यक पुर्विणी पर, नारी की प्रतिकृति सीवा मी मर के कीराइस में कर, बर-

इतिहास पूजा है नतिहरः पश्चिमी कहा वह अञ्चल कृष, वह चिर रहस्य का गहन्त्रकृषः ? पीक्य का दुवेल चीत्कारः म्याकुक्ष हो कर या गयांकृत ।

क्षत्र भरम ! भरम यह तम विशे हार्यों में, कर खूं बहराब, खुद्मार पश्ते का खड़ा महत्त्र विकार, विनाश का खड़ा रवाड,

मिही मिही वह कर प्यास— है बता चुड़ी तुम्हडो झशेष, मिही ब्ह चल वैभव वा वह मिही ब्ह ही वा बाधू एक।

मेरे कर में निस्तब्ब मस्य कर रही पुगातर का निगाद— नत हो रे कह चेतना काव । मिट्टी में बीपन उठे बाय ! बागे गरिमा, वह कष्ट व्याकुक दीन हीन मानव की वच्छ— को कमाद ठी व्यक्त दुनी है



क्लात शांत, भी कपने रह के तबन की विषया थी रो ते सोधी है, ब्रुकार का प्रश्न नहीं यह— मिट्टी को कप पूछ उठी है। स्पृति विषयों की उन मूली स्पृतियों को ठोकर देती है। बागे साथ तकर कर बागे ] बाब बगा दे शेना बीवन। यह उपक्रम खब।

को अनादि तुग का वह चलता भारतवाजी देल रहा हूं, कवर तन है, पट वतन हैं, लव लह है राकि विलय कर, एक उठा कर मुट्टी मूं से हल मिड़ी से पूछ रहा हूं— गूंज रही हुंकर, कि कवा करा वे आती अकार, अपरिमित है जवम्म ललकार, विरव देवता करे रक्क से भीग आग को लोग रहा है, क्यांदित करने बिल्डें हैं, क्यांदित करने बिल्डें हैं,

ने इस यात्री के उर में है श्रयह, ताप से । हाथ न भपने सेंक निदुर बीवन का यह निर्मम श्रोगारा. इस में है वह शक्ति कि बह निर्माख निटर सबसे पर----हो फैक्स मस्तिष्क सहरा. वितमें वह यस ह्याएड वसे बैमे विचार हो. किंद्र का व यह मृत गया है त्रस, पेट में क्योंकि नहीं है इसके रोटी, बढ है लड लहान. सींच दर प्रत्याचार---स्ता रहा बच्टी बोटी

मुके चाहिये---भूमि कह रही---कव मानव बन बन की संस्कृति, इस बग्ती पर नहीं रहें हो दुनिया कट कर, एक ताम, पर बने एक बह, को आमे, मह गीत तभी का, आब तब बचन शिविका पाकित । मिही में गुलाम विस्तता है— बनता वही गुलाब मनोक्दर, कहता हू उतको तमक्क कर, हत्त पर एक उत्ताला सामा होगा ।

मोर हुई सब बाग, नवल किरबों ने रागिया केड़' रे। रायित का तमाय करा करा के, बीयन का विचाद कवा कवा से मिटा कर को दिहोड़ी बाग। गूँब वस ठटी गई। रखनेरी रे?

रूटिनारा बालोक बगा दे, न्नन त्मेह खेत उमहा दे, साहत पर कर ब्रो चिर मानव बाग, राजींगी— भरम करो दुख देरी रे।

को युग युग का गीत काष इस मिट्टी में गूष रहा है, इस माटी में बीवन दर्शन चिर बीवन बन फूम रहा है।

भ्रीर गू बता---

"मारति है। बक्र बपुष !!

स्वियों के ज्ञान मन पर भ वित तब महाबान, स्विचित भरती में रस, कन कन में उर्ध्यवान ! त् है मा स्वेह कनि । तुम जुम कामत स्वेत, विश्व जान प्रह्या शन चले प्रथक, क्य विवेक हुए दक्षिति ! हुए क्ष्रुप !!

स्रवह यातना कठोर करतो मन दीन म्लान, किर भी वो है सहम्य— गरिया का महाशान, गु कित यह दिग्ग्दिगत तेरा गौरव निनाद, वर्षान, कमन हुन्द, मस्स करें विर विवाद । चले स्वां— पुत्र नहुन्द ।

बनन बनन ठठे बाब बीवन रख ग्रंक नाद, बनर बने हिंसें खेत बेतन उद्योग खाय, विरत्तव में ज्ञान ब्योति निर्वत्तव बसे बम्मीत, रूटि स्थार्य दीर्थ ग्रिका रिप्त विद्यार्थ दीर्थ ग्रीत कोटे बाह्य । उठा परग्रा ।

नद गिरि वन खिद्य बाव िरव वंद्र एक प्राय्य नायें वमवेत शब्द, मंगलमव चीर गान, फुटे देरी निशान, फुटे देरित विशान, चितियों को उठें वाच तेरे बलिशन मान नम में नन चन्न पनुष्ठ वृ



# संसार की सब से बड़ी कांति

भी राजेन्द्रलाल हाटा ]

भारत की जान्तरिक सरका की दृष्टि से रियासतों की समस्या एक मारी खतरा की जिसे सरदार पटेल इस करके ससार की सब से बड़ी का नित करने में सफल हो गये है।

हितीय विश्व युद्ध समाप्त होत ही ससार का बटनाचक बहत तथी से चलन लगा। इस घटना चक की गति भारत म शायद सबसे तब रही है। इद्धा क्ष्मास इनि के दो साला के अपन्दर भारत और ब्रिटेन में नातचीत हुई, सम क्षीता हुआ जिसके पसस्यरूप अम ब हि दुस्तान छ इ गए और देश स्वत न हुआ भारत का विभावन हुआ, एक करोड़ से क्यर बादमी वर से बेवर हो कार और ससार का सब से महान व्यक्ति अपने ही देशकारी के हाओं मारा गया। वे सब घटनाए इसनी वड़ी झौर महत्व पूर्व है कि क्रारणमी पेतिहातिक वह आक्र्यम किये विना नहीं रह तकेगा कि वह सब दो वच के ब्रह्मकाल में कैसे बद्धी। गत कुछ, महीनों से एक क्रौर बटना घट रही है यो क्रांतिकारिता की र्दाष्ट से उपसुक्त घटनाओं से भी महान् है। वह घरना है मारत के प्रदर देशी राज्यों का विस्तोप । श्रव-श्रव मी गत ४० वर्षों म भारत में वैभानिक संघारी की बात सीत सबी है, वे देशी राज्य एक विकट समस्या के रूप में हमारे समने काने हैं। वह समस्या एक ऐसा सिरदद था, विस्का कोई इसाम ही नहीं भान पटता या। ब्दे से ददे आशावादी ने मी कमी ऐसी करपना न की होगी कि स्वतन्त्रता का सूप उदब होते ही पाच छ: सहानों के भीतर यह समस्या पानी में चीजी के समान स्थाप ही स्थाप हरू हो बायनी और सैंक्ड़ो रियासत छायी माई हो कायगी। इक्ष्मिय इस परिवतन को इस भारत की ही नहीं, वरूक ससार की सब से बड़ी फ्रान्स कह सकत हैं।

बनस्था की दृष्टि से भारत संसर का पचम भाग है। मारत में हुई विशी कान्तिका मी विश्वव्यापी महत्व है। इच कान्ति की ठ्रसना इम ससार की क्य महान कान्तियों से कर सकते हैं। इतिहास की सबसे बढ़ी कान्ति १६१७ य रूथ में हुई थी। रूस के बार सम्राट और वारे बाही परिवार को मार डाबा क्या वा. सरकारी कर्मकारियों में से बहुतों को मीत के बाट उतारा गया का। भीर प्राय समस्य मनीवर्ग की उनकी सारी सर्वत्त से विचत कर या तो पक्क जिया गया था श्रयवा यमलोक पहुचा दिया गया था। पिर भी रूसी म्बन्ति की सपस्रता एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसकी तुलना में भारत **की कार्याचीन कान्सि का महत्व** कियी प्रकार भी कम नहीं। भारत

की क्रान्ति का सम्बंध ३० करोड़ मानवों के कल्याखा से है, बन कि रूसी ऋन्ति का सभाव वहा की १५ करोड़ बनस्या तक ही सीमित था। रूसी कात में स्वन को नदिया वह गयी थीं चन कि भारतीय कान्तिका आभार अस्ति। और वद वर्गों में सम्पूर्ण सहयोग और

व्यवशिष्ट समस्वा

**वद्भावना है** १ इतिहास की इसरी प्रसिद्ध कान्ति १८ वी श्रवान्दी में फास में हुई थी। इसमें भी व्या वक परिकाम में जो मारकाट हुई और युद्धों

की बिस श्रामा

दैवराबाद के कासिम रजवी भा सम्पात हका वह इतिहास के सभी विद्यार्थी चामते हैं। यदि यह भी मान शिया व्याय कि फासीसी कान्ति ने सारे यरोप को प्रभावित किया तब भी वह नहीं कहा का सकता कि परिचान की इ.इ.से वह भारतीय क्रान्ति से स वक व्यापक थी. क्वोंक खारे यूरोप की बन वस्का आर तीय बनशस्या से क्रियेक नहीं है।



बर प्रथम राष्ट्रीय सरकार ने सासन सूत्र मध्य किया तो मारत की स्थिति स्तामन वही यी को शक्कमार निश्मा र्क के शासनास्ट होने के समय १६ वीं कतान्दी के उत्तरार्द्ध में बमनी की थी। एस समय देश ३०० से ऊपर स्व तंत्र राज्यों में विमनत था। क्रमन माध्यमाधी इन ३०० से खांचक इकाइयों में निवास करते या ऐसी केन्द्रीय सत्ता का, जो इन सब कोटे बड़े राज्यां को नियत्रक में रक्ष सके, प्राय क्रमाय ही बा । बिस्मार्फ ने शक्ति हाब में बेते ही एक एक करके इन राज्यों को समाम किया धौर कैसर के बाधीन वस्यान बर्मन राज्य की नीव डाली। चो कार्य क्यानी में विस्माक

ऐसा ही दुरुद्द और कठिन है भैसा निस्मार्कका रहा होगा। विश्व काय चमता, स्थानुमा भीर विकटना से रिवासतों की समस्या की सरदार पटेल ने वृक्षभन्नया देशीर वक्षभन्न रहे हैं, वह उनकी सन्पम प्रतिमा और सका **भारस बोग्यता** व्यक्तिक है। गत ५ महीनों में रियासती समिवासय के प्रश्री के कर में उन्होंने को काय किया है, केवल उसी के आधार पर भारत के इतिहास में उन्हें बहुत ऊचा स्थान प्राप्त होगा सोन्ह-नावक तो सरदार पटका ४० वच से हैं ही. साथ नरेश वर्ग भी, बिनसे वे बसिदान की वार्याल करत है. उनका मन्द्र है। रियासतों की समस्या का इस कीर इन

राज्यों का क्रन्तिम मविष्य तो सभी स्रोध

बार्थ को भारत में सरकार पटेल सम्पन्न

कर रहे हैं। सरदार परेका का काम

बानद वे। रावनीति का द्रव्या से द्रव्या खिलाड़ी भी यही दहता सावा है कि भावी भारत में रिवासतों के किए कोई स्थान नहीं, फिल्ह इस क्यान के साथ ही इस भव की भी सभी कर्जा करते वे कि रिवायतों के विस्तोन की मिन्या कोर रह्मपात के बिना सपूर्व नहीं हो सकेगी। यह सरदार पटेख की विश्वचन नीति का ही परिनाम है कि इम एवं की बाशकाय निरा बार किंद्र इर्ड और रियासकों की कमस्या ऐसी शान्ति और परस्पर रुषयोग से इस हो रही है मानो कि एक सामारक व्यापारिक ग्रत्यी की समस्या वा रहा है !

#### अन्तिम मानचित्र

बाठिमाबार की ३०० से उपर रिवासतों का विषटारा को पहले ही हो अब्ब है। न्या



ने किया. उसी विंज्य प्रदेश के उद्यादन कामार पर भी गावगिक और राजप्रसक्त रीया नरेजा

बियर और मध्यमारत की तथा शबवताने की रिवारसों में प्रनगठन की क्यों हो रही है। सम्मन्त मध्यभारत ए द स सर मात कायवा राज्य के रूप में शील ही भारतीय सब का द्वारा बनने वाला है। राषपुराने में भी समाग्रर की प्रक्रिया कारम्भ हो जुकी है। मसब प्रदेश और राषस्थान सथ में बढ़त सी रिवासर्ते विक्रीन हो गई हैं। इसी प्रकार पूर्वी प्रवास की रिमासतों की भी एक इकाई बन रही है। पटिवाका फिलाइका समारा ही रहेगा । उपर प्रवास की क्रोटी-वडी पहाडी रिवासरों को ब्रिमान्सल प्रदेश? कारूप देवियालया है। इस प्रदेश का कासन फेन्द्र द्वारा होगा । वह दिन दर नहीं कर शिमको की विद्यार्थ हुई पहाविका क्यूब होंगी धीर प्रकृति ने उन्हें वो रव कम दिया है मनुष्य उत्तका सङ्घयोगः कर बन्देश ।

यह महान कान्ति भारत में इसनी रिमता ते हुई है कि बामी सोग उतका महत्व नहीं आक सके हैं। वब विवासती की समस्या प्रसारप से इस हो चकेशी अब समय इस देखेंने कि रिवासती के पक्रीकरक का महत्व देश की स्वरावता के महत्व से कम नहीं।

२२ साम से चाल् भाजमृदा दवाओं से लाब उठायें। कमबोरी-मुस्ती का शर्तिया इलाव मृश्य १०) २० सान की दवा और ५) माविश की कुल १५)।

मित्रने का पता---

उड़ीता और झर्च रुमह की तका आह० सी० मीड़ शबरोब जमापती (EP)



विस्य राजित की कार में अन्तर्राष्ट्रीय सथय व द प्रमुख वातावरख के उत्तरदावी राजनीतियों की असेन्यती का एक <sup>प्र</sup>रय

### मारत के विरुद्ध एक झन्तर्राष्ट्रीय पड्यंत्र

[भी जगदीशचन्द्र अरोडा ]

प्राराष्ट्र नीति राष्ट्रीय द्वार का प्राया है। आज के परमासा सुग में कोई भी देश प्रयक्ता और अलगाव की नीति प्रापना कर न सा-निर्मास कर सकता है न भ्रापनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को स्रविक केर तक कावम रख सकता है। इसमें नक्रिक भी सबेद नहीं कि किसी भी देश **दी** बह नीति पर ही अस्तर्गहीय चेत्र में उसके मान कपमान कीर प्रमाव का बारोमदार है बैसा कि दक्षिया क्रफीका के मामक्षे में इमने इत्युक्त किया। मिक्स इंतर की देइक में मके ही इमने शीमती विजयस्ट्री पडित के बार्फ्यंक व्यक्तित्व से तथा होटे राष्ट्रों की माञ्चकता पर असर काल कर दक्किया भाष्ट्रीका के विकट प्रस्ताय स्वीकृत करा ब्रिया परन्तु इम उसे कार्यान्वित न करा क्के। बढेराध्रों में वेचल सोवियत रूस ने हमारा पद्ध किया था, समुद्धराज्य क्रमेरिका, जिन्न और फास ने इमाय कियोध किया था।

स्वतन्त्र भारत की परराष्ट्र-नीति पर सामानोचना करते समय स्थमयम मैंने अपय का घटना का इस लिए जिक्र किया है कि इसी प्रश्न को सेकर सबसे पर्का स्वतन्त्र भारत ने सन्तर्राष्ट्रीय खेत्र में अवेश किया था। मारत को मौलिक विषय प्राप्त हुई भीर भारत पूजा नहीं समाबा परन्तु इस विषय के पीके एक चरावय खिवी थी। मारत अपने बच्च में किने गवे निखब को कार्यान्वित नहीं क्या वस्र । अपने प्राचीन इतिहर, मार्निकता, मार्श्यादी विचारवारा, ब्र्यंनो तथा विशेषकर महात्मा गांधी व्य कमारबाद होने के कारण तकार की कारत पर बारत का एक कारिनक प्रशास-बाबा। दक्षिया में परिचम के स्पेत सेलक की चारचा है कि भारत की चन्तांह्य नीति वा प्रचार आज भी सवार्ष व नाव न होकर खवास्तिक है तभी वह एक कोर मारत का विभावन स्वीक्षर करता है और दूवनी घोर पिलस्तीन के विभावन का दिर व । सेलक की यह भी व प्रचा है कि भावी तथन का आपार भीतिक क्या के लाय पम भी होगा, हगलिए वहा आज हमें खपने पित्रचार्य उठने वाले महान्त चिक्ताली धुस्लिम राष्ट्र एव के प्रति स्वतंत्र का नालेगा, वहा सपने राष्ट्र में राष्ट्रीयता व भानवता के वाल्क्रतिक कमीतिक स्वर को भी हतना क वा करना होगा कि विश्व की महान् राक्तिया झपने स्वायक्त भारत के विच्छ वह पदम्बन न कर को, को आज भित्र हि एव में

प्रभुत्व के विश्व स्वात-व आन्देशन का नेतृत्व करने के कारब आरत कोटे गएं का प्रियमावन था। होटे राज्यों ने हरी कारब आरत का शाय दिया। परन्तु कु बी नवे राष्ट्रों के हाथ में थी, उन्होंने (का के आविरिक्त) मीलिक अनवा आर्थिक दोनो सावयोग नहीं दिये। इसके ये प्रमुख कारख हैं, एक आदिनक दूश्या सार्गिक न

संयुक्तराच्य प्रामेशिका ने प्राप्ते 'प्रवास-नारमक' विद्या तो का शनसे व्यापक प्रवार किया है । स्वार मर को रूप सम्य वह क्षम तथा काया क को व्यापता वे रहा है। परन्तु तो भी सामान्य वनता पर उसका तिनक भी प्रमान नहीं । उसकी दिमोकेशि कर बातते हैं कि स्वय व्यविद्या के स्वयो पर में बेंदू करिक व्यवेशिका के स्वयो पर में बेंद्र करिक व्यवेशिका के स्वयं पर स्वयोगिक क्षम वा बहा प्रसान वक्तत है। स्वयेश में व क्षाम सम्य वक्तत है। स्वयेश में व क्षम प्रसान वक्तत है। स्वयेश में व क्षम क्षम वक्तत है। स्वयेश में व क्षम प्रसान वक्तत है। स्वयेश मान हार करते हुए दिव्य प्रफ्रीका के विश्व मरत का प्रस्तव महत्र एक फुलफड़ी या व तुरंत प्रकाशहीन हो गया।

दूसरा शार रिक कारवासै निकट है में भारत की क्रयोग्यताथी। यदि चीन

और भारत में स्नमेरिकनों के प्रति बया भी दुरा व्यवहार हो तो सपने देश में भी देशी ही दशा के रहते हुए भी समेरिकन सपनी दिनक शक्ति द्वारा चीन सपवा भारत को उचित -प्यहार के लिए दिनका करते। भारत चिद्या समोक्त के विच्या पेती कारत्व देशि कर सकता था।

श्चतर्राष्ट्रय स्तृत्र म भारत का दुसरा काय फिलस्तान को लेकर था। मित्रराष्ट्र सब का कार से नियक्त सात शहो की समिति में भारत भी एक सदस्य था। पाच सदस्यांने बटवारे की सलाइ दी. भारत श्रीर चेकास्तावाकिया ने भारत के केविनट मिशन प्लोन की तरह एक दीको केन्द्राय शासन का प्रस्ताय किया। यहातक तो गनीमत थी क्यों कि इस प्रकार भारत ने सवस्तता' के प्रति अपनी आस्था • शकट की। पर दु मित्र राष्ट्र सच्च में प्रश्न बढ़ था कि बटबारा कर गहदियों के श्राधिकारों की सुरक्षा की बाय या नहीं तो भारत ने कहा 'नहीं ?' भारवर्ष तो बहु है कि यह नहीं? भी उनी नेत्रव द से कावा था किसने कस्तिक भारतीय काम स महासभा में ३ ज्य १६४७ के पाकिस्तानी प्रस्ताव पर 'हा' कडायाः। सघर्मे फिलस्नीन की समस्या को लेकर बटवारे का विरोध कर भारत ने न बाद्धमताका और न राजनीतिज्ञता का ही परिचय दिया है। विस्तरतीन की रुमस्या श म ही धन्तर्गष्टाय भरगडे की बर बना चाहता है। सच ता यह है कि फिस्स्सीन न केवल भरवो और यहदियां श्रयवा श्रय त्यच रूर से अमेरिकना और कलियों व पुद्ध का केन्द्रस्थल बन गया है बर-सवार के भविष्य का निर्माता भी । आव महायुद्ध केवल राजनीतिक मतसेट प ही नहीं बरन भार्मिक भिक्ति पर भ कडा बायगा। दो सगठिन धर्म समाध-ईसाई श्रीर मुसलमान (विशेषकर श्रारक इस समय एक होकर यह दी तथा आपन श्रहपरख्यक प्राचीन धर्मों को मिटा पर द्वले बैठे हैं।



मित्रराष्ट्रीन सुरक्का समिति में भारत व प किस्तान के प्रति व ।

फिसस्तीन यहदियों का या । इस्साम के प्रभाव में जिस प्रकार करने ने भारत पर ब्राकम्या किया था ट्डी प्रकार छठी शानाब्दी म शिक्तस्तीन पर भी I फिलस्तीन छोटा-सा देश था भीर बारेनिया के निकट, इसलिए अरव यहु-दियों को पूर्य रूप से खदेड़ ने में सफल हो गये। तन से लेकर आराज तक बहरी ससार मर में बढ़ा तड़ा भटकते रहे । भारतों द्वारा ईरान से खदे हे गये । प्राचीन धर्मावन मेवयी – पारशियों– को तो भारत में पनाइ मिल गई परन्त यहदियों को काई एक स्थान नहीं मिला। पिक्कलो एक इजार वर्ष के इतिहास में बहा तहा भटकते हुए भी बहुदियों ने सदा फिलस्तीन को ही अपना देश नाना है और यहा नवने की चेद्रा करते है है। यहदी स्वमात से परिश्रमी, शञ्चनिक और वैशानिक है। वो बोडे हुत फिलस्तीन में वस सके उन्होंने गिस्तान में भी इरिवाकी पैदा फर दी। अवस्तीन का बहुदी ही फिलस्तीनको ब्रिटेन प्रक्रकरने में सहतारहा। अपने ने ती कोई चेद्या नहीं की। धरवों ने अब ने इमिनार उठाया वस्वियों के विसद , अंत्रे वों के उक्काने पर।

गत महाबुद्ध में हिटकरी शासन में रोप में प्रापः ६० लाख बहुदियों को र डाला गया। यह भागोबित इत्या । वर्मभीर वाति को बदा के लिए टादेने का पृथित वडक्लाया। तः ब्रह्मोपरान्य फिसस्तीन को ब्रिटेन से तन्त्र कर उसे यहूदी राज्य बनाने यहदी द्वल गये। अमेरिका ने उन्हें लिक सहायता ही। मित्रराष्ट्र सब में रेरिका ने यहदियों का पद्ध इसलिए श कि रूप इसके विकद बायगा र इत प्रकार वारा अपराध रूत के वे योग कर आमेरिका बेलाग हो ावा । रूस के विभाजन स्वीकार करने समेरिका साक्षामें का फंसा। सरवी ममेरिका के विकस रोप प्रकट किया। रिका करनों की मित्रता सोना नहीं ता। इसके दो कारके हैं --(१) (२) रूख। अमेरिका में तेल की हो गई है। अभेरिका में अमरीकन कम्पनियों ने प्रायः २१ प्रारव वैरक्ष का यता सराने पर शिक्षको वर्ष प्राप्त किये हैं। ईरान में भी २० बैरक तेल है और ईराक में १५ नैरहा। इस सब पर धामेरिकन वादियों का प्रविकार है। तमस्त र्ष में अमेरिका से भूमध्यसागर रेल लाने के लिए अमेरिका की तेल ाइप निकारी पड़ी है। यदि **प्रार**व वहो अने कौर एक भी पाइप कर दी वो अमेरिका की अस्पविक होगी। वेख के किए ही प्रामेरिका इ.मेन नीवि के बन्दर्गत हैरान को निक क्यानता मेजी है और १००

क्रमेरिकन व्यक्तर हैरानियों को लेनिक अक्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क् विचादेश्डेवै। तेल के क्रिय ही क्रमेरिका सदा पाकिस्तान का समर्थक (बल्चिस्तान में तेल है) वहा है और सव में काश्मीर समस्या में भारत के मार्ग में रोड़े घटकाता ग्हा है। समी हाल में ही मुह्म्पदब्रमी बिजा के फलात वाने का समाचार णकर "स्वृशके टाइम्स" ने एक समादकीय द्वारा कलात को पाकिस्तान से मिल अने की सलाह दी है ताकि ईरान और पाविस्तान के बीच का मर्ग साफ हो बाय।

यह देवों के प्रति अमेरिका की सहा नुभूति मौक्षिक थी। को यहरी पहले नाविया द्वारा पांकित किये चाते ये सब कम्युनिस्ट कह कर कुनते का रहे है। यदि फिलस्तीन अववा मध्यपर्व में अमेरिकन स्वार्थ को तनिक भी हानि पहुंचे तो झमेरिका में बहादियों पर बाक्रमका या प्रदार होने की ब्राशका है। ब्रिटेन में वो मानः ही पेला होता रहता है तथा ब्रिटेन खुलमखुना घरनों को सहायता ---वैनिक और इवियार -- दे रहा है। मासिरकार ब्रिटेन ने ही १९४५ में बारव सीय की स्थापना की थी, उसने ही गुस रूप से भारत फालिस्ट मुफ्ती को फाल की जेल से भाग वाने में बहाय डा पहुंचायी

क्रमेरिका ने डाल ही में तक से ब्हार है कि अमेरिका फिलस्तीन में शांति बनाए रखने के लिए सेना देने को तैयार है परन्तु विभाषन कार्यान्वित करने के शिष्ट् नहीं। इस दोरगी **योष**का का क्या कर्य है। इस पोषवा के द्रास्त नाद एक रावनीतिज्ञ ने वहा --- 'भाषश्व वड़ा सुन्दर या, परन्तु धमेरिका चाहता क्या है! दूपरे ने कहा — 'क्रमे-रिका चाइता है कुछ न किया वाय, बहुत

महार्थी को मिली एकमान पनाह को भी क्षेत्रीरक तथा झरल राष्ट्र पेश होने छे परते ही नष्ट करने पर छते नेठे हैं। हम भारतीयों और क्षेत्रेक शहित्रकों के नह स्वयन के तथा चाहिए कि स्वयंत्रे प्रश्वा में हमारी भी नहीं दशा होगी भो साथ नहारियों की है यहि हम जनते नहीं तथा न्याव का पञ्च नहीं किया क्रयश तटस्य नहीं रहे । बिन रूद्धोवादी तुकों ने १५ साख आरमीनियनों का खून किया या उन्हीं का पद्ध लेने के शिए हमने 'बिलाफत' मान्दोलन किया। न्याय के कारबा नहीं वरन् भारत के बुखलमानों को चापलूरी करने के लिए। बाब हम पुनः उन भरवों का शाय दे रहे हैं को फिलस्तीन के ६ सास बहुदियों का सहूत करने पर उताक हैं, जिनके नेता प्राक्तिस मुक्ती में १६४१ में ईराफ में १५०० वहूरियों का क्लोबाय करवाना की क्या इस समझते हैं कि वदि सोरको

[केष श्रष्ठ धह पर ]

पिसलो पाच वर्षों में ६६ लाख रुपये की बिसके फलस्वरूप समस्य ब्याम वाले :---

स्वयं प्राप्ति बीमों पर रुपया व्याजीयन बीमों पर प्रति इनार वार्षिक बोजस घोषित किया गया है।

वेलपूररान के कठोरतर तरीके प्रयोग करने के बावजूद---ववा न्याय का काचार है प्रतिशत कम करने पर, मायी लखों के लिए क्रमिक चन सुरक्षित कर होने पर तथा सन प्रकार की माबी कठिनाइयों के लिए भी अधिक व्यवस्था कर देने पर जो परिवास निकले हैं वे झत्यधिक संतोषबनक है।

इस नमी। कं॰ की अपेद्धाकृत कम नीमा दर आकृत लगाई गई पंची पर कम न्याब तथा मंडगाई के कारख बढ़े डए खर्चे को हति में रखते हुए उपर्युक्त परिशाम एक बार फिर हिन्दुस्तान की मितव्ययी प्रबन्ध, दोषरहित सुरद्धा श्रीर प्रत्येक दिशा में सुद्रद्ध कार्थिक स्थिति को प्रामाश्चित करते हैं।

> चालु पालसियां ४७ करोड़ ८८ लाख से अधिक जीवन फगर ६ करोड ४ लाख से ऊपर

१६४७ का नया कारोबार

कोत्र्यापरेटिव इन्शोरस सोसायटी लिमिटेड

हिन्दुस्थान विसर्दिग



ववीत्सवे



इमारे राष्ट्र के गौरव की रचा में सर्वस्य अवस करने को कटिवड वीर मैनिक ।

# देश की रत्ता ग्रीर हमारी राष्ट्रीय सेना

स्पिद्धके दिनों बब समरीकी
राष्ट्रवि मिंग्ट्र मेन से युद्ध की
मीवक वैवारियों के गारे में प्रमुत किया
नवा तो उनका उत्तर या कि तिकटमविष्य में सम्मानित युद्ध को रोकने का
पुरुमान उत्पाद है सपनी सेनिक सांक्र को
वरम सीमा तक पहुंचना। देखा से
विचार बिटेन व प्रमुना। के भी सानैक

रावनीतिश्रों ने प्रकट किया है।

यदि वैनिक शक्तिका समह अस्ति-र्राष्ट्रीय शास्तिको बनाये रखने के लिये बावश्यक है तो भारत बेसे नव शिश्रा राष्ट्र किये उत्तके सिए तथ्यार रहना निश्चान्त हे। यह देश काव कान्सरिक न्यात्र के असाचा नासा राष्ट्रमों से भी थिय पड़ा है। प्रत्येक कुटनीतिक दौड़ ्में क्रमरीका कीर ब्रिटेन को भारत के सामने मुंद की खानी पड़ी. साथ ही भारत ने अपनी दासता की श्रासकाओं 🍱 भ्रमावा प्रनेक परतन्त्र देशों को स्वतन्त्र होने में सहायता ची है। स्रवः उत्तके रामु प्रतिरोध कोने के लिये क्यूटपटा रहे हैं। यह देश डासर दासवा श्रमीकार नहीं करना चाहता, यह देश चवित्र के स्वप्ती को कभी भी पूर्व न होने देने के लिये कटि-बद है। बात- बाह्य शत्रुकों का भय उसे नना हुमा है।

शह चार की मील की केवल एक ही कीमा करूमीर और पाक्स्तान के मण है। इकी प्रकार भारत की परिचमी कीमा मी ५०० मील के कम नहीं। पूर्वी कुक्तिसान की तीमा भी चार की मील केक्स्यमन है।

नी-केना की दक्षि से भारत के पूर्वी

व परिचमी तट की लीमायें भी इकार मील के कम नहीं हैं की के इतने विकास तटों में केवल प्रकास ही बन्दरागह कपनी रखा में समये हो सकते हैं । परिचनी तट पर बम्बई ही एक क्का बन्दरागह है। परन्तु करा विकास परिचन काडी से काटियागढ़ समया मेडागाल्कर से कोचेंन के निकटवर्ती चुनी पर कोई साक्रमण हुआ तो समल परिचमी तट चल मर में अपने हाथ से निकल लागेगा। यही दशा पूर्वी तट की है। चटनाव से यदि कोई साक्रमण कलकण बन्दरागह पर किया गया तो दिस्ति कोई उद्यान पर किया गया तो

पह स्थिति है, विधमें आरत को अपना तैन्य बल बढ़ाने की अपनत आवस्पत्तता है। आरत तरशर के नेवर इंग्लंड की स्थाति ते अपरिचित न हों, यह बात नहीं और हलतिए आप वे स्थान-स्थान पर अपने आपनों में देश के खुबकों से तीना में मारती होने की — सह, स्थात और बाहु तेना के बीलिक बनने की — प्रमीलंकर दे हैं। विक्रत तनने की — प्रमीलंकर दे हैं। का उद्देश्य भी सम्भवतः बनता को सेना में भरती होने की कपीस करना था।

मारत की नीवेना के पाय इस समय केनल ४ स्तूर, १५ माइन स्वीपर (सुरंग साफ करने वाले कुंटे साइन ) २०।२५ मोटर लानेव हैं व्यदि ये तमाम बहान एक ओर लड़े हो और एक नेटलशिप दूसी ओर लड़ा हो, तो हनका कहिला तम्बर में व्यवस्था कहेना। मारत सरकार में व्यवस्थि बहानों को भेलाइन दिया है। स्तन्त ह ने के परचन्त् नहनी बार प्रथम विद्युद्ध भारतीय बल्लयान 'नल उपा' भी तस्यार शे गया है।

भोटे नजर हे भारत की वर्तमान बलावेना की शकि का प्रकार है। तमाम बहाबों की सका नोवित्रकों तथा अपन्यों की सक्या। इस्त क्या। एक क्या। कन् क्ष्म की तुलना में यह प्रतिक स्वत्रक्ष ही उत्तराव्य है। उत्त समस् बहाबों की स्वत्या इस्त प्रति उत्त समस्

#### वायसेना पहले और अब

छन् १६३८ में भारत की वायुसेना के पाछ केवल २५०० झादमी वे सर्वाक साब ८५०० है। वायुयानों की राक्य १९५ के सर्वाक नहीं है। कम देश-का के लिए छनसे स्विक स्वाह्मतानों बायु सेना का होना स्वतिवार्य है। सरझर न भारत में ही बायुयान निर्माय का हार्य सारत में ही बायुयान निर्माय का हार्य सारम कर दिश्व है। रहामभी नारार बलदेवर्धिंह ने भारतीय पार्लमेंट का हाल में बताया था, कि बायुनेना के खाँक्ष्ट बनाने में भारत सरकर अब

#### ब्याडनेंस फैक्टरियां

युद्ध से पूर्व रेश में कुन ६ आर्टनेल पैन्टरिया थी। युद्धक ल में उनकी शख्या कहीं अधिक हो गई थी। शरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी को विकारिशों के अनुस्तर अब कनकी शख्या रह रल दा गयों है। ब्रिटिश सोगों ने इन फैन्टरियों का सामान जुगने और पाक्सिसान मेकने शे अपने का स्वतन मारत का कहर सामु विद्ध कर दिया है। तमाम सम्बर्शक (शेष पृष्ठ भूभ पर)



सारतीय बाजु रेना का एक विमान ।



अपनी पुलियों की जरूरत को हमसे पूरी की।जिये

हम हर किस्म व हर साइज सिगल व डबल अरें की पुलियां तैयार करते हैं

> 🛨 कीमत में सस्ती 🛨 चलने में मजबूत 🛨 वक्त की गारंटी

ब्राइस लिस्ट के लिये नीचे लिखे पते पर लिखिए---

# दी जनरल इंडस्ट्रीयल

मशीनरी एंड ट्रस्ज मैन्युफैकचरिंग कं०

हैं(भोषाहरू-दी वेस्टेन होजरी एगड जनरब मिल्ज बि०) के मैनेजिय एजेन्टस् ला० सोहनलाल एंड कं० १४२, तेबीवाड़ा रोड, देहबी। फोन नं० ८०४७ व ४६८४



सफाई, त्रन्दुरस्ती और खूबस्रती के लिये टॉयलेट [नहानेके] साबुन



बोदरेव वं॰ २-बतनी-बतनी ( बोटी टिकियां ) -- टर्क्रिश गथ

शरीर साफ रखने से ब्राप वन्दुरस्त श्रीर स्तेब बनते हैं। वन्दुरस्त श्रीर निर्मक्त बदन पर ही चिरकास खूनसूरती निर्मर रहती है। गोदरेज टॉयलेट ( नहाने के )-काबुन में फायदेमन्द वनस्पति तेल श्रीर दूसरी खुशबूदार चीजे इनका सुन्दर मिसाप होने के कारण उनकी खुरानू से फुलवारियां और सुगन्धी वनश्री, इनकी बार बार याद आती है। इन साबुनों के उत्पादन से सफाई, बोख: और चमड़ें की स्वामाविक शिरकान्ति इनका लाम हमें होता है।

बोदरेब कमनी में होविंग ( दाढी बनाने के ) साबुन (स्टिक और 'राउपस्र) मी वैकार होते हैं।

बोदरेज सोप्सः स्ति ०-दिल्ली : १६८ पांदनी चीक।

#### स्वतन्त्र भारत की अन्तरीं पूरीय नीति के महान् निर्माता

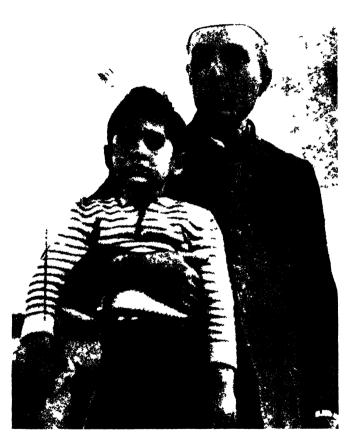

प्रधानमंत्री एं० जवाहरलाल नेहरू

# 'त्रात्म-रचा के लिए



युद्ध चेत्र में भील्ड-शन पर कुछ सैनिक।



्र एक सैनिक यन्त्र की सहायता से श्रपने लक्ष्य को पहचान रहा है।



भारतीय सेना की एक छोडी भी दुकड़ी।



पूर्वी पंजाब सेना के प्रधान सेनापति लैफिट जनरल करियप्पा सैनिक प्रधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।



भारमीर दिविजन के सेनापति मेजन्जनरल कुलवन्तसिह विगेडियर सेन के साथ ।

# भारत समर्थ है'

- नेदरू



युद्ध-तेत्र में इंजिनीयरिंग के सब साधनों से मुख्जित एक गाडी।



भारतीय वादु-सेना का एक विमान।



भारतीय महिलायें भी देश की पुकार पर रगादेत्र में जा सकती हैं।



भारतीय मंतिक हतरी से उत्तरने का श्रभ्यात कर रहा है।



बुक्सवार मैन्य को एक छोटो सी टुककी।

# हमारी पारिवारिक ऋाय वाली पालिसी

Ħ

अन्य विशेष लाभजनक बातों के स्रतिरिक्त १० प्रतिशत बोनम की गारखटी हैं।

पूर्वी पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त के लिये इन्सपेक्टरों की आवश्यकता है।

विशेष जानकारी व शर्तों के लिये लिखिये

# तिलक इन्श्योरेन्स कम्पनी लि॰,

प्रधान कार्यालय, नई दिल्छी।

# कोमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन लि॰

रिजस्टर्ड आफिस: कोमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन बिर्लिंडग्स

४ क्लाइव घाट स्ट्रीट, कलकत्ता।

#### शाखाएं :---

कलकत्ता: — ४ क्लाइव बाट स्ट्रीट, २२ केनिंग स्ट्रीट, रिच्ची क्लकत्ता, वड़ा बाबार, हाईकोर्ट, न्यू मार्केट, इटक्ला, वेलागंब, शाम बाबार, स्रोर कालेज स्ट्रीट ।

वंगाल :— धारुनसोल, वर्दवान, बाद्यण वारिया, वारीसाल, बाजार बाच (कोमिखा), कोर्ट बाच (कोमिखा), कोर्स बाज एक निस्ता, वन्द्रनगर, चादपुर, चौक बाजार (बारीसाल), चटगाव, दाका, फरीदपुर, हाजीगंज, जलपायगुरी, फालाकाटी, खुलना, मेमनसिंह, नारायनगंज नेताईगंज, नवावपुर (टाका) परन बाजार और तागाइल।

श्रासाम :- दीवरूगढ्, दिगवाय, गौद्दाटी, जोरहट, करीमगंज, शिलांग, सिलचार, मिलहट श्रीर तिनसुकिया।

बिहार चौर उद्दीसा: - भागलपुर, कटक, पटना और राची।

य. पी. और सी. पी. :- इलाहाबाद बनारत, बानपुर, जबलपुर और लखनऊ।

बम्बई:-- सर फिरोजशाह मेहता रोड श्रीर मारहवी।

दिल्ली:-- ४८ श्रीर ४६ चादनी चौक।

एजेन्मियाः --- मद्रास्त, सिंगापुर और पिनांग ।

बी० के० दत्त डिप्टी भैनेजिंग डायरेक्टर

पून० सी० दत्त वैनेजिस हायरेक्टर

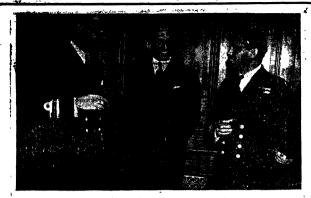

**भारत के हार्र क्**मिरनर और सहाक्क नौसेनाध्यक जल सेना के प्रस<del>ह</del> में ब्रिटिश नौसेनाश्वक के साथ ।

### हिंद महासागर श्रीर भारतीय तट की रद्धा-समस्या

श्री केवनीन्द्रकुगर विद्याल**का**र ]

यदि डिटलर के पास बिटेन की सी नौसेनिक शकि भी डोती, तो वह कभी परास्त न होता---इस उक्ति में सत्य हो वा न हो, किन्तु वह असदिग्ध है कि तीन और से समूद्र से घरे भीर ४००० मीज समह तट वाले भारत जैसे राष्ट्र के लिए नौसेना बहुत श्राधिक महत्वपुष्य है । मारतीय नौसेना का परिचय इस लेख में पाठक एटेंगे ।

भाष्त एक मस्द्रिक देव है। तीन बोर से समुद्र भारत को क्सार रहा है जीर कवीन्द्र रवीन्द्र की 'बौत-चरखंतल' की कंस्पना को साकार कप दे रहा है। भारत की स्वाचीनता सामदिक शक्ति के प्रभाव में नष्ट हाई। अब भारत यह मृत्र स्था कि वह एक वामुद्रिक देश हैं और दिन्द महानागर की रखा पर उसकी स्वाबीनता, प्रतिष्ठा और उठ भ गौरव निर्मेर है, वव उठकी स्काचीनता छप्त हो गई, प्रहत्तर भारत श्रीर भारतीय उपनिवेशों से उसका संबंध हुट गवा, मारतीब व्याक्षर झीर भारतीब भी सिमट कर भारतीय तट तक सीनित या गई। ब्राय मारत स्थापीन हुवा है, क्र उनके पास भी सेना नहीं है। भारत क्य समुद्र तट ४००० मीख विस्तृत है. कर भारतीय नौ सेना में केवल ३४ वहाज **बोर ११८५० ब**फतर और वैनिक दया क्रम्ब स्रोग हैं। इसके मुद्दावते जिटेन की सामद्रिक शक्ति इस प्रकार है :---

|                 | <b>₹</b> € ₹€ | \$€.8≃     |
|-----------------|---------------|------------|
| चंनी चहाच       | ٤             | ₹          |
| बैरल कूकर       | ર             |            |
| विमानवाही पो    | . ¥           |            |
| क्षर            | २६            | <b>१</b> ६ |
| विनाश क         |               | ₹¥         |
| बनहुम्बी        | 3,6           | २६         |
| <b>प्री</b> गेट |               | રપ         |
| कुरंग भ्रवसारक  | . —           | \$ \$      |
|                 |               |            |

संवियत रूस की नी हेना में ६०००० भीर संयुक्त राष्ट्र श्रमशीका भी नी सेना में ३६२००० सैनिक हैं। इन देखी की माज़दी ऋपशः १६ कोटि और १५ करोड़ है। मारत स्वतंत्र पर-

राष्ट्र नीति का बानुसरणं केना चाइता है, श्चारनेय-पश्चिमा श्रीर हिन्द महासागर को युरोपियन राष्ट्रों के प्रभाव से सक करना चाहता है, ग्रन्तर्राष्ट्रीय समत् में अपनी मौगोलिक स्थिति के अनुकृत श्रमरीका भौर रूस के समान स्थिति भौर प्रतिष्ठा चाहता है। यह नी-शास्त्रि 🕏 बिना सम्भव नहीं है। मारत को भी एंग्हो-क्रमरीका के समान क्रपती क्राजेय नी बक्ति का निर्माण करना चाहिए।

#### पूर्व की गौरवपूर्व परम्परा

भारत के लिए नी सेना नई चीव नहीं है। १३ वीं सदी तक दिन्द महा-सागर की लहरों पर चोल-नौ बेड़ा शासन करता था। इसके बाद भारतीय नी बेसा सरवर्ती ही रहा। १७५७ में मराठा बेढ़े के विनाश के साथ भारतीय नौ सेना काडी भन्त हो गया भीर इस मज गए कि भारत एक सम्मृद्धिक देशा है। सम्राट कक्षर सहरा शक्तिशाली सुगल सम्राटकाभी ध्यान इक्टन गया और वह इज के बात्रियों की दुर्दशा चुरचाप देखतारदा। पर चौथी से बारहवीं सदी तक भारत सम्भवतः सबसे बड़ी औद-निवेशिक और सामुद्रिक शक्ति था। भारत के उपनिवेश पश्चिम में क्रफीका के तट तक, भीर पूर्व में बाबा, सुमात्रा, बोर्नियो-श्रीर दिल्लायी फिलीयाइन तक फैले <u>इ</u>ए वे । स्वाम यह नाम ही इस ना का प्रमाण है कि यह मारत का उपनिवेश रहा है। हिन्द चीन का नाम भी वही सचित करता है। तथ्य यह है कि वर्वाधिक दीघंडालिक श्रीपनिवेशक क्रौर सामुद्रिक शक्ति का 'ब्लू रिवन' बाब भी भारत को ही प्राप्त है।

चौयी ईं॰ पू॰ से भारतीय समुद्र-पार से स्थापार कर रहे हैं। मौर्य सम्राटों का इस स्रोत की ब्रामदनी पर विशेष रूप से ध्यान था। दसरी सदी में गणशत के राजाने जावा में सबसे पहले ग्रापना राज्य स्थापित किया। राप्तों के शासन में भागतीय उपनिश्रेशों का क्रीर क्रविक विस्तार हुआ। नवम भीर दशम शताब्दी में उपनिवेशों का विस्तार चरम सीमा पर पहुंच गया। इस महान् कार्य में मौयों, बीराष्ट्रो, गुप्तो, हूगों, कलिगों, पागडयो, च'लो ग्रीर श्रीविजयो ने मुख्य रूप से भाग लिया। चेलों धीर श्रीविषयों के बीच मलाया और सुमात्रा के उत्पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हुई लड़ाइयों के कारका भारत की साम-द्रिक शंक्त को घका लगा। इस समय कारन कीर मूर रंगमंच पर क्राप्ट क्रीर हिंद्रटली ने इर्राट्या में प्रवेश कर महा इन्हों ने भारतीय बेडे पर घातक प्रहार

किया। मध्तका सामृद्रिक विस्तार इस के बाद दक गया । बद्दशर मान्त भारतीय तट तक सीमित रह गया ।

११ मई १६४८ को वास्केडिगामा कालीक्ट, मालाबार में स्नाया स्नीर नौ-चेत्र से भारत का द्य-त इस दिन से प्रारम्भ हो गया। कालीवट के राजा बमोरिन वे प्रधान सेनार्यात कुंबा प्रासी ततीय होर मगडा नौसेना के सेनापति कान्होबी क्रामें ने, १६ वीं सदी से १८ वीं हदी के बीच भारत ने विदेशी द्याकान्ताश्चीका इद्रता से प्रतिरोध किया। पर यूरोप्यनों की बढ़ी-चढ़ी शक्तिके कागे भारतीय नौसेनाटिक न सकी। इसके साथ भारतीय नौसेना का ही खन्त नहीं हो गया. वल्कि सामदिव शाकि के विचार काभी कन्त हो गया भारत की सुन्दा के लिए नौरेना प्रथम साधन है, वह विचार ही ल्राप्त हो शब्द पर यह एक ऐसी गौत्वपूर्ण परम्परा को मविष्य में भी भारतीय सन्तान सं सामद्रिक साइस झौर बृहत्तर भाग्त ह निर्माण के लिए भनुपायित भीर उत्हा हित करती रहेगी।

#### हिंद महासागर पर त्रिटेन क प्रभुत्व

सम्पूर्ण १६ वीं सदी में ससद्भाव लडरों पर क्रान्तरशः ब्रिटिशा नौ वेदे व शासन था। ब्रिटिश नौसेना ने दक्षिः कामरीका को स्पेन के शासन से मुह कराया । ब्रिटिश घडाय चीनी तट स्री नदियों के अपन्दर पहुंचे हुए थे। ब्रिटिः नौसेना को चनौती देने वाला कोई ना था। श्टब्स् में संयुक्त राष्ट्र भ्रामरीका श्पेन को इराया श्रीर फिलीपाइन व श्रीता । लगभग इसी समय श्रापान चीन को इराया भीर फारमुखा की क किया। प्रशान्त महासागर में ये महत्वपूर्ण घटनायें हुई । दूसरी 🕏 १८६० में फास ने मैडागास्कर । काचिकार किया। हिन्द महासागर श्चनदर महत्वपर्यं सामारिक स्थान । इत प्रकार कींच पताका फहराने ऋगै धर्मनो ने टागानिका पर प्रभुत्व स्थारि करके सरव शगर में प्रवेश किया। इट भी इस टौक में पछे नहीं रहा क्रां उसने क्षेमार्जालैयह पर ऋषिकार बमाय श्चादन के सामने ऋफीका तट पर श्वीक ∳र्मे फ<sup>ें</sup>च बेड़ेने श्रपना कड्डा बनाय [शेष प्रमुख पर वर ]



मारतीय नौपेना में सम्मिखन एक नया दिल्लं नाम इक अर ।

निकट मनिष्य में

#### \_\_\_\_\_ ग्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की आशंका

[ भी राजगोपाकाचार्य ]

मुने इच बात का बड़ा अब है कि कहीं लंगर में शीम हो युद्ध न किड़ कारें। इच समय झावरकबता है कि कोई समेरिका की बात रूछ को समकार्य और रूड की बात कमेरिका को और इस तरह युद्ध को ठातें।

शंसार की शास्त्र स्थिति चिन्तनीय व्यति से विगक्ती था रही है। अन्तर्राष्टी-बता में विश्वास रखने वालों को आसा है कि एक दिन झानेगा, बन कि संसार के सब राष्ट्र मिल कर एक संघ में बावब हो बाए ने बीर उस संबन्धासन में बारस व्यक्तियों को, मसे ही किसी की बाति, वर्षे अवदा विदान्त कुछ ही ब्बों न हो, शास्ति एवं न्याय प्राप्त होने का किञ्चास होगा। यन तक ऐसा नहीं होता. प्रायः समान शक्तिशाली राष्ट्रों में दिशी बास्तविक प्रथवा सास्पनिक वटना के परिकामलक्य एक दूसरे के प्रति श्रदस्मात भय उत्पन्न होने की आर्थांका बनी रहेगी। उस दशा में यह चारखा अपना काम करती रहेगी कि को संघर्ष सनिवार्थ दीकता है, उसे वितना बीम भारम्म कर दिवा जाए. क्तना अच्छा है, ताकि शतुको और अधिक गक्रियाओं बनने का अवसर न मेल सके।

ठीक यही रिवित कान पैदा हो गयी है। मैं काशा करता हूं कि मेरी काशंका नेमूं ल तिब होगी, किन्दु युक्ते हव बाद ब कहा भय है कि कही वंतार में ताशीन हो युक्त न क्षित्र बाद। हव



लेखक

कमय जायरवकता इस बात की नहीं कि हम जास्म-रखा के नाम पर पर पुत्र को वैवारियां करें, विकस्त उन लोगों की बवान कर की जा सके वो शान्ति के अस्पन्त प्रेमी हैं। इस कमय जायरवकता तो इस बात की हैं कि कोई कर को आने. कि स्वा की बात जमभावें और अमेरिका को रूस की और पुत्र को टावें। बह कम्में वहीं कर सकता है, विकास दोनों पर प्रभाव हो और विखास दोनों पर प्रभाव हो और विखास दोनों पर प्रभाव हो और विखास दोनों विश्वास रखतें हों! विश्वास दोनों विश्वास

बहां तक मारत का सम्बन्ध है, यहि पाकिस्तान और मारत मिल कर कार्य करें तो वे उस नवी विरोध से बच सकते हैं, बिस्का झांब दुनिया को सतरा हो रहा है। झन्यया वे मी हरकी सपेट में झाने से न बच सकेंगे।

भारत-सरकार से रजिस्टर्ड २५ वर्ष की परीचित जगत्प्रसिद्ध महोषि

# लक्ष्मणधारा

सदैव पास रखिये !

पहस्य बीवन में यदि पुल की नींद कोना चाहते हैं तो सदमयकार हमेशा है बर में रखने के न चूर्डिय । इनके लेवन से हैं बा, के, दाल, पेट का दर्द, की मुम्बलाना, करू, खती, दमा, श्राल, तंबहची दल, मन्त्रानिन, क्रवीय, वर्षक्य में अपना रोगों को दूर करने वाली हबारों एजेवर द्वारा तंबाम में विकने में बाली सामाय का समात्रानिक दया है हर एक दव कि ता के वहां मिलती में बाली सामाय का समात्रानिक दया है हर एक दव कि ता के वहां मिलती है वाली न मिलती तो नीचे पत्रे से मंत्राद्वीय । औमत पर दानि का के वहां मिलती में बाली सामाय साम

**इ**.प विलास कम्पनी, नं० ४८८, कानपुर ।

उत्तरोकर कृषि और उन्नति वयं पर क्रमसर

फ्री इण्डिया जनरल इंश्यारेसें कं० लिमि० प्रश्व कार्यालय—पोम्ट गस्त ४२, कार्यर ।

सन् १६४७ का जीवन बीमा व्यवसाय

₹0 १,२८,८६,०८३

याचार्य---

बर्क्यर्, कलकपा, महास, देहली, घम्याला, पटना, बनासस, घामरा, इलाहाबाद, घलमेर, कांती, कानपुर, नागपुर, बैजवादा, रांची।

इम से परामर्श कीविये---

जीवन, अन्ति, नाविक, दुर्वटना, मोटर [ तृर्तीय पद्मीय भार | वायु यात्रा, अभिक वर्ग चतिपूर्ति एवं अन्य प्रकार के वीमार्जी के सम्बद्ध में |

श्रीयुत नवलकिशोर भरतिया

मैनेजिंग डाइरेक्टर ।

बेस्ती शासा ५१ दरियागंज

### केन्द्रीय सप्लाई योजना

# F is the state of the state of

No Laughs

FOR HER — Her's is A Teeth Shy Complex.

दांत और मसुद्धों के रोग से मनुष्य का स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता बाता है। क्लेमेस्त का देशानिक का देशानिक कालिकार एक फेनोमाइट तथा बाल्य कीमती बसुकों है किया गया है वो गयास्था, रहमय मसुद्धों तथा बाल्य संख्या के साथ बाने वाले की साथ करता है।

Available at all Chemists and Stores.

TOOM YOUR

KLENEX
DOTTOPHENT THAN CONTINUE PRODUCT OF
SWISS LABORATORY
LABAN GRUNWALD & CO

यू॰ पी॰ तथा राजपूताना के साल सोलिंग एजेन्ट---

जे.पी.शुक्ला एण्ड सन्स,

ेषो० स० नं० १८१,

कानपु

( गावने पश्चितियी, काल्युर )

क्रीहरू पर वेडी खरी। मैं उन विजों सेना की केवा में साने के क्रिके के बागवाथा। मेरे साथ एक इतासवी श्री थी, विस्त ही मां सगरे व थी। कुछ दिन उसे संदेह के कारण जेला में अभी रखा गया, वित-मन उसके पर की सकाशी में ऐसा मास स्रामद हजा। विश्वसे यह प्रगट हफा कि वह बहत दिन से ही मुसीक्षिती के विवह सगठन करने चाते मचदरों के साथ भी और सभी . भारत कर हैं ग्लेयह में उस गई बी. उसे कोड दिवा गया । स्त्रीर,विस्तार •से सब बार्तों को बताने में शुक्ते काफी देर आनेती। अतः मैं केवल यही कह कर श्चपती हासत्री बात पर सामाना चाहता इ.कि वह अपने नाच के बस पर मेरी -साथित हो गई और फिर मेरे साथ ही राज्ये सारी। उसके बाद इसने विवाह कर 🕽 . । घूपते घूगते काकी दिन बीत क्रिया प्राप्ती परती को सदैव 'शिकां' िक्ता और वह किसी भी दूसरे नाम की -मुखा देना चाइनी थी ।

उस दिन जिनी के तृत्व के बाद एक ज्वी ने उतके दोनों हाथ पक्क कर कहा:— 'क्षद्भुत ! बहुत कुन्दर ! दुम्होर दृत्व में धोना है। यापकों ग्रुमहोर तृत्व की आवश्यकना है।' शिक्षों ने मेरी क्षोर बनिवारों से देखा और वर्षा की मासि हह उठी।

'क्राप १' स्त्री ने कहा । 'मैं₃ इु! क्षतर्राष्ट्रीय रेड्कल की नर्खं । क्याप१'

'मेरे' सिली ने कहा, श्रीरहुँ हंस दी।
येरिया ने कहा :- 'धुंदर। बोकी
बहुत दूसर है।' सिली की झालें कार्य कुक हो कुक नदे हैं देसा ब्याद के ही कुक नदे हैं देसा ब्याद मिल्ड मेरिया के रोग वास्त --मिल्ड मेरिया के रोग वास्त --प्रकृत देशा ही मेरा एक मार्र था, युद्ध में बला गया, तथा के सिये --' नात हुश्यी हो गों। पूरचु ने सिली को उतके समीर कील सिया।

जोर मेंने देखा मेरिया जुर नेठी
पहिंदी। जोर उठ निस्तन्यता में एक
रहस्य की माश्रमा ही दिलाई देती, विश्वो
न सम्म कर किसी मेरी जोर देख
तठती। एक दिन उठकी उन्दुक्ता इतनी
वह गई कि वह एक्टम पूक्ष नेठी।
मेरिया ने हुना जार अपने गम्मीर स्वर
से कहा:— ऐहा स्पी: होन्स प्रमुव िली। वराजा। मेरे पुत्र तो
नहीं बेटती। न कोई लाड बात ही है।
केसक एक शत वाच रही थी।

'हम भी वो पुने' सिसी ने भटके वे सोसहवी नहीं के 30 प्राचीन नाटक को बन्द करके कितान मेंचू पर रखते हुए कहा। 'तुम वो प्राचा स्वत्य मुगेष देख सुनी हो। 3% | कता है तुम्बार हुए हुए में से स्वत्य पायकों की देख रेख स्ट्रा, उन्हें उठम खाला...



'किस्सी।' मेरिश ने करा:---'मौत कितनी भवानक है, इसको भी तुम कमी वोचवी हो १ यह जो सौंदर्य है, शांति है, तल है, क्या है, प्रेम, बो **38** मी है, इस बीवन के ही अनेक पहलू हैं। खेकिन बिदमी क्या किसी क्वाकिये की दक्षन है बड़ा हर चीव बस्ते दामों पर ता मिले. पर किसी की वर्षे हुई उत्तरन हो १ तम शायद नहीं वोचती होगी। मेरे एक मामा हिन्दस्तान में सेना में काम करके और वे। वे बतावे वे कि अपना सब सामान क्ष्म से नीसाम कर रहे थे, तब हिन्दुस्तान में स्रोग बड़ी इब्द से उनके शामान को खरीद रहे ये, स्पोकि वह एवं उनके लिये काफी न्द्रीमती या ।

मैं मूल गई हूं। उनके वाल एक फिलाब थो, बिसे मैंने वहा था। एक इहत पुराने ब्रोक्षा में कोई प्रमंजुद्ध हुआ। वाल उसमें एक पुराने वोद्धा ने अपने मारे के तरकीय मी बता दी थी। वह कई दिन तक तीरों के विस्तर पर के उसा और अत में प्रमाला पर बात वाल करता करता मर गया। वह अलह क्षणा करता मर गया। वह अलह में क्षणा नहीं करता था। वह से वीचा नहीं करता था। वह से वीचा नहीं होता।

द्रेम करण बता जकती हो ? तब यबा क्षपने राज्यंत्र के किये लड़ते थे । जब राजा वा बहे राज्यं, जाजारों के लिये जब राजा वा बहे राज्यं, जाजारों के लिये जब रें हैं। मुक्ते के रिल्कंट महुत केंद्र होता है। नताजो । मेरा भार्थं मारा गया । किड के लिये गुम्यु की मयानकी कृत्यं बहा लक्षा करती है, नहां मुक्ते कृत्यं बहा लक्षा करती है, नहां मुक्ते कृत्यं बहा लक्षा ने मार्थी किडकी मार्ग्। पहले पाय तो कर्ल्यं। नजों मारावा है आहमी को आहमी कीर स्थों किर मीला दी बाजा है निद्यों की।

बिस समय मैंने कुछ छर दवा गसे के नीचे उता ी, उस हिन्दुस्तानी सिपादी ने मेरे हाथ पड़ड़ सिये और कहा:— मेम साहिब। अब नहीं सहा स्वता।

मैंने रेखा । मुख की निकरास आहति वर राह की कमी एक दशवना-पन सेकर क्या गई थी। सगवा था चीवन कम का पर से पेते चली गई हो, बेसे परवारों से डोकर वा ला कर पुराने केंद्रे की मैं का उठी। मैंने कहा :--'तुम ठीक होवासोंगे । परशासी नहीं तुम विस्कृत ठीक हो 'ज झामे ।' सेने सन्दों में कतर कवसा थी।

किन्यु वह स्रविश्यात से सुरुच्छा उठा:- निर्दे, सर्व में बोबित नहीं रहूमा। सर्व में नहीं बच्चंगा। में मर सर्वामा।

कितनी नहीं नात कह गया या यह । यानी अन उतके किये को कुछ दिख रहा है, यह यह नहीं रहेगा। कुछ दिख रहा है, यह यह नहीं रहेगा। इतके मीवर उत्तर बानेगा, को इसको उस मिट्टी से मिला देगा बिस पर हम चलते हैं, बिसमें उबाला नहीं पुस्ता। कहा हुआ या इसका कन्म। कहा जाकर दा ताई रहा है। यह तक अनवाने हैं। कोई खाद बहाने बाला तक नहीं।

मैं दहल उठी।

भीर वह कराह उठा ।

'कोई नहीं, कोई नहीं...प्रचेग... प्राचेत खा रहा है मेन शाहित। उन्हें मा। मेरे चलें ... उनकी मा... खन मुखे मरेंगे... बमीदार तो उनकी बमीन खीन केगा... भैन देखेगा उन्हें... मेरे दुष्पृदे चल्चे... मगबान... झाह...' खोर फिर एक दर्शनाक बानाव गूल उड़ी, प्रश्ती हुई, मीचब। लिली। यह कह रहा या... 'मगबान... ना दिश यह दर्शह...।

मैं देख रही थी। यह एक निस्त्रहाय बालक सामेरे हाथ में पढ़ा था। मैं देख रही थी। किन्द्रु शिवाही दर्द से बेहोरा हो जुझाथा।

भड़ी अपनी रक्तार से आयों बढ़ रही थी। मैंने उसे तकिये के सहारे सिद्य दिया।

दूर एक बिस्तर पर कोई जैसे झपनी बेहोशी जैसी नींद से बाग उठा। उसने मर्रोप गत्ने से कछ कहा।

हिंतुस्तानी विपादी बेहोशा सा पड़ा

मैं इशिक नहीं ठहर सकी ! आये हुए सैनिक के समीप सकी गई। वह कराह उठा था:-- पानी ..यानी. .!

पास आरक्तर मैंने उस मे कहाः ठड्रो । धनराक्री नहीं।

श्रीर पानी निलाकर कहा; बरो नहीं। मन न हारो । भगवान सबका भला करता है। वह पानी पश्र कुड़ जैसे स्वस्य दुशा। उतने कहा नर्से। दुप बहुत ग्रम्बु हो .....

उठने मेरे हाथ पर हाथ फेरा। मैं बानती हूं, उठमें विलाख नहीं था। किन्छु उठमें पैक्ष का का बाग्रत स्पर्श या ...

उसमें श्रीममान था। दास्य की वह भावना नहीं थी इसमें। मानों में इस पर दया नहीं कर रही थी। उसे श्रपना गर्व था को मेरे कर्तन्त से श्रपने को कम समक्ष्मित से इकार करता था।

प्रभे उठ केंच सक्की की बाद हो काई वो विकामों से होन लुलू चली गई थी, को नयं थी, और हर शाम को विवाहियों के लाथ करान वीकर विनेमा देलती और रात को नागोंने में उनके साथ अपने आपको नेना करती। निपात देशा ही। क्या यह विनेक सुमें भी देशा हो समस्ता है। विनेक को है। बीवन को दाव पर लगा कर चना है कि संलग्ध के हुलों को हजने लगा पहना है, तभी उते हर उचिन अनुचित का अधिकार है। क्योंक हलक देते के आति-रिक्त और मिलोगा में ना। किन्तु हस आदिकार है। क्योंक हलक देते के आति-

वृधा से मेरा मन तिक हो गया। किन्तु किर लोगा। मातृ व को यह मायना, को बिन्दु स्तानो विधाशी में मेरे प्रति दिसाई यो, कितना गर्व हुआ या मेरे कीयन को उस समाम किन्तु हिक्स में से सहस्था एकदा । इस्ती इस्ति में में केस के उसक्या पूर्व के अस्वस्था प्रकार नहीं हिस्ती में केस के उसक्या पूर्व में में साक्षांक्रित नहीं केस साक्षांक्रित नहीं

है। और यह फॉच सड़की को चलते विपादियों को स्वयं सेहती थी ... कमी कमी कथनंगी होकर 'बाल' में नाकती थी .... मैं यह सब नहीं सोचना चाहती .....

मैंने उससे कहा: तुम निराश क्यों होते हो १ वढ़े २ पायल भी ठीफ हो बावे हैं। एक आया था विश्वके पेट को गोलियों से छलानी कर दिया या। मगवान की दवा से वह भी ठीक हो गया ...

'ठीक है नर्ख । भगवान की दवा बुक पर .... नहीं होगी । उसी दिन समाप्त हो गई थी वह दसा, जब भयानक नम-बारी में ग्लैंसगो में मेरी मां पर गई थी। मां। व्याट्चा उफा वचे दश्या कर शे रहे थे। बबेर ... जानवर ... ग्रासम्य.... निहत्यों पर बार ...' विपाही कराह उठा; होकिन में मधबूर था। मुक्ते फीच में कार्यस्ती दाक्तिक कर शिवा गया। मैं वानता है। उस समय मुक्ते कायरता ने चेर किया था। मैं ने दोचा था। क्यों अर्थः । क्या कि क्षेत्रमा सुनेतः । क्या सुन्तः से पुक्क कर सकाई शुरू की गई है ? किंद्र मां की लाश देख कर मेरी आर्थे खत गर्दी। पीछे वाने का बक्तन या। इंग्लेंड पुकार रहा था ! हिंबबार उठाने जायक कापने हर दक्षे को देश पुत्रक्र रहाया। मैंने धना ... मैं बलती काग में कूद पड़ा। बर्मनी के स्तूनी पांत्र मेरे देश को नहीं रॉब सकेंगे ...' और फिर उसने

हट स्वर से बडा: इंगलैंड ने बची कि नहीं मुख्या ... वह कभी तिए नहीं होगा ... एक भी आदमी वन तक विदा रहेवा ... समूक्त की सहरों पर .... शास्त्र करने वासा इंग्लेंड ...

मैंने बना। वर्व से मेरा वकारक फल उठा। यह है मेरे देश का औरव-तर मैं ने उसके वैक्ष से प्रमाणित होकर उत्के हाथ पर हाथ फेरा। यह व्यक्ति देश के लिए मर रहा था। इसे सारे मस्ते की बावस्थकता थी।

किंत रिर अन्तरीष्टीव सेवा। मैं बो इन सबसे कंची है। यह निरीह दिंह-स्तानी .... सभी सैनिक श्रपनी विस्ती निर्वेतना में कराइ उठाः इगलैंड बच बायेगा ... होकिन मैं नहीं स्डमा---नर्स ... इ'गलैंड भ्राष्ट्रद रहेगा .... पर में नहीं क्ष्यूंगा... मेरा वीवन तक छे गवा है ... मेरे क्या किना नाप के ही षावेंगे ....

में सुन रही की । राष्ट्र के मीरक के व्यक्त अपने को निस्तहाय क्यों अनुवक कर रहा था ...

सांक हो गई थी। सहर बरफ गिरवें सगी थी । मैं उठ कर क्वीशें को दवा देने सगी । बड़ी फिर टनटना उठी । देखा । बत्तियां सक्षने के पहले एक समीन उदावी इवापर फेल सही थी।

करमार्थी करपतास में कारों स्रोर साथी १ क्येंचे ठठ सी थी। वसी क्रकायेगा ... इंग्लैंड कमी राच नहीं ं बास्टरों की इसचल हो रही थी। बर अपने र काम में कम रहे में। आकटर मिसे । देख कर 'सरकंशने । और अपनी कारी हंवी हंव कर कहा; नवं ! हमियां एक पहिंचे की माति चुन रही है। एक मिनट का विभाम नहीं है। सरका है दो चार दिन में ठारी दुनिया के नीववान सत्म हो वार्वेगे।

मैं कागे बढ़ रही थी। सुना। पंछे से किसी ने दनी आवाज से कहा; तब भवान भीरती की परेशानिकां बहस नद व्यवंगी · · ·

थकान से मैं चूर चूर हो रही थी! इस वक्ष भी वह मधाक ... विस देश में स्त्री अपने को पुरुष के विकास की वस्त्र समझती है, वहां पुरुष कापनी स्वामा-विकता कोकर कोञ्चप पश्च हो बादा है। क्योंकि स्त्री इत बात की कर्न करती है कि बह स्त्री है ... बेसे स्त्री होना मी. मां होना भी, कोई शिक्षने सायक, केंग्रवे सायक बात है ... पहते हो नींद बागर्ड, सारा फोलाइल, सारी चिता. परेठानी लोगई। बढ़ी गहरी थी बढ़ नींद । यह बेहोशी । स्रोग यहते हैं मरने के नाद इंडान को यह बेहोकी बना देखी है । पर मेरा बीवन ।

जिली । मैं उस समय बेहट यह गई

भी वीप न्यंती हो । इचर में बेंद्रोशी के तक में कोई हुई थी, इक्ट सोग बम वोड़ रहे के। क्यां मेरे पाल चेतना कि में बोन्स्ती कि उनको एक एक करके वर के विश्व बाद बार रहे होंगे। बंदको की नावियों के बीच बिंदगी गुत्रारने वादो ।

इटात मुक्ते किसी ने बसा दिया। 'सो रही हो । सयाजक अकाई हुई है। वैयार हो बाक्रो। मैदान में से लागें वदानी हैं।'

कहने वाला चला गया। मुके करमन्त बुग-सना। सभी तो सोई थी, पर काम तो काम था। काश मैं भी किसी की पत्नी, बर पर रहती....

क्षित्र समय में तैबार होकर पहेची, बाक्टर तैयार समामा। यह इंस रहा था। समेद उस पर अवस्य हुआ। वह अबीन भादमी था। मैंने उसे कभी उदासा नहीं देखा।

'बैठ', बैठो ' दुको पर सामानेटें। इत्यादि सेकर चढ गवे। डाक्टर मेरी-शी गाड़ी पर **चड्ड** गया। उसने **कहा**;: वीचती होगी वे लोन प्रच्छे होंगे, वो वर रहते होंगे । कारलानों, खेतों में काम करते होंने... बह हंत रहा था।

माहियां चल पड़ीं। श्रंचेरे में उनकी रोशनी ने पूजा मारा भीर मारी चक्कों से स्वकृष्टे दांतों वाले पहिचे एक घर २

शिष प्रष्ठ ४६ पर ी

### पुनीत पर्व

समस्ते व्यापारी बन्धुओं के प्राति हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं --





कमर्शियल बैंक लिमि० कानपुर

दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब की शाखाएं ---भ्रम्बाला, अमृतसर कटरा भ्रहलुवालिया, मजीदमंडी बटाबा दिखी नई दिखी जालंधर, लाधयाना, खन्ना, पही मगडी शिमला।

दिल्ली एजेक्ट-कृपाशंकर

साहुकारा, हरही पर्चा, उचार श्रीर पूंची वितरस् की सभी प्रकार की श्राप्तनिक र्मुवश्राएं प्रदान करने बाला भारत का प्रमुख शैर्यूल नैक-

पदपत सिंहानिया केटी०

चेयरमैन

किशनचंह पुरी एम० एस० ए०

मैलेबिंग: बाइरेक्टर

### क्या पाकिस्तान भारत पर त्राक्रमण कर सकता है ?

्रिशे० इन्द्र विद्यावाचसति ]

ह्याद बहुत हरी बस्तु है। मनुष्य अवित क्या उत्तरे बचने की येश ब्दाली रही है। बाह्यिक नेता, तरववेश्वा श्रीर रामगीतिम अपदेशों व केको भीर व्यास्थानों द्वारा युद्ध के विरुद्ध प्रचार बाते रहे हैं। परम्त काश्चर्य की नात है कि खांब के ब्रारम्भ से २००४ विकसी क्ष का इतिहास ग्रहों से मरा पड़ा है। क्रम ने शक्य बनाये और विमावे हैं, उस ने बारियों को स्वाचीन झीर पश्चीन क्रिया है। शादर्शवाद की रंगीन ऐनक क्षतार कर बास्तांबकता की बाखों से तेका बाव तो इस इस परिवास पर वहचे दिना नहीं रह बकते कि सद मत-व्य काति के बीवन का सत्यन्त समिय बरन्त सबसे झांबक झाक्यक स्रोर बावस्थद शक्त है। युद्ध से बन और यन की को डार्न होती है, उसे व्यान में रवाते हुए इमें शान्ति भेमी तत्व-केका के साथ इस कात में सहमत होना पक्ता है कि शुद्ध (ग्री सीव है। परम्य हमें बह बात क्यूं। न मूक्क्मी चाहिए---क्री होते हुए मी युद्ध एक मास्तविक **थीव है।** इस स्वय ठ<del>०का</del> कार**य** बनने से बचने की नेशा कर सकते हैं पर उसकी उपेचा नहीं कर एकते। नीमारी बहुत बरी चीव है, उससे बच्चा चाहिए। किन्द्र इसका वह आंगवीय नहीं कि वचार के चिकित्वकों और इवाकानों को उठा देना चाहिने । मेरे जी होती हुई मी बीचारी जवली चीच है, वेसे ही क्रमिय होता हुआ भी तुद्ध मर्जुष्य वाति के बीचन का एक खावरवर्षा ग्रंग है, इस बारबा उसके सम्बन्ध में विचार करना तिन्द्रनीय काम नहीं।

इतनी मृभिका मैंने इपिलाए सिकी है कि पाउन इप सैका का गाँभिक देख कर वस्पायें नहीं। ! बेठे वह पोपना बावस्थक है कि इप वर्ष नरकात के मीराव में दिखीं में हैबा फेलने के परमावना है या नहीं, इसी प्रकार इप प्रमा पर विचार करना भी बावस्थक है कि क्या पानिस्थान आरत पर बातमार्थ कर वकता है!

मेरा एकर है कि पाकिस्तान आरत वर आक्रमचा कर सकता है। इसके निम्नक्षितिक कारण हैं —

[१] पहिला करक मनेवैजा-निक और साराय मीतिक है। मान्योग मारत के रावने वड़े मान्यारिक रावनीति के विद्यान् साम्याने ने समने सर्वेशान में विकास है कि विना राज्यों को दीमार सामन में मिलती हैं, वे पर वृंद्योर के सामनिक साह हैं। माने विकासिक हाँ है वह स्वेशान स्थामनिक है कि पकोर्सा राज्यों में सीमाओं के शासन्थ में सथा ग्रान्य ग्रानेक प्रकार के विवाद उठते व्हें, को उम्र होकर युद्ध का रूप धारणा । र शकते हैं। यही कारवा है कि समान बल बाते पहोशी देश एक इसरे के शास्त्रतिक शत्र बने रहते हैं। इंग्लैयड और ग्रयेदिक के बीच में विज्ञास स्थान प्रसा हथा है, इस कान्स वे इक दसरे के मित्र बन कर रह सकते है, परन्तु क्र स और बमनी, क्रांस और स्पेन, ब्रमनी बीर रूस, रूस बीर टर्सी ---इसी प्रकार द्वान्य पड़'सी बडे देश चिरकास तक एक ५सरे के मित्र वन कर नहीं रह सकते । सदियों तक ये देश परस्पर विरोधी वने रहे हैं। भारत श्रीर पाकिस्तान पढ़ोसी देश हाने से एक दसरे के स्वामाविक विरोधी रहेंगे। पुरा बला होना चाहिये कि यह विराध कृमी उन्न रूप भारकान करे, पर तुनुक वा बाह्यस्य की सभावना की उपेद्या नहीं की का रुकती। यदि काको में उस समा-वनाद्म वर्षन करनाहीं तो हम कह क्कते हैं कि ५१ ०/० सम्यावना साम-मक्ष केवच में हैं।

[२] सम्भावना के वस्त्र में दूसरी युक्ति यह है कि पाकिस्तान की स्थापना बिन भावनाओं के आधार पर हुई है वे बाह्मबारमङ है। पाकिस्तान का मवन हिन्दू गुरुसमानों के नैसर्गिक विशेष पर साक्षा किया गया । इस नैसर्गिक विरोध की करपना को नहीं मानते, परनद पाकिस्तान का तो बीवन प्राचा वही है। पाकिस्तान का रेडियो आब मी महबूद गवनकी और मुहस्मद गौरी के कारमाने सना कर पाकिस्तान के निवासियों का मनोरबन करता है। इस मनोवृत्ति का परिकाम बढि सुद्ध नहीं तो क्या है ? कबा बासकता है कि इसे ऐसान मान क्षेत्रा चाडिए कि पाकिस्तान की क्षोर से अवश्य आक्रमख होगा, यह बात ठीय है। सम्भव है कि पाकिस्तान और भारत में झनन्त काल तक सद न हो। परन्त कहा मूल में ही विशेष की मावना विद्यमान हो, वहा सवर्ष की सभावना तो बनी ही रहेगी।

[३] छम्माबना को बहाने वाला तीलया करवा करमीर का मरत है। वदि करमीर का मरत मारत कोर पाकि-स्वान के परायर समकीत से हता हो बाव, तो बहुत उत्तम हो। परन्तु ऐसी वड़ी वन्माबना मतीत नहीं होती है। पाकिस्तान के बातक बाहते हैं कि कारमीर पाकिस्तान का हिस्सा वन बात, परन्तु कारमीर के निवास वैद्यान ही बाहते। वे मारतीय तम में सून्त पतन्त् करते हैं। वे पाकिस्तान के आश्यों और कार्यों से आवस्तर है। हम्में आरतीय स्था क्ष्मीर निश्चित्रों की इन्जानुसार उनकी रक्का के सिये वचन बढ़ है। बिंद सुरक्का कैसिक कोई देश नीच का रास्ता निकास कई, किसे रोगो पढ़ा मान की, आवस्या कार्योर का प्रत्न उस रूप ब्रास्थ कर के तो कोई सारवर्ष नहीं। उस हसा में समय है पाकिस्तानी सेना क्षो का की आहम्मय इस क्षमय केस्स कार्याश र वस रहा है, बह सारे मारतस्य पर होने सने।

 चौथा कारवाको पाकिस्तान को भारत पर ब्राक्रम्या करने की प्रेरका कर सकता है, यह है कि विभावन से पूर्व भौर उक्के पश्वास् मुस्सिम सीग भौर सीगी सरकार ने बाशान्ति और हिंसा के वो मृत सबे किये हैं, उन्हें कोश न कोई भोवन चाहिये। काश्मीर और प्रवाद के ब्यन्तः सीमा प्रास्त पर को ब्रातताबीपन हुआ है, या हो रहा है, उतके खिये कवा बिलयों वा पठानों का ता व्यर्थ में ही बट-नाम किया था रहा है। गुत्ररे हुए एक वर्ष में पाकिस्तान के निवारियों ने. मुस्लिम लीग का नाग लगावे हुए ऐसे-ऐसे ब्रत्या बार किये हैं कि कनायली और पठान उनसे मात सा गये हैं। ब्राइता-बीपन की यह बाद इतना कोर पकड़ गरी है कि पाकिस्तान का शासक वर्ग ब्रासानी से उसे नहीं शेष सकता। इस बर से कि कही वह बाद पाकिस्तान की ही बलमन्त्र न कर दे, सम्मव है पार्किन स्तान के विश्वाता उस बाद का स ह मारत की सीमाओं की बोर मोड दै।

भि भारत पर पाकिस्तान के बाक मया की सम्माधना को बढाने बासा पाचवा और श्रन्तिम कारख श्रन्तर्राष्ट्रीय है। याराप के देश सममम बाढे दीन सी साल से प्रशिषा और ब्रकीका की शतरबों पर मोहर्र का खेल खलते रहे हैं। इंग्लैंग्ड भौगोलिक दृष्टि से तो भारत है अपना बोरिया-बचना उठाकर का रहा है. परन्त सचकों से प्रतीत होता है कि उत्तकी क्रन्तरास्मा कामी बहुत ७ मय तक भारत के अन्वरिक् पर ही महरावी रहेगी। इचर श्रमरीका भी दसरे विज्य-न्यापी युद्ध के पश्चात शतरव के खेल में पूरी तरह शामिल हो गवा है, उसे मी प्रशिवा प्रदेश में चलने के लिये कोई मोहरा चाहिये। सच्चां से प्रतीत होता है कि मारतीय संघ सभी किसी सन्य देश का मोहरा बनने को तन्शर नहीं है। ऐसी दशा में बोरोप के परिचमी सब की दबाहरि वाकिस्तान पर पते, तो काई ब्रारुवर्षे नहीं । ब्राव्यकों से प्रतीत होता



लेखक

है कि पाकिस्तान उन देशों का मोहरा बननें को तथार है। इनमें खन कोई उन्हेंद्र नहीं रहा कि पश्चमी शखार तीवरें महायुद्ध की चोर बड़े देग से दशा खा रहा है, बॉद युद्ध कारम्म हुआ तो निकाड़ियों के हाथ भारत पर इनाव डालने के लिये पाकिसान के मोहरे को दिखी की खार बढ़ा दें तो चाई आम्चर्य नहीं।

मैं यह नहीं कहता कि पाकिस्तान कर्म ही मारत पर साम्रमण करने वाला है। सेरा केवल हतना कहना है कि मारत पर पाकिस्तान के साम्रमण की वस्माना देखी बस्तु नहीं कि तब पर यीम और गम्मरिता पूर्व के विचार किया वार्व। व्यावहारिक रावनीति में वस्मानशाओं का महत्व वास्त्रविकताओं के कुत्र कम नहीं होता। कभी कमो वह स्वाविक होता है, नशेकि वास्त्रविक करक मात्रा को साम्रान्त का वक्का है, हस कारण मुझनका। कमो के विवे तथारी मो वहुत स्वविक वाहिने, दूर-वश्चिता होंगे हैं।

देशवासियों, देश के नेताओं श्रीर भारतीय सघ के कर्यांचारों से मेरा निवे दन है कि केवल मावकता में धाकर सम्भावित सकट की उपेद्धा न करें। बाद रक्ले कि साथ कल के युद्ध सुद्ध बोध-याचा से बारम्भ नहीं इते, श्रवित श्रुप को राजधानी पर बम वर्षा से होते हैं। माकनव पहले होता है भीर वोषवा पीछे। यह बात मी ध्यान में रखनी चाडिये कि पाकिस्तन की सीमा से दिल्ली की दूरी ३०० मील से भी कम है। सङ्गर् इवाई सहाज इतनी दूरी को दो भगडे मे पार कर सकता है। पश्चिमी पनान और पूर्वी पनान की सीमा के प्रकट करने के लिये न कोई काचा पर्यंत है और न बड़ी नदी। इन परि स्थितियों को सामने रखकर देश की रख के प्रति देशवासियां भीर भारतीय सध के सचालको दा वा कर्स व्य है. उसके क्रोर व्यान खेंचनाही इस दोसाव उद्देश्य है।

# जहां से विश्व को शान्ति व मानवता का



सव ब्राम की ब्रोर---



विस्नी कसाकार की प्रश्न में सरसावती ।



कारबन्त साथ स्थ इ.त हुए भी इस हुनिया को सनारके स्वसंप्रसिद्ध और महान व्यक्ति का निवामस्थान बनने का नौरव प्राप्त हुया।



नहीं वह साधम है, यहा बाब भी गांधी थी के महा उनके सादगों क मूर्च कर देने में प्रकलशीत हैं।



इत हुन के तब से बड़े सान्ति दूत ।



गांबी-पिकास्यः क उत्तराधिकारा भावा विनया गावे ।



वार्ग्त वातावरम् वे कभी-कमी पश्च-पश्च भ वेकन में जा वादी है यक वस्मीकन के वसक का शरव !



समी **चावमकती.स्थायत**म्बन का युड कीवाते हैं।

# ग्रमर सन्देश दिया जाता रहा है!



बाल मन्दिर की कोर-मारत के मानी स्तम्मों के लिए शिक्षित होना आवश्यक है।



किसाबी कांदे ही न बनो, कला कीरास मी बानो, इस्ते पर शाबी बी बीवन पवन्त बस्त देते रहे हैं।



कच्छी यहियाँ के किए पाकशिकान की बानकारी खावश्वक है । इनी किए वेवाबाम के बाल मरिदर में र्राष्ट्रयों को झारम्म से हा भोवन बनाना विखादा खाता है।



बच्चे हैं तो स्वाटुका, वे भी वाशिगटन टी॰ इकर के खुत्रों से कम नीं, किन्हाने स्वय ही विद्यालय की सारी हमारत तैयार कर ली थी।



स्वय सप्ताई करना पृथ्वित कार्य नहीं, वहीं तो गांधी वी ने स्थिया है।



न्यक्की पीछना सक्कियों का सब से अपन्ता ज्यायाम है। काम का काम और ज्याय



हेवीर म से किसी का कर्यों, वाति या सम्प्रसय कुस् ही क्यों म सो, हम सब मिस कर आवन करये !



要是對我們只以只要學是我們以及公司公司與數學是是是與學歷是是實際

हम आपको हमारे शो रूम में पथारने का निमन्त्रण देते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मशीन चाहिये तो यहां पथार कर हमें अनुगृहीत करें। यहाँ आपको मशीनों की एक छोटीन्सी पदर्शनी दिखाई देगी जहां आप अपनी आवश्यकतानुसार मशीन पसन्द कर सकेंगे। इमारे स्टाक में निम्नलिखित मशीने मौजूद है।



एवर कम्प्रेसर

"श्रोयल एन्जन, कोल्द्र, 'कम्प्रोसर, स्प्रो पेंटिंग की मशीनें, बैट्री चार्जर, ड्रिख मशीन, बिजली की मोटरें इत्यादि ।



एकेक्ट्रिक मोटर







क्रोयल इन्जिन



खें बेन्धि

डीडवानियां ब्रादर्स, लिमिटेड

तार का पता : डीडवानियां

कशमीरी गेट, देहसी।

त्रेन नम्बर : ४८१**८** 

राष्ट्र की आन्तरिक शांति और सुरखा के जागरूक कर्याधार



सरदार पटेल

# युद्ध स्त्रीर विश्व-शान्ति के उत्तरदायी-

भारत के प्रधानमन्त्र



रू**स के प्र6िद्र** कूरनी तेज्ञ



म० मोमिको



माश ल स्टालिन





श्री ए॰ली





काउएर सपेका



२० **म**'लोटोब



# विभिन्न राष्ट्रों के महान कर्णाधार



अमेरिका के राष्ट्रपति



















- WELDED TANKS FOR PETROL AND OIL STORAGE.
- · ALL KINDS OF CASTING WORK
- CONSTRUCTION AND ENGINEERING JOBS OF ALL KINDS.

UNDERTAKEN BY

RAJ ENGINEERING WORKS LTP.

AJMERI GATE, DELHI.

H. G. 1137/1313

POWER DRIVEN DRILLING MACHINES. LATHES VICES ETC.



STEAM JACKETED PANS AND OTHER FOOD AND CHEMICAL MACHINERY.

FILTER PRESS



RAJ ENGINEERING WORKS LTD.

#H.G. INDUSTRIES

RAGHU CEILING FANS





STURDY IN CON-STRUCTION BEAUTI-FUL IN DESIGN ECONOMICAL IN USE.



THE LIGHT THAT NEVER FAILS

RAGHU ENGINEERING WORKS LT.

H. B. INDUSTRIES

Quality
ENAMELWARE

MANUFACTURED BYRAJ ENAMEL WORKS LTD.
GRAND TRUNK ROAD, DELHI - SHAHDARA

and the second s

"Cycle Bells, Soaps and Plastic Goods Sole Distributors:

HANSRAJ GUPTA & Co. Ltd.,

Agency Department, BH=2,Connaught Circus, New DELHI."

### हमारे देश के छिपे खतरनाक शत्रु

[ भी कृष्याचन्त्र विचालक्कार ]

प्राव प्रत्येक देख में कुछ चेसे बादमी होते हैं, वो ब्रखाबारक संबद के समय प्रपने स्वार्थ के वित्रे ना निशी दूसरे कारण से प्रपने देश भी अपेदा विरोधियों का ताथ देने सबते हैं। इस सम्बन्ध में विश्व के सात इतिहास में सबसे प्रथम विमीषण का नाम मिलता है, वो प्रपने माई राक्य मू साव क्रोड़कर राम के साथ का मिला था। इसके बाद भारतीय इतिहास में चिरवास तक ऐसे विर्मयकों का नोई उदा इरच नहीं म्बता। पर कायद इतका कारण इतिहात की अपूर्णता है, मानव प्रकृति का बदस बाना नहीं। सिकन्दर के बाकनव के समय ऐसे विश्ववा भीर साबक्त के शब्दों में पाचने कालम के उदाहरका मिलने हैं। मुश्किमकाल में भी मुस्लिम विजेताओं को हिन्दुकों में से ऐसे विभीवया या वयचन्द समय समद पर मिलते रहे। समें को का तो राज्य ही ऐसे देशद्रोहियों के विश्वात व्यक्त की नीव पर स्थानित हुआ। था। करकारी नौकर बिस अदा व मिकि से ब्रिटिशा संस्कार के शिया की कान से काम करते हुए कार्जलियों वर चुरूम व वितम दारहें वे वह उनका देशद्रोह ही था। सरद्वत देश के स्वातस्य दुव के विरुद्ध देश के किए जिल वर्ग ने प्रत्यस्य वा इप्रत्यस्य इत्य से भाग सिवा, वे सब पाचने कासम के ने ।

सारवर्ष ही नहीं, सन्त वेशों में भी
देते विभोवय पाये सार्व रहे हैं। चीन में
प्रमुख्या शवा सान तरकार के कठ
दुक्ती बन से । मानिका सरकार मी
ख्वान बीन के लिए पाये कालम
स्न प्रमा करती श्री है। ह मलेक्ष स्न प्रमा करती श्री है। ह मलेक्ष स्न प्रदेश कुटनीतिक चनक सार्वे करव सार्वे में बहुत से निमीपकों का समस् कर कहा था। प्रत्येक राम्राज्यादी वेस रूपवान गष्ट्र में बहुत कर देशकारी वेस रूपवान श्रू में बहुत कर देशकारी वेस साचार पर वह उन्धी देशों में साचार करा है। पिछ्ले पिरचड्ड में दिस्सर की भी सानेक देशों में निवास जाता सामस्य करने में केर्स करिनाना निवास प्रसाद करने में केर्स करिनाना निवास करने में कीर्स करिनाना निवास करने में कीर्स करना निवास करना है।

यह पाचवा दश्म, विनवसिंग होर वे बनवन, मीरवापर व विमंदच किती में देश के कित वृद्ध अधिक स्रतानक होते हैं— देश के प्रश्चन राजु की वापेका भी व्यक्त स्तरानक । राजु को यो हम पहचानते हैं होर उन्हों कर स्तरान के उपाय करते हैं, किन्द्र न काल रिक राजु के स्थलन का हमें सान

होता है जीर न वही माजूम होता है कि वह कड़ा चोट करेगा जीर कैसे करेगा। इसी सिए प्रत्येक देशवारी को इनके सबच में अधिक सर्वर्ष होने की आवश्यकता है।

\* \* \*

लमब लमब पर शतु मेद है वे विव्यक्तिंग और भीरशफर की श्रेषी बदलती गतुर्त है। साम सबकि हम स्वतन हो नवे हैं और हराने भी स्वित्य सब स्वन्तां मूलि वक्ट भर्मस्थतर होता या राग है, हमें यह मिरवब कर होना वाहिये कि किल किल श्रेषी से ऐसे देशसीधी निकल करते हैं। हम प्रक्रियों में वच्चेप हम स्वा प्रदान का कुछ विवेदन करना वाहते हैं।

× × ×

साव र सपे ल १६४८ का दिन है, बा कि मैं यह शेल किल रहा हूं। साथ की तार्रल का सखतार मेरे सामने हैं। उत्पर्ध विद्यार के प्रधानमन्त्री श्रीकृष्णिय का मायवा दिना समा है, शिक्षणिय का मायवा दिना समा है,

'विद्यार प्रान्त में ऐसे रहा भी हैं, विज्ञ पर सरकार को निगाइ रक्तां भड़ेगी। ऐसे गामीर समाचार कार्य है, बिनमें सरकार साथ है, बिनमें सरकार साथ है कि नमें सरकार को स्वार्ध को शाकर के निक्क सुप्त को में सिप करके में सिप कर साथ की सी ने तर पड़ भी मुस्तिम सीगी ने साथ में सीगी सीगी में सीग

बह् पहिन्या जिसले समय गुणे जुक प्रारोच करिम्मली में भ श्वास पूर्व पुलित भन्ती जी कासकराडुंग शास्त्री का यह यह व्या भी सराय जा रहा है बितमें उन्होंने बताया वा कि ग्रीलमलीमिनों के परों की शिलाशिया केने यर वर्षी रक्षण में क्षिते, रिस्तील, तकतारों कीर माले बसामद प्रप.। यू० पी॰ कीय के अध्यव की तकाशी केने यर कुछ ऐसे कामजात मिले, विनमें भारत का कुछ नरेस समा वा। उसी भारत मा कि फिल बहातु ने वह भी बताया वा कि फिल वहातु ने वह भी बताया वा कि फिल कराती निकेट के नाम से स्थापित प्रक्रिया का स्था में प्रक्रवामी की एक करके हरके

क्राश्मार के इमलावरों को मदद करने के विकार मेज दिया।

वे दो उद्धरण कियी पुल्लिम विद्वेषी दिन्दू जमावादी या ग्राष्ट्रीय स्वय स्वेयक सब के किसी वयसेयक के नदी हैं। वे हैं उत्तरदायों क्रांचिका रवी के विज्ञकी देखामिक में सन्देद नहीं किया सकेमा। वस्तुत आश्चयक करने के लिए इस विवय हैं कि, आश्चम मी मारत में

सपने मसदन को स्रिक्त महत्व देते हैं।
उनके हृदय में देवनागरी लिपि को
सपेवा विदेशी परियान लिपि का स्रिक्त
में है, उन्हें मारत के ऐनिहासिक वीर
नेता राम या बुद्ध की सपेवा विदेशी
सलीका पक्षीर स्रिक्त पूज्य हैं। ऐत्ता
वर्गका स्वारे देश को प्रम नहीं कर
सकता स्वीर दश का प्रम नहीं कर
सकता सीर यह साधा प्रतिवया है
कि वब मारत पर कई मुश्लिम माली
साइनाय करेगी और वर्गायता का
नारा लगायगी, तो एने मुनलमानों की
संख्या मारत में कम न होगी, को
सप्त की सपेवा किशी मुल्लिम
सादत पर सुंदि की मुल्लिम।

देता के अपने कारत की अपने वा मानतिक राज — पानवा न्दरें के लेनिक — मिनक करनामक करें हैं बनों के नहां प्रथम राज को नो हम पहचानने हैं नहां मानतिक राज के उनकर वा हमें न हाज हता है न नहीं मानहा होता है कि यह वहां चोट करेगा। मारत के गुरा राज कीन हैं कब माग यह जनते हैं रहम सेख में हमी महत्वपूर्य प्रश्न का लिएन जियान किया गया है।

ऐसे मुठलामाना की सक्या कम नहीं है, को वर्मीय हैं और बाधुरितम लीग द्वारा इतने भात हैं कि कय भी वे पक्तिस्तन का भारत की अपेदा अधिक प्रमुक्ति हैं। गहुबताकी बच्चाय वे करेंगे। इतके लिए वे क्या क्या ना प्रयस्त करेंगे, यह झाल नहीं कहा क छक्ता। लेकिन मुस्लिम लीगियों डायरेक्ट एक्शन के लिए की गई देर ज्यापी तैयारियों और नोझालाली



ब्राच -- नई सडक िली।

वंकान, सीमापारत व सिंच की लीम-दर्बंक पटनाओं को ज्यान में रखते हुए वह करणना अवस्य की वा सकती है कि कमय आमि पर इस चेन से स्वान्स्य सम्मादनाएं की वा सकती हैं।

x x x

पेसे भी अवसर आ सकते हैं कि बन देश को मुस्लिम लीगियों के अप्रतिरिक्त किन्हीं अन्य चेत्रों से देशद्रोह की आशंका हो । इस उत्पर कइ आराये हैं कि शत्रुमेद हे निर्माण्य या निवस्तिम और पांचर्वे ब्रक्तम में भी मेद आर जाता है। आरख बेस तरह अन्तर्गष्टीय संकट सगातार वेषम होता था रहा है, उसमें यह बहुत मिन है कि कभी रूस को भारत-विरोधी ोक्ष<sup>र</sup> में कृदनापड़े। इन पक्तियों के । सक की यह हद धारका है कि रूस ौर समरीका दोनों भोर साम्राज्यवादी । दोनों ही सब प्रकार के छला प्रयंच मा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बाय कर सकते ा इस्रलिए यह असंभव नहीं है कि र्देपेसीस्थिति द्याचाय कि इसस ारत के विश्वद लड़ाहो आराय । यदि स्त्रम राष्ट्रों के नाम पर बहुत से ग्रूसला-न कर्तव्यच्युत हो सकते हैं तो उसे भी अधिक सम्भावना यह है कि मृतिस्ट रूस के झाड़ान पर देशद्रोह करने को त्सार हो आर्थे। १६४२ में भारतीय स्थातंत्र्य आदिशान के 'समय कम्यूनिस्टों ने इमारी दृष्टि से पाचर्वे कालम का काम किया था। उनकी न कोई नीति है, न कोई छिद्धांत । रूष का स केत उनके लिए वेदवाक्य है। साम्य-बाद के शिक्कान्त भी उन्हें उतना नहीं लुमाते, वितना स्टातिन का बाद्। आधाव वे केनिन और टाटस्की दोनों की मूल रहे हैं, उनका आराध्य देवता है स्टांकिन । अपने देश की अपेदा दूसरे देश के प्रति मिक्त से ही इंग्लैस्ड की मबदरदशी सरकार सर्शक हो गई है और किछी भी उत्तरदाबी पद पर कम्युनिस्टों को न रखने काफैसलाकिया गया है। क्रमेरिका में भी कम्युनिस्टों का 'पर्व' इसी मय से किया जा रहा है। बरमा में भी वहीं हो रहा है और भारत में भी राष्टीप सरकार को कम्युनिस्टों के विरुद्ध इसीलिए कदम उठाने पहरहे हैं कि वे अपने देश की अपेदारूट को अधिक प्रेम करते हैं। आज भारतीय कम्यूनिस्ट यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी मार्थिक मर्शान्त, अवन्तोष, द्वोभ व द्मरावकता के प्रचार में प्रयत्नशीक

प्रश्न थह है कि क्या रूस भारत के विरुद्ध युद्ध में सम्मिक्षित हो सकता है ? हमारा उत्तर यह है कि दुनिया में आसंभव कुछ नहीं है। यदि एपिट-

क्रिमस्टर्ने संबि के 'मुस्तकों हिर सर्र और क्व में संबि हो 'चंडोने हैं 'यदि संबिक्ती कर्मनी कारक में सब्द करने हैं, वादि कर्मनी व देंरली के नांच के अंकुक विकेशा शहू युक्त चाट कर उसे पुनर्ची किस करने के लिये फिर से 'प्रकल्मीक हो वक्ते हैं, तो हत दुनिया में सब उक्क संभव है। इस्तियद हमारा बहु सं कर्मन है हि क मुनिश्टों की मार्तिविस भी स्वारण्य सर्वका से निरीक्त करें!

हमारा शिक्षशील हृदव बह भी यदि होचे कि इसके विगरीत भी परि-स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो अनुचित नहीं है। बाब की दुनिया में कुछ मी बारम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति भी बा सकती है कि बन ब्रिटेन व ब्रामरीका भारत के विरोधी दल में खड़े हों। उनकी हमारे देश से कमी खहानुभूति नहीं रही। वे काव निवी पूंची और उद्योगपतियों के संरक्षक हैं। इसलिए संबर्ष की स्थिति में यदि रूठ कम्यूनिस्टो के सहयोग की अपेखा रख सकता है, तो ब्रिटिश-ब्रामेरिकन उद्योगपति भी भारत के क्रप्त रावाओं और सम्पन्न वर्गके एक श्रंश से आशा कर सकता है। इसीकिए भाव यह भावश्यकता है कि रियासती राजाओं को भारत सघ में आत्मसात कर शिया जाय या निःशक्त कर दिवा जाय ।

"मीर मो दिशी चीची मोची से इस देखड़ी हाँची चंमावंग कर जबते हैं, यह समी तक दिमाग पर बोर बाकने पर भी हमारे जान में नहीं सांवा।

> यदि बीना चाहते हो तो औहन्द्र विद्यासम्बद्धति किस्तिव

'जीवन संयोम'

49

संगीपित दूसरा संस्करंब पहिने। इस पुस्तक में बीचन का सन्देश कीर विवाद की सर्वाकर एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी माणी के मनन बीर संबद्ध बोग्य है। मूह्य १) बांक स्थव !-)

> विजय पुस्तक भगडार, अद्यानन्द बाजार, दक्षी ।

\*साने का तम्साक् \* सुपरिवाल साने का तम्बाक बेचने औरसाने की हमारे यहाँ से मंगाह ये नम्ता सर्के प्रमान प्रसाद

## हिन्दुस्तानी दवाखाना मथुरा की ऋमूल्य दवा

सुधासार



की प्रत्येक चूंद क्रमृत के समान है यह मनुष्य को ख़कल मृत्यु से बचाती है, हैवा, के, दस्त, पेचिश, मरोह, ख़बीर्य, ख़तिशार, संप्रह्यीं, पेढ़ का दर्द, वायुगोला, हिस्तीरिया शूल, हिंचकी, पवगहर, जी भिचलाना, चक्कर तथा सब प्रकार की साली, दमा, नवला, सर्दी का क्षसर, हन्फरपेर्ज्जा, वचों को हरे पीको दस्त, दृष का पटकना श्रादि ख़नेक रोगों की स्वादिष्ट और क्षचुक दवा हिन्दुस्तानी दवाखाना मशुण की अमृहण रज है।

#### बालजीवन



निर्वेल रोगप्रस्त वर्षों को मोटा ताजा बनाने वाली दवा बासवीयन प्रापृत के समान सामदायक है, वन्ते वडी खेरी से स्वादिह होने की वसह से पीते हैं।

### **दृ**मंजन



दाद को द्यार्तिया दश--विना किसी तकलोक या अलन के दो ही दिन के लगाने से अक्रमूल से दाद को नष्ट कर देता है, कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो २-४ दिन क्यावर लगाने से फिर दाद नहीं होगा।

### ग्रशोकारिष्ट



२नेत तथा रक्तप्रदर, मारिक धर्म की सराजी आदि समस्त क्यो रोग को दूर करके कियों को गर्म चारण की शक्ति प्रदान करता है और आरोग्य बनाता है।

<sup>दवा मंगाने का पता</sup>—हिन्दुस्तानी दवाखाना मथुरा ।

नोट-विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार की जिये।



हुनारे बापू, संसार के मसीहा, महात्मा गांबी ने बीसवीं सदी में दुनिया को सत्व और ग्रहिंग के को दो संबीवन मन्त्र दिये हैं, उनमें से नार्वजनिक चनान्दोलनों में अहिंता की गतिशीलता, 'उसकी धामेच शक्ति को देख कर सारा संसार सकित रह गया है।

बद महात्मा भी ने शजनीति में भाहिंसाका प्रवेश किया तब तो है श में स्रोमग स्मा राजनीतक नेता और क्वियारक उसमें कविश्वास रखा थे। स्त्रोग उस समय तक ऋतिंग में ऋवि-獅 त करते रहे बन तक कि १८ हैं। रेमें वी-इरविन समस्तीते के रूप में उसके प्रथापी चमत्कार को नहीं देश लिया।

यह कोई ब्राएचर्य की बात नहीं है .च्योंकि हिंश मनुष्य की प्राकृतिक **औ**र वरम्परागत प्रकृति है। वह तो मनुष्य को पशुसे विशयत में मिक्सी है। भौर्थवनिक तथा रावनेतिक सौर सामाजिक बीवन में उतका प्रयोग एक माश्र महारमा गांधी का प्रपना क्याविष्कारथा।

क्षिन्दस्तान में यह हालत हुई कि ब्रहिंसा की बालःचना वस्ते वाले तथा लड़ाकु क्षेप्रो तक का बरवत करिसरमक सत्या-कांद्र से बापने उद्देश्य पूरे करने पड़े। अक्षत्रों ने चारिसस्मक सत्साग्रह किया । सिस्तों ने गुरुद्वारे के सवार में कार्दिशत्मक संस्थाप्रह से ही सफलता पारे । सरहद के पठानों ने भी बादशाह सांकी रहेतुमाई में कहिंतात्मक सत्यामह से ही क्स्इदी सुवे में शासन सुभार प्राप्त किये। आर्थेसमावियों को मी दैदसवाद में कहिंसारमक सन्यामह की संरक्ष सेनी पूर्वी । प्रार्थिता को शारीनत के खिलाफ

बताने वासे मस्लिम लीडरों का भी लखनऊ में तबरों और मदहे साहवा का निवयस करने के लिए श्रहिसारमक सत्याग्रह के सिवादमरारास्तानहीं स्फर, न वियो को ग्रीरन सुनियों को । भारतीय स्था-बीनता संप्राम का तो आधार ही अहिंसा या। लाडं माउन्टबैटन को १० द्यास्त को यह कहना पड़ा कि संबार के इतिहास में ऋदिंसा द्वारा स्वाचीनता प्राप्त करने का यह पहला उदाहरका है।

सच्च बातयह है कि बीसवीं सदी में दुनिया भर की पीकित बनता के पात ग्रहिंसा के कामोध कारत के कालावा शासक और शोषकवर्गतवा सत्तावारियों का सामना करके इसरने इस्विकार प्राप्त काने के लिए कीर कोई रास्ता नहीं रह गया है । वैज्ञानिक स्नाविष्कारों से सरकारों की, शासकारों की सभी जगह बहारक-शक्ति बनता के मुद्रावले में वेतश्या बह गई है।

इत ताइत की वबद से दुनिया भर में हर मुल्क में बनता के लिए सरकार का वसावला करना असंभव हो गया है। के एन बोड़ नाम के एक पास्चाल्य क्षेलक ने अपनी प्रस्तक में जिला है कि द्भाव दिसा द्वारा ताकत इधियाने का सिद्धान्त विरुकुत वेद्धर है। कम्युनिस्टों की बद्द उम्मीद भी वेद्यर हो गयी है कि फार्जे बनता में भिल जायेंगी। सदाई का सद साखिरो फैनला वायुगानों के हाथ है इसंद्र हवाई बहाज में सरकारें बीच के दाकी के फिल्के के लोगों को माती इस्ती हैं और ये स्रोग मार्स्त नाइ के खिलाफ है।

कार्युशम की वबह के तो अनता के

लिए दिसा के घरिये सरकार का सुका-विला करना और भी अवंभव हो गया है। ब्रासुनम का मुकानिला बनताकी कोई भी पार्टी हिंसा के बरिये कैसे कर सक्ती है ! विज्ञान की वबह से सरकारों की संहारक शक्ति इतनी ज्यादा वद्व गई कि बनता के लिए लोकतंत्र की रखा करना भी नितान्त ग्रासंभव हो गया है।

द्रमाजकी दुनिया में इसी वेदसी की वजह से शासकों, शोधकों स्रोर सत्ताः घारियों का मुकाबिला करने के लिये महारमा भी के नताये हुए ग्रहिंसा के गस्ते के प्रलाबा दूबरा कोई गस्ता ही नहीं है। इसीलिये महात्मा गाघो ही आव सारे ससार के त्राता है। दुनिया भर के बन सप्रामी के वे ही एकमात्र सेनान। यक हो दुनिया भर के लिये **नी**सवीं सदी के युग निर्माता थे। जिस तरह से मार्क्सवाद १६ वीं सदी की मुगबारा थी, उसी तग्ह गाबीबाद २० वीं सदी की युगधारा है।

फिर हिंस से कभी कोई समस्या इल नहीं होती। हिमा से पाई हुई सफलता भीर स्वधिक घोखे का टही सामित होती है। ब्राल्ड्स इन्स्को नाम के नामी बिद्धान् ने श्रपनी शध्य साधन "Ends and Means" नामक पस्तक में लिखा है कि फास के लुवी राजवराकी दिंशा से फालीबी राज्य कान्ति की हिंगा पैदा हुई । रूप के बार की दिशा से बोला-शेविको की दिंसा वैदा हुई। कम्यू-निस्टों की दिखा से फालस्टों और नास्तियों की दिला पैश हुई । १६१४-१८ के प्रथम विश्व युद्ध में

'पारस्परिक स्वविश्वास स्त्रीर संपर्ष से बाब बगत चति-विचत है और दूषरा महायुद्ध ग्रावन्न दिलाई पहता है।...जं.गें की फालें भाव की श्रोर लगी हुई हैं क्वांकि शान्ति की उनकी एकमात्र आशा भारत में ही नियोधित है। मःरत की शक्ति का स्वरूप मुख्यतः नैतिक और का स्वास्थिक है। यदि भारत विवेक से काम क्षेत्रभीर गांधीबी के दिला के विदान्त को अपना से तो युद्धन्तुल गष्टीपर उसका श्रन्त्रा प्रभाव ही सकता है।

-- विनोबा भावे

हारा हुन्ना बर्मनी १६३६ में फिर में लड़ने को उठ खड़ा हुआ। और कीन कह सकता है कि ब्रामे और क्या होगा १ रूगा ससार व्यापी युद्ध पूरी तरह खत्य मा नहीं होने पाया था कि तीसरे युद्ध की चर्चाहोने हागी और दिन पर दिन बढती चाती है। यानी हिंसा से विवा संबंधी तबादी फ्रीर बरबादी के किसी को कुछ कायदा नहीं होता है।

श्रमें भी में एक वडावत है कि बनता की स्मरमा शक्ति बहुत ये। हे वक्त तक रहती है। यह थिछ ते नुकसान को बहुत बस्दी मूल शाती है। श्रगर वहीं याद रहेतो वह कभी भूल कर भी दिंश का ग्रीर लड़ाई का नाम न ले। लेकिन ब्यादत से मबबूर होने के कारण स्त्रीग हिंसा हिंसा चिक्ताने लगते हैं।

पिळली लडाई में वड भी देखा गया कि ज्यादा हिंसा से सकाजिला हे ने पर सभी हथियार डाल देते थे। चाहे बह श्रमेरिकन हो या श्रंगेव हो,या फार्ल खो हों या रूसो प्रथम कर्मन हो आप भाषात्री. साखों की ताटाट में सबके सब इक्षियार दालते देखे गये हैं। परन्त महात्मा गांची के शब्दों में सवा सत्याप्रही कभी इथियार नहीं डालता है। वह इमेशा प्रेमि स की तरह मृत्यु का स्वागत कीर क्राजियन करने का तैयार रहता है। भ्रकेता एक सरवामहीमी सारे ससारका सामना करने को तैयार रहता है। उसका क्यारमबल क्यापु बम से भी अधिक शंकिशाली होता है।

शिव प्रष्ठ ४७ पर ]

### मशीनरी का सामान

हर प्रकार के मर्टीनों के पट्टे जैसे वासों का पट्टा, मिल ब्रान्ड, लिस्टन, न्याने के पट्टे, स्टील लँग, वेस्ट, फास्त्रीली, श्वापट, किप्सीन, ब्राक्ट, नालनियरिंग, कोठालिया काटन केस्ट, क्यारियों, स्पेनियों, गननेदल क्योर हरइट मटल इंजिनों के सुती रखे नीला रूप स्थार, खुलें, क्योर स्केद खती व्यर्व पपर, निकल क्योर पालिशिंग मटेरियल मेक्सिल सुगर मिल, प्यावक मर्टीन, टिगल क्योर कथल सल्तर, क्याप, मर्शीन क्यामान, नेवस स्थापन पाउटर, क्योर वावर्स क्यारि, मर्शीन क्या स्थापन, व्यावस्क, क्येन्टर आयल, इंजन आयल, स्टर्स क्यान्य, मर्टान क्यापन, व्यावस्क, क्येन्टर पीली वावर्सनित पट्टर गोयक क्यारि उपकुर्त क्यामान मीव्हा स्टरक में से रिवारती हानों पर स्थलाई किया जाता है।

बार्डर निम्नलिखित पते पर मेजिये ।

मिल स्टोर कम्पनी नया बाजार, देहली मिल स्टोर कम्पनी रेलवे रोड, महारनपर

(मृ॰ को

### कमीशन एजेएट धूर्मार्थ श्रीषधालयों

| व                      | वधा काल                | ।य ।रयायत    |                                         |
|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>ब्रह्मेक्</b> रिष्ट | रची रोम                | १ दर्बन बीवड | (H\$5                                   |
| द्राञ्चानव             | क्ष सांची              | ,,,          | ₹ <b>₹</b> Ⅱ)                           |
| सोशसव                  | पासु विस्की क्रियर     | 11           | (4II)                                   |
| <b>ग्र</b> श्याचारिष्ठ | दीर्थस्य मस्तिष्क      | ٠,           | _ (111)                                 |
| रोहितारिष्ट            | तिस्की विवर            | 17           | 1311)                                   |
| वारिवाचासव             | प्रमेह एकवि॰           | "            | ₹₹11)                                   |
| कुम शंसव               | तिस्सी विगर पगर        | ,,           | (¥4)                                    |
| रशममारिष्ट             | रस्रक्त                | 79           | <b>(</b> 44)                            |
| । जागध्य तम            | वासरोग                 | १ वर         | <b>(</b> 7)                             |
| माद्यादि तेसा •        | पुराना बुखार           | 11           | ج)                                      |
| । सेंधवादितेस          | <b>मानवात</b>          | 91           | 5)                                      |
| विषगर्भ तेल            | गठिया, दर्द,           | "            | €)                                      |
| मस्चित्रदि तैस         | मुक्ती गंब             | "            | \$0.00000000000000000000000000000000000 |
| लवब मास्त्र चूर्व      | युव मंदानि             | 33           | v)                                      |
| कोसराव गुगल            | विवयं, बातरीय          | 99           | ₹•)                                     |
| दुवारी भन्ने           | प्रदर शेय              | 29           | v)                                      |
| च्यवन प्राप्त          | सावी, कड्डेफ्डो र      | हरीय ,,      | ٧į                                      |
| वाला वलेह              | पुगनी सासी<br>तपेदिक   | į,           | ٧٧                                      |
| मालती वसन्त            | तपादक                  | १ वोसा       | <b>*</b> 5)                             |
| निब म्बरधाव            | दीर्वस्य               | 19           | रश्                                     |
| मुक्ता वरोद            | इत्य रोज               | 19           | (۶)                                     |
| चन्द्रणमा वटी          | प्रमेश-मूजविकार        | ٧,,          | રાį)                                    |
| सच्मी विसाध            | विर दर्द, न <b>वसा</b> | ₹ 19         | 8)                                      |
| मारत दन्त मंचन         | दात के रोग             | १ शीकी       | m)                                      |
| काला मरहम              | किस्द को बीमारी        | ı, -         | u-)                                     |
| बारोग्य दा             | श्रमेह कृष्य           | 19           | ₹I =)                                   |
| नवनामृत सुरमा          | नेत्र विकार            | **           | (۶                                      |
| ·                      |                        |              | ·                                       |

uz—84 वनह एकेस्ट पार्द्रवे । त्वीपच युष्त मंगार्वे, श्रीवार्द्र पृत्य पेशगी । पता—मारत सेवक श्रीवघालय नई सदक, देहली ।



### वे जनता के लिये मर मिटे

भव हमारा जोर कपड़े से सम्बन्धित व्यापारी भाइयों का यही कर्य व्य है कि हम उचित मुच्य पर जनता तक वस्त्र पहुंचायें।

अपना कर्रांट्य समझने में मूल न कीजिये बाब है ही पुरुष बापू के बादेशों पर बाक्सब करना हुद कीबिये हिन्द के हित के बिये हम निश्चार्व भावना से कार्य करने के क्रिए शतुत हैं—

शर्मा एण्ड कम्पनी



कानपुर काटन मिल्स कम्पनी,

( ब्रीच आफ्.-दि ब्रिटिश इाण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड ) जनरबर्गन कानपुर । **इंग्लिक अपने देख की** पार

क्हानी--

### देश-सवा

िश्री विषण प्रसाकर है

करता था। बबके उसने होता क्रमाता था. उत्तवे मान्धी को शिसर पर देशा वा। उसी को जुप मानकर देश क्सर्षि की माति उनके जारों कोर कुमता रहा था। वह उसर्वि मडल में या जमवा नहीं, इसकी चिन्ता किने विना वह मी क्रपनी परिचि पर चूमता रहा । सनेक बार बेस गया, मल इक्तास की, साठिया स्ताई । मर मरे कर विका और अब तक बीरहा है। यहा नहीं, उसने अपने को कारी दीन नहीं समस्त्र । उसने माना है -- बाहै और उसके होने का उद्देश है। उस उद्देश की, अपनी बुद्धि के अनुवार, पूरा करने का प्रयत्न भी वह फरता रहा है। वह न अपेसा है न ग्रावारा । उसका मरा पूरा परिवार है श्रीर उसके लिये परिवर्तों का महस्य श्रीरों से कुछ अधिक है । समय मिसने पर वह बर बाला है। बादी को तम करता है. . दादा को गाविया सनाता है. मा को ब्लासा है और बाप तथा माइयों की उस हिष्ट को तहता है, विश्वमें पृक्षा ता नहीं है पर उदावीन ता इतनी है कि कभी कभी वह अपने को अपमानित अनुमन करता है। यह उन पर ब्लाभित नहीं है। सन् तीत के धान्योलन से पश्चित वह एक स्क्रम में पढ़ाता रहा है । वही नहीं, उसके विवाह की नात भी प्राय नकी हो खबी थी, परन्तु इससे पहिसे वह प्रवास बन्धन में बन्ध बाता, उतने प्रपने की जेला में शया और यह उन् जीतीय में वह वाहिर बाया तो न उसे स्ट्रूस यातों के स्वीकार किया न उसकी माबी पत्नी के परिवार में । उसका विवाद किसी दूकरें स्ट्रूस मास्टर से हो गया था और र्योगकृष्यों के जेन्न से क्रूटने तक वह नारी विकन के केरम क्षच्य पर पहच चुकी वीहें। ये सब है। वें उत्तर वादी ने उसे सुनीवी वीं।

सक्ती पर चक्रता तो आराव एक, केटे का बाप होता। -रामकृष्या ने घीरे से बवाब दिया ---दादी । क्रमी तो मैं ही बच्चा ईटं!

रीते रोते वह वेली— तू**क्र**गर ठीक

,हा — दादी खात सींच इर ने खी ---मेरे सिवे तो तेश नाप भी बचा है, पर इतसे क्वा द पैदा ही नहीं होता !

यह क्या बनाव देता ! देता भी तो नग दादी उम्रे स्वीकार करती ! इस्तिये देते प्रत्यों को उवने दनी में उद्याना बीजा है। कभी हारी की क्षम दानवे बागता है, कभी हारे क्यों को दादी की क्षेत्रा करने का महत्त्व समझने जगता है और फिर उकी तरह चुक्के से स्थितक बाता है क्थित तरह वह बागा करता है। महत्त्व कर बहुने बागता है। उसे तरसता दंश क्यी हुरी समझी है। उस्सता दंश बादमा वह क्या है। किर मी दक्त दिन बादमा वह क्या है। किर मी दक्त दिन मुद्ध हुआ हो। अभी उस दिन मा बन बहुत तुसी हो रही बी तो उसने कहा — मा ! दुससे बड़ी एक बीर मा है। वह दुस्कारी और सही की ही नहीं, सारे देश की मा है। उककी सेवा भी हमें करनी

चाहिये। माबोसी— रामू। मैं दुने देश सेवासे नहीं रोकती, परत शानी करते।

रामकृष्या ने वालाव दिया — शादी हो मैं करने बाइला या, पर वह हुई नहीं। स्रव तो वस देखा के आवाद होने पर ही स्रादी करू गा।

बह बात ठवने कुछ वोच का नहीं नहीं थी। कुछ बहना चाहता था कह या, किर उसे कई की पत्र पत्र गगे और दह शहीर कन गया। पिवार में एक और व्यक्ति था, वो उसे न्दा प्रादर और लेकि यो वे की उसका पर होन्द्री शामी थी। वे की उसका पर होन्द्री की बातें नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने पूछा — महया। न्या स्वयुव हमारा देश खावाद हो चकता है। याम कुछा ने चयाव दिवा — एक दिन कहरन होगा, मागी।

उन्होंने अबा से भर कर कहा — गापीकी सन्त्रमुख स्मवतार हैं। उन हें साथी दवता हैं। राम और कृष्य के शय भी तो देवता लेंग वानर और मानव के कप में बदती पर कम्मे थे।

रामकृष्यः इस पडा — ता में भा देवता हु।

'स्यो नहीं | द्वम तो कई बडे दवता हो।'

'बताको तो कीनका देवला हू।' मामी इस पड़ी — ततास कराड़ देवता हैं। सबके नाम ता मैं नहां कानता।

'पर मैं बानता हूं।' 'तो बताओं।'

रामकृष्य ने घारे से कहा — भाभी, मैं मनुदेवता का खोटा देग हूं।

म मनुद्दवता का श्वाटा बरा हूं। भागी काचरब से सुन्कराई — मनु देवता | ऐसा नाम तो मैने नहीं सुना।

"माभी । तैर्तंश करोड़ देवता है, द्वम क्या सकते नाम बानती हो।"

वे दोनों रह पवे। सन् उनताल स में बार बार किर जेल में या, तो स्वानक एक दिन इन्हीं मानी का पत्र उह निका विका या "कत्र दादानी का स्ववनात हो गया। सन्तकाल क सन्न बाने वचको देल हो है ते, तो मान्नक प्रमुखा नाम केकर कहा — 'वह पत्र रामुदी नहीं सामा। यह समस्य म दवादा है। सही माना। यह समस्य म मनलव या पर उन्होंने ठीक ही कहा या द्वाप हमारे नहीं हो। सबको हस यात अ दुल है। हस दुल के लिये वे दुर्गेंदे केसते हैं। दुम कहाने यह उनका मोह है। दुमें दुग्हारे काम दुरे नहीं लगते। दुरे तो किसा का भी नहीं लगते, पर हिर रूप का का ही है। गांधीय क्या दु आदमा है लाग उन्हें महा मा कहते हैं। दुग उन्हों का बात मानत हो। पिर हम दुली नहीं होना चाहिए। हमाय देश झालाद होगा तो पर बाले समझने दुग क्या हा । ""

¥ कौर देश बाब भागाद हो गया था पर न तो बर बाक्षे उस ठीक ठीक समक्र पाये थ, क्यांकि वे बाब उसे विवाह करके षा नसाने की सलाह देते थे न यह स्वय श्रक्षने को समक्र रहा था। देशा को श्राकादी मिस्र गयी थी। पर यह स्रत विद्यस सामादा था। स्वय उसका देश श्राबादों के स्रथ नहीं सानता था। उसके लियं काजादी का ऋष या मनशानी करना । वह उनका छुरी हुई कामनाश्रो का एक फुरड़ तक्षीर थी। वे कहते थे-'अब दमारा राज्य है। इम कहीं भी बा स्थत है। कुछ भाकर सकत है। इस न पुलस का कहना मानगे, न काई कर दगे। 'पर दुःल इतनाई। नहीं था। भयकर नर सहार और नारी के घोर ग्राप मान ने उसे पागल कर दिया था। बह साचाकरताथा -- 'क्या वास्तव में इन श्रावादी का मूल्य जानत है १ क्या सवय कम समाप्त ही नहीं होगा १ क्या हजार्गवय की गुलामी से इस मुक्ति पागवे हैं " इन प्रश्नों का उत्तर श्लौर भा निराशासनकथा। उसके वे साथी. कमा उसके साथ कवे से **फ**₹ लडे चे. क ते थे -- इम झयोग्य है इमारी ष्ट्राज्ञदा संख्यमगुर है। पाकिस्तान शीव क्षा हमारे देश पर शासन करेगा। ब्राम-र का हमारा दुरमन है। सुबलमान दुनिया म फैलो पड़े हैं।हिन्दू बदा गुलाम रक्षेत्रार १

यही नहीं। एक बन्धु एक दिन सबेरे सबेरे आये, ब्हने समे – इदरेरामकृष्या। तुम न ऊछ धुन्या।

'क्या।'
'एक सक्की पैदा होते ही बोलाने कर्माहे।' 'स्व।

'हा | काती हैं मैं रक्त की प्यासी हुं, मुक्ते रक्त वाहिये |' रामकृष्ट ने उस मित्र को देखा।



लेखक

ने मजाक नहीं कर रहे थे। उसे दुख हुआ केशी परानित मनोहति है। उसने तीम होकर कहा — यह सकती रक्त पीने आई है पिये, पर हांशे कारण देश को अपना रक्त नहीं सुला देना चारिए।

इन सब बाती का पारखाम यह हुआ कि यह कुछ करने को बादर हो उठा। इन दिनो शरकार्थी बच्चो के लिए राज्य ने एक अपीच निकाली थी। कड़ाके का बाड़ा पड़ रहा या और वे लोग खाइते वे देश के भावी नागरिक परिवार के स्नेह में पर्ले। रामकथा ने उन बक्के को देखा। वे उसे बढ़े दयनीय लगे। उनमें कक निश्चित थे, कुछ श्रन्हड़ । कुछ ये जो रोते रहते थे. उनकी श्रास्त सत्र गई थीं श्रीर शरीर सलताचारडा या। वे दान के कपड़ा में बाबायन घर के पुतला की तरह लगते थे। तभी उसकी हिश्च एक सक्की पर पड़ी। वह जुरचाप एक कोने में नैठी थी। वह साधारण सक्की थी पर-तु उसकी बाखे वही बाक्षेक थीं। म्राखे रामकृष्ण की कमधोर हैं। वह ब्रान्वें देख कर विशी के बारे में ब्रापनी भारकावनालेता है। लड़की को देखा कर उसने साचा — निस्तनदेह इसके मा नाप भले बादमी रहे हारो। बाद शायद वे इस माक में नहां रहे। उनक स्लेह के स्नभाव मंग्रह बची मुरभन्न कर गिर बायेगी। बीती मा रही ता उसमें चीवन का भ्रमाव रहेगा। वह सदा ब्रदा रहेगा

बह काज उठा। उठने वहां से माग बाना चारा, पर हुमा यह, बह कैंचर इन्चार्थ के पार गया और उठ ताक्की की चयन घर तो आप। वेती उठका स्ता बीवन एक मधुर खर से गूल उठा, यक मधुर बच्चन ने उते चारों और से बहर सिया। उत्तर व्यासे पूछा — दुम्हारा नाम क्या हैं?

उसकी क्योर देख कर वह व ली-राज। 'वहा प्यारा नाम है, रावशनी।' राज, द्वस्थारे पिता क्या करते वे । 'स्वत्वत में बढाते थे।'

'और मा ।'

'हा मेरीं मा बी।'

रामकष्या इंस पदा, तम्हारी मी स्कलानहीं काती थी।

रावकुमारी उसे देख कर बोक्की---नहीं तो। मास्क्रस नहीं वाती थी।

रामकृष्य बहानी को दोहराना नहीं चाहता या । फिर भी उसने पुछा – धीर राष । तुम्हारे नामू भी कहा गये ।

'मा कहती बी उन्हें मुखलमानों ने मार बाका । मनकमानों ने बढत चारे म्रादमी मार डाले वे ...

कहते २ सदकी के मुख पर खबीन बाबीन मान बाये और गये । उसकी बाखें इर क्रीर सौफ से भर उठीं। उसका बदन कांपने लगा। सगा, वह चिल्ला डठेगी। रामकृष्य ने उसे गोद में उझ किया। सीचा उधर ग्रसकामान क्यों भी यही कहानी कहते होंगे। क्या होना इन मासूम बच्चों का । कैसे मुलेगे वे इस दर्दनाक बहानी को ।

तव वह राज को उसी स्वया वाकार के गया। बहुत देर किये फिरा। काफी देर में चाय पिलाबी, पार्क में घुमाना फिर विनेश दिला कर रात को घर श्रीय ! उसने उसे अपनी ही खाट पर सुकाया। उसे बढ़ा ग्रामीन सासागा। बह सो गमी तो देर तक बैठा हुआ। उसे देखता रहा, कोचता रहा--स्या मैं इसे मा नाप का रनेह दे एक गा। स्यो हम दूसरों के नवाँ को इतना प्यार नहीं करते वितना प्रापनों को करते हैं ? क्या इसमें अधिकार की मावना नहीं है ! . कि राव चौंड कर उठी-बाबु बी, बाबु बी, वे मुक्ते मार रहे हैं।

उसने चीरे चोरे राज को सपसपाया. कहा-पहां कोई नहीं है, राख !

राज भार हो गयी। रामकृष्या फिर कोचने लगा। राव फिर चौंकी, कापती रही। रामकृष्या उस रात सो नहीं सकता। खबेरे उठ कर सबसे पहिला काम उसने बद्द किया कि छोटी मामी को पत्र किखा। खारी कहानी बता कर उनने शिखा---परन्द्र प्रश्न इनका इतना नहीं है बितना अनाथ नारियों और बच्चों का है। वे बच्चों को देश के मादी नागरिक हैं, इन की रखा करना हमारा पहिलाक च क्य है। कौन वाने इन्हों में कोई 'माबी नोस. रमन, गाषी, टैगोर वा नेडक किया हका हो। देश इनके प्रति अपना कर्णम पूरा नहीं करेगा तो उन पर अधिकार कैसे जतावेगा । मैं बानता ह, यह राज्य का काम है, पर वह इमारा राज्य कामी नवणात शिद्ध है। वह स्ववंरसाफी

क्षपेका करता है। यह इससे बना है। हम उसकी इकाई है। मैं मी हूं। मैं इक ग्रानाथ वर्षे को ले साथा है पर मैं स्था उसे मान्य स्तेह दे स्कृता, क्या यह यहा अपनी दुनिया को पा सकेगी। तब क्यः तम उसे क्रपने पात नहीं रक्ष सकोगी। यहा वहा वर्षे हैं स्रीर दक्षों में रह कर वह कड़वी गर को मूख वावेसी....।'

पत्र का बवाब वातिसी बाक से मिला। उसके मार्वने क्रिकाथा---तम्हारी भाभी प्रसति यह में है। पर में पक सबकी पहिले ही बद गयी है, वृक्ती के लिये बगड नहीं है ।'

पद कर रामकृष्य को अगा. उसने पत्र शिल कर भामी के प्रति अपनवाने ही एक अन्याभ किया है। धर वास्तों से विद्रोह करने की शक्ति तसमें नहीं थी। करती भी तो उसे सन्देह की हिंह से देखा बाता। ब्रागे को बळ मन में भावा, उसने उसे मामोह कर रख दिया. पर उत्तने लक्की को लौटाया नहीं। यह तन हिनों एक बासवार में काप काना या।दपतर वातातो शत्र को साय ले वाता, साथ दी के झाता। उसे लेकर घूमने बाता, विनेमा देखता. नोटिंग करता और रात को नैठ कर फहानिया सुनाता। एक दिन सोचा — क्यों न इसे हैंप्पीस्कृत में दाखित कर दूपर कुल चार पाच माइ की बात थी। दो शाह बीत चुके थे। अपने सामें बढ़ उसे फिर राज्य को सौंव कायेगा। यह पिर किसी शिशु एड में बाकर रहेगी और वहीं से एक दिन इसकी मा, बदि वह जिन्दा है, इसे ब्राइट के बावेगी। तब राम कृष्य का मन मर आया । उसे बान पढ़ा वह रावको प्रेम करने लगा है। प्रेम--वह कपा--वह राज का जेम करता है तो यह दुका क्यों। दुवा तो पृंकी में है और प्रेम पंत्री सहेबता नहीं ना ता है। वह सब दार्शनिक आस्पार्ये थीं। बात यह थी वह राज को स्नेह करने जगा था और उसे छोडते उसे इस होता था।

एक दिन ड किने ने रामकृष्य को पत्र दिये। एक पत्र ग्रामाय नक्षों के संरक्षक यह से काया। उसने शीवता से लोल कर उसे पड़ा, जिला था-'राव की मा का पता लग गया है। गुरुडे उसे भग कर से गये वे ! वह समी सभी पाकिस्तान समिदारियों द्वारा अमृतकर पहुंचायी गयी है। वह यहा काने वाली है, इट लिये बापू राव को कैम्प में छोड़ जावें ! बापने बन तक इसे भागने पात रक्ता है ! इसके लिये हम आपके कृतत हैं आपने ... .. !

रामकृष्य ने भागे नहीं पदा. उत्का मन सहसा एक सनीवर्षनीय करता से मीग उठा ! वह सोथ सोवा भ्रम्दर काया । वर दूनरा पत्र सासना तक बी सी वी १६१



नोट--- प्रपने निष्ठर के दश फरोक से सरीदें।



ही० लो० यमक बनास्यति मैन्युक्तैश्वरिंग वर्श्त, देहली। मासिकान-चेंद्रती क्साथ एरड जनरत मिल्स कम्पनी तिमिटेड, देहती।

JWT Dilla.

🕊 शब्दा राष ठव साना सायही है। सब भर एक टक उसे देश कर un बोक्स ---क्यों सब । दुम ऋष्नी मां के जन समोगी।

शब न सहसा उसे देखा. फिर दोशी-

शासका के दिल को धक्का सथा, कर तभी राज फिर बोली-प्रम भी कालोये ।

'नहीं ।'

'क्ये' ।'

'मैं वहीं रहुगा।'

'तो में भी रहंगी। मा को नहीं बुला आसो '

रामकृष्याने समा को उठा कर साती से लगा क्षिया, फिर उसका सामान -बारेरने समा । उत्तके बस्म, क्र्रे, बैंबिस, किसीने, कितानें सभी उसने एकतित किये। एक डेर लग गया। उसे स्वय स्रवरव होने सगा — इनना समान !

केम्प इचावने भी बन वह सब सामान देखा हो दोसा – क्या यह सर

राक का ही है १ 'बीहा।'

'तम्बारा चौर बचा नहीं है ।'

'की नहीं।' 'तमी तमारी बीबी राज को इतना स्तेष्ट करने सागी है।"

बी. मेरी बीबी नहीं है। मैं अकेला

' केम इल्लाव ने राम कच्य का सावरक से देशा वर्ड इस रहा था. पर त यदि बह दिव्य हर्जी पाता तो देखता उसका दिख कावे की कैरह पित्रल रहा है। इत्तार्ज ने कहा रू-मिस्टर रामकृष्य । तुप बहुत सन्दे आदमी हो, बहत अञ्जे।

रामकृष्णुने पूक्का—संव की मा कृत सक सौटेगी।

'बाब ही तो इस रही है, पर एक समस्या स्वस्थित हो गयी है। वेदारी नार्मक्ती है। पति के बर वाकों का कुछ क्ता ज्ञारी । मा बाप ने उसे स्वीकार करने से प्रम्बार कर दिया ।"

'तो उतका क्वा होका ।'

'होगा क्या, स्त्रीखह में रहेगी। सब को इसीकिये दुला विका है दिस व्यक्ता -रहेगा. मिस्टर रामकृष्य । सन से प्रविक कह इन समागी नारियों की उठाना यदा। ये बद तक अपने पैरों पर साडी होना नहीं सीकेगी, दन सक देश का करवान होने वाला नहीं है।'

रामकृष्य वहत नहीं करना चाहता या। उसने शीमता से इन्यार्थ का समर्थन किया और राज की कोर सुका । बह इतरे वच्चे के साथ सेता में व्यस्त हो नानी थी। उसी को पुकार कर उसने कहा-राव द्वम केवा शरी हा। में द्वमहारी मां को हुआ साता हूं । हुम वहीं रहता ।

सब रोडी -- नहीं। मैं क्रमारे





साथ चलु गी।

'नहो राष, बड़ी भीड़ है। बहुत मीड है। तप यहीं हडरो। मैं सभी

राज का मन बहुत दुनी हुन्ना, पर बच्चों को अपने कपडे और खिलौने दिखाने का लोगभी वह सम्बर्खनहाकर सकी नोसी - बस्दी भाना ग्रच्छा।

रामकृष्य ने ददता से कहा - प्रामी क्षाता हा

वह लौट काया और उसने इद निरुचय कर लिया, वह पिर कभी उधर व्यावेगा। उसके जीवन का सम्बंद माथ शेकर में देश की क थक सेवा कर मक गा। नहीं बानता या दूसरे अप्याय में स्वा है। उसके सामने बहुत प्रोमाम ने । वह क्रपने राष्ट्र की शाक्षिक का वस्त्र देखना चाहता या और वह मानता या कि उसे श्चान्तरिक राष्ट्रकों का भव है। इसलिये क्या और काहीन शहू के स्वप्न देखता था। उसके सामने शाम्बदायिक समस्या मबदर वर्ग का सगठन और स्व से बढ़ निराश्चित दुखो परिवारों की समस्या बी। यर ठीक ठीक निखय नहीं कर पारहा था। एक बार मन से उठा - स्थी न विवाह करके नवे चीवन का चारम्भ

एक और अध्यान समाप्त हो गया था। करू। अन तो देश आचाद हो चुना है। बास्तव में यह बात उसके साची ने स्त्री भी। उसने समात्र दिवा था ---'देश के आवाद होने पर तो देश नला का दावित्व और भी बह राया है।

मित्र बोक्षे — निस्कन्बेड वह बह गया है। इसीकिये त्रम्डें पत्नी की सहा वता की कावस्थकता है। उसे मित्र की बात में बल दिसाई दिवा, पर वह कुछ निखय करें कि तभी राव ने उसके बीवन में प्रवेश किया। वह कई महीने तक उस घरे रही पर दुबन चली गयी ते जीवन पहिले से भी ऋषिक खना सागने लगा। उसको करने के किये उसका शान्तसन व्याकुष हो उठा, परन्त इससे पहिले वह कुछ सोचे राज एक बार फिर उसक सामने माकर खड़ी हो नवी। बहु म कर उठा६ी थाकि उसने सनाकोई जो पुकार रहा है वह उस स्वर को पहिचानना या। वह राजकास्वर था। वह सबरा कर उठा तो राज भाग काबी।

उसने कियाब खोबो देखा— सामने श्रीर एक नपा है। नारी को नाराय की आप्ताबों सहत है मात्र नारी का स्थरूप है, दर दु उसम विकृत होकर भी नेवा में ध्रकारा है और उस आक्रम्य म पह पीका है को बन की तरह चोट नहीं करती बक्ति ख़ुरी की तगह कारनी

रामकृष्या ने पुछा -- आव की माई।

नारी मूर्ति ने कहा — अ हा 'झाइये।

यह बोली -- ऋडिर क्या वरू गा कदने आ ईथी कि राज को अपन पत ही रसमें ।

इठात रामकृष्या ने उस ६ व

वमी सहसाराज जोबा उठी - प्राप कड़ाचले गये था फिर नहीं इसी । वह पुरक्राया तुम्हारी मा स्वय गयी إ

त्रापकी सेवा में तत्पर त्रापका एकमात्र विश्वास करने योग्य

# प्रताप बैंक लिमिटेड

हैंड **माफिस चॉदनी चीक**, देहली।

### शिड्यूल्ड ग्रीर क्लियारिंग बेंक

अधिकृत मुखधन वितरित मुखधन चुकता मूलधन

40,00,000 24.00.000 १२,५०,०००

ब्राच-

चावडी बाजार देहली, बनाट सरकम नई देहली, पानीपत

एजेंसियां सारे भारत में

ला० नारायणदत्त वेपरमैन

केवर विहारी मैनेबर देव प्रास्तित

हा -- उतने माको देखा। पर तम क्यों नहीं आये।

तभी माने कहा — में बाद नहीं यो, इलावी गरें थीं। मेरी पुरानी दुनिया बिंड तरह बरवाय हुई वह बाग बानते हैं। उसके बाद में एक नरें दुनिया में पहुन गरें। यह कैसी भी थी, मेरे किए दुनिया थीं। यहाँ से सीच कर हन लोगों ने युक्ते किर से नरक में बाल दिया हैं। पुरानी दुनिया क्या प्रकाश वाली हैं। बापमान, भूखा, बनाहर तिरस्कार कीर नेवची यहाँ कम गहा हैं। इन्हें सेकर क्या करूं में मारी हु, में दिन्हु मुख्यमान की बाद गहीं बानती.

काय कर रामकृष्य ने क्यों — क्रन्दर इस बादने । नहीं — अक्ष नारी ने दहता से

नहीं — अब नारी ने बहुता से इहा — बाएको क्याफित कर वह गुफ से नहीं होगा । मैं भी बपनी हम्बुस से लीट बाना चाहती हूं। राज ने सुके आपके वारे में बहुत कुछ नवाजा है। मैं चाहती हूं झाण हो कपने वाज रख सें। सारका स्त्रेष पाकर यह भी उदेगी।

पर रामकृष्य तो तव उत्तकी बात नहीं कुन रहा था। दह उत्ते देश रहा था हि वह मात्र सिक्षीना है। मृत्युष करी वस्त्रे उत्तरे वेशकों तो है। ज्ञापन में श्लीना भारती करते हैं पर... वह चौंका — इन शिक्षीने में बीकन है शैन्द्र है ..... इन्जिए तो वह अधिक आवर्ष है, अधिक महावे का कारव है ...

उतने गरदन को बोर से भटका दिया, बोला --- आप एक बार अन्दर अ आहमे, फिर आप कहीं भी बा सकसी

क्रीर उठने राज को गोदी में उठा जिया। सम्बद्ध नारी के करम उठे। यह रामकृष्य के वीक्षे पीक्षे क्रन्टर का गई। तभी एक तामा क्राकर यहा रुक गया। रामकृष्य सुद्धा, देखा — छोटे

भह्या और मामी आये हैं।

ब्ह मुस्करावा — माभी भ्राप । हा मैं ही हूं – माभी बोली — स्टेशन पर मी नहीं भ्राये।

स्टेशन — वह चिकत विस्मित बेला - मुक्ते क्या गुम्हारे झाने का क्या

'चिट्टी नहीं मिली १'

नहीं तो — वह काम । उसे बाद काया कक्का को दूसरा शिफापा मा, वही सो नहीं मा।

माभी तब अन्दर आ गई यी अह्याभी पीछे, पीछे वे। यब की ओर हैक मर भामी गेली – तो यह राज है ? बड़ी प्वारी कंकी है।

नी श ?

कौर समी उनकी दृष्टि उत्त नारी पर आया पकी । वे अन्यक्रवाई और वे १ रामकृष्या ने उसी तरह कहा --- ये राष की क्रिकास मा है।

बेसे मृजास उठा। बरती कांपने सगी। भाई ने म्रागे बढ़ कर बह कहा— तो यह बात है।

तन कोष है उनका चेहरा समसमा उठा था। वे कार रहे थे। वे पत्नी की कोर मुद्दे कीर नोते - चत्तो, इसी बक्क चता। इस कामी जीटेंगे।

सुनो तो — मनातुर कमित माभी ने कहना चाडा।

नहीं, एक व्या गरी। कुरें दिशी व्या बक्तना होगा। कुरें क्या मालून या करवा हतनी गहरी है। हवने कुल को क्लकिंग किया है। इस हवसे कोई वास्ता नहीं रख सकते।

मानी वह नहीं कही। उन्होंने स्वतीय हाँह से समझ्या को क्षेत्र रूप ति के सीक्ष्ण कार्य की कार्य रूप ति के सीक्ष्ण कार्य का शंच कामा वह उद्दार्क मार कर रूप पड़ा। उतने छहनकाई बराई उस नारी से बहा — बैठिये। क्षब हम बात करेंगे, महमाने कहा — मैंने झापस शादी कर ती है। दुक्त कुछ हुए। नहीं है। दुन्हें शाव केहर मैं सेता की सपिक सेता कर का मा।

नारी क्रीर सी सकपकाई नोली---क्राप . . . क्राप क्या कह रहे हैं ?



बी. सी. एम. वनास्पति मैन्युकेस्वरिंग वर्कस क्रिक्ट १८ के स्वर्ण केर्य

### ताजा खबर

क्रोविषयां पेटेन्ट क्रोर ट्रेडमार्क लेवल डिजाइन व माल वगैरेह रजिस्टर्ड कराने के लिये फौरन क्रिकें या तशरीफ लावें।

कलकत्ता ट्रेडमार्क कम्पनी, चांदनी चौक, दिल्ली।

## मुफ्त

नवयुवकों की अवस्था तथा धन के नाश की देख कर

भारत के सुविख्यात वैद्य

### कविराज खजानचन्दजी बी.ए.

(स्वर्णपदक प्राप्त ) गुप्त रंग विशेषक बोधवा करते हैं कि स्त्री पुत्रयो तम्बन्धी गुप्त रोगों की कप्तूक कीवांधमा पर्राव्य के (त्वप्त मुस्त से बसती हैं ताकि निराश रोगियों की तवाती हो बावे कीर वाके की सम्मावना न रहे। रोगी किसराब बी को विवय प्राप्त), हीय काशी दिल्ली में रचय प्रिक्त कर बा छ जाने के टिक्ट मेस कर कीयांचना प्राप्त कर उनके हैं। पूर्व विकस्य के सित्त वह जाने मेस कर ११६ पृष्ठ की समें बी की उत्तक Sexual Guide प्राप्त करें।

### ५०० रु इनाम

धन क्ष्मच—के बारा मनुष्य कुवेर बेशा धनवान होने का ह्यमबक्तर मात्र करता है कीर सक्सी उठकी चेरी वन बाती है। वर में तस्तम बुकारों की ग्रास्ति होतर हर तरह के वर में धन की वर्षा होती है। बिक्के पुस्त कर पुस्त के लिए गरीवी के हृटकारा मिला बाता है। कीमत Y||), चारी का ब||)), कोने का ७|||क•े)

सिद्धवरीकरस्य बन्द्र—किसे काप चाहते हैं वह को है कितना ही क्वयर दिल का हो इस सन्द्र की क्वलीकिक स्रक्ति से काप से मिसने चका का नेता। हसे चारक का से साम, मुक्दमा, नीकरी, साटरी में की परीक्षा में सफलता, नकाह ६। सांति होती है। क्रोमस ४), वादी का ४), शोने का ७॥) मसस सांतित करने पर ४००) हनाम। अपना पता पूरा कीर सांक्षी

श्री आनन्द स्वामी, (AWD) बाग रायानन, अपृतसर । Serre Arabo Swami (AWD) Bagh Rama Nand Amritsar

#### भारत की विदेशी मीति - के निर्माता



पं० जवाहरलाल नेहरू

#### हमास अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

यह इसारे सीमाग्य की बात थी कि १५ जगस्त १६४७ को सब इमें ब्राजादी मिली, तब संसार के छोटे बड़े सभी देशों की सहानुम्ति हमारे साथ थी। चीन और बामरीका हो उन दिनों भी. जब इस अप्रेडी साम्राईय से एक बड़े संबर्ष में व्यस्त थे, हमें अपना नैतिक समर्थन देश्हेये। संघ का प्रत्यंच समर्थन हमारी द्वालादी की लडाई के साथ या ही। जिन साधनों से इमने ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया और जिन परिश्यितियों में भीर जिस करासता से उसने हमारे साथ समझौता किया, उससे ब्रिटेन के साथ भी इमारे सम्बन्ध सच्छे हो गए थे। दूसरी क्रोर क्रान्य सभी देशों के प्रति इमारे मन में भी बादर, मित्रता और सहानुभति का भाव था। चीन के साय इसलिए कि वह इमाग पड़ी वी क्रीर एशियायी है, रूत के साथ इस लिए कि उसने एक महान् बन-काति को जन्म दिया है और एक शानदार दंग से तह श्रापनी व्यवस्था चला रहा है. ब्बीर ब्रिटेन क्रार अमेरिका से इस्रिक्ट कि सनतंत्र की सामान्य माधनाएं इन दोनों के साथ इमारा पिछली एक शता-ब्दी का भ्रात्मिक सम्बन्ध स्थापित कर चन्नी थी। इसके अतिरिक्त विस महान व्यक्ति का प्रभाव इमारी राजनीति पर ही नहीं, बीयन के सभी खेशें पर पूर्ण रूप से व्यक्त था, वह तो हमें सभी देशों से सम्मान और मिणता

### हमारी विदेशी नीति का ग्राघार क्या हो ?

िश्री शास्तिप्रसाद वर्मा ]

किकेट्री रास्तन में भारत की विदेशी नीति का कोई स्वतन्त्र घतिलय न था। निटेन की धन्तर्राष्ट्रीय नीति ही भारत को धन्तर्राष्ट्रीय नीति थी। साधीन होने के बाद मारत को स्वतंत्र चन्त्रांत्रीय नीति का मिर्माण करना पढ़ा है। इस मार्ग में हमारे सामने कौनती वामार्थ है, वह नातते हुए योग्य केका न इस दिशा की तीन विभिन्न जिवस्थारान्त्री का विदेशन किया है और धमने हुमान्न रखे हैं।

पड़ा है। अप्रेस के प्रति स्वा-हरताल के मन में कभी स्वचाहट नहीं आ उसी है और हमारे लिए यह करवानं करना बठिन है कि स्व किटीन के पंचर्ष में हिन्दुस्तान का जिटेन कीर समरीका के खिलाफ सहा होना पर्वद करेगे। दूलरी फोर रू रु के प्रति भी सवाहरताल नेहरू का नहा आकर्षण परा है। रू की कार्ति के ति उनके मनने अद्या की भावना है और रूठ की बनता ने पालिश्य को नष्ट करते में बा नहा भाग लिया है, बवाहरताल उठते में प्रभावित हैं। रूठी शान्यवाद में उनका विश्वास कुछ कम होता सारहा है, पर समाबवाद के ने क्ट्रर समयक हैं। बवाहरताल चाहते हैं है कि रूठ से हमारे सम्बन्ध रूच्छे से सम्बंद रहें।

दन वहें देशों से बहा ब्लाइरलाल प्रभावित हैं, वहां छोंट देशों, कोर विशेष कर परिवाय के उन गुलाभ देशों के साथ जो योगोपीय साम्राज्यबाद से खुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनकी विशेष सहाउम्हित हैं। हिन्सेषणा, हिन्द चीन, मलाया, बर्मा, लक्षा सभी देशों की बनता उनहें देसे ही खादर की हिन्से देखती है, बेसे अपने राष्ट्रीय नेताओं हो। चीन के प्रमुख कर्यांचारों से तो जनाहरलाल का कुट्ट नियों का सा संबन्ध है। असी एशियायों देशों से निकटतम संबन्ध स्थापित करने की दिशा में मार्च १६४७ में दिली में आयोजित एशियायी सम्मे-लन एक वड़ा और सफल प्रयस्त था।

#### प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां

परन्तु राजनीति में अपनी अभीप्सित इच्छाश्रों को पूरा करना सरल नहीं होता। बहाइम सभी देशों से श्रव्हे संबन्ध स्थापित करने के बिए प्रयत्नशील हैं. इम यह भी देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से दो गुरों में बटती था रही है। एक क्रोर से क्रमरीका क्रोर दुसरी क्रोर से रूस दोना ही अपने प्रभाव सेत्रों को अधिक से अधिक व्यापक बना कोने की सतत चेशाओं में अपने हुए है। भ्रमशैका रूस के आस पास. एक क्रोर पश्चिमी यूरोप से युनान और तुशं तक, दसरी कोर समस्त करब-देशों क्रीर तीक्षरी क्रोर चीन में तेबी से क्रपने क्रार्थिक साम्राज्यबाद के दारा फीलादी दीवार खडी कर देने के प्रवलन में है और दूसरी छोर रूस इस चहार-दीवारी को तोड़ कर एक छोर पोलैयड श्रीर चैकांस्लावर्धकवा से कर्मनी तक. दसरी स्रोर ऋरव देशों में क्योर तीकरी क्रोर चीन के पूर्वी समुद्री-तट तक क्रापना प्रभाव स्थापित कर लेनाचाइता है।

देशी परिस्थितिमें प्रत्येक देश के लिए यह निश्चय कर होना वरूरी हो गया है कि वह श्रमरीका का साथ देगा या रूस के पीछे पीछे चलेगा। हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारे लिए यह सम्मव हो सकेगा कि हम इन दो परस्पर विरोधी नावों पर एक साथ खड़े होकर किसी स्पष्ट लच्य तक यह जने में सफल हो सकेंगे। ब्रिटेन ने इस प्रकार का प्रयस्त किया था। मञदूर दल ने शक्ति प्राप्त करने के बाद यह चाहा या कि वह रूस से श्रपने सम्बन्ध सुधार ले, को ग्रनदार दक्त के हाथों में देश का शासन होने वे समय विगइ चले थे, और अपरीका प भी विल्क लाडी निर्भर रहने की स्थित में न रहे। इसी विचार से उसने एक तो पश्चिमी यूरोप के देशों से अपयं सम्बन्धांको धानेष्ठ बनाना चाडाक्री दुसरी छोर ऋपने प्राचीन देशों को स्वा धीनता आदि भदान करके उनका सहयो। मास करना चाहा, परन्तु परिस्थितियों बहुत बहुदी उसे रूप से खिलाने प्रौ अपनिश्वाके प्रश्नय मं जाने पर विवा कर दिया। चीन अपने का वितनाः स्वतन्त्र रखने का प्रयस्न कर रहा है. व

### दीपक—म्राद्वितीय घातु पालिश शत प्रतिशत स्वदेशी

'दीपक' एक धातु पालिश है जो कि पीतल तथा अन्य धातु के बच्चेंनों के लिए अदि-तीय हैं। हानिकारक रसायनों तथा अन्य खरींच उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से मुक्क होने की गारस्टी हैं।



सर्वत्र विकता है।

निर्माताः--

भारत टाइल्स एन्ड मारबल लि॰ बम्बई।

एक होडरी गुलामी और सम्बे फैसवे हुए यह-यह में पंतरा वा रहा है। हिन्द्रस्तान ने भी सपनी सब से भाई बारा स्वापित करवे की नीति से कोई साम नहीं अज्ञाबा है। ब्राबाटी मिलने से पत्नी रूस की डमारे साथ वडी पनिष्ठ सहात. भति थी, परन्त इसने बन ब्रिटेन के सम्माए हुए देश के बटबारे के प्रस्ताव को मान लिया और उसके प्रति अपनी मेत्री की भावना प्रदर्शित करने के लिए श्राब माउएरवेरन को ऋपना पहिला गवर्नर बनरल नियुक्त किया तो रूप को यह विश्वात हो गया कि हम स्रमरीका के डाइनर साम्राज्यवाद में फस गए हैं और हमारा लच्य अप्रेची कामनवेल्य के प्रान्तगत एक उपनिवश का दर्बा प्राप्त कर खेना मात्र है, तो वह हमारे प्रति **उदारीन हो चना। दूसरी भोर बि**न्न और अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र परिषद् में बाब हमारे प्रतिनिधि को एक छोटे वर्षे के समान उनका ऋगुली पकड़ कर चलते हुए नहीं देला श्रीर हमें कई झवसरों पर कर बीर युक्तेन बैसे खतरना इदेशों का बाथ देते हुए भी पाया तो उन्होंने हमारे प्रति अपने रहे सहे निश्वाउ को भी सो दिया और इमारी गिनती स्ववश्वसनीय देखों में इरने ल रे। उधर पश्चिमी यूगेप के देशों में, विशेष कर माच १६४७ के बाद से, यह चारबा तेशी के साथ पैलने बनी थी कि पूर्व में अवाहरताला नाम के रक ऐसे भूमचेतुका उदय हुआ। है जो उनमें एशियायी साम्राव्यों को खतम करके उन देशों का नेतृत्व ऋपने हाथ में से ोना चाहता है। रूत की उदावीनवा, उमरीका के क्रविश्वास और परिचमी रोप के विरोध का एक अच्छा प्रदर्शन श्मीर के मामते में हजा, वर इम एक इत सीची साबी प्रार्थेना सेकर सुरचा रषद् के वामने उपस्थित हुए वे कि किस्तान को काश्मीर के बाकमण् सद्यायतादेने से रोक्षा व्यक्षः भीर पा स्तान के मुम्माव पर उसने हमारे समने श्चनगंत भीर भर्यशन प्रस्ताव रख इ, जिनमें कहा गया था कि इम कारमीर अपनी पौजें इटालें (और क्वाय वों व पाकिस्तानियों को काश्मीर की **,**मरी बाटी को खुटने, काश्मीर की क्यों पर बलात्कार करने और काश्मीर हेंद्रकों का धर्म नष्ट करने की पूरी वा दे दें ) और शेल बन्द्रस्ता के ्रव में वहा बिस शासन प्रवन्य की ... क्लोबाफी बाचुकी है उसे भी अपने ावों बोड़ दांशकि की राजनीति में इम पहिला बार पड़े वे और यह भा माननापदेगा कि उत्तमें हम दुरी तरह हेर अवस्त रहे।

तीन मार्ग विदेशी नीति के सबय में वो विचार 🚭 शामने रखे बाते हैं उन्हें हम तीन शाराओं में बाट चकरी हैं। पहिली

विकार-बारा के सनुवार वो इमें सन्त र्राधीय राजनीति के सभी ध्रम्लों पर ब्रिटेन चौर चमरीचा का मुद्ध हृदव से साथ देना चाहिए । ब्रिटेन से हमारे बहुत प्रसन सबध रहे हैं। उसमें बनतव-सम्बन्धी हमारे विचारों के निर्माख में और उन्हें कार्यान्वित करने के प्रयत्नों में हमें. सदैव सदायता पहुं नाई है, भ्रीर यदि उसके पीछे हमारी बहत सी शिकायतें थी भी तो बिस दग से उसने इमारी भाषादी को मान शिया है, इसे देखते हुए हमारा बह कतन्य हो जाता है कि इस उतका शाय दें। ब्रिटेन के साथ देने का अर्थ है अप रीका का साथ देना। इस देश में इम एक वदे भौद्योगीकरका के युग के प्रवेश द्वार पर है। ब्रीचेगीकरक में हमें ब्रिटेन ब्रीर द्यमरीका से बहुत ही मशीनरी खरीदनी होगी और विशेषक मगवाने होंगे. जिसके परिसामस्वरूप एक लम्बे झर्ते तक हमारी स्थानीति का ब्रिटेन स्रोर समरीका की श्चरनीति से घनिष्ठ सम्बन्ध रहेगा। इन सन नातों को देखते हुए यह तई सम्मत दिलाई देता है कि सन्तर्राष्ट्रीय राभनीति में इमें ब्रिटेन भीर समरीका का डी समर्थन करना चाहिए । साथ ही हमें यह भी नहीं भलना है कि बाब तानाशाही के चारों झोर से बहुते हुए प्रभाव में ब्रिटेन और समरीका ही ऐसे दश हैं, बिन बनतत्र के प्रमायपूर्ण समर्थन की अपेसा की बासकती है। पर इसके साथ कुछ भौर भी परन हैं, बिन्हें इम इ ह से को भाग नहीं कर सकते। यदि इम काग्रे बी कोमनवेरुय में शामिल हए तो क्या हम क्रपनी क्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिहा को वेला ही बनाये रख सद्देंगे जसा हम पूर्ण स्वाधीनता की स्थिति में उसे बनाना चाइते है ? क्रौर इत्तरे भी बढ़ा प्रश्न दो यह है कि क्या यह रूच है कि ब्रिटेन और समरीका इमारी मिश्रता को खोना नहीं चाइते, क्या भाव उद्देशचमुच हमारी बहुत दड़ी बावस्थकता रह गई है ? - राव नीति में मित्रता तो स्वधिस्ततर उपयो गिता पर ही निर्भर रहती है १ क्या ब्रिटेन ने हमें भाषादी इसीक्षिप नहीं दी कि उसकी इति से सन हमारा ऋषिक सार्थिक उप योगनहीं रह गया या किटेन क्रीर क्रमरीका की सब से बड़ी उरहुकता साम तो भरन के मुख्तमान देशों में आपना व्यार्थिक साम्राज्यवाद फैलाने की है, बो रावनैतिक चेतना की दृष्टि से विख्नुके हुए हैं। इन अरव देखों में पूजी लगाने और न्यापार फैलाने की दृष्टि से भी इमारे और श्रंत्रे की मापा भाषी देश के नीच में काफी मतमेद उपस्थित हो सकता है। इन देखीं और विशेष कर पाकिस्तान के प्रति इमारे सम्बन्ध की इष्टि से मतमेद के कीर भी सनेको अवसर सा सकते हैं, यह भी नि रिचत है कि इन मतमेदों में ब्रिटेन और श्रमरीका श्रपने स्वाचौं श्रयका

(शेष प्रश्न ४५ पर )

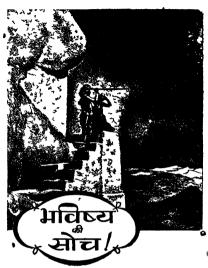

लींचे आकारमें बारक कि रहे हैं। एकी वर करने और काडीवो आले फैसकर देश रहे हैं। त्म साव पानी अस्ताएंथे या निर्देशी हवा उन्हें नक्ष कर देगी। और ! पविच्य के किसे

स्थ्यं म्युप्युशक की शास्त्रिती सरीदना रिमा कृत्यमी है। जिसके पास निमी अव्याद-बताओं के बारव अनेको तस्त्रुकी पात्रीशिक्ष हैं। मक्ति मानकारी के कि**र आनदी किस्त्वे ॥** 

म्युच्युअल बाम्बे ए इयो रन्स लाइफ ििमटेड सोसाइटी स्थापना १८७१



चीफ एजेस्ट---

### बी०गुहा एण्ड क्रम्पनी

कोनोट प्लेस, नई देहली ।

### पाकिस्तान व मारत की सीमा पर एक दृष्टि

मुहारिस्तान के कर्नन सार्रेंग के व्यवस्त करेंग कर कर के वास्त के वास्त का कार्रेंग के बद्ध उद्यादरक बात हैं। नवासि बुद्ध की विश्वों में हम बिश्व बच्चा से बुद्ध करते हैं, यह तो हमें निरुष्ट कर देवी हैं।"

हमें भी पाकित्वान की वीमा पर एक इहि बाल कर देखना चाहिए कि इस बीमा पर कहाँ र शाकमच किया था सकता है और उसकी रहा किस स्पर्ध की वार्य है है

🗓 इम समाचार पत्रों में पद्धते हैं कि कमारी सरकार दिवय किस्तान सीमाओं के शिए सेनादलों के टर अतिरिक्त बरवों का निर्माख कर सैनिक सक्ति को बढ़ा रही है । देश मोटी सैनिक शक्ति तो केवल को 🛣 की इल-चलों की सूचना मात्र दे र्थक्री है। इससे अधिक इन से -श्राज्ञातकीं स्वती वा सकती। केवज तन पर निर्मर तो बढावि नहीं रहा था सबता. चाडे बुद्ध- भथ इतना गंभीर न समका आय। दक्षता के साथ सतर्क रहने के लिए सेना ही भ्रत्युपयुक्त कही वा सकती है। श्रत्र सेना सैनिक मेघ में कव नहीं करेगी। सरमवतः वे सैनिक समीपवर्ती देहाती ही होंगे, बिन्हें ब्रावश्यक सैनिक छिच्च दिवा गवा होगा। नियमित सैनिकों को भी

सम्मवतः भारतीय सीमान्त सामान्य सन-वेष में रक्षा सामगाद्भाकि इमारे वैनिक् तव तक उन्हें पहचान न पार्ये, सब तक कि वे परास्ति एवं परवश न हो साथे।

#### [१] उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रांत

( क्र ) लकरत से सुगचन्द तक की दो सी मील सम्बी मीमान्त भूमि रेखा पोर दसदली है, एतदर्च इस खूल गगना के सिए यह छोड़ी बा सकती है।

(बा) सरचन्द से बनपगढ़ तक का भाग नगरम स्नामागमन के साधनों एवं चीया अनर्सस्यासे ग्राफ होते हए मदस्यल है। यह भाग सामरिक इलचली के क्षिए उपयुक्त नहीं है, बातएव सामान्य दृष्टि से रिवृत रखा वा सकता है। रिवृत वस्तियों की श्रांसला के साथ २ चल वैनिकों की एक दुक्की का सीमान्त रेखा पर रखा जाना पर्याप्त होगा। सामान्य संरक्षया की दृष्टि से भी यह ५०० मील लम्बा भाग निर्यामत सैनिकों की संख्या के वडे मागका उपयोग चाहेगाः श्रतएव एक अनियमित सैनिक सगठन आवश्यक एवं उपयोगी विद्व होगा । गत महासमर में इत्यन्त सामान्य संरक्षित स्थान रूस के सीमान्त प्रदेशों के थे, बहा प्रति दस मील पर सेना की एक दुकड़ी रखी गई थी। यह समभग प्रति मील १००० से

१८०१ सम्बन्धे के हिलाब से हमा। हमें केवल निर्ध अनुकरण ही वो नहीं करना डै भीर न केवल इमें उन शनभवों का उपयोग स्नाने तक ही सीमित रखना है। इमें पहन मूलना चाहिये कि रूष-वर्मनी की सीमा, दोनों क्रोर सेना होते हुए भी कभी २ रुखी वैनिक झाक्रमक का क्राचात सहने में सफल नहीं रही। कार व यही या कि शशुरु इस ब्रास्थिक यंत्र-रुजित, द्व, सुसंगठित एवं शिच्य-प्राप्त तथा ऐसे उत्तम टंग से संचालित था कि वह कई बार सफलता से रूप का सीमो-ल्लंबन कर सका। भारत के युद्ध-मोर्चे भी उतने ही बह-संस्थक होंगे; संवाद-साधन भी रूडी सीमान्त खेत्रों से श्रविद ही होंगे तथापि उमन पार्श्व के दल केवल बाशिक यंत्र सम्बद्ध ही नहीं होंगे ऋषित श्रविकाश में वे आधुनिक यद प्रयाली की दृष्टि में पर्या ससजित होंगे। चातणा वे सैनिक दख सावधानी में संगठित किये बायें। केवल रूस, बर्मनी, अथवा फाल की बुद्ध मंत्रि पर मास अनुभव ही कोई यवेष्ट्र योग्यता नहीं मानी वा सहती - यद्यी यह यो-ग्यता कुछ ऋशों में सहायक बावत्र्य सिक्क हो सकती है। सैनिकों की सतें, कार्य चेत्र (बंगास एवं घाताम को छोड़ कर) तथा युद्ध-कला बहुत भिन्न होगी। मान लीकिये कि इस माग में प्रत्येक ५० मील पीछे सेसक



डा॰ रधुवीर एम॰ ए॰

संचिति दल सभेऽ उकड़ी होगी। हमें यह भी मान केना है कि वह भाग दीवारों एनं लाह्गों द्वारा रिवृत बनाया चायगा। इन दस डुकड़ियों के झन्तर्गत १,६०,००० से २,००,००० तक सैनिक रहेंगे।

#### (३)महान् समरांगस

ज्ञन इस जन्दान्द्र हो पठानकोट तक के ज्ञास्त्र महत्वपूर्व डीमांत विमाग का स्थान क्रेंगे । सही २५० मीक सा छीमा प्रदेश जोर छंमाम का स्थानका बनेता। सही 'विकाइतिक नियेटर खाफ आपरेश्वन' के नाम के प्रसिद्ध है। इनके लिए प्रति नि मेल के लिए एक विविचन ज्ञास्त्र कर रोगा चाहे इस रहास्मक ज्येव रखें ज्ञाबस का का सक, तालार्य यह कि कम्युंक ज्येव की पूर्ति के लिये ज्ञाठ जीर दश लाल के तीन में सुवन्नित पूर्व रखें लियकों की सावस्थकता

जनता के अटल विश्वरंस के कारण

## लक्ष्मी

ने उत्तरी भारत के साम्प्रदायिक दंगों झोर उनसे उत्पन्न परिस्थितयों के बावजूद

### चार करोड़ ग्यारह लाख से ऋधिक

का नया कारोबार १६४७ में पूर्ण किया

हमारा आर्थिक आचिताश किनमें गयनंगेयर विक्यो-रिटीक, नुका तथा आना इन्लेक्ट मेंस्ट्र करिमालित हैं भारतवर्ष में पूर्वावस द्वारिक हैं। हक्के अतिरिक्त पाहिस्तान में हमारी कमारी कपा वापवार को किवी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई। मु'ह बोलते आंकड़े इस सम्पत्ति-सगमग ४। करोड़ चास् विजनस-सगमग २१ करोड़ सारफ फंड-सगमग ४ करोड

हमारा वारा रिकार्ड और दश्तर का लाग लामान काहीर से सुम्बित एव किना कियी हालि के निकास वा शुक्र है। तहार हम इय गोग्य हैं कि सपने पालिती होक्टरों वाला सन्य बजनों की पूर्ववन अच्छक सेवा कर कहें।

#### बोनस

होस साइफ—१० रु० प्रति हजार : एएडाउमैगट—म रु० प्रति हजार

लक्ष्मी इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली

ब्रांचें भौर एजेंसियां भारत मर में

लोबी सामागढ प्रथम सरस्यासम्बद्धः कमों से सम्बन्धित निर्संद देखता राव नेतिक इप्रि से ही निवित्रस नहीं होगा, यह तो हमारी कुनै नयास की सीमा एव व्यक्तिम सरकारों से सम्बन्धित मीति यव तैयारिकों के कानरूप होगा। वदि हम वार्डे तो भी सभी सीमाझों पर कराइ बाहमको की नीति नहीं बपना सकते।

पश्चिम में लाहीर सामरिक हुछि से ग्रतकत महत्व का चेत्र है। इस विशास नगर का पतन शत्रकों के विरोध की मावनाओं के उम्मलन एव उनके हित के सम्पर्क साताबात के साधनों के उपा होने के साथ अवस्थम्मावी है, तथापि वही सामग्रिक महस्त के नगर का मोह नेताची को बीचे बाक्सम्बा के लिए मामायित न बरे. नहीं सो 'स्टेबिनग्राह' की पनरा वृत्ति में के व्यर्थ ही परेशानी म पहेंगे। निस्टदेड बाडोर की सरवयात्मक सक्ति बीमान्त के सभीप होने से कुछ कम ग्रवश्य हो बाती है तथापि इन बातों से यह तो निश्चित है कि शत्र आरम र**लका के क्षिए हर सम्भव** उनाब उप योग में सार्वेगे।

#### २ पूर्वीय सीमा प्रदेश

श्रासाम एव बगाम का पर्वीय बीमा बरेश सरामग ७५० मीस सम्बा है। इस प्रदेश की सकाई केवन पारव पत्न ही हो सकती है । झाक्रमखात्मक हमला पर की गई लागत प्रवश्य हो इन शत्रकों की बाह्यसम्बद्धारी वृक्तियों की इतोत्साह करते में सफब होनी चाहिए । शह की के बातक इमलो में कोई शामरिक ब्रोचित्य नहीं होरा, क रख, वे आत्मरखब के लिवे वश्चिमी पाकिस्तान से काई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते । उनकी उपलब्ध नैजिक अर्थक की कमजोरी ही ऐसे किसी बातवोडन के करने में बासमर्थ हैं। क्रियाश्मक सरस्या के साथ क्रम किने हमते यु की शक्ति के विनाश के क्षिए वर्षात है। सूट एवं मय स्वार के उद्देश्य से क्लाक्त्रे पर कदाचित **श्र**त्र एक आधार गर इमला भी कर दे। उत्तकी इवाई इमले से रहा करने के लिए उपायों की विशेष सावश्यकता है। एक भयानक नमवयक एक श्रासकी बाक्रमवा से श्रविक बातक फैला सकता है। साथ ही उत्तका वास्तविक पतन तो हमारी सनता एवं सन्य यह स्थली में सस्या सैनिकों के लिये पातक रिद्ध होगा। प्रश्त कसकता एव बगास काक्षम सीमान्त चेत्र की रखा का मार स्थय सेवक दक्षों को शौंपा जा सकता है. बिनकी सहावता के लिये महत्वपुश स्थलों पर कुछ संस्था में नियमित सेना मी रखी साव।

🗦 🛮 हैदराबाद भीर मोपाल सामरिक दृष्टि से ये दोनों रिवासते बढे महत्त्र की है। मोपास मारत के

बातन्त अवस्थानां रेक्समान पर स्थित जबशन है। सामरिक महत्व की होते से रतरा मीडे का बढशन इटारकी उठके मारीय ही है। उपर्यं-प्रशास संवा - मार्थ देवताका को प्रथम रेक्ट्रेक्सिया हैदराबाद नियासत में से ही गहरती है। दिवस भारत, बम्बई एवं मद्रास के साथ सम्पन्न सम्बन्ध सदाई में पर बावने, यदि हैदराबाद अपनी सम्पूर्ण शक्ति पाकिस्तान से बदवबन करने में स्तगा दे, जिन्दी नम्भावना भी है ही। हैदराबाद एक वकी रिय सत है। उसकी सहबाडी में पादकास नहीं किया आ सकता और न उसकी सुदय सीमाओं पर पहरा ही रखा बास इसा है। उसकी सीमा सगमग १४०० भीत की परिचि में है विसे सरचित रखने के लिए लाखों सैनिकों की कावश्यकता रहेगी बिनका उपयोग धान्यत्र बुद्ध चेत्री म होगा ब्रावस्थक है। बम्बई एव मदास के बीच बढ़ा अन्तर है इसलिये योग्य स्ता के जपाय श्रद्धा है। श्रातक यह स्पन्न है कि भारत एवं पाकिस्टान के बीच समावित युद्ध की स्थिति में ये रियासत भूताई नहीं का सकती वह मारताय रक्ता विभाग के सन्मख एक विक्रम एव बटिस समस्य ही रहेगी, यदि यद के बारण्य में ही सराक्षः आक्रमस द्वारा इन रिवासती का समूल संपाया न कर दें। इसका श्रय हम्रा क पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तों के साथ युद्ध कुछ इसमें तक स्थगित रख या पिर रखबामक नीति प्रयनाये, विसमें एक भारी सैनिक संख्या न्यथ में ब्राटकी रहेगी चौर विश्वका प्रयोग प्रधान युद्ध स्थको पर द्वापदेगा।

प्रेमी परिस्थितियों में एक समाय है कि स्वय सेवक दक्षों का सगठन एव शिश्वया नडे पैमाने पर हो एव नह कार्य श्राचिक द्वागति से चलाया वाय। बहि ये दल किसी विषय परिस्थिति के पहते हो सक्षित्रित एव सम्बद्धात नहीं किये गये तो निश्चय ही ऐसी स्थिति में बर्क हमारी सेनाए पाकिस्तानी सेनाओं से गुर्थी होनी, इमारे पीछे से हमारी वीठ में अवस्य ऋग मोका वा सकता



#### 🛨 बनारसी साडी 🛨

निशायत फैन्सी, फससी रेशम पर सक्ती करी की कूरीदार, गम ५३×४४ । इस्के व सहरे रगा में मेत्री कार्ती है। क्रोमत (१) महीन क्याडे पर ३५) व (२) मोटे कपड़ पर ४०) पैडिस न डाक महसूल पालग। तैन्युक नहीं मेजे वा सकते। दि बनारती गुक्त क्ष्माइक एवंकी २१६६,

#### वैशासी के शम अवसर पर इस अपने संरचकों तथा प्राहकों का ग्राभिनन्दन

ग्रीष्य भा गया है। हम भाषकी सेवा के जिए प्रस्तत हैं



को हैं और इनमें समान बाबुनिक खूबिवा शामिल हैं। इनके दोनों सिरों पर बील केवरिंग को है बिनसे इनके बखने से कोई जावाज नहीं होती और मरम्मव की भी बरूरव नहीं पहती। ब्रिटिश स्टैण्डर्ड के अतुसार बने वे क्ले दिवार्टमेंट जीफ इन्डस्टीन देण्ड सप्लाइन, नई विल्ली हारा

कासल्स 🔻 लकी आजाव

बास कर कल्टाक्ट छिस्ट में रखे गये हैं।

हो साम विचा शिकावत चक्रने की गारण्टी है

के बे-एव पंदि



यह कैमरा सन्दर नमने का, सपाई से बना हजा विता किसी कह के इर प्रकार के मनोइर फोटो द्वरन्त को केता है। इसका प्रयोग करल और सही सही काम करता है और शौकिया काम केने वाले व्यवसारी दोनों ही इसस काम से सकते हैं. बह बीमती मनोहर कैमरों में से है. को योदे ही मूल्य का है। यह कैमरा खरीद कर शीक परा करें और स्थ्या कमान । मूल्य बक्स कैमरा

पूरा, समाम फिल्म कार्ड, कैमीकल. सरल बदोग सहित न॰ ६२१ कीमत आाॐ)-शक्कार्च व वैकिंग श≔) ।

नोट--- एक समय में २ कैमरों के आहक को एक कैमरा मुख । ग्टाक सीमिस है। ब्रमी बार्डर दें। बल्यमानिराश होना पढेगा। माझ पस दन होने पर कीमक बारत । सपना पता पूरा स्रोर ताफ वाफ सिर्से ।

इम्पीरियल चैम्बर आफ साइन्स (AWD)

शास न २१ अमृतसर ।

विद रक्ती द्वीर, बनाय विदी, (यू पी) | Imperial Chamber of Science (AWD) Halka No 21 Amritaar

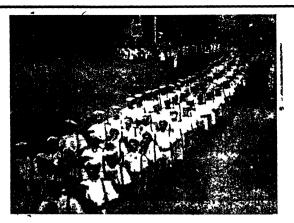

### हमार युवकों में सैन्य शिद्यण की प्रथ ृउद् योजना

[सरदार बलदेविसह ]



कुल वाय ने बनता की बोर से वह माग रही है कि देश के नवहुक्यों को भी बी श्वा दी बात । इस में राष्ट्र का दिस भी दे कीर नवहुक्यों के हो बाता है। बाद में स्वतंत्रता बात की है वह माग स्थामवता बोर बढ़ता है। बादमा बदला के मानों के बावता है को हर वहंता के पूर्ण करने के बिसे बार्य कर रही है।

श्रुलाई १६४६ में देश के सब स्कूकों और काशियों के निमिश्व राष्ट्रीय सैन्य विद्यार्थी दल की व्यवस्था बरने के लिए ध्यक्र समिति नियुक्त की गई। वी। इस समिति के प्रधान भी द्वरबनाथ क बक्र वे चौर इमारी सेना के वह बंबे धफसर चौर काता के कई बढ़े शादशी सदस्य वे । इस समिति ने भनेनों सादियों के बवान क्रिये. ब्बरतीय विश्वविद्यालयों का दौरा किया. विदेश गये, विशेषस्य वर्षं सदस्य प्रश्लैंड में विकार्थियों की तैन्य विद्धा की व्यवस्था का निरीच्या करने गये। इस समिति की रिपोर्ट वरकार को बुलाई १६४७ में प्राप्त हुई थी। इस समिति की सिफारिकों पर बढि क्रमस किया गया तो इस सचमच ही एक बहुत शब्दे राष्ट्रीय सैन्य शिद्धार्थी अस की स्वापना कर सकते ।

र्वामात ने गड़ीय सैन्य शिद्धार्थी वस की तीन विभीतन बनाने का परामर्थे दिना है ---

(क) ३२,५०० शिक्सविंबों की एक वीनियर दिवीयन विश्वतिकासवों के किए केली विश्वों कि सामुनिक यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग करे निलादिया जापगा।

(ख) १३,५०० शिद्यार्थियों का स्कूलों के लिये एक अनियर डिबीजन होगी जिसमें स्कूलों के नालक पीजी शिद्धा प्रस्थ करेंगे।

(ग) सङ्कियों के क्षिए तीसरी अनग दिवीबन होगी।

बह हमारा केवल भीगग्रेशमात्र है। बह प्रयत्न समुचे देश की बावज्यकताओं के सिये पर्यास नहीं । परन्तु हमारे रास्ते में कई प्रकार की आर्थिक और अन्य टैक्निकल बाबाए हैं. बिनके कारता सर कार इससे बृहदुय जनाका भार अपने कपर नहीं के सकती। हमारी सेना सरकार की सर्वोत्तम सेनाक्षी में से है। इमें उस पर बहत गर्व है। इस सिप्ट इमारा हैन्य शिकाण दल भी उसके सनुरूप होना चाहिए । राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दक्ष की स्थापना का विजेश प्रयोजन यह है कि नवसुवकों के चरित्र का निर्माख हो सके और उनमें साधीपन की भावना, सेवा क्रीर नेतृत्व के गुख उत्पन्न किए वा सकें। इसके प्रतिशिक देश की रचा भी इमारा ध्येय है।

सरकार ने निश्चय किया है कि इस दस में भरती पूचार धेरे-कुड़ रखी कार, बिससे कि इसका कोई शिद्याओं स्वयस्य बैनिक स्थित के लिए बार्चन हो। सरकार को यह विश्वास है कि देश-कि के मार्चों से मेरिस होकर स्कूल, कालेखों के नवचुषक पर्योग्न सक्या में भर्ती हो बार्चीन, क्योंकि हम दक्ष से न केंद्रक रिर्दाध क ही लाम होगा, बहिक देश स्था भी रोगी। पर तु यदि किसी करण से भर्ती सत्यवनक न हुई सो सरकार को कानवाय भरती पर विचार करना पडेगा।

सरकार इस दल में शामिल होने वालों को कई बार्थिक प्रलाभन देना नहीं चाहती, परन्तु शिवार्थियों को वदीं, शिवियों में मुक्त राशन, आने जाने का किराया शादि अवस्थ देशी।

उष विवीधन में कतिक राफ के निवाधिन सदस्यां के क्षातिक कुछ निव सित सर अध्यवस भी होंगे। जूनियर दिवीधन तथा लाइ किया के स्वर्धाधन में स्वर्धन में स्वर्ध

राष्ट्रीय रेज्य शिक्षार्थी इस रक्षा छवि बासण के निण्यक्ष में हेगा। यह व्य बस्थ इन इस की स्वप्युच राष्ट्रीय जनाने के लिए दी नर्दी की गई, बरन इस्ट इस रख सम्पूच देश में टूनिन तथा बन्द सामन कादि का स्तर एक सा ही रखा बावगा प्रान्तव सरकारे अपने क्यंत्री इसामी में इस सामन को इस तरह की बहुम्ब्यूक्त बच्च के हमोग प्रदान करेंची। इस

#### रचा-मंत्री का भारवासन

"पाहिस्तान से युद्ध छिड़ने की सम्भावना नहीं है पर भारत सरकार ने सरहद की सुरक्षा की पूर्ण तेयारी कर ती है। में नद दिखास के साथ ऐकान कर सकता हू कि पृथ्वे की कोड़ भी राकि भारत पर आक्रमण नहीं कर सकती। —सम्ब

में इस बोकता करका वायव लेना भारतीकार कर किया है कीर वन्त्र कर्म्य व धरण्या सारत सरकार समासेगी को भारताल विश्वस्त इस बोकना म सर्वम कर र र है त्या को म तो के समान सता पर हा इस में ब्रामालत हना लाइता है ट-म भी इस की चालु विद्या का सकर है।

र्शन ही एक वेन्द्राय सलाहकार हिर्मामित की स्थापना वरने का निश्चय किया गया है।

रेश ने शुवके को शस्त्र शिक्स देन की कानता हारा को इन्छा प्रकट की गार्वी है यह सर्वेषा उचित है। इस मान के पाछे इस 'केइ आक्रमकार-मक कृषि नहीं है। इसारी सम्युग परम्म । ऐतिहा त्रिक हो या सम्युग्त परम्म । ऐतिहा त्रिक हो या सम्युग्त हिन्द हारात्र के कासन्यान होंचे देशमास्त्रित, त्रित्रमों कीर कासन्यान होंचे देशमास्त्रित, त्रित्रमों कीर कासन्यान होंचे देशमास्त्रित, त्रित्रमों कीर वास्त्रमान कार्याचार पर्मान अधिकत्रो। वास्त्रमान कार्याचार पर्मान अधिकत्रो। वास्त्रमान कार्याचार पर्मान किस्त्रों कीर इयियायन कार्याचार पर्मान की स्त्रोहों कीर इयियायन कार्याचार की शिव्हा याचे हुए

(शेष प्रष्ठ ३६ पर )



ær

# ल कांगड़ी फार्मेंसी हरद्वार

### **त्र्यमूल्य उपहार**

### -स्वास्थ्य को स्थिर रखने के ग्रपूर्व साधन

#### भीमसेनी सुरमा

समस्त देश में प्रतिद्ध 'भीमसेनी सरमा' गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी का ही आविष्कार है। पुराने मोतिया निन्द के सिवाय ब्रांखों का कोई रोग ऐसा नहीं वो इसके सेवन से ऋच्छा न हो बाय। आंखों से पानी नहना, कुकेर, कुक्ली, वाला, पूली, तकर की कमबोरी ब्रादि के लिए यह निहायत मुकीद है ।

मुख्य ॥=) नमुना, १।) शौशी

#### पायोकिल

पासोरिया की श्राक्टीर दवा है। दांतों के श्रान्य रोगों को दूर करता है व प्रतिदिन प्रयोग के लिए उत्तम मंजन है। मूल्य १॥) शीशी

#### ब्राह्मी तेल

प्रतिदिन स्नान के बाद सिर में मलने से दिमाग को ताकत व तरोताचा व नालों को मुलायम तथा **ब**्दस्रत बनाता है । नेत्र ज्योति को ब**दा**ता है । मूल्य १⊨) शीशी, २॥) पाव

#### भांत्रला तेल

इससे बालों का गिरना, श्रसमय में पक्ता, व गंआपन आदि रोगों को दूर कर बालों को काला करने मूल्य १।) शीशी, २।) पाव में ग्रचूक है।

#### बाल शरबत

नचों के प्रत्येक रोग कन्ज, हरे पीले दस्त, खांसी, बुखार, कैय ब्रादि में रामनाया है।

#### सुखधारा

यह अनुभूत श्रीषधि श्रवीर्या, श्रतिसार, उदरशुल व बमन ऋदि पेट के रोगों को दूर करने में रामबाया मूल्य ۴) द्वाम

#### मृगमदासव

हैजा, सन्निपात ज्ञादि भयं कर रोगों की अन्तिम श्रवस्था में श्रपूर्व चमत्कार दिस्ताता है।

मूल्य १०) ऋाधा झौंस

मूल्य १।) शीशी

#### कपूरासव

यह आराव दात व दाढ दर्द, नमन, पेचिश व हैबा में बढ़ा लामदायक है।

मूल्य ११) जींव

#### अहिफेनासव

श्रतिसार व देवा में तुरन्त सामकारी है। एक बार परीचा अवश्य कीनिए । मूल्य १॥) श्रौंस

#### चन्द्र प्रभावटी

यह श्रीपधि श्रानेक रोगों को दूर करके शारीर में नयी शक्ति लाती है। खून की कमी, बिगर की कमकोरी, बवासीर विशेषकर प्रमेह, स्वप्नदोष में विशेष लामकारी मुल्य १) तोला, ४) छंग्रक

#### वकान्त भसा

ज्वर, खांसी, श्वांस में तुरन्त लामकारी है व **षातुरत्राव में ऋ**पूर्व हितकारी है।

मूल्य ३) तोखा

#### कछ विशेषताएँ

- (१) इमारे यहां श्रायुवेंदिक श्रीषियां शास्त्रोक विविधूर्वक ताजी जड़ी-बूटियों से विशेष सावधानी से तैयार की जाती है। स्रतः विशेष सामकारी हैं।
- (२) क्रीयियों की नित्री से जो थोड़ा नहुत लाभ होता है उसे कालेज में जनता के नचों को मुस्त शिद्धा देने में खर्च किया खाता है।
- (३) इमारे यहां सन प्रकार के रोगों का इलाब पत्र द्वारा किया जाता है। फीस नहीं ली जाती। उत्तर के लिए हैं, पैसे का टिकट या लिफाफा मेंबें।

# गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (हरद्वार)

सोल एजेण्ट-

हें हुसी— रमेश एएड को॰, चादनी चौक । मेरठ-वैद्य धर्मप्रकाश, सुमाष वाबार । मुरादाबाद-अलंकार चिकित्सालय, श्रमरोहा गेट। बरेली-प्रभात श्रायुर्वेदिक फार्मेसी, राउन हाल । अजमेर - नवज्योति जनरहा स्टोर, बढ़े डाकलाने के सामने। **ब्यागरा**—राबकुमार एयड को॰, रोबतपाड़ा । मञ्चभारत के-बृहत् श्रीषव भएडार, १६ वैल रोड इन्दौर]। मुजफ्फरनगर्—चेतन्य श्रीषधालय, नई मयडी । देहरादून-हितकारी वस्तु भवडार, प्लटन वानार ।

### देश को शक्तिशाखी बनाम्रो

जनरख मोडनसिंह ]



मानाद हिन्द फीन के एक प्रमुख मक्किसी जनरल मोहनसिंह ने पूर्वी पंजाब में देश सेक्क सेना का संगठन किया है। उनके विचार पाठकों के लिए विचारतीय हैं।

संवार की बाब की स्विति के क्षत्तार वहि इम भारत को नैकिस इक्रिसे सरक नहीं कर केंग्रे से श्चन्य देशों में हमारी प्रगति निरर्थक सिक्र होती । ऋषिक नग इमारी स्वाची-नता भी सरुपदासीन होगी। वर्ष मान बा के बड़ में नेनल सेना ही संताम नहीं करती. धापित सारा राष्ट्र संप्राप्त में क्रम पदता है। इतक्रिये प्रत्येक राष्ट्र के लिये यह भारवन्त भाषश्यक है कि उसके नागरिक युद्ध करने का सारा मार सैनिकों वर ही भ बाज दें. अपितः नामरिकों का ्रियेसा संगठन करें विससे आवश्यकता पड़ने पर वे सेना की दूसरी पंक्ति में खड़े हो कर बढ़ कर चकें। ब्रिटिश सरकार ने बानवुम कर एक ऐसी नीति का बानसरका किया था. जिस से नागरिक

वैनिक से भिक्ष न वहुँ, उन्हें बैनिक विद्या मात न हो वहें और वे वैनिकों के स्वार्थ मात न हो वहुँ को गर्द करें। यदि हम महत्त्व महत्त्व न वमक वहुँ। यदि हम महत्त्व के सहत्वपूर्व भाग प्रश्च करे तो वह सावश्यक हैं, कि हम मात को नैनिक हिंद से पर चाकि लाली गर्द करा विद्या कर करें। यहाँ के सावश्यक हैं, कि हम मात को सावश्यक हम कर के सावश्यक हम सावश्यक हम सावश्यक हम सावश्यक हम सावश्यक हम सावश्यक सा

१५ समस्त से पूर्वी पंचन वर बहुत समिक उत्तरवाभित्व सापका है। मारव के पहिनार्थी द्वार की रज्ञा का मार इन वर है। शावद फिर सारत के भाग्य का निर्वाय हारी मूमि वर हो। देश देवक सेना में सभी १० हसार तैनिक हैं। वे

#### . सेना जनतो का रहसोम व विरशस प्राप्तें करे

हर एक आरतीय की वह कामना होगी कि हमारी सेना हमारे काममान की वस्तु की (रहे कीर कमने को अगन-कमान विषेश की सेनाओं में आत किया है, वह कापन रहे। हल कामना की पूर्व में उन से बड़ी नात वह है हमारी सेना को कमता का पूर्व खरोग और विश्वाय जाता हो। ग्रुके ग्राचा है कि लावास्य जनता की कापनी का, वल कीर वह सेना के प्रति कर्यावना और मित्रता बड़ेगी।

-- बि • गुरदयासरिंह

वैनिक द्वाद राष्ट्रंय दंग वे पंचाय के नागरिकों को देशी वैनिक शिक्स देंग, विक्रवे बयवर पड़ने पर वे देना को बूक्यों रेक्कि में कहें कि कारी वेना कोई न्यक्रियत देना नहीं है, वह राष्ट्र की देना है। पंचाय को यह मीरज प्राप्त है, कि वह सारत की रशामीनता की रखा करें।



#### (पृष्ठ ३७ का रोप)

व्यक्ति में द्वारा हम रेन गरी हो रह किये गये हैं। इस हिए हमें पराने हेग्रद खेरों को हमिश्यर कमाने को रिव्य हमा हो पहेंगी विश्वत हमारे नागरियों पर मध्यम में इस प्रकार के जब्द कि न पार्वेग इस प्रारंत नागरिकों के विषद्ध दिशस्त्रक कार्रवाइया और स्वरंत की रह्या के कार्य में स्वरंता हमाने के कियी भा कुष का कार्रवाइया और स्वरंत की रह्या के कार्य में स्वरंतान हमाने कि कियी भा कुष का

हमारो यह सेना, को स्वन तक किंटिंग साम्राज्य के लिए लड़नी थी, अपन हम रे देश के शतुजों के दात साहे करेगी।



१७ की वही में जिटिया है निक ईस्ट. इसिड्या कं॰ के लाव मारत में बारी में बाद देश में उन्होंने पिछली दो विदेशी तक को अरवाचार किये, उनकी करवा कहानी गठको से अविदेत नहीं है। लेकिन अब अंग्रेस ही कि भारत से सदा मारत हो कर में स्वाप्त में सदा गये। भारत हो कर हों है।





#### गहरी निद्रा का ज्यानन्द

विद्वान का आरचयंजनक आतिश्कार स्वीपो (SLEEPO) किसी सीते या जागते हुए को सुंधा दीजिए वह पुरू करे के बिद्द गहरी बीत में सो जावमा और हिसाने से भी व जागेगा : ~ मुख्य केत्रस ह) है व्हास्त्रस्थी ॥)।

विद् बाय एक वन्टे से एवं जााना बाहते हैं जो बढ़ेकों (AWAKO) पूरापं: मुख्य केवल ३) द० कम मिक-हार या नमूना मुक्त नहीं मिल मकता। मारंडी की जाती है कि मलोपो या एवेको विज्ञ को किमो प्रकार की हानि नहीं पहुंच्यता। सात्र हो चारें दे बीर क्षपना पता पूरा बीर सारक कियाँ।

पता—इस्मिशन चेन्द्र श्राफ साइत (A.W.D) इसका न• २१, अमृतका

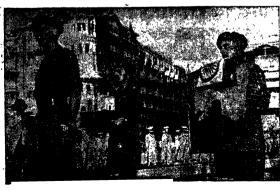

### 

# ८५००) रुपया नकद इनाम

# ऋाप १२ घण्टों में फिर युवक बन सकते हैं



श्रीटिजिम के नतने हे ८० तथा १० की ज़ातु में भी शाकी तुझ के प्रस्त तथा पहल है हह, तुबक तथा कुन्दर प्रतीत होने सामी हैं। कोर परदा पर जाति दुनी है शाम करने समारी हैं। दिवसों महि एक्स प्रयोग करें तो करनी सामु के विद्वार तथा तथा पर कर का नगर एक करनी हैं। पुरुष एक प्रयोग से वाप के पूर्व हुद नहीं हो पाते। वास का से तथा आपक्षित एस्ते हैं। सुष्य से सामे कर प्रयोग के प्राप्त कर करने से स्थान का सुक्त से सामे कर प्रयोग के प्राप्त कर से सामे कर से स्थान का से स्थान महि होता।

#### Autogem

#### **ऋोटोजम**

#### Autogem

को एक ग्रीयों के बर्दन में बहुत काल तक रखा गया। तन वह शीधे का वर्तन हतना पत्था हो क्या कि वह थोटे मारवे पर भी न हट तका | इतको हक्क्सर्वेड में तहरतो पुत्रयों ने देखकर प्रमाखित किया। कोटोलम का हमना प्रमीय कारम्म कर हैं। हतका पढ़ा कामना उरफ साथ होगा। प्रमोस कारम्म करते से पूर्व कपना तोत करते तथा कपना पुत्र त्यांग्रा में देखलां पढ़ कामह पहचार फिर सीच केंद्र कि ने के किया हका साथ क्या कात्रया करते हैं। साथ हतके बादू की मांति प्रमाय की मर्थाण करेंथे। कोटोलम को प्रयोग काह्न तक की काने के लिए हतका महस्य देशत काव्य तमक के लिए के भा), मारवुल शक्त मांत्र की मर्थण करेंथे। कोटिलम को प्रयोग काह्न तक की काल के के उपरास्त्र हतका काली गृहत देश कर दिया बाया। बाथ ही इसे मंत्रयाने लिए कार्यर मेव हैं। क्योंकि हत्यी तम्याकत है कि बायके देश करते हो माल तमास हो बाय कीर बायको पहलाना पत्रों।

नोट— बहुत आदमी हमारी इस मराहूर दवाई से मिलता-हुलता नाम रस कर नवली दवाई ज्यादा कीमत पर वेच रहे हैं। उनके शोके से वर्षे । श्रीर हम बंके की चोट से कहते हैं कि सरली दवाई हमारे पास है। वो नीचे सिस्से पने से बी॰ पी॰ हास मंसलें !

मिलने का पताः---

दी मैकसो लेबोरेटरीज लिमिटेङ,



देशरका के लिए सक्का भारतीय सैनिकों का एक दल

बीवनोपयोगी वामान वैनिकों को पहुंचाना है कोर उनकी प्रत्येक सृष्यिम का व्यान स्थाना है। अनता को क्षपने राष्ट्र-रहा की स्थाविर प्रत्येक प्राप्त करता का प्राप्त - वरत को व यार रहना चाहिए।

(१) युद्ध माल में समस्य यातायात व्यवस्था ग००क हो बाती है। दुल्ल मो शतु कर देता है बोर शेष सिलक प्रया में के ला जाती है। बनता का कर्या में कि साताय तत्व मनो का उस सम्य म में के ला प्रया में के स्वाप्य तत्व मनो का उस सम्य म में के स्वाप्य तत्व मनो का उस सम्य म में के स्वाप्य कर और अपने स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रहे हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रही हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रही हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रही हा इपर उपर न सावे स्थान पर बाती रही हो साव स्थान पर बाती रही हा इपर उपर स्थान पर बाती हो साव स्थान स्

(४) शुद्ध काल स नागरिकों को बाशाबाप से उतक रहना चाहाय। रत्र हुनिकि के भाग से वैद्यास कापने बाह्य छ के देता है। पहाँच ना हो कि बाह्य भिन्नों से रत्र प्रेक्ष का सहस्र कई सेट पालें। (५ विद्य काल स सत्र रत्न रत्न किसीसम्यमन की वरत और मेन पन की रख नुशानन पर जय य वियानभर भी पर तु अन के पुग मैं के न सेन नइ स्मप्त-र हु द व न है जाज युद्ध कल में जनन वो क ना क्या विस्त रहा पुण करना च स लए में पणक परना

क्ला के प्रपरण का त्या। कता की किलाभी बात परत कल श्रियात नहीं करना चिद्दिए अपव इक कती नाग से भी बचना है इन्स इकनता का नैतिक बला कम होता है।

(६) ५६ व ल म ० ३ स बार खनो सकाय कने व*ले रच्दा* की किम्मेदाी बहत बह जात है ज्य समय उद्देश र मरमेदो वदो तथा अपनी कोटी मटी शिकारता व मर्ग को ताक से रसाक्र परिश्रमपुक इस्थक से इस्थिक उत्पादन करना चाहिए। यदि उहीने एसे भौके पर राज्य का साथ न दिया तो यळ माववय कठिन हो आयरी। एक स्रोर सैनिक सामग्री की आवश्यकता होती. ाबत के लिए सैनिक कारकाना में तेकी से करवरपादि बनाने हुग । इसरा तरक बस्त्र तथा साम जीवनोपयोगी वस्तको की द्यावश्यकता होगी जिह सैनिकों के लिए मोर्चे पर भवते रहना पटगा। हमारे मजदूर ऐसे समय हड़ताल बरने का स्वयन में भी[स्याल न कर। यस समय उनका कत्व अधिकसे अधिक काव करना ही है, स्मन्य सब प्रश्न बाद मा

### सेना नहीं, समस्त राष्ट्र युद्ध करता रहै

[ श्री गोवर्धनदास मेहता ]

क्रुतिशत के बारम में तैनिक की बारता ही सर्वोपरि थी। देश के राबाओं में जो युद्ध होते थे, उनमें सैनिक ट्रकृड़िया मोच पर बाकर तलवारसे एक इसरे का सामना करती थीं। उनकी बहादुरी वर ही युद्ध की जीत हार का निर्माय होता वा। युद्ध का प्रभाव चन-साधारच पर विशेष रूप से नहीं पढ़ता था। फिर नारूद की स्त्रोज हुई और तोपों का प्रयोग सुद्ध में प्रारम्भ हुआ। तोपों से विनास की मात्रा में वृद्धि हुई। इस के बाद माप और फिर तेल युग काका, विसने बत दो महायुद्धों में नर सहाई का लेख विश्वाया । टैंकों और विमानों क्रेंग दिव्यर ने किस प्रकार एक के बाद दूसरे देश बीते और किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सुद्ध से प्रभावित हुआ, इसकी क्यानी सभी बाठक नहीं मुंते हैं। पिछते मुद्ध के पाच बचौं तक मानव-समाब की बो तनही हुई, वैसी इतिहास में पहले कमी नहीं हुई थी। विज्ञान और झागे बढ़ा, और रुएका अमृतपूर्व करिश्मा ५ अगस्त १६४५ को संसर ने उस समय देखा. अन्त कि हिरोशियमा पर शत्रुक्त राष्ट्र अपने रिका ने प्रथम परमाशुनम निराया। **४॥ मील का चेत्र लगहर वन गया** क्रीर शाक्षाक से कविक व्यक्ति या तो महरे गरे या घायल ६ए तथा २ सास व्यक्ति गढ विशीन हो गये ।

बीर जुन से तेकर परमाशु जुन तक भी जुद कता है यह बात प्रमासित होतो है कि सब दिनश केवल जरूने वालों केवा तक ही चौजित नहीं है, वरिक वह बहुत क्यरक सीर जायूरिक होता है। जुद प्रमेक काफ़ि के बीवन को फड़फोर किस है। सब किसे बना कर या नेक्सर-काहन क्याकर ही देस की वहा नहीं हो युद्ध झारम्म हो साने भी स्ट्रत में देख की शफ र तो सेनिक रिष्ट हे से सनता का नवाब करती हो है सक यस ना मुद्द सेना यमु के दात लह करने के लिए बदैव सत्तर रहती है। लेकिन युद्ध में बीत हासिल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति भी की झपना स्थम मांग लेका हुगा। हुज्य में —

(१) युद्ध काल में श्रीत उसी क होती है, को शहर नहीं स्थेता। किटेन की कनता पर क-दरत वम वारी कमनी ने की। क्षमीव्यत नर नारी मारे गये व वही वही हमास्त करायायां हा गई। लेकिन क्रिटेन की बनता ने हिम्मत नहीं हारा। करत के लोगों को भी कम मुशीवत नहीं उठानी पड़ी, पर वहां के लोगों ने भी शाहर नहीं खोड़ा। किसी भी राष्ट्र पर कोई साक्षमण करें तो उस देश की जनता के शुत्र के सांगे कभी झास्म समयण नहीं करना चाहिए।

(२) युद्ध काल म बनता को सपनी सावश्यकताए कम कर देनी होती हैं। कबडे प्रथम कैनिकों की बकरतें पूरी करती हैं। लाख-सामग्री कपके तथा साथ प्रवार द्वारा बनता की भ्रात करने की कोशिया करना है। यह प्रवार का युन है को कमी २ भूगा न वितर देर का होता है है। मुक्ते बाद है कि मैंने रूप पर बमनी के ब्राजन के हिन बावानी रेडिया सना या। बावानी रेडिया ने मुनाया कि रूप कोर बमनी को सेने हैं। कि बावानी शिवा ने मुनाया कि रूप बार की का मार्च है। कि बावानी की सेने को स्वार पूर्व में बाने के लिए रूप मुंजन को साथ पूर्व में बाने के लिए रूप मुजद है। सा

क्या आपको प्यास लगी ह ?

इसे आप

भारत रेफ्रीजरेशन कारपोरेशन जि॰

के अंद्र पेय

नागपुर लिक्विड ऋारेंज

-

इजन्य इसी प्रकार क फलों से निर्मित पय शत्रत यथारस गुलाव इप्तार केवडा, केला चन्दन इयादि से प्रकार

मारत के एकमात्र ए नेएट---

प्रभात जनरल एजेन्सी

गीता ब्राउण्ड, सीता बुन्डी, नागपुर, मी० पी०।

नोर-- कृपया एजेन्सी नियम और मृत्य सूची मगाए ।

(७) बुद कल में इबीनियरों, इावटरों, टेननीकल लोगों आहि की सेवा-छों की आवरणकता होती है। इन सभी का यह धर्म है कि थे राष्ट्र की लाशी सेविनिक अध्यत्त ध्यतिक, वन वेशी करू-रत हो, अपनी सेवाए सहयं अधित करें।

(=) पुर काल में पत्र कारो, कवियों सेलको, नारियकारी आ द का कर्तव्य है कि वे बनागों में जोग, साहरत, बीरता आदि मावनामों को मरें। पत्र कार कनाता तक युद्ध के सही समाचार कहवी से बहदी पहुंचाये और लोगों में उत्साद देदा करें। यो पत्रकार ऐसे अवसर पर बनता को गुमराह करता है, वह राष्ट्र का युन्न है। कवि अपनी कविता द्वारा रख-मेरी जुनाये और लोगों को बिलदान का पाठ पद्वीये। सेलक व अन्य साहित्यकार अपनी रच-नक्षी हारा वीर-साहित्य का प्राचार करें।

(१) बुद-काल में महिलाओं का उत्तरदाशिव भी कम नहीं है। उन्हें कापने पतियों, माहयों झीर पुत्रों को बीरता का पाठ पढ़ाना है और देश पर मर भिटने के लिए बिला होना विकास में बीर तेश पर माताएं बिल कहार कपने पुत्रों को विलक्ष कमानद रख चेन के लिए बिदा करती थी, उसी मकर काड़िनक देखां को करना होगा। पर कोच कर विवयंक्ता की मौजें पर मेव कर विवयंक्ता की मतीवा करेंगी, वृद्धती तरफ वे स्वयं मी राष्ट्रीय कार्यों में कपना पार्ट करदा करेंगी, वे स्वयं नाएं करदा करेंगी, वे स्वयं नाएं करदा करेंगी, वे स्वयं नाएं करदा करेंगी। वे स्वयं नाएं करदा करंगी।

(१०) युद्ध-काल में ब्ह्राजों का धर्म हैं कि वे श्रपने ब्रापको सेवा-कार्य के क्षिप प्रार्थित कर हैं। जो ब्ह्राज सेना में भर्ती होकर मोर्चेपर वा वर्के, पर जो न बाय वे स्वयं-सेवकों का कार्यकरें।

(११) पुद्ध-काल में राष्ट्र के प्रत्येक काकि को चादे वह किसी बर्म, कार्ति वर्ग कारिक हो, कुछ न कुछ कार्य कावश्य करना चाहिये। उस समय करना कार्य, नागरिकों से को भी देश सैना चाहे, वह उन्हें सहस्य देने को प्रस्तुत रहना चाहिय।

(१२) चीन और रुख ने बापान व कर्मनी हे युद्ध चीतने में को भी ज्ञाचन नरते हैं, उनमें गुरिया देखों की कर्मना नरते हैं। दोनों देखों की कर्मना ने गुरिक्षा गुद्ध के कारवा ही श्रमुक्त के निर्माश कर्मना है देखां भूमिक्ता नावां थी। वस्तुता श्रमु के क्षाक्रमचा के स्माप्त स्माप्त हों है कर्मना को बरा हनाई हमजों से बचने कर उत्तर करना चाहिए, वहां शमु को सरेहन के क्षिए गुरिखा-गुद्ध के क्षाक्रमा भी शंस कीने चाहिए।

# 'वीर त्र्राजुन' के पाठकों-ध्यान पूर्वक पढ़ों

#### एक ग्राश्चर्यजनक सच्ची घटना

( भीयुत बी० पी॰ खरे टिकट कलक्टर रेखवे स्टेशन 'बागरा सिटी' का दिल हिला हेने बाला पत्र )

ता॰ १ मई १६४७ को प्र बने बन्दी पर पहुंचा। सागरे बेडी मनानक गर्मी कहीं नहीं देकी थी, एड सारामकुर्सी बालकर बैठ गया। यहां अनेक आदमी और भी बैठे इयर-उपर की करों कर रहे थे, इली तम्ह केंद्र वस्ता ज्यतीत हुआ था कि एकाएक सादी हुआ का कि एकाएक सादी हुआ का कि एकाएक सादी हुआ का कि एकाएक सादी का उसके प्र स्थान न हुआ, एक मिनट बाद बूका कि तीवच उपका साथा, यह में पानी बेडी पतानी कोई कोच मालूप ही, दिस में कुछ एक हुआ, एक मिनट बाद बूका कि तहा था, यून देखी है मिरने साता, बाव गर्से है जोचे साता बन्द हो यान, पेक प्रावृत्त होते की कि तहा के कि कि प्र स्थान के निवे साता बन्द हो यान, पेक पालूप ही, दिस में कुछ हुए अपने के सात्र में कि सात्र होते हैं पालूप होते के सात्र होते हैं पालूप होते हैं पालूप होते हैं पालूप होते के सात्र पेक प्र स्थान कर का सात्र का कि सात्र होते हैं पालूप के कि सात्र पेक प्र स्थान कर का सात्र पालूप होते हैं कि सात्र पेक प्र स्थान कर सात्र पालूप होते हैं कि सात्र प्र स्थान कर सात्र प्र सात्र प्र स्थान कर सात्र पालूप होते हैं कि सात्र प्र स्थान कर सात्र प्र सात्र सात्र प्र सात्र सात्र प्र सात्र सात्र प्र स्थान कर सात्र प्र सात्र सात्

नियमानुसार रेसवे डाक्टर को भी दिखाना बरूरी होता है। यत को उन्हें भी हस्त्वा करदी और उसी रातको लिक रिपोर्ट ( sick report ) दे दी। इसरे दिन रेलवे बास्टर आवे, देसकर और तस्त्री देकर चले गये। सेर-इसाच शक हुआ। । सुबह दवा आई, ३ खुराक का मूल्य १॥) हुआ। कमकोरी मेरे शरीर में कितनी थी, कुछ बयान नहीं कर सकता हूं। बाक्टर साहब के कहने के मताबिक १२ दिन में ६ इन्जेक्शन को लिये। बिनका मरुव ६०) ६० दिया। पन्द्रह दिन तक दवा चालु रही, परन्तु कमकोरी कादि में कोई फर्क न काया । तनियत परेशान हुई । इलाब बन्द किया । दशरे डास्टर के पास पहुंचा । तसक्षी के शब्दों के बाय इसाब ग्रारू हुमा । दस दिन में हासत बहां की तहा पाई । डाक्टरों को सुटने का मौका मिसा, प्रत्येक डाक्टर थोडे से शब्दों में तसलीमात्र ही दे सका। रोग का इलास किसी ने भी ठीक तरह से करने की बोजिला न की। २४ जून तक पाच डाक्टरों का इलाब किया। परन्तु हालत में कोई फर्कन हुआ। इस अरसे में करीब ३००) सार्च हो गया। मेरी इस्ती ही कितनी है। घर में १०) या १५) नकदी थी। उनके निकल जाने पर बीमार पड़ने के सुबह क्सरे दिन से स्त्री का जेवर निकालना शरू कर दिया। बाब उसकी हालत सुकते देखी नहीं बाती। मैं फकीर हो गया हूं। किक रिपोर्ट में रहने से तनलाह सन कटती गई। इलाथ और पर सर्च के लिये स्त्री का जेकर ही काम ग्राया, कुछ पैसा हाय में न रहा, स्त्री और वर्षों की मृख से निलनिकाहट देखी न गई, साधार होकर १५ जून से सब हलाय नन्द करके क्यूटी पर क्या गया। ताकि तनलाह का कुछ तो भरोसा हो बाय, बसे तनखाह ही स्वा मिलती है. यदि पूरे मास की तनकाह मिले तो ६७॥) होते हैं. सिक में होने से २॥-) प्रति दिन के हिसाब से कटते हैं। ७ प्राणियों की परिवरिश का भार सिर पर। कैसे बैठकर उनका विश्वसना देखता रहं। कम-बोरी की हालत में उप टी पर जाना पड़ा । क्षियाय नौकरी के दूसरा कोई करिया ही नहीं । बीवन से हताश होकर एक दिन 'सैनिक' अप्तकार पढ़ रहा या कि (Jabri) के विज्ञापन पर नजर पहुंची। देला और सोचा कि को दवा इतारा हुए चौपे स्टेक में पहुं ने हुए रोगियों को भी उठाकर खड़ा कर सकती है, उस दवा से मेरा रॉग क्यों दूर नहीं होगा । दूरन्त आपकी सेवा में दवा के किये पत्र मेब दिया । बी॰ पी॰ क्राने से तुरस्त छुड़ा ली गई । विधि क्रनुसार परमात्मा का नाम क्षेक्र दवा ग्रारू कर दी । बाह । ब्रीविध की शक्ति, परमातमा का तथा ब्राशीर्याद, पांचवीं खुराक के बाद ही शरीर में बमीन ब्रालमान का फर्क हो गया। एक सप्ताह में करीन नारह काने शरीर सुबर गया । मैं यथाशक्ति पूरा स्वस्थ होने तक हलाव चाल रख्नेमा, परन्त निर्धनता के कारक एक साथ ४० दिन की दवा नहीं मंगा सकता। कृपया पहले के समान ही फिर पार्सका मेब दें। यह सम्बापत्र सिखकर मैंबे आपका काफी समय नष्ट किया है। समा करेंगे। घरराया इसा मरीब हर तरह की तलाश में रहता है। आशा है तारीक २६-३० तक ब्रापका पार्येक था बाबेगा । इति ॥

#### ात्र के स्वाप्त के स्

इडी प्रकार के वचाड़ों प्रशावापन पहले भी आप इन्हीं कालमीमें देख जुके हैं। भारत के कोने कोनेमें लोगोंने यह मान लिया है कि इड मर्यकर रोससे रोगी की बान बचानेवाली यदि कोई लोगिय है तो वह एकमान 'करते' (JA BRI) ही है। 'करते' के नाममें ही भारत के पूज्य ऋषियों के आस्मिक कालक कुछ ऐवा विलायक रहला है कि प्रथम दिनसे ही इड दुव रोगके कमें मह होना शुरू होबाते हैं, यदि बाप उच तरफ ये हताया हो जुके हैं तो परमालमा नाम लेकर एकमान 'करते प्रशास करें। परीखाने ही हमने २० दिन का नमूना भी रल दिया है, विवये आपकी तरहती हो उसे । वच-मानवी आरंदर देकर रोगीकी काल क्यायें। अस्म्या फिर वही बहायत होगी कि-काय पह्यायें क्या होत है बन चिकिया चुत गई खेता । इखें बास्टर, दकीम, वैच, अपने रोगियोंपर व्यवहार करके नाम पेटा कर रहे हैं और तार हारा आरंदर देते हैं,तार आदिके लिये हमारा पता केवल 'करते' (बयावरी) (JABRI JAGADHARI) लिख देना ही काफी है तार से आरंदर देते हैं, तो कपना पता पूरा किस्तें। मूल्य इड मकार है—

'वनी' ग्रेशल नं॰ र समीतें के लिए किसी वाच ताच ताच्य नदाने के लिए होना, मोती, कामक, सादि की मुख्यान मसें भी पत्नी हैं। मूख्य पूर्प ४० दिन का कोलें ७५) का नमूला १० दिन के लिए १००० । "कारी" नं० २ किसमें केवल मूख्यान नहीं युटियां हैं। पूर्व कोलें २०) का नमूना १० दिन के लिए १३ का मसदुल खादि सला है। सादर में पत्र का हवाला तथा नं० १ सा नं०, १ साफ काफ किसें। हुस्स्य सादर दें एकर रोगी की सान वदा हैं।

पता-राथ साहब के॰ एल॰ शर्मा एन्ड संस, रईस युरड वैक्स ( २ ) 'जगावरी' (पूर्वी 'काब) E.P.

### २२०० वर्ष पहले भारत में देशरक्षा की तैयारियां

[ भी गोपा**स दा**योदर तायसकर एव॰ ए॰, एत॰ टी॰ ]

देश काल के अनुशार कियी भी देश की रहा के शावनों तथा शिक्त में परिवर्तन होता सामा है। उसी प्रकार युद्ध के साधनों कीर रीतियों में परिवर्तन हुआ है। निम्न शिक्षित वर्णन को पहते समय इस छोटी-सी बात को न भलना चाहिये। प्राचीन कल में देख की रज्ञा की दृष्टि से दुर्गों का महत्व बहुत श्राधिक था । कीरल्य काता है -- पारी दिशाओं में भीर बनपद की लीमा पर पूर्व बनाना चाहिये, प्रथम वहां बदि कोई उस उपयोग के मन्य स्वामाविक विकट स्थान हो तो उन्हें ही दुर्ग का स्वरूप दे देना चाहिये। दुर्ग नहथा चार प्रकार के होते हैं:--- (१) कीदक, (२) पार्वत, (३) बान्धन, और (४) बनदुर्ग । नदी के बीच में उसके पानी से विरा भ्रममा बड़े बड़े सहरे तालावों से घिरा हम्रास्थान स्रोदक दुर्ग के योग्य है। बढ़े बढ़े पत्थरों से थिरा हुआ अवना स्वाभाविक दुर्ग के समान बना हुवा स्थान पार्वत दुर्ग के बोग्य होता है। वत और पास से रहित अभवा ऊसर भिम में बना हुआ दुर्ग चान्यन कहलाता है। इलदल से अपन्या काटेशर पः। महक्ति से क्रिया हुआ दुर्ग वन-दुर्ग करता है। (अपनि॰ १, अ॰ ३, सुबर ३)

बनादकी रखाकेवल दुर्गे से नहीं हो सकती: क्योंकि सभी लाग उनका भाभय नहीं के सकते दूसरे भीवन की सामग्री का सरस्रता से मिलना भी ब्रावश्यक है, इसक्षिये बनगद के स्थान पर सामग्री संग्रह के स्थान बनाना चाहिये, ऐसे स्थान शस्तु विचा के अनुसार उचित स्वानों में, अथवानदी के सगम पर इस्यवा अक्ताश्यों के बीच इस्थक किनारे पर क्साये कांगः। स्थानीय सूमि के अनुसार वे गोस, चौकोर या सम्बे हों, उनमें छोटी, छोटी नहरों का बल प्रवाह बहते रहना चाहिये, चारों स्रोर होने वासी वन्द्रश्रों का यहा संग्रह होना चाहिये। उत्तके चारों ब्रोर एक एक दशह के झम्तर पर तीन खाइयां होनी चाहिये। ये साहयां क्रमशः चीवह दवह, बाह दएड और दस दबड चीड़ी होंनी चाहिये। उनकी गहराई तीन चतुर्यों स. श्राची. या एक तिहाई होना चाहिये । उनकी सली बत्यर से बन्धी रहे और किनारे पत्थर

या है ट से बन्धे रहें, कहीं उन को इतना गहरा बनाना चाहिये कि उनमें स्वमाद-त्या बस निकस पढ़े नहीं तो, उनमें क्षिती नदी से पानी साकर भर देना चाहिये। इनमें से पानी निकलने का मार्ग भी रहे और उनमें क्रमत शिलते रहें राया मगर रहें। साई में बाद दगह के काशने पर छ; दबड ऊरंचा, अच्छा द्द, जितना ऊरंचा को उसने दुगुनी चौड़ी दर्जाका नान्य ननाना चाहिये, इसके नवाने में लाई की लोही हुई मिड़ी काम में खायी आप व. उस वर काटेटार अप्रक्रियां तथा विषविद्याया समा देनी चाहिये। इस बान्य के उत्तर दीवाल सकी करवानी चाहिये, व धानी चौड़ाई से दयनी कंची सकड़ी का म बनाना चाहिये. क्योंक उत्तमें धान समाने का हर सदैव रहता है। प्राकार के साथे श्रष्टासक ( मनोरा ) बनवाना चाहिये वो कि प्रान्धर के समान ही चौड़ा हो, उनमें चढ़ने उतरने के सिये चीदिया होनी चाहिये। श्रहासकी के बीच तीच, तीच दस्ह अन्तर रहे, दो

बहासकों के दीच दो मंत्रिलका तथा

देश की रक्षा कान बहुमुखी जी व्यापक है। कीटिल्य के समय मी मरकारें उसके महत्त्व की समकती थी। दन केख में बताया मशा है कि उम मनय मरकारें देश की रक्षा के लिये कितनी बहुमुखी-प्रकृतियों की कोर ध्यान देती थीं!।

इत शहित च याहं से हेट्रो लम्बी प्रतोसी बनाई बाय। इट्टासक और प्रतंसी ने बनाई बाय। इट्टासक और प्रतंसी ने बनुष्यांरी बैठ वकें। स्टक्टे शानने बन्धवट के क्षिणे तक्ता सागा रहे, पर उवधे केंद्र स्वत्रय रहें, ताकि उनमें से देखने बने और झावरूपकता एक पर तीर मास्वे बने, प्राक्षर से लगे हुए घट्टालक, प्रतोस्ती और इन्स्तंत्रीत के बीव दो स्वार संस्वे नद्दी प्राक्षर के बीव दो स्वार साथ चीवें हो। ऐने गुझ मार्ग बनाना चाहिंचे, एक बा दो रहस के सन्दर पर प्राक्षर पर चट्टने की शीहिया बनानी

शतुको न दिलाई है, ऐसे स्वान में प्राक्षर के उत्तर ही प्रधानितका कीर निष्ट्रर द्वार नगांवे (गुण्डे के गांव कालें है नचने के लिये दिएने का वो जानरक बनावा बाता है, उसे, प्रधावितिका करते हैं)। इस जावरका में को छोटे बले वेदर रहते हैं, उनमें से शतु की प्रत्येक नेवा दिलाई से एकती है। इसे ही निष्ट्रर हार कहते हैं। परिस्त के बाहर की मूर्य

## दिल्ली — श्रमृतसर — दिल्ली प्रतिदिन की यात्रा

*````* 

०७-३० ह्रूट दिल्ली पहुंच १२-०० ०६-१४ पहुंच अमृतसर ह्रूट १०-१४

- 🛨 बुकिंग कराने पर सीट की निश्चिन्तता
- ★ किराये पर माल मेजने को स्वीकार किया जाता है
- ★ यात्रियों को हवाई अंह तक आने जाने की सवारी की सुविधा

इन्डियन नेशनल एऋरवेज

को शहने बरावर खरे, त्रिश्त अन्धेरे गड़े, लाहे का रखाक, सिनकों है ढके हुए गड्डे लोहे के काटे, तीन तीन नोक वासे नकीसे काटे, मरे राप वासे पत्रके, समान बने हुये, लोहे की जाली, क्ये की काटके समान तकीले कीले श्रथवा एक ही पैरके, बराबर कीचड़ से भरे गड़, अपनि के गड़े तथा द्वित बल के गड़। ब्रादि वस्तुकों से पाट देवें। कौएल्य ने किलों के दरबाब की रूपरेखा भारी विस्तार के साथ दी है। प्रदार करने के शाधनों में पत्यर. कदाल कठार नाय, हाथियां के उपकरका, मुश्चकी, मुन्दर दश्ड,चक, यन्त्र, शतदना शुल, वेधनाम (भारते) बास उप्त बीव्य (उप्ते के गर्दन के आकार के हथियार) अन्तिसयोग ( श्राप्ति समाने पर चसने वासे शायम ) बादिका उल्लेख है। (अधि॰ १, ४० 3. EF 0E Y?)

दुर्ग किल प्रकार का होता बा क्रीर उलकी रवा केंसे हो, यह बताने के बाद दुग के प्रीतर की योकना का बहुत विस्तृत वर्णन है। दा को इहि से साने पीने का एन शामग्री है उसे परिश्या करने पर तथा क्रावश्यक क्षायुक्त बसा करन पर कैटिक्य ने नदुद जोर दिया है (क्षिक र, क्षा ४, दुस १३ २२) कोई एक क्षाविकारी शत्र से सा

のかのかのかのかのかののの

कर मिस्र चक्कता है, इच सिवे हाबी, पांके, रस तचा पेद्स सेनाओं को सनेक प्रस्त का सिक्सरियों के हाल में रस्ता पांदिय। (शा-१, सम्बाध ४ एवर ३६ १७) राधा को चारिये ि नट नर्तक पूर्व तथा खुआबी सोमों को नगर में न नचने दें, स्त्रों कि ये सोमा नगर तथा सनगद सोगों को सपने काम दिखा कर कुमागें में प्रष्टुत करते हैं। (श्राधि०१, सा० ४, तथु ३६)

रवा तथा युद्ध के काजाों में कैटिक्व ने साथियों का मारण बहुत आधिक मार्ग है। वृद्धे अधिकरण के दूबरे अध्याप में वह कहता है—रावा की विश्वय साथियों पर विशेष कायलनित है, क्यों कि ये नवे जील जील होने के कहता ग्राप्तु के दीना तथ्यूर को, उब के किसों को तथा कायनियों को केवल नष्ट हो नहीं कर तथते हैं, किन्द्र कानेक, अप्ता मार्ग नक्ष काम कर तथकों है। इस किये (१४१५) उठने साथियों के जाल लागों का उनके पक्कने क तथानों क, उनके पालवा पोष्ट्रा तथा विक्रिता का वहुत क्यान किया है।

किसे की रहा के क्यान क तक घ में जिन बायुची का वर्षन किया है, उनके खिबा बायुचागाराष्ट्र के क्यों प्रवर्णन बताते समय (क्षचिक्ट २, बाक १८) बनेक प्रकार के बाल बायुची बीर शायनी का क्योंन दिया है। समास में

काममें जाने वाले. वर्श की रखा के काम में व्याने वाले, शतु के नकर का विश्व छ करने शक्षे, चक्रमम, ब्रायुष, ब्रावस्य, बीर उपकरशा. यत्रों में ये नाम विनाये हैं --रुवैतोगद्र, सामदण्य, बहुमुख, विश्वास पाति, सङ्कार्या, यामक, पर्वन्यक बहुर्यन उर्ध्वसङ्कीर ६ प्रसङ्ख्या के नाम दिवे गरे हैं। पचासिक, देवदश्य सक रिका, मूरुक्यकि, इस्तिवारक, तासवृत्त, गुन्दर, गरा, स्ट्रह्म्सा, कुदास, बास्को टित, उच्चादि उत्तादि शतदनी त्रिश्ल भीर चक्र, इनका ठीक ठीक वर्ष आप रमञ्चना कठिन है। कुछ टीकाकारों ने वनका कर्य इस दक्त से किया है कि मानों तस समय बाख के सन प्रकार के ब्रायध प्रचार में वे । इतनी डींग हाकना करा चित् ठीक न दोगा, तथापि यह स्पष्ट है कि बाब के बायमी की वर्ड करपनायें उस समय थीं। यह वर्षान काल्पनिक तो नहीं हो सकता । वह श्रवरूप वस्तुस्थिति का निवर्शक है। बाब, बेरे सूद्रम कार्य इस्ते वाक्षे यन्त्र उस समय मक्ते ही न रहे हों. पर यह तो स्पष्ट है कि उनमें झान बरसाने वासे, पानी बरताने वाते (या फकने वाले) इसी प्रकार एक ही समय पत्थर के सक्कों टुकडे या अनेकों किया कं बम बस्ताने आहे यन्त्र ग्रावश्य थे। भाले तथा बनुषनाको के कई प्रकार दिये हैं। उन में आकार प्रकार, तथा

बस्तु के अपयोग के बानुसार उनके नाम

मिनावे हैं। इसी मध्यर तक्षकर, घरके, करण, बायरक, ब्राविक के आकर, प्रकार उपयोग क्या के उन्हें के का कर, प्रकार उपयोग क्या के उन्हें के उन के नाम यहा देने से कोई विशेष साम नहीं है तमापि यह रख है कि एक में इन कमी बातों का नियार करश्य हैं। वे भी बस्तुयें काल्यों के मध्ये के उपयोग के उप

अर्थाभवः, इत्यथ्यवः, प्राथवः तथा स्थाप्यन्त के कार्यों का वर्णन करते समय बोडे, हाथी, पैदल सेना, तथा रय • इ.स. विस्तारपूर्वक वर्णन भागा है ( अधि॰ २, अ॰ १, ३॰, ३१, ३२, सीर ३४) बोडे सीर हाथी के पासन, बोषस्, शिद्धा दीद्धा के नियम भी बहुत दिवे हैं। वहा २ वे बातवर ब्रच्छे हैं, वह मी बताया है। इनके अध्यक्तों की इन बातकरों के सम्बन्ध में सब बाते बानने का बादेश है। इसी प्रकार रथ के भाकार प्रकार और उसके समस्त सामनी का विस्तृत वयान है। परमध्य को, निम्नमुद्ध, प्रकाशयुद्ध, कृत्युद्ध, कनक युद्ध, श्राक्षश युद्ध, दीवा युद्ध, श्रथ रात्रि युद्ध की क्ला जानना ग्रावश्यक करा है। इन युद्धों के प्रकारों को पहकर बाश्चव सवस्व होसा । इसमें ब्राकाश सुद्ध भा बनाबा है। वह कैसे होता था, कीन जाने।

प्र• सि• दर्घी



्राप्त स्थापनात्रप्ता प्राप्त प्राप्त । हे हिस्सी वेस प्रेटिस से स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

बेकिन फिर भी—

# वेस्टर्न इण्डिया

ने २ करोड़ २१ सास से ऊपर का व्यवसाय पूरा करके प्रपूत सरकाता प्राप्त करी । यह निश्चित सोकप्रियता का चिन्ह है।

कम्पनी की विशेषताएं---

पर्यात तिवर्ष चन, सामदनी की उस्तरेस हृदि, सन्सु पुनाका कौर धानत । सन्दें का सनुपात तब से कम और शीमीसम मी कम । स्रोतन बीमा सम्मन्त्री सर्वोत्तक सुविधाए ! एव स्तितिये ग मिस्सरे । एकेन्सी के विस्तर में गृहुताह्न करिये ।

--: ब्रांच सैकटिशः--

दी वैस्टर्न इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि० (सतारा) जी० २।३४ कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

#### इमारी विदेशी नीति का आधार क्या हो ?

्रिष्ठ ३४ का रोप [

मुक्ताम देशों के दिश्लोच को न्याय स्वयवा हमारे दिता पर तस्वीत देगे — सेते सामी कारमीर के भागकों में हुआ भी देश दिश्ली दिवति में, यह हम सामें मेरा पर सबे होने की दिश्ली मात कर पुंके हैं, हिटने के पीक्ष स्वता हमारे निष्य करा तह वास्तिय होगा, सबके उत्तक स्वाह वर्ष कर सीर उनके गुट के कमा देश में से दुरमानी मोला सेना हो, यह एक विचारशीम प्रदन्त है।

#### रूम के साथ

द्सरी कोर कुछ सोगों का यह कहना है.कि परिस्थितिया हमें क्रनिवार्य रूप से रूस का माथ देने के लिये मधानर कर देंगी। बाब की दनिया में किसा भी देश के लिए आहेते सहारहना प्रस्ताव हो गया है, इत लिए जटन कीर बमरीका से इमारे सम्बन्धों में ज्यों २ तमाब बढ़ता बाएगा, इम इस की भ्रार कि चैंगे, भ्रीर यह मी बहा बाता है कि हमारा धन्तिम लच्च तो समाबवाद ही हा सफता है। उस टिला में अब श्रमें व्यक्तियार्थ रूप से बद्धना ही है, तन इस क्यों न एक ऐसे देश के श्रविक से श्रविक निकट सम्पर्क में कार्वे का इस दिशा में बहुत कुछ उसति कर चुका है। रूस से हमने बहुत कह सीला है बहुत कुछ महना करना है। हमें देश के उस बढ़े मुमाग को, बहा क्रमी खेती नहीं इती है, खेवी के योग्य बनाना है, बहा खेत हाती है वहा वैज्ञा-किंद्र सामनों का प्रवेश करना है. उद्याग-जेंगों का विकास करना है, देश के बनन्त प्रकृतिक साथनी का समाबीकरण करता है. बड़ी २ बोबनाए बनानी है, उन क्ष्य योजनाक्षां को कार्योत्यन करने के लिए एक नका शासन-तत्र सगडित करना है चौर इन सन वार्तों को पूर करने के किए इसारे सामने इससे अब्हा मार्ग अही हो सबता कि हम रूस के काव्यों बर सब्बें पर यदि इस ऐसा इस्ते हैं तो हम क्या बिरन चौर चमरीक में बारने मति प्राचक से प्राचिक प्राविश्वास की भावनाको बन्म नहीं देंगे और साम श्वनिवार्य दसने वाले तीवरे महासद को नवदीक नहीं के बाएने कीर उसकी अपयों में अपने को माक नहीं दंगे !

#### एक स्वतन्त्र िदेशी नीति का निर्माख

हनके व्यक्तिरिक्त एक तीवरी विचार बारा भी है विवक्त क्षत्रकार हमें न तो क्रिटेड कोर क्षामरीक्ष का मूक तमधन करना बाहिए कोर न करके पाढ़े हो व्यक्ति भीच कर चनना चाहिए। मेर्च कनतन्त्र की सामना है हम किटेन कीर क्षमरीका की सामना है हम किटेन कीर क्षमरीका की कोर किचारी हैं तो महा की रिपति के योहे से क्रायपन से भी हम वह बात वहते हैं कि सारविष्ठ करतत्त्र बहा नहीं है और रहती प्रकार रूठ में भी बात को व्यवस्था है उठमें उन्हें कारवाद के दशन हमें क्रिकेट्टी से हो वहने। ऐसी रिप्ति में इन होनों गुटों ने, किनम बाब दुनिया तेवी के करती बारवी है। क्रापने की क्रकार स्वान ही हमारे हेता के ब्रिक्ट अंश्वस्कर है। उमी हेता के सिंह क्रमी परस्पागत

भित्रता की आपना, कहिल्ला । भी राष्ट्र मीदिते क्रपने का क्रलद्दा रखने का दमाग निश्चन, तीवरे महाद्वद के विचे वस्पर्क के व्याप्त क्रलत का दमाग प्रथन कोर वाते, सनतन कीर वमानता के के विदानों को वसार में स्थापित करने का जोव, इन वभी का वकेत स्वाद दवी दिखा में है क दम बाल के बहुते हुए स्नत्तांह्रीय वचप से सपने को तटस्य स्का का प्रस्त करें।

इस तीसरी विचार भारा का मैं सम-मंक हूं, बशकों कि तटस्थता का द्यर्थं निष्कियतान हो। वन दो दली में अध्यक्ष बढताचारहा हो तर किसी सन्धारकारमी का यह काय नहीं है कि बह उनमें से किसी एक दल में शामिल हो बाधः। पर यह चुप भी नहीं नैठ सकता। सथाय का एक प्रविच्छित द्या होने के कारबाउनका यह पत्र हो बाता है कि बहु ऐसे लोगों को ऋपने साथ 💃 ते जिनका सहायता से भागका मिराया बा क्वता है और एक शास्तिमय **ब्यवस्था की** स्थापना में जुर प**हे**, क्योंकि बढि अक्राडेको बढने दिया गयात वतो कही कोई व्यक्ति सङ्ग्रहाल नहीं वैठ सक्ता। हिन्दुस्तान को बाब यह मान कर चलना है कि (१) धमरीका और इत तेत्री से एक वडे विश्वव्याणी समय की क्रोर बद्ध रहे हैं क्रीर उसके लिए बारदार तवारिया कर ग्रे हैं, (२) बदि इस सब्द को समय गहते रोका नहीं गयातो उनकी सपटें सभी देशों में भीर विशेषकाउन देशों तक, को रूम के भौगालिक सामध्य में हैं, यह चर्गा, (३) विश्व शान्ति के किए यह कावश्य ह है (क यह समर्थ यदि अभिवाय भा हे ता उसे सीमित किया बाए क्रीर जिलने द्वाबिक देश उसके बाहर रसे जा सके द्वलंडे सगठित करने का प्रस्त किया बाए, (४) इस दिशा में इस प्रकार के तटस्थ देशों का नत्व व किंग्न के क्रमध्या हो बाने और चीन के युद्ध में उल्लास्त होने के कारवा हिन्दुस्त न रह का बाता है कीर (५) इस काम म उसे चीन का सहयोग और एशिया के श्रध-

काश देखों का कियात्मक सहयोग तो

### मनोरंजन

GET SETSETS ET SETS ET

वास्तव में हिंदी का उचकोटि का मासित्र पत्र है

हा० रामक्रवार दर्मा, इलाहाबाद

'मनोरमन वास्तव में हिन्दी का उच कोटी का पत्र है। साथ सन हिन्दी देश की राष्ट्रम चाहा गई है, तब उचकाटि के पत्रों की जितनी अधिक स्थ्या हो, उननी ही अच्छी है।

भी उदयशकर महु, बाल इसिडया रेडियो, दिल्ली

हुम्माग मनश्कन मेरा मनगबन है। चुनाव श्रेका, कौर समझी की हाँग सब सुदर तो है। समझ भी है। बख्तुत प्रभने हस पत्र हमरा कपनी स्काहित्यक तिस्मा तथा मुक्कि समाहकता का गरिवय दिया है। आ बच्चता इन्साहाबाद

'ननार जन' बहुत सुरु'चपूर्ण निकल रहा है। आशा है तुम्बारे सम्पाद करन में क्य बहुत करते हा हिंदी के प्रथम अंशों के प्रथा में या बायेगा।

मन रचन का झाक वत्य क उन्नति देख कर मुक्ते खुशी होती है और दुम्हारे नाते उसे मैं चपनी हो च ब सम्भता हूं।

श्रा मंचल, जवलपुर

'मनोरहन' स्त्र प्रक मिला। सेल्लो और विदेशाओं का चयन तथा उप्पादन बसे कुरालता के सम्य हुआ है। युक्ते विश्वस्त है तुमारे बेले बायक कला कार के रार्वा मन रबन हिन्दी के मास्त्रिक पत्रों में ग्राम अपना गौरतपूर्वा स्थान नना सेंगा

श्री प्रेननारायस टपडन, लखनऊ

मनरबन' का बक सिक्षा। बस्तुत पत्र तभी दृष्टियों से कपना नाम सायक करता है। भी श्रयोक प्रस्थ के लिये उप गेगी ही नहीं प्रयुत्त दैनिक आ १२१५कता की च ब है इसके प्रकारन के लिए वय है स्वीकार करें।

श्रा द्यवारायण व्यास, उज्जैन

मनारकन' ग्रुके बहुन पशन्द काया है। वहा सुवन्तिपूर्ण सुद्दर पत्र है। श्रीमता सावित्रा निगम, सखनऊ

मुक्ते मन रबन को उमी खामाती, उमी लेख कवितायें आदि एउन्द आयों। नारी स्तम्भ, बालस्तम्म को स्थान देखा धपने वमी अवस्था के सा गाँ की मिन्दिच का भान वद्यानतीय दस से रखा है। नेरी हार्टिक कामना है कि मिनार बने ' ठाहिन्द करात् में अगर क्यांति मात कर कनता वा मनोर्टबन समा हो।

श्री महेन्द्र, 'माहत्य--न्देश' आगरा

मन रबन का गोवा स्पूर्ण क्षत्र मात हुका। अरू बहुत कुन्दर है। कुके पढ़ने का कब्बाय बहुत कर मिल पाता है। पर कागका अरू मेंने काथो-पान्त पढ़ किया पेश हुर एक निकालने के लिये कापका नवाई। आ आना सर्वित, सम्पादक 'दीदाँ) हलाडीबाद

क्रानि यह बहुत हा सुन्दर पत्र निकाला है। बहुत बहुत बचाइ।

मानिक 'वीसा' इन्दौर

यह नवन सहसामी मत नवम्मर से ही निकलना द्युक्त दुणाहै। और इसने नामानुक्तर धावल हुद्ध वव के लिए मन रवक सामग्र से युक्त कहानी। प्रधान प्रधा भी विशेष न्यान रखता है। मनोरकन के ही साथ साथ झानक्यन का सामा भी हम्में नकलित की काती है। पत्र उक्कोरि के सेलकों की साथ सामग्री से युक्त है।

दैनिक 'हिदुस्तान' दिल्ली

'मन रकन' का प्रकारत हुए आमी ६ महीने ही हुए हैं। इस काल म उतन (कतनी उक्ति क ला है, इसका प्रतिक्ष मसूत विशेषाक से मात किया वा तकता है विषय वैदिश्य, नाम्मीर सेला और हुरमाही क्विताओं व कहानियों के झारख यह विशेषाह सर्वोह्न सुन्दर निकला है।

एक प्रति च्याठ घाने

विकि. मुन्य ४॥)

श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स, लि० श्रद्धानन्द बाजार, देहली।

मिलाडी लगेगा, बाहर के देशों का भी बमर्थन पाने की वह अपेदा कर बकता है।

एशिया का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व पशिया की एकता और सगठन, और हिन्द्रस्तान के द्वारा उन्नके क्रशल नेतृस्व पर आरोने वाले वर्षों की विश्व शानित निर्भर रहेगी। प्रशिया यदि सगठित है तो बड़े राष्ट्रों में झायसी समर्थ के बहत से श्चवसर आप ही मिट बाएगे समरीका ब्यौर कस में बापने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाते बाने की को होड़ सागी हुई है एक बगठित एशिया की दुर्मेंच दीवारों से टकरा कर वह नष्ट हो बाएगी और वह ये श्रीमाप दर्भेस नहीं है यदि वे निशास हैं हो बद्र निश्चित है कि समरीका सीर रूत के बीच क्रिकृते वासा आगामी महा बुद्ध एशिया की बमीन, एशिया के एस्ट्रॉ और एशिया के आसमान पर सदा बादगा, भीर उसका परखाम यह होगा कि इस बाये बढ़ते हुए महाद्वीप की प्रगति ६% बाध्गी। प्रपनी रखा और बान्तर्राष्ट्रीय शास्ति दोनों की दक्षि से यह बावश्यक है कि हिन्दुस्तान ने पिछले एक ताला में एशिया के सबध में बो नीति बना को है उस पर वह सबबती के साम चलता रहे। एशिया के प्राय बभी वैशों से प्रेतिशासिक होते से बंबे पराने सम्बन्ध होने के बारवा उसे क्रवने इत काम में वह।यता ही मिक्रेगी। इन देशों में चीन सबसे बढ़ा और सबसे पुराना दश है। चीन को कमबोर रहने देना भीर उसे समरीका सीर कस की व्य थिक और रावनैतिक प्रतिद्वन्द्विता का श्राकाका बन जाने तना इसारे क्रिय बड़ा स्वतरनाक सिद्ध हो सकता है। चीन वे बमारे जितने निकट के सम्बन्ध है उत्तरे प्रधिक निकट के सम्ब व दक्षिण पूर्वा एशिया से हैं। यह बह प्रदश्न है बिसे एक बार अपने अपनी सकति के योवक तत्त्वों से ग्रान्याविकत किया था। पिछ्को कुछ, वर्षों से प्राय इन समी देशों में स्वाधीनता के ब्रादोलन उठ सबेडए हैं और उनमें एक बड़ी बीमा तक रफलता भी मिली है। इन देशों को हमें पूर्य स्थाधीनता प्राप्त करने में सहायना देनी पहेती।

भ्योर यदि दक्षिण उवीं पश्चिमाकी रामनीति के प्रति इम उदासीन नहीं रह सकते तो मध्य-पूत ग्रयका पश्चिमी पशिया के देशां की राजनैतिक स्थिति के प्रतितो इमें श्रीर भी सतक रहना है। ब्राज मण्का से तोकर ईरान की स्ताडी तक समस्त अरव देशों में अरव ख्यकात का ब्राचार लेकर एक नई सास्क्र निक चेतनाक व्यापक चिक्क दिलाई है रहे हैं। श्ररन हेशां म एकता और सग ठन की भावना व्हनी वा रही है, पर यह निश्चित है कि उत्त के कि अधिक रावनैतिक वल नहीं वह भी निश्चित है कि उसक पाछ वा भी राजनतिक वल . नाति म अपने देश की शक्ति और

है उसे ब्रिटन चीर भ्रमरीका का समर्थन मिस रहा है और उसका एक क्या कारक वह है कि तिरेन और समरीका इन देशों को रूस के बढ़ते हुए प्रमाय से सक रखना चाइते हैं और दूतरा बड़ा कारता यह है कि जिरेन और समरीका इन्हें अपने कार्थिक प्रमुख से शुक्त करना नहीं बाहते। पश्चिमी एशिया के देश इस प्रकार ऋन्तर्राष्ट्रीय श्रवणीं का एक कालाहा बन गए हैं। इन देशों से भी हमारे ऐतिहातिक तबच बढे पुराने हैं। जगमग एक इवार वर्षों से इम ऋरव देशों व इंशन की संस्कृति से निकटतम सम्बन्धों में बचे रहे हैं। इन देशों के धर्म, स्थापत्यकता चित्रकता, सगीत श्रीर साहित्य का इस रे जीवन पर नहा गहरा प्रभाव पड़ा है। एच तो यह है कि पश्चिमी एशिया के ये मुसलमान देश हमारे बचाव की पहली ओबी है। इनमें बदि करावकता रही क्रथवा किही साम्रा **व्यवादी देश का** स्वाथपूर्य इस्तच्चेप रहा वो इक्का प्रमाव इमारी रावनीति पर वदना स्निवास होगा । प्रशिया के नक्शे पर यदि इम इष्टि डाहों तो देख वस्ते हैं कि हिन्दुस्तान पश्चिम का भौगोलिक केन्द्र है और बद्र चीन.हस्त्रिया पूर्वी एशिया क्यौर पश्चिमी प्रक्रिया के सभी देशों के बमीन, पानी और इवा के वातायात के शायनों का भी केन्द्र है। पशिवा की बो दो नड़ी संस्कृतिया हैं, दिन्दू नौद्ध और इस्तामी वे दोनों भी इमारी इस भूमि पर ही एक इतरी से अपविश्वज्ञ रूप से खुबामिक गई हैं। इन्हीं भौगोलिक और सास्कृतिक परिश्वितियों का यह परिस्थाम है कि राजनीतिक स्वाचीनता के सिहदार में प्रवेश करता हथा यह देश एशिया भर की रावनीति का भी वेन्द्र वन गया है। इमें अपनी इस विस्मेदारी को समस्त क्षेता है और उसे बन्धी तरह निमाना है। विदेशी नीति और मान्तरिक

इस दिशा में हैन्दस्तान को चलना है पर इसके खाय ही इमें यह भी नहीं मल बाना है कि अन्तर्राष्ट्रीय राषनीति पर वही देश अपना प्रभाव डाल सकता है को शास्त्रशासीं हो। नन्मारे के बाद भी इमारी जनसङ्ग्रा और इमारा भौगोलिक विस्तार चीन को छोड़ कर दनिया के सब देशों से बढ़े हैं और इमारे प्राकृतिक साधन सभवत चीन से मी अधिक हैं। इमारे सामने जो काम है यह यही है कि इस अपनी इस द्मपार जनसङ्खा को इन ऋषीम प्राक्त तिक सधनां का ग्राविक से आधिक उपयोग करने के काम में खुरा द उसके क्षिए बहा एक सर्वाङ्गाया याबना की ब्राप्यकता है वहा यह भी ब्रावस्थक है कि देश में शान्ति, स्व्यवस्था और शष्टीय सरकार के प्रति विश्वास की भावना हो। यदि हमें श्रन्तर्राष्ट्रीय राज

प्रतिक्षा को क्याना है सो बढ़ साव रवक है कि हम बवाहरसास जैसे विक क, विवस सन्तर्राष्ट्रीय रावनीति के चेत्रों में स्थापक प्रधाव है कीर विस्ते चारा की वारकती है कि वह बाब की भन्तर्राष्ट्रीय गुल्बी को सलका सनेगा. कोडे मोटे बातरिक, सास्त्र दायिक बनतनीय पातिस्टी भ्रतको से सक करे उन्हें मौका दें कि वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में अतर्राष्ट्रीय सगत में श्रापना त्चित स्थान क्षेत्रें।





श्रात्मरत्ता ध्रमरीकन माडक

६ खानों नाली पिस्तौस बाइसेंस की कोई बकरत नहीं

ड्रामा, विनेमा और सतरे के समय फोरों को डराने के जिए बड़े काम की है। 📦 बागने पर पिस्तीक के सुद से ब्राग और इंबा निकबता है। ब्राव्सी रिवास्पर की तरह मा**ब्**स होती है। साहब ७॥×४ इंच बौर वक्त १५ कॉंस । बूक्व द) कौर साथ में १ वर्जन गोकिया ( एकार्म डिल्क ) सुपत । क्रतिरिक्त १ वर्जन गोकियों का दाम २)। त्येशका तावे की बनी ६६६ न॰ की पिस्तीका का दाम १०)। पोस्टेक भीर पेंकिंग का सतिरिक्त १।º) i प्रत्येक सार्वर के साथ १ सीक्षी रिवास्थर का तेल हुफ्त । ऋपना पूरा पता बाफ साफ सिलें । नापसम्ब होने पर बाम वापित ।

चमरीकन ट्रें डिंग एकेन्सी, (AWD) इसका न० २१, कस्तकार । American Trading Agency (AWD) Halka No 21 Amrites

### फुल श्रापकी किस्मत बतायेगा

मारतवर्ष की चगत प्रसिद्ध सच्ची ताइ स अ्थोतिष विद्या गहरे म भकार में सूर्य की राशनी है, यदि स्नाप शोध ही इन ससार में नदलने वाली चारनी किस्मत के उस्तटफेर का ठीक उतरा हवा पटा समय से पहले देवना चाहते हैं तो झाब ही पोस्न्कार्ड पर श्रपना पूरा पता और किसी दिसपसन्द फूल का नाम सिखकर मेड र तो इस ज्योतिस विकार के दिसाव से आपके काने वाले १२ मास का लाभ, द्वानि, नौकरी, उन्नति व पतन, स्त्री सतान का सत्त, तन्त्र इस्ती, रोग, किसी से नवा मेलकोल, दिलपस-द समाई, मुख्यमा परीक्षा में सफलता, लाग्री, सकत, किसी गुप्त दग से अन की प्राप्ति आर्थात तिथि काड से लेकर कुल एक वय में होने वानी सब बातों का विवरस सर्वात माधिक वर्ष फल बनाकर केवल १) में बी॰ पी॰ द्वारा मेब देंग । डाक ॰यय इसके अविरिक्त होगा । साथ ही बुरे महों की श वि का उपाय भी लिल दिया वायमा ताकि ब्राने वाले कष्टों को दूर किया वासके। एक बार का 🧷 अनुभव आपको बता देशा कि इस स्योतिष विद्या में कितना शान, रखते हैं ठीक न हो तो दुगनी कीमत वावित मुद्धा साबित करने आसे को १००) रूपया देने की गारन्टी है।

मतनारायण ज्योतिष त्राश्रम (वी. ए. डी.) होशियारपुर

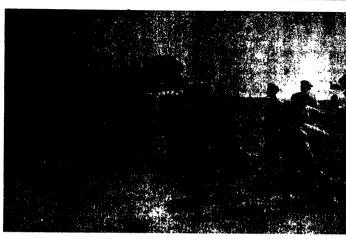

F61 91 त थे। क्रिक्टि . मैंने चौंक कर चलने लगी वीर्

हमारी वायसेना का छक हज्य ।

### युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हुल नहीं होगी

प्रिष्ठ २७ का शेषी

श्चगर दुनिया में इसी तरह शहाइयां और हिंसा होती गड़ी तो मनुष्य उन्नति करने के बजाय पशु'हो सामना स्त्रीर तमाम दुनिया तबाइ हो बादगी । एच॰ बी॰ वेहर ने अपनी होमो सैफियन नाम की पुस्तक में जिलाई कि इसी तरह **हिंदा से** मानव काल नष्ट हो अवश्यो।

इन्हीं सब कार्यों से आब के अन्त-र्यंडीय सराग्में मनत और मानव समाज के लिये श्रद्धिता का रास्ता ग्रहित-बार करने के लिया अधित रहने क्यीर · उन्नति करने का कई दूसरा रास्ता नहीं, श्रदिसा ही मानव श्रीर मानव समाध के त्राया और कस्याया का एक मात्र मार्ग है। एक मात्र मार्ग होने के नाम वह गांतशील भीर नहादुरों का **⊭र्वियार, ग्र**माच श्रस्त्र है । यानी ग्रहिंसा नस एक मात्र नाग ही नहीं है. सर्वोत्तव मार्ग भी है। मानव और मानव समाब

को भलामार कर अपनी पशुता और बकता खुकनी पहेगी और अहिंसा की शरण होनी होगी।

कभी कभी हिंसा से काम सेना पहला है। काम सी सरकारें भी दिला से. पुलिस फीब से काम सेती हैं, पुलिस क्रीर फीज रखती हैं, यह कड़िंसा की विफलता कं ई दलील नहीं हुई।

हिंसा तो मानव को विरासत में मिली (ई. प्रकृति है। अब तक मानव पूर्णतथा उन्नत श्रीर विकतित न हो आय, तन तक वह ग्रहिंग के ग्रादर्श को सामने रखते हुए यदा कदा हिंसा से भी काम केता रहेगा। कई लोग व्यक्ति-चार करते हैं, समाश्र में वेश्याए है। क्यायह इस बात की टलील हो सकती है कि ब्रह्मचर्य क्रीर सदाचार को क्रादर्श न माना आय, उनका प्रचार न किया क्षय १ क्या भारतीय दश्क विधान की

उन दफाओं को उक्ता दिया काय जिल्हों नीय करार कर दिये गये हैं। ब्रादर्श तक पहुंचने में कमी रहना, देरी होता, आवर्श को छोड़ देने की हिंखा, वेश्या-गमन, ऋड, चोरी व इकेती वगैरह का प्रचार करने की तर्कसंगत युक्ति नहीं हो सदती ।

र्वचे। में, स्नाम के सन्तर्शशिय सं अर में, स्थायी शान्ति, वास्तविक लोकतन्त्र भ्रीर सर्वा स्वाधीनता की स्थापना के लिये लिवा शहिसा के श्रीर कोई उपाय नहीं है। अहिंसा ही इनका एकमात्र तथा सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए महारमा गांची बीववीं सदी के मडीहा हैं दुनिया भर के सब देशों श्रीर सन युगों के मसीहा है। लोकतंत्र भीर चनतम तो ऋतिम विना चीवित ही नहीं रह सकता। हिमा की ब्राबोहवा से तो उसका दम घुट कता है।

महात्मा की की सहिंगा केवल हिंसा का क्रभाव या किसी को न मारना ही नहीं है। वह तिर्फ किसीकी आरमा को दःख न पढुंचाने तक ही महदूद नहीं है। वहतो प्रोम का दूसरा नाम है। हर इन्सान दूसरे इन्सान से, इर मशहन दूसरे धर्मों से, इर कीम दूपरी कीमों से नफरत करना छड़ कर गुहरूवत यरे, श्रहिंग है। इमी 獲류 श्रदिसासे आव के इन्सान उसके सभाजकीर उलकी दुनियामें उलकी एक दुनियां और भाईचारे के सपने पूरे होगे । ठांक उसी तरह जिस तरह हिन्दुस्लान में उसकी क्राबादीकासपना पूरा हुआ।

इसी से अं सा क्षेत्र, श्रीषया गहित

नवीन सुन्दर संस्त्रर श्लीर मानव समाज चोरी. डबेरी, फुडी गवाहीय गैराजुर्म दशह- का नवनिर्माख होना। सत्य और आहिला से ही वर्तमान श्रन्तराष्ट्रीय संसार की रमस्त बटिश रमस्वार् सुसन्ध वायंगी भहिंसा में ही इतनी गविशीसवा, इतना विख्त भडार है कि वह समस्त ससार को एक साथ प्रकाशमान तथा मानव मात्र को शक्तिशासी करसके



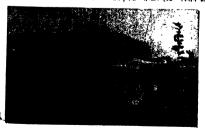

शायदकारों की भारत को सभी बहुत कावश्यकता है।

#### परेशान क्यों ?

#### वाय कि

#### सेगट्स सप्ताई द्वारा वितरण निश्चित है

**★** साबुन

य**गो**टः योज्यन शिकाकारं सोप

मेडीकेटेड - सहस्त्र होप, नीम सोप, फोलतार सोप, कारवेशिक सोप ५%,

क्वडे बोने के किए साइट हा उस बार

★ डेपीलेटरीज ( शल उड़ाने के लिये )

बाह्य

★ केश तैल

रोखनी, अही क्रामपड, सुगन्दित कैस्टर, कैस्टो कैन्वराइडिन, नारिवल, रूप तेला।

कोर एशिका बाएगा, झीर -

★ टैलकम तथा टायबेट पाउडर

कि इस आसे स्वट, दम हम, हे स्टन, बोरेटेड दैसकम

धुगति रू

★ फेस कीम बावविश्व स्त्रो

★ टथ पेस्ट : क्लीनेक्य

मू० पी॰, देहली ग्वालियर, जागर कटनी, जतना तथा रीवा के बढ़े वहे ग्रहरों में स्वाति प्राप्ति विकताओं की सावस्थकता है बिन्हें कि निर्धारित चेत्रों के लिये स्वेत्वट निष्ठक किया का उन्हें। पूर्व निवस्य निम्न पते से प्राप्त कीबिये:—

सेन्ट्रल सप्लाई स्कीम \*

पोस्ट बाक्स १८१ कानपर

### फोटो कैमरा मुफ्त



यह कैमरा क्षन्यर नमूले का, क्षावह के बना हुका विना कियो कह के हर प्रकार के मनोहर कोटो क्षरन के बोता है। हक्का प्रयोग करता और वही-वही क्षम करता है और वीक्षिण क्षम केने बाखे व्यववाधी दोनों ही हक्के क्षम के क्षत्रे हैं, वह कीमती मनोहर कैमरों में वे हैं, को बाखे ही मूल्य का है। यह कैमरा करोद कर चौक पूरा कर कीर वस्त्र कमार्थ । मूल्य क्स्त कैमरा

पूर, तम्ब्राम फिल्म फार्ट, कैमीफात, तरक प्रशेग वरित न॰ ९०१ चीमत YIIIP) स्वाकिटी नं॰ ९४४ कीमत हा।) जी शक्त एसस्ट्रा खेवक स्वाकिटी न॰ ९९० कीमत हा), तेंकिंग व बाफकार्च १=)

नोट—एक समय में ६ कैमरों के ब्राइक का कैमरा न० ५,६० मुक्त । न्टाक सीमर है सभी सार्कर दें समया निराश होना पढ़ेगा । माल पसन्द न होने पर कीमरा सारित

वेस्ट एएड ट्रेडसं (V. A. D.)

वेस्ट वाक्य १६६, दिक्ली |

West End Traders, (V. A. D) P. B. 199, Delhi

### ५००) मुफ्त इनाम

खमले बुहस्बत दीक्षीन हमारा सक्वती बाहू की तावीय मंत्रावे, हुवको अपने पाठ रखकर कपने दिख में विश्व कियी का नाम सेंगे वह कितना ही पायर दिख मध्यर और ठकत दिमान क्यों न हो, ब्या कहीं भी होगा। आपको निवाने के क्षित्रे तहपने करोगा। और वस भी बार ठठके छामने क्षायंगे। वह आप के पहल्ला प्रमट करेख, जोने हुए का पता सर्गाना, किती के दिख का मेर मासून क ना, सुरदा करों से बात कराना, गर्मे वह है कि आपका हर छवाल का बवाब मिल बावगा। और छापके दिख में को हब्बूड है वो बार बार कोचिया करने पर भी पूरी नहीं हुई, वह भी हमारे सक्वती बातू वादीय के बाद रखने से मिनदी के विनों में पूरी हो बावगी। कीमत प्रति तावीय र) तीन तावीय की कीमत भी बात वर्ष माफ। हमारे तावीय से सम्बद्ध कोई तावीय र) तीन तावीय की कीमत वाति करने वाते को ५००) नक्द हनाम दिशा बायगा।

मिलने का पता :- मोहिनी भंडार रिक्टरं ( V.A.D ) देहली ।

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारे प्रशिक्ष काका तेल गं० ५०१ रिकारहें के सेवन से बाल हमेया के लिये काको से कार्ट हैं और पिर कीवन प्रस्का दें पेड़ होते हैं। यह हमारे पून्य स्वामी बी भी आप से साववाब द्वारका है। वह तल मिनते हुए बालों को रोकता उनको सम्में, पूनर यादी और यमकतार बनाता है। वहा बाल न उमते हो बहा पिर पेड़ा होने लगते हैं। आंकों को रोवानी तेल करता और तिर को टबडक मुख्यता है। अतील युगान्वत है। कीमत प्रक्र शीशी रा॥) दन तीन धीशी पूरा कोर्ल की रिवारती कीमत दा॥ दन तेल को मिलद करने के लिये हुर होशी के साथ एक परनी म्यूटास्ट बाव को कि कार्ट

कुन्दर है स्त्रीर एक कर्न्टी लोना (सन्दन न्यू गोस्त्र ) विसकुत अस्त मेली साठी है। तीन क्रीक्षी के स्थादार को बाक सन्त्रे माप और ४ म्यूट विश्वाव ४ सन्तिया (सदन न्यू गोस्त्र ) विशकुत अस्त दी साठी है।

#### बास उमर भर नहीं उगते।

हमारी प्रतिद्ध रबाई 'बीहरे हुका रिकट्टं' के इत्तेमाल के हर बगह के बाब बनेर किवी तक्कींक के हमेवा के लिये दूर है। बातें हैं बीर फिर बीवन मर होवार उठ बनाइ बाब कमी पैदा नहीं होने बगह रेठम की तरह मुझान बम नरम कीर कुल्युल हो बाजी है। कीमत एक द्यीपी रा)) व॰ तक द्यांत्र को प्रतिक्ष करने के लिये हर द्यांत्र को प्रतिक्ष करने के लिये हर द्यांत्र के साथ एक फैरनी म्यू तिरह बाब के कि बाद मुझान हर है बीर एक अगूठी होना (लगन म्यू नोक्स के कि क्या हर के सी बातें हैं। तोन द्यांत्र के स्वरीदार हो बाब कर्य माफ बीर ४ वाहिश व प्रश्नाव भारत का क्यांत्र का बाब कर्य माफ बीर ४ वाहिश व प्रश्नाव भारत की बातें हैं।

नोट --- माझ परुष्ट् न होने पर सूच्य वापित किया वाता है। श्रीक मंगा लें क्योंकि ऐसा समय बार बार दाथ नहीं काचेगा।

**लंडन कमर्राशयस कम्पनी** (AWD)

नागरामानन्दः अमृतसर ।

London Commercial Co. (AWD) Bagh Ramanand, Amritsar.

### समर तेत्र में एक नर्स

(प्रा:२० मा रोप)

करते नदी को गुंबाते हुए वह चडे । वै जुरबाय काकारा की प्रोत देखती सारी रहीं । बनबान दे यह पूजी, यह दया, वह मिटी ... वा बीवन......

दुब्रमृषि से कराहों की जानाव फर्केब होकर गूँव रही थी। में कांच ठठी। इस्त्रमृषि में से जानाों में से दिश जानों को हुँदना — वह काम में ने पहली बार जान प्रारंग किया था। जाकों का वाकि विद्या चारमी लाग किन तरह बनता है, किस तरह चलती हुई गाड़ी के जन्दर पंजर दीने विशे जाते हैं, किस तरह दोनों दुरनों की तरह उसने झालें सुन्य की जोश केता जाती हैं.....

मेरा हरव हाहाकार कर उठा। मैंने अनुभव किया में बहुत अधानक सम्ब के बीच लड़ी थी। अच्छे वे वह धांवती बीदकुक्को ... मेक्कि थो इन पर हूट कर खुपनी मूल मिटा बोने का हरेवार कर रहे थे ....

क्या पाइता है कर्मनी १ वही है ववार को चन्य बनाने की बोबना १ कि साधों के अंगर पर उत्तकी विवय का कर्म्बाण चिन्द बन कर स्वरितक चमका करे। मैं स्त्री हूं उत्त चमय अन किना रो पहुँ।

रा पर्मा

में सारों पर बहुने सनी। किसी का
बहन हो हुड होकर पड़ा था। किसी का
हाय कर गया था। पात किसी का
हाय कर गया था। पात हो के उन
होच्छाने में में साने वह रही भी। पाय
बार २ डगमगा काले से। किसी के मृत
करी र र पाय पहते ही हुडम की उठता
करी र र पाय पहते ही हुडम की उठता
करी समता था गो के आप बोर सप्याप
हो ममा था ......

पर वह प्रांत, को बीवन बन कर चक्कता या, जाल दुक्ते-दुक्ते हो गया या'' कान यह स्वयं था। कान यह किलो भी काम नहीं का उकता क्लोंक हकों से रहा नाहर वह गया 5...

त्रवासे में देखा। एक व्यक्ति मुंद के बल पड़ाया। सड़ी दया कागई कुफे, । न काने क्लिडी कालों का तारा या। कैल कीचड़ में पड़ा या। कवोय-या, निवंस।

मैंने उसे झपने सहारे उठा कर विकासिया। देखा वह एक सर्गन या। सामद विवासियों के उत्पर वह नामक या। वह उठकी वहीं से बादिर हो रहा

यह रोग को जुंबा था। तक रहा था -- हिटकर समयान है -- बमेनी का बोशा-- कवार दाव होगा। हमारी हुकूमत -- बमीने कती-- प्रन्ते कुचस थें-- बीचे क्षाको हैं-- कर्के मिटा हो। उनका वासाव्य कीन सो। वर्मन सुबको। वारा वंबार द्वारारा है। उन्होंने बादा किया था। दिस्तर ने वादा किया है.... इस वारे ववाद के ग्रावक होंगे...

किर कुक् कर वर कह उठा — 'क्लार स्रवस्य रह स्वायेगा। में मर रहा हूं। बर्मनी के बिना'' फो.' दुग्वें कितना लामान निक्वाया था, वह गांव में खुरा था। गांव में स्नाग सगाई वी'' बच्चों को कुपसा था'' स्वत ने पढ़े होकर मी बहसा नहीं से चक्नेंग'' और क्या देव रहा।

कोष वे मैंने उते कोष दिया | वर्ष । पद्धा मृत्यु के समय भी इते स्वयने पापों का प्रावश्चित करने का स्थान नहीं। पर किर सोचा । इसके. दिमागु का स्थाल नन्द हो सुका है।

भीर में फिर उसको गर्म गर्म ब्रेन्डी पिस्ताने सागी, बिससे उसके हाथ पाव दीते हो गये। भीर वह पृत्री पर सेट गया।

लोग सब स्ट्रेचर लेकर

उठाने लगे थे। मैंने सोचा कि द्यायाज देकर उनमें से किसी को बुक्ताऊं।

उथी समय मेरा पान ट्रा | देखा । एक व्यक्ति चीरे-कीरे दिल रहा या । उसमें कुछ चान वाफी थी । मैंने सोचा । यह भी कोई चर्मन ही होगा ।

समीर बाकर उसके शिर को यप-यपाया । वैनिक को कुछ भी बाद नहीं हुआ । मैंने उसे शीथा किया और उठाया । फिर उसके गुल को देखा । यद बहुत बाकर हो जुल्य था । उसकी आले बन्द थीं।

शाल करने था। मैंने शीत बहुत भयानक थी। मैंने उठको, दूर से झाते झालोक की बब किस्यों फिर इचर झाईं, देखा। वह क्सी था। इन खेगों की झमी-झमी यहा खीत हुईं थी। बहुत से बर्मन आग आग से। बहुत से कैंद्र हो गये थे। उखाला इचर-ठथर चलते झार्यामयों से कह रहा

न्नी पीते ही उसे फुछ होण झावा। एकनारगी उसके नवन खुते। पर झंग दिला दुला नहीं। मुक्ते इस समय पेता लगा जैसे बच्चों को पायल चिष्टिया के बच्चे के मुख पर पानी बाल कर उसे चैतन्य होते देख कर एक सुख-सा होता है।

उतने अध्युदी आसो से देखा। बैसे उतके शरीर में अब कुछ शकि संबदित होने सभी थी। उतके होठ डिको, पर कक्र भी बहु नहीं सका।

हिलो, पर कुछ, भी कह नहीं सका। कोड़ी सी जैन्डी कौर पिलाई। शक्ति कापने सार्गा।

एक दम उठने पूछाः 'कीन बीता !' मैंने चीरे से कहाः 'ग्रुम।' वह कहने सनाः 'ग्रुम।' 'श्रुम । विकास कवा !' विमोर होकर बैठे किर कुछ नवा। कर यह कपने साप कहने लागा; कुफे पिश्शव था ...... पुके माला; वा ...... वह नहीं चीत वफते... वह कमी नहीं चीत-वफ्ने... के कुछरे हैवान ..... के माला है के कुछरे हैं हैवान .... के सकहा कर देंगे, किर हमारे केतों में शटे उसा करेंगे, किर हमारे केतों में शटे उसा करेंगे, किर हमारे करान वा वफ्ने, मूखे मरेंगे ..... सहार ..... महार पहा होंगे, वे प्राप्ते किरो दूवरों को जून लेंगे.....

मैने देखा। उबके हुर्य में कितनी अद्धा थी। अपने ऐस्प की कितनी समाजित सावना थी। वह मस्ते-मस्ते भी चेतना की शक्ति थी। उसके ने सन्द सी चेतना की शक्ति थी। उसके ने सन्द बीते हुन्निए। भर के गुलाम और शोधित

कीर वह कावा बेहोरा-गा, कावा चैतर-र, रिपोर होरु हर रहा या : मेरी नर्द हुनिया : मेरे खेत : कारा माव :-बाद रखना :- इस वह एक वे :-- हमारे खेत ... वे खरबहार खेत :-- वे फुनो हम में बागानं :- वे इस मेरे मेरान :--बे टूकर ... वे साम के उठा शोर, वे सब के माये हुए गीत :-- वे हिमक्षित

में लेच रहं थी .. बाजादी, गुरिका युद्ध, समाम के शावचेच, बहादुर्ग, स्व सूथी, देशमांक, इसके, बीचन कोर मृत्यु कहा, किस देश में नहीं हैं ... सम में मही हैं। शक्ति की मृत्य कहा नहीं है। पर यह मेद कहा है। तनस्वाह के कर तो सब तब रहते हैं।

उसने फिर कहा: 'निकोलाला... मेरी निकोलाला । मैं उपरारे पास कभी नहीं स्नोट्टंगा । पर उपरारा बीवन कभी बलु-बित नहीं होगा ...'

वह फिर वेहेश हो गया था। पुने बाद झावा। वह हिंदुस्तानी बीवी के लिए री रहा था। वह अंग्रेख भी उसी की इजत के लिए लड़ा था। वह बर्भन उसे लूट का सामन सेवता था। और यह व्यक्ति भीत की गोद में भी उसी मानुकता से उसे बाद कर रहा था।

एक चुक्य को खेसे उसमें चेतना स्त्रोट क्याई।

'कीन हारा १' उसने ६ठात् पूछा । मैंने कहाः कर्मन हार गये।

सच कहती हो ! यह तो पहले ही से हार गये ये । वा पाप करता है उसकी हार यहीं से शुरू हो बाती है .... यह हंगा।

यही तो ...... में बानता हूं। मेरा देश क्रपार है ... उसे कोई पार नहीं कर स्वता .... उसका हर क्यादमी चट्टान है... यहां कोई ग्हार नहीं ... मैं खानता हूं ... खर्मनी नहीं बीतेगा।

मेरे यहा का बच्चा वश्चा आजाद है, वर्श वर्श आजाद है · · न मर्द भिकारी है, न कीरत वेश्या है · · ·

मैं क्लिन का देश हूं... निकेशाला मैं अपनी मर्जी से आया था। इम किसी के शुकाम नहीं हो सकते ... दुम्हारी झालें । बीवन के ऊच्चा स्पदन ... बहु बिन्दगी: 'मैं बा रहा हूं ... पर दुम तो रहना ...

श्रीर उछ समय झ वकार की मीचना बाहें झहराए कर उठां और हमारी स्वार्श हुई निष्पा देशे लग्नों केंग्रे उन चवाकों में चमकते हुए दश्त हो को घरती को चवा बाना चाहते थे। क्रिका में झबीर-सी यह गई। मैंने चौंक कर देखा। इस समय गाविया चलने लगी भी सेना को गर्हे चर क्रिये हमारो श्रोर बहु कें झा रहे थे। सेनाक मर चुका था।

चन कहती हु लिलि। नाको चह
मरे ये। तब ने मर गये थे। किन्तु सह
एक आरमी नहीं या जो मर जाता। मुके
लाग सर एक जुडनुमा मीत थी। हुव
मीत के पीछे एक निस्ता को पीछे
हुत मीत के पीछे एक नहै
तुनिया का ऐलान है ...... खह
जिसमी को तिरा है। हुवकी मीत के
निहरी की तिराह है। हुवकी मीत के
कही हुनती नहीं ..... सहसी है.....

कीर वह निकोमाला '' यह हव मृत्यु को दुन कर फिर प्रतिका करेगी। उटका गैवन वहा ग्रांत की नोतल नहीं होगा। उटका नारील एक झादरबीव प्रेमण का ग्रन्थ है, तो चरम चीमा में मातल का ग्राम्थत गीरव '''

मैंने देखा जनता शीवित थी ,... वह शीत रही थी '''''

क्षत्र वर्ष्ट वनी होकर शिर रही थी। रात का क्षत्र के कहाने क्षा या। हवा में कुक्ष गर्म शी भनक थी। मैं वैठी स्त्रीचा कर रही थी। उत छुद्ध भूमि में धायलों के बीच में " बहा गैक्सों मोद्धा प्राचीन काल से तकते कार्य है, बहां युद्धियों के पीछे, चर्म के थंछे, धाराल्यों के लिए, पैरल, घ से पर, मोरा, टेझे पर युद्ध से छुने हैं "पर आप इंधान में इंसानियत के लिए युद्ध हिला है"

श्रीर में छ चारी हु कि बिनकी पूर्वी स्वर्ग नहीं है, नरक है, जा। प्रादमी बानवर है, वहाँ स्वर्ग का करना खुला कराती है। में बह गाना माना चरहती हु बो बेघोबन ने गान है " मीत का गान " इस पुरानी दुनिया के ध्वंस में भी कितना सुल है " मैंने देखा" वह मीत बिंदगी की राह पर आबू को तरह लगी बी, गलाबत मिटाने। "

मेरिया चुर हो गई थो ।

प्रिय पाठकारा - शब 1010 कर तरह ने विज्ञापन देख गई हैं कीर हेर्सेने । किसी समाचार पत्र को उठाकर देखिये। बालम के बालम लम्बे चौड़े विकापनों से भरपूर मिलेंगे विनमें प्रविष्ठ-तर नामदीं को मर्दबना देने वाली श्रीपिथमें तिसे स्मादिके ही होते हैं। कोई २४ वयटे कोई ७ दिन, कोई १० दिन में ही जिल्कुल गए गुजरे नामदों को मर्दनादेने को वादा करता है। कोई अपने सानदानी प्रयोगों की बींग मारता है। किसी को विद्य पुरुष, संस्थाती साहि नुरसा बता गया था क्रीर ३ ही खराक में नामर्द को मर्द बना देने की गारवटी करता है। विशापन बी आवा ऐसी चटपटी होती है कि रोगी तो रोगी. निरोगी और प्राप्ते अपने किस्से पदे विद्वान तक उन विकापनों के काल में करे ही बाते हैं भीर अपने रक्त तथा परीने की कमाई का नहुत कुछ माम बरबाद करके खिबाब पश्चताने के भीर कहा शांतल नहीं होता इसी तरह से नयी नयी चिकिया इत बीचवीं सदी के किलायनी बाल में प्रसती रहती हैं।

पाठकराख — बरा ध्यान से सोविये, ऐसा न्यों होता है ! इस झा उत्तर और स्थारवा स्वष्ट है ।

भारत बीमार है भारत माता की उन्नति का बिन नक्षको पर दारोमदार है। हाय, उनकी शक्त रक्त के आस् वहाने के काविस है। सराव वोसाइटियों ने उनको विसा शिवाकी तरफ मुकारका है। हाय शोक - क्षित मारत में भीम, धर्जुन, मीध्मवितामह, राजा प्रताप आदि वीर पुरुष उत्पन्न होते थे, बहा २५ से ५० वर्ष की प्रावस्था को तक्य प्रावस्था करते वे साव उसी देश में ६० प्रतिशत ५० बाल के झन्दर ही इस तवार की छोड़ कर चल देते हैं। दुनिया के नक्शे में एक भाग्वहीन भारन ही ऐसा देख है वहा १०२० नहीं, इकारों और लाखों की तादात में ५ शास से कम उमर इस पीती विश्ववा भी विश्ववा काला सकती हैं कोई भी नवयुवक अपनी आत्मा से इस का उत्तरन ही पासकता कि बह् २५ साल की धावस्था तक पूर्व कप से ब्रह्म वर्षे का पालन कर सका हो। २५ साल कहना तो स्थप्न की बात है। १५ साल में ही इमारे नवयुवक ऐसी ध्यौषविया द्व दुने सगते हैं।

#### 🛨 खतरे की घंटी 🛨

हैं जो ऐसे विकापनों के पनदे में पन चका हो। हाय हाता बच रम अपने कार्यासय में बाने वासी प्रतिदित की तैकड़ों चिटियों पर दक्षि डासते हैं तो हमारी साम्बें से उन नवयुवकों की शक्तन पद्धकर ब्रास निकल पहले हैं। क्लेबा कार उत्ता है यह क्यों र केवल इस सिए कि सायुर्वेटिक विद्या के भुरूबर विदान इमारे पूज्य ऋषि महर्षि भी किन रोगों पर इस तरह क्रु मन्त्र की मारगढी नहीं कर सके, शोक है कि साम इस बीसवीं सदी में जिल्हर महाचार्य, हो-बार भीपविया इवर-उवर से बटोर कर. कुद्ध चादी के दुकड़ों के तहारे लम्बी-चौडी फर्बी डाक्टरी, वेटिक बादि की डिगरिया सपने नाम के साथ कोसका इमारे मोले-भाके नवसुवकों को खिल तरह भ्रपने विकापनी बाल में फंसा रहे हैं वरिक कोई कोई तो परोपकार की दुहाई देकर सन्टसन्ट प्रयोगों सक को भी सपने विज्ञापनों में स्थाप कर नामदंको मर्द बना देने की पूरी गारवटी करते हैं। बह त्रयोग क्या है १ भानमधी का पिटारा । यदि फिली से न बने तो ताबाद ताबा विश्वापक महाश्रव से मगा लें। वस पाच दस रुपने विशापक महाशय की पाकेट में पहुचते ही कुता परोपकार का तमाशा सतम हो बाता है। इत नीस ही नहीं निरुष्ट इवारों पत्र ऐसे विश्वापनी बाल में पंत कर इताश हुए नवयुवकों के हमारी हिं के सामने मौजूद हैं। उन स**ब** पत्रों पर विचार करते हुए इमारी यह प्रवस इच्छा हुई कि प्यारे नव युवकों को इस कपट बाल से बचाया आवे क्यीर इसी ग्रम कामना को लेकर आरत विख्यात पुस्तक 'समाना करामात' के प्रसिद्ध शेकक बायुर्वेद तथा युनानी चिकित्सा के घुरन्यर विद्वान नपु सकरोगों के विशेषत्र ने लाखों छोटे छोटे ट्रेक्ट बीर्य सम्बन्धी रोगों पर ग्राहाम, बगास ही नहीं, बलिक भारत के कोने कोने में ग्रुपरा नटवाये हैं और लेलक महाश्चय ने शव-नैमेंट वर्वित में एक उच्च पद र रहते हुए भी ३२ साल तक अपने सतस्य. व्याख्यानों, तथा से । द्वारा आसाम के

 नपु सकता या नामवीं
 नपु रुकता रोग के छव से मुख्य तीन कारच हैं —इस्तमेयुन गुवामेयुन-अतिमेथन।

खासों नव सुत्रकों की काया पलट ही।

र देरवीमेपुन — बाब कला के नामदों में श्रविकास उक्या इस्तमेपुन — (इस्तमेपुन किसार उक्या इस्तमेपुन के इस्त है। इस्त है। इस्त है। इस्त है अर हो है। इस्त है अर हो है। इस्त है अर है। अर है कि कोई मी नय दुवाब इस्त है। बोक है कि कोई मी नय दुवाब इस्त हुई। अरहत में इस्त इस्त अरह कर इस्त है। बोक है कि

समस मह नहीं लोच पाता कि मैं ब्रामी ही बाप करने बीचन की कोति को हुस्स रहा हूँ। ये प्यारे नव बुड़का नवा व् नहीं बानवा कि हुव बुटी बार्य के देंगे बिन्दगी बरबाद हो बाबेगा कर्ति भी नाव हुए भी नामर्दे हो बाबेगा कर्ति भी नाव रोचन के बाविका न रह पड़ेमा. बहिक पट न एक दिन बास्म हता तक करने पर उठारू हो बाबेगा। इच बुरी बादत से बचा बीर बाये से भी नो भी नवाडा। शायवान।

२ — गुलमेपुन बहु प्राइतिक नियमों के प्रतिकृत बन से बहुकर पाथ कर्म है। इस बारे में तो हमारे ऋषियों ने बहां वक साता दे रहनी है 6 बहा पर ऐशा बाप कर्म हो होनों के उत्पर स्वती सकड़िया डाल कर झाग सना बेना नाहिये विश्वमें दूश्यें को शिक्षा मिले। बन से बहुं और सुक्य दो बढ़ी दो कारख नामदें रोग की बड़ है।

३ — व्यतिमेशुन (व्यथिकता है) मैश्चन करने वाले पुरुष यदि बीर्य देदा करने और बढाने वाली खोषधियों का सेवन नहीं करते तो निश्चन ही वे भी इच्छ दिनों में नामर्दबन बाते हैं। न्धर**न** स्पष्ट है – बीर्य श्वरीर में रहता नहीं फिर चैतन्यता ही कैसे हो बोडी बहुत हुई भी ता एक दम शिथिखता झा वाती है। स्त्री के वन्यू व शरम उठानी पक्ती है। ऐसे बादमी बाजुवेंद शास्त्र के तिले चनुतार वीर्यको बढाने वासी क्योपिया प्रति वर्ष इस्तेमाळ करें हो ७०८० वर्षकी क्रायुतक भी स्त्री सुख भोग सकते हैं। दुनिया भर की बाहियात फब्बूल सर्चियों को बन्द करके ब्रापने उस शारीर (बो एक बार बाकर फिर नहीं बाता ) की हिफाबत में पैसा खर्च करना भावकी बुद्धिमता का परिचय है। त्रिय नवयुषको । सावधान । सावधान ।

यदि स्थाप महीना या शासा दो शासा बदकिश्मतीसे फ़िली ऐसी डी खराव सोसाबटी में फस कर सबने को बरबाद कर जुके हों और परिवास स्वरूप सापका दिख सस्त रहता हो किसी काम में मन न सगता हो, थोडे से परिश्रम से ही दिल में चड़कन, बालों के वामने भन्नेरा और सिर चश्राने सगता हो. चेहरा पीका पढ़ गया हो, शरीर स्टूल कर सकती की तरह हो गया हो, नमें कमबोर पढ़ गर्बी हों, स्त्री प्रवंग में पूरा जानन्द न माता हो, भीर बीर्ड रोगों के कारक बंदि बाप करतान का मुंह न देख करे हों तो विकापनी बास में फराने से पहिले बाव इमछे वनम्बहार करें वा वहा पथारे। क्यांसय भी कासीकान बोठी में ब्रापके उद्दरने कादि का सारा प्रवन्ध बुपत में होगा। दूसरे भागको कार्याताच की हैकि-वत तथा कारोबारके बारे में स्वयं कतु-

भन हा बायेगा। बाप देखेन कि हुकन करे कार्यावन के मंत्रीतिया मोपाइटर का मनवार बोटे कार्याक का बार मी केवा प्रदर्शनय है। यह कार्याक काला की तेवा को ही जगमा शुक्र पर्म कम्मला है वात>- बाग कालम नमान ही नहीं भारत के कोने २ में श्के कार्यों मेंसी भीजूर हैं। उनके कार्यों कर ही क्वा-वर्षी (पंचान) में भी सार्वाचान कोटी बना कर कारना बारित कोड़ दिवा है कित में परिचम भारत की बनवा भी पूर २ काम उठा वहे।

हम प्रत्येक रोग का ठेके पर गारकटी से भी इसाब करते हैं, बदि आएको इमारे इलाब से साम न हो ती बाने बाने का व्यव भी कार्यक्षय ही हेता। हरि किसी कारच से बाप नदान बातके भीर इस कर्यासय पर आपके दिस से पूर्व विश्वात हो तो झाब से ही कार्यासव के मेडीक्स बार्ड की वैवार की हुई इव्यर्धे सासी सुरकों को पुनर्सीवन प्रदान करने वासी समीर तथा सामर्थसान प्रक्षों के किए सोना, मोती, कस्त्री ज्ञम्बर कादि मूल्यकान पदार्थों से बनी हुई 'बोहर पिल्ड' बोहर दिला पुरे ४० दिन का कोर्स मू॰ ५०) द॰ साथा कोर्स २० दिन के किए ३०) ६० वा इकरी दवा भ्रमीर, गरीन तपके क्रिक्ष 'धारत यनिक पिस्त' अमृत तिका, पूत कोर्च १०) साथा कोर्स ६) द॰ महस्त्र साहि १-) पूनक। इनमें से कोई मी दक्त धपनी सामर्थ के धनुसार सेवन करके सदा के लिए अपने आप को मर्द करने के लायक बना ले। हमारी झीप-थियों से लाभ तो आरापको २३ दिन में ही मालूम होने संगेगा। स्नाप सपने शरीर की मस्बेक नस में न्विवाली की बी सहर देख कर स्वय ही कह देंगे, परन्त ४० दिन सेवन कर तोने पर कमकोर से कमधोर क्रीर हीन बीर्व पुरुष भी क्रपने झाप को पुर्व रूप से सामयवान पार्वेगे। श्राचिक प्रशासा करना व्यर्थ है। प्रत्येक मीसम में इन श्रीपधियों को सेवन कर सकते हैं। नोट कर सें-

नोट—सिव तरह से १०% प्रतिशव पुरच बावकत वीर्य तमान्यों रोगों में फते हुए हैं डीक उनी तरह से हमारी माताए कीर वहनें भी बीने तमान्यि रोग प्रदर (ल्युकोरिया) बादि की विकार हैं। फिर उच्छम करकान की बाता निप-पार है। कार्याकन ने रिकारी के तिये भी "मदरी" कीर हुमारियाक न० र रपेश्वल वह २ रबाएँ वडी खुमानीन से निकारी हैं। ब्या बाग बागते सि वें तिये कीर स्वाचे कर जावते हैं। इस निवारियों का भागे कर जावते हैं। इस निवारियों का भी ब्यान रखें। दोनों का सूच्य ४० बिन के लिये पूरा कोर्य रहन की बावियों को सेवन कराके उनकी भी बान नेकारी।

आवर्यक निवेदन—विदे जाप ठीक ने जपना इसाम काने भी एच्छा रखते हैं तो यह कार्यकर पूर्ण रूप है केवा को देवर है। पर नगवहर पुत्र रखा बाक्ष है। बाकरन बीर करान के सिने ठेके पर नी इसाम होता है। बावर में रूप का हम्बद सुरुश्य हैं।

uni-tie tite do une tiel une une, the un foit [ a D finale | manifer dens mitte within a D. ? ..

#### हिन्द महालागर और भारतीय तट की रचा समस्या (इट १७ क रेप)

वे-कातुमिक दश का नी कहा बनाया। कार्मेनी ने हिंद महाकार में प्रवेश कार्ने के किए वर्तिन से वस्ता सक रेकवे-काइन बनाने की योबना बनाई।

**१२१४ में बाद प्रथम महासुद्ध** कारका दक्षा तद यह स्थिति थी। तीन क्योर से ब्रिटेन को ज़नौदी मिल रही थी। अवाहे समाप्त होने पर ईराफ से वर्गनी को ब्रिटेन ने इस दिया और मोछस के लेक-लेको पर कपना प्रश्नाव दह किया। कांस ने मेडागास्कर के सन्दर कीगो बारे में महान् नी अञ्चा बनाना कारम्म किया। इतका उद्देश दिन्द महावागर यर कमान करनाया। मतावाके नी बार को इटली ने मजबूत किया और - अंशिक्षानी वे गर्व से वावित किया कि उसने ब्रिटिश बाताबात को काट दिया है। भारत के वर्ष में बापान ने वर्ताई-समित्र के दशस्यसम्म प्राप्त प्रचान्त के बर्मन डीपो पर ऋषिकार किया और इ.इ.बीर गमा वें नी बड़ों सानिर्माख किया। विभापर के वर्चत्व को कम अक्षे को नहर बनाने के लिए जापन ने स्वाम से बाद चलाई। संबक्त राष्ट अप्रमरीका ने हवाई द्वीप में पर्कहारवर में भारता शक्तिशासी भाषा स्थापित किया। भिडवे, गुझाम, झौर वेक द्वीप पर क्लमे नौ-स्टेशन कायम किए। चीनी समुद्र में इत प्रकार उधने अपनी स्थिति इद बना सी। ब्रिटन ने इस के बबादों में प्रशान्त कौर हिन्द महासागर के द्वार सिंबापुर को मञ्जूत बनावा।

, इस स्थिति में दूसरा विश्व बहासुद शिका। काव के प्रतन के साथ इटला ने सकाई में प्रवेश किया। उसने सीचा भूमध्यकायर च्रीर लाज कागर में इमला किया। ब्रिटेन वे श्रानुभव किया कि क्षा बरीर सुरू।पूर्वपर उत्तकी पक्का टीली हो गई है। अप्तान ने भी इसको <u>श्रम</u>ुधव किया और उतने इसका साम उठाचा । उसने पत्न शारवर पर समरीका के बेड़े को तोड़ कर कुछ सप्ताहों के ब्रन्दर किसीपाइन, गुब्राम, वेक द्रीप, मसाबा को भीत विया और विगापुर पर वापानी श्ताका पहरा दी। घन्डेमान और नीको-कार पर भी उतने काचिकार किया। बीसोन श्रीतका) उत्तक सगता सन्व 'बा, और इस समय प्रवास सागर में वहि समस्या वेदान साठा तो कुछ भी होना सम्भव था। इत कारक कापानी वेदे को दिन्द महाव्ययर से हटना पद्मा। वदाचे चापानी पनदु-विकां हिन्द महासागर और अरब क्षावर में पद्धर समाती रही और बैदिन न्यस्टरिंड न्याचे यो गारी माच

वें हुरोती रहीं। खापानी जाकनाच के समय मारत वर्षमा अञ्चलीय व व विद्या केंद्रा अस्त की रहा के लिए इस्ट जाने ये जानार्थ मा। मेहासा-कर जीर विदेशका की सो केंद्रा में मा जाता को दिन मा मा जाता को हिन्द महास्तर कर उस्त पूर्व रूप के जानिकर के साम म

#### युद्दोचर काल में

युद्ध समाप्त हो गया । प्रश्न यह है काब की रिवति में एडमिरलों कीर राय-नीविज्ञों का क्या कर्षां व्य है ? मारव की स्वाचीनता, एक्सा, समयदता, व्यापार भौर व्यवसाय इस पर निर्भर है कि हिन्ह महासागर और उत्तके पारवं क्यों समुद्रों पर उसका कमान और वर्चस्व किस मात्रा में है, इस स्थम से इन्कार नहीं किया बा सकता। हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में कुमारी ब्राह्म ब्रन्टरीय से कैनिया, मारशस, वर्मा, मलावा में भारतीय बसे हुए हैं और उनकी मारत को चिन्ता होनी स्थामाविक है। बगैर शक्तिशाली नौसेना के भारत उनकी सहायता नहीं कर सकता। प्रशान्त में कापान की बगड अमरीका ने ली है। द्यमरीका वेडा आव सर्वधिक शक्ति द्याली और विशास है। चीन स्राव रह युद्ध में फला हुआ। है। पर वह हमेशा नहीं रहेगा। चीन की भी पुरानानी परम्परा है भीर उस की नी बाकादाओं का कोई सीमा नहीं है। चीनी सागर पर बाब ब्रमरीकी बेढे का राज्य है। भारत के पश्चिम में ईरान, श्राप श्रीर ईशक के देश देशों में अमरीका का व्यापक हित है। इस लिए यदि समरीका हिन्द महाशागर पर अप्रतिहत अधिकार चाहे हो भारचर्य नहीं। भादन भीर शिक्षपुर पर बाब भी बिटेन का बाब भार है। एग्लो श्रमरीका का हिन्द महाशासर पर वर्चस्य भारतीय स्वाचीनता के सिप प्रश्व है। महस्वपूर्य बात यह है कि छोवियत रूख ईरान या ईसक की सह हिन्द महासागर में पैर बहाने को अत्वधिक उत्तक है। विद्वती सहाई में सोवियत रूप क नसरा भीर इरान की सह मिक्सह युद्ध-खामबी पहुंचाते रहे । सोनियत पश्चिमा का सेनी से विकास हो रहा है और उक्को निकट ही कोई शमहिक मार्ग चाहिए। व्यव्हिवा-स्टब्ह सोवियत मध्य एकिया के लिए बहुत हुर पहता है। भारत को इत होर सतर्क होई रखनी चाहिए। पाकिस्तान की स्वापना से भी मारत को सकट सह नवा है। इब ई श्रद्धों से मारत पर हमशा हो सपता है। जीप रिचय शड़ों का साथ की सड़ाई में न£स म्हाद है। अरत के तर के पास दीप नहीं है। विकापुर, मारिशस, बोकोचा कौर बदन बर इस किए भारत के मित्रराष्ट्र का प्रविद्यार होना सावस्यक है। मारतीय बेटे का बह प्रथम कर्णान है कि वह इतको द्रुशन के हाथ में न पड़ने दे। इत हरि से भारत की लाग्रिक वीमा पृष में सिंग(पुर, दक्षिता में त्रिनकोमसी. धौर चागे हीय, दक्किय परिचम में केरब्रक्त, मेहागास्कर, और मारिश्रह, परिचम में मावनवीक, सेकावा और भ्रदन है। भारत की इस सीमा की रचा करना भारतीय नौ-योबना का एक श्चावज्यक द्वारा होना चाहिए। इती व्यवस्था में भरत की स्थापोनता और तसके स्वतंत्र कस्तित्व की गारवरी दी वा चकती है। मारत यह उद्देश वर्मा, बीह्रोन, पाकिस्तान, मसाया से वन्त्रिया करके और माग्नेय प्रशिया में फेडरेशन की स्थापना करके विद्य कर सकता है। कास्ट्रे सिया, दश्चिक प्रकीका, मैडागा-स्कर के लिए कात है. हिन्द चीन के क्षिए बीतनाम, सुशत्रा की समुद्रधुनी के लिय दुमात्रा, थाईलैंवड और दिन्देविया से मारत को सन्धिया करनी साक्षिए। १६ वीं सदी से १८ वीं सदी तक स्पेन स्तीर पूर्वगाल सबसे बड़ी विश्व शक्ति थे। पर जिटेन ने स्पेन में विज्ञास्टर. इटलो कट पर माल्या, द्वर्की तट पर 

#### वीन बेड

भारत पुराना होते हुए भी नया राष्ट है। यदि ५० साम के निया यह एक विद्याल योषना बना कर धपनी नी सेना का निर्माण करे, तो मारत पूज रूप के हिन्द महासागर का स्वामी है सकेगा। इसके लिए भारत को ग्रन्डमान, श्रिन कोमञ्जी और मारीग्रस में तीन बेडे रखने चाहिये। वीस्रोन मारतीय फेडरेशन में सम्मिति हो सकता है। भारीशत को तो सवस्य भारतीय निवत्रस में साना ही चाहिए। ये तीन बेडे पुर्वीय स्वित्ती धौर पश्चिमीश्चनल की रम्बनक्षी करेंने १ इस तीन बेकों के निर्माण का स्पन्न अवर तीय स्वाधीनता के मूल्य स अधिक नहीं है। इन तीन वेड़ा के बनावे में प्रति वर्षं १२००,००० पीट पूजा व्यव होगी, झौर २५ वराष ६० प्रति वर्ष उनको कादम रखने का व्यव होगा। बह व्यव घेसा नहीं है. वा मारत



बचों को एक मात्र दवा



के प्रयोग से बचों के दांत बहुत ही छुविचा पूर्वक निकलते हैं। और पेट के दद उस्टी हरे पीले दस्त तथा सूले की मीमारी के लिए राववावा है। इसके सेवन से विवर को कोई व मारी बचों को नहीं बताती है। कारसीनील को बास्टर, इकीम या वैदा पक्तर करते हैं। बार बावा ही से बायने बचों की सन्दुक्सी के लिए गर मीनील का इस्तीमल करें यह पीजे में स्वाविष्ठ है।

हर एक केमिस्ट चीर स्टोर से प्राप्त ।

चाई० भार० लेवोरेटरीज

वो॰ बस्त न॰ ३६, चादनी चौक, दिल्ली ।

जब्द सके। इसके साथ टम्मे दीप मारमागोत्रा, कालोक्ट, विधनापहुप, वसाया या विका (बामनगर) और ब्रोखा (बढ़ीटा ) में बहाब बनाने के बाद स्वापित करने चाहिएं । नौलेना का निर्माख बगैर श्रीचोगिक उसति के सम्मव नहीं है। इन दोनों का सन्धेन्य सम्बन्ध है। प्राचीन काल के समान क्राप्तनिक सुगर्मे भी भारतीय व्यापा-रिक बेका यंगी बहाओं द्वारा सुरचित होना चाहिए। व्यापारिक श्रमियान के सिष् गये अ्यापारी तुरच्चित होते ये और स्थास्त्र रहाई और गार्ड उनके काय रहते थे। ग्रन मी व्यापारिक बहाब और एशस्त्र बगी बेहा झताग चासम नहीं रहने चाहियें । इनमें पहले के समान सम्बन्ध होना शास्त्रपद है।

शहर बकाने का नवीन तुम की खा है।

प्रानव-समाय की क्षानु वम कीर

हवते भी काविक मयानक कीर

विनायक शरकालों से रहा के लिए

सिवायक शरकालों से रहा के लिए

सिवायक शरकालों से रहा के लिए

सिवायक शरत को हुर भविक पर

होंगे। बार भारत को हुर भविक पर

हवरों पर पूर्व; स्वाभित्य कीर कविकंश

स्वाधित करने के लिए शिक्ताकों भारतीय नी-सेना कीर वेदे के निर्माक में

सम बाना चाहिए। भारत की स्वाचीनता

भारतीय नंगी नेदे के निर्माक में

हवर वस्त हरा ह्य-पट पर संक्षित

साम चाहिए।

#### मावरयक है

श्रापुत्र के कुण ने नौश्रक्ति और नौरेना के महत्व की और श्रांबक नद्या दिला है। १९५६ में निकनी दौर नद्या रूप समरीका हारा किय गए पर्रव्युपों से विद्ध है कि नौ-नाल क्युप्त नम के निद्ध संरक्ष्य है उन्हें ने हैं। बहावों पर रखे बानवरों में से रूप प्रतिस्त वर्ष तथा और १५-२० प्रतिस्त ने जहाब नष्ट हुए। श्राप्त वस ने नवने के लिए क्सा के 'इन्द्रर बहाबों में





शीतल, शक्तिवर्धक, अक्तेच्यावक

अन्य से ही शुरु **हि**जिए, सर्वत्र विसार है।

ज्ञाननर, करेर के अन्तर, कार वा रहेती जावी और वर्षी में जाव सक्त, क्रावर्ण के आप से अक्त, बोका के बार रेर ने अक्त, कराते, तंत्राची, सदित अच्छ, निर्माण कोत्रस्य, राजनिक्ष, अचित, निर्माण सारीतित वर्ष सामीक बागर वर्ष विशिक्त

व्य विकारणों पर यह बहुत कहा है परिवृद्ध, अहैं, कुटियों के कीन है महतून मीतनी है। यह कहा कहान हुई, कुट को वाड़ी के किस समामान है कम इस कीना कह करियतिया है कि कोनानांगी विशों को गर्मातरका के समय विभागीय केटन करागा जा सकता है। अपन सार्थ हुकों क्रीका, समया जीन गरियारों कुटों सी तरीहा का सीविद्ध।

कोन्ट गांधर, धर्ती के लिए शिविं।



#### दाम्पत्य जीवन का सचा मुख गवनंमेष्ट के वीर्य-संजीवन सत राबटर्ड वह बही बीर्य वसी विकास का है बिक्ती अपने अपूर्व गुक्तों का वह बमावा

पर बड़ी बीर्य सबीबन सत है जिसने आपने आपूर्व गुकों का वह चमत्कार दिसावा है कि भारत वर्ष को ही नहीं बल्कि विदेशों को कैसे इस्तरीयड, अफ्रीका, चीबी, अमेरीका, मोग्सिब अवडमान ( कलापानी ) सीसोन, सङ्का आदि देशों में क्रपने गुलों से चांकत कर प्रमाखित कर दिया है कि बीर्थ सम्बन्धी समस्त बीमारियों को वड़ मूझ से दूर कर कोई हुई बवानी, नष्ट हुस्रा स्वःस्थ्य, गया हुस्रा बीन्दर्व फिर से वापिए आने में इस भारतवर्ष की वपोम्मि से पैदा होने वाली उत्तम बड़ी-बृटियों का अमृतमयी सत् वीर्य संबीयने सत है विपकी बबर्दस्त कामवाबी का राज भारत विकशत दैशरान भी सम्बद्धि की है, जो हि २५ वर्ष से कायुर्वेद का मधन कर हर रोगों की उत्तमोत्तम पेटेन्ट क्षीर्थाधमां तैयार कर तथा उस अस्में, बातव, बारिष्ट, पूत, तेंस, परपटी बादि व वैदक सम्बन्धी चिकिस्स ग्रस्कोदन प्रादि पुरवकें तैथार कर बनता की सेवा की है, विसके सेवड़ों प्रमाख पत्र मौजूद है। बहां तक हमारा स्थाल है कि कोई ऐसी बगह न होगी वो कि इमारी क्रीपश्चिमों से परिचित न होने । इस बीर्य संबीदन सत को जाओं स्वी पुरुषों ने सेवन किया है और इसके जमत्कारी गुव्हों से फायदा उठाकर हमारे परिश्रम को सुफल बनाना है। इह दबा के सेयन करने से बात खीबाता, स्वप्नदोव प्रमेद, निर्वेक्सता, वीर्थ का पानी के समान पराला होना, पेदाव के बाने पीछे बातुका गिरना, शर्मे बारक्ष शक्तिका नष्ट हो जाना कादि नेग दूर होकर अपूर्व शक्ति पैदा करता है। इसी प्रकार स्त्रियों के सभी प्रकार के प्रवर काल या सफेद बाहु की गिरना ब्रादि रोग दूर कर शरीर को स्वस्थ्य और सुन्दर बनाकर गर्में भारक बोम्ब बनाता है। यदि आपके क्रम्दर वीर्य सम्बन्धी कोई भी मर्च है तो एक नार हमारे वहां से दवा मेंगोक्ट ग्रावश्य परीक्षा फीक्षिये। बीमता एक हिस्सा ३-), दो विम्ला ६।), तील विम्ला प्याः)- चार का १०) डाक सर्व पैकिस सर्च ग्रहर । मंगाने का पता:--

रूपविशास कम्पनी नं० ४८८ प्रतब्दी, कान्युर ।



#### भारत के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय पड़यंत्र

Fin rem de l

है हेक्स हैन्स यक सरन वाझाना और आर्थ वाझीर तक प्रतिवास कामान्य स्थानित हों मेंवा तो जोरत प्रतिवास रहेका। इक वास करता है अपने के क्षाराजी की वह सवाने की कि के आराजित हैं। इक्कामन है जा तो ठीक है परस्तु क्या इक्षी नाते में 'कारवी की सुकासी' परन्य करेंगे है फिलालीन में विवास माजुकता की र मारती सुका-मानों की जावना की र मारती सुका-मानों की जावना की र मारत का सीर कोई स्वार्थ गरी।

पाकिस्तान स्पष्ट रूप से सरवों की क्यायता कर रहा है। मारत साल चाप क्षती करने तथा प्रत्येक कारन देश में बुक्कमान राषक्त मेवने पर भी पाकि स्क्रान से कविक सदानुमृति नहीं पा श्रवता। मुक्ते प्रपने करव विको ---क्रमेरिका में तका मध्यपूर्व से पत्रों द्वारा -से शव हुआ है कि -- किन्दू बीर बहुदी ही एवं महादे की वह हैं? -बाक्य बारन देशों में तब से अधिक वनसित है। पत्राव से भगावी सेंपड़ों दिन्दू सुवतिया देशक, नीरिया, फिसस्तीन इरान बादि मैं देवी गयी हैं और इस मुस्लिम देखी में ग्इडी-विरोधी मावना के साय-साम विन्यू विरोधी सावना भी बदती वा रही है। काश्मीर के मामखे में बारव राष्ट्रों तथा समुक्तराज्य ने साफ खाफ पाकिस्तान का पद्ध मेंसवा है। वाकिस्तान से सहायता यात्री के कारवा कारवों ने तथा स्वार्थ के कारवा क्रमेरिका ने ।

रेल के प्रतिरिक्त दगव कारच है ये क्षत्र । मित्रराष्ट्र सम द्वारा प्रमाय विकास कर सामेरिका ने ईरान से करती सेना को तो निकस्त वाने 🎾 बर विवश कर दिवा पर त स्वय क्रमेरिका की सेना ईरान काइएलैंड बीनलैंड, ब्रुतान ब्रादि में भीक्त है। बर्मनी ब्रुनान, 🔏 हैंशन तथा जापान को सशस्त्र किया का गहा है। उत्तरी क्ष्मीका में सीविया में क्ष विशास स्वाई सञ्जा बनाया है, यहा है क्रमस्त नारूकन प्रदेशों की राजधानियां see मील की मार के सम्बर का बाती है। तथर साउदी अरेबिया में तहरान बागकस्थान में एक शक्तिशासी इवाई काक बनावा गया है जहां से करती बाद कक्ष बनावा पण प ----के देश के कारवाने तथा कारमीर एक वि ही मार में फाणते हैं। उरक्षम का बड़ा मन्तर्व में समेरिकन "तुरका" स केन्द्र 🕯 । वडी स्थिति चापान, चीन तथा स्तित्व कोरिया में है। तास्वर्थ वह है कि चारों कोर से कर को केर का खा है। इक बेरे में काश्मीर का महस्व है।

कारपीर के मान्यों में जी सामा वे सम्बद्धिक दिशक्तिकेन उद्यक्तिक विकास

बार्स्सर की सब से बापनी "कुरबा" के बिक्य बारते हैं। कर पो होना वस्त्रकों तबा हर मामके में "कुरबां" पुलेकों में भारत ने मी पुरारे परिचनी शही का ही बचानुकरक किस है।

वरराष्ट्रीय क्षेत्र से अदात का यक कीर ठकोग वह की तिक्वीविटी कींतिका के करस्ता मार्स की बेहा थी। बारहा सिका कीर पेलेंड के स्थान पर हो। वहस्य कुने कारे को को । बारहे सिका के स्थान पर अपरत का दक था, पश्चिम के प्रतिनिध्यक के नाते पान्यु तिनेन के दुनाव के कारका महा तो अरत ने प्रतिपन नहीं किया और कनावा को जुन सिने काने दिया, परन्तु पीलेंड के स्थान पर क्षापना नाम पेया वाक दिया। पोलेंड पूर्वों दुरोर का मार्स निविध्य करता या और वही न्यायोधित वाकि पूर्वों दुरोप का ही बान वहस्य जुना कारता। युक्त न के मुक्का में विद्दों भारत ७ वहाइ दक्ष जुना रहा। बार में द्वार गया । स्या हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी ? हमें क्या ही अफल देर में आती है।

भात के लिए अत्थन्त सकटपूर्व

मविष्यवाची करना मेरा कर्तम्य नहीं परम्यु स्थिति का परिवेद्यस्य करने के उप रान्त को स्पष्ट दिखाई देता है, वह यह

> है — काश्मीर के मामकों में मारव की शर होगी, मारत की की शर होगी, मारत की की शरमीर कोकना । फिल्रस्तीन का बन्मारा नहीं होगा, काशिका और मिनेन नहीं होगे दंगे। उक्सर बिद कन ने नवपुत्र वह देखा कि काद तथा पुरस्ताना उठके हाथ से निक्कों का रहे हैं तथा पुण्किस्तान के कारिय काश्मीर होगे हुए क्योरिका उठकी नगडर पर का गया है तो खुममखुला कारों की शहुना मोल के लेगा। फिल्मस्तान में बहुदियों को वहामखुला कारों की शहुना मोल के निकड़, काल-केलानियों का दुव्हीं के विकड़, काल-केलानियों की दुव्हीं के विकड़, काल-केलानियों की दुव्हीं

स्तान के विषय उमादेगा। समेरिका और तिटन की बाद पाकर में व समीका के बीकर पाकिस्तान तक सामे का स्वाप्त कर स्वाप्त कर सामे का स्वाप्त कर सामे का साम क

तीवरे युद्ध में झतलातक तथा प्रशान्त महास्मगर का महस्य बहुत कम होगा। युद्ध मुक्कत बायु में तका बायम और उवके लिए उत्तरा भूव का मार्ग उत्पुक्त होगा। स्थल युद्ध मुक्कत मण्य "में हेगा तथा बल युद्ध ममध्यसागर में हेगा तथा बल युद्ध ममध्यसागर

व हिंदतागर में। ऐसे तक्ष्ण के समय भारत की

ऐसे ल कर के लगय भारत की पर राष्ट्रीय गीति को देखने से जात होता है कि वह बहुत कुछ अशा में फ्रिटेन क्रमरिका की डिमायत तथा क्रमयुनिश्म को होवा समस्ति वाली है। पहनीति स्रव भी

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारे प्रश्विद काला तेल न० ५०१ रिक्टिय के सेवन से बाल हमेगा के लिये काले हो काते हैं और फिर बीवन मर काले पैदा होते हैं। यह हमारे पूज्य श्वामी बी की कार से लाववाब रोहपा है। यह तेल गिरते हुए बालों को रोकता, उनको लम्बे पूजर याले कीर जमकरार बनाता है। वहां लाल न उनते हो वहां पिर पैदा होने लगते हैं। हालों को रोहामी तेल करता कीर सिर को उपकर पहुंचाता है। वहां तेल हुए कोमत एक शीशी २) कर तीन केशिय पूर्व कोलें की रिवायता नमत आ। कर। इस तेल कोमत एक शीशी २) कर तीन केशिय पूज केलें की रिवायता नमत आ। कर। इस तेल कोमत एक तरने के लिये हर शीशी के साथ एक पेंसी मूट रिस्ट बाच को कि स्नति क्षण्य है और एक क्षण्यों शोगा (ल हम जू गोल्क) निस्तृहल क्षप्त सेवी बाती है।

हुन्दर कार एक अपूर्ण जाना (लावन पूरालव) तलाहुल प्रथल नवा वाला हा तीन शोशा के क्षरीशार को बाक सन माफ क्षीर ४ म्यूग् पहिया व ४ झर्ग्द्रणा स्वनतन न्यूगोल्ड निसञ्चल प्रथल दी व्याती हैं।

### बाल उमर भर नहीं उगते

हमारी प्रिषद्ध दबाई 'बीहर हुनन र्शनस्त्र' के इस्तेमाल से हर बगह के बाल ग्रेगर किसी तकलीए के हमेशा के लिये दूर हो बाते हैं बीर पिर बीचन मर होबारा उस बगह बाल कमी देदा नहीं होते। बगह रेशम की तरह युलावम नरम बीर ख्रस्टर हो बाती है। कीमत एक शीशी २) इन तीन शीशी पूरा कोर्स था। इन हुन स्वाई को प्रसिद्ध करने के लिये हर शीशी के साथ एक पैन्सी रिस्टवाच बा कि ब्रांत सुन्दर हैं बीर यक ब्रग्तुटी सोना (जहन न्यू शोक्स) विस्तृत्व सुप्तर ही बाती हैं।

नोट — माझा परन्द न होने पर मूल्य वार्षित किया चाता है। शीप्र मना लेंक्यों के ऐसा समय नार बार हाथ नहीं चायेगा।

जनरल नोबेल्टी स्टोर्स (V.A.D.) दिछी।

General Novelty Stores (VAD) Delhi

कनुष्यत कर हे मुक्तानानों की चारकृती करने की है, बिल्का कन्तर्राष्ट्रीय नीति में बहुत कुरा करतर पड़ता है।

हमें एक ऐसी नीति कापनावी होगी को सबसे स्थतन हो तथा शुद्ध रूप से न्याय पर क्षामित हो। ससार में हस कम्म दो महाराखिया हैं, क्रमेरिका तथा क्ष्म । महि हम हन दानों की क्षान्याओं के सिवा लें, चीर एक मध्यती नीति को स्थाय करें तो हमाध कम्माय हैं।

स्रमेरिका का तबसे नहा स्वाकर्षक स्थापिक नेमन तथा माहितार स्वतन्त्रता नहीं सम्बद्धि स्थाप्त स्थापिक स्

मारत को आवर्यकरा है एक कार्य-वार्ति विदीन समाव की विवर्धे वर कार्यक्षि को उक्तरि करने कर न केवस कार्यक सरस्य रिके, वरन् विवर्धे यथायं कमानता का आरंबायन मी हो। कारत को सम्बद्ध साम्बद्ध

(श्रम्भा समाववाद बढ़ से ) वी वक्सत है परन्तु भारत भी इसरे यूरोपीय देशो की तरह मूच कर रहा है। ससार की वमस्वाए अब इतनी विषम हो चुकी है तथा आनादी इतनी बह्र गई है कि बागामी सुग समाबनाद} का होना मायश्यक है। समय की इस चेतावनी को रूढिवाची उद्योगपित नहीं समग्रह गई हैं और वे अस्तिम दम तक देश मह तमाबदादिशें का विरोध करते रहे हैं। इसका परिवास यह होता है कि बनता कराह उठती है, बगाबत करती है, और ६-मुनिस्ट इससे साम उठा कर कन्या कर केते हैं। यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों की यही बदनसीवी है कि वे देशभक्त समाध-बादिकों (स्रोहासिस्ट पार्टिकों ) के सह बोग नहीं करते -- ब्रमेरिका भी उन पर दवान डालवा है। डांसाकि जिटेन की करकार पूजीबाद और तमाववाद भा मिश्रव है, परन्तु तो भी समेरिका उत्तरे बुरा नहीं। अंत में समावकारी हार कर साम्बनादियों से मिस्त बाते हैं। भारत में भी बड़ी हो रहा है। भारत करकार समाजवादियों को द्वतकार रही है। परिवास पह होना कि बराककता बढ़ेगी भीर उक्ते साभ उठावेंगे कम्युनिस्ट।



### यौवन का उल्लास

विश्व प्रकार स्वाम भवाको में चन्द्रमा चोमिक होता है उसी प्रकार चेहरा कासे वालों में ही सुन्दर प्रतीव होता है।

रश्के-मुनीर तेल

रहके पुनीर तैस आपके केवों की कुन्दरता बहाता है और सैन्ट की मन-मोहक दुगन्य आपके बीवन में गीवन, प्रेम, आकर्षय और आनन्द प्रदान करती है।

रश्के-मुनीर परपयूमरी कम्पनी

चाँदनी चोक, दिन्ही !





### दा द का ना श

हर प्रकार के दाद, खुजली, एक्जीमा के लिये प्रसिद्ध दवा कीमत ⊢)

दा इण्डिया केमिकल कं० खारी बावली, देहली।

### प्॰॰) नकद इनाम ताबीजे मोहन्बत

इस ताबीजे मोहब्बत को पास रखने से आध घरटे के अन्दर-अन्दर आप जिससे मोहब्बत करना चाहें, कैसा ही संगदिज क्यों न हो बेकरार हो जायगा और आपके कदमों में आ गिरेगा । इर मुसीबत से निजात हस्य मन्या शादी करें, हर काम गारवटी से किया जाता है। ज्यादा तारीफ फिजूल। कीमत फी ताबीज २) तीन ताबीज ५) इ० इसावा महस्स्स

> श्री शंकर भंडार, पोस्ट नम्बर २४२ कानपुर।

#### देश की रचा और इमारी राष्ट्रीय सेना

(शृह १% का तैन)
भागने माली दैस्टरियों में युद्ध के समय
१०० स्रोप काम कर रहे ने परम्ह सम कन्द्री भागक हता कर रहे ने परम्ह सम कन्द्री भागक हता नहीं शृह ने देस कार्य सरकार ने याँन ही इन कैस्टरियों को पूर्वता मारतीनकाच करने का कैस्ट्रालियों है केन्द्रिक स्वस्तर ने इन कैस्ट्रियों में कर्मा सारियों की शंक्या पीने ही साथ हो परा कर ४० हकार कर ही वी, परन्ता साथ युद्ध के सावक साक्ष्य पर महरावे देश कर पुना मार्ग क्रास्त्य के वार्ष है।

पाकिस्तान को भारत के विकट प्रश्न

क्नाय क रहा है। क्रमार्गेहीन विचार रखने वाली वोशासिक्ट नेत्री श्रीमती क्रमसादेवी चहोगाचान को भी नह करना पत्रा है —

करना वर्श ह — ; 'पाफिखान काब शत प्रसिश्त प्रांत्सम राष्ट्र गरी निरूप पुलिश राज वन युक्त है वहा प्राप्त प्रशेरिकन देश धरने कार्यिक व फोबी बाजुर बनाने में न्यस्त है-23

"वदि मनिष्य में बान्स-समेरिकन क्षेप्रसं ठकी, बीत, इंटन से बहुकर विष नदी [पाकिस्तान] वक बहु नदी सो सारवर्ष की कोई बात नहीं।"

उन्होंने करत में वह भी रहनित किया है कि देश के विभावन के मीड़े एक पारी वहन्दन था। क्या वस्मन है कि वे पाकित्वान से बादनी विस्तीस को विद्वारी की कोर तार्ने !!

कारवर्णकूषि चेत्र में बाब उनकी ही काराव कीमत व महरूर रखती है निर्मानी मुखाओं में बल है और बिनकी परपासु किंक है। मारत ने में परपासु किंक के कर्तुर्वचान की कार करम बहाया है। देश वह देश रख है कि नमा मारत के रैझानिक समय के साथ उठ कर इस उद्देश्य की शूर्वि कर ,क्केंगे ?

### तपेदिक व बसे बुखार के रोगी निराश न हों !

### यक्षमान्तक भारत की बड़ी वृद्धि का चमत्कार

पुराना बुखार होकर नस बाता है तब बीखें ( बसा हवा बुखार ) तपेदिक का क्रेप भारता का तेता है। यदि = १० दिन बुक्त न क्रावा तो वह समग्र तेता है कि रोग वाता ग्हा किन्तु नहीं, ऐसी कल्पना करना उसकी महान मूल है। । उनकी इस नाममंत्री से ही सरीर में हरारत बनी रहती है स्त्रीर सीरे सीने सरीर भोसका, शक्तिरीन कमबोर बनकर रोगी काल का कीर बन बाता है क्योंके उसके कीटारा (वर्षक) शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं बिनको दूर कर देना साधारया काम नहीं है। इस प्रसाध्य रोग को नष्ट करने के लिए भारतवर्ष की सपोर्शम से उत्पन्त होने बाली बड़ी बटिवों में ही शक्ति है जिनको लाबने और परीचा बरने में बढे-वर्षे ऋषि सुनियों ने कारना कीवन व्यवीत कर दिया है और अपने वरिश्रम से वर्ष्मांतक शक्तिशाली श्रीयथि खोबकर तमेदिक बैसे भवानक रोग से रोगी की व्यन नवाने में प्रपनः वैमव दिलाया है। इत ब्रोपिय से बद्ध इर कोई भी इलाब भाव तक रफत रिद्ध नहीं हुआ है। यह दवा प्रथम दिवस में ही अपना गुखा विकाती है और १० रोज में ही हर प्रकार के जीवां कार, तमेरिक काल, श्वाल -करीर की कमबोरी हरारत का रहना, भूख कम लगना, बुंह का बदबावका, खन की क्नी बादि शेमों के हर करने में रामवान्य का बाम करती है बराबर ४० दिन सेवन करने से रोगी निरोग होकर क्लबान बन बाता है। देर करने से फिर वहीं कहाबत केंगी 'का क्यों बन कृषि सुसानी' इस किए थो साहवान कारों तरफ से इतास क्षीकर किन्दगी से ना-उम्मीद हो चुके हों वह आब ही बच्च गांचक मगाकर रोगी की कत क्वार्व । कंपर न ॰ १ कमीरों के बिने बिनमें नाथ ही नाथ ताकत नदाने के किए छोना, माती, अभव आदि बहुमूल्य मध्में पड़ी हैं ४० दिन की बूरी खुराक 40) तम्ता १० दिन के बिए १६) गं० २ विसमें बड़ी- बूटेना ही हैं समीर वर्रोर्केसमी ब्रेयन कर शकते हैं ४० दिन की पूरी खुराक १६) नसूना १० दिन के बिह्न १) शह सर्च एवड़ । मंगाने का प्रशः--

वैक्यस्य सम्बदेशः सम्बद्धास क्रम्पती, नं० ४८८ कानुपुर् ।

### २०००) रुपये इनाम



#### मासिक धर्म एक दिन में जारी

सैन्योली पिरूज—एक दिन के श्रन्दर ही कितने समय के वके हुए सारिक धर्म को जारी कर देवी है कीमत थे) वन।

सैन्सोकी रेरेशक पिश्या—को कि पीरन वारी करके पारिक धर्म को विकड़त बालानी ने लाफ कर देती है। कीमत १२॥) दन। ध्रह रखो गमनती हुते सेका न करे स्वीकि वह बच्चेदानी को जिल्हाल काफ कर देती है। २०००) दन हमा को मैक्कोली पिश्य को नायुगीद शांकित करें। यत्र न्ववहार गुरत रखा बाता है।

#### खेडी डाक्टर असली दवासाना (AWD)

रतका न॰ २१ अमृतसर।

'रक्का रसने के क्षिये सक्त की कार्र बकरत नहीं यह हर वर में ह'ना साहिके' सब से अच्छा निराखा और आस्तिरी माडल



#### श्रमरीकन माडल पिस्तौल

कैरान की कोई बकरत नहीं। झामा, विनेमा और खतरे के समय कोरों के डराने के लिये नडे काम की है। दागने पर पिस्तील के घुड़ से झाम और पुझा निकलता है।

चान व माल की रखा के लिट इतने अपन्नी कोई चीव नहा यह माल अपनी की मानिन्द अब बदली बार आपा है। मुख्य कुः फायर वाले गार्ट के साथ मावल B, L (बी. १) भा) मावल B, 2. बी. २ ५ $\wp$ ) रोशल मावल D, 2 और २  $\wp$ )।

मूल्य पचाल कावर बाले बाट के बाय नया माडल D. I ती. १ त्या) त्पेत्रल माडल D. 2. १०॥) फालत् बाट एक क्या दर्वन । पित्तील का तेल ॥११, चमले की पेटी याच क्यने, डाक सर्च ब्रह्मा। तीन एक शास ममाने वर डाफ सर्च माफ।

नोट---हमने कीमतों में बड़ी भारी रिवायत कर दी है। इस लिए उमदा और बानवार निस्तीब हम से ही बीन पीन द्वारा मंगहने।

प्चाइड ट्रेडर्स सिमिटेड (V. A. D.) दिल्ली ।

### स्वस्थ व्यक्ति ही

राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं।

श्रीर छन्तान को स्वस्थ तथा वसशासी बनाने वासी श्राव्यर्थ श्रीर स्वादिष्ट दवा

# बाल सुधा

ही है जो बच्चों को नीरोग ऋौर बस्रवान बनाता है

सुख संचारक कंपनी लिमि० मथुरा

# स्मरण रखिये— ताजमहरू बाला ग्रागरा

शहर

गर्व के साथ अपना एक अन्य उपहार अस्तुत करता है

# 'जोन व्हाइट'

जूता

बो अपनी अंष्ठत और स्थाति केवाय आपके वेष-भूषा में ताब के वमान सुशोमित होगा।

जोन व्हाइट-फुट वियर

प्राग नारायनरोड, *आगरा ।* 

आपने रामायण में तो सुना ही होगा कि कभी भरत जो ने मर्थादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी के लिये त्याग किया । इस कलियुग में भी उपस्थित है निर्मूण करने के लिये देखिये

फिस्मिस्तान कृत चित्र



# दो भाई



८ नवां मनोहर सप्ताह

८ भाउनां सफल सपाइ

मैजस्टिक दिखीं में

निगार कानपुर में

न्यू ऐम्पायर देहरादून में भी सफलता पूर्वक चल रहा है।

श्रामामी चित्र फिल्मिस्तान स्व साजन शहीद भरोके स्मार, रेहाना सफ नवा पूर्वक वन रहे हैं फिल्मिसान इव जीखा, शहनाई, सिन्दुर,

दी जनरल टाकीज लिमिटेड, दिल्ली।



र आरत कर क्रम किक कर्मा कुन्दर साधिक पत्र सामि रिजिस वारीदिय, पदिये, उपहार में दीनिए।

### अकान ४००१ पर्ल क्लोरियम आई ड्राप (र्यक्टर) वार का ववा कारियम

अन्धे नेत्रों को पुनः ज्योतिर्मय बनाती है

#### —प्रमाण—

#### अर्जागनत प्रशंसा पत्रों एव सर्टिंप केटों में से इस नवीनतम पत्रों का सार

सोविया चिन्द--कान बहादुर पानेदुसकुरूक स्थरत कली लान गाहिन प्रधान मान्नी स्वात स्टेट-- पर्स स्कोरियम झाई द्वाप र्रावस्टर के प्रचन से मेरे नेत्रों को झलाधिक लाम हुआ। मैं हुए सौचिय का सामारी हूं।

कानी तेन पुन क्योतिर्मय हो गए—बीमान काका राव जाहिब बनास मन्द्र देस्ट देग्य न० ११/८ वायतराव रोड, वेदरावून— मेरी वर्षण्यानि के नेन दुर्वत्य कार्य हो जुने थे एसे वक्षित्यम कार्ड पूर्व प्रकट के प्रमान सेपुन क्योतिर्मय हो हो? हाई आईसी क्योति कार्य का

कुरवा एक दर्वन क्षोटी शीकी बूल्व २॥।) द० (दो द० वारह काने) वी० पी० हार। मेव दें।

सीतिया बिन्द दूर-शास्त्र अध्युक्त अधीय वादिव अपर त्यापारी दरवाचा मिट्यानुवे कत्रकता-पत्ने क्लोरियम आई बाव रिक्टिड के प्रयोग हे सेरे नेत्रों का मोतिया विन्द पूर्वतय चाता रहा। एक वड़ी श्रीशा मृत्य ४८) द० द्वारत सेव दे।

चर्त क्लोरियम काई जार रिकटर्ड एक स्था व स्थित बादू है। श्री प्रमाल साहब रतुमान प्राथ्त मिल्स नेस्ट बारव न० ४४० यो ज्योखा बि॰ (सानम्म) की चित्रे का सार। मैंने प्रस्ते पूर्व पूर्व क्लानिया साई द्वार र्याक्टर्ड की साठ सीविया मताबा कर स्वत व सान्य नेत्र रोगियों पर प्रमुक्त भी। सीविय क्या है एक सम्झा एव सीवित सादू है। साध्य तीव सामदायक है सिकडी न तो प्रशास की सा सन्ती है सीर न ही एक्स जुकाय सा स्वता है।

५७५००० से अधिक नेत्रों के असाध्य रोगी लाम उठा चुके हैं

विश्वद्ध भारतीय बड़ी बृद्धियों श्रीर स्वत्यन्त मूल्यान् इत्यों के मिश्रव्य से समार्थ काती है।

#### मुल्य

रदेशक योटे सी — १२(॥) द० नार्मक योटे-धी वशी शारी १८) द० कोटी शीको २॥) द०। बाद व येकिस कारण कारण ।

प्रयोग विधि — प्रत्येक माचा में बीची के ताथ होगी । स्वैशक सेटेंग्यों की क्षीचांब रोमों की चिधिक्या करने में सम्बंध रोमों की विधिक्या करने में सम्बंध रोटेंग्यों की क्षेत्रका १/३ समय केरी है ।

#### साभ

को पैटाईशी काचे के नेत्रों के सिवाय देखों के मद रोगों बार्यात कासा प्रोतिया बिन्द, मोतिया बिन्द सब प्रकार का, चेचक से नह हुए नेत्र, ब्राख का बैठ बाना, टैंट (ब्रास का बेसा बादिर निकस काना) पुरक्षीकाफट वाना, नेत्र का चोट से नष्ट होना, नास्त्रना, बासा, पोसा, 55रे, पड़बाक्ष, हाई मईबोपिय्य, प्रत्येक प्रकार का माईबोपिया । क्रांस की सारिष्ठ, फ्रांस का नासूर, धुन्द, रतौंद (रात्रि-समय हकाई न देना ) दिन-श्रन्था (दिन को न टीसना ) ऐनक सगाने की सादत. दक्षका, पेरी, नश्रों से पानी बढना, कासी पुत्रश्री का वर्म, नेत्र दुखना, श्वेद स्थाद का बर्म । पुतली का विकुत बाना, फैल बाजा इत्यादि को टीक करती है। यदि चने भन्ने नेशों में भी सप्ताह में एक बादो बार डाली काए तो नेत्रों में कमी कोई रोव नहीं होगा अपित नेक्कोति नार्मक रहेगी ।

पच्चीस वर्षों से अपनी अमर प्रसिद्धि के कारण संसारे के कोने २ से प्रशंसा प्राप्त

कर रही है

सन सम्में को सोविष किकों ने बेचते हैं या निम्म पता से मनवाए । नेन रोनियों को चाहिए कि हा. एन. आहर. शुर्मा सामिक्सरक पर्स क्लोरियम साई. शुर्मा प्रकारक पर्स क्लोरियम साई मूल प्रकारक की नहुमूहन सम्मति कोर नेत्रों का परीच्च प्रात १ से ११ क्ले तक सुपत करवा कर लाभ उठाए। बागुठी का भराहूर कारखाना क्याने वह अभ-सारे वहा अगुडी जिट चाहु व अभ-दार तथा मीनावलों, धुकामें का फैनी जेवर चोक भाव पर मिनता है पुनेषक धुफ्त मगाहवे। चन्तु मेटिल कब्बे गाली परोपच अधुरा।

जवाहर होजरी पैनट्री किसी बाबार ब्यागरा के शेरमार्क मेने, मफ्कर व सुर तथा काला बाड बाड कावा टोपा ग्रति उत्तम, एस्ते व सब-बृत होते हैं। एक बार परीज्ञा काविए।

#### तितली छाप बट पोलिस



भारतीय पूजी से भारतीय अभिन्ने द्वारा तैयार किया हुआ। एक आर प्ररक्षा करने पर कदेव के लिए आवक्क बन आराण गे।

ादि जय भारत केमिक्स इनडस्ट्रीज सि० दिन्सी तथा भागरा।

# (900)

#### प्रति मास कमाइये

(चपल एजेसी)

५००) प्रति मास कमाने की ह्या रखने वाले एजे टो कोर स्टाइक्टो की ब्रावश्यक्ता है वो कि सुप्रक्रिक झुन्दर बीर दिन ऊ चप्पला बीर वैक्कि की विक्री कर एक। नमृने कीर नियमों के लिय इयया लिखिय —

जे० के० लेदर वर्क्स, गो० क २८६, ज्ञानपुर (यू० **गी०** 

रीवल बेतीवल कमनो, कारी बावती। श्रांदश में मीवल कमनी, कारी वावती। मैनवें चतुरमुव एवड मार्ट्स केमिस्ट, वीठ नेव के बामने, पार-नेवीक। मैनवं बी० मोचल एवड कमनो केमिस्ट, चारनीचीक। मेठवें एम॰ एड लक्ष्मी एवड कम्ब केमिस्ट, चामनी चीक। बा॰ को॰ श्रांक कोमी केमिस्ट मेनसाकार प्रस्कृतंव नई दिश्ली। बा॰ रामठकर मेन वाचार रहाक्यव नई दिश्ली। कामुससर के लिये स्टांक्स्ट : मेस्सर्ज कामकी प्रार्मेश्य स्ट्रामां महा स्ट्रीट, कोहमाई क्रामृतसर ग्रहर।

मैनेजर पूर्त एक्ट कंपनी (रजिस्टर्ड) पर्वंट वं॰ ३४, कारोनेशन होटल, फतेबपुरी (H M. D.) बार्ती चौक, दिल्ली।

#### ग्रग्नि वीमा--समय की महान ग्रावश्यकता

[ भी परमेश्वरीप्रसाद गुप्त ]

हान उठाने वाले ही व्यक्ति ही क्योंकि उनकी चति पूर्ति उसके द्वारा होती है' यह वास्तव में ब्रायन्त मशुद्ध विचार है। इसका कारवा मनोवेशानिक है। प्राय मनुष्य इरएक बस्तु की अपनी निज्ञी लाभ हानि की दृष्टि से ही देखता है। यह विचार गलन है कि किसको बीमा कम्पनी से द्याग सगने पर चित्रपूर्ति के लिए कामा मिलता है, उसको ही बीमे का साम मिसता है। आपनि बीमे के सम्बन्ध में तो यह बाद बिस्कुल ठीक नहीं है। बिस दुर्घटना के लिए बीमा करावा बाता है, उसके बटने के उपशन्त साम की कोई समायना नहीं है। लाम प्राप्ति की बाया कितनी निर्थंक है, वह तो इसी ते प्रत्यद्ध हो बाता है कि दुर्घटना के उपरात रीमा कराने वाले को **केवल** उन्ही तीमा तक चन प्राप्ति होती है, बितनी कि उसकी चृति हुई है कारन इपंटना किसी भी प्रकार से काय का द्याग सगने साधन नहीं है अत दर इति पूर्तिका बायदा ( तिला पढ़ी ) उतना ही मूह्यवान है, विदना ऐसे झवसर पर प्रत्यच्च घन श्रप्त करना ।

बोखिम भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बीमे में हमारा सबन्ध स्नानिश्चित बोखिम से ही है अर्थात ऐसी 'बोखिम' वित्तमें हानि की सभावना तो तदा से है, परन्तु निरूचय नहीं है-ब्रीर विसर्वे होने से हानि हो सकती है। तदाह रकार्य जन एक व्यक्ति अपनी सपति 🕶 प्रानिबीमा कराता है न्तो उसे इपटना होने या न होने का कोई निश्चव को रहता ही नही है। इस प्रानिश्चित ब्रावस्था में वह शोचता है कि वदि कोई सवास्त्रनीय दुर्घटना हो बावेगी को बा बीमे द्वारा पूर्वतया सुरचित 🕽 स्थोंकि ऐसी स्थिति में उसको स्रति वृति बीमा फम्पनी कर देगी । वही विचार 🗜 को उसे बीमा करने को उस्लाहित इस्ता है।

दुर्घटनाओं से बचाने का शुल्क बह तर्क किया वा तकता है कि यदि क्षेत्रा कराने वाला लगावार उठका शुल्क (श्रीमक्षर) देवता रहता है और उठे इक्ट उठका बहता नहीं मिलवा, तब वो इठ प्रकार उठकी हानि ही हो रही है। इठ वर्क में अम की उपताल के ह्यान करने के सब्बा कियो देवी हैं कन्य क्षेत्र वस्तु के कर में ही होना वस्त्री नहीं है। इचकी गवना तो उत्त कर्यों में की बानी काहिए वो वनकि के सामक्षि एव

कई परिवारिक विविश्सक बचा हका एवड केते हैं श्रीर ग्रावस्य क्रमा के समय परिवार के किसी भी व्यक्ति का निशल्ड इलाब करते हैं उन्हें बदि किसी बाह में परिवार के सब न्यक्तियों के स्वस्य रहने के कारण श्रीषधि हत्शदि न देनी पढे तो हम यह नहीं का सकते कि उस माडे में उनको दिया गया रूपमा •मर्थ गया यावड डानि तथा फिज<del>्य</del> स्वर्थी हुई। बाशका में तो बह उत सुविधा या प्रबन्ध का मूल्य है, बदि आप कभी भी किसी रोग से अस्त हो बार्य तब ब्राप का चिकित्तक की तहाय वास तरन्त प्राप्त हो सकेगा। इस का बूतरा उदाहरक चौकीदार के वेदन से देश वा सकता है, वो रात्रि को वाग कर चोर-डाक्सों से हमारे मकान तथा धन

दीसत थीर पा करता है। वहि वह में चेरी या बाका न पढ़े तो क्या उतके वेदन में को श्रम्ब हुआ वह लये तथा और वर्षे द्वानि हुई। इसी प्रकार वीने का ग्रु क (प्रीतिवस) भी उत्त कुष्विया का स्मृत्य है विश्वके द्वारा भविष्य में कर सक क्षार का बीमा च सहू है सार-क्षायित हैं। को यह चूरी वीमा कमनी द्वार कर देती।

यह कहा था सकता है कि बड़ा

साग हुआने के वेतों का पूर्व प्रवरण है वहा बीसे के कोई सामस्वरूप नहीं है। ऐसे जनन सावस्व में मुक्तिनाओं की स्थापना तो कम कर देते हैं, पर उनके स्थापना तो कम कर देते हैं, पर उनके स्थापना को नह नहीं करते ! दूबरों होते स्थापना की महान है। वहा उसी प्रकार बनी रहती है।



सेसक

रामफिन्सामी र न जानी बोलिस के उत्पादानों नहीं नन करने उन्हें समस्त किसी नीमा कमनी औ वस्तुत्र को नी बादिए। गीमा कमनी एक प्रकार की करनेन कमिरी हैं, विकक्ष कम जाने करत्यों को दुर्गटनाओं से बो वहि दहने हैं उत्को पूछ करना है। कपने करत्यों के बो गीमा क्माता है उत्कल मिक्स दिखान केसी है जीर उन्हें सुर्विक बनायी है। बस कमी कोई सुनि होती हैं वो बह उसे उत्त पत से पूर करती है बी निक्य दर है र इन्हें किमा खात है।

#### प्रमबटी आफिस की इख पेटेन्ट औदिया

#### प्रेमवटी (राजस्टर्ड) महात्मा जी का चमस्कार

प्रोमस्त्री के लेवन से भाद्य दीखाला, स्वरनदोष, वीली प्रचार के प्रमेद, कमचोरी, वीर्य का परतापन, शुवाक, मधुनेद, पेदाल के लाय चुने की तरद वीर्य का व्याना, सुरती, नामदीं, बवानी में बुद्दारे की वी हालत होना, दिस्टीस्वा कीरतों के प्रदर रच कादि रोगों को तूर कर बवानी तार्ती है। प्रृ॰ २० दिन की ४० गोलियों का २-) कीर ४० दिन की पूरी खुराक (८० गोली) का प्रान्) बाक सर्च ॥=)

नोट—चर नहीं में मनदी है बिराझ कि स्त्रमी २० लाल से बराबर तुस्ता खरवा चला झा रहा है और बिराके गुलों से मारवर्षण के ही नहीं, बल्की विशेष के निराध माई भी करबा उठा कर प्रशाल पत्र है रहें हैं। साथ हर में मनदी की साथ माग देल कर सन्द लोग भी भिलता सुत्रा नाम रख कर पन्तितक को बोके में बाल रहे हैं, हर लिए से मनदी करीवते उपनव लोल बीठ 'झादि पर में मनदी यह लिया करें। वो माई बनाना चाहें पत्र दे कर तुस्ला हम से मालूम कर लें। वह नहीं महाया वी की स्वाई हई पूरी हैं।।

#### सत्य पूगा सुगां

मनुष्य के शरीर की बाख एक समूच्य करते हैं बाख निगड़ यह तो तमाम किन्दुकी केशर हो वाती है। हमारे इस झुमें को प्रतिदित्त कार्याने से साराय बाखा, मात्रा, पूत्री, सुन्यी, तेहै, नास्त्रा, नवर, से कम दिखाई देना सादि बूद होते हैं। कीमस एक बीरी। |--) सीन सीसी बाड़ व्यन्ने सक्य।

#### सत्य रंजीवन विसा

करिय जिल्ला करने रिकेश बह विक्रा करने दिखाओं की मादि गुक्कान नहीं पहुंचाता है। बहिक एक दी हपरा वेबन करने के कमधोरी, बुल्ती, जुड़ कहता तथा गुज्जेन्द्रित की क्रिकावों के बूद करने रह और युट्टों में विक्रा की मादि वाक्त पहुंचाता है। कीमत एक बीधी २) तीन बीधी ५०) बाक कर्या।।-)

#### सत्यामृत चुटी

हमारे यहा को जुटी कर तक फेल नहीं हुई है। नकों के हरे पीकों दस्त का होना, नकता में डकम हो कान तात निकतते वसन कह होना दुकार बना रहना पेट पूलना बादि रोकों को बूर कने में यमबाब काशित हुई है। कीमत एक बीची॥) तीन वीची का राश्ने डाक बार्च महान।

#### सत्य सन्दरी रचक

स्थियों के इर प्रकार के प्रदर रोग प्रार्थना ठीक स्थाप परन होना साख स्थासा प्रमेखा पनी सार का निकस्ता हो साहि रोगों को दूर कर सन्तान देश करने दोश्य बनाना है। कीमत साथी स्थाक २) पूरी खुराक १॥) प्रारक सर्थे साथा।

#### सत्य सरोवर तेस्र

बापने नहुत से बाबारी टेक इस्तेमाल किने होंगे किन्तु नह टेक जननी शानी नहीं रसता है। विवासीं वस्त्रील, स्तरू आदि दिमाणी स्वाम इस्ते बाते हुए चक्र मना रहे हैं। स्त्रीमत एक शोणी ॥।) तीन गाँची २-) बाक स्वर्ण सहगा।

#### रूप रचक

इतके बागते से नेक्ड के आसे सको यान, प्रस्ता, आर्टी, उन्हों, सुरक्षी, वहीनकी स्वादि दूर हो कर नेदरे पर गुलावी सुद्ध दमकने सम्यी है। स्टेमल एक दिग्गी २) तीन दिग्जी प्र) ताक सर्वे सत्तान।

#### • सत्य सखा •

हरकी वितनी प्रश्च की बाद बहुत कर है पेट वर्र, की मनकाना कर बादी, यूज शकरवी, देख प्येम, इसीवार कादि रोगों में स्वत्यक लाम रोख है कीमत एक स्वीया। भि) तीन डीकी र-) बाक बचें बकाय एक द्येन का सुभ) डाक बच्चे माठ।

#### • सुवाक पिन्दु •

केवा ही नवा पुत्रना स्वानक हुमक बनो न हो मबाइ बाता हो, बिजी इस्त चैन न जिल्ला हो से से कर सब बाता हो, बिजी इस्त चैन न जिल्ला हो से से कर सब बाता हो, इस्त कि स्वक से से पुत्रना से प्रान्त हुबक हमेशा है। इस दिन केवा कर है। स्वन्त हम को से प्रान्त हम हमेशा के बिजे नह हो बाज है। स्वन्त हम बीची शार्री से सामित

पताः—बाब् रयामकास्त्र की रहेत; पू ववटो आफिस नं० १०४ पनकारी; कानपुर ।

28 Y Y10



् "वोद्यक्षिस्टो बीर कामें व की सदाई विद्या बीर पुत्र की सदाई की तरह होगी।" ---- बाक्सा कावफसबी

— सन्त्या साजकार देवी थी, वहीं की, वहीं की, वहीं की, वहीं की रहा की दे हार के हाने के हों है कि हो होता के हों है कि हो होता की है कि हो होता की है कि हो है कि हो होता का ति है कि हो है कि है है कि है

— रफीश्रहमद कियनई शायद खाप सोगों के निक्सने से दी कुछ सुवार हो बाय।

× × ×

विश्वशांति के लिए एक विश्व-सरकार का होना बकरी है!

— नेहरू वी का स्थापीका के लिये भाषण इसी लिए तो अ मान् ची, वेजारा मार्गल गिरह के पैसे घर-घर वाट रहा है: 'धरवार कुम्हारा, कारवार हमारा, जाको मिस्रो स्थापा, गुर्ख गानी हसारा ।

लिख मैबिये धार्यगर क, कुष्याप भर चला धाये, बन तक धार्चे न सन बार्ये तन तक केक्स्चस्पेत कार्रे माझ उडा समस्त्री ।

बनतक को करमता, उसकी और प्रकार का साम केशक हमी पूरा कर बकते हैं। — सावार्य नरेन्द्रदेव मारु करना सावार्य की, बार कोमी को तो सन तक वह हरुना ही पदा का कि उपदुक्त कार्यों के वर्ष करका सकेशे करना हम्मित्रों में ही क्लाक्यों के पूरा करना हम किना है। हमें स्था पदा वा कि रोदे-सोदे को नीवा भाग ही उठाने किर रोदे हैं।

क्त्रों पंडित थी, बांबासिस्ट-कम्यूनस्ट मिल कर कीन कं वर्म वन सकता है ? बीर उत्तक राजनीति में दुवदन कैसा रहेता !

इत वर्ष कही सकास का मन नहीं। — वादामदाव गोसताम विद्धों वर्ष मूखों की मिछन्त ने ही काकी समस्त्र की कतस कार सो । इनकी पेट मरे पर तो समस्त्र ही मासिक है।

— स्वतीकृत्यमा मिना नारा दो बाक्ट दूर की दोची है। काठ की फिर एक नार और-चद्र। कर देख तो न !

X X 
 ERITU वर्षित से इटने का कई
 Eराद्या नहीं।
 —— प्रिटिश सेनापित
 Eर्ट्या नाम्य चिकियारों कः, कार
 चिक्र विक्र से से स्वा कार्य बाक्र
 चिक्र वाइये कीर एक कार पर पर
 समने के किया है, ठेरे पर के कारने
 सिक्ष कर देरा कार्यलन का मेव
 द्रितियें।

४ ४ ४
 सरकार में श्रागर हिम्मत है, सो
कम्मृनिस्टों पर मुक्टमा चलाये।

—एक कम्युनिस्य नेवा स्थाना, सरस्यर की कुल स्ट्रक ही ऐती है कि वह दश नमारियों और कम्युनित्ते पर प्रदास न पता कर, वह देवारों की पुत्रत में ही वेपर किने स्मृती है।

विज्ञापन का सर्वश्र ष्ठ साधन इनेमिल साइन बोंड्स स्थावी इंदर जमकदार मंगवानदास पंजाबी मथुरा (यु॰ पी॰)

### नवरत्न कल्प फार्मेसी

माननीय चौषरी लाइरी सिंह मिनिस्टर P W D ईस्ट रजान गननमैट सिस्ते हैं।

"-- . . . . स्वत्य कास में ही श्राप की राम वास श्रोपध नकरत्न करूप से मेरी पुत्री को पूर्य स्वास्थ्य लाम हो गया।

११३४८ २. माननीय राष बहादुर मनमोहन Retd DP.I पजात गवरनींट वर्तमान पोसोटिकल मिनिस्टर रायपुर स्टेट (UP.) शिस्तो हैं।

"बत वर्ष में . . . हृद्व रोग (Functional disorder of the heart) प्रस्त हुआ, मेरे एक सन्तवों ने नवरन करन सेवन का परामर्थ दिया, तीसरी मात्रा वे ही मुक्ते स्वस्य कर दिया . श्रीयव का प्रमाव जाद की तरह हुआ।"

कविश्वन परिष्ठत दुर्गोर्स्स हामां वैच वास्तरित (Gold Medalnet) हारा श्राविषक्ष्य "नवरत कन्य" टीच कालीन रोगा की निर्मूल करने विशेषतया हिस्तीरिया, उत्माद (Insanty) हस्य रोग, सडिया, नास्र, पद्माचा, रक्ष विकृति के लिये असूक एउम् श्रवन्त पुष्टियुषक कीर रसम्यन (General tonse) है।

पता — मैनेजर नवरत्न कलप फार्मेसी,

किसानों और कारखानेदारों के लिये: —

# खुश खबरी

 $\star$ 

हमारे बहा हर प्रकार की मधीने ब्रोर उनका सामान मिलना है यदा पटे बालों वाले, कैनवेट के, रवह के ब्रीर चमने के, हर साहब की पुलिया, तेल हे कोल्हु-ब्राग्र पीस्वे की बिलायती ब्रीर देशी चकिया, चावल का हर साहब की मधीने,हर प्रकार की मधीनों के तेल तथा कुट्टी काटने की हर प्रकार की बिजली व हाथ से चलने वाली मधीनें ब्रीर उनका साथान सरता ब्रीर बच्छा फिलता है।

### एम्बी मशानरी मार्ट

१६३४ नया बाजार, दिल्ली।

### भाइयों की दुकान क्ष्यं लाहीर बाले

हमने अपना कारोनाग दिल्ली में आरम्भ कर दिया है। अब हमारे उपहार जवाहर सेंट व जवाहर आवंबला हैयर ओयल अपने शहर के दुकानदार से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठित व्यापारी गया एवं संरक्षकों से निवेदन है कि वे निम्न-लिखित क्से पर पत्र व्यवहार करें:—

# भाइयों की दुकान

परफ्यूमर्ज लाहोर बाले

शहादरा—दिल्ली।

### १९४८ में क्या होने वाला है

ज्वोतिष की विद्या श्रन्थेरी इनिया में दरव की रोशनी है। श्रमर आप भी इस अपेरी दुनिया में बदलने वाली फिल्मत के होने बाले उसट-फेर का साप-साफ उतरा हुआ फोटो वह से पहले देखना चाहते हैं तो श्राच ही पास्त्रकार्ट पर किसी दिस परन्द कूल का नाम या पत्र शिखने का समय और साफ-साफ अपना पूरा पता भीरन शिख कर मेच दें। वस फिर इम ज्योतिष विद्या के हिसाब से आपके आने वाहे बारड माड की तकदीर की तस्वीर साम हानि, किय प्रकार से रोजगार मिस्रेगा, किय व्यापार में साम होगा, नौकरी में तरकी, तनादशा,पतन स्वास्थ्य बीमारी, देश परदेश की यात्रा, और सतान का सख, किसी से नया मेल-बोल. दिल परन्द सगाई, शादी, धमीन में गड़ा हुआ धन, बायदाद, लाटरी, सहा या किसी अजात प्रकार से सुख और वन का मिसना अर्थात् कार्ट की तारीख से क्षेकर दुश्च साल में पेश काने वाली सन नातों के खलासे ने साथ मासिक वर्ष पस बनाकर केवस स्था स्पर्व [ १।) ] में बी॰ पी० द्वारा मेच देंगे। डाक सर्च अलग होगा। साथ ही बुरे बही की शान्ति का उपाय भी लिख देंगे। ठीक न होने पर कीमत वापिस की गारन्टी है। एक बार स्रवस्य सामग्राहरा करें।

श्री सृग्रसंहिता ज्योतिष त्राश्रम (V.A.) गाजियाकाद ( यू० पी० )

#### २०००) अवम्य जीतियै त्रवियोगिता दं० मार्ड

काशी कानों को इस क्या हुए। करों कि किस तरफ वें इसका हिला कोइन सान २१२ हो, किनाम पूर करी तैस्ट्रम बैंड काफ इसिवना हिल् देहती में एके हुए दानों दी सामन्य इस के प्रियत कार्यका उन्हें १२०००) तथा किनकी प्रथम दो परिवार मिलेंबी उन्हें ८-४००) २० इसस मिलेंगा।

| ३०० का उत्तर |            | वर  |                                                               | 444 |  |   |
|--------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|--|---|
| २१           | Ę          | £a. | क्समा ७-५-४८<br>क्रीमुफ्त योषमा तिषि                          |     |  |   |
| १७६          | १००        | ₹¥  | <b>१५-५-४</b> =                                               |     |  |   |
| ş•ş          | <b>1</b> C | 909 | दक पेन्ट्री की कीत १।) तथा ५<br>ते उत्पर १) प्रत्येक वेन्ट्री |     |  | - |
|              | _          |     |                                                               |     |  |   |

निवस—चादे विवानी काना वृत्तीं उपरोक्त कावरवक्त कीत के ताब एक ही वादे कामब पर मेकी वा तकती हैं दुक्कों पर नहीं। इस्तीवार्टर रहीद द वैते के टिक्ट के ताब परीवा पस मानों के सिवे पेर्ट्रों के बाब सेवारी चाहिये। क्षेत्रा कीत वाली ऐस्ट्री कमान्य होती। मैनेबर का निवांत क्रान्तम व मान्य होता। कस्त्रार का देवाला कम्पूस दीविये। ऐसी व पेर्ट्री कमान्य दीविये।

दी बायमन्ड पणस्स कारपोरेशन, चांदनी चौक, देहली।

### स्त्रियों का भयानक शत्रु

प्रदर रोग विवचने लोग लिकोरिया भी करते हैं यह लियों को अन्दरल हो बादा बायानी के गह करने वाला भ्यायक शबू है। सवावचा नियारी रोग को क्षियों वे राग है। स्वाच रोग हो राग करान करने में लाग स्थायक शबू है। सवावच करने में लाग करने मान करने मान करने मान करने मान करने मान करने में लाग करने मान करने मान करने में लाग करने मान करने मान करने मान करने में लाग करने मान करने मान करने मान करने में लाग करने मान करने में लाग करने मान करने में लाग है जान के लाग करने मान करने मान करने मान करने मान करने में लाग है जान के लाग करने मान करन

ंगाने का रता रूपविलास कम्पनी नं० ४८८ धनकडी, कामहर ।

रोडियो व २००) से १०००) मासिक

# घर बैठे मुफ्त

गरात विद करने पर १०,०००) इनाम । विश्वात रक्षिने यह असम्भव नहीं।

काटरेकर व निवस भी कुछ मगाइवे ।

दि हिन्द स्टीर्ज, चान्डी बाजार, दिश्ली।



विल्सन टेडिंग कारपोरेशन के पार के शार

#### चटपटो मजेदार सस्तो भार सुन्दर पुस्तक

द्विन्दी इंगलिश टीचर — स्त्रिश, शासक वासिकार पर बैठे कहा ही दिनों में अपने भी किस्तना पहला बोसाना सीस सेंगी, मू॰ २). पोस्टेंब 🗠)।

बार मोनियम तबला गाइस -- हारमी-निषम, बेला/ छितार, बलतरक्क, वेंची कीर रानका विकाने की एकमात्र पुस्तक च• १॥) पास्टेच ।⊜) ।

फिल्मी बाप्सरायें — बीवन की मस्ती के बोध्र से सदी हुई पचास अफ्रिनेत्रियों के चित्र एवं उनको जिन्दमी के गोपनीय रंगीन और मनोरबक हासात सूं॰ २), बोस्टेब 📂) ।

यसन् की चिट्ठियां — इसर्वे फिल्म एक्ट्रें से कौर एक्टरों की प्रेम डीसाकों, फिल्म स्टाइक्सोब में होने वासे अमिचार का महाफोड़ किया गया है स्०२), कोस्टेब 🕪) ।

चिंत्रस्य प्रवेशिका -- बिना गुरू हिन्दी, उद्दें में इविता करना व शायरी करना **जीको मू॰** २), पोस्टेब 📂) ।

टेसरिंग कटिंग -- पर में शियों को हर प्रकार का कनड़ा सीना विचा देगी, मू. श्रा), पास्टेब 🗈) ।

विवाहित मनोरलन — इत में नव विकाहितों को नतलाया यया है कि वह बरस्पर समोग का सच्या पुत्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं मू॰ १), वो॰ =) कोजाग रात सचित्र — प्रथम मिलन नी मांति मोहक यह पुरतक स्नापके विवा-दिश बीवन को बुखनय बना देगी, मूल्य **१॥)**, पोस्टेब (=) l

स्त्रीत्परुष रोग चिकित्सा —स्त्री प्रवर्षी के समस्त रोमों का इसाब । प्रापूर्व पुस्तक बू॰ २), वाग्टेब 🙉) ।

क्रमाने की कुँका — अनेक इनर बीख बोड़ी वृंडी में स्वारों स्पना वैदा कीविने. बु॰ १), पोस्टेब 🗠)

पक्का- य्म॰ के॰ सबसेना १) ंगपइस अलीगढ़ सिटी।

फिल्मी संसार — सिनेमा विश्वापन पर नवा ग्रन्थ, पिल्म वैसे खिचता है, मावाब कैसे मरी बाती है, मिनेत्री, श्रमिनेत्रियों की रङ्गीन कहानी, श्रमिनेत्री, श्रमिनेता बाइरेक्टरों की बीवनी, इतिहास मू॰ ३॥) ६० पोस्टेब ॥=) ।

संसनक की रंगीन रातें - संसनक के नवाबों. वेश्वाचां और विगवे हुए रहें के पतन को नकी तस्वीर देखना चाहते हैं तो इसे बरूर पढ़े, मू॰ १), यो॰ =)।

बन्बई की चांदनी रातें - इसमें एक द्यामिनेत्री की झात्म क्या विसे पटकर आर्थाप चिनेमा चेत्र का अवसी रूप देख बकेंगे, मू॰ १), वोस्टेब 🗠)।

गोरे खबसरत बनने के स्पाय --क्षचित्र हिन्दी में नवी पुस्तक इसमें कीम. बोमेड, तेल, सेस्ट उबटम, चन्द्रमुखी द्मर्कगोरे होने की दवा मुहासे नालिक पाउडर, लिपल्टिक, गालों की साली. सहाग बिन्दी, नेक पाक्षित, महावर श्रादि चमस्त सौन्दर्य सामग्री धनाने की सरस <del>ए प्</del>नीतरकों ने सिस्ती हैं, मू॰ १॥) द० पोस्टेब =) ।

गर्भ निरोध — इसमें गर्भ न रहने के से इसे ही देशी विलायती सुगम प्रयोग शिखे हैं, मू॰ (॥), पोस्टेंब () ।

बशीकरसामन्त्र — सनेक प्रकार के वशीकरक मन्त्री कन्त्रों, बन्त्रों का अपूर्व सम्रह, मू॰ श), पो॰ ।ॐ) । प्रेम चित्रावली — स्त्री पुरुषों के रेकने

बोम्ब झार्ट पेपर पर छपे हुए २४ चित्र, मू०३), पेस्टेब ॥=), विद्यार्थी तथा स्रविवास्ति न मगावे।

पुस्तकों पर कोई कमीरान नहीं विश्वा जाता है कृपया वी॰ पी० मंगा कर कापिस न करें।



### रुपया कमात्र्या

केवल १५०) रुपया में होने वाला रोजगार

🛨 मोमबत्तियां बनाओ

🛨 खांड की मिठाइयां बनाम्रो

★ स्कूल की चाक बनाइग्रो

★ टिकियां बनाने की मशीनें

🛨 साबुन बनाने के सांचे ख़रीदो

इमारे यहा से हर प्रकार की मशीने मिल सकती हैं १२ मामवत्तिया के साचे के दाम ४०) १७ के ६०) ३४ के ११०) रुपया डाक खर्च झलग, खाड की मिठाइया बनाने की मशीन के दाम দুখু ) रुपया श्रार्टर के साथ श्राधी कीमत पेशगी श्रानी बरूरी है।

पं ॰ दीवानचन्द एएड कम्पनी (N D) ए० बैग नं० ३३ <sup>८.</sup> देहली।

दिल्ली सेव्रव श्राफित-करमीरी गेढ, वक्क डाकलाना के सामने।

#### की सुरत्ता Ä काश्मीर का महत्व

क्र7श्मीर की सुरक्का भारत की नरचा के लिए सरकत अवस्थपूर्य है। पाकिस्तान की स्थापना के बाद तो उसका महत्व और भी बह **क्स है,** क्योंकि सामरिक व्यह रचना चिड्र हे से बाब काश्मीर को वही मह स्व इस हो गया है जो अविभक्त भारत वें उत्तर पश्चिमी सीमार्थन को था। क्तंमान काश्मीर की शीमा विभिन्न बिन्द्रसोर्टे पर पाच राष्ट्री की सीमाओं का स्वर्श करती है। बाब के भौगोलिक **बरिक्षि के वै**चित्रव का ऐशा उदाहर**या** क्रम्बन प्राप्य नहीं है कीर काम की श्चितिरबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतने कीबोलिक सम्पर्कों से बावेष्टित राज्य 🖈 स्वरान्त्रता का अञ्चरका बने रहना ब्रसम्भव है। चेकोस्लोवेकिया इसका क्ष्मचे ताचा उदाहरच है।

श्रवर्राष्ट्रीय श्रीमा की परिमाचा काश्मीर के सम्बन्ध में सागू होती है। काडी भौगोलिक परिचि के सम्पर्क में **अ**बने वाले राज्यों का सीमा स्पर्श इस sex ?

(मीलों में) मारत की लीमा के साथ प्राय रूप क्यात भीर चित्राल राज्यके साथ २०० भाविकतान की शीमा के शाय \$00 क्रकमानिस्तान की शीमा के साथ ७० को वियत इस की सीमा के साथ १०० चीन की सीमा के साथ \$00 किञ्चत की सीमा के साथ ३५०

इन ब्राइकों से स्पष्ट है कि मौगो-क्रिक सम्पर्ध के विस्तार की दृष्टि से क्रिक्तान का दाका काश्मीर पर निरा-🕶र और भ्रमोत्पादक है। शीमा के क्षमई का विस्तार ही यदि मापदढ माना बाबे तो काश्मीर पर अस्तुत तिस्वतः 🕶 अधिकार होना चाहिये। केकिन इस कंद्रसम्बद्धं से भी अधिक महत्वपूर्यं क्यास्त्र जार्थिक और ऐतिहासिक सम्ब-म्बो भी है। ऐतिहासिक इहि से कारमीर का कर्तमान पाकिस्तान से फमी इतना कार्य नहीं रहा है जितना कि आधुनिक मारत से है।

#### र ६ पार्श्वभूमि

वेतिहासिक बास्य के अनुसार कारमीर का सास्कृतिक सम्बन्ध सीमा-आन्त के कवीकों एवं उत्तर-पश्चिमी **बंबा**न के निकासियों की कापेचा प्रवास के उत्तर पूर्वीय मान पर श्रवस्थित कानका, क्रम्ब और यम्बा से ही अधिक रहा है। बाँच परमया की हिंह से भी वर्तमान कारणीर प्रान्त की सारी मुस्लिम चन-**र्वपना** वस्तुतः कारमीरी पंडितों की कतान है। इसी प्रकार बम्म् के प्रस्का-बानों भी उत्पत्ति भी भारत के राजपूती

[ भी रतनसाल जोशी ] से दुई है। बीमाशान्त्र के खोर पर बसे काश्मीरी मुसलमान मगोल नस्त के है किन्त वे मनसमान बनने के पहिसे बीज थे। इस प्रकार संस्कृतिक इक्रिसे कारमीरी युवकमान एवं कारमंशे हिन्दू क्रयका बम्मू के हिन्दू और बम्मू के मससमान में सस्वतः काई अन्तर नहीं

रिचित पद्ध में सम्मिक्तित हो जाना स्वय कश्मीर केडी क्रिये नहीं करन भरत के लिये भी काफी शामकर है। हर हिटलर को सुबैटनलैंड, कार और पोक्षिय गतियारे की जावरवकता उप-लिये नहीं भी कि उसकी प्राप्ति से बर्मनी के मौतोबिक विस्तार में बढि हो काली. किन्द्र इस्तिये थी कि विरेतीय से केक्ट



इस पारव मृभि के साथ यदि इम मारत की सुरज्ञा के सम्बन्ध में विचार करें तो काश्मीर का भारत के साथ रहना श्रानिवार्य हो बाता है, स्वोकि कारमीर भारत काही एक अंग है और उसका झपने मुक्त बूच से विच्छिन्न होकर ऋप- युराल तक का भूमाग इस प्राप्ति के फल-स्वरूप उसके अधिकार में आ बाता था।

ए'म्लो-अमेरिकन संघ का स्वार्थ

रहना मारत के ब्रिप्ट ही नहीं, करन पाविस्तान के क्रिय भी प्रतिकर है। कारमीर की सीमा पर तीन वने सामान्ती का सम्मिक्त होता है। कारपीर के निर्वेत कावन उनका प्रवारोग्यक महत्व-काम वो का वितिथ करने में सरवर्ष है। वर्तमान पाकिस्तान इतना बसवान नहीं है कि वह निकटमकिया में कारमीर पर किसी साधारतकारी शक्ति के सम्बद्धान का उपलतापूर्वक सामना कर सके। क्रश्मीर का क्रमुरश्चित रहना पाकिस्तान व की भारत दनों कुरक्र के आहए भी मक-प्रदर्श । सरका चौरिक्य से लौट कर शेल बन्दुला वे राष्ट्र वहा या कि "एंग्जो समेरिक्ट तथ की बारका है कि बदि कारमीर पाकिस्तान 🕏 श्रंतगैत रहेगा तो रूस के विवह स्वविक वहानक सिद्ध होगा । वही फारबा है कि जिटेन काश्मीर के मामले में इतना इस्तचेप कर रहा है।"

गिर्लागत और ब्रिटिश स का । काम्मीर पर बाह्रे को की गुप्त होते. प्राचीन काल से हैं। बन तक वे मारत में रहे, तब तक वे कारमीर को अपने प्रभुत्व में बनाये रहे। कारमीर की न्यू हात्मक महत्ता से वे भक्ती-माति परिवित ये। यही कारच है कि उन्होंने ठदेव बारमीर के प्रत्येक मामको में स्रीचित्पदीन इस्तचेप किया है। चित्रस्त पहसे कारमीर का ही एक प्रात था । डोमराक्री ने अपने अववक्त से उसे बीता वा किंद्र बार्ड वर्षन ने महाराषा की प्रतिच्छा के बायबद उसे सीचे ब्रिटिश सरख्या में के क्रिया और वहा के द्यातक को भारत के अन्य देशी रावाओं की माति किताव कारमीर का करेके और स्वतंत्र कीर तोयों की सलामी देकर अपनी नकेक

# सनलाइट ऋाफ इंग्डिया

इनश्योरेन्स कं० लि०

(प्रधान कार्याखय — कोनोट सरकस. नई दिखी)

बावजुढ १६४७ की भयकर कठिनाइयों के ७५ लाख रुपए से अधिक का नया कारोबार पूरा किया है प्रमावशाली व अनुमवी भोर्गेनाइजरें। की आवरयकता है । विशेष सानकारी के किये किसिए---

एजेन्सी मैनेजर—सनलाइट श्राफ इण्डिया इनश्योरेन्स कं॰ लि॰, कोनोट सरकस, नई दिस्सी।

विशे किया । सार्वे के 'बिक हारनेस' का शिताय देशर क्षित्रात के राष्ट्रा से उनकी रिवासन में क्षेत्र की की वें ब्याध्य करने का अधिकार प्राप्त कर शिया । काश्मीर के कल्प दो प्रातो 'सरबडी इसाक' और विश्ववित्त के ्रक्रिये भी ब्रिटिश सरकार ने इसी इक्प-जीति का स्वयंत्रागन किया था I चीम −प्रत्य में श्यित वर्तमान इबारा बिले से केंकर पामीर, श्रफगा-निस्तान, विकित्ता और लदास वक के न्द्रक प्रथ-कृताकोर मुमाग की प्रकृतिको को इन दोनों इलाकों (सरहरी इलाके कीर गिस्तियत ) से आसानी के साथ जिल्ला किया था सकता है। मारत में श्रापना साम्राज्य कारम करने वासे अपने वों ने इन दोनों प्रातों के भौगीलिक महत्व को मही माति हृदयगम कर किया या। यही कारचा है कि काफी दीवकाल सक बिटिया शासकों ने काश्मीर के त्राक्षाक्षों पर उन्हें सीचे बिटिश क्राचिकार में दे देने के लिए दबाव डासा व्या चित्रास को माति कारमीर के महाराष्ट्र श्रत तक वे दो प्रात पूर्वतया अमे जो को नहीं हे सके। अपने कुटनीतिक प्रवत्नों में बाबों को इतनी ही सफसता निसी कि शिक्रमित में ब्रिटिश रेबिबेंसी कावम हा गई और संस्ही इलाको एव विस्तित का न स्ना नियमका ब्रिटिश पोक्षिटिकस एजेस्ट के झयों में आ गया।

गत १५ झगस्त से भारतीय स्वा तन्य के बाद शिखगित की ब्रिटिश एके--श्वीकाभी झन्त हो गया। विक्रियित बापस काश्मीर राज्य में सकिमकित -कर दिया गया । चित्रास की भा**र्ति** वड स्वच्छद न हो स्वा। पाकिस्तानः ने भी **बेब्स वस्तुस्थिति का कोई विरोध नहीं** किया, स्थाकि उसे यह झाशा थी कि न्कारमीर का पश्चमा पाकिस्तान की तरफ डी स्क्रोगा । शेकिन बाद में परिस्थितियों का रूप ऐसा परिवर्तित हुआ कि पाकि--स्तान की महत्वा काचा पूरी न हो सकी भीर कायदेशासम विसा की तासपोशी के ्श्विप की गई भीनगर यात्रा में साहीर -तक ही बाकर यह गये। धार तो इस स्वप्त-पूर्वि की कोई बाशा ही नहीं। बाब कारपीर भारत का एक समीव कव हो गया है। भारतीय वैनिकों के रक्ष ने रही तही विश्वित्नता को भी समाप्त कर दिवा है।

गिवागित के कारगीर में लिमाबित हो बाने और कारगीर के भारत से सकान हो बाने के बाब ही भारत के सकान हो बाने के बाब ही भारत के लिय नहें जीना कावस हो गई है। बाब भारत की तीमा का रखाँ करते हैं। बाब की तिमारत करायें करते हैं। बाब की विमिरत मान प्रदेशिय एकनीयि में महावन्त्र मिनाव के बाद को होने नेव से से हैं ठक्की पार्श्वभूमि में भारत को इस नई सीमा रेखा के महस्य को इत्यगम करना होगा।

मारत और युद्ध एजिया के संदन्ध चीन का सिंकियाग भाग गिलांगत को बीमा कास्पर्शकरता है। इन प्रत वर सोविवत रूत को सौद्धार दक्षि गढी हुई है। भारत के लिए इस प्रात का येतिशक्ति पहला है। बहियों से मारत का मध्य एशिया है को सास्कृतिक कम्बन्ध रहा है, वह इस प्रात के ही माध्यम से रहा। विकिया वस्तवा मध्य पश्चिम के देशों और भारत का सेत है । भारतीय संस्कृति के भग्नावशेष काब भी सारे मध्य एतिका में भिक्तते है। मध्य एक्षिया के श्विक्षण में प्रविद्ध कारमीरी बौद्ध भिचार कुमारबीय को वो प्रभरत्व प्राप्त है और ग्रन्थ किस को प्राप्त हो तका है १

के किन मण्य परिचा ने इस सास्क्र तिक मेंट का बदला साम्र व्याप्ती शाक्र मचों के द्वारा दिया। ७४७ ई॰ में चीनी देना ने तिन्तत पर शाक्रमण किया या। उसमें काश्मीर का तरक्रसीन राष्ट्र मुक्तपीक (स्कृत में खिलिख काश्मीर में सबसे दूहें चीर मति को मास हुका या। १४ वी स्टां में तिन्तत के एक स्वस्त दिचन ने काश्मीर पर शाक्रमण किया था। १५३३ में मिर्जा हैदर काश्मीर पर साक्रमण काश्मीर पर समिकार कर सिया या

क्याच फिर बन मारत क्रपने पडोडी देशों में सास्कृतिक विनिमय के शिर्व अपने दत मेथ रहा है. तर शिक्तिया म प्राचीन इतिहास के पुनस्वचन की भाशकार्वे बसवती होती बारहा है। विकियान की मीन मुक ऋगमाला शा-सो और मगोलिया में गरबती तोवा का गमन सुनकर काप रही हैं। सिंकियान की सीमाओं पर रख वादा वज रहे हैं। एक क्रोर सोवियत रूस भ्रपने प्रमुत्य प्रधार की महती हिलारों से सिकियान के किनारों पर आवात कर रहा है. दृक्री क्रोर क्रमेरिका की बालरहाडी का चदानत प्रदेश करता हुआ बाधुनिक कुमिन्ताय शास्त्रित चीन निश्चियामां की मुमिपर बाधुनिक शस्त्रास्त्रों से पुरुष्टित सेनाये मेन रहा**ं है**। ज्ञान विकियाम विपक्तिमस्त है।

विकियान पर बाब को विचित्त के बाएल मक्या यह है, वे कारवह में उनकी सानित रामित के कारब हैं विकास में का का को माना की कान्तर्राष्ट्रीय राजनीवि का मूल प्राचा वेग है। वेस के काशिरक्त कोशा, सीवा, साना, गण्यक कीर फिटकरी में वहा दक्षियी माग की नहियों के किनारों बर दोना मी करी वर्षों पूर्व से निकासा या रक्षा है।

हिंदिबान से को जमाचार मास हो दें हैं | वे कभी जिलाबर हैं। जोविवत रहे हैं भी कि लाग हैं हैं जोविवत रहे के प्रेशादन से मगीलिया ने सिक्ताम पर स्मान्त प्रकार किया। मगोलिया में साथ के विश्व उरह र का मगुल है। लोविवत कर के हवाई मानो के उरह स्वार्ध मानो कि तम के जोवें विविधान में प्रविष्ट हुई और २०० मीत भीतर उर्क भीत गई। बगलिसियों ज्याग बाई रोक ने मी विविधान दिवत जीन के सेनारपन्न को वरेशा में साथिति होति हैं रहे उरहे उसम वक्त यात्र का सामान किंग साथे।

मारत की शीमा पर ही ये तब बटायें चयन होती था रही हैं। विकित्ताम पर कर वा समेरिका होनों में है कि कि तो को कि ति कर निर्माण कर कर वा समेरिका होनों है के शिवेषत कर कीर प्यान काई रोक की तरकार में मुद्रवेक सबदय होगी कीर वह मन्सिया के लिए बी सो सारत की विविधान के लिए बी सो मारत की विवधान के ति हमी। देश विवधान की ति हमी। वहीं विवधान की तहीं पर वकती हमी। वहीं कारण है कि कारगीर मारत की

सुरका की कु वी है, बत ब्रेबपने अस्तित्व को लगरे में डाल कर ही भारत काश्मीर की उपेक्षा कर सकता है।

२५०) इ० मासिक परा करने वाले २६ वर्ष के माधुर वेश्य नवधुवक को ए काय में दस्च कन्या व १४०५ की म धुर वेश्य कथा को योग्य वर का बरूरत है। लग-भारत एड० एजसी (४) ज्यागरा।

#### वंशी भगडार मथुरा की

पुरती बदी वमस्त बाओं की कीची व ब्राहा मसाला पीनल बास बाबीदार पुररी सकड़ी की मलती है मू०१) मे ४०) तक है सर्वा १) पेरागी बाहिये।

पता——जे० डी० मृदद्दा ० मधुरा



जीहर आबेहयात— कै दल बदहमा है ग नने व रोग और पविच र निर्मे रामर च है। मूल्य शा) पायरिया पौबर दार्बों के समस्त रोगों के लिए अस्तर है। मूच १)

देशी विलायती दवास्ताना नूरगत्र वाडा हिन्द्गव, दिन्ली।

२०००) रुपया इनाम अवश्य जीतिये विविधीयता न॰ री

१२००) इमारे वीक बन्द उत्तर से मिलने वालों को को स्वामीय भारत बैंक में सा है ७००) -पूनतम प्रशुद्ध को पर, १००) वस स्विक्त भेड़न वाले को दिस का में प्रकार में प्रकार को दिस का में प्रकार को दिस का में प्रकार को प्रकार को प्रकार को प्रकार के लिए ए-) के टिक्ट

| बाक् १८० |
|----------|
|          |
| i i      |
| 1401     |
|          |
|          |

मेर्चे, कोड र पूर्त का र), चारपूर्ति का ३), क्राचिक के लिए ॥) प्रति पूर्ति क्रांबिक मनी कार्डर के क्रमों के नीचे व पूर्तियों के न चे नाम व पूरा पता लिखा क्याना चाहिये। पता—"प्रमावण ट्रेंडिंग कम्पना [प० वि० म् ] सेवका बाजार, क्यागर।

हाँ देवबल एक ही दिन प्र मेविक विस्थितिका अपन के अर्थन स निरास को बार ने १६ का बार्तवर मांत्र मतने हे लो को करने का का का का का कर कर कर कर काला किन में सबस कर कराये करते हैं के इस्त्री कर का काला कर कर कर कर किन

प्राप्त क्षार्कत व्याप्त स्वाप्त कर राज्यस्य क्षार्व क्षार्व कर स्वाप्त क्षार्व कर स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त

नकर राजे-स्वातके 65-वाहुकारों को स्थितकः को राज है। हिम्मी युक्ति मानी शिवालीयांगी कार क्योता को इस्ति कहा को है। हाई प्रावक्त उन्दर्शनकर देश कार कहती दिन्दी पर बेंगे काता का सर वरत का उद्धा एक तिन हैं है कहा कहा कि तक साम है की महित्य हैं जाता के बानतात निर्देश पर बेंगे कर तहीं- शेव सामा दाता को स्वातकी है। स्वातक हुए को बोर्ड पूर्ण सीमा कहा देशकार कर सर इस्ति हैं ने साने को अध्यक्त सीमा

( नवर्नेबेंट बाफ इविडवा से रविस्टर्ड ) विमाग न० ५४ मुरादाबाद यू॰ थी।

# कैलाश कैमिकल इंडस्ट्रीज, मैनपुरी (यू॰ पं॰) बाग प्रस्तुत

ब्राह्मी आंवला केश तेल — क्षेपिका हार निर्मित सामाकिक क्षानिवद्धक बालुपन है।

स्वर्णिम त्राँवला केश तेल — वस काले करने में अवितरित है।

सुरभि मनोहर केश तैल — भीने न भीते जनित हिम सुन्दर केश तैल — भीत के बालुका है।

सुरूपा स्नो — विद्युद्ध शित से बनी इमारी 'स्नो' का अपना

हुंगड़े कविदिक देकाया कोस्व क्रीम, देकाय पोमेड, केवाया पेन जाम, इत्य शीलदर्शेयद बायुर्व (क्रीआप बिन्दी, क्रस्ता, नेक्फाबिखा, क्रिपॉडर क्रांदि, ) पान के प्राप्तिक स्थातों, वेशद विकास (धीटीय स्मान्धिक सुपान्धि ) हमासे इत्यनी निर्दित क्षार्व्य हुंद समय मिलती हैं को गुद्ध क्रीट क्षेत्रका हैं 9

> एजेंसी के लिये पश्च-ज्यवहार करें, सर्वत्र आवश्यकता है।

# कार्यालय की तबदीली की सूचना

वैद्यराज सरदारीलाल ६ महितीय व्याविष्कृत जगत प्रसिद्ध नकलों से वर्षे

# स्रपारी पाक

( रजिस्टर्ड

रनेत प्रदर और इचसे पैदा हुए समस्त स्त्री रोम, शिर पीका, कमर दर्द, दम कूलना, भूख न क्यना, मासिक क्षम्ब क्ष्ट दूर करने के श्रतिरिक्त दिवानों की स्वरण बच्चे पैदा करने के योग्य बनाता है — समस्त्र बाक्टर व देवा इसके इस्त्रोमाल की विश्वारिश करते हैं, हर क्याइ निकांता है। मूल्य (॥)≫)।

त्रायुर्वेदिक फार्मेस्यूटिकल कम्पनी लिमि॰ (साहीर वाली) पोस्टल केम २० देहती ।

कार्यालय :- तेबीवाड़ा शहादरा ( देहबी )।

#### विवाह के अवसर पर

साधारब उद्धरन से भन काम नहीं पखता

गवर्गेंद से रूप विलास मंगर

शादी के पहले मिन्ने को चाहिए सर बहु की शोमा नदाने के लिए सर चिलात का दिन्ना बाच ही भंगाकर उनको मंद विकिये ताकि शादी पर उन्हें उदात न होना पड़े और उनकी मादें पुराने चनके में दिवारी हुई लीन्दर्रता, नेनकर कर चेहरे की बावली इन्दरता चमक बावे । हव के बागि से हुई लीन्दर्रता, क्राई, चेनक, क्राके बान, इन्ली, बुदरी, बदरीनकी, क्रुरियां कीए, ज्लाव बायन होती हैं। योदे ही दिनों के लगाने से मालीन मुख चयकदार होकर चेहरे पर गुलानी कुछ चमकने समती है। विद् बाप बपना चेहरा कुछ ने तनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष वा व्यक्तित क्यार प्रदिक्त कर्या चिलात कर्यां! को चुता करना वाला कर दिलात करीदने में दीन क्षियते। यह त्यी पुरुष दोनी को चुता करती है। होमत एक दिल्या २—), तीन दिल्यों का श्री), बाक खन्ने बाबन । मंगा के प्रदा कर वाला:—

रूप दिलास कम्पनी, नं० ४८८ धनकुट्टी, कानपुर ।

# निहाल पहेली नं० ६ में ३२००) **इनाम**

यहसा इनाम २०००) २० कत्य पुरस्कार १०००) २० सर्वाधिक इस्रो पर १००), ६०), ४०) २०। अस्तिम तारीस ७-५-४८ निर्वाय १३-५-४८ । इन स वे हो को स्वान से प्टें। क्वपना उत्तर का या व में से ही जुनें।

| नं० | सकेत                                                    | #       | 1     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|-------|
| ٦   | सेनापति में होनी चाहिये।                                | वीरता   | षीरता |
| 5   | श्चरनी—इर िवी को दिखाना मूर्खता है।                     | इयेली   | इवेली |
| ₹   | — रसने के किये न्याद शादी में फिजूल सर्च किया वाता है   | नाम     | नाक   |
| ¥   | मित्र के विपत्ति में होने <b>परदुःश</b> प्रकट करते हैं। | ग्राधिक | कम    |
| *   | शरानी की—दूतरों से मिख होती है।                         | बाव     | चास   |
| •   | दान हे- होता है।                                        | नाम     | मान   |
| •   | —पर ब्यूबा क्ष्रोक देना ही उचित है।                     | बीतमे   | शरने  |
| 5   | से सो कमी २ कार्य किया हो व्याते हैं।                   | धन      | नका   |
| Ę   | श्रविक-से भी कमी २ मृत्यु हो बाती है।                   | साध     | शनि   |

फीस :-- एक नाम से एक पूर्वि को फीन १) वर्ग फिर मित पूर्वि ॥) है। मित २२ पूर्वियों के लिए १५) वर्ग है वो मनीकावर या बिमान्ड द्वापट द्वारा कानी वाहिए। रजीद व द्वापट पूर्वियों के बाय मेंबें।

निवम :— उपरोक्त फीछ के बाब कारे कार्य पर इश्क्षानुकार तरीके हे इन्द्रानुकार कृतिन मेबी वा सकती हैं। मेनेवर का निर्यय श्रीतम तथा वान्तन माननीय होगा। निर्यय के सिर्व 😅 वायस्य मेवें।

पता :- मैनेकर निहाल पहेली नं० ६ पो० बो० ३४ शिमला ।

प्रश्.सापत्र :— निहास पहेली नं॰ २ में १२००) व॰ के प्रथम पुरस्कर विकेश होने की सुरका मिसते ही येरे हवें का कोई डिकाना न रहा है इससे पहेलें किटी में दिन्यों ने हतना कहा पुरस्कार की दिया। मेरे विचार में निहास पहेली एक विश्वकर्तीय केशी है। में पाहता हूं कि साथ निहास पहेली में मान केश साम उठाने कीर हिन्दी गड़ मामा को जसत करें।

— कुं । शामनायक कावव देशती केट २१ १४८ इस प्रशंक वची के करितिक हसारी शतका का समाक हमाण कियेंच है । विश्वांक वदेशी में । इसे प्रशंक विश्वांत किया को ११००) वर कीर परेशी मा ४ में यह काद्वींत पर ही एक विभेक्ष को १९००) वर का पुरस्कार निया सक्षा । कार काबू की कावव कीरिये ! सार्च काववा मा शूटकें !

# राचित्र साप्राहिक

Marie Control

सीमग्रह ७ वेश्वास कार्य १००४

19th April 1948

वर्ष १५ संख्या २

गुरवार्वियों की बारवासन

श्राधी दुनिया

# के नये आधिकार

उत्तराधिकार तथा तलाक

पिछले कई वाली से हिन्दू नारियों में वायति की बो सहर चड़ी, उसका परिसाम सन वस्ततः दृष्टिगोचर होने लगा है। नारी के बमान अधिकारों की घोषका तो कई साल पूर्व की का लुकी थी, परन्त साम की सागत नारी जिस दृष्टि से इस प्रश्न को देखती है. उसे काननी रूप वाब दिशा वाने लगा है। हिन्दू नारी को उत्तराधिकार और विवाह मर्यादा के पुराने हड़िकोगा पर क्यापत्ति थी । उसे दूर करने के लिए बड़े बड़े कान्त्रदा पिछलो कुछ वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे। ग्रज स्वतन्त्र आरत की प्रसेम्बली ने इस सम्बन्ध में एक निल को सिलैन्ट कमेटी के सपर्व कर दिशा है। इस निस की मुख्य भारायें निम्नकिखित हैं --

१-- हिन्छ 'सङ्कियों को भी सपने विता के उत्तराधिकार में भाइयों की तरह भाग मिलेगा ।

२---हिन्द स्त्री किनहीं क्रिशेष स्थि-तियों में तलाक दे सकेगी।

समी हिन्हओं पर

विक्र में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कळ कायस्थाओं में. क्रिस पर स्त्रीकावशान हो. उसे क्रयने पति से बालग रहना पढ़े. तो बह ततने समझ के लिए पति से अपने गुवारे के लिए रक्स की मांग कर सकती है।

बिक के प्रारंभिक भाग में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कानून सभी हिन्दुओं पर — विनमें बीर शैव, या लिंगायत, बास, प्रार्थना स्रीर सार्थ-समाची सम्मिलित हैं. लाग होता । बौद्र. जैन व विख भी इस कानून के सेत्र के बन्तर्गत बाते हैं बीर बन्त में बोई हिन्द इतके छेत्र से बाइर न रह आहे, व्यक्ति मुस्लमान, ईसाई, पारसी और बहदीन हो, उस पर भी यह विका स्नाग

बन तक किसी घोलों या बलारकार का मामला विद्वान हो, धर्म विवाह कानूनी तौर पर स्वीकत किये आयंगे। विवित्त विवाद के लिए बर या वधु के २१ साल से कम उम्र के होने पर अभिभावकों की सहमति सावस्यक होगी। वर्मविवाही का रक्षिक्ट शत भी रजिस्टार के बड़ां किया बा सकेगा । विकास के सर्दिकिकेट की पुस्तक बनता के निरीद्यया के लिए खुली रहेगी।

बदि कोई व्यक्ति श्रापनी परनी वा पति के रहते हथ भी विवाह करेगा, तो त्रमे भारतीय दगह विश्वान ४२४-४१५ दकाओं के मातहत दयह मिकेगा।

पति का कावश्यक कर्तव्य है कि वह पत्नी का पालन करे, लेकिन उसी भ्रवस्था में, बन यह उसके साथ रहती हो। बदि पति को छुत की बीमारी हो वह रखेल रखता हो, उठके लाय रहना पत्नी के लिए निरापदन हो, वह विना किसी विशेष कारश के दो शास वा श्राधिक समय के जिए परनी को छोड़ है. यहां तक लिख दिया गया है कि जो यदि वह हिन्दू धर्म त्याग दे अथवा कोई और अधित कारक हो तो स्त्री पृथक् रहकर भी कापने बीवन निर्वाह का दांवा पति कर सकती है।



ा के लिए काश्मीर की वीरांगनाकों ने भी बन्दुकें संभात की है

तस्राक

व में बहत सी क्षेत्रें। कोई भी ्या पस्ती धर्म

· बरातेंबिः — राम्य कोई पति या

साक्ष से क्रीर र न हो । ·या विकृत-

सपियड न हो, साल से कम रमावको की

> पर्याहोने १यगा ।

इस विस का श्रात्यन्त महत्वपूर्या प्रसंगतलाय काहै। कोई भी स्त्रीया पुरुष विका अदासतं या बाई कोर्ट में विवाह सम्बन्ध विच्छेद की दरसास्त निम्न कारणी से वे सकता है --

१--- पति या पत्नी विकाह के समय भी किसे परनी या पति को रखें हुए ये । २- पति या पत्नी विवाह के समय

नप्रंतक है।

३ - पनि या परनी समियड हैं, को कि शास्त्रीय नियमों व परम्पराक्षी के विच्छ है। विवाह के समय दक्षा पच्च पागल या विकृत मस्ति 🖦 भा या श्रव हो गया है।

४ —शिंद् भावा पिता की सम्मिति बकात्वा पोक्ते छे शी गई हो। के किन

इंसे सन्बन्ध में दरकास्त एक साल के धन्दर धन्दर का बानी चामिए। ५ - विदेशों में से कोई वस

वीक्ति है। ६ -- पांच साम से एक पश्च दसरे को छोड़ गया है।

७ -- बाव बिन्द नहीं रहा । --- ५ साल से पागल वा इस्ता-इस इप्याब सुद्धा रोगों से रोगी हो

गवा है। विस के बान्तिम भाग में संरक्ष के अधिकार व कर्तव्य तथा गोद क्रेने के सम्बन्ध में बानेक महत्वपूर्य चाराएं

विस्तार के साथ दी गई है। माताओं के दूध का वेंक

सकार के दिनों में पायस सैनिकों की रज्ञा के किए स्वस्थ पुरुषों के खून हा संग्रह चिकित्सक करते वे ।भारत में भी ब्रिटिश हरकार ने पेसा प्रवल किया था। पाठकों को याद होगा कि पं• व्यवस्र शास नेहक ने भी विवर कोश के सिवर क्रमा सन दिया था ।

बोकिन केंद्रे । राष्ट्रकों के स्वास्थ्य की समस्या क्रव तक इस नहीं हुई ।

किन की मातार्थना तो मर नहीं हैं अथवा बहुत हुवैल या रोगियी है और सपने शिश्रकों को दूच नहीं पिका सकतीं या उनका दूष सामकारी नहीं होता, उन बाक्षकों को खन नहीं दिवा चा सकता। इस्तिए समेरिका में ऐसे बालकों के क्षिप कर स्वस्थ माताओं स्नादध शिवा बाने संगा है। वह दच इस तरह सर्वास्त रका बायगा कि वह बारयन्त शब्द सीर स्वामाविक रूप में रह सके और दर्बन शसकों को दिया जा तके।

#### कुछ समाचार

—श्री गोपीचन्द्र मार्गेष ने एम्प्साङ् मेंट एक्सचेंब की, वह परामर्श दिश्व है कि वह रित्रयों को भी नौकरी दिखाने का अवस्थ करें।

--- विल्ली के एक वकीला भी नारा-वस वीरोबास की पतनी भीमती प्रकाश-बती ने क्रिप्टी महिस्टेंट की करावात में श्रीयन कियांत्र के किए व्यय का दावा पेश किया है। उसका बदना है कि उसका पति अल्बन्धे कर है और एक दिन तो उसमें गंगा की मक्तकार में उसे हुवा देने की भी कोशिश की थी।

-- बम्बई में १३ अप्रोस को होते. बाबे महिला हाकी मेंच में छिकें दीन प्रान्तों ही --- वंगास, मद्रास धीर वृम्बई स्त्री हिमयां भाग सेंगी।

— भारत करकार के क्या की गावगित की पन्नी का देशन्त हो

– केन्द्रीय असेम्बली में भोमती वर्गा बाई को श्रीमधी राषकुमारी अमृत-कीर ने बताबा है कि विक्री में सांगा चलाबे का साइसेंस मिसने में श्विमों पर कोई रोड नहीं है। सेकिन अपनी एक किसी स्त्री ने सारवेंस की दरसासा नहीं दें। ।



्र **कह**ैनस्य प्रशिष्ठे होन दैन्यं न प्रतासनम्

कोमबार ७ वेशस्त्र सम्बत २००५

#### देशबाद की समस्या

हैडगबाड में होने बाखी घटनाओ ने इस सप्ताइ भारतीयों का बितना ध्यान भावनी कोर बाब्ध कर दिया है. उतना क्रम्य किसी घटना ने नहीं। हैदराबाद औ रिवति रुचपुत्र इस समय विचित्र है। केमा प्रतीत होता है कि इक्तरावस मस स्मान के घर्मान्य धीर प्रमादी नेता काब निवास को चेर कर सारी मद्यीनरी max करूना किये नैठें हैं। निषाम पहते ही क्रीकर्तराधिकना का जिल्हार था। उसकी इत दबलता का लाभ उठाकर कीर शायद उसे कुछ प्रलोभन देकर कातिम रेजवी जैसे ग्रदरदशीं मुल्लमान आव समस्त रिय सर्व और उसके निकटवर्ती अत्रत में प्रचंड धरिन प्रव्यक्तित करना चाहते हैं। पिछती दिनों वे और उनके कुछ साथी हैदराबाद में जिस तरह भाषण दे रहे हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे बहुत गैर-किम्मेवारी के साथ एक ऐसी जाग क्याना चाइते हैं, को न मारत के लिए हितकर है भीर न स्वय हैदराबाद के लिए। हैदराशद की रिवसत चाहे किंत्रनी सम्बद्ध क्यों ब हो. यह भारत सेसे सम्बद्ध शक्तिशाली राष्ट्र का मुकानला नहीं कर क्षंद्रती। एक तो यों ही दोनों कर कीई श्रकाबला नहीं है, दूनरे वह रियासत सारों क्योर से भारतीय सच से चिरी है कीर क्षीसरे वहा की द्रभू की सदी अनता क्षेत्र है। केवल डरा धमका कर शस्त्रवस से 'अप्रता को बहुत समय तक वक में अधीरमाचा सकता। केविन फिर भी इत्तरादुल मुसलमान के ऋषिकारी साम साप्रदायिकता के उत्पाद में बंगाल की साड़ी तक निज्ञाम का महा फहराने या दिश्री में काश्मीरी व पूर्वी बगास के शेर 🕏 कृद्ध द्वाच मिलाने भी घमकिया दे रहे है। वे स्वय बानते हैं कि हैदराबाद के बुट्टी भर गुरुलभान कुछ कर नहीं सकेंगे, इर्छ क्या दे भ रतीय मुल्लमानों को सपनी आहोर पाकुष कने का यल कर रहे हैं। उन्हों। इस है कि मारतवर्ष के हिन्दू क्रिक्तभः बुवलभानी भी उस सामदात्रक बन्धु-।वना को समस्र ही नहीं सहते, विसके s कारका दनिया का एक मुस्लमान शेष बुरुक्षमानी की रहानुन्ति प्राप्त कर रोता इस्तिय ज्यो ही हैदराशद व मास्त 🏂 चंबूर्व भरम्म हुआ, सारत के ४॥ करोड प्रवसमान देशाबाद का वान देने :**व्यक्ति**ने ।

तनकी मविष्यवाकी वक्ता होती या नहीं, प्रमधी किस्ता किसे जिला भी सह ता स्पष्ट है कि इस प्रकार की चमकियों का दैदराबाद को कोई अच्छा फला नहीं मिक्क सकता। इस प्रकार भारत की देशमळ बनता, वो पहते ही समस्त देश में मुखलमानों की कीगीप इत्तिकों के कारवा सुन्ध थी सशक और सतर्क हो वटी है और यह भारतीय ससलमानों के हित में नहीं है। इसीलिए बाख एक साय भारतीय मुहलमान देश के प्रति क्यपनी मक्तिय श्रद्धा का प्रमाया पेश करने के लिए सम्बे लम्बे वक्तव्य निकास रहे हैं। अनेक मुक्लमान नेता भारत सरकार से हैदराबाद के विरुद्ध कोई कदम उठाने की भी माग करने लगे हैं। बस्तत हैदराबादी मस्लिप नेताओं ने मारतीय मुख्लमानों की स्थिति बहुत हीन कर दी है। वे समभाते हैं कि उनका हित तभी सुन्दित है, बन कि वे भारत के प्रति पुरानिष्ठावान् बनकर रहें। के किन हमें इस प्रसग में उहे यह स्पष्ट करदेनाच।हिए कि स्राव क्ला कुछ वक्रव्यों की बजाय स्थपने व्यवहार से स्थिति स्पष्ट करना ऋषिक आवश्यक है। काच मुसलमान नेता श्रीका कर्तय है कि वे हैदराबाद व पाकिस्तान में बाकर वहा के बर्मान्य मुतलमाना को यह सम भावें कि सपदायिकता की भित्ति पर कोई भवन बहत समय तक खदा नहीं किया वा सकता। इस लिए उनका पर्जे है कि जन्त पीक्षत हिन्दश्रों व सिस्तों की शान्ति श्रीर पुरद्धा का आश्वासन देकर वापस बलावें भारतीय ससलमानों को अपनी राष्ट्रीयताका सबूत देने के लिए यह भी करना चाहिए कि वे भारत की माषा को अपनी भाषा मानें, भारत **भी संस्कृति को अ**पनी संस्कृति, भारत के इतिहास को अपना इतिहास और भारत के पर्व ऐतिहासिक नेताओं को अपना पूर्व ब माने बाब बस्तुत भारतीय ब्रुसलमानों की परीक्षा का स्वयंतर उप स्थित है। हैदगबाद की घटना ने उसे कौर का धर्म निकट ला दिया है। देखना है. उसमे वे सपल हाते हैं या नहीं।

हैदराबाद की उमस्या का एक दूकरा रावनैतिक परलू भी है। बाब उमाव-वारों नेटा हैराबद में उत्पाद्य करने का विचा र कर रहे हैं। इम नहां बानते कि वे कितने ते ।र हैं, लेकिन यदि वे इस सी उक्क हो बाते हैं तो देश की रावनीं ते में, को बाब प्रतिपर्यों दलां का इस्वाइत वन दर्श है, उनका बल नदूत वह बावमा, इस लिए कामें व का और उसके वाब मारत उसकार के नेताओं का वह कर्जवा है कि वे इसर अधिक सर्व कर्जवा है कि वे इसर अधिक

× × ×

सम्बद्धी सम्बनीति स्रीर उसकी जीवत पर विश्वास गरी दिया का सदता । भारत इसके कट अनुभव कम नहीं से स्वस्य । इसलिए यदि स्थात इस हैटशबाट के बाह्र व सलाहबार होंकरत को देखकर स्थाक हो उठते हैं, तो यह अस्वा माविक नहीं है धाप्रेज किस सरह पाकिस्तान को, वो उसकी अपनी कृति है, समर्थन दे रहा है, काश्मीर के मामले में जिस तरह भारत का विरोध कर रहा है, उस देखते हुए यह कल्पना की बा सकती है कि वह दक्षिण भारत में इपना पैर बमान के लिए भी कुरनीतिक चालें चले । इस सम्बन्ध में लाई मौटबेटन की क्या स्थिति है, यह हम नहीं कह सकत, कि तुराबन रिश्नरा का यह तका आ है कि इमें इस आ र से मी ब्रष्टावयान न रहना चाहिए।

#### काश्मीर मा प्रश्न

एक क्रोर हैदर बाद का प्रश्न उठ रब्दाइकाहै दूसरी ऋर द्वाब भी काश्मीर का प्रश्न मी अधिकाधिक उल अस्ता आरश है। सन्दासमिति में यह प्रश्न समझीत से इल होने के कोई श्चासार नवर नहीं-श्चाते । इसीलिए यह भव है कि सग्दासमिति का निराय भारत को प्रतिकृत स्थिति में सा देशा। बाद तक बन कभी श्रश्नेच ने कोई निराय दिया है, वह सदा भारतीय हितों के विरुद्ध रहा है। रैमजे मैक्डानल्ड का साइटायक हिराय हो या सर रेड क्सिफ का शीमार्श्वशासन नियाय, दोनों स ही मारत को कर नातीत हानि पहची है। सरखासमिति में एग्लो समेरिकन गुन्की चलती है, भ्रीर इस गुट के स्वार्थ पाकिन्तान के साथ बध गये हैं। इस्किए यह इससम्भव नहीं है कि कारमीर के विभावन ग्रथवा श्रन्य किशी ऐसे श्राविय प्रस्ताव सुरज्ञाविमिति प्रस्तुत करे। उसके लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए। वटा वह स्रवेला सुरद्धा-रुमित क निराय का सामना कर सवेगा अध्यया का रूस ठीक समय पर अपने वानाकाषशास्त्रयुक्त काके भारत की सहानुभान प्राप्त करने के लिए उसे महान् स्हायता दे देगा, यह आभी नहीं वेडा का स्वता। यह समस्या क्या रूप लानी है, यह ऋत्य त उत्सद्धतापूर्वे इस देतेंगे।

#### दिल्ली में हिन्दी

प टक ग्रन्थ रहा के स्कूलों में दिन्दी के प्रभार का एक सिद्धात विवरस्य पहेंगे। दिन्दी का प्रशार विश्व गति से बढ रहा है, वह स्वसाधारस्य है। उर्दू कस्सुतः साथ केवल संख्यास्य सी, सुधी स्वरस्य पद्दी सा रही यो, रासमाया के पद पर हिन्दी को भी उद्दें के समन आसन मिसले का आरमलाजन पाते ही हिन्दी ने हमारे छिद्यशालयों पर छुड़िन्द वह दिस है कि यही एकमान माया है, सिसे रासमाया का पद माह सोना चारिए। हे कि दिही में आभी तक हिन्दी को उन्हें ने यह आहम्मी य सेत का विषय है कि दिही में आभी तक हिन्दी को उन्हें ने दिही में आभी तक हिन्दी को उन्हें ने हम अहा करती पारिए कि एडड़ी म्यूनिश्यल नमंडी और दिहा छरकार हों ने के प्रमावकारी इस आहर हो ही हम सा उठावने, ताकि हिन्दी दिहा के रासमाया बदन कहे।

श्चंत्रोजीका मोह

यह जान कर सभी विचारशील भा<del>यती</del>यों को दुल हुआ। कि मौकाना श्रन्दुलक्लाम ग्राकाद जैस विद्वान और राष्ट्रमक नेता काभी तक अप्रजेबी का मोह नहीं छोड़ सके । उन्होंने इक बक्तव्य न्यें यह विचार प्रकृत किया है कि इस्सी भारत श्रग्रेज के किनाकाम नहीं चला सकता श्रीर इस्लिए।पलाः लयच सास्र तक पारिभाषित शब्द' का हिन्दी रूपान्तर क्रिये बिना अभ जी शान्दों से ही काम चलाना चाहिए । इस शायट इस विचारों की स्रोर पाटकों का स्थान भी काकृष्ट न करते, विन्तु मौलाना आकाट भारत के शिक्षा मन्त्री है और इसलिए बन उन जैसा उत्तरदायी ऋधिकारा ऐसी बात कहते हैं तो प्रत त होता है कि यह भारत सरकार का ऋभिमृत है। शब-नैतिक दासता से बढकर मानशिक दासता हानिपद है। भाषा की टासता मानसिक दासताकासबसे बढाचिन्ड है। सब टकाँ के कमाला पाशा ने कुरकान तक का तर्क कन्तवाद इसलिए करा लिया कि उन्नदी भाषा विदेशी द्वारबी है, तो इस इपने विज्ञान स्थातिय क्रीर राइनीति से राष्ट्रभाषा के शब्द प्रयुक्त न करें यह बहातक उचित है। भारतवर्ष के पास शौभाग्य से सरकृत का इस्तथ अग्रहार है, जो न देवज्ञ समस्त देश के विभिन्न प्रातों की भाषाक्रों के परस्पर निकट सम्पक्त में ल ता है, बल्कि उसमें भाव प्रकाशन भी इटमत स्मा भी है। दिक्का के उछ दिन्द प्रामयों ने भरत सरकार का ध्यान मौलाना स्त्राबाद क इस दक्तन्य के ग्रानीचिय का ब्रोर प्राप्तक किया है, यह हर्ष की बात है। श्राशा है कि अन्य हिन्दीभाषी भी इस छोर सरकार का ध्यान सीचेंगे।

#### हैदराबाद श्रीर भारत

हैरांबाद के प्रवानमन्त्री मीर लावक प्रकी विदेशों मानलात के सेकें-टरी भी वहीर प्रदूषन के साथ मान करकार से हैरासाद के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये पुन दिल्ली माने हैं | निष्मम के वैशानिक सलाहकार सर शास्त्र मीक्टन वहते सा चुके हैं और पन नेहरू, लार्ड माउप्टरेटन तथा सरसार पटेला से मेंट कर चुके हैं।

उचर श्यासत भर में रक्षाकारों श्रीर गुबडों द्वारा सुट, भागवनी भौर उपदवों की खबरें निरन्तर का रही हैं। इतिहासस मुख्यामीन के नेता कारिम रिववी ने किसते दिनों सारी रियासत में 'रक्षाकार हिवल' मनाकर अपने सन्यायियों को विश्वविके नाम पर महकाया है और हिन्दर्वप को चुनौती दी है। रिक्नी की इस बह्माय से शबनेनिक क्षेत्र प्रत्यन्त विन्ह्यत्रस्त है। स्वयं मीसाना क्रामाद तक ने निवाम को सताइ दी है कि इस प्रकार के अनुसरदायी व्यक्तियों का सह बन्द करें । पर निवास ने स्वयं ही विश्व संख्या को पाल पोख कर बढ़ा किया है जनको वे कैसे विषयित कर सकते हैं। इन बर्मान्य रकावारों ने सारी रियासस में को झातक का साम्रास्य फैसारका है उसी का परिवाम है कि इस सताह इस हवार शरकार्थी स्टेट से मारा कर वेबबाड़ा पहुंचे हैं और इतने ही बादमी केवासों से भारतीय मुनियन के लिए रबाता हो वके हैं।

छमाववादी दक्ष के नेताओं ने हरपावद की इच जक्यापक परिश्वित के प्रमा को उनाएंने के किये मानदीव तप को वरकार से मानदीव क्या है कि क्या है उनाएंने को मानदीव क्या के प्रविद्य होने के किये मानित करे। नहीं तो समाववादी नार्टी रिवायती बनता को सरकारकार करके उक्षदानी खावन की प्रक्रियों के तिये व्यापत करेंगे और विद्या मानदीवादी क्या करेंगे और विद्या मानदिक्ष करेंगे के विवे समाववादी व्यापत करने के विवे समाववादी व्यापत करने के विवे समाववादी व्यापत करने में भी नहीं विविक्तायोंनी व्यापत करने में भी नहीं विविक्तायोंनी व्यापत करने में भी नहीं

शासीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेकर इनीव ने माय की है कि रवाकारों के नेता काविम रिववी पर शामान्य प्रदासत में गुकरमा चलावा काए और उन्हें क्वब विचा बाए।

#### सरचा कौंसिल में काश्पीर

कारमीर के प्रश्न को हवा कृतने के लिए प्रस्ता के लिख के क्रम्यक्ष ने क्रम्य वस्त्यों की वहायता के क्रम्यक्ष ने क्रम्य तैयार किना है नव मूल चीनों प्रस्तान के म्याबिदे के बोका भिक्ष है। वरन्तु मूल-स्नाचार नहीं है। वाधिकतान की करकार के नव प्रमाय में स्वीकार नहीं है। महमेब का बानार मेरकारमीयी केना का प्रश्न तथा कारमीर वरकार का स्वक्रम है। वस्त्री मी इन्हीं हो पर महैका



न हो सका। इस प्रकार कारमीर की समस्या कहा की तहा काटकी हुई है। समुक्त राष्ट्रस्य के मारतीय प्रतिनिधियों के सीम् मारत कीटने की काखा है।

# राजौरी पर भारतीयसेना को

भागक च्रेत में झाकमचा कारियों को प्रसल करते हुए जिनोक्कर पहुनाव छिंद के नेतृत्व में भारतीय सेना ने राचीरी पर कारिकार कर जिसा है। बस्सू प्रान्त कर हिना चेंद चरफू हैं। मानते हुए साकमचाकारियों ने 'परफू हैं' मीति का सामय जिला है। उनकें और मक्का नव कर दिने हैं। निहर्दे होगों पर नक्कर दिने हैं। निहर्दे होगों पर नक्कर दिने हैं। निहर्दे होगों पर नक्कर विभाग देंग का करते खाम और रिवर्षों का सपहरूच किया है। जिल्ह तमन हमारी हैनाएं राचीरों में मिल तमन हमारी होनाएं राचीरों में मिल तमन हमारी हाता नगर लगा तो पर पर पर पा ।

#### मद्रास प्रान्त में मद्य-निषेध

महाठ प्रान्त के प्रधान मन्त्री औ
रेड्डिपर ने सामिल नवक्योरम पर रेडिको
है सावकार करते हुए यह योगवा की
है कि सम्हर्दर माठ से महाठ मान्त में,
बिठ में महाठ नगर भी शामिल है,
मध्य-नियेव साम्, हो साएगा । हव पूर्व
मध्य-नियेव के उपस्था को महिनवेद रे७
करोड़ वर्षये की हानि होगी, सेकिन
गरीव बनता को ७० करोड़ वर्षये का
लाम होगा।

#### - इत्या । हिमाचल एक नया प्रान्त

भारतीय वस में हिमाचल प्रदेश नाम कर कर ना पा है। इसके स्ट कर ना पा है। इसके से इसके स्ट स्ट कर ना पा है। इसके से इसके स्ट स्ट कर ने साल है। इस प्रदेश की दूर सिवार को के बीक एक्सीम्पूटिव करकरों के जीव देने का प्रदेश दिवार कर ना स्वाम्य के बीक एक्सीम्पूटिव करकरों के जीव देने का आदेश रिवार कर निवार कर की जीत से है दिया गया है। करकी अवस्था होने सक दे करकर जावन करेंगे। सम्मवात होना का इस प्रान्त की राजवानी कीयी।

#### सीराष्ट्रसंघ का निर्माश

नवा नगर रियालय भी श्रम बीराहू ग्रावन के अन्तर्गत श्रा गर्द है। इव रियावत के बीराहू में श्रामित्व हो बाने वे अधिरावाद की वव रियावते, व्या-गद्ध और वजी से कुछ भाग को बोड़ इर एक शावन में श्रा गर्द है।

#### कलकचा में अन्तः डोमिनियन कान्केंस

भारत व पाहिस्तान के सहवर्षकाओं की कारता तथा सन्य समह महत्वें पर विचार करने के लिये वो बन्धा वो मोनियन सम्मेलन जुलाया गया वा वह परिकारी बंगाल के लेक दिल्दा में आप का वह परिकारी के मोनिया के लेक दिल्दा में आप के मोनिया के मोनिया के मोनिया के मोनिया वा सावस्त्र में अपने प्रमानिया के मोनिया के मानिया के मानिय

## राजस्थान संघ के प्रक्षस

उदयपुर के महाराखा

१८ आर्थे क को वन उदगपुर रिमा दानावाना रावस्थान वच में दामिक दोनी तो कोटा के महारान के स्थान पर उदगपुर के महारान के स्थान पर उदगपुर के महारान्य आर्थे के उदग पुर में बागोचित यह विशेष समादित में भागानांभी नवादर लाल नेहरू उदगपुर के महाराचा को रावमञ्ज के पद की शपप महत्व इत्सारिंगे | वर्तमान राव-प्रवृत्त कोटा के महारान, स्वर्ननमंज के सम्ब उपपानमंज होंगे |

#### ब्रिटेन में मृत्युदयह सपाप्त

विदिश कोक वा में भी विकार मेन ( मबदूर वहा ) ने किमिनक बसिद्य दिक्त में एक नई बारा बोकने का प्रकाश किया किय में पर्याच्यात्मक रूप के भू कर्ष के बित्र मृत्युक्टक को स्वमिद्य करने का बुक्तक वा। गृह किय २२२ के विकार १९५६ मोटों के स्वीकृत हो गया, बीत करने बागता मृत्युक्टक हम दिवा स्था। कोई बगाता मृत्युक्टक हम दिवा स्था।

#### फिलस्तीन का संघर्ष

१६ मई छे, बबकि ब्रिटिश छक्ति कारी फिलस्तीन का शासन कोड़ देंचे, फिलस्तीन का बायन संभावने के ब्रिट्स बहुदी प्रवेची ने १२ मन्त्रियों तथा एक राज्यति का मन्त्रियोंकत नगास है।

चित्रवानि में बारनी और गहरियों के रावरों को रोकने के किए सामेरिया में एक निराम वन्त्रिय की नोजना अव्यक्त की है, किए में रावरा रावनीतिक स्वाचकों को स्वाचित करने तथा दुब्र गर्म करने को स्वाचित करने तथा दुब्र गर्म करने वर्गेनों को स्वाचित करने कर सामें होगा कि गहरियों को गहरी क्रमाबाद के निर्मोच की सोकमा स्वाच्छा करने केसी क्रमा सारनी को 'स्वाचेत करने क्रमाबीत कर-चार' की सोकमा स्वाच्छा करनी होगी। कर-

बीट स॰ बी॰ का**किल के सम्बन्धका** स॰ इंसराज की



१६ अमेल को आप का कन्म दिवत मनावा कारहा है। व्यक्ति

फिलस्तीन के अरवों और बहुदियों पर हुए विराम स्वत्य की बोकना की प्रतिक्रिया का समायार अभी तक नहीं काला है एन्ट्राइट स्वत्य को उमस्य पक्ष के हताहतों और मुतकों तथा परस्यर साक्ष्मबों के समायार जा रहे हैं उनके परिस्थिति की प्रीयस्था असरह पत्य समायों है स्वत्य पत्रा है है बहैं रिक्सस्योग की समस्य को दिना कुसक्सेक कोंग दिया स्था तो १६ महैं को जिटिश सेना के सिका हो बाले पर किराना मत्यकर राह्याय हो स्वस्त है।

वह मी कमाचार है कि शिक्कपीन के निमाचन के वह में में निकेश्वर हूं मैन पर दक्तर शकते के निष्ठ ४० जाका मक्यूर कमेरिका में इच्छाता करने गुठ श्राहर हैं

#### कसीदा काइने की मशीन

नह चार दुश्यों की मशीन आखि २ के काम करती है। इवके करीश काइना बका दी जाशन है। वयके वर दिखा करा पूछा, वर्षी, वेसर, बुटे, युद्ध पिक्षणे के विषय, काबीन बीन बीनपी इस्तरि आर्टी, के काड़े बाते हैं। वशी क्रम्बर और मर्क-बर्व है। गुरूप ४ हुएते विदित है। वाक बर्च ॥), करीश की विधायन पुरुषक बुट २) डाक बर्च ॥) एवट केट संबद्धीयों (V.A.D) रंग महस्त, ससीगद्ध।

#### गहरी निद्रा का झानन्द

निवार का आरार्थनकार पातित्यकार देशनेय कियों तथी के आपनी पूर्व के कुछ मेलिये। या एवं मीं के किये गएंडे मीर में यो प्रत्येक्षा में मीर मिला गएंडे मीर में यो प्रत्येक्षा मूर्य केला १२ व्यावकार पात्री में मीर प्रत्येक्षा हु जाते । मूर्य केला १३ क्ट. १ व्यावकार पात्री में मीर प्रत्येक्षा हु जाते । मूर्य केला १३ क्ट. १ व्यावकार पात्री में मार्थ में मीर मार्थ मार्

नोहर्ष नेदार एकिएँड (<sup>क्</sup>्र ) देवार्थ :

# <del>रव के र्यः</del> <sup>क</sup> २००५ वि. सं. में क्या क्या होगा ?

[ भी हरदेव शर्म सपादक स्वाध्याय, सोमन (शिमका ) ]

चैत्र ग्रु॰ प्रमतवार ता॰ १२ वर्षा सं १६४८ १० को मादा कता , इट परधारि शक्त पर वृपमत्रामे सर्व देव पत्रिजे वर्षण करेते । इटी बमक्ते नवीन लोत्य स॰ २००५ माम्म होगा । उत्तर सम्बन्धी सम्बन्धित तार्व स्त्राप्त स्त्राप्त ग्रुप्तास्त्र मान्यव्या

वग<del>त् शब्दम्</del>-



ठपर्य क समी बोर्के, वर्षक्रयन, बगरसम्न कुरहसियों की अहेरियति और कर्मचक्रका सम्बक्त विचार श्रीने हे बात होता है कि वह नवा वर्षः अपने गय श्रानेक सप्रत्याशित समाह्यनीय घटनाओं को सेकर था रहा है। विरुक्त के रंग मंच पर समेक नवीन हरूब दिलाई देंगे। क्रष्ट-योक्ति ससार के लिए इस वर्ष में बाति भीर सरका की कोई भारता नहीं है। सतार का रावनैतिक बातावरक विद्युरूष रहेगा । दुनिंच, रोग, मूक्न्य, परबुद्ध, चसप्रसम, प्रश्निकाङ, तुष्त्रन सादि साधिदै-विक साविभीतिक उत्सतों के कई पान्त चित्रस्त होंगे। विश्व की महाचक्रियों के सामने नां नां विषय समस्यार्थ उत्पन्न होंगी। आवस भार (त्रसाई) तक का समय संसार के लिए विशेष क्रष्टपद है। क्रम्तर्राधीय खितिब क्रविश्वास और सदेह से बिरा रहेगा, दोसरे विश्वस्त की कासी चटार्य बाद्धश्च में मंडराने सर्गेगी।

वर्ष का रावा शित है, बबलि ग्रुप-स्राप्त फल प्रापः धमस्य चलार में धमान रुपेख होता है, तथानि कारमीर, स्वाप्त स्रोप होता है, तथानि कारमीर, स्वाप्त स्रोप क्षित्र देखें के इस्त्र विदेश का स्राचित्र है और श्रांक्ष परिचम में हरो क्षेत्र कि सी होई मी रहेगी, स्वाप्त में स्रोपिक स्वाप्ति परिचमी हेवी में सनि का सनिष्ठ पत्स सचिक होगा। प्राचीन वरिभाषा में पाताल वा नागलोक क्रमे-रिका को कहा गया है. इस वर्ष आगेरिका में प्राविदेविक बाबिभौतिक जलात. मुक्रम, बलप्तावन, विस्कोट, सन्नि-कारड, रोग, बुद्धादि द्वारा धन धन का विनाश अधिक होगा । श्रमवा अमे-रिका की क्षोर से कोई ऐसा पग उठावा बाबगा, बिससे ससार की शान्ति मंग होती विकार देती। नैशास (बाहेस ) मास से फारमीर हैवराबाद और फिलस्टीन की समस्या अधिक सम्भीर बनेगी, वहा कावि होगी । फिलस्तीन में चोर २८५गव भौर भरायकता होयी। भावक में सनि सिंह राश्चिमें बारहा है, वह संसार के दो भागों में विभक्त करने वासा तथा कटिवारा, घडपेत्र, सक्त, स्रत्याचार, ब्राजानित और संघर्ष को प्रश्नव देने बाब्त सिद्ध होगा। आगे इसी वर्ष के अन्त में बद गुरु नीच राहि (मकर) में बायक बहा से मकहर विरुष संबट की सम्भावना है। प्रधानामात्वी द्वारा शासित शब्द श्रायवा शासन संस्थाको और ऋषि-प्रचान देशों के किए किंद्र का शनि और मकर का गढ 'सतरे की परटी' समकता चाहिये। शनि के कारब ससार में लम्ब-बाद का प्रजाब बढ़ेगा। मांड, इटली, टकी, बुनान, सचूरिया, मध्यपूरीप और 

#### मारतवर्ष

भारत वर्ष की शुभाशुम स्थिति कीर भविष्य बानने के लिए कालेख, भारतीय

> स्वतंत्र उपनिवेशः, पाकिस्तान धीर भी लेक्द्र भी की भाग कुश्डक्षियों पर विचार करना बावत्रयक है। गत १५ व्यय-स्त को भारतीय स्वतंत्र-उरनिवेश की स्थापना हुई बी । वर्षलग्नः धगश्लग्न-कुरहकी, कामें स भारतीय . उपनिवेश भौर पाकिस्वान की सम्म-क्यबंजियों पर सम्बद्ध विचार करने से जात होता है कि यह वर्ष भारत के लिए भी श्रामायह नहीं है। सामाजिक, रावनैतिक पर्व वार्थिक रिवनि वानिविस्त सी वनी रहेगी। साम्प्रदाविकता पूर्व रूपेया दूर नहीं होगी। इस निषय में साम्प्रदियक सवर्षे की प्रयेता शार्किक सवय मयानक रूप भारक करेगा । इकताली का भव अधिक रहेगा। माम और

तीया सम्बन्धी विवाद बहुँगे। उत्तर करिकम क्षीर पूर्व में पाकिस्तान धीमा पर तथा दक्षिका में ममकर उत्पाद होंगे। बनता विवेद सो बैठेगी। वर्ष के पर्वार्ध में भारत सरकार के भरतक प्रयत्न करने वर भी शरकार्थियों भी स्थित सन्तोध सनक न हो सबेशी। भारतीय उपनिवेश का बन्ध-लग्न वयन है और पाकिस्तान का सेच । भारतीय जन्तका चान्यित शक न्याय एव द्याति विव उदार चरित कला-कशल विवेदशाल सीभ्य ग्रह है और इपभ राशि भी शभ है. बात भारत की क्योर से न को पश्ले किसी पर क्राक्रमचा होगा और स बह किसी का सनिव ही स चेगा। हा, शुक्र नीतिकुशल ग्रवश्य है अतः भारत बात्परखा के लिए सभी सम्भव प्रयत्न भारेगा । पास्तिस्तान सारन का क्राविपति मगल संहारियेय, घडरक-कारी, रक्तपात, कातर और आग सवाने वाला श्रिमारकी हरप्रद है. मेघराश्चि मीक रही है। भारत से पा केस्तान की स्थायी मैत्री कमी भी सम्भव नहीं । मगल के कारका वह कालरिक राम संगठन कर के किसी नमार भी भानत का सानि में बाधक कर सकता है जेशास्त्र म मान के तिह में बाने पर दीर ग्रामे भा-मा में सिंद्र शक्ति में आने शक्ता शनि पाकि स्तान को सनेक प्रशार की ग्रायसियों और राधनैतिक उसभागी है पसाने वासा तय भारत की राजनीत का चाइकाने सामा सिक्ट होता । बाजमीर चीर हैटराबाट कं समस्या गम्भीर बनती सावनी। वैशास में कारमीर की समस्या कुछ सुसम्बर्त प्रतीत होगी, परन्तु श्रानि के कारव श्चलबंड काश्मीर का कुछ श्रञ्ज-मन हो बाना सम्भव है। बदि ऐसा न हुक तो यह समस्या और भी सम्बै खिनक

विषम बनेगी। इस वर्ष में विभावः

सबसे सरक्ष व चार्क्स

# श्री कृष्ण कृम्पीटीशन

३०००) रु० मासिक प्राप्त कीजिये

न० १४ के पूरे विवरच के लिए खप्ताहिक वीर झर्जुन ता॰ ५-४-४८ के २४ पेब-पर देखिये या पत्र व्यवहार क्षीकिये।

र्मनेज्य, श्री कुष्य कम्पीटीश्चन, चांदपील बाजार, जैपुर ।

# जो लिखा वही हुन्रा

हमारा ननाथा हुवा वर्ष घल जान तक कभी भी गलत नहीं निकला। ब्राय भी एक बार खतुमन कर देखें। लिखने का समय था किसी छूल का नाम विश्वकर समना एक वर्ष का वर्षफल ननका कर मंगा की प्रधान वाली पटनाओं है स्वत्यार होकर क्याने बीदन को क्योतिमन नान लें। भीत केवल एक वरणा चार बाने डाक व्यव ब्रह्मन। और प्रमाधित न हो तो खपनी क्योत वारिस मगना लें।

#### इसबी मैस्त्रेजम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कितनी बाधु की हो, नालक हो युवक्रहो, वा दृद्ध हत मैस्से बस के मीवा से चोरी का पता, गता हुमा बन, रोग से बुटकारा, में म अनुसम बुक्सम, नोक्सी, परीक्षा में कसलता हपादि मनीक नात का ठीक २ पता लग बाता है सत्यव मिक्सो सो सुरुव वाविश । मून्य केशल से सर्पे बाठ की क्यांकी सहस्रक्री परि वर्ष २०१६, दिल्ली। पंचान का पुनः कुछ विभाजन हो बाना श्री तम्मत है। किन्तु वह विभाजन स्वत्-वर्ष केला मधानक बन-धन विनाशक न होगा। केन्द्रीय चलार, पंचान, वंगाल सहाल के मन्त्रिमस्वलों में कुछ उस्रट फेर होंगे।

देशराबाद (तिकाम) की कहें राशि है। कर्क कर याने मंगल वहां मर्गकर राकारत कल-मरिनाय कीं। करिका-एक है। कर्क यांत्रि के अन्त में वाता हुआ रानि देशराबाद के अनामें याराव (तिकाम के क्याहितन्त्र के आ मी अन्त कर बायेगा। आयब तक देशराबाद में वेर आयान्ति (देगी। वर्षे के पूर्वार्थे में बहा मर्गकर राकशात और नने नने दक्तन्त्र होंगे। वेराल से अवस्था तक अर सम्बन्धा में विशास के अवस्था तक अर सम्बन्धा में महत्वपूर्यं, आतिअरक, प्रिकारिक किंद्र होगा।

#### मारवीय कांत्रेस

यह वर्ष कांगे त के लिए क्षिक्तर-सह और प्रतिष्ठ के लिए किता-उल्लेख है, उतना ही इच संस्था की सन्तरिक परिश्वितों के लिए किता-लों से मरा हुआ भी है। विशेषी तल 'मेंगे। कुछ स्वार्थिकपू लोग क्षिकार प्रति के लिए खर्जुचित उपायों का कव-एक्स करके बनता को उमार्य का संख्लीय प्रयत्न करेंगे। शनि का सन्तर मक्दूर तथा दंतितवमं से है, तिः इसका उनकर होगा और इन्हीं के स्य उत्पात भी कड़े होंगे।

#### वर्षलग्न और जगल्लग्न

बराइमिडिर के मतानमार भारत ो शिक्ष कत्या सरन में है और श्चात्य मतानुसार महर पंचम मै। महान कुरडली में प्रवासत्तात्मक न्द्रमा उच का बली होकर स्वचेत्री क के साथ लग्न में पड़ा है। भारत ः उपर्यक्र दोनों राशियां पंचम नवम विकीश ) स्थान में बाई है। भारत के ए यह महत्वपूर्य ऐतिहासिक योग वन ा है। भारत का राषनैतिक महत्व तर में बहुत बढ़ेगा, ब्रिटिश संचा-रक शनि निर्मेल है और इंग्लैयड की शे मेथ वर्ष सन्त से श्रष्टम और त्रुसन्त से व्यय में पड़ी है अतः टेश बचा भारत से पूर्ण रूपेबा समाप्त बायबी। बैद्याख से माद्रपद तक ंक्र गरमी पढ़ेगी, श्राग्तिकाएड, चोरी खसोट, डाके, इत्यादारह, याता-ा दुर्घटनाए**ं और अ**चानक मृत्यु की दाते अधिक होगी। वैशास्त्र में सूर्य प्रकेबाट भारत के किसी ख्यातिप्राप्त े के लिए भी आधात योग बन रहा क्रतः सेष बस्या सकर राज्ञि श्रीर ा बालो नेता एवं शासकों को इस विमें विशेष सावधान एवं सतर्क की आवश्यकता है। इसी सर्वाच में भी तत्वों के द्वारा विकक्त वाता-ा निर्मास किया बायेगा, परिसाम-अ कुछ कारखानों में इइताल और द कार्य में गतिरोध उत्पद्ध होता है देगा। गुरु भ्रष्टम में है और विके पी. मेश हुम नीच राशि में, ब्रदः मा रीद

विचान चपा का कार्य पूर्ण हो बाने वर श्री बनता उठछे पूर्णकरेख उठक्का न होगी। कुछ नवीन संशोधन परिवर्डन करने पहेंगे। वर्ष के पूर्वार्थ में नया विचान कार्य रूप में परिवाद नहीं हो उठकेमा। प्राप्तों में नश्री कह करियार्ट मार्थ

सम्मेश मंगल नवमेश दशमेश ग्रान के जाय तीवरे हैं खरा संग्रार की करतारीं में मानित में महत्वपूर्व परिव-तंन होंगे। मगल ग्रान के कारव परिवान उच्छ के ग्राक्तिशाली वो ग्राहें में तेनक तंगकत की ग्राहे सम्बद्ध की प्रतिवादी तंत्र के किए मा क कारव केगी। भारत के क्रान्तर्पाद्ध रावनेतिक कीर ज्यापारिक सम्बद्ध में में पूर्व होंगे। ज्ञारमेग गुरु का शुक्र के पर्यक्र में में कारा में साह कि की महान् रावनीतिक की क्षाक्रियक सुद्ध होंगी। मारत में भी विश्व कार्यक्रिय विशेष मासुवा के लिए कार्यान यंग



नसी को निर्वेलना तथा शांकडीनसा के लिये सर्वोत्तम श्रीपथि

### मलहम (Cintment)

पुरुषों की नवों की कमनेरी और उनके कलहरूर मन्द काम-वादाना को वर्गन करने के लिए यहरेल बेगे क शानित हो चुका है। इसके लागने हो-कं मकबूत व नलिंद ननती है तथा पूर्ण रूपते शक्ति प्रात होती है। शाराय में दगति को प्रात होती है। शाराय में प्राच्या विस्तृत स्वीपत्र श्वपत्त मंगाइये। चायनीज मेडिक्टल स्टोर, नेया बाजार—देहली।

हैड कार्फिस---२८ एपोबी स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई। बांचें---१२ डबहोजी स्वायर, कबकता, दीवी रोड-बहसदाबाद।

सेलिंग एजेन्टस— दी नेशमस मेडीक्ख, स्टोस-बागरा। जनरख मेडीकब. स्टोर्स-बजमेर । एवाईड केमिस्टस-जनपुर । seR सरस्वती स्टोर्स-वीकानेतः। मे. गिरधरदास जानकी बहुम-उदबपुर । वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-सुजश्करनगर । मेसर्स मोहन बादर्स-खरकर । बादर्स-उरई । मेमर्प खरे डी॰ पी॰ फार्मास्तुटिकस वक्'स सदाती। दी गुजराव मेडीकेस स्टोर्स-कानपुर । सोगानी जनस्य स्टोर्स-मोदावा । धारीवास माव्सं-कोशपुर । À. काशुद्धेत्यकं व्यव यूवावी द्वासाना मेरिया

है। गुरु बिली बार्यप्रकृति के वर्गपूद बोक नेता, वैज्ञानिक, विचान शास्त्री वा वामिक महापुरूष की मृत्यु का स्वयूक है। मान्येश शनि वर्गक्रम में मंगल के वाय हैं और वर्ष लग्न में मान्येश शक मान्य भाव में ही है जहां इस वर्ष म्बरस जापने वस पीचन से उच्चलत भविष्य का निर्माण जरेता। जनामों की जोर से बाली जाने वासी सभी प्रकार की सुद्ध एवं प्रकट साजाएं अन्त में विकल होती।

# भोजनालयो!.. म्या तुम अयने चाहकें। में रोग फैला रहे हो?

मोकनासन, होटल, नोडिंग हाऊल, रखन कौर हती प्रकार के प्रवन्य पहीं में बातक कीटासुझों के नाहक कीजों को चैसे अर्थगर, पिस्सु, खटमल, चीटियां, मन्दियों को स्थान देकर रोगों और महामारियों को फैलाया बाता है।

यो है से सर्च में इन गन्दे की हो नह कर देने वाले या जाड़ के कीयाग्रु नायक उत्पादनों के प्रयोग द्वारा ऐसे प्रकन्य ग्रहों में कृषाञ्च प्राइकों के सम्मान को क्यांची नदाया बा सकता है कीर न्यापार में भी हृद्धि की बा सकती है। इसके साम हो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के स्तर को क बा उठा कर ने समान के प्रति भी अपने करीय का पासन करते हैं। रहीदेवर, श्रायनश्य कीर भीवन पार्रो में नियमित. कर से अविशिक्ष साहक क्रिनियागुक याचे बांड का प्रयोग कीविये।

# मुस्त सलाह

क्यावेदन करने पर मिलती है स्वानी॰ प्रकथ्म-ग्रहों में विशेष रूप से इस्स मृत्य के १ तै॰, ४ गै॰ क्यीर ४५ तै॰ के पैकिंग मिल सकते हैं।





शक्तिशाली शृमिनाशक धिड़काव

वर्षः प्रोमेषिय देविदासः धार्गेरेशय क्रियेटेड इन वर्ष्याः ही स्वयं सावक व्रिक्ट दर्गा क्रिकेटेड

# ४००० फोटो कैमरे मुफ्त



सह कैमरे श्रामधीका के ग्राकावले में हाल ही में तैबार हो कर आये हैं जितमें खूडी यह है कि हर प्रकार को फोटो उतारी का वकती है। इस कैमरे को मशहूर काने के लिये हमना ४००० कैमरे पुस्त तकश्रीम करने का फैसला किया है। बस्सतमन्द साझा ही लिलें। बस्दी करें, ऐसे मीके बार बार नहीं स्वाते :

अवर्गकन दे दिंग एजेन्सी ( V.W.D. ) पी० वी० ७४, अस्त्रतहर American Trading Agency, (V.W.D.) P.B. 75, American

## समाचार चित्रावली



श्री बेहरू के सम्मान में बेगम एवाच रसूल ने पार्टी दी है।



प्रसिद्ध कलाकार भी प्रमीराण सहायता कोस के लिए क्यमेंट्रिय नोटों/को स्टेलीट्रिंगर्रीरहे/हैं



पं व वक्षहरतास नेहरू चीन वें मिश्चाह नये प्रवदूत भी पनिवार से मिस रहे हैं।



टकी में नियत राष्ट्रत दीवान चमनकाल]



मारतीय बाबु सेना का एक दश्य



क्षमेरिकाम नता जदूत श्री क्रासप्तक्षक्का अप्यानस्य स्थासकर सौटन्डेडें।

| विशिष्य होने लिगको के नाम की की क्षण व्यक्ति हुने के प्रकार का वाच विश्व व्यक्ति हुने के प्रकार का वाच विश्व व्यक्ति हुने के प्रकार का वाच विश्व व्यक्ति हुने हुने हुने हुने हुने हुने हुने हुने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | भारतीय संघ में शा                                                                                                                                                                                                                                                           | मिल             | होने वाली                          | रियास            | đ · · ·                                | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिमान, कारता, क                                                                                                                   |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                       | रियाचवो         |                                    |                  |                                        | क्द प्राचीन प्राची सुनि प्रदर्शित                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हिता, कार्का, वर्षका,                                                                                                                   | १ चनवरी,      | (५) प्रवंतर, संवमक्किन, बामरा,                                                                                                                                                                                                                                              | (#) ?¥          | (६) उड़ीचा                         | <b>\$</b> 5000   | \$0.74= 0.18                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| केनपुर, वाकर, तिरहेका, वान्युर, कार्क्स, तिरहेका, वान्युर, कार्क्स, तिर्मिक्त, विकास, वार्क्स, वार्क्                                                                                                                   | \$6 <i>PC</i> | हिंडोक, काकाहांडी, सारवायन, सांडकरा,<br>नरविंदपुर, नवागड़, नीकविरी, पासहारा,                                                                                                                                                                                                | ٠               |                                    |                  |                                        | विकासिक रहा है। इसके ४० हिन<br>वेनन वे इद्वावस्था के निकार दूर होन्छ<br>वस की इस्ति, स्तरण शक्ति तीत, वरीर<br>इद्य पुत्र, कारिक्सान कालुक्कृद्धि और                                                                                                                                                                             |
| हर्शन्त वाक्री, वादमान, वादमा                                                                                                                   | s want        | सोनपुर, तासचर, टिगदेना, सानपुर,<br>सासचे, टिनरिवा, रिख।                                                                                                                                                                                                                     | (#) <b>(</b> #) |                                    | \$c              | Yo.Mo                                  | वीर्य तथा प्राथ की संदि सन्तर्भ होती है<br>और रक्षण्यन कादि क्षित्रचे ही रोलों को<br>पूर करती हैं। इस, जुना, स्ती पुरुष                                                                                                                                                                                                         |
| श करवरी (व) नेवाहा (व) १ (व) , , , १११ .१४ .१४ .१४ १९ १९ विचा द्वा प्रेमी प्रमु वी श करवा १९ १ वर्ग वे वर्ग विचा द्वा प्रेमी प्रमु वी श करवा १९ १ वर्ग वे वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | मकर, कवर्षा, लेरागढ़,कोरिया, नन्दगांव,<br>रावगढ़, बाकती, वारनगढ़, पुरगुवा,                                                                                                                                                                                                  |                 | बरार                               |                  |                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्र करवरी (श्र) बेहाला । (श्र) र (श्र) यूर्ण वेषण सुरु १८ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १ फ़रवरी      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ग) १           | (4) ,, ,,                          | १५१              | .84 .24                                | विकार के प्रोमी पार भी पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ् सार्च (क) प्रश्नुकार है। (क) १९ (क) , ११-मा ११-११ ११ १९ १९ १९ (क) भीर, जारनकारी, वर्गत, (क) भीर, जारनकारी, वर्गत, (क) भीर, जारनकारी, वर्गत, करूर, रामुर्ग वंगली, वीन्द्र। (व) १९ (क) " १७००० १६.२४ ११५ ०० विकास करूर, रामुर्ग वंगली, वीन्द्र। (व) १८ (क) " १७००० १६.२४ ११५ ०० विकास कर्मा, रामुर्ग वंगली, वीन्द्र। (व) १८ (क) " १७००० १६.२४ ११५ ०० विकास क्षेत्रात क्षेत्र, उत्पर्द वीहर, बुरावा, वाला, वालान, वंत्र हरूर, वोटोले, कीर प्रचार के बाने वालारे, कीर वालां है। (व) वालां के बाने वालां है। वालां के वालां कोरी, वालां प्रचार, वालां हे वालां के वालां कोरी, वालां प्रचार, वालां हे वालां के वालां कोरी, वालां प्रचार, वालां हे वालां के वालां के वालां के वालां हो हो हो हो हो हो हो ह                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | (F) t           | (व) पूर्वी यंज्यव                  | २१६              | .२८ १.६ ६                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्वार्च (क्) काकाकोट, जींच, कुरंबाव, (क) १६ (क) वार्चा काट, (क, ती.) मीर, वामत्ववारी, कांच्या, वार्चा, किर, (क, ती.) मीर, वामत्ववारी, कांच्या, कार्चा, कार्च, कार्चा,                                                                                                                   | २२ करवरी      | (क) वंगनापासी ।                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                    |                  | . A.K. \$ - 5.K                        | बाजार सीताराम, देइसी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (क. ती.) मीर, जामनवाणी, वांवा, मिरफ, (क. ती.) वामनंती, का, क्रमें के , क्रमें के , क्रमें के नाम के , क्रमें के , क्                                                                                                                   | १ मार्च       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                    |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (व) रुवारी, वांच्या, वंत, इच्य, वंत, इच्य, वंत्या, वंत्या, वंत, इच्य, वंत्या, व                                                                                                                   | ८ मार्च       | (ब्रू सी.) भीर, समन्तवाशी, बबीर,                                                                                                                                                                                                                                            | (B) 14          | (क्षु) शम्बद्                      | e-E44            | १६-६३ १४२ १४                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| से सार हों. (वर विवास), वार्याय, वार्याय, वार्याय, क्षेत्र हों. (वर्षाय हों.) स्वर्णाय हों. हां. (वर्षाय हों.) स्वर्णाय हों. हां. (वर्षाय हों.) से हों. हां. (वर्षाय हों.) हां. (वर्षाय हें.) हां. (वर्षाय                                                                                                                   |               | फरटन, रामदुर्ग सांगसी, सीन्र ।                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                  |                                        | />                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रबह्द, विषय नगर दाता, पायनपुर, वोरोदी, बीर गुक्सव के बाने वार्ती?, कीर ताबुके ।  ११ काम व (द) वायक, वायाट, वसकत, मरेश के नाम के स्थान कर कोटे, वार्ती, कुराब, काकिया, के क्यांत, वे के नाम के स्थान के स्थान कर कोटे, वार्ती, कुराब, काकिया, के क्यांत, वे के सान के स्थान के सान करने सान के सान करने के सान के सा                                                                                                                   | इ व्हा ४८     | संगात होटा, उदबपुर बीहर, स्नावडा,                                                                                                                                                                                                                                           | ( <b>4</b> )%=2 | ( <del>4</del> ) "                 | <b>₹</b> ₩•₽€    | २६.२४ १६५. ००                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११ जाने से (ज) वाचल, वाचाट, वाचल, (फ)२४ (फ) दिमाचल ११२४४ १०.४६ ११.०४ दे ११.०४ के ता से के तार से होती दिखा प्रत्य के ता से के ता से के तार से होती दिखा प्रत्य के ता से के ता से के तार से होती दिखा प्रत्य के ता से के तार से होती दिखा पर वाचल के जिल्हा के ता से ता से होती दिखा पर वाचल के जिल्हा के ता से ता से होती दिखा पर वाचल के जिल्हा के ता से ता से होती दिखा पर वाचल के जिल्हा के तो से वाचल के जिल्हा हो से ता से ता से होती दिखा पर वाचल के जिल्हा हो से ता से ता से होती है ता से ता से होती है ता से त                                                                                                                   | -             | राषपुर, विषय नगर दाता, पासनपुर,<br>सोरोही, और गुक्यत के बाने व्यगीरें,                                                                                                                                                                                                      |                 |                                    |                  |                                        | टन दिनों की रोमांचकारी तक<br>बुखद क्युतियां, वन कि मारत के समझा<br>वरिमोक्तर प्रदेश पर काओं और हुवों का                                                                                                                                                                                                                         |
| हुमारक, हुमतर, हुमद, मगत, सर्<br>होगा। मालावह, हमती, तिख्दर, मोरोब,<br>मंत्री, युक्त चंत्र,<br>दिवासवी के नये संव<br>१६ फरवर्ष (१) नवां नगर, माननगर, वरोबंदर,<br>वांकतेर, परिवासना, परोबंदर,<br>वांकतेर, परिवासना, परोबं, विवसी,<br>रावकोड, वक्त्य, कात्रा, कात्रा, कार्यान,<br>वांकते, विवसना, कांचर, नगर,<br>वांकते, विवसना, कोंचर, कांचर, नगर,<br>वांकते, विवसना, कोंचर, वांकती,<br>वांका, केवली, वांदिण, वांकी, मीला,<br>वांका, केवली, वांतिण, वांकी, मीला,<br>वांकार, कांकी, मालावा, क्रियानक, कोंटा, मालावाद,<br>कांकी, (१) वांकवादा, पूर्वी, इंगएए,<br>मालावाद, किवानबह, कोंटा, मालावाद,<br>वांकार, वांका, वांका, वांति, वांता,<br>वांकार, वांका, वांति, वांति, वांति,<br>वांति, विवसा, पूर्वाई, मोली, नीवाद<br>वांति, विवस्त, | -             | (क) बाबल, बाघाट, बसरान,<br>बुराहर, मञ्ची, विसावपुर, बीबा, बर-                                                                                                                                                                                                               | (क) १४          | प्रदेश के नाम से<br>इन रिकासतों का | ११२४४            | ₹ <b>•.४६ ६</b> ₹.०¥                   | क नगर नगर म द्वाहा विश्वातकातक<br>भरे हुए वे को कि शबु के साथ शिक्षाते                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रिवासवों के नवे संव  (क) नवें नगर, मानगर, परोवंदर, (क) ४४६ (क) कीराष्ट्र ३६ १४ ११ ०८ ८०००० विकास में रेख मोबल, करवाबाठ, वीक्षमेर, परिवासना, परीक, किरदी, रावकोड, वक्षमन, कस्वार, बनाबा, चूरा, वाबा, क्षमान, कमर नगर, वानगर, वीक्षमेर, परिवासना, परीक, कमर नगर, वानगर, वीक्षम, कीरा कीर्मान, वावमा, वीच्या, कमर नगर, वावमा, वीच्या, वीक्षम, कीरा कीर्मान, वावमा, वीच्या, वीच्या, वीच्या, वावमा, वीच्या, कीरा कीराम, वावमा, वीच्या, कीरा कीर्माम, वावमा, वीच्या, वीच्या, वीच्या, वावमा, वीच्या, वीच्या, वीच्या, वावमा, वीच्या, वीच्या, वावमा, वीच्या, वीच्या, वीच्या, वावमा, वावमा, वावमा, वीच्या, वावमा, वीच्या, वीच्या, वावमा, वीच्या, वीच्या, वीच्या, वीच्या, वावमा, वर्णम, वर्णम, विच्या, वीच्या,                                                                                                                   |               | लोग, नालागड्, खगरी, शिरमुर, योरोच,                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                    |                  | ······································ | समाद् विकासदित्व की तक्षवार व्यस्ती<br>भीर देश पर गरहण्याच सहराने वासा।                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६४८ चरंताचर, ते रही सोवल, बच्चावाठ, वीक्षत्रेर, रावलाता, घरोख, विचरी, रावकोर, वचकर, तबलात, वरोख, विचरी, रावकोर, वचकर, तबलात, वरोख, विचरी, रावकोर, वचकर, तबलात, वरोख, विचरी, विचरी, वार्ति, व                                                                                                                   | 20 E2M        | रिवासती के नये संघ                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | /\ <b>\</b>                        |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | बायुनिक रावनीतिक वाताकरण की                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वाना, देवती, वादिवा, वाची, मीला, वावमा, वीवप्र, विकार, कोट्स वंकारी, वाद्युद, विवार पुराव, वीवप्र, वीवप्र, कोट्स वीवप्र, कोट्स वीवप्र, वीवप्र, कोट्स वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, कोट्स वावप्र, वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, वीवप्र, विवार, कालावर, वावप्र, वोवप्र, मीलावर, वावप्र, वाव                                                                                                                   |               | घरंगधरा, में रवी गोंडल, बफरावाठ,<br>बीक्षनेर, पलिसाना, घरोल, लिबडी,<br>राषकोड, वयकन, सक्सर, स्वासाई                                                                                                                                                                         | (#) YYI         | . (क) सीराष्ट्र                    | \$\$ EA#         | \$ <b>?2</b> ==0.=0                    | काचार पर सिस्ते गये इस मनोरंजक<br>नाटक की एक प्रति क्षपने चात्र सुरक्षिय<br>क रहें। मूल्य १॥), बाक व्यव 🗠)।                                                                                                                                                                                                                     |
| वताहर, विश्वका, यही विरावधा ।  १७ मार्च (व) ब्रावशर, परतपुर, चीवापुर, (व) ४ मस्तव ७.६८-२ १८.१०१ एट.१०१ एट.१०११ एट.१०१११ एट.१०११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०११ एट.१०१११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०११११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०११ एट.१०११ एट.१०१११ एट.१०१११ एट.१०१११११ एट.१०१११                                                                                                                   |               | याना, देवसी, बादिवा, साथी, मीसा,                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |                  |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| करिती ११ मार्च (त) बांकबाटा, पूंची, बूँ तरपुर, मार्च (त) वांकबाटा, पूंची, बूँ तरपुर, मार्च (त) बांकबाटा, पूंची, बूँ तरपुर, मार्च (त) बांकबाटा, पूंची, बूँ तरपुर, मार्च (व) हम प्रमुख (व                                                                                                                   |               | बतदुर, बिक्स्सा, पद्मै सिराचरा ।                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(-)</b>      | _                                  |                  |                                        | भद्रासम्य पाचार, रिश्ली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (त) विकास , चूर्य, ह अरपुर, आलापाद, केटा, प्रतापपाद, याएपुर, दोक । व अप का प्रतापपाद, यापुर, वादाती, दिन्या अप का प्रतापपादी, विकास का प्रतापपादी, विक                                                                                                                   |               | करिती                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ••••                               |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| र समें सं (य) साववनाह, नावनी, वरांवा, (य) १% किल्य प्रदेश १४.६८ १४.६८ १४.६० १४.६० श्राव्य की वांवाद, स्वाप्ट, वरावारी, दिवा में त्या की प्रवाद की                                                                                                                   | रूप माच       | मालावार, किवानगढ़, कोटा, प्रवापगढ़,                                                                                                                                                                                                                                         | (4) €           | रायस्थान                           | (dames           | £4.4. £€£.40                           | • तुषसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २ स्रत्रेत    | (प) समयगढ़, बावनी, वरांचा,<br>गोबादर, सृतपुर, करावारी, दिवा<br>मेरा, मगोद स्रोरक्का पक्षा, रीवा समयद,<br>स्रतीपुर, वाच्च, पद्माते, वेरी, माईशीव,<br>बीहर, विस्ता, पूरवाई, गरीकी, गीरीहर<br>शहो, क्षिमती, स्रोदा, त्योक्ष सन्तिम्याना,<br>कोठी, समाठी, नायनावन, रेवाह, पहरा, | (a) \$#         | दिनम् प्रदेश                       | \$ <b>7.42</b> 5 | inds said                              | वेश भी यास्य नेवी जानुनैवासंचार<br>इसली के प्रति पूरण प्राप्त प्रकारी<br>बाती वैशिया की एवर प्राप्त प्रकारी<br>रच प्रकार को पहुँची तो उन्हें मासून<br>ऐमा कि एवं वार्तिक वीवे में कितने प्रकार<br>कि पे परे हैं। इसकी के तीवे भी तोवा का प्रकार<br>वर प्रकार भी समारे रूपल ने पहुंचा वार्ति<br>वाहिया। विकार, व्यक्तिया। सून र) |
| SERVICE SERVICES SERV                                                                                                                  |               | तगर, तेरी, फाइपुर ।                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                    |                  | \$45'A+ \$Afm                          | Rat Time were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



खबपुर का नवा मन्त्रिमश्डल क्या इस प्रया ना समूलोन्मूलन कर सकेगा ?

राजपुताने की एक निन्दनीय प्रधा

# त्राज भी हमारे स्वतन्त्र देश में मनुष्य गुलाम है

स्माननवाद की मुख्य देन हारोगा बांति है। बहा राजपूत होंगे बांतिया चाकर भी सबर्ग ही मिलेंगे। सबस्थान में रूच बांति का साधिकर है रूच बांति का सब्द मध्य नाम मोला था। 'बोला' सन्द सस्कृत के मोलक' का सपमंत्र है। हरका कर्ष है— उप पति द्वारा उत्पन्न किशी विकास का चुन ('क्राम्सकोष' में)

विभिन्न स्थानों में उन्हें बास, साबास चाकर, दारीमा, वधीर, चेला, दिकड़िया, कासा तथा रावका भी करते हैं। वे क्रापने को किटर वसी बताते हैं धौर हसी कें अपनी प्रतिका भी मानते हैं। बोसा श्रम् वृद्धा स्वक् है, श्रद गोंगा क्याना क्वें बरा क्षमता है। मुख्यसमानी के यहाम-अोडियों तथा गोले-मोर्ग में अभिक साडी क्ष-तर है। सदिवों से भव्य राषपासाटों के सनहरे सावे में यह व्यक्ति क्कारी पनपती का रही है। बस्ततः वे कोन बागीरदारों एवं राजे महाराखों के शासन्य गनाय है। दिसी क्षरोक्षित को प्रस्ति का सामान दे कर उसका गर्म बारीद किया जाता है। सहका होने कर कर कायन्य दाश बनता है तथा साम की होने पर दहेज में दे दी बाती है। कमी कमी तो इस तरह दारोगों के कुनके के क्रनवे ही दहेश में दे दिने गने हैं।

दारोगिन — कुमारी, विवादिता, कारवा विधवा ही स्थो न हो, उसके वेषक मालिकों नथा उनके सम्मित्यों के पूर्व कार्यकार है कि वे उन्हें कारवी प्राथमित द्वारा पढ़ावर बनाकों सा स्थित कोर सार्वायों का कोशात के रूप में कार्य में सार्वा कीर सार्वायों का कोशात के रूप में कार्य में सार्वा कीर सार्वायों का कोशात के रूप में कार्य में मालिक की स्था प्राप्त हो। व्यवहारकः स्था सार्वाय सार्वाय

एक संरोधित प्रापने वसि पर प्रधार

[ इहि चन्द्र नेबवाला ]
बानें न्योक्कायर करती है। यह लोचने की
न तो किशो के आवश्यकता हो है —
न कान्द्र की कभी यह लोचना है। यह
क्षपराधिनी है कीन उठका क्षपराच है,
क्षसकरे गैवन की मानकता, लिखता
गीर्य व वक साती कमर। इनका रह
मिसता है— मालिक की तभी इच्छा को
की कुर्ति उठे कमनी पकतो है। सुमा उठे
नहीं किया च करता। परवा उठे किशी
करवार उमराव की मुठन विस्ताई
बावगी, पाव में लोने की यह वेशी पदेगी
कीर विश्वन होकर वह उठक करवार की
वावना क्रमपा पकरादत नगई ही

कीत उठके दारों पने दिख को ट्रो सने मैं दा है। किसे पनी है कि साने, उठके सन्तर के किदने सापूरे सरमान दुक्त गर्ने हैं। क्यों कोई सोध करने लगा कि बीवन सुसा उठके मनोराव्यों की नीय दह युकी है— सुद्धार करनाओं पर पासा पर गया है।।। उठे तो सप्ते में पुट-पुमक कर भी ठाडुर-साथ —सम्बद्धाय के कारे में प्रवेश पाते ही खुमार मधी सामां की टीली चिवनन के साम समाने याकी करके कारा ही परेगा।

> दारु तो मक्सक करे, बीखी करे पुकार, हाथ पियालो पया खड़ी, पीबो राषकुमार ।

रारको दाखों को ॥ [ अदिरा की सुमधुर भवकन जारों कीर पेल रही है। गोतल पुकार कर कर रही है कीर सारकी जियतमा जाला हाथ में किए खड़ी है। ए राषकुमार । पान कॉलिए। सगुर की हाला है। ]

इत बाति के बनक वामन्त ने ब्रीर बाव भी कपनी बाम पित्रका को द्वान्त करने या उसे प्रविक्त प्रकाशित करने के देश ने इसे बकाने एक रहे हैं। क्रेरिका

×

के अर्थ शास्त्र के अनुसार कोई भी आर्थ (हिन्द्) दास नहीं बनाया जा सकता था। कि दु उसके बहुत बाद स्नाति प्रथा के वतमान स्वरूप वा आविर्माव होने लगा। श्रनेक जातिया अपने अरहरा २ समृह बनाने लगी। विभिन्न आवियों में विवाह सम्बन्ध निविद्ध होने लगे और कितने ही ऐ तहासिक कारणों से स्थियो का पदों में रहना कानिवार्य समभ्य आने सगा। कई नूनन सामाधिक बरुरतें भी पैदा होने लगी, विशेषकर सैनिक जातियों में ।राज्यत जाति सदासे एक सनिक बाति रहा है। इन लोगों को युद्ध श्रमवा श्रीर कि ही कारखों से ब्रापने घर से बहत दृर रहना पड़ताया। लेकिन. स्त्रियों को बर के पर्दों में। उन्हें कुछ इस तरह के सेवकों की आवश्यकता पड़ी को हर तरह की सेवा को कटिनदाही और जिनका व्यपना कोई इम्स्तित्व न हो। इसीलिए एक ऐसी अविश्वीको सन्म दिया गया, विसके व्यक्ति वशा उक्तम से क्राधिनाथ रह इर की सक । ठाक भे की में उन्हें स्थान दिया गया जो 'गालक' ये, अपनी जाति में विनका दकापानी बन्द था। काला न्तर में उद्दें कुछ उत्तरदाशित्वपूर्या पदी पर भी प्रतिष्ठित किया वाने लगा और वे किसी विभाग के मुन्तिया (दारोगा) कड़े बाने लगे। स्वामी की नकेल को अपने दाय में बोने का यह भी एक दरीका था कि ये दारोगिने उन्हें अपना खतील स्मर्पित कती चले।

× 
 × 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २ 
 २

सरीर और सरीर में प्रवाहित रक्ष पर माजिक का अधिकार, स्त्री और लाडके वर्षों पर माजिक का अधिकार।

पर काब परिस्थित बदल चली।

गाँव अन्यर ही पुटी पुराधी और प्यानियों

वध मान हुआ कि आरे, हम भी

इस्लान हैं, ठीक मालिक कहाने वालों

के बसान। और उनीदी बाल खुलने

की वालों। उनहींने कियों के हुन्द देखें।

नीतिकारों के बोल मुने और बाना कि

वीते कल के किये और नातिकार जामानी

सस्त्रिति के विकार थे। आव का प्राविति 
विवार की बाला कि

वीते कल के किये और नातिकार जामानी

वस्त्रिति के वाला कि

नीतिकारों के निर्माण का प्राविति

वस्त्रिति कर्मा का मानिकार कामानी

वस्त्रिति क्रमा अस्त्रितिकार कामी

वस्त्रिति क्रमा अस्त्रितिकार कामी

वस्त्रिति क्रमा अस्त्रितिकार कामी

वस्त्रित क्रमा अस्तरितार कामी

वस्त्रित क्रमा अस्त्रितिकार कामी

वस्त्रित क्रमा अस्ति निर्माण कामी

नहीं हुने पम नागरे दिरयान थिरता इ.त. विविधारे नह वींगजू, मोलारे नह गोत।

चित्र तरह कर्ष के पैर नहीं होते, हरिया कभी स्थिर नहीं रह ककता। कीर खरहा बीमसुक्त नहीं होता, ठीक इसी तरह मेलों के भी गोज नहां होता।

10 MAT ....

गाल बजावे गोलया, गोल स्वारे गात। सदा नचीता स्वरे, सदा सुहागया मात।

[गोलिन ( यारेगिन ) अपने भाल नवा रही है। ग ले का दारीर स्वारा का रहा है। ये लोग हमेगा निश्चित्त ही फिरवे हैं। मा अपनर सुलगिन को है।] इस अपनीत स्कृति को आव के सुग में कोई सह कर करेगा !

बाब दारोगा बाति भी गुलाभी को बरदास्त नहीं करना चाहती। बपनी बहु बेटियों की इस भात रनिवासों तबा पक्कों में बेदलगी नहीं सह सकती, ब्रोर कह सामनती नरक से कुरबारा पाकर ही दम सेसी!

कई स्वाभिमानी राष्ट्र इस तरह की प्रथा को कितने दिन तक सहता रह सकता है ॥



महास क्यरण का एक देखा।

# नन्दगांव की चिट्ठी

प्यारे तटवर ।

द्वम तो वनके घट घट की वसमंत्री क्ष्मते हो, वो इस्ट्रें पता ही है कि कियते द्वारों से हम ग्यास्त्रासा द्वारारी कोच में महत्त्व रहे हैं। द्वम मिले नहीं, केचिन हमें देखा माब्द्रम पहता है कि हमारे प्रेम से किये झाकर द्वान उत्ती विकासी हु वर करहेशा के कर में एक दिन चकर मिलोगे। दुम्हारी व्यास गायाओं की दूर पूर्वते देखा कर सोग हमें दुसारी है, कहते हैं। 'आन उन कृष्ण सुरारी के क्षिए करों महत्त्व हो। ये बाब कवितुश में प्रकृत नहीं होंग। हमारे वाण आयों बीर करों से रहे।

धुके तो ये अत्याचारी कत के दृत है मास्तम होते हैं, को प्यारे नटकर से इमें प्रस्ता करना चाहते हैं। यह ठीक है कि आप स्थामसुद्द रूप में शरीर से हमारे पास नहीं हो, पर तुम्हारी वह भ्रोप्र मुकुर वाली मालक्कवि सदा कास्त्रों क्रीर मैन में रम रही है। मला, वहां से जसे चीन इटा सकता है। एक बार विश्वने तुम्हारी राग्रलीका का रख पा किया, दुम्हारे सग एक बार भी लल आका वह मला किसी इनरे के पाछे क्वों बाने लगा १ हे गोत्रधतथारी, द्रम्हारी अभिको मधुर वही की तान सुनते ही मनुष्य क्या पशु पद्मी भी तुम्हारे वत हो बावे हैं। फिर तो वे द्वन्हें और हुम्हारी बंबी को मुकाये नहीं मूलते। माघव । क्रमारी गीता भी ग्रकामीरवाची

दुन कर बाखों कार्चुंनों की कमबोरी की बार्ते बीर कुणकरों राज्यम में मिट बाजी हैं। वे वत स्वार्य और मदाबाताद कोक कर एक दुखारी दारख में ही बा बाते हैं। निहतों को तदुत के तिबाब बीर गति मी क्या है। हम भी एक दुखीं द दते दोंने की राग कर थी हम जेंगे।

तुम्बारी कोष में मुमडक के किछ कोमें की काफ नहीं ख़ानी ? तुम्बें अपनी बी की बक्तन केते हुनाये ? झासिर, बार कर असवार की बारच सी है। बारव इरके बारेये हमारी अटपटी बोबी द्वाम तक पहुँच थाय ।

पिछले दिनों स्थाल साथा कि कडी ब्राय चीर सागर में शेवनाय **की** कोमल शार्या पर विभाग न करते हों। बह मनमें बाते ही कुछ गयी बास-वासी के साथ चीर सागर पहुंचने की ठान सी कीर चल पढ़े। आपकी क्रूग से हमारी तब लोकों में श्रवाध गति है, सो पासपोर्ट की बरूरत की ही नहीं। साक्ष सागर से स्वेत्र नहर पार कर भूमध्य सागर पहुंचे तो उसकी खाती रोदते हुए कई बढ़े-बढ़े पर्वत जैसे बहाब देख पढ़े । उन पर तारे और वारियों-वाके मडेवे। पूछने पर मासूम हुआँ कि समरीका बीसवीं सदी के तीसरे महाभारत की तैपारी कर रहा है, उसी के बहाब है। बद भी तुना कि इटकी से उसने साठ गाठकर सी है और इन्सेक्ड व फांड के लाग मिख कर शीविया, मोरको सावि में हवाई खबें भी बना सिये हैं। फहते है रसरा महाभारत ६ वास प्रसास रहा, तीक्स और भी सवा चकेगा। मालूम होता है ये दानवों के देश है बहा वी-सी वास भी तहाई पसरी रही है। द्वपने सी महामारत १८ दिनों में ही सातम करा दिया वा कौर विना इविवार ठठाने ही चर्मपद्म को विदा दिया था। शायद इन में कोई धर्मपछ नहीं---दोनों कोर ही दानव है, तो द्रम वहा कहां मिल वकते हो ? अधिक समय बर्बाट करना फिजल समक्र इम साने चन्द्र दिवे। सस्ते में रेडियो से तना कि श्रंच महासागर के पार वड़ा मारी वज हो रहा है। बहा प्रथ्वी भर के राजे महा राजे इकट्टे हैं। इसने वीचा शायद बलियत में बोई वर्तराच उपने हो और उन्होंने राषसूर रचारा हो। धार तो इसमें सबस्य द्वारी समयुक्त होगी। सागर पार कर पातास सोक की उब मुमि पर पैर रक्खा विश पर कमी तुम्हारे सला-गाडीवबारी ब्रम्ह न दिग्व वन करते हुए जाने दे। बायकता इसे क्रमरीका कहते हैं। बदरगाह पर उत्तरे वो भागे रपेशक तैयार भी। उसी में बुत गये। बड़ी भड़ भाड़ थी। पूछा तो बमी जोग के क स्वरोत -- बहा यह हो रहा था-भा रहे थे। अधिक बातचीत इस्ते को जी नहीं किया क्यों कि साछ पास बैठे स्रोग मेरा सामसा रग देख कळ नाक भौं सिकोड रहेने । स्रोफे यह देख हैरानी हुई स्पों कि दुम्हारे करच मारत में तो रयमवर्ष की पूजा होती है। शायद पाताल के लोग गुकों की परक नहीं बानते, चमने **भी परस सन्ह**ी क्खे हैं।

सेर के दे कर काक कमान्य नहीं। स्टेमन के बारर निक्का कर देखता हूं कि वर्षी क बी-क वी क्रालिकार करी है। देखा कमा बैठे मेगवारी ग्रानकों में कामों के योगमार्ग के प्रकारत क्रिया वी स्था पहुंचने की बीद्री बनाई हो। प्रकारक के जामने पहुंचा को विचारी ने कारर कामें में एकू मार्ग किन देश के प्रतिनिधि हो।"

'वोकुत के।'

हैं। गोकुम | ये फीनवा देख दुष्मा श्वर नाम तो पहले नहीं तुना !' 'कब्कु, मोशास के गोकुस का नाम नहीं तुना !'

'ठीक, समझ गवा ।' गोपास-स्वामी के देश के हो। तो पहले ही इंडिया क्यों न कहा । खेर, इकर के ब्रांडर पतो बाफो।'

श्रदर गया तो समायका भी सोमा रेस कर दग रह गया। भव साम के वसकों ने पुराने शिल्ल को बरम्यत की रखा ही नहीं की सामित उसे सक्षा मांत्र है। सामने मन्य पर नक्ष को तो यक को हुए उसे ने सासन पर एक चीनी को नैठे देखा। वह तो हमारे [नटकर नहीं। मन में लोखा कि भून हुई। सब किर चीर सामर की कोर हु ह कर ] इसने में ही कह चीनी कोसा

'मारत के प्रतिनिधि गोपास स्वामी स्रायगर।'

मैं चौंक पदा। समका कर देखने सना। बाई क्रोर से हैट सुर्थारी एक व्यक्ति उठ कर लड़ा हुआ। स्मती शावतो से भी ऊच्च गहराया। इसा वे ही हमारे बालश्या है। किंद्र वह तेथ, वह मनमोहनी मूर्चि नहीं। सदर्शन चक्रमी हाय में नहीं। ग्रालें महाकर फिर देखा । उनके रीखे एक तिरने क्याबे के बीचों बीच चक्र सरकार वा। सक करके पर क्यों बना है ! हाथ में क्यों नहीं १ इसी मकार की बीखियों शकार्य बाबा भर में मन में चूप गई। इतने में वे नोसे। सनते ही प्रायक्त निराशा में बदल गई। यह तो गीता गाने बाके मगवान् की देववाको नहीं, क्रीवाद्य के गोपास अपने मासिकों की बनान समें बी में 5 का कह रहे हैं। मैं सुन न सका ह फुक्क बोक्स कर वे बैठे ही वे सो सना---'पाकिस्तान के प्रतिनिधि बफरता सा ।'

महिराजुर की एकल का वा एक कारमी ठठा। वह कार वा तो हुआ था भगरतीय प्रतिनित्त कि प्रश्नों का उच्च देन, पर कलकत्वल मेलने समा । उचने भगरत पर नने नने रोग समाने हुए कि । एक नेटे बाद भूटे जारीनों का काल देने गोपास लगानी कहें हुए तो भी बाद थे। हुआ देर वहत कही। इन्हें केल कि मर्थक के सीए के सिष्ट

हिन्दी संसार

# दिल्ली के स्कूलों में हिन्दी | हि

( श्री धर्मरास वेदालंकार ग्राच्यापक रामसर हा॰ से॰ स्कूल नं॰ ३ दिल्ली )

पिष्ण को वर्ष तक विश्वा में ६०
प्रतियात विष्णा दिन्दी पढ़ा
करते थे, किन्दु १५ कामस्त १६४० के
प्रकार वर्ष किन्दु १५ कामस्त १६४० के
प्रकार वर्ष दिन्दी । क्रम वह उपवेक्ष
देने की बावस्थकता नहीं रही कि हिन्दी
पढ़ना उपयोगी है। विद्यार्थी स्थय की
कानुभव कर रहे हैं। यदार्थि यहां दिन्दी
राख्याया घोफिन, नहीं हुई है, तथाि
सुक्रमान्त, विहार, मणप्रात, राजस्थान
कवा हुवी रंबाव में को इतका कामस्वव
प्रभाव वहां पढ़े दिना नहीं रह ककता।

प्राइमरी क्लाओं में इस समय ६० प्रतिवास मती दिन्दी में हो रही है, उर्दू में नहीं। इस लेख में इम उदाहरण रूप से केवल सेकंडरी स्कूलों को ही जेंगे।

इमरांस हायर वेक्यवरी स्कूल चलेंबालान में बनों से एइमान हिन्दी का राज्य है। आपं कन्या पठ्याला होता रिक्की, आपं मन्दे हायर निक्वयी स्कूल चावड़ी बाजार तथा इन्त्रप्रस्थ गल्ये हायर वेक्यरी स्कूल आदि कन्याओं के विवालांगे में प्रापः चर्चन ग्रज प्रतिचत

विक्रमा द्वावर सैकंडरी स्कूर्ण सम्बी शब्दी तथा संस्कृत हायर सेकंडरी स्कृत हरिवामंब में इस वर्ष से नवम कवा वक उद के सब विद्यार्थियों ने हिन्दी से सी है। इसी प्रकार रामक्स दाकर सैकंडरी स्कलानं• ३ में दशम दश्चातक हमा है। सातवी बजा तक वही कार्य हीरा-स्नास बैन डायर सैकंडरी स्कूस सदर बाबार तथा श्री० ए० वी० हायर सैकंडरी स्द्रम दर्गांगंच में हका है। एम॰ नी॰ हायर सैदंडरी स्कूल शिडिंग रोड में ६० प्रतिशास विद्यार्थी हिन्दी पदुरहे हैं। मार्क बावर सैकडरी स्टूस नई दिल्ली में ६०० में से विकंध काइके उर्दे पदते हैं, शेष तब दिन्दी । डी॰ ए॰ बी॰ द्यायर सैकंडरी स्कूल नई देहली में उद पद से वाले विद्यार्थियों को भी विशेष क्य से दिन्दी पढाई जारही है, साकि क्रामक्षेत्रम् उर्द्कास्थान पूर्वका स क्रिन्दी से सके । लालसा हायर सैकंडरी स्कूल कीलवाग में काठवीं कहा तक **क्या प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी या पंजाबी** बद्ध रहे हैं, विर्फ १५ प्रतिश्वत उर्दू। सम्बद्धीना वंश्राही हायर वेकंडरी स्कूस रीविय रोड में पिडाते वर्ष एक न हिन्दी भी और न वर्ष देव वर्ष से सावसी

क्बा तक हिन्दी श्रांतिरिक्त विषय के कर में पदाई बा रही है । विनियोरकारक हायर उक्टियों कुला नात बीदान के माने वर्ष के झाराम से नवस्त्र क्वा तक एक मान हिन्दी रक्को का तिर्वण किया है। काता की शोली हिन्दी को अपनाने में दिखी मान का देवार कीर मी आगे हैं। १५ समस्त के बाद से कितने ही माद-मा क्का ने एकदम उहुँ के नवस्त्र हिन्दी की पिवा झाराम कर यी। विश्वी से ११ मील परे क्यायला के माकि हायर वैक्टा क्का में १५ मतिशव छाम विस्त्री चित्र माने

परिवर्धन इतनी शीमता से हो रहा है कि सचयों के बाबार पर इस निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि दो महीने बाद नह वर्ष के बारम्भ में उर्दू के सुकावकों में हिन्दी क्षात्रों के संस्था ११-६२ प्रति-स्रत तक पहुंच बावगी ।

उरर जिन स्कूलों का नाम नहीं स्नावा है उनमें मी दिनी का स्नान्दोक्षन हो रहा है। समले ताल से उन्नुं के क्वाय दिन्दी की पढ़ाई का इमारें लिये प्रचन्य किया साथ, इस स्नाध्य के पुदित प्रार्थना पत्र (ये प्रार्थना पत्र विना मृत्य सेलक से प्राप्त हो सकते हैं) सेकड़ों की संस्था में मर सरकर विद्यार्थी स्वपने स्कूलों के साथकों के पाल मेस चुके हैं सीर रोस मेन रहे हैं।

उद्दें के प्रति कावर्षवा मुख्य रूप से उत्तरे क कावरी की भाषा होने के कावबा वा। वन से यू० पी० कचारी में भी दिन्दी का नोकवाला हो गया है, तन से विश्वी में भी यह कावर्षक सत्म हो रहा है। वहां लगी क्रांतिरक्त भाषा के रूप में दिन्दी को कचारी की भाषा भागा गया है।

स्थरन्त्रता प्राप्ति के शाव देश की संग्रहत से ब्रोतमीत हिन्दी का मान बहुना स्वाभाविक है। दिल्ली के कितने हैं। कुछों ने अपना रफ्तरी बाम भी हिन्दी में आरम्भ कर दिया है। वह दिन दूर नहीं बन राजवानी में प्रान्तमाचा और राष्ट्रभावा कर्ताच्च हिन्दा से प्रमु में भी हिन्दी का अपना में राष्ट्रभावा कर्ताच्च होगा। किन्तु देखना यह से कि कब वर्ष मान बनतन्त्र सरकार क्षेत्र क्षा क्षा भावा को अपना प्राप्ति के क्षमान बहां भी राजवाबा कर प्रदा स्वाम स्वाम से पर प्रयान करती है।

# हिन्दी विरोधियों क कुचक

[ श्री राहुल सांकृत्यायन ]

द्विन्दी भाषा भाषां प्रान्तों ने हिन्दी को राखभाषा बनाने के पद्ध में अपनी राब दे दी, हिन्दुस्तानी के पद्मपाती अब धक दसरी चाल चल रहे हैं। हिन्दी प्रान्तों में श्रपनी दाश कलते न देखकर उन्होंने कंढिन्दी प्रान्तों को श्रापना कार्य चेत्र बनाया है और श्रापनी मनोरय सिद्धि के लिए कोई भी उपय छोड़ना नहीं चारते । सनते हैं हिन्दस्तानी सम-र्थक एक धुरन्धर क्राचार्य ने विधान परिषद् में हिन्दी को भारत संघ की राष्ट्रभाषान बनने देने के लिए बीबा चठाया है भीर दृतरों के भ्रष्टगुन के लिए श्रापनी नाकतक केटवाने को तैयार है। वह कहीं कहते हैं --- 'बापू के श्रीवित रहनेतकतो चाहे हिन्दुस्तानो उद्देकी ठुकराभी सकते थे लेकिन ऋव उसका दुष्टाना वापू के मति महान् कृतव्नता होगी।' कहीं लोगों को यह कह कर भड़काया जाता है कि हिन्दी जैसी एक दुन्छ भाषा कैसे सारे भारत की राष्ट्रभाषा



लेखक

हो सकतो है। राष्ट्रमाचा बनाना है तो वंगला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलग जैसी समुन्नत भाषाओं को वह पद दिया बाय और कहीं पर यह भी कहते हैं कि क्यों एक राष्ट्रभाषा हो। क्यों नहीं स्विटबालैंड की तरह हमारे देश में द्यनेक राष्ट्रभाषाय<sup>े</sup> हो। इस्हिंसा और सत्य के ये धवतार अपन कला-बला-छला इर तरइ से दिन्दी का विरोध करने के लिए कटिनद्व हुए हैं। हिन्दुस्तानी का म्पर्य उद्देशिय भीर उद्देशाचा को धुसेडना क्षेडकर औं। कुछ नहीं। आसेद-हिमालय चहा उर्दुचाज तक पहुंच नहीं पायी थी. वहा भी उसे लादने का यह प्रयत्न कितना दुस्ताहस है। इसे कई बार बतलाया का चुना है कि उद्दें विस कारबी लिपि में लिखी वाती है, यदि सुगम होती तो यह तुकी स्त्रीर मध्य पशिया के देश से निकाली न बाती। रही उद्भाषा, उसका प्रयं है साठ सत्तर प्रतिशत संस्कृत के तद्भव शन्दों भी बगह उससे ग्राचिक परिमायों में ग्रासी फारती राष्ट्रों को स्वीकार करना। यही तदमव तरसप्र शब्द हैं, जो भारत की सभी भाषाओं को एक दूसरे के समीप बाते हैं । वंगक्ष, मराठी, गुक्यवी वेसग् कादि तभी भाषात्रों में यह संस्कृत के शब्द एक समान मिलते हैं। इन साठ, सत्तर प्रतिश्वत शब्दों को निकास कर अपनी फारती के अपरिचित साठ, सत्तर शब्दों को रखना कौनता अविकृत मस्तिष्क ठीक समक्ष सहता है।

देश के स्वतन्त्र होने के साथ सब गाव की पंचायतों से लेकर हाईकोटों तक, प्रातों क्रीर केन्द्र की पार्लियामेंट तक. प्राथमिक पाठशालों से विश्वविद्यालयों तक श्रंत्रेची का स्थान मातृभाषाए क्षेने वा रही हैं। हिन्दी कभी नहीं चाहती कि प्रान्तों की मात्रभाषाओं का स्थान के । अपने अपने चेत्र में मराटी, गुजराती तेलगुका सभी धगह ग्रस्तरहराज्य होगा । हमें मातुमाषात्रों को उचित श्यान दिलाने के लिये एक विद्याल साहित्य तैयार करना है। इसके लिये सब से पहली श्रावश्यकता है पारिभाषिक शब्दों की, भीर ये पारिभाषिक शब्द थोड़े नहीं, दाई लाख से चार लाख तक होगे। क्या हिन्दुस्तानी की खाल में छिपे ये उर्-पच्चपाती चाहते हैं कि ये लाखों की संख्या में किये साने वाले पारिधाणिक शब्द ऋरबी-से लिये बाय। कम से कम रावकाण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द तो सब के लिए एक से चाहियें। तो क्या इन शब्दों की ऋरबी से लेकर सारे भारत को सिखसाया चाय। इस विचय में हिन्दी का शस्ता सरल और समान है। वह अपने पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत से केती है। उसी तरह बंगला, गुमराती मराठी, वेलग् श्रादि ही नहीं बल्कि स्थामी और वीसोनी (विंहली) भी। यह साफ है कि हिन्दी की रास्ता सभी प्रःस्तीय भाषाओं के लिए युलभ और व्यावहारिक है।

इमें भागा है कि भाज जो हिन्दस्तानी के प्रचारक हिन्दी के विरुद्ध पागल होकर ब्रहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में घूम-घूमकर फूठा प्रचार करके द्वापने को गांचीकी का सभा भक्त सिद्ध कर रहे हैं. उनके घोखे में कोई नहीं ब्रावेगा । मारत की एक सुत्रता के लिए एकराष्ट्र भाषा की श्रावश्यकता है, उसका काम प्रांतीय माषाका स्थान ग्रह्मा करना नहीं है. बल्किएक भाषा-भाषी प्रान्त का दसरे भा षा-भाषी प्रान्त के साथ और प्राती का केन्द्र के साथ सम्बन्ध कोइना है। हमारा हिन्दी के लिए आग्रह सिर्फ इसीलिए है क वह पहले ही से भारत के एक विशाल भाग में व्यवद्वत इंती है। यद लोग हिन्दी की जगह किसी दूसरी भाषा को इसके येग्य समर्के तो उसे भी इम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह माषा ऐसी होनी चाहिये बो दुसरी भारतीय भाषाको के साठ सचर सैंकड़े समान शब्दों को रखे । उद् ऐसी मापा नहीं है, यह निश्चित है।

मार्मेसन।टाछ्यायाद्वमावा। आतासम्बद्धावकाने उन ध्र**आद्**साकररलाथा। यहा एक नोबवान, सन्दर, खहर पाशः। उनका चेहरा श्रोजस्वी था। वे कालीज के एक विद्यार्थी वे स्त्रीर इम्यूनिस्ट पार्टी के तदस्य भी। वे ज्ञान वागीरों और वर्मी-दारियों में गुरामी की जा प्रथा है, उस कर बोल रहे थे। जमींदारों के अपत्याचारों ब्दी को रोमाचक कहानी उन्होंने सुनाई जनने — सब भोतामा को मुख्य कर क्रियाथा— एक को छोड़ कर । यह व्यक्ति मेरे शामने खड़ाया। वहता की किसी किसो बात पर वह मुन्मिला उठता या। अन्य दूधरे ओताताक्षियां नजा रहे थे, उसके मुंह से एक झबीन सी फ्रावाब निकली थी, किसी कृद करनु के गुर्राने **दी** सी। साफ या कि वह बक्ता के विचारों से सहमत नहीं । सुवक् बहुत गरीन मालुम होता या च्रीर उसकी सुरत से यह नहीं मालूम होता था कि वह वदा लिखा होगा । इस युवक पर वाहा की बाक चातुरी का उल्य असर देख कर मुक्ते आश्चर्य हुद्रः। इत युवक के बारे में क्रीर बातें बानने की बाने क्यों मेरे दिल में इच्छा पैदा हुई। मैंने बातों में लगाया । कहा -- "बका श्राच्छा भाषसा था। क्या स्थास है भापका १"

युवक — ''श्री हां | ये सोग खुव बोलते हैं। बार्ते कच हो या फूंट, पुनने बालों को विश्वात हो चाता है कि चो कुछ यह कह रहे हैं, बही देव-बाक्य है।'

मैं — "मेरे स्वाल में तो को कुछ उन्होंने कहा, यब एक है। वागीरहारी में और को कुछ दुरादमां होती है वे तो हैं ही, लेकिन यह राजामी की प्रया उनमें यब से हुरी है। देश के लिए यह कार्य है।"

युवक — "झाप इस प्रथा के नारे में क्या जानते हैं ?"

में — "क्या यह बात ठीक नहीं है कि यह लोग अपने नौकरों पर वैसा ही अधिकार रखते हैं, बैसा आदमी बानवरों पर १

युवड — "यह तो कोई ऐसा काम नहीं है वो सिर्फ बागीरों में ही होता हो। शहरों में भी तो यही होता है। किसी की किसी बाफिस में बरूरत नहीं रही और उसे दुसरे मालिक के सुपूर्व कर दिया।"

मैं — 'तेकिन उनको ऋषिकार होता है वे चाहें तो बादं, चाहें न बादं, कोई उनको बनरन नहीं मेज खकता । ग्रजामों को तो बाना ही एकता है।"

युवक — "गुलाम मी, स्रगर वह स्रामित हो, स्रोर वह नहीं साना चाहे तो



चाने से मनाकर बकता है। इांउसे वह गांव छोड़नापड़ेगा।

मैं — "तो मैं यह सम्भू कि झाप इस प्रया के समर्थक हैं। चल्लो एक तो ऐसा मिला को इस बारे में बमींदारों और बागीरदारों की हिमायत करता हो।"

यबक — "बाप सके गमत समक्र रहे हैं। मैं खुद एक समय ऐसा ही गुक्ताम याचीर में भी इस प्रथा के विल्कुल खिलाफ हूं। होकिन इसको .मिटाने ने वो तरकीनें की वक्ता नताई हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं ! गुकाम क्षोगों को श्राक्सर खाने और कपडे पर काम करना पढ़ता है। ब्रन्छा मालिक उन्हें भाराम से रखता है। उन क्षोगों को हाय खर्च के लिए भी कुछ मिल ही बाता है। गाव के किसानों के मुकाबसे में यह श्रमीर माने वा सकते हैं।मैं श्रापको कडंगा कि उन्हें इस प्रयासे नहीं इसके नाम से नफरत है। ब्रगर इसका नाम बदल कर नौकरी, मबदूरी या और कुछ रक दिवा काय तो वक्ता महोदय खुरा हो बार्यंगे । स्प्रगर वस्ता के हाथ में शासन की नागडोर आर काय तो वड इससे ज्यादा कुछ, नहीं फर सकते कि इसका नाम बदल दें। अगर अभी भापने यह कानून बना दिया कि कोई बागीरदार गुलाम नहीं रख सकता धीर थो कोई नौकर रखना चाडे उसे पैसे देकर नौकर रखना पढ़ेगा तो नतीश क्या होगा । खाना वगेरह देना जागीर-दारों को ब्रखरता नहीं है, स्योंकि बानाव उनके यहा पैदा होता है ! पैसा देना उनको अखरेग। फल यह होंगा कि वे अपने नौकरों की संख्या कम कर दें ने। इस तरइ वेकारी बढ़ेगी।

मैं — ''बापने कहा कि झाप गुलाम ये लेकिन बापकी वार्तों से तो आप बड़े समक्रदार श्रादमी माल्म होते हैं। क्या सब गुलाम ऐसे ही अक्लमन्द होते हैं?''

युवक — "योडी बहुत अवस समी आदिमेजों में होती है। कुछ, को उसके विकास का अवसर मिल बाता है और कुछ को नहीं।

र्वे — "बच्छु, क्रगर द्वम गुकामी को इतना सच्छा चमभते हो तो फिर स्वपने सामीरदार को क्षोप कर वहां आवे स्यों हुंग युवक — "ब्राप यह छउ क्यों बानना चारते हैं १"

मैं -- ''वैसे ही, लेकिन झगर झाप कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं ।''

युवक — "गुके कहने में कोई आपूर्ण नहीं है । मैं एक वड़े मलें बागीरदार के बहां नीकर वा । के आपाम के पहना वा । क्षण्का काना, अच्छे कपड़े, काम मामूली । लेकिन किर भी मैं गुलाम वा । इसारी हालक नाव के किलानों के अच्छी वी, लेकिन किर भी मिलान अपने को इसके कंचा समझते वे क्लोकि हम गुलाम वे और वे किलान । युके बह बुश लगता वा। बन कोई युके 'गोला' वा 'क्ल्यू' कहता, मेरे वहन में जान की लग चारी वी ।

"आगीरदार के सकके की शादी हुई। उनके दरेव में एक नीकरानी भी आई। वह रेखने में सराव नहीं थी। उनके मेरी शादी कर ही गई। इस दोश सुख से रहने स्वो। उन्न सम्म में अद्वारक वर्ष का बाग हो गया। सह की बही सुन्दर थी। में उनके बहुत में म करता या। वह बही से सागी। चीरे चीरे देख वर्ष को हो गई।

"बागीरदार के बिस सक के के दहेब में मेरी बीबी झाई थी, उसके बर भी शादी के एक शास बाद ही सहकी हुई थी। वह इस समय व्याह के योग्य हो सई थी। कागी स्दार ने मेरी सककी को उसके दहेब में देना चाहा । वह मुक्ते बहुत नागवार मास्तुम हुद्या । मैंने बागीरदार को प्रपनी प्रसद्दमति बताई । मुक्ते समक्षाया गया कि मेरी लडकी की शादी इन्द्र दिन बाद करनी ही पदेगी। बहा वह दहेश में बारही है वहां एक युन्दर सदका नीकर ( गुलाम ) है धीर उससे मेरी जड़की की द्वादी कर दी व्यायगी। सेव्हिन फिर भी गुके मेरी सदकी का निर्वीय वस्तु को तरह दूनरी को दे दिया वाना बुरा समा।

"हमारे मांव में शहर से कही कमी एक स्वयन झाकर किशानों से बार्ते किया करते में । सुके रखा नहीं ने कांमे सी न्वे या कम्यूनिस्ट । कोई मी हो, उनसे अकुर प्रवक्त नहीं में । कनसे हो मैंने झपनी विपत्ति में राव खेला ठीक सम्बन्ध । 'सुके सहर के बुनहरे विश्व दिखाये मये ---

'कुक् भएटे काम करो चौर महीने में बीर रुपने के को।' मैं किसी मिस में मजबूरी करने के स्वप्न देखने सामा।

"पूर्व कवित शादी होने के 📆 दिन पहले में अपनी बीबी और सहस्री के खाय गाव से चल दिवा । शहर पहेंचा । यहां मैंने नौकरी की कोशिश की सेक्सि नौकरी कर्रीन मिली। सके चिन्ता होते लगी। ठाकर के बार्ड की सक्तर प्रैताम क्रीरहमिल व्ययाकरताया, विद्यक्षे इमारे पास सी के क्यीब रूपने हो तने थे। इन पर गुबर होने सामा । पैसे आये रह गये, लेकिन नौकरी न मिली। ब्राखिर मेरे पास सिर्फ पश्चीत रूपये बच रहे। मैंने पत्रराक्तर मक्दूरी करना तथ किया। मैं दिन भर मजदूरी करता। कभी मुक्ते छै: ब्राने मिल बाते बौर कमी बाठ। इन बाठ बानों में बीन बाद-मियों का गुजर करना श्रतम्भव ता जान पड़ा। जमार्थे से सार्व होते रहे। स्तर आरख में जमा भी सर्च हो गई। बड़ी मुश्किल से कला खुला साफर पेट भर केते वे । कपड़े भी बेहद मैंसे और पुराने रहने समे। काम बहुत क्यादा करना पड़ता या और बर्ताव डमारे साथ पडके से भी कराव किया काला था। विवनी गासियां मैंने मक्दूरी करते साई', उतनी ठाकुर के वहां सारी बिन्दगी रह कर भी न खाता। विके एक बाव बान्डी थी। श्रव में गुलाम नहीं था, सबद्र या। वैसे थी बह भी गजाभी ही स्वीत इतका रूप पहले से भी भवानक था, चिर्फ नाम नवस दिया गया था।

परिस्थित यह मेरी स्त्री ने भी मस-पूरी हुइक कर ही। अन्द्र के बहां झाटा पीवना पड़ता था, अन्द्र क्याना पड़ती थी तिकन दवनी मेदनत चा क्यान नहीं करता पड़ता। और न ही उत्ते पुत्र मक्द्रों और ठेकेदारों के भए भवाक वहने पड़ती में महा स्त्री क्यान कि वह बचारे पहती है। यह तो झमीरों का स्त्रीन पर सत्याचार है वो तुनिया के किटी भी फोने में देवा था उक्टा है। हमारी सड़ती ने भी मबदूरी करना गुरू इस दिया।

"एक दिन इस सक्क्षूरी से सापिक काने --- में बीर मेरी फाड़ी। नेरी सक्की

(क्ष कर क्ष क्ष).

- मुन्दे वड़ी प्रतीवत तो वह है कि क्षमेरिका में कर कोई सावि बो बात ही नहीं करता । विकर देखो सक की ही क्यों है। हासत वह है कि क्षत्र क्षमेरिकन ही अपने आप से प्रसने बाग गर्ने हैं --- 'कारे । हमें क्या हो क्या है। इस इतने डरे डरे क्यों हैं।" त्रवेशिक की तरह "सुद्ध रोग" स्वस्थ और सरदर बसेरिका के मस्तिक कीर ह्या को कहाबित कर रहा है। इसके कास भी लाब एक बात निश्चित रूप से समझ क्षेत्री चाहिए कि न क्षमेरिका सुद चनकता है न रूस परद्व दोनों ही इतोश्वाह होकर कह रहे हैं कि --"बात हमारे बस की नहीं। यह हो ही सावसा ।"

हम चूर्योगे पर वे श्वेत पश्चिमी
प्रस्तवाइ श्रीर रुद्दिवाइ के झारोग
स्तावा करते हैं। जब क्या हन
"सुद्दानती" से वह पुद्धा चाव कि मला
इससे बद्ध कर श्रीर क्या रह-ववाद से
ककता है कि — "पुत्र वादरी नहीं
परन्तु हो है बादगा।" एक स्मिरिकन
वचकर ने पुत्र की सेते पुर्व का है
कि — "वेश्या से विषय झानन्य करते
हुए कोई यह चाहरा नहीं कि उसे पृथित
तेम समा बाव परन्तु यह समा है बातस
है।" इस पत्रधार का करना ठीक से
परन्तु इस "कम्मस्त" को यह नहीं सम्म

बही नात्रमधी र जातिकों के भी दिमान में पुणी है। राष्ट्रपित हु.मैन, बराह्मनत्री मार्चल, रहामनेत्री कीरिया की मुख्यार क माववां, करेन हैं बागिया की मार्ग, चेताविचां तथा देहें कमान के स्विध पन मंजूरी के सिद्ध कि पर विश्व चेताकर मार-गांक में दम कर दिवा है। और यह शब कि किये र शब एक स्वर में कहते हैं — "वार्ति बनाय रखने के स्विध !"

स्वयेरिका के मृतपूर्व परराष्ट्रमण्डी कार्येक एस ने, को राष्ट्रपित क्ववेहर के कार्यकास में १६ वर्ष वर्ष प्रकृतिकास के सराप्रकारी थे, समयी 'भीचन साथा' में सिक्ता है — "शुश्रीसानी से कार्यकारी कार्यकार कार्यका करें तो रेक्शीसानी में क्या कि १२ सा ने इस्ते हेना तैयार की है, सरनों साथ (इटाव्यक्त हुझा ) ज्या किया है। सावित उपार्थक्ष सुन न कुझ उननोम को होना ही वार्षिय हुझ न कुझ उननोम को होना ही वार्षिय हुझ न कुझ उननोम को

काव्यर क्षत्रेषिका इतनी वडी हेना समस्यम काने के किए तो तैयार नहीं कर यहां कोर न हेना केतीकाड़ी करने के किए तैयार की कारी है, कीर न करमाञ्च नम — को अमेरिका बहुत वड़ी

# ग्रमरीका म 'युद्ध' महामारी

[भी जगदीशचन्द्र घरोदा कोलन्दिया (समेरिका)]



सस्या में तैवार कर यहा है --- रसगुद्धों का काम देंगे।

#### सम्य अमेरिकन

स्रमेरिकन रासनीतिक एक बूकरी है। स्वीस देवे हैं। उनम्ब कहना है कि का साना पारता है। कि के फलरकरम मानव वानता पुन सारता मानव वानता पुन सारता मानव वानता पुन सारता मानव वानता पुन सारता मानव वानता है। सारता मानव वानता मानव वानता है। सारता मानव वानता है। मानव वानता मानवी भागते का सार कोई सालवा मानव मानवी भागते का सार कोई सालवा स्तर मानवी भागते का सार कोई

"सक्य" दनिया मसे ही समेरिकन वैनिक तैयारी को अपनी सरखखता के जिए समझ जें. इस ऐसा नहीं समझना । उसे शका है कि धामेरिका उत्तपर आक मक करेगा । यह सभी तक यह नहीं मसा है कि १६१६ में सोवियत रूस के बन्ध होते ही क्रमेरिकन सेनाओं ने रूड पर ब्राह्मण किया था, १४ वर्षी तक सत को सन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं दी सबी. उसे कींग बाफ नेशन्स से निकासा सवा. बर्मनी को पश्के रूस से जरने को द्याषा गया, युद्धकाल में भी दूसन सोर्चाकोक्षने में १६ महीने की देवी सगायी गयी कीर यही राष्ट्रश्ति दु.मैन-को कि तब सिनेटर ये - ने एक बार कता था -- ''रूस और वर्मनी को ज्ञापत में भिड़कर एक दूधरे का खालगा कर होने हो ।"

इन्हीं कब बातों को प्यान में रखते हुए रूठ झपनो शीमा बहाता था रहा है। गेहूं के छुन की ठरह दो शामाच्य वादियों व बीच बेचारे क्षोटे राज्य कुचले बारहे हैं।

#### अमेरिकन मनोवृत्ति

वोधियत रहा में स्वा हो रहा है वह स्वा लक्ष्मा बंदित है परन्तु कमेरिका को में फिक्के दो वर्षों से आयूरे-मक्षा राज्यातमक शास्त्र से बीरे फॉलस्ट सनते देखा रहा हूं। हु- समय आमेरिकन रावनीरिको कार समाचारवणों का मानो यह ही कार्य वालो रहा रणा हो। कत्वा को जराना कीर बरकाना। फिक्को समाद बने के में में बीर्यका में कमेरिकन तट के समाच्यार सुवे। ग्रीबिंक बाने सचिव ने काम ह में भाषका इसते हुए बरुताया कि एक वायुवान चासक ने इवाई द्वीप समृद्द के २०० मीका दर ( इपमेरिकन तट से २८०० मीस दूर) एक ऐसी पनडुच्नी देखी जो किसी परिचमी राष्ट्रकी नहीं है, तथा एक श्रमेरिकन बहात्र ने श्रस्युशियन द्वीप समूह ( भ्रमेरिका से ३००० मील दूर ) के पास एक ऐसी बस्त देखी को सम्भवत करी पनहुरना है।" पहले शीर्षक पह कर बनता शतकित हो उठी । समाचार पदने की किसी को सचित्री नहीं उदी। कम से कम चौबीत घटे बाद कुछ समभ्यत्रा को यह सभा कि -- "बामे रिका से २८०० और ३००० मील दूर ऐसी वस्त देशी गयी है को सन्धारत पनडर्ना हो श्रीर बिसक सम्बन्ध में श्रन मान है कि यह पश्किमी राहों की नहीं है इस्किए रूस की ही होती।"

कार्यम नहीं कि कम क्रमेरिकन कहन जो कि करी हमाई बहाबा मास्को के तपर उन्ने हैं और मास्को के तपर मी बही बांधु और काकार है को कमे रिका के तपर इंटकिय करी बांधुवानों का उन्ना क्रमेरिका के क्रिय सतदनक हैं]

## ुरूस की मानस प्रन्थि

मैं पिख्ले तेण में लिख गुक्स हुं रूठ को बरवा ह्यीवीने कि उठी झाने रहन वार्या में वार्य है जब जी रहन तेण में वार्य है जब और जाने करने नहीं दिया जा करता क्यों के सहित आविकार और उपनिचेश वाकर वह मी जिटन फान की उत्तर राह्माव्य नित्र न वार्य और उपनिचेश वार्य की वार्य की उठा राह्माव्य की जो की उठा राह्माव्य है। वार्य हमा वहने पहना हुंचा में वार्य की सही है हिंदा हमा वहने हो। वर्य हमा की की विता होनन तैयारी वरशासु बा जी की रही रहाय हमा की देश। हमा वहने हमा की तही होनन की हमा वहने हमा वार्य की सही रोका जा व्यक्त हमा वार्य की सही रोका जा व्यक्त हमा वार्य की सही रोका जा व्यक्त हमा हमा की स्वता हमान की हमा वार्य की नहीं रोका जा व्यक्त हमा वार्य की सही रोका जा व्यक्त हमा वार्य की सही रोका जा वार्य करने हमा वार्य की सही रोका जा वार्य करने हमा वार्य की सही रोका जा वार्य की सही रोका जा वार्य करने हमा वार्य की सही रोका जा वार्य की सही रोका जा वार्य की सही रोका जा वार्य करने हमें रोका जा वार्य की सही रोका जा वार्य की स

स्त ने यह नीति स्थो प्रपनाधी है तथा इसका कावती दहस्य स्था है यह मैं पिछले होला में श्या हर जुका हूं। यह फोर्साका कीर जिटेन की ही शहर राज्य प-यो नीति, फास्टर मन इप्त वाझाम्ययाद को में-वाइन उदारमत के रज्ञन, उपायबाद के प्रपार पुषा, और पोर नाबार तथा हुगचार को प्रोत्वाइन हैने का अप्रत्यन्त्र परिवास है। इस नीति ज्ञान भी परिचतन नहां हुआ है। निम्मीक का उदाहरक सीकिए

(१) फालिस्ट फाको स्पेन को भी मार्श्वल बोधना में समित्रित कर जिया है। विश्व बोधना में फालिस्ट फाको, हिन्द चीन का इत्यारा फल, हिन्ददृष्टिया के खुने इन, प्रधिनायक प्राही
के प्रचारक पोचुंगीय बीर पालवदी
किटेन प्राप्तिक हो उत्येष दृष्टी हेयो के
ग्राविधिय नागरिकों तथा नान्ये स्वीदन,
केनमाई, स्वीटर्सकेंट बेसे छोटे हेयो
का शक्ति हो उटना स्वामांविक है।
काला में बेचेनी फैलेगी शीर क्म्युनिस्ट
लाम उठावेंगे। इतका कारणा मार्याल
योखना वे प्रचक्त कारणा मार्याल
साना है पर खपराध महा वायगा करा
के विर।

(२) पांच्छुमी बागी के स्रमेरिकन शासकी ने स्वताबीकरण वन्द कर दिशा है। गासियों पर चलने वाली मुक्तस्ये उठा लिये गये हैं और हत्यारे स्वतन्त्र क्षेत्र दिये गये हैं। इक्का स्वतापर क्या स्वदर परेगा—रहक्का स्वतापत स्वाचा का करता है।

(३) अमेरिका में आप भी शाति का प्रचार करता है, सरकार के विरुद्ध बोलता है, या टू.मैन को स्टालन का निम्त्रसा स्थीकार करने के लगए कहता है—यातो देश से निकाला **का** रहा है वा नौकरी से। किसी को कम्युनिस्ट कर देना अमेरिका में न्ख्त गाली है। यह भावना इतनी र्तत्र हो गयी है कि कोसम्बर बोडायों में ४० व्यक्तियों की भीड़ ने एक तथाक्थित कस्पनिस्ट के मकान को खुर किया और पुक्रिक तथा ३०० नागरिकों की भीड तमाशा देखतीरही। प्रक्रिय कप्तान केरी का कथन है- 'प्रथमियों के लिए पुलिस की सुरचा का इतकाम नहीं किया बा संबंदा ।'

बन तक अमेरिका अपने कार्य में शोब य और सत्यता नहीं सावा तन तक आधिक और से नक सहाय्ता पाते हुए भी समार की बनता अमेरिका की नायत पर विश्वास नहीं कर सकता।

रूम को रोकने का उपाय

रूप को रोक्ने का उपाय क्या है। एक नया प्रकाशित पुस्तक—'हाउ टू स्थाप रहा विदाउट बार' (क्ष को निमा पुद्ध के रोक्ने का उपाय) में भी फ्रिन्स

[शेष १४ १८ पर ]

भागित सरकार ने १५ अगस्त १६४७ के बाद की गई एक बोबका में बड़ा था कि अब देश के नवे आसन विचान में किसा भी दक्ष को शास्त्रदामिक ब्राधार पर विशिष्ट प्रति निविध्व नहीं दिया वायेगा। प्रवान मन्त्री व • बवाहरलास नेहरू तो शारम्म से ही देश के सार्वबनिक बोवन से साम्प्रदा विकता को सर्वधासमाम कर देने के बल में रहे हैं। गांची की की मत्य के बाद तो भारत सरकार न स्पष्ट घोषखा इस्दी थी कि इमारी द्यावन नीति सम्प्रदायिकता विराधी स्रोर वाग्प्रदायि कताको कहीं भाकिताभी रूप में बहन न करने की होगी। सरकार ने अपनी इस प्रवल नीति का परिचय सारे देश में राष्ट्रायस्य सेवक सच तथा मस्विमसीय

नेमानसगार्क के दमन द्वारा दिया।

परन्तु भारत सरकार की क्रांनिपरीक्षा वा पूर्वो पवान में कक्क्षणी रिवस्थों
के साध्यवांवरूता का दमन करते तमय
होगी। यदि रक्क्षर ने अपनी वाचित
नीति पूर्वो पवान के तस्वो पर भी साम्
के तो उसे भारकर पहुट क्क्ष साध्याव्यक्ति
पुर्वे पवान के तस्वो पर भी साध्याव्यक्ति
पुर्वे पवान के सम्बद्धान स्व के नेता
प्रवक्तमानों को साध्यवांवरूता से कम
भावद ताधांवर को अञ्चाचना प्रवक्तमानों को स्वम्यवांवरूता
साध्य ताधांवर को अञ्चाचना से कम
माध्य ताधांवर को अञ्चाचना की प्रवाचनों क्ष्म वावाक
नहीं है। याद मान चिन्ना की प्रवाचनों क्ष्म वावाक
नहीं है। याद मान चिन्ना की प्रवाचनों क्ष्म वीर्याव्या
स्व वर्षस्थान पारक्ताना? या वो मास्टर
ताधांविह को अञ्चाचनों क्षम वर्षस्थाम
सन्वतामान्ता । साध्यक्तान की प्रमान

#### निजी सेनाओं की स्थिति

पूर्वी प्रवास में राष्ट्रामस्वयक्षेत्रक स्वत्र, ब्राइत्रस्व स्वत्र स्वीर नियानवासिष्ट्यर कार — ये जारित्र स्वतार है। इस्तर्य से राष्ट्रस्व में राष्ट्रस्व में स्वत्र से राष्ट्रस्व में स्वास्त्र के राष्ट्रस्व में स्वास्त्र के राष्ट्रस्व में स्वास्त्र के स्वत्र स्वास्त्र स्वास्

पूर्वी पनाथ की उस्त लेगाओं में वे याष्ट्रीय स्थापेतक तथ पर तो लाकारी प्रतिवन्त्र समा विश्व गया, किन्द्र आपर्वाय कि कि सार्व्य विश्व स्थापेत कर स्थापेत की अपने कर स्थापेत स्थापेत कर स्थापेत स्थापित स्थापेत स्थापित स्याप स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित

पुर्वी पंजाब

# भारत सरकार का परीचा-स्थल

[ भी सहदेव चकवर्ती विचाकक्कार ]

\*

प्रतिवत्य से प्रक्रि का अध्ययह है कि वह पूर्वी पंजाब के खिकों पर अपनी न ति कागू करने में सकीच अनुभव करती के

#### माषा का प्रश्न

यद्यपि भारत ६२कार ने समिकृत रूप से देश की राजमाचा तथा राष्ट् भाषा के विषय में कोई भाषका नहीं की. तो भी अन्ततोगस्या इस पद पर इन्दी के ही ब्रासीन होने की ग्राचिक सम्मादना है। भारतीय विभान-परिषद् की काम स पार्टी ने बहुसरमति से हिंग्सी को मारत की राष्ट्र माचा मान किया है। किन्दु प्रश्न यह है कि क्या हिन्दी के राष्ट्र भाषा बोधित किये वाने पर पूर्वी पवान के रिस और विशेषत्वा अकासी उसे श्चपनार्थे ने १ क्या वे गुरुपुर्सी (पणावी) का मोह स्रोह वर्केंगे ! विस्रों का 'नाम-बारी' सम्प्रदाय हिन्दी के पद्ध में है । इस मध्यताय का प्रधान केन्द्र लाधियाना से १५ मील दूर स्थित भैनीसाइन में है। नामधारियों के वर्तमान नेता सतगुर प्रताप विंह तो ऋखिल भारतीय हिन्दी साहित्व सम्मेलन के इरिद्वार वासे अभि-वेशन में सम्मिखित भी हुये वे और उन्होंने उक्त सधियेशन के समापति प॰ मासन सास चतुर्वेदी को सम्मेसन का भागामी समिवेशन मैनी साहन में ही इसने के लिये निमन्त्रित किया था।

किन्तु हिन्दी के प्रति बास्तविक द्यावीनवा तो मास्टर ताथ विद् के सनुवायी सकासी विस्त ही प्रकट कर रहे हैं। गुस्मुची तथा हिन्दी में अधिक क्यानाता है तथापि ककासी विस्त उसे वीसने में स्थी वकाच सनुप्रव करते हैं, वह वमफ में नहीं झाता। हिन्दी के सथिकृत रूप से राष्ट्रमाया योवित होने पर झकासी विस्त बनता उसे वहस्य स्थापनोयी—

#### रियासर्वे की समस्या

भारत शरकार को विश्व प्रकार करमोर तथा दैदराबाद को श्वस्था के स्वस्था कर स्वस्था के स्वस्था कर स्वस्था के स्वस्था कर स्वस्था के स्वस्था कर स्वस्था स्वस्था

रिचत काल तक रचनित कर देने का परामयों दिया, कि इतके मारत सरकार की समस्य और क्षापिक उसकार को सम्मान्य है। पूर्वी रखाद की दिशकों में म्याम्यक्ता है। पूर्वी रखाद की दिशकों में म्याम्यक्ता होरा उत्पर्दावी सरकार की स्थापना के किये चालू किये नये ब्राप्तीका में विश्वो होरा दमस्य की गई साथा ही नद समस्या हो सक्ती है। सरदार पटेख को हल कानन्देकन में दिन्दु किस स्थापी का मानन्देकन में दिन्दु किस स्थापी का स्थापका दक्षिगोचर हुई, तमी उन्होंने प्रवासदक्त बातों को कान्दोकन स्थापत करने का परामयें विश्वा

श्रकाली दल वाले पूर्वी पवान की पटियाला, नामा, फरीदकोट और कपूर-यवा - इन पाच रियसतों को 'विस-रियासत' कहते हैं और इन्हें जान्त में वस्मिलित न करके इनका एक प्रथक रांच स्थापित करने के पश्च में हैं, बिलका स्पष्ट स्रामिप्राव 'तिकिस्तान' की स्थापना से है। जकासी रिख इन रिवारतों को रिख राबाओं के कारक ही किस मानते हैं। बद्यपि इन में से फिसी भी रिवास्त में भावादी की दृष्टि से सिकों का बाहरूव नहीं है। इन रियासतों का पूर्वक संघ स्थापित करने की प्रश्नुचि देश की राज-नीतिक तथा काथिक वगति के मार्ग में वाधक विक्र होगी। बदि भारत करकार इस बाबाजी साम्प्रवायिकता के रूप को ग्राधिक उम्रहोने से पूर्व ही न रोक सकी तो उसका मार्ग दरदकादीको हो कावगा । इसी लिए इस इस्ते हैं कि केन्द्रीय सर-कार का वास्तविक परीचा-स्थल पूर्वी प्रवास है।

# तोष की हाथी ब्राच

बढ़िया चाय

वार्जिक्षिम धारेन पैकी



ए० तोष एग्ड सन्स कत्तकता।

फिल्म स्टार ननने के दश्का प्रवृतियों को ग्रीम अपने नाम हमारे ताग रिक्टर करा जेने बाहिये लाकि उन्हें उचित पय प्रदर्शन किना बा कके और यह घोलेवाड़ी है वस कई प्रवेश पत्र किना मूल्म मनाइये। पताः स्ववान, जनामब आसीगद्व

#### १००) रुपये इनाम बारचर्यक्रक विक्रशाली विद्यानक वर्वनीट से रिक्टब्रे

विज्ञ वर्षाभ्यक्ष नन्त्र । इयके भारक्ष करते के कठित के कठित कार्य विज्ञ होते हैं। भाग किले चाहते हैं चादे बह पत्थर विज्ञ क्यों नहीं आपके पात्र चली आपनेशी। इसले आप्योद्द्य, नौकरी, चन की प्रार्थित, प्रकरमा और साटरी में बीच तथा परीखा में पात्र होता है। मूल्य तांका २११), चादी का १) बोने का १२)। मूल्य व्यक्ति करने पर १००) द्वामा । दुख हरसा काममा नं० (काम) पीठ करारी सरावर्ष गया।



१५ प्रगस्य १६४७ से परकें मैं कार्य समाय में यह सादोसन किया करता था कि बार्वेसमाथ को सामृहिक रूप से शक्तीत में माग केवर विदेशी कारन के बाप को हर करना चाहिए, परन्तु वह विकार घारा आर्थ समाबी बधों, वकीसों, करबीरी नौकरी तथा सरकारी विश्वा विभाग से सम्बद्ध शिक्षास्त्रवी के सचा-बार्चे की बार्यप्रधान क्रीर कम से कम बिरोध की मनोत्रति से कार्य सफल न हो सबी । हमने सार्वे समाच की स्वतन्त्र श्चासना का सरन कर, उसकी कीमत पर कालीशान विशिवको बनाने को आर्थ क्याब का स्थ्य कार्य सम्बद्ध । निहत्ये वात्रिय, निरतेच ब्राह्म्य, दक्षांक वैश्य, रिश्वत सेने वासे देने वासे ठेवेदारों ने विस्त कायसमाव का निर्माय किया था, जनबी शक्ति का नाश ऐसे ही होना का ।

श्चन विदेशी राज्य की समक्षि के बाद हमें श्चार्य समाज के जान्होजन का स्वाजन किस प्रकार करना चाहिए।

मैंने इत्यने अम्या में अनुभव किया है कि अब पूर्वी पञान के अधिकाश आर्थ समाजी, आव समाज को बोम्ह समकते हैं, उनके हृदयों में कार्य समाज के लिए मूल नहीं है। मुख्लमानों के वर्धी प्रजाब से विदा हो वाने के कारख अबको काश दिलाने वाली कोई प्रत्यच चीक नहीं रही । हा यह बात प्राय सब बगड दिखाई देती है कि पश्चिमी वकाव से झाई हुई झार्यक्रमाची साधारण बनता पूर्वी प्रशांव के समाज मन्दिरी में, एत्समा में सम्मिक्त होकर अपने भागिक उत्साह तथा बोश्च को प्रकट कर तरी है। केवल मात्र स्वाबी काव्यानन्द बी ( मृतपूर्व उपाच्याय बुक्तिराम बी ) को स्रोबकर शेष परिचारी प्रवास के बार्य नमाची नेता — खेंगटन, सम्पन्ति, तथा सामाजिङ स्विति की दक्षि से वर्षे साने वाने व से व्यक्ति — दिख्नी में बहुच गये हैं। उनके प्रमाय से भी वृक्षी प्रधान की बनरा विचित्त हो गई। देशी दशा में ब्राय स्माच के बादोसन का स्वासन क्रिटिश से क्रिया सामे।

हुल शम्स्या का स्ता तव तक कापूरा रु, बन तक हम कार्य कमान के प्रया रक्षों, उपरेशकों, जायकवेंची तथा सानायसी उपर हुल रावशिष्यत के परिवासनस्वर हुए परिवर्डनों पर विका स के । सन स्थित हुल प्रवाद है। सूर्वी पन्नाव ने स्थित हुल प्रवाद है। सूर्वी पन्नाव ने स्वाद करता का साहना करते के साधन देकरा हो सबे हैं। उनारुजी विक्ता तथा सनता को समझा करते के साधन देकरा हो सबे हैं। उनारुजी विक्ता तथा सनता पानों के समझा करते के साधन देकरा हो सबे हैं। उनारुजी विक्ता तथा सन्य पानों के समझा कर सम्माना स्थापना हुला नहीं करती साहर सम्मानुकूल नहीं कमानी पूर्वी पंजाब की चिट्ठी

# पंजाब में त्र्रार्यसमाज का भविष्य



के मुकाबते में एक होना बाहती है।

जान ही आर्ये दामां की प्रवन्त कमेटियों ने चन्द्र इस्ट्रान हो उसने कारण नई भर्ती भी वन्द कर दी है और क्षाया नई भर्ती भी वन्द कर दी है और व्यावस्थ्य पुराने केतिक क्षायकर्ता को क्षेत्र है। वानप्रस्थ कर्त्याकों भी इस पाव विश्वात के कारण क्षाया स्थानों की क्षाया में आप्ता और स्टर्ग की खुन खुगा में बैठे हुए यासुमदल बात होने की प्रतीक्षा में हैं। वारण यह कि वारों कोर गति क्षारण वह कि वारों कोर गति क्षारण वह कि वारों कोर गति क्षारण वह कि वारों

मेरी उम्मति में इच अमय कार्य बनता को, स्थानीय कार्य उमाउदों को बादिए कि यह चेन्द्रीय कीर मान्तीय उमाओं के बादियों की प्रतीदा न करें क्योंकि इन उप्याक्षी के बादिकारियों को इपर विचार करने का अवकाश नहीं है। इस अमर उस से उन्हीं बाद्यश्कता रचनारमक अध्यक्षम को किशास्त्रक रूप देने की है।

(१) श्रार्थसमाओं के प्रधानमन्त्री श्रीर पस्तकाष्यस्य ऐसे ही व्यक्ति बनाये बार्वे को वैशनिक या सबैशनिक उपवेशको की सहावता के विज्ञा स्वयं कार्यसभाक के समारकों में सच्चा, इसन, पच महा-यक्ष और वैदिक स्वाध्याय का प्रेम बगार्थे । ब्रार्थंशमाब के पुस्तकालयां को निर्वीव पुस्तकाष्यदा पुस्तक समह न बना इस पाँठत स्वाध्यायशील व्यक्ति के द्वारा भ्राय समासदों में प्रश्तका सय से साम उठाने की योषना बनानी चाहिये । यानवस्थी श्रीर स यासी महान भववों द्वारा ही मुस्यतया प्रचार कराया वाय । उपदेशको तथा भवनीको द्वारा प्रचार कराने की प्रधा बाद की बाय क्यों कि अधिकाश आर्थ बनता इनको उपदे शकन समभ वैन्निक कर्मचारी समभ कर इनसे काम सेती है।

कायवमाच के वर्तमान वैतिक कायकर्ताकों को बाजी वन वरस्य बनने का ब्रववर देश सबिए। काए।दन वतन इदयो और सबकाकों के स्नाको तथा प्रपचों से उन्हें मुक्त करना साहिए।

(२) शायवमाथ वनतन्त्रवादी स्था है परत्त हमने वारनी विध्यस्त तथा वार्य-नीत के कश्य इसे निर्माद बना दिसा है कीर विद्याचासनी कीर तस्त्राची के बन्ध के कारण इसे पूळीबादियों का सुखायेखी बन्ता दिशा है। वरिखास करा तै वार्यान्य कनता वह समझने सा गई है कि चनिकों के बान वर है कमाब चक्क रहा है। इस मनाशृत्त का बदलने कीर क्यार्थिक इसि से स्वावकम्मी होने के लिये हमें प्राययमाय क आर-केन कि तर्वे हमें प्राययमाय क आर-केन कि तर्वे हमें प्राययमाय क आर-केन कि तर्वे हमें प्राय समायदे से स्वावाय ग्राप्त की सार्थि मिले। क्यार्थिक सहायदा के लिये दूसरे के कारों होय पसारने की नीति ने क्यार्थे समाय के क न्दोलन को निस्तेन, परा समाय के क न्दोलन को निस्तेन, परा समाय तथा चन्दा क्यार्थोकन बना दिया है।

(३) ब्रायंवमाओं को मौलिक प्रचार की माश्रा कम करके देवा शिवा तथा शावारव्य बनता शे ब्रावरयकताओं को पूरा करने शे योखनाय अपना कर — उन तक ब्रायवमाय के शाहरण को पट्ट चाने की कशिश कर-े चाहिए। उपदेवकों कश्यान पर लेखक अध्यायक का काय करने की च्याना रखने वा व्यक्ति प्रचारक होने चाहिए। इन उपदे सकों के मुक्य शाय स्थान यहर न इंकर देशत ही होने चाहिए ।

(४) यह अनुभव किया जारहा है कि श्रायसमाञ्चले राजनीति में भाग नहीं लिया इसलिये वह साव बनिक बीवन की दौड़ में ब्रन्य सस्थाओं से पिछड़ गया है। इस लिये द्यायसमाख का देश की राजनीति में विशेष रूप से भाग केना चाहिये। मेरी रुम्मति में द्वायसमाज को सामदिक रूप से राम्नाति म भाग नहीं क्षेता चाहिए। हा, मदुबर, किसान साधारण रियति की बनता की शबनैतिक शिकायती तथा ध्यावश्यकतार्थों को पूा वस्ते के लिये साकमत सर्गाठत करना चाहिए ह व्यक्तगत रूप से प्रत्येक आर्यंतमाची को किसी न किसी राजनैतिक दक्त का सदस्य बनना चाहिए। यदि राखनैतिक दल का निर्माण करना हो हो तो स्थतच राजनीतक दल बनाना चाहिए को कमी भी शासनतन्त्र में कोई पदग्रहसानहीं करेगा। विना किसी दल बादों में न पड़े. बनताके अधिकारों की रखा के लिए सामविद्य सरकार के कायहम की समसा कर उसे स्वामी दयान द द्वारा प्रतिपा दित राजनैतिक शिद्धातों के अनुकृत बनाने का यत्न करेगा।

इस प्रकार आयसमात्र के आन्दोलन में प्रगति तथा शक्ति पैदा हो सकेगी।

भारत के सवप्रिय, सर्वाङ्ग-सुन्दर मासिक पत्र

## मनोरंजन

4-11/01

अप्रेल १६४८ का अर्थक प्रकाशित हो गया 🎍 इस अक की कुछ विशेषवायें

- कई शाम्राज्यों की लीलास्यली, मारत की राजधानी दिल्ली के सम्बन्ध में कविवर 'जबन' की एक अत्यन्त सुन्दर कविता को दियी लाहित्य में आदितीय है।
- शास बहु के परम्परागत क्लड के सम्बन्ध में हिन्दी के बशस्वी कवि व नाटककर बा॰ रामकुगार वर्मों का एक प्रमुद्धा एकाळी।
- 'बागम बायाह' वाम्प्रवायिक मार शट की प्रहम्म पर लिखी गई भेडतम कहानी विवमें मानवीय द्वरय की शारवत मावनायें उच्चागर हुई है। तो • दिशे के ल-वंपतिष्ठ कहानाकार भी विश्वपु प्रमाकर।
- 'हिंदी के पुजारी'—हिंदी बगत के सद्याची क्षेत्रक व पत्रकार भी इन्द्र विद्याव।चस्पति के लाने वाहित्यक कीवन के रोचक सरमय्यों की दूकरी किस्त ।
- इ.स. के रांशि वौद्यार का प्रारम्भिक स्टक्स्य क्या या, यह श्री चिर्श्वीत विद्या क्षित रेडियो रूपक "क्रवर गुनाल" में पटिये।
- 'साहित्यकार की पत्नी कभी सुखी नहीं रहती'—यह चौंका देने वाली बात
   पहित शकरदेव विद्यालकार ने ऋपने केख में कही है।
- भी िर्शिख दुमार म शुर प्रो॰ सुधिद्व प्रो॰ इन्द्रशेखर इत्यादि के सुप्रसिद्ध कृषियों की व्यवकोरिकी स्वनार्थे।
- क्रॉमती इमला विवस शहर, आ रावी, भी नारायका श्यामराव चिताम्बरे की रोचक क्शनिया।
- पृष्कपृष्ठ पर होली का तिरगा कलात्मक चित्र, मनो बन, चित्रावली, दो रगा कलापूर्य छूप ई, बहिया गेट अप, सलाना दुनिया, चित्रल क, बाल मनारबन इत्यादि विशेष स्तरम ।

मुल्य आठ श्राना

व पिंक मुन्य ४॥)

श्री श्रद्धानन्द पञ्चिकेशन्स लि०

श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

## **% विवाहित** जीवन **%**

को मुखमय बनाने के गुप्त रहस्य जानने हों तो निम्न पुस्तकें मगायें। १-कोक शास्त्र (सचित्र) १॥) २—८४ झासन (सचित्र) १॥) ४---१०० चम्बन (सचित्र) १॥) ६-चित्रावली (सचित्र) १॥) भ---संद्रागरात (सचित्र) शा) ७---गोरे खबसरत बनी (us य---गर्भ निरोध (सचित्र) III)

उपरोक्त पुस्तकें एक साथ सेने से ८) द॰ में मिलेंगी, पोस्टेब १) बालग पकिंग। पता--ग्लोब टे हिंग कम्पनी ( जी० १५ ) झलीगढ सिटी।

कावा हाक साथ प्रथक।

की भादत छट जायगी। सबी सबन भाषीम से स्टब्सरा पाने के लिये 'काया कलाप काली' सेवन कीविये, न केवल श्रफीम क्रूट बायगी वहिक इतनी शक्ति पैदा होगी कि पुर्दा रतों में भी नई बवानी का बायगी। दाम पूरा कोर्स पाच हिमालय कैमीकल फामेंमी हरिद्वार ।

#### 🛨 पुत्रदा 🛨

(शर्तिवा पुत्र उत्पन्न करने की दक्ष ) साधारक रित्रवों को 'प्रत्रदा' से प्रत होवेगा ही। परन्तु को नाम है अथवा किन्दें धरसे सेरबस्बला होना क्न्द हो गवा हो उनको भी चर्तिया प्रश्न उस्पन्न होगा। हबारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र पाया है और भाग तक किसी को भी बताश नहीं होना पढ़ा। यदि आरपको पत्र की इच्छा हो तो एकनार परीका स्वयन कर कर देखिये पत्र न पाने पर दाम वापस । चाइँ प्रतिकापत्र किसा सीविये मूह्य ५) रुपये ।

पता — श्रीमती रामप्यारी देवी न० ३ यो कवरी सराय (गया)।

## निराश होकर न गर

स्थाया पुरुष का कोई कैसाही पुराना कि असाध्यऔरभयहररोगही किसीडकाजसे भी गष्टन हुआहो रोगका पुरा सुलासादाल लिखकर याहमारे पास आकर हमसे अ**नुभक** पूर्ण इलाज अचितस्वचीमें कराले । हमने आपने अनुभव से हजारे निराशों की आशासन किया

<sup>है।</sup> मंतान सहनेवाले प्रश्नपत्रमा**र्वे** वेदराजशीतलप्रसाद जैन क्यो का स्वरूपात्र हुन



हातों को मोती वा समका कर मसको को मसकत सताला है। पायरिया का स्वास दुश्मन है। शीशी॥)

# ऐन्मा*देदिंशकं व्यक्त*

प्रचेक्टों की सकात है---बमनावात एरड क॰, के॰ डी॰ सम<del>दीय शबद</del> · चादनी चौक, दिक्की।

#### १००) इनोय ( गर्वमेग्ट रिक्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — विसे आप भारते हैं, वह पत्थर हृदय क्यों न हो इस बन्त की झलीकिक शक्ति से झापसे स्थितने चकी क्राचेगी। इसे चारक करने से ब्यापार में साथ, गुकर्मा, करती साटरी में बीत. परीचा में रफलता,नवग्रह की शाति, नीकरी की वरकी और सीमाग्यवान होते हैं। मू॰ ताबा २४), चांदी ३), छोना १२)। भी कामरूप कमस्या सामग्र ५६

#### केवल विवाहित व्यक्तियों के लिए नवीन प्रस्तकें

पो॰ कतरीसराय (गया)

१--- सिम कोकशास्त्र--- इसे यह कर कापका विवाहित जीवन सुजामय होजायेगा । मस्य १॥) २—६४ शासन—६४ क्रिको वहित आवर्नों का मनोहर वस्त्र न किया गवा है। मूरुव १॥) ३--गुस चित्रावसी--वंदार की सुन्दरियों के ३४ आकर्षक विश्रों का मनोहर समह । मूल्य ३।) परा सेट बोने पर किई ४॥), पोस्टेक ॥) चन्ना ।

वता-प्रतिवागिता भौफित, सामरा (२१) —बारोम्य कांक ...

५० लाख से दुनिया भर में मशहूर

वस दर दरके पाचनशक्ति बढाती है दिस, दिमान को ताकत देती हैं और नवा सून व शुद्ध बीवें पैदा करके वस, बुद्धि साबु बहाती हैं। डि॰ द॰ १।) मदनमकरी फॉर्मेसी, कामनगर। देशी एवंट-कानाकृत के बादगीकी

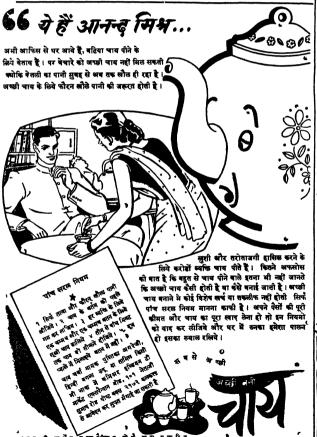

# बारावाहिक उपन्यास-ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼'

विताद से कारी ]

(=)

उपयुक्त बातचीत के दो-तीन दिन यस्यात् माधवकृष्य सौर रमामे निम्न-किस्तित बातचीत हुई। रमा ने कहा ---'ताहे एक ग्रंम समाचार समाज', लो स्था दोने १

'सुनाक्रो, तब बतारु ।' ध्वनो बताको. तर्व समाचार

-सुभक्त वी ।' 'बह तो बड़ी मश्चित बात है, खैर ! <sup>L</sup> आगर समाचार सचमुच श्रुम हुआ, तो को कछ दम मागोगी, यह द्रांगा।"

'समाचार तो सचयुच ही ग्राम है। **उसे सन कर कहीं बापने बायदे को भूस** 🖅 भाना। अञ्चातो धुनो। सरता वेटी ने मान जिया है कि यह निवाह करा होगी, भीर वह भी निरुचय होगया है कि -बादी किससे होगी।'

'बह तो सचम्रच ग्राम समाचार है कि सरका विवाह के संस् राजी होगई है। हा, यह तो बताझा, सदका कीनसा चना है १

'लक्का यही तिवारी भी हैं।' 'कोन, तिवारी बी १' 'बड़ो ऋपने तिवारी भी पटने वाले ।'

'तुम्हारा मतलब रामनाय तिकारी से है। क्या सम मजाक कर रही हो है 'नहां, मबाक नहीं विस्कृत सर्वे है ।' 'बह सच कैसे हो सकता है। मुक्ते दो इसके बारे में कुछ भी नहीं माहिम। खनाय किसने किया !'

'चुनाव इस लागों ने किया ६ मैंने श्रीर बीजी ने । द्रम्हारी तो सहमति होगी ही. यह मानकर हमने फैसला कर खिया।

प्रशासन्तर से माधवकृष्य की त्योरी गयी। उसने तेज होकर कहा-- 'मेरी र्गत तो इस चुनाव में विस्कुल नहीं। े वो विवारी को इस योग्य नहीं समझता कि तस ह साथ सरका चैसी भोली सक्की का गठवोड़ा किया काय। यह तो बड़ा क्रमधीयाच आदमी है। यन दिगड बाता है, तब मनुष्य नहीं रहता, देल हो काता है। ऐसे परुष से बिटिया की शादी इदना हो गांव को नाम से नामने के बराबर होगा।

रमा बोली -- 'तुम्हें तो कोई भी अपन क्रम्कानहीं सगता, तन में दोप ही दोव देशा करते हो । पुरुष की बादत ही येवी होती है......'

माधक्कुम्ब ने बात काटते हुए r — 'पुरुषों के सम्मन्य में **अ**पनी कैंमियी राध देना क्षोप पर परके हुके वर् वताओं कि यह बात तुम सोगों ने सभी खरता से तो नहीं बही है

रमाने उत्तर दिया -- 'कडी क्वी नहीं, कह दी है और उसने चणी साध कर स्थीकार भी कर लिया है। उसने कह दिया है कि मुक्ते इस बारे में कल मत पूछो , बीबी को ठीक समर्भें करें। मुके सब कुछ मखा है।

माधवकुष्य ने गम्भीरता पर्वक उत्तर दिया — 'यह छत्र कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। श्रमी इस के बारे में तिवारी से तो कुछ नहीं कहा गया।'

'नहीं, तिवारी भी से अपनी कुछ नहीं क्या गया। वह तो ग्रभी यहा थे शी जारी परन्त्र बात तब हो गई समक्ता। बह कभी इन्कार नहीं करेंगे। उनका सरसा से बहत में में है।'

यह कह कर रमा ने माधवकुष्णा को शान्त करने का बरन किया। परन्तु माधनकृष्या पर इसका कोई क्रसर नहीं वीजी को एक सहारा मिल व्याचेगा. इतीर विटिया के भी डाब पीकी हो बाय में । इस से श्राच्छी और स्था बात हो सकती है। तम्हें प्रन्दा लये या बरा. मैं तम्हारे पाव छुदर कहती हु कि इस शुव काम में ब्हाबट मत हालो ।'

माध्यकृष्य की तबीयत नर्म की और बह मदमेद होने पर भी ऋन्त में रमा की सत मान काता था। कोई सन्तान न हाने से दानों की प्रसन्नता बहुत कुद्ध ए र दूसरे पर ही ग्रवलम्बित थी। बीय में तीवरी कोई चीय न होने से दोनों मानों एक ही शरीर को दा ग्रग बन गये वे। रमाका भ्रत्यन्त भ्रामह देखकर माबरकण्या ने कहा -- 'बर तस्त्रारी ऐनी इच्छा है, तो मैं इस विषय में ठुड़ नहीं बोखांगा,न पद्म में और न विपदा में । तम लोग थाना और तम्हरा काम वाने 🗗

माधवकृष्य उसी दिन शाम को बंटवारे के सकदमे की पैरवी के लिये

वेल्ट्र में जमींदार गोपा**लकृष्ण अ**पनी दो पहिनयों — चम्या व रमा और अपनी बुवती पत्नी सरका के साथ रहते थे। सरका की इच्छा अविवाहित रहने की थी। सम्बी बीमारी के बाद गोपालकृष्ण का देहांत हो गया और चन्पाने अमींदारी का काम सभाज लिया।

चम्पा के समींदारी संभावने श्रीर माधवकृष्णु के उसमें सहयोग देने से उसके बढ़े आई राधाकृष्ण की स्त्री देवकी बहुत अलने लगी थी। उसने अपने भोले पति को जायदाह के बंटवारे पर सहमत कर क्रिया। बंटवारे से ही सन्तुष्ट न होकर देवकी ने चन्पा और सरका को उड़ाने का पडयन्त्र किया और इसके लिए वैदेहीशरण और कैलाश को नियुक्त किया। विहार भूकम्प के बाद सेवा के लिए काया हुआ। रामनाथ चम्पा के परिवार से बहुत हिल भिक्त गया था। उसके ठीक समय पर पह च जाने से वह पड़बंत्र असफल होगवा और सरना व चन्या बना स्नी गई।

हुआ। वह अस्ततोष प्रगट करता हुआ। वैलूर से चला गया। बोला — 'सुके या सब बात विस्कृत पसन्द नहीं, कोई निश्चय करने पहले मुक Ĥ समाइ भी नहीं स्ती गयी। क्या में सरक्षा का कोई नहीं हूं। यदि गुफ्त से छलाइ सी काती, तो मै कमी इस सम्बन्ध को मञ्जूर न करता। इसमें इमारे कुल की देठी तो है ही, बेचारी सरला को भी सला नहीं मिस सकता । मेरी तो सम्मति है कि इस मिचार को श्रव श्री स्थाग देना चाहिये :?

रमा धनराइट के शाय बोली ---'देलो दुम्हें येरे किर की सीगप, तुम इस मामले में कुछ मत बोलना। श्रपनी राव को अपने तक ही रहते हो । बीजो का दिश इस सम्बन्ध पर बम सबा है और शरका ने भी इसे स्थीकार कर ही खिला है। बाब इतमें किया मता बाबों। बेचारी

माधवक च्या के बाने के शीन दिन पीछे गमनाय पटना से लौटा । वह वहा से काबें छ कमेटी क जुनाव में सफव होकर सीटा था। वह जिला काज स-कमेटी की वर्किक कमेटी की बदस्पता का उम्मीदवार बना था। पटना के काम ही दोत्र में बल-चारीतिहरू भी एक दल या। उसने रामनाथ का खब विरोध किया. परन्त विहार की स्वयसेवक मदहली में रामनाश्र बहुत लोक प्रिय हो गया था। उस मरहली के उद्याग से रामनाथ सफल हो गया। यह विशा कामे स-कमेटी की विकासमेटी का सदस्य जुना गया। चुनाव के गर्भागरम संबर्ध में •उसकी वल वारी शिक्ष से दो-चार चोचे भी हुई. विसमें बसकारीतिह को रामनाय की वैनी दुरव-बुद्धि और उत्तरे भी पैनी विद्वा

के सामने हार स्वानी पड़ी। वद रामनाव बैसार में स्थाना स्थाने के किये बैठा, तो उसका दिल पटना के समाचारी को सनाडालाने के लिये इतना उत्सक हो रहा या कि वह घर के सब स्रोगों की मानविक दशा में स्नाये हुए परिवर्तन को न माप सका और बहुत देर तक जुनाव-समाम के बिस्तत समाचारों के चनाने में ही मग्न रहा। उसने अपनी विवय का बृत्तान्त सनाने की धन में यह भी नहीं देखा कि उसके पास केवल चम्या ही बैठी थी। प्रायः भोजन के समय परासने का काम सरला करती थी. बा स्राज सहस्य रही। वर रामनाथ का पहला चारा-प्रवाह करा देला हुआ, तो उसे चरला का बागाव बानुभव होने स्रमा। स्योंकि वर प्रापनी चीन पर चम्पा श्रीर सरसा दोनों से साधवाद श्रीर बचाई की भारता रखता था। नसघारीसिंह की उसने को फड़कते हुए सदाब दिये और उनसे बसाबारीचिंड बिस तरह स्वितियाना होकर रो दिया, वह सन रामनाथ खुव नभक मिच स्नगाकर सुना गयाया। वह भावाकर रहायाकि उत्त पर सब क्षोग खूब हसेगे, स्रीर उत्तका सारीफ करेंगे। परन्तु वन चम्पा कवल मुस्कराकर ही बन्दुष्ट हो रही और धरला दिलाई न दी तो रामनाथ ने भौजनका सा होका पुछा — 'भाभी, ग्राव क्या बात है, द्वन कान चुप-सी हो। क्रीर सरला भी दिलाई नहां देती।'

चम्म मुलक्सती हुई वेली — 'सब बताज गी। लाना खाकर निश्चिन्त हो कर बैठा, तब बाते होंगा।'

रामनाथ और भी श्रविक बाउनर्वित हो गया।यह ता उसने चम्पा की प्रस्कराहर से बान किया कि बात प्राप्तिय नहीं है। पश्नद्ध यह अनुभान न लगा बका कि क्या बात है ! यद्यपि वह सरला की क्रोर पूरी तरह आरकृष्ट हो जुकाया. ता भी उससे तिवाह होने की सम्मावना उसके दिल आयी थी। यह बात तो हमें प्रेसे ही असम्मद मालूम होती थी. बैसे चाह के दुक्देकामिलना। उस इलाके में सिंह-परिवार की बड़ी मानता थी। सप्रवन्ध के कारण अमौदारी का रावसी ठाउँ भी कम नहीं था। अपको सपदोस्त में चम्पाकी धर्म-पराववाता और उदारता की ध्रम थी। इधर रुरला भी बीवन की इसनी मिललें तय करके भी सभी तक चळूती कलो की सरह पवित्र थी। इन सब बातों को देख कर रामनाथ इस परिवास पर पहुंच सुका या कि 'लिह गरिवार' कर का हुन्न है, कोर वह एक बीना झादमी-है, वो झलन्त इच्छा रहते भी उस वृत्व के कसी को वेसल देस सकता है, भारत नहीं कर सकता 138ने चम्मा की बात कर सुनकर बो-बो करूपनार की, वह सभी सक्त से बहुत दूर थीं।

(क्रमशः)

## साबुनों का मुकुट माँख

#### साबुन नम्बर १००

हर तरह के कपड़ों करी, खुरी, रेखमी की नहतरीन समाई के लिये। इन्दर कीर शीन रेपर में लिपया हुका ? हर बाब्ले स्टेर कीर साइन के दुकानदार के मिलेगा। एक नार सरीद कर अन-जब परीक्षा करें।

प्रकेटों की हर बगह जावस्पकता है। होलसेस डिस्ट्रीक्यूटर्ग---कैलाराचन्द्र प्रकाराचन्द्र

कंलाशचन्द्र प्रकाशचन्द्र कुक्क सराय हाफिस बना सदर बाबार देहली।

#### १५०) नकद इनाम

विद्ध वर्गोक्स्य धन्त — इसके बारय करने हैं व किंदन को किंद्र होते हैं। उनमें काण किसे जाहते हैं जा करने काण किसे जाहते हैं जाने काण किसे जाहते हैं कायों है व्यापके कर हो बाययों । इसके धन्योग्य, नौकरी बन की ध्रायित पुक्समा और बारटों में बीत तथा पर्शेला में पात होता है। मूल्य वाबा का राग्ने, जावी कर १), जोने का ११) कुठा वाबित करने जर १९०) हमाम धारटी पत्रवाब में स्वा बादा है पत्रवाब में स्व बादा है पत्रवाब में स्वा बादा है पत्रवाब में स्व बादा है पत्य स्व बादा है पत्रवाब में स्व बाद बाद स्व बाद बाद स्व बाद बाद स्व बाद स्व बाद बाद स्व बाद

# मासिक रुकावट

बन्द माविक धर्म रकोशीना दक्षा के उपयोग से किना तकतीर हुक हे कियमित साता है,सुद के धर्माद समय किया है। यह दक्ष गर्मवती को प्रमोग न क्याने की कर के प्रमोग ने क्याने की कर के प्रमोग ने क्याने की कर के पीरतेन कराता। वार्मी हुए — दक्ष के तैयन से हमेशा के क्यान में तिया में ती यहक, गर्मीतरेग होता है मारिक धर्म नियमित होगा, विद्यवनीय और हानि रहित हैं। की अभोग के सहाय क्यान्ट्रमानुयन आरंगी वामनगर क, हेहसी एकेंट-कमाराज क क्यान्ट्रमानुयन आरंगी वामनगर क, हेहसी एकेंट-कमाराज कर वार्मी वीच मारा है





#### मुफ्त

#### १००) इनाम

गुप्त वश्नीक्ररम् मन्त्र के बारक करने से कठिन ये कठिन कार्य तिस्स होता है। काप किसे नारते हैं नार्ड वह परस-रिक्ष करो न हो, पात चर्ची कायेगो। इससे मान्योदर, नीकरी बन, की माति प्रकरमा कीर काटरी में बीत तथा परीचा में पात होता है। मूक्य ताना २) चार्यो हो को ग एभ)। मूक्स वानित करने पर १००) इनाम।

सहारिषी आश्रम (S) पो० अजीगज (सुगेर्)।

# त्रापके स्वाध्याय के लिए उपयोगी पुरेतकें

काहार— दिनी में जाहार पिछान पर लिली हुई कपूर्व पुरतक । गूलप १) वैदिक प्रकाष गीति— चाम्या तिमक कान के पिपासुकों के लिए तराची कामनेद की किस्तित वेद के अन्याद्वामा प्रकाष कामनेद की किस्तित वेद के अन्याद्वामा प्रकाष कामनेद की किस्तित वेद के विद्यास्त्र में

मूल्य २) बृहत्त्वर भारत—विदेशों में मार-तीय सम्हृति के स्थापकों की विस्तृत गौरव गाया । मूल्य ७)

विज्ञान प्रवेशिका — मिबिल स्पूक्षों के लिए हिन्दी में लिखी गई विज्ञान शिक्षा की श्रति छरल पाठव पुस्तक। दोनों मागों ना मुस्प २॥)

| वादकावनय (तान भाष)          | W)          |
|-----------------------------|-------------|
| मारत का इतिहास (तीन सक)     | <b>v</b> )  |
| मध्य की मी                  | m)          |
| रम्यासुमन                   | (19         |
| वरुव की नौका (दो माग)       | ()          |
| वेद गीताबसि                 | ₹)          |
| <b>तु</b> लाची              | (۶          |
| सरपुन प्याच                 | ₹II)        |
| श्रात्म मीमाचा              | ₹)          |
| क्रथर्व वेदीय मन्त्र विद्या | <b>?#</b> ) |
| देशती इसन्य                 | ()          |
| स्रोम सरोबर                 | (115        |
| वैतिक ज्यातेश प्राप्ता      | L)          |

पता— प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुख कांगड़ी, हरिद्वार ।

# १०.०००) रुपयेकी चड़ियां मुफ्तइनामं



मेंट यान कोर न क्षेत्रे करमूक्त शरीस दिवा जाता है कीन क्षेत्र के करोहार को कानकर्त माड और १ म्यूट विको चौर १ कपूरी तुस्त हुनाव । कमरू जाकरी स्टोर्स ( म्हण्) देखी । General Novelty Stores ( lb) Delhi

नार्केटी स्टोर्स ( मेर्क ) केव्यो । General Novelty Stores (Jh) Delhii



## फोटो कैमरा मुफ्त

्यह कैंमरा कुन्यर न्यूर्ल कर, उपार्ष वे बना हुका निना विश्व पष्ट के हर प्रकार के प्रमोद प्रोधी इटल्ट से खेटा है। हजबा प्रशेश करना कीर वही वही बाग करता है कीर शोधिया नाम सेने बासे प्रवासी होने हैं। हक्ष्म के करते हैं, यह कीरती प्रमोदर कैंमरों में ते हैं, ही मूहन कर है। यह कैंमरा सर्द द पर बीक पूरा करें कीर करना बमावें। मूहन बस्त कैंमरा

पूर, तसाम फिल्म कार्य, कैनीचळ, चरल प्रवेस वरित न॰ ९०१ दीसव ४॥७०) क्वाबिटी नं॰ ९४४ कीमव ६॥०) वी सक्त प्रकार योगळ क्वाबिटी न॰ ९९० कीमव ६॥), वैंकिम व वाककर्य १=)

नोट—एक समय में ६ कैमरों के ब्राहक को कैमरा न० ११० कुरत । स्टाक सीमि<del>त</del> है अभी आर्थर दें अवदा निराश होना पढ़ेगा । माख पसन्द न होने पर कीमरा वा<del>रिक</del>

> चेस्ट एवट ट्रेडर्स ( V. AD.) पोस्ट वाक्त १६६, दिली। West End Traders, (V. A. D.) P. B. 199, Delhi.

बोद बत्तिथां बनाओं।

घर बैठे १५०) रुपबे माहवार कमार्थे

स्कल के चाक बनाओं।

मोमनिकों के काम में एक होटे ताने की मदर से पाच हु: स्पर्व रोखाना वसूनी कमाने चा बकते हैं। यह केरब १५०) द० की पूंची से सम्ब्री न्यद पासू र गक्का है। सरीका ताने के साम बताय वाला है। १२ मोमनिक्सों के ताने की कीमत ४०) ६० १७ वी कीमत १०) १४ की कीमत ११०) ६० बावकार्य जाना। १४ स्टूक वाक के ताने की कीमत १०)। मोमनिक्स बनाने का बामान भी हमारे का मिसल करता है। जानेंट के बाव जानी कीमत वेसनी जानी करती है।

ए॰ शीबानवन्त एस्ट क्रम्पूनी ( W.D. ) पोस्ट वैस र्स० ३३ A. रहसी । विश्वी सेस्य व्यक्तिय--दश्मीरी वेट, वश डाववाना के सामने 1

र्म को १२ वजे ड्यूरी नमास करके समायार के दश्वर में ही न्तो सवा । नीद कुछ प्रवही नहीं सादे । -सपने ही साबे रहे। एक के बाद एक, .स काने कितने सपने **ग्रावे**।

एक स्वयन में ब्राइश्य में चन्द्रमा श्रीचा रहा वा कीर एक दूसरी काली मूर्ति क्षकी क्रोर बढ़ रही थी। तसी भीत चन्द्र दी धावाब सुन पड़ी, वसको, बचाको'। चन्द्र भय से पीका पड़ा इका था।

स्वप्न झावा झीर बीत गवा । झीर भी कितने ही सपने आये, पर सपेरे तक कोई बाद नहीं रहा।

श्चराको दिन भडरोस्ती के पास कुछ काम से 'बारविन्द निकेतन' गया । भौर ब्रारविन्द निकेतन में काम कर जुकने पर कुतूव मीनार (१) देखने के क्रिप्ट चला गरा ।

<u>कुत</u>्र मोनार दिल्ली का एक **अच्छा** कृतवा मनोरंबन है रविवार को स्रोय क्रुंडी पाकर यहा जा बाते हैं और सुम्हर बरीचों में मनोबिनाद करते हैं।

इत स्थान के साथ मेरी छात्रावस्था की कितनी ही मधर-स्मृतिया वही हुई हैं। चन गुरुकुत इन्द्रप्रस्य में पहला था. तो बहासे बहुत नार दल नना कर इस स्रोध नहा भ्रम्ब के लिए बाबा करते थे। बह दिन अं छतम मनोरंबन का होगा था। रास्ते में शरकक होम्ख की कहानिया बुनते झाते; झाकर स्वय मोबन पकाते, साते और फिर उन्हीं चमस्कारपूर्व कहा-नियों को सुनते हुए गुष्कुल लीट कार्ते ।

बाब उन रसमरी बाबाबों चें कितने ही साथी इस यात्रा में नहीं हैं, आहे माय कुतुव मीनार पर पहुंचते २ मेरे हैर्द वर इस तरह क्या गया कि मन 🖷 सारी प्रसम्बदा बाती रही।

कुतुन के उत्पर चढ़ा**ं छव को**र देखा। फिर न बाने फितनी ही स्मृतिया सबग हो उठीं ! नीचे हरी बास पर बच्चे लेख रहे थे। एक गुब्बारे वाला अपने गुम्बारे झीर पीपनिया बेच रहा था। रेक्सी वल्लों से चमकती हुई बुवतिया इम्बर उपर टइला रही थीं। इर २ तक का सारा निर्वन प्रदेश एक ही 'हरि में दिसाई पढ़ रहा था।

यह प्राचीन दिल्ली | बिस क्रोर देखी, संबद्ध ही सबद्ध दीना पढ़ते थे। कोई अधेमन दुवीं भी हो कोई टूटी हुई दीवार । को वस्त्र किरानी विद्यास बी, बह उतनी ही अभिक ट्रंगे हुई वी । ब्होटी होटी इमारतें शान्त भाव से हरकित

कुछ देर देखता रहा। फिर दिल्ली के विनय गीरव के क्रिनाश की करपना से मन के भीर भी उदास करके नीचे

व्यान सान्य कि वहती वहा सब स्रोर **बुल्स**मान ही **बुल्समान वहे रहते है**;

# कतबमानार या विज्या-घ्वज

[भी विराज ]



हिन्दकों के किए कार्तक सा बना रहता था। अन वे सब माग गये हैं। इस विचार से मन कुद्ध उच्यक्त सा हो उग्र कीर हक्षि में एकाएक कुझ परिवर्तन खाइमा गया।

ध्यान भावा कि वास ही एक साहे कास्तमधी है। पहले का भी कमी ज्ञाना हुजा है, उसे जवहम देखा है। इत किए उसे भी देखने आ पहुचा। यह क्षीदस्तम भीर कुतुन मीनार (१) एक विशास चावतास्त्रर भवन के सीच में बने इए हैं। इत भवन के तब सम्मे पस्थार के बने हुए हैं और इन पर बो कला अकित है, वह खरी हिन्दू कता है।

इन सम्भो पर कहीं मुजती हुई वविद्वों के चित्र हैं. तो कहीं अवन्ता की बैती अप्तगर्कों के। कमल, रुख और संडें उठाये इए इायी चान भी इन में स्पष्ट देखे वा सकते हैं, बदापि खमों पर की मूर्तियों को बढ़ी बर्बरता के साथ तोडा गया है। वे एव मूर्तिया हिन्द संस्कृति से बनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। वास्तुकताकी दृष्टि से सारा भवन आसं-दिग्ब रूप से हिन्दू डीख पड़ना है।

वे सब बातें मैंने नई नहीं सोची। बक्ति सब पहले सुनी हुई बार्ते भाद धाने क्षगी कीर स्वमाचतः वहा दायी, शंख, पर्दे और कमका चित्रित थे, वहा दृष्टि विशेष रूप से चाइन्छ होने सभी !

इनहीं खम्मों में फिरते हुए संवममंर की एक पटियापर यह शिला दिलाई दिवा कि इस लीइ स्तम्म पर को खदा हुआ है, वह देवनागरी क्षिपि में यह है---यस्योद्धर्तयतः प्रतीरसुरसा राभून् समेत्यायतान् बच्चे भ्याहब वर्तिनोमिलिसिवा सञ्चान कीर्तिमुजि तीर्त्वा समयुखानि केन समरे सिन्धोर्किता वाहिलकाः, बरवाबाप्याधिवास्त्रते बस्तनिधि-वींगीनेलैः दक्षिषः। खिन्नस्वैव विवृज्य वा नरपते **—** गौमिश्रिस्पेतरा, मृत्यौ कर्मबिटावनि गत्ववतः कीर्त्या स्थितस्य चिती, शान्तस्येव महावने इतमको बस्ब प्रतापो महान्, नावाप्यस्य वित प्रकाशितरियो बजस्य रोपद्विति प्राप्तेन स्वमुकार्वितं च बुन्दिरं चेकाविराव्यं विती चन्द्राह्रे न समझ चन्द्रसद्धारी वक्किमिये विश्वास

तेनार्व प्रश्चिष य मुनिपतिना भावेन विष्यो मति प्राशुविष्णुददे गिरी मगवतो विष्योध्य वः स्थापितः ॥

'बिसने एकत्रित होकर आये हुए शत्रुषों को बगास के बुद्ध में खादी से पीछे पकेल दिया; बात नदियों को पार करके खिंच के बाइलीकों को बितने परा-वित किया; बड्ग से मुक्ता पर विश्वकी कीर्ति कि नी हुई; बिसके बसकी सगन्य से काथ भी दिवयी समुद्र सुवासित है; यद्यपि लिख-स होकर शरीर से वह स्वर्ग चला गया है, परन्तु स्वयने कर्मों से सर्वित वश के रूप में बिस सबुगशी का महास् प्रताप काय भी भूमि को नहीं छोड़ रहा है, बैसे महावन में अन्त के बुक्त बाने पर भी उसका ताप नष्ट नहीं होता: बिसने अपनी भुवाओं के बहा से एक श्रुप सर्वोश्व सत्ता प्राप्त की भीर उसका चिरकास तक उपमोग किया: पूर्वी चन्द्र के समान सुन्दर मुखवाते 'चन्द्र' नामक रावाने हुदव में निष्णुका ध्यान करके इस विष्णुपद पर्वत पर यह भगवान् विप्शुका अजा ध्वन स्थापितकिया।

इसे पढ़ कर मैंने उस लोह स्तम्म को देखा, विश्व पर वह सम क्रिया हुमा था। पाल-गया। उस पर ६ सम्बी पंक्तियों में न वाने किस किपि में. पर स्पष्ट गहरे प्राञ्चरों में यह बात शिली gt t i

पर बात मन पर कुद्र अभी नहीं। संस्कृत में एक भी शब्द व्यर्थ शिलाने की प्रथा नहीं है। रक्षोक में किस्ता है कि 'प्राशु' बहुत ऊ'चा-व्यक्ष स्थापित किया। परन्तु यह कोहे का स्तम्भ सी २०,२२ फीर से अधिक ऊरंचा नहीं। विन प्राचीन ऋषं मन्न महानां के बीच में बहस्तका है वे ही इतसे काफी ऊर चे है। फिर 'प्राशु' विशेषक स्वों है। स्या और कोई विशेषक नहीं दिया वा सकता था। मधबूत, सन्दर, पवित्र गोक ऐसी विशेषता कवि के मन में नहीं बाई ह

परन्तु स्पष्ट लिखा है 'प्राश्य' क चा. बहुत क चा, ऐसा बिनडी क चाई ही पहले इहि में बाती है। ब्रवश्य ही ऐसा कोई विष्णु का ध्वय' वहा स्थापित किया नाया है।

वहवा मेरी झाल कृतुन मीनार (१) की फोर उठ गई। तमस्या इल हो? गई। <sup>4</sup>प्राशुं लो यह है। विश्वकी 'प्राशुता' पर दी तम से पहले हिंद जाती है, वह यही है। बारे मारत में यही 'प्राशु' है। तो क्वासाम्म पर वर्षित 'विष्णुका व्यव' चर कुठन मीनार ही है ।

फिर लौइस्तम्म पर यह क्यों किस्ला है कि 'बह ध्वत्र स्थापित किया र'

पर स्रोइस्तम्भ पर चो कुछ लिखा है वह जोह स्तम्म के बारे में ता निश्चित नहीं है। क्यों कि स्तम्म स्थापित नहीं किये वाते। संस्कृत की भाषा में स्तम्भ गाडे बाते हैं। काशिदास ने लिखा है **'निचलान बबस्तम्म न् गरास्रोतोन्तरेय** सः।'तावदिस्तीहस्तम्भ के बारे मं यह विवरच होता तो अवश्य ही साहने की बात कडी बाती। पर प्रजोक हो बातें साय और स्पष्ट कह रहा है कि १ विष्ह्य का स्वजनहृत ऊंचा है और २. वह स्थापित किया हुआ है।

तो कहीं यह बुतव मीनार ही तो विप्रा का ध्वय नहीं है !

फैंसी सिल्क साडी भाकर्षक हिजाइन कसापूर्ण ३-४ इंच चीडा बाहर **₹**=)

₹₹) २) पेशमा बाकी बी॰ पी० से थोक व्यापारियों को सास समीता वमाको इन्डस्टीज

बुद्दी नं० २१ कानपुर।

१००) इनाय

## सफेद बाला कला

भनोखे तेल से वालों का पढ़ना दक कर और पका वाल काला पैदा शेकर ६० वर्षतक काला स्थावी रहेगा। चिर के दर्दव चक्कर बाना दर कर बालों की क्योति को बढाता है। एकाभ बाल पका होतो २॥) एकात्र ३ का ६॥) ग्राक्षा पका हो तो २॥) एकाच ३ का ६) और ऊल पद्म हो तो ५) एकात्र ३ फा १२) वेफायदा साबित करने पर१००) इनाम, बिन्हें विश्वास न हो -)॥ का टिकट मेब कर शर्व लिखा ले।

#### मासिक धर्म

क्ट्यमिक धर्म नारी सधीयनी दवाई के उपयोग से त्रिना तक्लीप श्रूरू हो नियमित जाता है, ऋतु की फर्याद दूर हो चाती है। यह दवा गर्भवती को उपयोग करावे । तुरन्त फायदे के जिये तेत्र दक्षाई कीमत रू० ५)।

## श्वेतकुष्ट की अद्भुत जड़ी

प्रिय सब्बनों । श्रीरों की माति इस श्रविक प्रशास करना नहीं चाहते बढि इसके ३ दिन के लेप से सफेदी के दाग को पूरा काराम बढ़ से न हो तो मुख्य बायक। को चाहें –)॥ का टिकट मेख कर शर्तलिखाले । मूल्य ३)।

वैद्यराज वजिस्तीर राम नं० १४० पो० रानीगंज ( बर्दमान )

भ्रमरीका में 'युद्ध' महामारी (प्रदृश्य का रोप)

स्टर्न वर्ग जिस्तते--'निस्तंदेड कसी बीति विस्तार करने की है।'

परन्त उसका उपाव---'क्स को विनायद के रोका था सकता है बंदि श्रामेरिका, यरोप स्थीर पश्चिम की बेज भारत शोधित, मुली, नगी बनता का विश्वास पा सके, और मध्यवर्गी विचार-चारा और उदारमत को प्रोस्ताहन दे ।'

भी स्टर्नवर्ग ने भ्रापने उच्च विचारों को धौर प्रचित स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की है: परन्त मेरे अपने विचार से निम्न-विकास तीन वालों पर बंदि तरन्त समाव हो तो संभव है तीस्य महा खडान टके, परंत्र चौथा नहीं ही होगा ।

(१) उपनिवेश प्रशासी का सर्वया त्याग। चन तक हिन्द चीन कीर हिन्द पशिया स्वतन्त्र नहीं होते, चीन श्रीर भारत वास्तव में सन्दी स्वतत्रता प्राप्त नहीं करते ससारमर में पेसे भीर सैंक्डो उपनिवेशों का उद्घार नहीं होता- एंसार क्री अपार अनुसा अभेरिका तथा उसके पश्चिमी सुरोपीय राष्ट्रों के विषद्ध ही रहेगी । इन बाहरी उपनिवेशों के अति-रिक्र भीतरी डर्पानवेशों (शोधित वर्ग) का भी सासमा होना चाहिए। प्रायः सब यरोपीय देशों में यहदी वर्ग, समे-रिका में नीमो समुदान, भारत के हरियन-इन देखों के 'शीतरी उपनिवेश' है। इसकी समान्ति का एक मात्र उपाय वार्षिक तथा शास्त्रतिक (शिवा व्यक्ति) समानता ही है ।

(२) धरती । इस विषय पर विदना व्यक्तिक कोर दिवा कान उतना ही कम है। मा बाप, माई बहन, पति पस्नी, संतान से भी वह कर मोइ करती का होता है--विशेषकर एक किसान के क्षिए। इसरे देशों की बात तो बाने ही टीकिए अमेरिका में भी केवल ४० मिट-अत किवान ही खपनी परती का मासिक है। संसार में बान्यत्र किसान घरती का माजिक है ही नहीं। नेत-मक किसानी को धर्मका नद्यापिकाकर उठ **बरती की रह्या के लिए लड़ने पर** राजी करते रहे हैं, परंतु असे ज्यों किसान बागरूक होता बायगा और यह समभाने लगेगा कि बिस घरती की रखा के लिए वह सड़ रहा है वह उपकी है ही दहीं तो वह उसके लिये सहने से कर देगा। स्मरचा रहे कि इसी दबीस इन्ह्यर पर वागनी सतस रहते हुए भी माधी जी ने १६४२ में 'झगस्त ऋति' का अपनेत किया था --- स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए, ताकि स्वतन्त्र होकर मारातीय बा बा बाग्हें कि वे प्रपत्ने देख के लिए अब रहे हैं । गुलाम भारत के बिक् त्रंत्रे व हो या वापानी—एक ही बाट है । धान्तर्राष्ट्रियका की कोर बढ रहा है। कब ही समय बाद किसानों को घरती से वर्षित रसक्र केवल राष्ट्रियता का नदा पिकाफर कडने के सिए राजी न किया वा सकेता। वस्ती किसानों को स्मिनती सी चारिए।

(३) राषनीति में उदार मंत का प्रतिपादन । स्थार की बहती हुई बन संस्था तथ विश्वम स्थितियों में स्थानिस्तत भ्यापार नीति कीर प्रंचीवाद नहीं चल सकता। परन्तः उसी प्रकार कहरकारी कम्बुनिध्य भी सानवीच स्वथिकारों स्तीर व्यक्तिगस स्वतन्त्रता के क्रिया चातक है। **बावश्यकता है** उदार समास्त्राद की --परन्तु हिरसर मुखोसिनी के संकीयं तथा कहर राष्ट्रवादी समाध की नहीं। सन्त र्रोहित समाधनद की। जुल की इस बदलती हुई आवाब को हम वितनी बहुदी सन सेंबे उतना ही कल्बाय है।

शका कि 'कस्वास' सन्दे का उचा रख ही एक ब्राह्मतील कल्पना मास्ट्रम पहली है -- बद कि बलिन में बाब दोनों कोर के टैंक एक दूतरे के सामने सदेही गये हैं तथा प्राया अधर्म में बाटके हैं -- कि कब निकलें। परमु सो मी व्यासासी होने के नाते कराना बागर में मोते समाना में ब्रानहीं हम भवा। श्रास्तिर वही तो मन वहसाचे ध एक उपाय रह संया है।

## 'सिद्ध चित्रकूट बूटी ।

यह बटी प्रश्मे मास में शबकिरि बाबे सिद्ध महस्मा ने शबमिरि पर्वत से संबद्ध करने की बसाई है। प्रसनी से पुरानी वा नई ६मा स्वात; साती शर्तिया क्रिक्षी वर्ष्ट्रमा से एक महीने तक सेवन करने से बढ़से जारोग्य हो बाता है। एक मास ६० मात्रा २॥) वरदेख इन्छ नहीं। गर्भवाता बोग

इस सीवय के व्यवहार से निश्चय गर्मेषारम हो बाता है। मूहन ५) पूर्व विकास के साथ पत्र सिसें।

मासिक धर्म को चौमधि बन्द माविक पर्म को बिना कर करी करता है इस श्रीषांच को व्यवहार करने से कमर, चेड्र, पेट का दर्द शिर में चक्षर शना धादिको दूर कर मासिक वर्ध निवसित रूप से साता है। इस श्रीयक्षिको व्यवहार स्ट्रेन से श्रीम नर्म धारक हो बासा है। नर्मवरी क्लिना इने अवद्वार न करें, क्योंकि गर्भावस्था में इते व्यवहार करने से वर्गणत हो बाता है। मस्य २)।

श्री इम्बन्स (कि कि) वो॰ सरिवा (स्वारीवाम)

दिन्द संगठन होचा नहीं है क्रपित

जनता उदबोधन का मार्ग है रसमिवे

विसक-स्वामी अद्यानन्य संन्यासी ]

पुस्तक जनस्य पहें। बाज भी हिन्द्रकों को मोद-निज्ञा से बयाने की जावरमस्ता बनी हुई है; भारत में बसने वासी प्रमुख बादि का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की साहित को कहाने के लिये निवान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की का रही है। गुरुम २)

विजय पुरतक भगदार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । mananananananan bilakara kanananananan ananananananan

बन्द होगी । श्रोपियम कट विकासती टिकिया के प्रयोग से बर बैठे आराम के साथ अपयुन सानी बन्द हो बाबगी ! बाब तक ४० हवार कारमी प्रप्न क्षेत्र सुके हैं। त्रकासो से बच्चे?। मंगाने था पता---

हास्टर ऋषीराम शर्मा महन्दी कोटफचा खास-रियासत पटियासा ।

सरगोधा के समस्य

सकेद बाल काला

वका बाज बढ़ से काका वैदा होता है।

बटिस्थाबी कासान रहे तो दूना मूल्य

वापस की कर्त । सेक्झो प्रशंसायको से

इसकी सत्त्वता प्रमान्त्रत है। यह तैस सर

के दर्द व तर में चक्कर आपना आदि को

श्चाराम कर भास की रोशनी को बढ़ाता

है। जीवाई बास पदा के किए २॥); उस

से स्थाया के सिए ३॥);व कुल पका वास

बहरायन नासक

बहरायन क्या व पुरावा, कार की कम

ग्रामा थ, चीन नक्ष्मा समा के लिए बारो-

म कृत्या है। सहस्य आवसी साम्राज्या

वह कर्य रोग की कर्युत दना

के लिए भ) का तैस समा से ।

इस तैस से साम गा पहला एक दर

# दांतों के डाक्टर 📀

फलहपुरी, देहसी ।

दातों के त्व रोजों का इक्षाच किया चाता है और वह मिना दर्द निकाले बारे हैं। सब प्रकार की बनकें व शतकों आसे मिस सकती हैं

# कुछ अद्मृत शक्तिशासी भौषधियां

किसा और्याय को वेष्णयदा सामित करने पर १०० रुपया इनाम । जिल्हें बिरवास न हो, डेड बाना का टिक्ट मेज कर शर्व किसा लें।

श्वेत इष्ट की वनीपधि

महात्माप्रदत्त इत तफेदी की दवा है तीन दिन में पूर फायदा। बदि सेक्डो **इच्छीमों. डाक्टरों वैद्यों, विशापनदारमण्डे** की बका से निरास हो अने हों तो एके सगाकर धारीन्य होने । मूल्य २॥)

#### सम्रति-नित्रह

करतान निमद्दी अस्तुक दवा है 🕨 दवा का स्ववहार बन्द कर दें, समी कारक हो कायगा । प्रतिमास दवा तीन दिन व्यवहार करना पडता है। वर्ष मर की दवा का मूल्य र॥) बूकरी वृक्त बा बीवन भर के शिए वध्या बनावी है-बूस्य २॥) बीनो दवा के व्यवसार से स्थारण में किसी तरह की सानि वार्टी रोची ।

सुनने समस्य है। मूल्य २) रेकराज क्रमिक किसोर राम नं० १७ वो० की० सुरिया, जिल्ला-व्यारीकरा है . वि वि घ चि त्रा लि



कैंग्ज व विश्वविद्य लग के छात्र टेम्स नदो पर नौ चाला क अभास कर रहे हैं







श्रमेरिका की खलसेना के प्रधान एडमायरल स्यूस ई डैनवील्ड ।



बर्मनी का सुप्रसिद्ध कन्डक्टर विसार्डकम फरेंबैन्सकर, वो सब सहाई के बाद सदन में कार्य कर रहा है।



हैस के अतर्राष्ट्रीय न्यायक्षय में जिटेन नवा ऋष शनिवा के अत्यहरे 🖟 निवाय करने के खिये आयोबित सभा में सर इटले शौकोस CNCTHED HE THE PRODUCTION OF THE STATE OF TH

## अच्छाई बुराई

( प्रष्ठ १० का रोष )

उस दिन वापित न आई। हमें बड़ी चिन्ता हुई, होकिन क्या करते। इने उम्मीद थी कि वह दूसरे दिन आ वायगी, लेकिन वह तब भी वापित नहीं आई। बाह में हमें वह पता लगा - हमारी लडकी को इतना ज्यादा काम करना श्रसरता था। यह बवान भी हो जुकी थी क्यौर सुन्दर भी थी। उस पर किसी पैसे बाते युवक की निगाह पड़ी । उसके यहा धक दिन मध्यदरी करने गई थी I भीरे २ यहा तक होगवा कि उसे काम नाम मात्र ही दिया आजे सना। उस बिगडे दिल यव इ. ने उसे मिठाइया और क्यादा पैसे भी देने शुरू किये। उसे बिन्दगी भर श्राराम से रखने का बचन दिया गया --- हा शादी वह नहीं दर सकता था। 'लेकिन उससे स्था, सचयच में मेरी बीबी तो तूही रहेगी। मैं किशी दूखरी से शादी तो विक दुनिया को दिलाने के क्षिए करूं गा' - उस युवक ने बड़ा था। लक्ष्मी मेहनत की जिन्दगी से परेशान हो गई थी और उस युवक के कहने में ब्रागई । तभी वह हमारे पाट से भाग गई थी। कुछ दिन --- शायद कुछ महीने — यह उस युवक के साथ उनके घर वालों से छित्र कर रही। फिर घर वालों को पता लग गया। युवक स्वयने वायदे को भल गया, मेरी सदकी को भी। कछ दिन इपर उधर ठोकरें खाने के बाद उसने मधदुरी का दिल बहलाना ग्रुक कर दिया, कुछ पैकों के किए । विश्व दिन ग्रुके इसका पता लगा उस दिन मैंने अपने आप को बहुत कोश। आवार में ठाकुर के यहा रहता तो मेरी मेरी लड़की की द्यादी तो ठीक तरह से हो जाती। वह इस नीच कार्य से हो यच वाती ।

"बिख दिन सब्बंधी मानी उठ दिन में दिखा की क्या हासत थी, में कह नहीं में दिखा की क्या हासत थी, में कह नहीं मेरी खड़की मेरा गई है जीर को ठेठ में मेंने ही मारा है। दूजरे दिन मक्ब्रूरी से वापित झाते काम मेरा पत्री निगाद रास्त्रे के एक बाती सामें पर पत्री जीर में ठेव में पुत बाता। उठ रात में नहीं में बेखनर बर पहुंचा जीर ठठ रात पहली नार मेरे जीर मेरी नींगी के नीच सगाम हुआ। किर रोज बढ़ी क्लिया होने हमा।

"एक दिन रात को बन मैं नहों में जूर पर पर आवा तो मनावने के किए दीनी पर नहीं मी। दूवरे दिन बन पुन्के होख आवा तो हर का मताबन सम्मक आवा। वेरी नीनी मी पुन्के होक कर माम महै मी। मैं उत्को दोष न दे चका। इतने दिनों तक मेरी बार्ते, पूंते और वाक्षिक

साहे रहने पर भी उठने मुक्ते क्याने प्रतीने के कमार्च हे साना सिसाया, रव के सिए मुक्ते उठकी उद्यारना करनी ही पड़ी। करने की सकरत न होगी कि उठक के बाने का मुक्ते बहुत उदसा हका।

"एक सदमे ने मुके शराबी बना दिया था। दूसरे बदमे ने मुक्ते शारान से दूर भगा दिया। सुके ब्राइचर्य है क्यों ? चाहिये तो वह या कि इसरे सदसे के वाय में और शस्त्र वीता। शायद डर ने काम किया हो क्रव बीबी को है नहीं, श्रमर शराब पीता गडा तो कमा कर कीन विकायेगा। मैंने शरान छोड़ दी। उसके बाद मैं ऋपने पालत समय का सदय-योग श्रस्तवार वगैरह वह कर करने लगा । लेकिन मेरी बाद से मेरी लडकी और बीबी कमी न निकलते। पैसे अभी मी वही क्राठ क्राने मिळते --क्सि तरह माने भर को । मैं बहुत दुस्ती था। में इस किन्दगीसे छुन्कारा पाने का इसदा करने लगा।

'क्ल बन मनदूरी से लीटा तो मेरे आरचवं का टिकाना न रहा। मेरी कोटगे के दरवाजे पर मेरी बीनी बेटी कोटगे के दरवाजे पर मेरी बीनी बेटी को — मेरी राह तकती। वह कुछ पनराई सी मालूम पढ़ी और बोली — इस तरह लाल कालों से मेरी तरफ देलने की बस्रत नहीं है। में किसी दूगरे बादमी के लिये, दुसारी और कुछ दिन के लिये, दुसारी और हमारी वसी की मलाई के लिये प्राप्टें खेड़ कर चली गई बी।

'बची का नाम धुनकर में छव कुछ मूल गया भीर उठते कस्टी छव कुछ बताने को नहा । उत्तने को कुछ कहा उठका छाराश यह है —

भेरे मारने पीटने और गावियों से वह परेशान बरूर रहती भी तेकिन सुके क्षोड़ कर जाने का उसे कमी स्वास भी न भाषा था। ते फिन ऐसे समय उसे कुछ मणदुर स्त्रियों से ऋपनी लड़की का पता समा - तानों के रूप में । मचदरी से कुछ पता नहीं समा, शायद वे अपने मनोरंबन के शामान को सुरक्षित रखना चाइते थे। शैकिन कौरतें अपनी किसी साथिन को अपनी अच्छाई और उसकी बुराई बताने से क्यों चुकरी। उसकी इच्छा अपनी लडकी को उस दलदल से निकासने की दर्द । मुक्त से मदद की उसे बहुत कम उम्मीद की क्रीर उसे धक श्रम्की तरकीन भी स्फा गई भी। शायद मुष्क पर से उसका विश्वास उठ सवा मा। शायद उसे यह भी उरही कि श्रापनी सदकी की हुदेशा का शक्त कुनकर में और निगड़ चार्क । कुछ भी हो, उसने मुके पुरुष न कहा और एक दिन अपनी पुरानी मासकिन के वात क्या सभी हुई ।

क्यों वार्कर उठने काय किरका उन्हें से सैकर सुनावा । उन्हें उठ पर बहुत बचा कार्य । उन्होंने उठते क्या किय कार्य कार्य । उन्होंने करते कि को मेरे क्यां की फिर उन्होंने करने पति को मेरे क्यां की होने का की मेरी भीनी की व्रतीयत का शक सुनाया । वहें ठाकुर का रेक्कर्स हो जुका या कीर उनके पति ही कब पर के मालिक के। यहसे तो ने कुके रकार्य की राकी न हुए । केकिन उनकी वार्ती के कटने कीर आतु को के कार्य ने उनका निरुचय टिक नहीं कका आधिर में हमें

'तनकी सक्रमति सेक्स मेरी स्त्री मुक्ते और अपनी सक्की को सेने आई बब बह घर आई तो मै सबर्री के लिये गया हुआ। था। उसे मोइल्से की स्थिमों से मेरे शासन खेडने की स्वनर भिल गई थी। उसने कुछ देर खुशी के सास बढाये। पिर सपनी गठरी एक पडोसी के यहा रख वह अपनी सहस्री को ब्र'टने चली। वह सदकी की कोठरी यर पहेची। उत्तकी शस्त सराव सी। फिर मी बह हमारे पास झाने को तय्वार न हुई। उसे विश्वास न भा कि मैं कभी भी उसे माद कर सकुंगा। मेरी परनी ने उसे बहुत सम्मन्नया तो वह साने का राजी हा गई से किन सर्त वह वी कि उसे इत बात भा विश्वात दिला दिया वान कि मैंने उसे माफ कर दिया है।

x x x

उसकी कहानी सत्म हो गई थी। हम दोनों इन्छ समय तक चुप चाप चलते रहे। एक मोक पर वह बका श्रीर नोसा---'श्रन्द्वा, श्रन गुक्ते इवायत दीकिये । गुके काशा है, आप गुके गसत नहीं समके होंगे। मैं कोई पढ़ा शिका कादमी नहीं है और अपने विचार अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकता है। मेरा मधलन सिफ यह है कि यह गुलामी वो काम है, वो ग्रहरों में भी प्रचलित है और विश्वके शिकार वरीन मणदूर और किशान 🖏 🔫 बागीरदारों 🖒 गुकामी के भी हरी है। इतिया चाहे उने मक्दरी करें, मैं तो उने असामी की क्टूबा । दिनमर बानवर की शरह क्रम करना और भिर मी खानेगर को व्यक्ति

वैसे न विकास समावी ही है। सराई जार के मध्यरों को क्रापनी मेकनत के किये काफी पैसा मिलने समे तो कासी किया के गुकाम अपने बार अपने बागीरदारों को फ्रोड कर गहर का बावने, विस तरह मैं ब्रा गया था। तब उनको मेरी तरह निराश न होना पडेगा। सपने सत्वभियों को शब से निकलते देख शायद वागीरदम स्रोग उनको भादमी समझले सर्गे और इन से कादमियों का सा बर्ताव करने समें b शायद दूसरे गुक्षाम यहा का कर स्वर्ग पाचार्थे (सुके इसकी काशा नहीं है।)-शायद मैं गलती नर होऊ । लेकिन मैं उस गुसामी को पसन्द करत<sup>,</sup> हुं, इस का बादी से की ब्राजादी नहीं है, बहिन्द गुलामी खुद है—सपने सबसे भवानक रूप में। श्राच्छानमस्ते।'

नह अपने पर को कोर चला कोर में अपने। मेरे मुद्द से दरे राज्यों में निकता—'अपखाई सुराई दोनों को सार है। अच्छे से अच्छे आदमी में मी इन्ह सार्व कर होगी और सुरे से सुरे आदमी में इन्ह अच्छाई। अगर हम क्रिकें दुसरों की सुराई से देखने के सवाद, अच्छाई सुगई दोनों देखने को से तो सार्वाई सुगई दोनों देखने को से से सार सार्वाई सुगई दोनों देखने की से से सार स्वीत्या उत्तरी मामानक न रिखे कितनी किकें सुगई हो देखने पर दिखती है।

#### १००) इनाम

वर्षार्य विद्ध सम्म — हे जिसे झाव बाहते हैं चाहे सह सरवर-दिश स्था न हो, हरा पण्ण की कसीकिक शक्ति है आप हरा पण्ण की कसीकि शाहेती। हरे पारब करते है ज्यापार में साम, मुक्तमा, कुरती, साटरी में बीत, परीचा में रुफ-खता, नवहां की शांति, नीकरी की तरकी जीमायान होते हैं। मूल तामा २।।), चाती है।, तोना १४।

सिद्ध रमशान न॰ ३०७ पो॰ इतरी सराय [गया]

#### १००) इनाम

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की झद्मुत देन शुक्के चारख मात्र से इर कार्य में

इचके चारच मान ये हर कार्य में शिक्षि मिसारी है। कडोर ये कडार हुदक बाली श्री वा पुरुष मी बागके क्या में बा जावेगा। इच्छे माग्योदय, नीकरी, उत्तान दया घन की मार्ग, मुक्दमें कीर बाट्यों में बीठ, परीजा में पास प्रतानक मार्टी में बीठ, परीजा में पास प्रतानक करता खुर्व को दीयक दिखाना है वेका-बहा खावित करने पर १००) इनाल है, मूल्य वावा २॥) चांदी १), यो ने कम् स्टेक्स ११/३०।

नवाः— शुधाराक्षि कार्यागव पोञ् कारी,कस्तव ( शक्ष )



#### मुर्ख तेली

[ सुरेश रस्तोगी भवाना ]

मोहन एड गरीब झादमी बा. उसने च्यक्त बड़ी सुन्दर गाय पाल रक्ली थी। बब उसकी गाय -पाड़ी से उसने एक बका सन्दर बहुका दिया उसी के पढ़ीत À बें एक मोंद नाम का देशी रहता था। उतने उत नहते को रात्री में बद सद सी -रहें वे चुरा किया, और सुबद को शोर मचा दिया कि मेरे कील्ड्र के बचा नुमा है।

वेकाय मोदन कहा हुकी हुका, चरन्तु वेचारा स्वा करता वका ही गरीब था। भगते दिन वह पडित भी के पास गया, और सब किस्सा कई सनाया, और प्र) पहित भी को दिये कि आप मेश बबादा सके दिला टी बिन्दे।

पहित भी बोले -- "अच्छा, बह्रहा इस दुग्हें दिश्वादेंगे, दुप कल मोडू से बह्नदे के लिये भागवना। इस आकर बलका उम्हें दिला देंगे ।

दुसरे दिन पहित भी शभी हासने का अकुछ किए हुए मोहन के पर शामे । देखा कि आपस में सूत सकाई हो इसी है। इटो इनो, क्वों लड़ रहे हो वह बहती हुए पडित बी बाच में घुड गये।

मोंव बेला -- भी मेरे फोल्ड फे बचा हुआ है, और यह उसे स्त्रीयना चारता है।

पडित वी बोते। इच्छा, सब बैठ बाझो, इम सभी फैरला करते हैं। बन सन सोग जो वहा समा हो गये और बैठ ,अन्दे, तो पहित की भी बैठ गये और क वने सर्ग ।

' झार फेडना कर रहे हैं, वासो रहे हैं' सबे होकर मोंडू ने कहा । आरे माई 58 न पूछो, रात में। स्त्री के हाको वैदा हुआ है विवके कारक सारी रात काराता रहा, और देशों यह श्रद्धा भी उसी के क्रियः वीवारहाई।

सभी मनुष्य इसने सगे, और बोसे-<sup>अ</sup>बाह बाह महाराज कभी रिजयों के भी का भी पेदा हुए हैं।"

तब तो पडित बी बहरी से बोबी ---"आवार कोल्डू के बखुरा पैदा हो सकता 🐍 दो इस में आरचन की कौन सी बाद हैं कि नेरी स्वी के दापी वैदा प्रजा ।"

#### चर्ज न की क्येगांठ ि जगदीशः" नैनीवाज . ी

बद्ध ' प्रायः न" का नया वर्ष । ब्राक्त देखा है हमें हवें॥ बचगाठ इसकी माई। m विश्वेषितनी इस पर कार्य‼

कवी पुण्डले यह साधा। कमा मध्य कविना गाता॥ कमी सनाका सचर कहानी। सन विश्वका होती हैरानी ध

सेनक की है वह अभिकाषा। उतके मन की है यह माशा॥ "बार्यन" के बोलक खरे। विरबीबी हो तब के प्यारे॥

#### बासकंध्रभों से

पित्रले कई समाडी से हम आप का प्रश्न नहीं दे सके. इस का हमें खेट है। धन आप को इस यह विश्वात दिलाना चाइते हैं कि पाय प्रत्येक श्रक में यह प्रष्ठ वाया करेगा । ध्रम स्नाप की क्शस्ताध भी समाप्त हो चुकी हैं, इतकाए आवने श्रमिमावक भी प्रपनी पढाई छ इसर यह मनोरवक प्रमु पदने से बारवको नहीं रोक्ते ।

बाशा है, बालबब मी अपनी सादर 8विस मनोर**व**६ सामग्री यथापर्व मेक्ते रहेंगे।

\_ #30788



(सरोब)

बरेश ने अपने समी मित्रों को गिवासों का खेल दिलाने के शिए अपने यर ब्रह्माया । उन्हें चड एक कुमरे में की गया वहा एक मेत्र पर इति के स्व गिलास र ले हुए वे। सुरेश ने तीन निवासों को श्रापा श्रापा पानी से भर दिवा और बाकी तनों को खाली रहने दिवा । फिर उत्तने इन छही गिलासी को सीधी लाइन में ऊरर दिये चित्र के अनुसार रका -- अर्थात पहले खाली गिकास, फिर कावा भग, पिर लाली, फिर ब्राचा भरा, फिर खाली ब्रीर फिर श्चाचा भरा। विकालों को इस प्रकार

बहसन कर सब स्रोग मान गर्ने

कि कोल्ड के बचा नहीं पैदा हो सकता।

शौर वह बचा मोहन की गांव का है।

इस किए बक्का मोहन को दिलना दिना

गवा विते सेकर वह खुरी से अपने

पर चला गया।

रखने के बाद सुरेश ने अपने भिन्नों को सम्बोधित करते हुए बदा --- क्या तुम में से कोई विसालों के इस कम को इस तरह बदल सकता है कि तीनों आपे भरे गिलास एक साथ एक छोर हो बार्वे और शेष दौनों खाली गिलाए एक साथ एक कोर १ शर्त यह है कि केवल एक विकास को ही ब्राप्ते स्थात से ठठाना पढ़े, बाकी पाची बहा है, वहीं पढ़े रहें । सभी सहकों ने गिलासों पर दृष्टि बमाते हुए मन ही मन तरीका सोचना ग्रारू किया। सुरेश ने काफी समय तक अपने मित्रों की प्रतीद्धा की। सुरेश ने पूछा -- 'क्या द्राम में से क'इ भी कम नहीं बदश बद्धवा १

सबने तिर हिला दिवा । सुरेश आवी बढा चौर बोला — 'तो' मैं कम बदस कर दिलाता इं। शत के बानस्तर में केवल, एक ही गिलान को उठाऊ वा ।

उसके सारे मित्र 'बाह बाह<sup>9</sup> कर उठे वन सुरेश ने शर्तका पासन करते हए दीनों आये भरे गिलास एक साम एक क्रोर कर दिए और शेव शीनों साली गिकास एक धोर ।

बानते हो, उसने यह कैसे किया ? सरेश ने गिल स न दो को छटा कर उसका पानी गिलास न॰ शम्ब में डाल दिया और उसको भिर वहीं अपने स्थान पर रख दिया।



परीका समाह होने पर आप भी अपनी क्रहिया इस सरह मनाहवे ।

# नन्दगांव की चिट्ठी

प्रिष्ठ = काशेष ]

नोपाल स्वामी भरवष्क मन कर रहे हैं किन्तु को उवाल ग्राहि के मरोसे भारत के कुक्चेनों में तर होने नाला है, उवाक विद्यार विदेशियों के झाने भोजी पेताता है, उवाक विद्यार विदेशियों के झाने भोजी पेताता मर्म पहते प्रकार उतना ही तीली झानाव में ने ने नाल ने के एक ग्यास वाल से कहा— विद्यार लगता है।

'जी हा, इमारे नेता विश्वको सम्बन्ध होने के कारण ही नरमी बरत रहे हैं। शौ अपराच माफ करने की प्रतिज्ञा को बी।'

'ठीक है। पिछुली धरियों की वातें आने दें, तो भी मलाव्य, धनयुर, कोहाट, वहारतपुर, कुलतान जादि के धरवान होंद स्वाद कर सार कर सार कर सार की देवियों का विद्यासन के लावी हुं शान्तनों हारा बनाइ बनाइ पोर प्रथमान, निशंच बनों कीर क्षेत्र पुरुषों कर बच्च कीर क्षेत्र पुरुषों कर बच्च कोर क्षेत्र पुरुषों कर बच्च कोर क्षेत्र पुरुषों कर बच्च कोर क्षेत्र के प्रथम हुए हैं, उनके तो याम का वचा कमी का मर पुरुमा चाहिए। या एकाच ब्यू द की करर रही होगी। उनके पूरा होते ही किली मो च्यू बमारे लखा मायव कर निष्दन कर हो होने हो सार में युद्धितनक हो कर लुखानित होगा।'

इतना कह मैं बहा से उठ आया। प्यारे नटवर, तुम्हारी श्लीका मूमि भारत के दकरे तुम्हारे देखते हो गये, पर तुम प्रकट नहीं हुए। असर तुम चाहते तो किसी मीम को इस बरासप से टक्स देते। श्रासिर फिलस्तीन इस पार्टीश्वन भी करवों के डट कर खडे डो बाजे से मुश्किल हो गया है। मैंने दानव नगरी में जुना कि समरीका बैसे महा दानव ने भी उस पार्टीशन से अपना हान सीच सिया है। खैर, दुम्हारी कोई बात बिना मतलव नहीं होती । द्वम तव नहीं प्रकट हुए, दो सब शीम ही प्रकट होने। मैं इसी आरखासे फिर बसुनाबी के सीर बाफी ग्यासनालों के नीच गोकुल में सा पहुंचा हू । तुम शीम बाबो, तुम्हारे साथ खेलने को बहुत भी करता है। खेलते तो हम अन भी हैं पर तुम्हारे बिना वह २गनहीं वमता। देखना मूलका मता।

> दुम्हारा स्था— मध्यमगत

धनवान बनने के लिए और उद्योग व्यवसाय सम्मयी व्यवसाय तथा योड़ी पूर्वी से अमीर बनने के लिए मासिक 'व्यवसाय' पदिए। वार्षिक मूल्य ३), जनमा ৮)।पदा—'व्यवसाय' व्यवीमह



१६॥) में ज्वैल वाली रिस्ट वाच



स्तीस सेव ठीक समय देने वाली १ वर्ष की गार दी गोख वा त्सवावर वेद १६॥) सुपीरिवर १०॥) च्लाट वेद श्लोतियम केत १९) च्लाट वेद रोक्त १०वर्ष गार दी १९) च्लाट वेद रोक्त १०वर्ष गार दी ११), च्लाट वेद १६ व्येख स्त्रेम केत-१८), च्लाट वेद १६ व्येख स्त्रेम केत-१८), च्लाटवेद १४ व्येख सोम केत-

रेवरेंगुज्र कर्म या टोने शेप क्रोमियम केस-४२), शुपिरिवर-४४', रोल्ड गोल्ड ६०) रोवड गोल्ड १४ ज्वेज शुक्त ६०) क्षवामें टाइम पीस कीमत १८] दिग साहज २२] पी टेज क्षवाम कीहे दो बची बेने से मान्य एव॰ डेमीड० एवड कं० [V.A.] पीं० क्षस में० ११४२४ क्षवकचा

रवेत कुछ की चद्गुत सदी

स्वत कुष्टका कर्युत्त वाका क्रिय गण्डकाम्ब क्रीचे की मानि हम क्रमिक प्रयोग करता नहीं चारते। यदि इन्छे ३ दिन के लेकन से छक्ती के दान क्रम्य क्रायम कह से न हो तो सूल्य वापत । यो चार्टि —)। क्रा टिक्ट मेसकर सर्वे विकास सें। बूल्य २।।)

भी इन्दिरा शासुर्वेद भवन, (६२) पो॰ केगूलराच (सुर्वेर)

सुपर्त वर्षां चेशेववर Free प्रकार की Free करता, जला और टिकाक रहता की सुद्दे तथा मारत विकास स्वत्र हर होंगे के सुद्दे तथा मारत विकास हर होंगे के सुद्दे तथा मारत विकास हर होंगे के सुद्दे तथा की सुद्दे तथा की सुद्दे तथा की सुद्दे तथा है। सुद्दे मार की सुद्दे तथा मुक्त मार की सुद्दे । प्रवान कारोंग्य कुतीर हुरवहोंज, शिकप्ति C. I.

सुपत ! सुपत !! सुपत !!! बाप पर वेठे नैदिक, एफ. च., वी. ए., पंचा तथा बानमा पूर्नीयिक्टी से तथा होन्मोर्थिक वाचेकीया कारक्टी बानमां से पता पर क्यूजे हैं। निकामां बाता ! इंज्येक्टक प्रस्तिकृतिकार्यक्रीयात् !

# पन्तान भारत

विशिक्षणं जारी सम्बन्ध से मिनत हैं तो सुके सिवं वाएक वा दीएक वीक्ष सर का दीएक वीक्ष सर का दीएक वीक्ष समित हैं तो से सिवं से स

# सन्तान के क

इसेला के बिजे सन्ताल करपूरित प्रण्य करवेगाली रवाई वर्ष कंट्रीसकी बीठ-रुशे ) र वर्ष के बिजे रशे और दी साझ के बिजे १२)—इन दवाक्यों से माहबारी हरं माहीने टीक भागी रहती है। मासिक बजे जारी करने वाजी वनाई मैंसोज स्पेतक का सूच्य १२) और इससे रोज दवाई मैनसोज स्ट्रोग जो सन्तर सच्छी मकार साफ कर देवी है। यूच्य २२)।

## लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

७०२ जान्त्रकी चौक देहती [इस्पीरियस बैंक चौर कम्बारा के दरम्बान ] कोडी:--२७ जान्त्रकेव न्यू देहती ( विकट बगासी सार्केट )

# रोडियो व २००) से २०००) मासिक **घर बैठे मुफ्त**

गलत विद्य ऋरने पर १०,०००) इनाम । विश्वात रक्षिये यह अवस्मव नहीं । क्षिटरेन्द्रर व नियम भी धुप्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजारे दिल्ली।

का २४ वयटों में सात्मा। तिन्तत के तन्यावियों के हृदय का गुत मेर, हिमालन पर्वत की कंची चीटेयों पर उत्पक्ष होने सही बड़ी बुटेयों का चमल्कर,मिर्मी हिस्सीरया और पायसपन के दवनीन रोगियों के सिने क्यूत शुक्क। मूल्य २०॥) स्पर्य वाकरानं प्रयक्त। पता — प्रच० प्रस्त० क्यार० रिक्स्टर्स मिर्मी का हरणताल हरिहार



# शरणार्थियों की सुध कौन लेगा ?

रुम्बर की, भाषरी क्यांचे अप स्थ मा की र िदेवराण शकासी ।

विक्री चीर पीक्षिया के क्षिप कुछ बूटी

**पुरत मंगार्वे और समीर सन्द्रा** होने पर

क्त -- महत्मा हरीवाच. हे माश्रम

ा है है जॉर शक्कारा

मरीव क्षेत्र ॥) डाक्सर्च मेव कर

रे॥) रु० में ६ प्रस्तकें म बीवन (सचित्र)

मु॰ १।) वशीकाका संघी का लंगर य॰ १) दिन्दी संबे सी शिजक म• १) इस्न पैश्वि (चित्रावसी) म॰ १॥) सम्बना रोषगार म॰ १।)

शारमोनियम टीचर म० १।) ६ प्रस्तकों का सेट आ). हा. स. ॥)

संतोष टे हिंग कम्पनी (शे. ए. ही.) पाठक स्टीट, जैगंज, चलीगढ ।

ंबी सम्पादक वी,

नमस्ते। स्नमी हो तीन दिन इए कारतीय बारा तथा में एक प्रश्न का क्षर देते हए, ध्यान मन्त्री मी वयाहर-साबा ने क्या है कि उपवास के दिनों में औं प्रसारम सांची वो को उनका उपवास · सहाने के बमन दिये गरे नचनों स्व थान्नन करने के सिय इस गाणित हैं. श्रीर उक्का कमान करते हुए पाकिस्तान के कोट कर काये सरसमानी का इम स्थागत करते हैं

उस समय वह घोषका की बनी वी, कि पाकिस्तान से बाद तब पीकिय क्रिश्रकों को इस दिल के संदर रहने के बिय स्थान दे दिया बायमा, तथा इत बोबना को कार्डान्त्रत करने के सिवे कांचारियों ने सपनी सपनी फोठियों और धरों में बम से बम एक परिवार को शांभव देने का निरंपन किया है इस बोक्सा को नार सार दोहराया गया।

मैं साहीर का रहने बासा है, मेरे प्रकान के, दुकान थी, इवारों कावा केल्डाहेक्स मरता था । में अपने नेताओ के आहेतों का पासन करता हजा. ·कविस्तान बन बाने पर भी साहौर में ही टिकारहा। मेरा मकान सूटा गया शीर 📆 े वॉपकर घर से निकासा गया। दुर्कन 🚛 हो गयी। बहुत प्राप्तनय विनय की पर सब निकास । दर्भनो पत्र रशिकेंग्री न्हरा कर प्रचान सन्त्री, बिप्टी कमिहेनर आदि अधिकारियों का मैजे। पर डोई परिकास न निक्ता । सर्वस्य प्राट वाने पर साचार होकर अक्टूबर के अन्त में भारतीर से निकता। यहां के सोग पराये बन गरे वे उत्तपर गिला कैता। समग्र चा भारत तो अपना है। वहां हमें आवव शिक्षेणाः हमारा स्थानत होना ।

बब मैंने बांधवा ग्रुनी कि सबको स्थान दिवा चायमा, मेरा उदाव भीर अरक्षां विश्व शिक्ष उठा । युक्रे उस्ताह हुआ और मैंने अनको दिन ही प्रधान ें सन्ती भी चवाहरसाक्ष नेवरू, भी धरवार ्रक्रींक, भी हा॰ राजेन्द्र-स्वाद, भी . विश्वास्त्रसाओं क्यकीयन को पत्र क्रिके और प्रार्थना की कि "ब्रापने किसी विश्वंद को धपने यहां आभव देना ही है. मेरे वरिवार को स्थान देने की क्या करें। धेरे परिवार के बन अधि अविश्वित है तथा हम स्थाई±कारि का बार जान स्वेंने — बादि।"

उपार के किये मैंने कापने पते से सकित कार्य ताथ मेन दिने ने । उत्तर की ंग्राह्मि प्रत्ने समा, पर क्रियन भी व्यवस्थितराम के किसी भी महान गय ने तत्तर देने की कमा नहीं की। भी बगबीबनगम ने सिख्य कि उनके पात स्थान नहीं है।

व्यव बहुत दिन बीत व्याने पर भी वनों के उत्तर प्राप्त न हुए वो मैंने एक रक्षिस्टर्क क्या भी जा॰ राजेन्द्रप्रसाद भी को तिस्ता, विश्वमें मैंने अपनी करूप बहानी जिसते हुए महान और हुनान प्राप्त कराने में सहाबता के लिए पार्चना की। यथा समय रविस्टब्रं पत्र की 'प्राप्ति **प्री** रहीट समे**ं** मिल गयी ।

बार फिर तहाबक्ष तथा ब्राश्यावन के दो सन्दों के टपकने की प्रतीका चातक की तरह करने समा । पर कोई उत्तर नहीं

वय बहुत दिन गुकर काने पर भी कोई उत्तर न मिला तो मैं स्वयं उनकी कोठी पर पर्वचा । हार पर वनग्दस्त पहरा था, मैंने चिट शिक्षकर दी, इस पर बुके प्रवेश की साक्ष मिली, और क्रा-महे में एफ इस्तों पर चैठने को कहा गया । बेद्ध दो बजे दोपहर का समय था. किसी ने बसाया कि शी'राजेन्द्र वाय ब्रायम कर रहे हैं, तीन' बजे 🕏 बाद मिसा करते हैं। तीन बजे, चार बजे पर कोई बसाने न सत्या। मैंने पनः चिट तिसकर प्राइवेट रेकेटरी को निववाई। भीर दुसाने की मतीचा करने सना । पांच बजे, हु: बब गवे । उत दिन कांग्रेड कार्य कारियी का अधिवेशन या। नेताको की कारें बाने सभी । एक एक करके सर्वे भी अवाहरताल, पटेल, भागद भादि सभी नेता पंचारे। ऊक्ष पच प्रतिनिधि मो झाये थे, उनके पास होने से दी तीन पबटे अनावास बीत नवे। रात के शाढे बाठ वथ सवे वे। समासमात हो. एक एक करके सभी मेता तथा पत्र प्रतिनिधि चर्चे समे । मैं करेला बलाने की प्रतीका में नेठा रहा। शत के बादे इत क्या नके, तुन्ते वहां बैठे बाठ नी बबरे हो नवे वे: साहत कर मैंने प्राप्तेट सेकेंटरी साहब के कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि मुक्ते - और कितनी देर प्रतीचा करनी होगी। उत्तर मिला कि अवं भी राजेन्द्रसक् वक नवे है, में फिर इसरे बीसरे दिन बार्क । में पुनः तीन चार बार बका, पर राष्ट्रपति से मिस न पाना, किसी न किसी नहाने से सके शक दिया गया ।

प्रेंने रिक्यूबी कमिरूनर के नहां मी निवात के लिए स्थान देने भी प्रार्थना की बी, उतका भी कोई परिकास नहीं

## बोहबन बाहिट राइड. मधरा ! ५००) नकद इनाम

वयांमदे जूबे से सब प्रकार की सस्ती, दिमागी कमबोरी, स्वप्नदोष, बात विकार तथा नामदीं दूर होकर शरीर ह्या-पुष्ट बनता है । मुख्य ३॥।) मन डाक्कार्च । वेकार समित कर्ने पर ५००) इनाम । स्वाम फार्मेरी (रक्स्टर्ड) बसीगद ।

## सनद हासिल

डाक्टरी वैदाक भीर विकास की सनद पर नैठे मगना कर प्रौद्धटिक करें । नियमावली भवत ।

> द्याब्टर शिवचरसदाम फतेहाबाद (हिसार)

राष्ट्र माचा हिन्दी को अनुनाइवे और उसकी उल्लेख में हाथ बटाइये २००१) दिनेश पहेली नं० १४ में प्राप्त कीजिये।

१०००) वर्षेतुद्ध पूर्वियो पर, प्य.) न्यूनतम ३ कशुष्टियो तह । विशेष पुरस्कार - १२८), ११८), और १०) क्रमशः वर्षाधिक पृतियां सेवन वाली को कीर १०१) वर्षे प्रयुव्ध पात विद्यार्थी के शुद्ध उच्च एर अधिक दिवे व वेसे । पूर्तियां भेजने की अन्तिम तारोख ५ मई १६४८ ई०।

| <b>म</b> | २<br><b>डा</b> | रे वे | ४  |          | 4   | ₹  |
|----------|----------------|-------|----|----------|-----|----|
| ٠        |                | ŧ     |    |          | ī   | 7  |
| य        |                | -     | 7  | 9        | fit | er |
|          |                | -     |    | 투        |     | 4  |
| 2        | ۴٠.            |       | ११ | ,        | ar  |    |
| <b>н</b> | ,              |       | १२ | <b>a</b> | Ī,  |    |
| •        |                | 2.5   |    |          | १४  |    |

संकेत कार्ये से वार्वे १. वे 'मोलानाय' पढे वाते है। ५. लोग होस्ती के दिन स्रविकतर इसको उपयोग में ते ही काते हैं। ६. नदी का ·····'इरियाली से युक्त होता है। ७. बापुका प्रिय विद्यान्त । 🚝 अब अमीन 🖼 '..... समस्य भागी व्यवेगा । ११- वहुत कम व्यक्ति इतसे संग्रुष्ट होते हैं। १२. वहाय । १३. कुछ

बस्तुए बहुत बीडी झाच से """ जाती हैं। १४. समझदार डी इन्ही मलाई बराई बान क्यता है -

संकेत उत्पर से नीचे:--१. यह नगरी सुन्दर मंदिरों से सबी हुई है। . यह कुमी-कमी प्रायाचातक हो बाती है। ३. मृत्यु । ४. इसका सीन्दर्य राजु को भी वक्ष में कर केता है। ह. तबके का गम्भीर शब्द । १०. कीवन में इसका भी बढ़ा महत्व है।

नियमावसीः-एक नाम से एक पूर्ति का ग्रुक्त शा), इसके पश्चात प्रत्येक पूर्ति का ॥) को मनीबाहर वा पोस्टल बाहर ( विना कात ) हारा मेजा अरपक पूर्व का 10 बा भना बाद भ पार्चक कार्य हैं हैं हो है कार्य कार्य है । हो दें कार्य कर्य में हैं। हो दें कार्य कर्य में हैं। हो दें कार्य कर्य में कार्य कर्य कर्य में कार्य कर्य हैं इस्कुनुतार पूर्वियां मेबो बार सक्ती हैं। पूर्वियों के बान्त में बीर मनी ब्राव्ट क्या पर पर नाम बीर पूरा पता हिन्दी में ब्रवहर सिखें। बो स्वक्ति एवेरों की प्ररेखा है पर नाम बार पूरा पता हिना ने अवदेश किया है। पता कि प्रशास प्रवास के प्रशास पुरिवा मेर्चे ने पुरिवा के नीच रिकट के नाम का उल्कोल अवदेश कर दें। परिवाम के क्षित्रे में) अधिक मेर्चे (दिकट नहीं)। ग्रुद्ध उत्तर १७ मई के साप्ताहिक वीर अध्यक्त में देखें। प्रजीदट बनने के इच्छुक इस से पत्र स्परकार करें। पूर्तियां और मनीबार्डर मेंबने का पताः

ी. एन. त्रिपाठी, हितकारी विचासव, कोटा ( राजस्थान ) पदेशी नं १३ का सुद्ध उत्तर—वार्वे से दावें:-१. राखाप्रताय, प. बी, ६. चाट, १०. नवन, ११. चली, १२. ब्लागढ़, १३ एका ।

कार से नीचे:---१. राजभवन, २. प्रचार, ३. तार ना, ४. पखवारा, ६- पाषक, ७. श्रांगर, ८. नर ।

क्येग्रह = प्रत्येक को १२५), एक ब्रह्मकि १२ प्रत्येक को २५), दो ब्रह्मकि ४२ प्रत्येक को थ), ३ ब्रायुद्धि ११५ वर्षेक को ३) । सर्राधिक पूर्तियों का पुरस्कार ६४,६०, ६६ पूर्वियो पर और तर्ब प्रथम वर्षश्चद्ध पूर्ति का १०१) भी महेन्द्रपाल बनपुर को मास हुआ। तर पुरस्कार २७ अभी स तक मेन दिवे नावेंगे ।



Jenika Industries (India) L Gwalior

#### कृषि-संसार

कवि में वैशानिक काति करने वाला भारत का सर्वोत्क्रम सचित्र हिन्दी महतिक पत्र है आराज ही शाहक बनिये। कम्पोस्ट विशेषांक निकल जुका है क विपर देश विदेश के वैशानिकों के सन्दर सेख पहिये ।

भौर विशेषांकों की पतीचा करें। क्का---मैनेजर 'क्रवि-ससार' कार्याक्षय

विकारे (यू॰ पी॰ ) वार्षिक चन्दा ७) । एक एकं प्रक्षि॥) हर शहर में ऐकेन्टो की बकरत है।

GOVT १००) इनाम REGD

सर्गर्थ सिद्ध यन्त्र बाचीन ऋषियों की बद्भुत देन

इसके भारक मात्र से इर कार्य में बिक्रि मिसती है। बठोर से बठोर इदय काली स्त्रीया पुरुष भी आरापके वशा में का वायेगा। इतसे भाग्याद्य, नौकरी, क्तान तथा पन की प्राप्ति, मुक्दमे और स्वाटरी में बीत परीचा में पाल एवं नव बहो की शांति होती है। अधिक प्रशसा करना सूर्य को दीपक दिखाना है। वेका-बदा साबित करने पर १००) इनाम। मूल्य वाना २॥) चादी ३), तोने का स्वेशक्ष ११) ६०।

श्री काशो विश्वनाथ जाशम न० २० यो • कतरी सराव (गवा)

## ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, सुरती, श प्र पतन व स्व-नदीव रोगों के रोगी हमारे वहा झाकर लाल कराई और जाम के बाद इस्व तिकता याम हैं श्रीत को न का सकें दे पना शाक्षा बन्द सिफाके में मेब कर क्षपत संसाह लें । हम उनको ऋपने उत्पर के साथ उनके शाम के शिय अपनी १ पुस्तक "विचित्र ग्रप्त शास्त्र विश्व में बिना दवा लाये ऊपर सिले रोगी को **बूर करने की फा**शन विभिया लिखी हैं ब्बीर को सन् १६ में गवर्नमेक्ट से कन्त होकर सदासत से खरी है प्रपत मेव देंगे. करन्तु पत्र के सार्घतीन अपने के टिक्ट **44** :

सः वीः एसः कायप सम्बद्ध **रसायनघर १०२ शाहणहानुह जुल्पी०** 

#### ५००) हनाम

tes ein 2 : 100 10 m 12 mg ar 40

बोह्नी बसार स्थिएटंड [२६ ] देहनी।

बनने की इच्छा फिल्म-स्टार के बीन पर सिसे । थोड़ा पढ़ा सिसा होना श्रावश्यक है रजीत फिल्म-आर्ट कालेज विरक्षा रेड (VD) इत्स्वार व• वी•।

#### १००) इनाम

गुप्त बरीकरस मन्त्र के घारब करने से कठिन से कठिन कार्य विद्व होता है। प्राप बिसे चाइते हैं बाहे वह पत्यर दिस क्यों न हो, ब्रायके वास चसा बावेगी । इससे माग्योदय, नौस्री, धन की प्राप्ति, सुकदमा और स टरी में बीव त्वापरीच्या में पास होता है।मूल्य ताश का २) बादी ३) सोना १५) फुडा वावित करने पर १००) इनाम ।

मैरवी पक्र बाश्रम न॰ ६ पो॰ कतरी सराय (गरा)

# स्वप्न दोष 🐟 प्रमेह

केवस एक सप्ताह में सब से दूर। हाम ३) बाक सर्च प्रथक। दिपालय केंग्रीकॉर्ड फार्वेगी हरहार ।

# १०,०००) रुपये की घडियां मफत इना



हमारे प्रसिद्ध काला तेल नं• ५०१ रचिस्टर्ड के सेवन से वाल इमेशा के क्षिये काले हो वार्व हैं और फिर बीवन मर काले पैस होते हैं । यह हमारे पूज्य स्वामीधी की फोर से साववाय ठोइपा है । यह क्रियों है। क्षा का हो है कि ता, उनकी सम्बे चूधरवाली और प्रमुख्यार बनाता है। क्या बाल न उनके हो यहा दिए पैदा होते। सनके हैं। आकों की रोज़नी तेष करता और विर को टरबक पहुंच्याता सन्य है। बाला के राज्या तम करता और का उरका प्रकुष्णता है। ब्रातीय द्वारान्यत है। क्षेत्रत एक शीशी २॥) वरू पहिस् पूरा कोर्स के रिवायती कीसत ६॥) वरू दस तेस को प्रतिद्व करने के क्षिये हर शीकी के साथ एक पैन्सी म्यूट (रस्ट वाच को कि ब्राति

उन्दर है और एक अगुठी होना ( सन्दन न्यू गोल्ड ) विसकुत ग्रुप्त मेची आदी है। तीन शौही के स्वीदार को डाक सर्च माफ और ४ म्यूट पड़िया व औ स्रगृठिया स्वनंडन न्यू गोल्ड विश्वकृत सुपरा दी वार्ता है।

#### बाब उमर भर नहीं उगते।

डमारी प्रक्रिक दबाई 'बौहरे हुएन रचिस्टर्ड' के इस्तेमाल से हर बगह के बास बगैर किसी तकसीफ के हमेशा के सिने दूर हो जाते हैं और फिर जीवन सांसं वेगर (क्या वक्साक क क्या पूरा क्या पूर का नार है जार कार का नाम स्व बम जरम और सबसरत हो बाती है। बीमत एक शीशी १॥) द॰ तीन न्हीबी बूग कोर्ड ६॥) द० इस दबाई को प्रतिद्ध करने के सिये दर शीशी के साथ सक कैन्सी रिस्टवास को कि स्रांत सुन्दर है और एक सगूठी सोना ( सहन न्यू गोहर) िस दूस मुफ्त दी सातीं हैं। तीन शीशी के सरीदार को डाक सर्च माफ और 🕍 वृद्धि व ४ सगूठिया सुपत दी बाती हैं।

नोट'-- माल परन्द न होने पर मूह्य वापित किया जाता है । शीम मंगा लें स्वोकि ऐसा समय बार बार हाथ नहीं आयेगा !

क्षडन कमरश्यिक कम्पनी (AWD) बाग रामानम्द, समू न्तर ।

# 🚡 🖁 "तपेदिक" चाहे फेफ़ड़ोंका हो या त्र्यंतिंड्यों का बड़ा भयंकर रोग है

चानिम स्टेज (३) तीसरा स्टेज (४) चीया स्टेज (१) पहला स्टेक (२) दूसरा स्टेज **छन ही नातोंकी ध्यकरता** रोगीची भीत और मामुबी क्यर, सारी क्वर, खातीको ग्राचिकता शरीर सूखना, व्यर-खाती की प्रश्रवाता श्ररीरपर वर्म, दस्त ब्रादि मगबर बर्मोबर इषर उषर फेबना ू (IABŘÍ) (JABRI)---(बबरी)-क्रवरी

# 🖟 🖟 'तपैदिक" और पुराने ज्वर के हताश रोगियाँ ! देखी

भी नान्येन्यप्रकार रिचारी, बास्टर स्वस नहुत्वाची, यो व वास्ट्रमाथ (सेदार ) है सिल्ली हैं — मैं सनेक दिनों से स्वर सुन्ती से बीमार या। बस्त्रम स्वादि सी दर्शका वर "क्वेदिक" (राज्यका ) रोग दी सावित हुन्ता। में रोग का नाम इन्ते जावा ज वामार वा । इसबम झाई को हरोज़ा पर "जरोबर" ' (वाज्यका ) राग दा जानव दुवा । में राग अंभी कुर्त हैं । बहुत विचित्र पार्टक पार्टक कार्य हैं। बहुत कार्य कार्य

से सामवायक प्रतीत हुई, हुपया सीटती खक से पूरा कोई मेच दें।

हवी अकार के परते मा रही माश्रवाय काप रूनी कावमी में देख चुके हैं, मारत के कोने कोने में लोगो ने यह माल किया है कि हव दुई रोग क रोमी की बान बचाने वाली बॉट कोई क्षीयाँच है तो वह पद्भाग "बन्धी" की हैं "बन्धी" के नाममें ही भारतके पूज्य कृषियोंके आतिमक नक्षक दुख ऐसा विक्रयुव रहस्य है कि प्रथम दिनसे ही इस युक्ट रोगके वर्ग नह होना शुरू हो बाते हैं। बदि-- ब्राप इस दापसे इक्षण हो चुके हों तो भी परमात्माका नाम क्षेकर एक बार "बनरी" की परीक्षा करें। परीकार्य ही हमने १० दिनका नमूना रस दिवा है, जिलमें तलक्षी हो लके। वर-काज ही कार्बर दें। ऋन्वया फिर वहीं कहायत होगी कि—कि काव पश्चताए क्या होत है— वन चिक्रिया चुम गयी खेत । वैकड़ों डास्टर, हबीम, वैद्य क्रपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं कोर तहां हार कार्बर देते हैं। हमारा तार का पता केवल "बनरी" वागवरी (JABRI ]AGADHRI) कापी है। क्षर में अपना पूरा पता दें मूल्य इत प्रकार है—बनरी स्पेशक नम्बर १ विडमें ताथ ताय तायत नदाने के ब्रिए मोटी, होता, बातक कारि मुक्तवाद मसमें मा नक्षी है। पूर्ण अन दिन का कोई अधे कर नम्ता १० फिन २०) देन करों ने २ कियों केंग्रस मुक्तवीय कारी होटेगा हैं, दूरा कोई २०) देन कार्या १० फिन दो देन-महत्ता कारा है है बार्ट र देते तमय नं ० १ का नं ० १ कार्य वह कार्याका कार्य है। एका-सक्तवादक केंद्र क्या कार्य हम्मा कार्य, हमेंस प्रकार कियों (हो अन्यावकी (वर्ष मंत्रवाद) है. ह-

# दैनिक वीर ऋर्जन

की

स्थापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुईँ थी इस पत्र की आवाज को सबक्ष बनाने के क्षिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्व में उसका सवासन हो रहा है। आज इस मकावन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक धीर अर्जु न मनोरञ्जन गासिक

# सचित्र बीर मर्जुन साप्ताहिक

# विजय पुस्तक भण्डार

🟶 अर्जुन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आधक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत पूजी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की ओर से अपने भागीदारों को वद तक इस प्रकार जाम बाटा जा चुका है।

सन् १६४४

१० प्रतिशत

सन् १६४४

ξ° "

सन् १६४६ १४ "

१६४७ में कञ्चनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निरुषय किया है।

## आप जानते हैं ?

- इस करवनी के सभी म्हणीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवातन उन्हीं रोगों द्वारा होता है।
- 'वीर बर्जु न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्व शिक्ष्या अब तक राष्ट्र की आवाज को सक्त काने में तगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धकेत्र में बट कर आपिचयों का मुकाबक्षा करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

भाप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

#### **ण्यी**र

- इस प्रकाशन संस्था के सचालक वर्ग में सम्मितित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक मजबूत बुता सकते हैं।
- अपने घन को सरकित स्थान में लगा कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- a प्राप निश्चर प्राप्त प्राप्ताःकर सकते 🕏 ।

इस सस्या का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। आप मागीदार बर्नने के लिये आज ही आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिय डायरेक्टर--

इन्द्र विद्यावाचस्पति

भी श्रद्धानन्द पांन्लकशन्स लिमिटेड, भद्धानन्द गाजार, दिली । allen it feet son ein b feb ' भी इन्द्र विकास बस्तित क्रिकित

वित्र स्टेशन

र्वकोचित रूक्त वस्त्रम् पहिने । विचारों का समीव विवय । मूहर १॥) व क स्पर (=) इस पस्तक में बीवन का सम्वेश और विका के सलकार एक ही साथ है। पस्तक क्रिमी मानिया के सिवे मनन और बार के बोक्य है।

क्षान १) राष्ट्र व्यव १०)

िस्वर्गीय चन्द्रग्रस वेदा**लंका**र हे भारतीय संस्कृति का प्रकार क्रम्य देशों में किस प्रकार हुआ, भारतीय साहित्व की छाप किस प्रकार विदेशियों के हृदन पर डाली गई, यह सन इस पुस्तक में मिकेगा। मूल्य ७) डाक व्यय ॥ 🗈

#### बद्दन के पत्र

[श्रीकृष्यस्त्र विद्यालकार] प्रदेश-बीवन की दैनिक समस्याकों श्रीर कठिनाईयों का सन्दर व्यायहारिक समाचान । बहनीं व सक्तियों को विवाह के अवसर पर देने के शिवे अदितीन प्रसाद । मस्य ३)

प्रेमदती

भी विराध की रशित प्रेमकान्य. वृद्धिपूर्व शृक्षार की सुन्दर कविताए। म्रस्य ॥)

वैदिक वीर गर्जना

िशी रामनाथ वेदालकार ] इसमें बेदों से चुन चुन कर बीर भावों को बायत करने वाले एक शी से श्रमिक वेद मन्त्रों का श्रर्थतहित समह किया गया है। मूक्य ॥=)

भारतीय उपनिवेश-फिजी

[भी ज्ञानीदास ] ब्रिटेन द्वारा शासित फिबी में बद्यपि भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे वहा गुकामी का जीवन विदादे हैं। उनकी ा⊣ति का सुन्दर संकतन । मूल्य २)

वामाबिक उपन्याव

करा की मानी

वि - भी पं श्रम् विद्यावाचरपति ]

इस उपन्यास की व्यक्तिका माग होने के कारबा पुस्तक प्रायः समात होने की है। श्राप श्रपनी कापियें सभी से संगा सें, प्रत्यथा इतके पुनः मुहस्य तक बापको प्रतीक्षा करनी होती। सूक्य १)

# जीवन चरित्र माला

रं॰ मरमगोदन मासपीय श्री रामगोषिन्द मिश्र ]

महामन। मासबीय वी का कमवद बीवन-पुत्तान्त । कनके मन का बीर

नेता जी समापचन्द्र बोस

नेता बी के कम्मकास से बन् १९४५ तक, ब्राजाद दिन्द तरकार की स्थापना, बाबाद हिन्द पीय का तंत्राक्षत बादि तमस्त कार्यों का विवरस । सुप्त १) बाद व्यव 🗠)

**गै॰ घत्रसक्तान भा**जार

[ श्री रमेशचन्द्र बी आर्थ ]

मीक्षाना ताइव की राष्ट्रीयता, अपने विचारों पर दृहता, उनकी बीवन व क्ष्यर संकात । मूल्य ( ) बाद व्यव ( -)

पं॰ जवाहरलाल नेहरू श्री इन्द्र विद्यावाचरपति ]

सवाहरताल क्या है ? वे देसे बने ? वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में बापका भिलेगा । मूल्य १।) डाक व्यय 🗈

> महिष दयानन्द भी इन्द्र विद्याव। बस्पति ]

बार तक को उपसन्ध सामग्री के ब्राचार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाखिक शैकी पर स्रोबस्थिनी भाषा में लिखा गया है। मूल्य १॥) डाक व्यय 😑

हिन्द संगठन होमा नहीं है

बनता के उद्दर्शधन का गार्ग है। इस सिवे

इिन्दू-संगठन

विकक-स्वामी अकानन्य वैन्यासी

पुरतक सवस्य पढें । साथ भी हिन्दुओं को मोहनिद्धा से बगाने की सावस्थकता बनी हुई है, मारत में बसने वाली प्रमुख वार्ति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की शांक को बढ़ाने के सिये निवान्त बावश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की वा रही है। मूल्य २)

# कथा-साहित्य

में भलन मक [ समारक-भी वर्गत ]

प्रसिद्ध साहित्यकों की सबी कहानियों का सम्रह । एक बार पह कर मुखना कठिन । मूल्य १) डाक व्यय ।-)

नया आंत्रोकः नई द्वाया र्वे भा विराध 📗

रामायक और महामारत कालर से सेकर बाधुनिक काल तक की श्रहानियों का नवे रूप में दर्शन । मूल्य २) रेशक व्यय पृथक ।

> सम्रार् विक्रमादिश्य (नाटक) होश्य ६-श्री विगज

उन दिनों को नेमानकारि तथा दुवाद स्पृतिमा, बद कि सारत के क्रमल परिचालिल प्रदेश पर शकी कीर हुंचों का क्षर्य कालक शक्क कुवा हुआ था, देश के नमर नगर में हैं हुओं दिश्य कार्यक से देश को कि शत्र के शक्क मान से की प्रतिकृत देशार रही वें हैं गया के स्वाट्ट विक्रमासिल की तकार चमारी और देश प्रतिकृत तैवार रही के 1 तभी चृद्धाट्ट विक्रमासिल की तकार चमारी और देश पर गरुक्ष्यम सहराने लगा।

ब्रायुनिक रावनीतिक वतावरको के सक्य करके प्राचीन कथानुक के ब्राब्धार पर क्रिको गर्थे इस मनारक्षक नाटके, की एक × ति क्रापने पास सुर्राञ्चल रक्ष से । मूह्य १॥), बाद्र व्यव 🏲 ।

प्राप्ति, स्वान

विजय प्रस्तक भगदार.- भंजानन्द बाजार. दिस्ती

of our fetterante falle.

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

हत पुरत्य ने केवल ने आहर हत भीर क्ष्मपढ रहेगा, मास्त्रीय विकास का भाषार मारबीय बंस्कृति पर होया. इस्तरि विक्तों का प्रतिवादन किया है।

ब्रह्म ११०) करवा १

# उपयोगी विज्ञान

सामन-विवास

वादुन के सम्बन्ध में अस्त्रेक अकार की विका मात करने के किये हते शवरव पहें। मूल्व २) डाक व्यय ।−)

तेल विश्वान

तिसहन से सेकर तैस के बार बढ़े डचोगो की विवेचना शक्तरहार सरक्ष दग ते की गई है। मूल्य २) डाक व्यव :--)

तनशे दलतीगम् के दीवो का ब्यामिक विवेचन और उनते साम उठाने के उपा बतकाने संने हैं। सूत्य १) ठाफ व्यव प्रकड़

मंत्रीर ग्रजीर के कल और पूख वे जानेक रोगों को दूर करने के उपाय । बूल्य २) शक जार पृषक् ।

देहाती इसाअ

सनेक प्रकार के रोगों में सपना इक्षाय पर वासार भीर संगक्ष में सुग मता से मिसने वासी इन कीड़ी कीमव की इवाओं के द्वाराकर सकते हैं। मूल्य १) डाइ सब दुवसू।

सोडा डास्टिड

क्रपने पर में लोडा फास्टिक दैवार करने के किये सन्दर प्रशास । सहय १॥) श्चाद स्थव पृथक् ।

स्याही विद्यान

वर में नेठ कर स्वाधी बनाइमें और बन प्राप्त कीविये । मूल्य २) डाफ अस्य प्रथम ।

भी इन्द्र विद्यासक्ति से

'जीवन की कांकियां'

प्रथम सम्बद्ध--विश्वी के वे स्वरक्षीय बीव दिन सूच्य ॥) वितीय कारक-में विकिता के

ege à die freuer

होती सब व एक बाब केने पर बूल्य हो)



#### मोम बचियां बनाको ।

## घर बैठे १५०) रूपचे माहवार कमार्थे

स्कल के चाक बनाची।

मोमनिष्यों के क्षम में एक होटे ठांचे की मदर से पान कु रुपये रोबाना बनाती कमाने वा उकते हैं। यह केवल १५०) द० की पू वी से बन्ही न्यह चालू से सकता है। तरीका राजे के राम बताया बाता है। १२ मोमनिष्यों के राजे की कीमत ४०) द० १७ की कीमत १०) ३५ की कीमत ११०) द० बाककार्ण कालया। १४ स्कूल बाक के शाने की कीमत ६०)। मोमनिष्या बनाने का समान भी हमारे हु। मिल सकता है। साईर के साम कालों कीमत पेसनी झानी करती है।

ए॰ दीवानवन्द एवड कम्पनी (WD) पोस्ट वैंग न० ३३ A दहती । दिश्वी हेल्ब आफ्रिन-नश्मीरी गेट, वहा डावस्ताना के वामने।



# <sup>भरन्</sup> **डालडा** भें बनाने से कितना स्वादिष्ट |

झन्डे की तफेरी को झन्डे के धोखे आग से शुक्क करें और सफेरी को याहा होने तक केंद्रिये फिए झन्डे के पोले आग को हम में मिलाकर ६ मिलिट तक केंद्रिये। हम में करी हुए यात्र कम इनकी हुए स्वार अक्षार आगत हम हम की हम की की ति स्वारित हम में मिलाकर की की ति स्वारित हमाने के लिये वालिये। एक तत्र पर बलावा को गरम की निवेश और हम में यह पिताब उनेहियो। एक तत्र पर इनका को गरम की निवेश और हम में यह पिताब उनेहियो। एक तत्र कुछन लाल होने तक तत्रिक फिर पोहरा कर के पहर ही जिये। हम परी प्रति मी पहिलो तरह लाल की निवेश और गरम गरम परी स्वी। आप इसे स्वारित परी ।

हालुड़ा है ओजन किस प्रकार स्वादिष्ट बनाये जायें दैनिक ओक्सन के लिवे झक्का खास झितिष के लिये क्या बनाया जाय ऐसी विशेष सुक्का पाने के सिबे लिखें।



: डालडा एड्वायज़री **सर**वि

पोस्ट बॉक्स न ३४३, बर्म्बई १

HVM 76-172 HJ

# जो लिखा वही हुन्रा

हमारा ननाया हुआ वर्ष एक बान तक कमी भी गतात नहीं निकता। आप भी एक बार स्वपुत्रन कर देशे। जिसने का तमय या विशो कूल का नाम विश्वकर अपना एक वर का वपकल ननता कर मगा लें और आने वाली धननाओं से स्वदरार होकर अपने बीवन को ओतियन बना लें। परीच केशत एक क्यमा जात आने डाक स्वय खसरा डीक प्रमाखित न हो वो कुपनी कुमित वायित प्रगुवा लें।

#### असली मैस्त्रे जम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कितनी कालुकी हो, वालाक हो पुषक हो, वा हुक हम मन्स्र वम के शीशा से चोरी का पता गड़ा हुमा चन, रोग से बुटकारा, प्रेम कानुसग बुडब्या, नोकरी, परीवा में कफलता ह्यादि सम्पेक वात का ठीक २ पता लग बाता है सालत निकते तो मूल्य वाविश । मूल्य केवल यो घरने काठ काने । बाक स्थय कला। भी कानी महाशांकि पील वन्न ११६६ विक्ली। अप्रैल अन्क*में* पढ़िने :

# उध्म

ात्रैल अकमें पढ़िये!

# अप्रैंल का अंक देखिये और गर्मी की छुट्टी का सद्दुपयोग बीजिये

- ' लाने के पानो' के बरेजे
- \* पश्चिमी जाद्गरी' का सम्मेलन
- कार्ड बोर्ड के डिब्बे तैयार करना
  - पक्ष के पाइ के पाइ के तथार करना क्रुरा गर्माके दिनों में फोटो विकासन क्रुत

रेडियो लेखमा ना
 तुषार-चित्रण

® क्रत्रिम स्वाद

चमहा-व्यवसाय

इसके प्रवासा धन्य बेल स्थामी स्त्रम स्थामीका बादि दक्षिये। इर एक गांव के देख्ये और सन्य दुक स्टाबों मे उद्यम का सक देखने को मिखेगा। एक सक दलकर 'उद्यम की उपयोगिता का स्थुमय कीलिये। वार्षिक चन्दा ७ र० मजकर समी खोगों के कथयोग का मासिक समह कीलिये।

---उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नागपुर ।

# ४००० फोटो कैमरे मुफ्त



यह कैमरे झमरीझ के प्रकाशों में हाल ही में तैयार हो कर झाये हैं जिठमें खूड़ी यह है कि दर प्रकार की कोगे उतारी बा ककती है। इस फैमरे का मशहूर काने के लिये हमने ४००० कैमरे मुफ्त तकशीम करने का फैसला किया है। बसरतम ह झाल हो लिखें। बस्दी करें, ऐसे मीके बार कार नहीं झाते।

अमरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी (VWD) पी॰ बी॰ ७५, अमृतुम्र American Trading Agency, (VWD) PB 75 Amritsar

वन्द होगी। श्रीविषम कट विज्ञायती टिकिया के प्रयोग से पर वेठे आराय के शाय अप्यून लानी बन्द हो बादगी। अपन तक ५० दबार आरही अपनून होड़ जुके हैं। अस्माने का परा—

डाक्टर ऋषीराम शर्मा मगडी कोटफचा खास रियासत पटियाला ।

रोडियो व २००) से १०००) म सिक घर बैंदे मुफ्त

गसत विद्ध करने पर १० ०००) इनाम । विश्वात रखिये यह अस्तम्भव नहीं । ब्रिटरेचर व नियम भी युक्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिल्ली।



क्रम नरूद प्रतिके होन दैन्यं न प्रसादनम्

· शोमवार १४ वैशास सम्बत् २००५

#### द्भाव हम क्या करें १

मारत के सामने कात्र जितनी क्यरपाए उपस्थित है उनमें काश्मीर 🕰 समस्या सबसे प्रचित्र प्रवृत्त है। प्रश्न बारमीर की भौगोलिक स्थिति के मस्ख बादी नहीं है, वह भारत की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रश्न भी है। ब्रिटिश कोषचा द्वारा काश्मीः एक स्वतंत्र शस्त्र हो गया। उस पर छाटेरा ने, चाहे वे कियने संगठित भीर संस्था में श्राविक क्वों न हो, ग्राकमका किया। काश्मीर स्बंध हमलावरी का मुधाबला करने में समर्थन था। उसने यह भी देखा कि पाकिस्तान बराबर विरोधियों को क्यायता दिवे का ग्हा है। कात्म-रदा के क्रियर अपनी प्रकार इंग्लाइ किर आसी पर रख कर वह भारत-संब में सम्मिक्तित हो गया। सन कारमीर **बर बाक नया** भारत के प्रदेश पर काक-मचा वा, हो।कन काकान्तान(सिने। बादिस्तान ने सहायता कीर भी बोरों से देवी शरू करदी। इस पर एका क्रोर मारतसरकार ने कारभीर की वर्षता की रखाके लिए, को किस। भी सरकोर का प्रकार कर्तव्य है, कवनी सेना कारमीर क्षेत्री कीर दूसरी सन्द संबुक्त राष्ट्रसंघ में भागानाताका को सरायता नहें देने के क्रिय पाकिस्तान पर बार देने का कानुरोध किया। कारमीर का मोर्ची मी विकट बा और सपुक्त राष्ट्रतंत्र का मोर्चामी विविध कारबों से ब्रह्मन्त कठिन और विषम बन गया था। इसी दक्षि में इन दोनों मोचीं पर भारत को उपसता का ग्रासफलता हुई, इसका ग्रान्यम बरिश्वय दिया गया है। पाठक उसे पहुँगे भीर वह समअंत्ये कि जिटेन कामेरिका काहि सारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन का रहे हैं। जिस प्रग्ताय का तस केस में साराश दिया गया है, यह सरदा सामति ने श्रायः सर्व सम्मति से बास कर दिया है। किसी ने विरोध में कात लंदी दिया — इत्य य युक्त न तरस्य रके। शहरा वा प्रस्ताव, भारत के साम प्रत्याव है, इमारे न्याच्य पद को क्याने श्रामी के चक्र में पढ़ कर शिक्रत रूप में देशा गया है।

इस प्रस्ता व का परिवास वह होना कि अपने देश में ही हम बाकान्याओं की निसंब न वर्रेके, हम ब्रधनी रुपानुकर ,पारतीर वे कर्मन कारम न कर एकेंगे

श्रीर विदेशी श्रपना स्वार्थ-राधन कर सकेंगे । यह बस्ततः बनतत्र के साथ ब्रन्याय है, मारत जैसे महान के साथ भ्रन्याय है। सुग्द्धा समिति ने बो ददम इस समय उठाया है. वह बहुत महत्वपूर्ण तिद्ध होगा । चीन श्रीर श्रवीतीनिया पर आपान व इटली के ब्राह्मसम्बर्गके समय विस्तते शह संघ की मर्यादा नष्ट हो। गयी थी। श्रव यह निकाय सरका समिति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा । इसका यह भी परियाम असं-भव नहीं है कि भारत सच की सदस्यता को संब कर अपने पैरो खबा होने का प्रवत्न करे । दक्तिकी प्रकांका के मामले में भी भारत यह ऋतुभव कर सुका है किसच क्रिटिश व्यवशिकत गटका एक लिलीना है। मारत शास यक्तिशाली न हो, विस्त निकट भविष्य में वह ससार का अस्यन्त शक्ति शंपन्त राष्ट्र वनने बा रहा है। राष्ट्र सच के सम्बन्ध में उसका कट अनुमव बहां भविष्य पर असाधारस प्रभाव डालेगा. वहा अप्रेनिका व ब्रिटेन के साथ उसके वर्तमान सम्बन्ध मित्रता-पूर्ण न रहेंगे, यह भी निश्चित है।

के किन प्रश्नेती यह है कि आप इस प्रतिकृत्त परिस्थिति में भारत को क्या करना चारिए। इमारे राष्ट्र नेता क्या कदम उठवेंगे, यह नहीं कहा बा तकता। वे सुरखा समिति के निर्यायों को श्रामान्य का के समिति के कमीशन से बासहयोग करें ने बाथवा सहयोग, यह भी क्राच करना कठिन है। लेकिन हमारी बह बारबा है कि हमारी तास्कालिक ब्यावस्थवता कास्मीर को शत्र-विदीन कर देने की है। सैनिक सपस्तता वितनी बहरी हमें मिक्केगी, कारमीर के भारत में रहने की संमावना इतनी अधिक बढ़ेगी। इसलिए स्नाने वाले कुछ सप्ताहों में हमें काश्मीर भारत का ही एक द्यांग है, यह एक सत्य के रूप में सिक्ष दर सेना चाहिए। शेल बन्दला के नेतरव में काश्मीर की नेशनल काफ़रें छ ने सरचा रुमिति के निर्शय को किनी भी स्थिति में स्त्रीकार न काने का इद संबद्ध्य दिया है। बदि फिलस्तीन का निर्योप बापस लिया जा सक्ता है तो इमारा इद संस्टर और रहा की पूर्ण तैयारियां इस निर्याय को भी बदल सकती है। तीसरी बात यह है कि हमें वहा एक क्योर अपनी सैनिक शक्ति बढाने का इह निश्चय कर तोना चाहिए, वहा संसार की शांकियों को यह चेतावनी भी है हेनी बाहिए कि मान्त के साथ श्रम-त्रतापूर्व व्यवहार उनके साथ के सम्बन्ध को बहुत कडु बना देगा। और भारत किसी भी समय उनका साथ होड़ कर विरोधी के बाब मिल वकता है।

#### रियासर्वी के संघ

इमारे देख के स्वतंत्र होते ही किन विका संगरनाओं का सामना हमें करना

पड़ा है, उनमें रियास्तों की समस्या बहुत विषम थी। भाष वह सरदार पटेल की व्यवशर-इशकता और प्रतिमा के कारवा स्रागतार समाभ्रती साती है। उदयपर नरेश का राषस्थान संघ में सम्मिलित होना इसी दिशा में एक प्रशंसनीय कटम है। प्रजान में फलकिया सघ भी एक वडी भारी सफलता है। स्रभी तक बड़ी बड़ी रियासतों में स्रपनी स्वतंत्र सत्तारखने का मोह नष्ट नहीं इमा है। उदयपुर के महाराखा ने इस दिशा में नेतत्व किया है, यह हर्ष का अवसर है। ग्वालियर व इन्दौर केराक्यओं ने भी भ्रन्त में एक सघटन का निश्चय करके सचपुत्र दरदर्शिता व देशमकि का परिचय दिया है। ग्ना-लियर व इन्दौर दोनों बढ़े राज्य हैं और दोनों सपनी स्वतंत्र प्रथक सत्ता रख सकते है. ज्ञासन प्रतंत्र में दोनों स्वादलस्त्री हैं। होकिन फिर भी वह दोनी एक मालव सब बनाने पर शहनत हो गने हैं. यह इस बात का प्रमाशा है कि देशी राजा समय की गति समक्त नदे हैं कीर यह ग्रन्थव कर रहे हैं कि देश की उर्जात में बाधक बनना ऋपने पैरों बन्धादी मारना है। लेकिन एक क्रोर सब स्व लियर व इस्दीर जैसी प्रधान विधासतें सब में सम्मिलत हो रही हैं. भगाला का ग्राभी तक स्वतंत्र अस्तिस्व रस्तने वा क्रामइ शंवा पैदा करता है। इमे विज्ञास है कि मगल की बनता इस प्रश्न पर देशहत की दिशा में विचार कर मालव संघ में विलय को पसन्द करेगी। यही स्थिति पटियाना की है। तसे भी पंत्रव के संघ में सम्मिलित हो काना चाहिए। ब्रिटिश शासन ने विकर्ण हेट वदी में इनारी मेद-भावना को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि ग्राव दमें सरखबाह हो दर कोने कोने से मेदशक्ता के भूग को नष्ट करने के लिए कटिवद हो बाना चाहिए। यही ब्रन्राच इम बयपुर, बोचपुर, सिरोही स्रौर बीकानेर क्यादि से भी करना चाहते हैं।

## ब्रिटिश मध्याज्य से मम्बन्ध

भारतवस को ब्रिटेश साम्राज्य में सम्मिलित रहना चारिए अथवा उससे बहर हो बाना चाहिए, इ.स प्रश्न के निवायका समयद्भार बहुत समीय आ सवा है। मान भारत ब्रिटरा साम्राज्य का एक द्या है, लेकिन उसे विधान परिषद में शीन ही यह निर्शय कर दोना है कि उसकी स्थिति क्या रहेगी। साधा-रखतः भारतीय लोकमत स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, लेकिन दूपरी क्रोर भारत सरकार के कानून-संदश्य भी अम्बेदकर विधान परिषद् में यह संद्राधन ला रहे हैं कि मारतवर्ष की वैचानिक स्थिति में 'प्रवातन्त्र' का कृत्र हटाइर 'रास्त्र' कर दिशा कार। इतने भारत को निरिश

साम्रज्य में भी सम्मिलित रह सकते की सुविधा मिल बाती है, यदांप ऐना सनि-वार्य नहीं है। इस नहीं बानते. इस संशो-घन के मूल में क्या भावना है, किन्तु इम यह कह कर लोकमत को बी प्रकट कर रहे हैं कि भारतीय बनता ब्रिटिश साम्राज्य से सर्वाया सम्बन्ध-विस्केट चाइती है। वह अबर्दतक ब्रिटेन के बहत श्चनुभव प्राप्त कर चुकी है। ब्रिटेन सदा उतका विरोधी रहा है---धान भं काम्मीन क्रीर दक्षिण श्रक्तीका के प्रश्नी वर्गाक्रकेल का बल शरारतपूर्ण रहा है। उसने भारत को परेशान करने के लिए ही पाकिस्तानकी सृष्टिकी है। उससे यह कतई ब्राशानहीं की अस सकती कि यह भारत का मित्र बन कर रहेगा।

#### इटली के चुनाव

इटली के जुनाव यूरेप की राजनीति ' में एक विशेष स्थान स्थाते हैं। बल्ततः इन चनावों में इटली की दो पार्टियों की बल परी द्वा नहीं हुई, रूस ग्रीर एंस्लो-श्रमरीकी गुट की बल परीचा हुई है। यूरोप स्प्रद्यतः दो गुटौ में विभक्त हो चका है। इटली जिस तरक होगा, उसका बल बहत बढ जायगा. क्यों कि उसकी भौगो-लिंक स्थिति अस्यन्त महत्वपर्श है। इसी लिए इम्यूनिस्ट और वर्तमान अधिकारी दोनों अपने अपने समर्थक देशों का पर्या सहयोग क्षेकर चुनाव साह रहे थे। इटलो का इदय बीतने के लिए एक छोर इस उसे नई से नई रियायतें देने के प्रस्ताव पेश कर रहा था, दूसरी धोर इनलैंड व श्चनरंका मार्शल योगनान्तरोत विप्रत शशि के साथ ट्रीस्टे का प्रलोभन दे रहेथे। चुनावों के परिखाम ने बताया है कि इटली रूस के सैद्धान्ति ह ग्राप्ता-**छन की अपेदा नकद सहायता पर आधिक** विश्वास करता है। कम्यूनिस्ट पार्टी हार गई और डि गारपेरी की सरकार बीत गई। इसका परियाम यह होगा कि इटनी कुछ वधों के लिए असंदिग्ध रूप से पश्चिमी युरोप में सम्मिलित हो गया। और यह इंग्लैंगड व अमेरिका की बहुत बड़ी विजय है तथा जेकास्त्राधेकिया कारड का अपका उत्तर है। लेकिन इन चुनावों की मतगयाना से यह भी स्तष्ट है कि कम्यूनिस्ट बहुव विवेश नहीं है। वे यदि बीस में गृहपुद छेड़ सकते हैं. तो इटली में भी वे ऐशा इर सहने हैं. इस लिए श्राभी इटली को सरकार की समस्यापं पूर्णतः इल नही हुईं ।

#### प्रजातंत्र की बुराई

कांग्रेस से बद सीशालेस्ट पृथक हुए थे, तब उन्होंने यह ब्राश्चासन दिया या कि वे कामें स से मालगड़ी रहे हैं, किन्द्र फिनी प्रकार की कटुता और वहर को फैसाने से बर्चेंगे। उन्हें केवल सिकान्त और नीति के मतमेद के सारब

#### साचा पश्यिद में काश्मं र संबंधी प्रश्ताव स्वीकत

संयक्षर हो की मरला परिवट हैं को आरमीर के सम्बन्ध में प्रन्ताव विवासर्थ डपरिवत किया गया था, भारतीय प्रति-निधि के निरोध के बावजूर उसकी मनिका वास होगई है सीरिया ने प किंग्तान की बकालत करके भ्रयने इस्लामी भ्रातरव का प्रदर्शन किया। रूस और युक्तेन श्चनु गरियत गहे ।

#### नेशनल कांफ्रोंस ने सुरदावीतिल का प्रस्त्व उक्ता दिया

धारन व काइनीर की नेशनला. कारादें न की सनरता की निज ने काश्मीर के सम्बन्ध में साख परेपद द्वारा रखे समे प्रशान का सर्व सम्मति से ठता हिया है। बौनिल ने अध्वर्ष के निर-स्तर समय के परचात्यास की हुई बापनी बाबादी की श्वा के लिए बनता का बाहान किया है।

कार्यम का विधान स्वीकत कांग्रेस क यंवमिति ने दा दिन के श्रविवे-बाज में कार्यत के ब्रार्थिक कार्यकप तवा हैदराबाद व काश्मीर की स्थिति बर विचार किया और कामे स के नये विचान को कब संगोधनों के साथ स्वा-बार कर लिया। कार्यत्रमिति ने कार्यवाही को नागरी कियि में किस्ते आपने की शिकाशिश स्थीकार नहीं की।

एक मनदूर उपस्मिति का निर्माण किया गया है जिसके सम्पत्त डा॰ राजे-द्रवसाद तथा मन्त्री भी शंकराव देव जुने गये हैं।

ही पृथक होना पड़ रहा है। इसने उसी समय लिलाया कि चुनायों के स्वयसर बर यह प्रार्शनत व्ययं वावेंगे स्रीर बदता व विद्रोप का बातावरका प्रवर्ष वैद्या ह'गा। इसकी परीद्या का श्रवहर बार्टी ही जिजानोडों के चुनाव के कारण आया गया है। इन जुनावों के सम्बन्ध में को समाचार मिस रहे हैं, उनसे यह क्या है कि चनाव सबने के लिए निद्धान्त बा नीति पर आपडी दल वन्दी. खुल पर्पंच हाबी हो गया है। साश'लस्ट पार्टी के बद्धत से उम्मीदवार बर्मादार, रामाया अकर प्रथम ऐमे लोग है, जिनका खीशांतिस्ट सिक्दन्तों से किनी तरह का सामान्य नहीं रहा । विसे कार्यन पार्टी के टिक्ट नहीं मिला, यह मोश्रीलम्ट बन सवा । धापना गाला गलोच धौर धुनाव की बद्दनमाओं भी जगह जगह रग सा रही है। इन चन वॉ क सम्पन्न इते होने बारसारे ६ ६८ । और विशेष की इबिर बहुत काच इ.ए. अपनी और भारत का सार्वेश्वनिक अवन स्नार मां श्राधिक क्यू-विद्वादो वायमा । प्रवातन्त्र की व्य साव-श्यक बुर वे किन त देशका चय, यह देखा गंी। प्रश्न है, जिस पा देखा के विवारको क गर्भारता से विवार करना चारिए।



<sub>म्</sub>वालियर-इन्दौर-पालवा संघ ग्वालियर इन्दौर तथा मध्य भारत की

२० बन्य रियासतों के शामकों के रिया-छत सिववालय में संघ निर्माण के संधि-पत्र पर इस्ताचर करने के परियास स्त्रका व्यातिया-इन्दौर मालवा संघ के रूप में एक नये राज्य संघ का बन्म हो सवा है। इत नये संप का चेत्रका ४७००० वर्ग-मील, बाबदी ७२ लाख तथा बार्डिड आय = कर'ड के लगनग है। इन नवे संघ में केवल ग्वालिशर स्रोर इन्होर की कानादी क्रमशः ४० लाख तथा १५ नास है। रियावतों के अन तक बने संघों में यह सब सब से बढ़ा है। स्वालि-बर मः।राब इस नये संपु के बाजीवन राज्यम् व तथा इन्दोर नरेश उपराय-प्रमुख चने गये हैं।

#### फलकियां संघ

पूर्वी पत्राव की ३ सिव रियासती को भिषा कर फ़बड़ियाँ संघ नाम से एक यनिसन बनाने को लेगरो हा रही है। कारवज्ञा के महाराज इन तंत्र के राज-प्रमुख होगे : इत संब में कपूरवज्ञा, फरव्दक्ट. नामा, क्षंत्र. मते।कारता तथा कनियः स्थितते शामित है। संब का चेत्रकत ३६६३ वगनल है। भागद। १५ लाख है और भामदनी भी सगभग १५ साख है। पटिपासा इस संघ में शामित नहीं है।

## निजामशाही में ५ दिनों के अमानविक अध्याचारों का विवस्सा

हैदराबाद राज्य कांग्रेस के मदान स्वित केन्द्रोप दरार मे पक खित विश्व के के अनुसार हैदराबाद में रजाकारों, पुलित और फीज द्वारा अनता पर किये गये केवज

| पाच ही दिनों के झरशा | चारों का विश     | रख निम्नक्षिक्ति है | ;—                                                  |
|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| स्थान                |                  | किनके डारा          |                                                     |
| द्वरमक्तपन्नी        | वरंगस            | रवाकार              | १ पर जलाये गये।                                     |
| पडीवार्ड             | नसगुर हा         | रवाद्यर             | एक मकान की स्टूट में १०                             |
|                      | -                |                     | <b>श्वा</b> र की चृति ।                             |
| रोही गुडम            | वारंगज्ञ         | पुश्चिष             | ३ इबार की संगत्ति छीनी गईं                          |
| रामीडिचेता           | वारगत            | पुलिस तथा रवाका     | र ७० सास की संस्थानप्रकी<br>गयी।                    |
| <b>द्रा</b> वापुर    | नान्देक          | रवादार              | १२ वर बताये गये।                                    |
| <b>ब</b> ठगाव        | नान्देक          | रवाद्मर             | सुट और सम्बद्ध ।                                    |
| मादेर                | परमधी            | रमाश्वार            | सूर, प्रश्निकांड, पशु बिंदा<br>बलाये गये और १० इबार |
|                      |                  |                     | की सम्पत्ति खुरी गई।                                |
| क्सी बढ़गाव          | परमस्री          | रवाकार              | पटवारी के घर पर इसला,                               |
|                      |                  |                     | ५ इवार का सामान बसाबा                               |
|                      |                  |                     | गया ।                                               |
| भ्रहा                | परभ <b>क्</b> रे | पुश्चित और रक्ष धर  | १७ वर्षीय बालिका समाबी                              |
|                      |                  | •                   | गवी भीर ५०० वरने तथा                                |
|                      |                  |                     | गहने सूदे गये।                                      |
| <b>मुसाका</b> न      | नीदर             | पुलिस धौरश्याकार    | खुर ।                                               |
| वि <b>ड</b> नस       | रावसूर           | पठान ं              | एक मध्यन लूग गवा, ५ ती                              |
|                      |                  |                     | वस्ये हीने गये।                                     |
| कोपनास               | रायम्बूर         | पुतिष               | खादी मंडार पर खुगा और                               |
|                      |                  |                     | १२०० व० का मास सूरा गया                             |
| र्गमा पेटचा          | बारंग <b>क</b>   | पुलित और रवाकार     | १०० मकान बसावे गरे, १                               |
|                      |                  | _                   | सास की स्रति ।                                      |
| ३ गांव ·             | क्रीमनगर         | पुत्रित भीर रवाकार  | ५ मकान बसाये नवे, सामान                             |
|                      |                  |                     | सूरा गया झीर पशु मगावे<br>गवे ।                     |
| भीड                  | क्छानी           | हेना .              | ३ स्थार की संवक्ति सूरी<br>सकी सीर सोवों को वीदा    |

#### पाकिस्तान की नड़ी का पानी

पूर्वी पंचान की सरकार ने सक कप स से अपरवारी स गव और टीवास-पुर की नश्रों का पानी पश्चिमा पंजाब के सादौर और मियटगुनरो जिसा की विचाई के लिए देना बन्द का दिया है और एक अपीता से दानों नहरें सूर्खा पड़ी है । पूर्वी प्रवाद की सरकार ने पानी देने की यो सर्ते रखा थी. उनको प्रतिया प्रजान की सरकार ने अन्यनान सनक समझ्य स्त्र तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

#### पाकिस्तान के रे बने कर्वचारी

व्यविश्रह भारत ही रेश के कित १८०० रेल १ कम नारिय'- ने व्यास्थाती कर से पाकिस्तान में जाने की इच्छा प्रकट को थी. उन्होंने धार भारत में ही रह का काम करने का निश्चय किश है। इससे से १२००० ता बना भारत में ही साम कर रहेथे, ३००० पाकिस्तान आने की तैवारी में ये स्रोर ३००० पाकिस्तान कें नौक्रीशुरू कृष्युरुवे।

#### यक्रप्रान्त में उद्योगों का विकास

सक्त भन्त के विकास व उद्योगमंत्री ने एक पत्रकार सम्प्रेक्षन में प्राप्त के उद्योगों की उसति का कार्यक्रम बताते इप कहा है कि सरकार हो करोड़ क्यांटे .. की सागत से मिरबा पुर बित्ते में मार-करही के पास एक बागंट का कारकाता बनावेगी बिसमें १४०० रन संसेंट प्रक्रि-दिन बनेगा। इसी प्रकार नककी रेशम, पारदर्शक बागब बादि के औ कारसाने सोसने की योजनायें हैं।

#### विडार में जनीटारी प्रथा समाप्त

विद्वार की क्षमींदारी को राज्य के स्दामिस्य में क्षेत्रे का विका विदार वारोम्बळी में स्त्रीकार कर शिया गया। विशा 🕏 स्वीकार होने के समय बासेम्बली के १५० में से केवल ४२ सदस्य जपस्थित है।

#### हैदराबाद में राजवंदियों की feg's .

हैदराबाद के प्रदान मनती सीव सायक क्रमी ने विशास वैद्याने वर शक-बन्दियों की विश्व का आदेश दिया है, विसके परिवाम स्वकार हैदराबाद और विकन्दरानाद की जेलों से ३०० नकरवन्य रिहा किये मा कुछ है। स्टेट कांग्रेस के प्रधान भी रामानन्द तीर्थ की रिहाई के छम। यहर को सभी पुष्टि नहीं दूई ।

#### इटली का चुनाव

इटली में नवे चुनावों का परिकास योपित कर दिशा गया है। तारे देख की वागम्य प्राची बनता ने प्रवानसन्त्री बस्तीकी डिगारपेरी को क्रिजनवन डेपोक्टेट पार्टी के पक्ष में बाद हाते तथा जनसब एक विश्व बनना ने इन्यू नेस्ट बोक्सिक्ट वेदबर कर: के रख है। (केर क्षा सर वर)

## 🛨 समाचार चित्रावलि 🛨



पं• चवाहरताझ नेहरू राचस्थान संघ का उद्घाटन कर रहे हैं। उदयपुर के राज्य समापति पद पर विरावमान हैं।



पं॰ नेइन्त राष्ट्रीय किशान-संस्था कादिली में शिलन्यास कर रहे हैं।



क्रापकी सेवाओं के चपंकच्च में कापको संस्कृत पश्चितों द्वारा रावार्षिकी पदवी दी गई है।



भीमती भांग सान दिल्ली में। भीमती मौस्टवेटन भी साथ हैं।



नये राबस्थान संघ के प्रधान मंत्री श्री माधिकस्थाल ध्वर्मी



चीन में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी में भारतीय राषद्व भी मैनन



चीन में भारतीय राजदूर भी मैनन और श्री चागकाईशेक !

वायुरोना का विमान युद्ध के मोर्चे पर

का रमीर का युद्ध ऐना प्रथम युद्ध है. जो स्वतंत्र मारत बापने विदेशी प्रभुके (लप् नहीं, अपने लिए सक रहा है। पिछली बेद दो सदी में भारत ने जितने युद्ध किये थे, १८५७ का स्वातंत्र्य युद्ध श्रपवाद है -- स्मी ब्रिटिश समान्य के लिए सबे गये थे। कारमीर पर, को भारत का एक बांग है. छुटेरों ने झाकमश्र किया और पाकिस्तान · ने शतुबत् व्यवहार करते हुए उनको पूर्या बशयता दी। इससे इमारी कठिनताएं बढ गई है। पाकिस्तान ने भारत से यद की बोपयानहीं की, और न वह छटेरों को सहायता देना स्वीकार डी करता है, इस किए उससे सबाई की नहीं वा सकती, पर वह इमलावरों को

# कारमीर-युद्ध के दो मोर्चे-

सदायतादिये जारहा है। पाकिस्तान से प्रत्यस संबर्ध न करते हुए शत्रु को भगाना बारवन्त कठिन है। वसरी कठिन समस्या का-श्मीर के सुद्ध में यह है कि काश्मीर के जो वातायात के मार्ग है, वे सब पाकि-स्तान में से गुबरते हैं। इस लिए उधर से हमसावरों को यातायात झादि की पूर्व सविषाएं थीं। पाकिस्तान सरकार ने मोटरी, सारियी, टको. मधीन सनो चौर पैटील की ही भारी सुविधा नहीं दी. बल्कि कापने सैनिक विशेषश्ची धीर वैनिको की भीकम स्विधान दी। वीसरी कठिनता यह भी कि

काश्मीरकी मुस्लिम बनता का काफी बढ़ा भाग मुस्लिम लीगी बान्दोसन का शिकार या और उसमें साम्प्रसमिकता कट-कट कर मरी हुई थी। कारमीर की पहाड़ी चाटी भौर नरफ ली इवाएं भी ऐडी थीं, को भारतीय सेनाओं के किए अपरिचित बी। न उनमें रहना सगम था और म पक्षा-हियों की दुर्गमता के कारवा किये शत को मारना ही सम्भव था। ये सब कठिन-ताएं थी, बिन्हें पार करना आवान काम नथा। इत लिए प्रारमिक कार्रवाही बहुत चीरे घीरे हुई । रास्ते बनाने, पुल बनाने, फीबी धौर इवाई ऋड्डो बनाने में इमारे सैनिकों को पर्याप्त समय लगा। अव सरदिया भीत गई है। कहा प्रारम्भिक तैयारी भी हो

पुकी है और कुछ सैनिक मीरवाचेत्र की विश्वमता और व्यूहरचना को समक गये हैं, इब लिए युद्ध समाचारों में हम भागने देश के प्रथम विश्वय के समाचारों को पढने समे हैं। नौग्रेस, सम्रोरी, चित्रस के इलाकों में भारतीय सेना की पर्यात चन्द्रवता मिली है । इमारी सरगर्मियां स्थलीय और वायबीय दोनी हो रही हैं। बहुत से बाकमक्कारी मारे गये हैं और बहुत से भाग गये हैं, खेड़िन क्रवनी आशाओं के विपरीत इस तरह पराचित हो कर क्यूटेरे कल्पन्त नृशंस्ता धीर बनंरता पर उत्तर खाये हैं। वे भागने से पूर्व सैंक्ड़ों काश्मीरियों को मारते और गढ़ों में भरते तथा गाय के गाव बसाते हुए भाग रहे हैं। बिस प्रगति से भारतीय सेना बढ रही है। उससे प्रसीत होता है कि इन गरमियों में बम्म जेहलम के हलाके भाकान्ताओं हे शून्य हो वावें गे।

लेकिन दूसरा मोर्चा

एक कोर बास्तविक रचायेत्र में हमारे बीर कुचल विलिक स्वरंत मारव का प्रथम दुक्क कर रहे हैं, दूस्त्ये कोर हमारे यावनीतिक रचायेत्र वे कई स्वार मील हर कारमीर के मिविच का निर्मेष कर रहे हैं। रच्योत्र के मांति कुटमीरिक बुद्ध का बहु वेत्र भी हमारे विश्व स्वरंत कठिन व दुर्गम है। इस प्रकार के कूट-गीरिक दुक्तों का भी यह प्रथम सवत्र है। इस मंत्र के खिलाड़ी यहारि मोर्च है, परद क्रमुमलों का समाव और मोर्च की दुर्गमला की उपेचा नहीं की बा बक्ती। पाकिस्तान संजीयस की इति है, वह उसके समर्थन कर्योग पर ही

> मीवित रह सकता है। इंग्लेश्ट भी बानता है कि पाकि-स्तान उसी की कृति है और उसके संबेत पर केला सकता है। कस के विकट भारत उसके हाथ में नहीं खेरोगा, यह बानते हुए वह इस की डीमा पर अपने ब्राभित पाकिस्तान का तदा समर्थन करता है। इंग्लैंड व स्रमेरिका का सरका समिति में प्रभाव क्रविक है। वहां न्याय, श्रान्याद या प्रश्न के गुव्याक गुकों की इहि से वहीं, शर्म स्वार्थ के .

विचार से गुट-बन्दी करके सब प्रश्नी का समर्थन होता है। भारतवर्ष ने यह मामला में पेश किया था। भी बोग्रासस्वामी बावंगर के कंपनानुसार भारत ने सरका समिति से बानरोध किया वा कि बाह्यत रेनाए' पाकिस्तान की तीमा से वा उसके बरिये सदस पा रही हैं बीर वाकिस्तान ने बाह्यस्य को रोक्ते के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। युद्ध में अनुसाबतः २००० कवीले वाले हैं और करीब इतनी ही संस्था में पाकिस्तान के नाग-रिक व स्थानीय भगोडे हैं वे बिना पाकि-स्तान की लीमा के का उसके सकतेत के कारमीर में प्रविष्ट नहीं हो सकते वे। बदापि पाकिस्तान ने बाब्धवता यज्ञ की मोष**या नहीं की है, तथा**पि उत्की निव-मित सेना कारमीर बुद्ध का संचासन कर रही है। सम्पूर्व वहानता पाकिस्तान से ही पहेच रही है। काश्मीर भारत का एक अंग है, इसकिए सुरज्ञा-समिति का कर्तव्य है कि वह बाकमचा के खिए भाकमखाधरियों को तथा उनकी वहाबता के किए शकिस्तान की निन्दा करके पेवा करने से उन्हें रोके।

मारत स्व प्रदश्च शहूद सीभा था । भारत संघ का एक सदस्य है, उस पर काकमस किया गया है, उसे रोका स्वय के किन बुरच्या विभिन्ति में पिछ के कई महीनों से न्याय का को स्नाभनन हुआ वह क्चमुच **रहत भ**र्मत है । उक्नमें पाहिस्तान व भारत को एक समान बना दिवा गया है : कियने प्रस्तान वहा पेश किये गये और कितने ही रह किये गये। पिछते मार्च में खरचा समिति के चीनी श्रम्बद्ध ने एक प्रस्ताव पेश किया का, वो योका बहुत ,श्रीकार्य भी या, वेकिन इंग्लैंड व अमेरिका कीर पाकिस्तान उसे स्वीकार नहीं कर बके। बात बात में मार्च बीत यमा। कामै स में समिति के नये प्रध्यस्य भी स्रोपेष बनाये गये। उन्होंने का राष्ट्रों से --- बेल कियम. क्नाडा, चीन, कीसन्विया, ब्रिटेन और क्रमरीका से मिल कर एक नया प्रस्ताव उपस्थित किया है। इसका बाश्चय यह है ?

### नया प्रस्ताव

भारत व पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि सरशीर का भारत व पाकिस्तान में कि सरशीर का भारत व पाकिस्तान में पित्रने का निरचन प्रवादों करीके से एक सरांव तियान के मानदे की हैं कि सर्वाद कर मार्ट के सर्वाद कर मार्ट की प्रवाद की मार्ट की हैं कि इस कोर मार्ट्स कर करांव के मार्ट कर का मार्ट का म



उदी के क्षेत्र में जे नगन दारा राष्ट्र पर शासमक्।

# रंगाभूमि व सुरक्षा समिति

क्रायों के तहबोन से बनमत-वंत्रह कराने की व्यवस्था करें। ताथ ही कमीतन अपनी गिविषियों की त्वना कैंसिस को सेवता रहे।

कनमत-सम्बद्ध के लिए शांति जावर-क्क है। शक्तिमान को इस दिशा में के कदम उठाने जादिएं —

वह कारमीर से क्लीसे वालों और साक्स्सानियों से हटा हो। सपनी राज्य में ऐसे तस्यों को कारमीर में न पुत्रने दें और कारमोर में लक्ने वाली फीजों को सामान को केई खायका नहीं दें। सारमार में कचको दिना चादित समें व इस के सपनी सामारियमाचन का साविकार होगा। वे स्वतंत्रापूर्वक किसी और राज्य में शामिक होने पर सपने मेंट माल करें। सारा उनेंद्र सीति व क्लाक्सों में सहसोब करना चाहिए।

भारत को यह कदम उठाने नाहिए:--- राजनीतिक दलों को शामिल करें। माग्य-सरकार यह माने कि बनमतसंप्रहके लिये रियासत में एक बनमतसंप्रह शासन स्वापित किया जायगा।

भारत-उरकार यह विश्वात दिलाये कि बाहमीर रियाशत स्वातत्त्र बन्ममतसंग्रह के लिय तत्स्वस्वत्री चात्रन के भावस्वक् अधिकार देती. किमी रियातत की सेनाओं और भारत उरकार के बीव वार्ती के बाद तव होगा। पुलित का निरीच्या और आदेश सी शामिल हैं

भारत-सरकार यह माने कि जनमक-संबद्ध शासन में मिश्रगष्ट्र सब के सेकेटरी जनरक एक सदस्य को नामबद करेंगे।

बनमनसंबर-द्वासक के कार्यकाल का निर्योप प्रकार कर के स्क्रिटरी बनाज करों, सारत-करकार को यह कोष्यक्षा करनी चाहिए कि निना बाति, धर्म व दल के सब को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतादान का काषिकार होगा। दमाचार पत्रो, माध्य, समा, बाबा, विवासत में प्रविष्ट होने चले गये हैं; उन्हें सुलाश बायगा, वे श्वतन्त्रश्य के प्रयोग को लौट बायगे कीर उन्हें वहा के नागाकी की मांति मत देने का खाब-कार होगा। किसी के स्टब्स काई खराब व्यवहार नहीं किया बायगा। खल्यसंस्वरहों को सरवारी बायगा।

सुन्दा शिंति श यह प्रस्ताव निस्तन्देह शरास्त्र भरा है। इसमें साह्यता पाक्स्तान और साह्यता भारत दोनों को पक समान सां-युक्त मान लिया है। करमान भारत का एक स्री है, बहासे यह जम्मी सन है वहासे यह नमी

के हवाले करे जीर वहां पाकिस्तानी सेना को निमर्थित क्यों करें हु सुरखा समिति पाकिस्तान के अयंकर ज्ञाकमञ्च के तंत्रेष में एक भी निन्दात्मक राज्य नहीं कहना चाहती जीर भारत के ताब ऐका व्यवहार कर गड़ी है, मानों वह ज्ञायाची हो। भारत हस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।

के किया के प्रशासन का राज्य के कि कि स्वाद्या किया के कि सुरह्मा की निर्देश के कि सिना हर प्रस्ताय की पान कर देगी। यादह सहस्था में से हैं कराय के पान कर सहस्य तो मताय के साथ हैं और फ्रांस भी बहुत सम्बद्धा स्वाद्य हैं और फ्रांस भी बहुत सम्बद्धा स्वाद्य हैं की एक स्वाद्य स्वाद स



पुंछ की विजय के बाद पिर रीन्स टीस्ने तर्ग है।

नीतिक युद्ध -में कात न सकेंगे। भारत इस प्रस्ताव को ग्रस्वीकृत कर देगा, तो सुरचा श्रमित स्या वरेगी. यह प्रश्न है, जिनका रूसर आज नहीं दिया चासकता। इस प्रकार का उदाहरका क्य-ीतक विश्व के इतिहस में नहीं है। भारतवर्ष के लेता कवा व उलभन में पढ़े है. सभार के बड़े बड़े एष्ट्र भारे विकद सगठित रूप स घड्यात्र कर रहे हैं। सुरद्धा समिति का प्रस्ताव सब सुन्द्वा समिति के सम्मान का धरन है किंड स्वार्थ के ब्रागे सम्मान की कोई चिन्ता नहीं करता। भारत तथ से अलग हो बायगा, यह सभव है किन्त इस से काश्मीरकी समस्या इल इसी यानहीं, यह कैसे कहा का सकता है भारतने इस प्रस्ताव के समधमें अपना निश्चय सरचित रखा है। देखें, भारत ग्रन्ने साथ ह नेवासे इस चढवन्त्र का क्या प्रतिकार करता है।



का सेवायति मेहरसिङ (बीच में) बासुरोगा के टैम्पेस्ट व डाकोटा के सैनिकों को जम्मू में कामप्रकार निरोध दे रहे हैं। भी मिन इंजिनीकर व के 9 एस॰ माटिया मी उपस्थित हैं।

बन क्योकन को नह निरम्मण हो बाप कि करीले साले हट रहे हैं और तुत्र रोकने की कार्यवाहियां करून हो गई हैं जो कारत क्योकन की क्लाह के कारगीर बेजना करना के नाएं कर करना हमने की नेकना करनार करें। कांकि स्थापना के जिल्हा चेक्री केना रखें।

क्षपनी क्षेत्राएं हटाने की प्रत्येक बार कोक्या करता रहे। मारतीन केनाएं क्षतिम मानों में कम से कम रहें।

प्रत्येक विश्वों में शांति व व्यवस्था के तिथा स्वानीय महीं हो, यदि स्थानीय व्यक्तियाँत हो हो कमीरान भारत व पाकि-स्थान होनों की समाति से किसी की सी देनाओं को सहां प्रयुक्त कर

आरत-करकार वह विश्वाच दिवाचे कि कार्गार की करकार कम्मदर्गमा भीतेगारी और काचे, कम्मन होते. वसक. बार्गम कंकारों के क्रिक् महिक्कार में बहुक. भौर व्याने की स्वय-न्यासा स्ट्रोगी।

सारत वरकार व रिवावती वरकार कोशिश करेगी कि रिवावत से १५ काररः, १६४० के बाद काये हुए मार-तीय नागरिकों को हुउने की स्वस्था

भारत सरकार को विश्वाच दिलाना होगा कि रियाचत की सरकार समस्य रावनीतिक गरियों की रहा कर देगी की रहा सरकार में करम उठावें कार्येंगे कि को सोग शिवाच्या के कार्येंगे शिवाच्या



विवश्व-राजीरी मार्थ पर इसारी वांत्रिक सेना ।



दिलों में महिला सेक्सि दल की एक रैली।

# श्रपहृत स्त्रियों की गंभीर समस्या

[ श्री मृदुलासारामाई ]

📆 ब्रामी माता को सोखने बा रहा हं' -- एक झाठवर्ष के बालक ने कहा जब मारत के नवीन सीमान्त रेलवे स्टेशन ग्रहारी पर एक सहायता कार्य करने वाले व्यक्ति ने उससे पुछा । वैयक्तिक आश्वासन देने पर नकी कदिनता से उस बालक को पाकिस्तान साने से रोका वासका।

पूर्वी पंजाब में भी अपहरखकर्ता के च गल से अपनी एकमात्र कन्या की रखा याचना के लिए मुन्लिम माता को भा भा भार भारकना पहता है। एक दूसरी मां ने तो यह विश्वास करने ही से इन्कारकर दियाकि उसकी पुत्री का वस हो चुका है। वह ऋपूर्व लावस्यमयी है। राच्च के भी दाय उसे पर नहीं उठ सकते---असने कहा। एक हिन्दू लड़की ने कारागार स्थान से अपने पत्र में लिखा हम बापस तो झाना चाहते हैं किन्तु अब सक सफलताका निश्चयन हो। इमारी रखा के सिये कोई प्रयत्न ग्राटफल हुये तो हमारा जीवन शरकीय हो आयगा। तन तक प्राच्छा है स्में यही रहने दो। सामः हिक निष्कमया के प्रारम्भिक दिनों में बैर मुस्लिम ग्रीर मुस्लिम श्रारकाशियी के पैदल ग्राने वाले समुदाय के साम लाइ किया तथा यु≂ितयां थीं ही नहीं क्योंकि मार्ग में इन पर श्राक्रमण करके रित्रमां, वशु तथा ग्रन्य सामान छंन लिये कानेक शाक्यतं हुई थीं। मुस्लिम, हिन्दू वा विन्त सभी के कही का कारचा एक ही है। युक्त से उन्हें शान्त्वना नहीं बी का सकती।

बचा कर साथी गर्या हिन्दू, मुस्सिम बा रिस लियों के शिविशों में उन्होंने किस क्रोसहर्षक ग्रान्मको का वर्षान किया दन सबका स्वय एक ही था। एक कार-

तीनों सस्प्रदायों की स्त्रियों को एक साथ एक ही शिविर में रखा गया। उनकी पारश्ररिक बातचीत तथा श्रानमव वर्षांन बढा ही हृदयविदारक था। इन अतित. भागमानित. स्तब्ध तथा भगतिरेक से विद्वास स्थापी का एक ही प्रश्न था। इसमें हिन्द, मुस्लिम तथा सिस का मेद-भाय नहीं था। यह दो एक स्त्री का दसरी स्त्री से सभाषयाया।

भ्रपहृत रित्रयों के विक्रय के समा-चार भी प्राप्त इये हैं। निस्तन्देड दोनों स्रोर ऐसी घटनावें हो रही है।

ऐसे व्यक्ति भी हैं को यद को उत्ते बित करने वाले हैं और वो यह नहीं चाइते कि बनता में शान्ति रहे। ऐसे ध्यकि अपना उल्ल सीचा करने के लिये इस मानवीय विपत्ति का उँउपवोग करना चाहते हैं। यदि स्त्रिया अपने अपने परिवारों को मेज दी कार्ये तो दोनों ह्रमीनियनों के बीच 🕟 । खचाव घट सकता है। धीर इससे यह की सम्मा-बना भी कम हो सकती है।

दोनों इमिनियनों को स्त्रिशें को पनः प्राप्त करने की अत्यधिक उत्सवता है कि रित्रयों को खोख निकासने का कार्य बढ़ा हराम है। सरकार, पुक्तिस तथा सेना की चहायता से रित्रयों की कोब कर सकती है इसलिये फिर यह विसम्ब क्यों-ऐसा प्रजन होता है। फिन्त को इस प्रकार सोचते हैं वे मानव स्वभाव एवं समाध विज्ञान से श्रनभिश् हैं। केवल बनमति सहयोग तथा प्रेरवात्मक उपायी द्वारा ही इस दिशा में श्राविक सफलता हो सकती है।

दोंनों इमिनियनों में शियां केवस चोर हाहेरे वा बदमाशों के निरोहों के हाची में ही नहीं है किन्दु ऐसे कहर साम्प्रस्थिक सोवों के चतुल में भी फंडी

डां हैं बिन्होंने वर्ष के नाम पर उन्हें पक्ष रस्ता है। सनेक दिन्दां समाव के श्रीमन्तों के बरों में पड़ी नैतिक पतन का बीवन विता रही हैं। मानवता के नाम पर व्यक्तिगत रूप से सपील करने से ही इन रित्रयों का क्षटकारा हो सकता है।

कुछ व्यक्तियों ने इन स्त्रियों को बंधकों के रूप रखा हुआ है। बंधक रखने की प्रथा बड़ी प्राचीन है किन्द्र बन्धकों के साथ किये बाने वाले वर्तांत को नियन्त्रित करने के लिए सन्तर्राष्टीय कानग्रसामा गया था। आव किसी नागरिक द्वारा बन्धक को रखना न केवल क नून विरोधों है प्रियत उसकी अपनी सरकार के भी विषद्ध है। प्रपद्धत स्थिमी के उपकारी बन कर को स्पक्ति यह कहते हैं कि उन्होंने रित्रनों से नातचीत की है वे वापस बाना नहीं चाहती, सौटने



लेखिका

प्रियत है। स्वतन्त्र भारत और स्वतंत्र पाकिस्तान में रिवर्श की विकति में परिवर्ततं को अनुसद उन्हें. भावसर नहीं उन्हें वह पता नहीं कि उनके सम्बन्धी कितनी उत्सकता से उनके लोट बाने की प्रतीदा कर रहे हैं। बाबी तक उनकी मातृभूम की पुकार उन तक नहीं पहुंची।

### धन्य ीर माला

भीमती शुक्तदयी सम्मल का सक पुत्र काश्मीर के बुद्ध में मारा शक्ता है। बन सरदार वसदेवसिंह ने उन्हें समबेहता-पत्र शिस्ता तो उत्तका बनाव उन्होंने बड दिया कि मैं अपने भाग्य वर अभ्य बहाने की अपेखा गौरव श्राचिक प्रकट काली हूं, क्योंकि मेरे पुत्र ने अपने प्यारे देख के लिए बाने प्राया न्यीकावर किये हैं। मेरे पुत्र का उशहबा उनके ग्रन्य साथियों में साहत का स वार करे।

क्रपने पुत्र को परते उन्होंने सिका था--इम गुनाम नहीं हैं, बरहम खतन्त्र हैं, यदि हमें धाने देश को खातिर सहना पदे, तो इमें इतके लिए प्रसन्न ही होना चाहिए।

### इस सप्ताह के कुछ समाचार

२६ फरवरी से ६ कप्रीक्ष तक भारत के साथ शास्ति होने वासी रियासती में १३६१ महिलाओं को बचाया गया। इसमें से ६३३ को पाकि-स्तान कीर २६१ की भारत में पह का विया गया । रोव रिवासती शिविरों वे विद्यमान है। पाकिस्तान में समाब वेका का कार्य करने वाली स्त्रियों की कमी है. इष्ठतिए मुस्तिम महिलाओं को घरिया करने से कठिताई है।

--पिछते दिनो विभिन्न रियासतों फे बितने संघ बने हैं, उनमें से किसी संघ में भी कोई महिला मन्त्रिमयहस्त में नहीं स्ती गईं।



डा॰ जन्मेदक्द जपनी नक्परिकीता परनी के साथ ।

कर समर्थक कर नैठी हैं — भारत सरकार के आवार सहस्य किंद्व देखें पूरे यह प्रार्थ नहीं है कि वे प्रापनी श्री बांग्रेवकर है, घर वर्ष की बाहरमा हैं। नवीन परिवेचतियों से तंतुव है। इसमें कीई रार्देश नहीं कि वे लिखां अपने ४० वर्षक , क्लिक्सको से विकि मविष्य के विषय में समझीत और कानिः मेरिकाकार के आवाद विकास विकास के यूरोपियन राजनीति का एक पृष्ठ

# युद्ध से पूर्व हिटलर के साथ तीन समझौते

[ बाई बेरमारोव ]

एरलो समन सौर फास समेन सोस बाझो स्न वान्तावड प्रयासन स्पा वा ! 🗫तव में यह दोनों सममोते परस्पर मित्रता क्यबन रखने के लिए किये गये वे। इन का दसरा धर्म नहाया । इन समझौतो वर इस्ताद्धर इरक चेम्नरक्षेत और देशे दिवर की सरकारों ने कर्मन साक्रमस से बचना चाहा या। पशन्तु यह मुख नहीं व्याना चाहिने कि जिस्त और कोंस को इस्ताचर करने के लिए काफी मूल्य चकाना पडा था। उस समय इन्होंने ्यामंत्री को प्रास्टिश व चेकोस्लोकाकिया सौंप दिने यह सोग प'लैंड का बन्छरगाह भी बर्मनी को देने प आर्थ सैमार वे । उनका हिसान कितान बहुत सीमा 🖷 -बोदर के पञ्छम में अपनी सीमाओं को बचाना और दिटलर के किए पूर्व में बाला माम बाह देना, ताकि वह उठ आयोर बढ सके।

वर्ष यह रहरनाद्याटन कोमियत क्याचार विभाग न क्षण्यो पुरस्क कृष्टि-हाक को नियापण जाने में सिक्षा कृष्टि-हाक को नियापण जाने में किया ने बीतों से हत का निरोध किया। किराव का सार यह या कि म्यूनिक का खेल कुमी का स-ता हो सुक्क है। किर मेर इस्ते क्यों महत्त्व दिशा सार है। हती मेर इस्ते क्यों महत्त्व दिशा सार है। हती मेर इस्ते क्यों महत्त्व दिशा की किया क्योंन



of shelph

जिटेन, फ्रांस कौर रूस तोनों देशों ने हिटलर से मित्रवा के समग्रीते किसे वे कौर तानों का वह रच विभिन्न वा। रूसो तेलक कपने देश की नीति को पूर्ण न्याय्य मानता है वैसे १ इस लेल में दांखये।

सममीता भी तो पुराना हो जुका है भीर मर जुका है लेकिन सोवियत विरोधी लोग उतका राग कालाये का रहे हैं। इसरीत ब्रिटेन कीर कास ने को कार्यकान चला रखा है यह उसी सममीत से ∳सनद कार्यन सुद्ध पची के बारे में है, वा काम रीका के स्टेट विभाग ने प्रकाशित

क्रिटेन झमरीक चादि भरवक प्रयत्न कर रहे हैं कि एनको कमन चौर काव बमँन पानवाकों के दुनना के हतिहाल से ही निकाल दिया चार्च चौर लोक्यिय बमँन तमकीते को लून याद रचा चार्य। इस लिए चन यह आवस्यक हो गया है कि एन रोनों पत्नों के झर्य चौर महश्य को समस्य चार।



भी डिटकर

एंगसो-बर्मन और फाट बर्मन घष बाबो पर इस्तावर म्युनिक समभौते के द्याचार पर हुए थे। पहले पत्र पर तो इस्ताद्धर भ्यूनिक में ही हुए थे। इस के क्रनुसार चेकोस्कोवाकिया हिटलर के इवाको कर दिवा गया था। इटलर के बाब इस्ताद्धर इरते हुए चेम्बरक्षेन धीर विवेवियर ने बानव्यक्त कर इस गरीन देश का बिलदान किया या ताकि हिटकार को पूर्वी योक्प में पूर्णस्वतवता भिक्क काए। ब्रिटिश क्यीर फाएसी सहायकी का सहयोग पाकर दिसार ने मध्य बोक्प को तलकार के घट उतारा और पूर्वी बोरूप की दिशा में बढ़ने की तैवारी करने समा। इंड समय सोवियत वृत्तिकन को नाकी देशों से सल्लग कर विकासका । इस्केंड और फाट के सम होने बालो ममभीतो ने दिरलर में धागाय विश्वात और अदम्ब उत्साह पैदा कर दिया और उतने समभग्न कि अब मैदान साली है!

किन्द इस न दि से ब्रिटेन चौर फास में नता शात डा सकी और न डी विश्वात कारम रहा । इसके विषरात चेम्बरकोन क्रीर दशेदियर ने क्रापने देशों को भी सबरे में डाक्ष दिया।वे श्चानी पृथकृ नीति पर चलते रहे श्चीर समस्त युगेपय र हो के साथ मिला कर यर प म शांति स्थापित करने से इनकार कर दिया बिरुसे हिटलर के आक्रमक की रोकाचासकताया। दुछ समय बाद ब्रिटेन और फाट की सरकारों की ग्रास्त यह देखकर खल गई कि बिटलर अपने वचनों पर भा कायम नहीं रहता । क्षेकिन फिर भी वे ब्राह्म करते रहे कि स्थनिक योजना अत में रुपल होगी। यही कारवा या कि ब्रिटन और फ्रांस के साथ सोवि बत सूनियन की वर्ग बातचीत १६३६ में चली थी, रुपल न हो रुकी। ब्रिटश झौर क्रावीबी बरकारें ऐवा समझौता चाहती नहीं थी। वे केवला क्षिटलार को हराना चाइती थीं और यह यत्न कर रही भी कि दिन्सर का मुख पश्चिम की बकाय पूर्व की छोर कर दिया साम ।

कोवियत यूनियन ने यह इस्कृति तह एमफ सिवा कि उकके सिए स्थित बहुत विवास है और यह परिचानी शांक्तियों की म्यूनिक नीति का परिचाम है। तिटेन कोर मास उकका वाब नहीं देंगे। वह वात मी निर्चय हो गई कि हिरस्तरी समित के साथ यह होना झनिवाय है। इस्तिए सोविवन् यूनियन के सिए खुबा के स्थाई में शक्ता साथक्य हो गाया। वातनी देंगे। होती, उतना कोवियत यूनिय वातनी वेंगे। होती, उतना कोवियत यूनिया। म्यूनक के बाराशी व्यंते का मीका मिलेगा। म्यूनक के बाराशीव्यत यूनियन ने ठीक स्रानुमान सगाया या कि प्रेम्बरसेन, रही दिवर सीर हिटसर का परस्तर समस्त्रीता बहुत देर नहीं चक्तेमा।

यह स्टाइ है कि म्यूनिकवादी लोगों ने वोशिवन यूनियन और पूर्वी योक्य को इटका के हाथ बेनान जाहा था। इसमें कोई कन्देर नहीं कि सोविचन यूनियन ने उस समन को ियन किया, वह प्रधातन नाहा देशों के दिख्लेख से ठीक था। इस निरम्ब से अधिनियानादी न्हल को सम्बद्ध अधि मिला कि बहु कर के विचक्क



श्री सम्बन्ध स

आपनी ोकना को समझ जना खके। स्वित्रियत पूनियन को सम्बर्भा मिल गया कि वह टिलार का मुक्तानला कर खके। यदि ऐसान होता तो श्राक भ्यूनिक स्वादिशोनी विकास होते तथा योशेष की दक्षा और सामस्वर होती

कोवस्त नाति ही स्यूनिक नीति का इस त कर सकती थी क्रीर कर्मन इसक मसाकारियों का मकाब्लाकर ककती थी। सोवियत यूनियन को मलूम या कि क्ष्टो का काधिक व भर इसके कथी पर ब्यापडेगा। यस समय पश्चिमी शक्रियों से सहायताका कई ब्राज्ञानहीं की बा समता था। यह सब बानते वे कि उन्होंने अप्रयने ल गों को निह्या छोड़ दिया है। सम्य पाना वटल संच्यत यून्यन के लिए किटगा कीर भीत का सवाल नहीं था बल्किसारे योर प के सिये था । युरोपीय शाति के लए यूनिक यजना को तोइन आवश्यक या सोवियस बमन समक्षीत ने यह काम किया श्रीर प्रतिक्रियावादियों की यावनात्रों को श्रसपत्त बनादिया।

# योगराज-रसायन

यह प्राचीन म्हण्डि होने प्रद्रशिव तथा मन्त्र हारा अभिमित्रत म्हण्युम्ब रिख दिश्य रशायन है। इस्के १० दिन देवन से दृदावस्था के विकार दूर होकर बल की वृद्धि, स्वरया ग्राहित ताल ग्रारीस् इष्ट पुर, कालिसान आयुष्पर्वित के बीय तथा प्रयाप की गति उल्ले को ती है और रहत्याप आदि कितने ही रोगों को दूर करती है। इस युवा स्त्रापुरुष करती है। इस युवा स्त्रापुरुष

मिलने का पता — विद्या दत्त प्रे मी एम.बी.एम. बाबार सीताराम, देहती ।

**37**श्र से बाहर एक मन्दिर है. विवको प्राचीन प्राचीरें दह कर देश हो गई हैं। बगइ-जगह पर बास-पास के मिट्टों के छे। शरीर पर-फोड़ों से बन गये है। मन्दिर के पास ही कुना है बिसकी खगा अवद-खबद दिना जुनै खेत की भीम-सी हो गई है। मन्दिर से शहर की बस्ती लगनग एक मील होगी। विश्व समय इस मन्दिर का निर्माण किसी व्यक्ति ने चार्निक भाव से प्रेरित होकर करवाया होगा उत समय निस्तंदेह बह जगह बड़ी सुहावनी और बसी हुई होगी। लेकिन आज केवल विगत बैमन के कुबुबर्नदा चिन्द ही देखने को मिलते हैं क्योर वे भी क्रस्यन्त कद्यााबन ६ स्थिति में । मूर्नि उसमें एक भी नहीं है। लेकिन मन्दिर की निर्माद्ध-कलासे प्रतीत होती है कि मध्यकालीन-युगका है — उत्रमें तेलग् देश की दिविर तथा स्तुरकी आरकृति बन्निहित है। प्रातस्व-विश्वन से यह निश्चयार्वक कहा था सकता है कि मन्दिर विष्णुका है और मध्यकालीन मर्ति-कलाका एक भव्न उदाहरखाहै।

इस निजन स्थान में स्थित मन्दिर में कक्क दिनों से भिलमंगी की एक दुक्की आ बती है, बहा सुनह और शाम के समय का छाड़ कर वे चरागाई में बकरियों की तरह पड़े रहती है। सम्म-संसार के लिजने हुए उपवन में ये विनौने, प्रस्टूरय-रोगां सं पीइत लामा-बढोद्य भितमगे ठीक नाली के किल-विस किलानिल करते कीटाग्राकों से ही प्रतीत होने हैं।

निर्मंत ने नायें दाय की इयेली पर बाइने हाथ का घुंना मारते हुए आवेश में बहा -- 'बोर बनाब, मैं बाप से बही बहता इ. य.६ वैगर-प्रान्तम (शिलमंगों की समस्या ) देश के लिये एक विषम क्रम है। यदि निष्ट पविष्य में इसका निराकरका नहीं किया तो बिस तरह समय के बाब हमारे देश के बंगता वितीन होते बा रहे हैं, हमारी बदियों से पत्नी सम्बता इन भिलारियों के बढ़ते करवा-क्रम्बन में चोट खाइर चीस्कार इर जठेती. भिट बाबेती । साहेब, स्नाप मह-इस न करेंन करें, के किन आपकी सम्बता, झापकी सस्कृति इस वर्ग के कारणास्तरे में है। गड़ा प्रगति में एक बहुत बड़ी बाजा उपस्थित हुई है। ?

'बार वार्क्ड इन तुम्हारी इस स्फ के कायल हैं।

उसने अपनी अधवली सगरेट को देश-ट्रे में भ*ाद कर* एक कथा श्रिया और फिर मुस्डराते **हुए डहा-**'तो संवयच हनारो संस्कृति, हमारी सस्यता और पर्गात लतरे में है।'

इस सबने महसूत किया कि विपिन निर्माण को बना रहा है। मैंने उसे धीर श्राधिक बोलने का अवसर न वे कर कहा-IN CHARGE SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PR



'विपिन, वास्तव में निर्मल ने हमारे शामने एक नई समस्या रखी है। इसे बातों में नहीं टाला जा सकता। इमें इस पर विचार करना होता और बरूरत यथार्थं ऋष्ययन की मी होती।'

इसके बाद विषित का विनोद उड़ते धुंद के बादलों सा तिरोहित हो गया। वह एक टक मेरी गम्भीर सता की ब्रोह देखता रह गया । मैंने कहा---

'निर्मेल, बेडिन यह तो तमारे ज्ञान की बात हुई। एक बात बताओं कभी तुम्हें उन लोगों के टच (सम्पर्क) में भी प्राने का श्रवसर मिला है, निर्मल ने मेरी कोर तुनी काकों से देखा। फिर तत्काल शाइस कर बोक्सा---

'श्रनुभव के किये प्रयास करना होगा। और ग्रामी उसके जिये मेरा ज्ञान शुन्य है।

मैंने इस बार विपिन की ब्रोर इंगित कर कश — 'द्रम एक्टेंस (प्रवास) करने के लिये तैयार हो !'

विपिन ने दसरी सिगरेट बलाते हुए मेरी और इस भाव से देखा. मानो कह रहा हो-'क्रबी कहा खामखां के अप्रेते में पड़ रहे हो। अभैर फिर एक कशा श्रीव **47 481---**

'यह सब वाहियात है। दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है, वेशी ही चलती बावेगी, कोई उसकी प्रगति में बाबा न डाल सकेगा। मैं इन अभेलों में खद को नहीं डालना चाइता। दूवरों के लिये यस्ता खुला है।'

भौर वह किर क्का नहीं, उठ कर चला गया। मैंने निर्मल से बहा--

तो मि॰ निर्मल कुमार इस दोनों ही मिल कर इस अवहेलित वर्ग का अध्य-यन करेंगे।'

सुबह का समय था। सुर्व की सनहस्री किरकों क'ने इसों को चोटियों को स्पर्श कर नीचे उतरती बा रही थी।

मैंने फहा:---

इस नाते के उस तरफ बहां ऊरंशा टीका है उसके पीछे ही विष्णु मन्दिर है। इस समय इस नहीं चल रहे हैं। निर्मेश कुछ बोला नहीं, हम भरता केवल मेरा भानुसस्य करता रहा। मैंचे कुछ दूर चल कर पूछा---

'क्या वजा होगा १' निर्मत ने शय की रिस्टवाच को देख कर उत्तर दिवा--- 'इस समय सवा रात बजा है और हमें अधिक से अधिक नौ बजे बापस लीट ब्रामा चाहिए।'

मैंने सिर. हिला कर सहमति प्रगट

योडी देर में इस मन्दिर के सामने मा गये। भिलामंगे टूटे बीवां मन्दिर से भूप खाने के किये मैदान में आपा बैठे ये. जो चलाने फिरने बाग्य वे ते ऋ से टीलों पर वा नैठे वे। इन कार्चनग्न भिलमंगों की वह टोक्षी दूर से बानर सेना-वी प्रवीत इंसी भी। निर्मेख ने दूर से ही मिलमंगी की कोर हेला कर बाह बब से बसा---

'केदार, बस्रत इस बाब की है कि कित प्रकार इन नंगे मुखे प्राचायों को कल्चर (नभ्वता) का बामा पहनाका बाये १

उत्तरी कालों से कस्ता रिस पड़ी यी और वह केदार का सदाय सेकर लाहा हो गया था। केतार ने निर्मास की बांह सक्षमेरते हुए दक्षा ---

'बनाव, इमोशन (आवस्ता) हे काम नहीं चत्रेगा। आसे बहिए और इन से सम्पर्क स्थापित की बिए-इनकी क्रम्ब्सनी वार्ते जानने की कोशिश की बिए। काप यह क्यों मूलते हैं, इनके मी अपने विचान है—हनेदी भी आपनी संस्कृति है। काप उसे माने या न माने १

श्रद तक हम दोनों भिक्सांती के निकट आर गवे वे । भिलामंती के बच्चे इय दो बाबुकों को क्रानी बस्ती में देखके कर ठीक उन करों की तरह जोख-जीख शोर-गुल मचाने समे वे को खपती सकी में किती भागरिचित को देख कर औं क-मौंक कर एक विशेष बाताबरक सचित कर देते हैं। नब्नाने कान खुबाते हुए गफूरा से इद्धा---

'बरे सम्भाशी। को लोल दे प्रपने वाय की पड़ी चीर पकड़ मेरा हाथ ।?

गफुरा ने तस्काना सपने सर में नंबी पटी सोला दी और इंपेली के क्यादर **हैं गुर-स सुले बाब धू**र में जमक उठा। गृष्ट्रत को इत कर बाबी सारता देखकर करीमन ने रफीक को द्रनिहासा ----'संदक्षा खाने के लिए ठिटोली कर का के सा कार्यगा, और मांगले के वस्त बगर्से मांबता है।"

रपीक ने करीयन की तरफ कन-लियों से तरेरते हुए पहा ---

'मां क्षम दुम्हारी इन्हीं बाकों पर तो इम दिलो-बान से फिया है।

बुद्धिया फरीदा ने सर से सफेड बाक्षो में चिक्टरी पर खुक्रां नाल्यून पर रखकर दूषरे नालून से किया 'चट।' और तसी नाहुयों को बपने सामने देखकर करकी-त्यादक स्वर में चोल-चील कर , बाशील देने संगी ---

'क्षरे सहाह वाले कुछ हडू बुद्धिया की भी सुने वाझो। खुदा सुम्हारे रोबगार में बरकत दे ।'

भक्ता कल्लू इस स्वर्ध प्रवसर को कित प्रकार हाथ से खोता। 'ग्राने परे एक दर्भन कुछ-बड़े सहकों को से निर्मत के शमने बासका हुना ---

'सम्राह तम्हारा भसा करे ।'

निर्मेनने महस्र किया कि वह साम्रात् नके में बाबा दूधा है। विकारियों के वदल:ब्रें त्युद्धी कड़ी हुर्गिन के कारक ियोष शह २० वर ी

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द् बाजार, दिल्ली ।

[ वेलक स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी ]

हिन्द संगठन होचा नहीं है

श्रपित

जनता उद्देशियन का माने है

पुस्तक अवश्य पढें। आब भी हिन्दुओं को मोह-निक्रा से बनाने की ब्रावश्यकता बनी हुई है; भारत में बसने वाली प्रमुख बाति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिये निवान्त झावश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की बारही है। मूल्य २)

हिन्दुत्तान की विश्वयन शक्ति से परा-वित होकर कीर अन्तर्राहीय रावनीतिक स्थिति से मववूर होकर हिन्दु-स्तान से बाते-बाते बंग्रे व ने बो बहरीते शक्त दिन्दुरशान के शादीय करीर कीर प्राची में बेघ दिए हैं, उनमें एक है वाकिस्तान, बूछरा है राजाकों का दल श्रीर तीसरा है स्वस्वधारियों का वर्ग --पू बीपांत, बागीरदार, बमीदार सादि । बद तक वे अशस हम।रे राष्ट्र-अंग में विषे हुए हैं तब तक देश का सुल-शांति कीर उच्चति की स्रोर समसर होना संभव नहीं है। हिन्दुस्तान के बन-शाधारक कन-नेताओं से आधा करते हैं कि वे किसी बाद की सक्दी से एक ही दिन में सम्पूर्ण हि-दुस्तान में सुख-सम्पत्ति का अंशार भर देशे-शेकिन उन्हें वह नहीं माञ्चम कि क्यों भारी की सारी सक्ति इन्हीं त्रिश्कों से क्रूटकारा पाने में सम गई है।

इन विश्वानों में से पाकिस्तान के श्वास्तित्व को पर्वथा नष्ट करना दूर की बाद है, परन्द्र वन तक हम बारना बांसरिक ऐस्क प्राप्त नहीं करते तब तक पाकिस्तान तो क्या किसी भी बाहरी विरुद्ध शक्ति तथा शक्ते ही



और के स्वस्वधारी देश होहियों से श्रापना बचाव नहीं कर सकते। इसी बाद को भ्यान में रलकर प्रतिक्रियायादी राबाओं की निरंकुश रुचाओं को समाप्त करने का इमारे राष्ट्र-नेताओं ने निरूपन किया है। इमें व्यक्तिगत मान-प्रामिमान श्रीर स्वायों के ठपर उठकर व्यापक देश-दित कः स्थान में रक्षकर नेताओं का खब देना चाहिए।

**इ**प्रजेक रिवासर्ते विभिन्न प्रां**सें** समिमिक्त कर ली गई हैं और उन रियाततो के राजाको की पेन्शर्ने बांध दी बाई है। इस स्थिति को भी इस पूर्य सन्तोषवनक नहीं वह सकते - क्षेकिन बिना बोर-अवर्दन्ती किए वर्तमान परि-रिवतियों में कीर किया ही क्या आ सकता है १ एक दिन आयगा वय मोटी-मोटी कठिनाइया दूर हो बाएगी और क्यांक का बनका के जादर्श पर निर्माक कुरक रूपन हो बाएगा—तन इन

राषाक्रों से क्राधिक त्याम तसव किया चायस्य । 🗸

कल रिवारतों को प्रांतों में शामिल कर जेने के आधिरिक्त कह रियासती के संघ भी बना दिए गए हैं। दक्षिण की कई छोटी रियासर्ते एक संघ में शामिल हा गई हैं। शैराष्ट्र की प्रायः समी रिवारते एक हो चुकी हैं, पूर्वी पंचाब की पष्टाकी रियासती का संघ बन गया है. राषस्थान की कई रियासने एक भागे में पिरो ही गई हैं. मतस्य संघ अधी बना है और बंदेलकएड बधेलखयड की रिशस्तें भी एक होत्तको हैं। इन संघों के बन वाने से रावाओं की व्यक्तिगत शक्ति काफी घट गई है। इसन वे देश को अनि पहेचाकर अपने स्वार्थों की रखा करने में समर्थ नहीं हो सकते । छोटी-छोटी रियासतों को मिला कर संघ बना देने से प्रवातिक शासन अधिक सहित्रयत से चल रुकेगा, बन हित के कार्य एक निश्चित नीति से अधिक आसानी से हो सकेंमे कीर-शिवासती बनता भी जेब प्रगतिशील भारत की बनता के समान मनो केश्म प्रकार के संघ बनाने की बितनी बावश्यदना है उतनी और वहीं नहीं । इलाकों में एक रियानत की बीमाएं दुवरी रियावत के की सीमाओं में धुसी हुई हैं या विरी हुई हैं भीर कदम-कदम पर एक रियामत से दुसरी रियासत में झाने-वाने में बहुत ऋषुविधा झौर झप-मान का सामना करना पढ़ता है। खोटी-छोटी रियासतो में **बन-**रात्रिक शासन-सुधार तथा ग्रान्य बन-दित के कार्यकिसी मी प्रकार संभव नहीं हैं ---ष्ट्रविष्ट् संघ-निर्मीय तो श्रनिवार्य है। भारत के राष्ट्रनेता, प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता और भारत सरकार के रियास्त विभागने इस गत को श्राच्छी तग्ह समक्र लिया है भीर इमीलिए ये लोग इस दिशा में प्रयत्नशील है। मध्य भारत का एक संघ बनाने का एक प्रकार से पूर्ण निश्चय हो चुका है -- से किन श्राचानक ही एक दिन स्टेड सेकेटरी औ मेनन के मुखार्थिद से पहली बार मध्यः भारत की बनवा ने आहचर्य के साथ सना कि मध्य भारत में सम्भव है एक प्रशासग्रहमा पत्रिका में भी वैक्रमाध महोदय ने (को होक-प्रिय नेता भी हैं भीर राज्य के लोक-प्रिय मन्त्री भी-) इस श्चारोप का विशेष भी किया है और गाय डी यह भी कहा है कि दो संघ भी बनें तो इम उसका विरोध नहीं करेंगे। इस प्रकार की परस्पर तिरोधी ऋगवाजें प्रत्येक देश-दितैषीको उस्तीक ती है।

राजा जोग संघ-योजना का विरोध करें तो उनकी इस कमजारी को ग्रास्वा-भाविक नहीं कह सकते और उनकी इस मनोवृत्ति से युद्ध भी किया वा सकता है. किंद्र बनता के कायकर्ताओं के मुख से तो पेसी र बातें शोभा नहीं देतीं। मेरी समभामें नहीं आरता कि दो सब बनाने की योजनाको क्यों व्यावहारक समक्ता गया। मध्य भारत की रियासतों की सीमाओं का शब्दी तरह श्रध्ययन करने के बाद दो संघों की योजना पक सर्वी नता की **बान पढ़ती है।** किसी-किसी रियासत का बुद्ध इलाका अपने रोष भाग से **ब**ट कर दूसरी रियासत में आ पड़ा है---किनी रियानत का कुछ इलाका ग्वासियर

### की मारुव-संघ समस्या

[भी हरिकृष्ण प्रेभी ]

मध्य भारत का एक संघ वने या दो-शीर यदि एक ही बने तो **उस संघ की राजधानी क्या हो-व्यक्तियर, इन्दीर या** उज्जैत ? यह प्रश्न ब्याज मध्य भारतीय जनता के सामने ज्वनन्त रूप से उपस्थित है। 'प्रेमी'जी स्वयंग्वाक्षियर निवासी हैं और एक कोक-शिय मन्त्री के माई भी, फिर भी जिस तरह उन्ह'ने इस प्रश्न की चर्चा की, वह उनकी निष्णत्तता और विचारशीलता का खोतक है। --सं०

सल क्रोर क्रथिकार भोग सकेगी। क्रीर स्य बडी बात यह है कि ईश्वर न करे भारत को विशी शत्रुका सामना करना पदे तो किसी रावाको शत्रु से मिस वाने वा तटस्य २इने का श्रवसर नहीं मिसेगा । सम्बर्ध भारत एक इकाई बनकर, एक अंडे के नीचे स्वस्थल में खड़ा होगा।

मध्य भारत की तारी रियाततों को मिलाइर एक प्रांत बनाने की दौद-धूप एक ओर से चल रही है। ग्वालियर और इन्दौर नड़ी रिवासतो 🖫 राषाक्रों ने इस संबंध में झप्ती रकामन्दी भी बाहिर कर दी है। उस्पेन में हुए शाव बनिक बाधि-वेशन में सम्पूर्ण मध्य भारत की बनता ने एक संघ बनाने की माग भी कर दी है। न्यासियर कीर इ'दौर की एसेम्ब-लियों ने मध्य भारत के संघ में शामिल होने के प्रस्ताव पास कर दिउ हैं। छोटी रियासतों के शब को कीर बनता ने इस बोजना का समर्थन कर दिया है। फिर भी सभी तक यह योधना कार्यक्रप में परियात नहीं हो सकी है -- इसका कारका क्या

राषस्थान और मुख मारत में रिवा-

नहीं दो सम भी स्थापित हो सकते हैं। दो संघ क्यों १

मध्य भारत की रिवासतों के स्वासि-यर और इन्दौर की प्रमुखता में हो संबों की योधना का सूत्र-पात केसे हका झौर क्यों हुआ यह बानने का इक मध्य भारत की बनता को है। मध्य भारत लोक-परिषद के प्रधान भी गोपीकृष्या विश्वयवसीय के वक्तव्य के भनुसार इस नवीन बोधना का उद्गम ग्वालियर नरेशा या मेनन साहब या दोनों के मस्तिष्क से हुआ है। किशी-किशी पत्र ने तिखा है कि महाराज देवात जूनियर की कृपा का यह फला है. म्वालिया के पोलिटिकिस विभाग के ( बनता के नहीं, महागब द्वारा नियुक्त ) . मन्त्री बजनाराय**या** चीका कथन है कि महाराख ग्व लियर ने ऐसा कोई सुमाव पेश नहीं किया, बालक स्वयं कुछ बन-नेता शो के विचार में ग्रामी दो संघों का बनाना ही उचित भान पढ़ रहा है। मध्य मारत कोक-परिषद के मन्त्री हामिड अजी नारन को आशका है कि शायद इन्द्रीर के कुछ बन-सेवकों के परोख मक्तें का वह ग्रुष्ट्रण है और इन्दीर



से थिए दुवा है, तो कुछ इंदीर से दो कुछ किसी फ्रीर से। टो सब बनाने से शासन-प्रवंध में फितनी दिवकतें होंगी-यह भी कभी सोचा गया है।

दुर्भाग्य इस बातका है कि इस बाद की चीचों को पहले निवटा होने का प्रयत्न करते हैं । हमारे किसी किसी रिया-सत के बन-सेवक मिस्टर विज्ञा की तरह विद करके रहते हैं कि इमारी रियासत **अस्पमत** में है और सघवनने परवह-मत हाबी हो बाएगा श्रीर हमारी न्याय-पूर्वमागभी पूरी नहीं होगी। किंतु वन सम्पूर्णमध्यभारत एक बनाया बारहा है तो इमें अलग-श्रलग रियासतों की सीमा में बंद रह कर किसी बात को **सोचना हो क्यों चाहिए १** सम्पूर्ण मध्य भारत के एक हो जाने पर न कोई ग्वालि-यरी होगान कंई हंदौरी होगा। सभी मध्य भारतीय होगे—सभी हिन्दस्तानी होंगे ः

राजधानी के लिये तुन्तु मैं-मैं मध्य मारत संब की रावधानी इंदौर

हो या ग्वालियर या उज्जैन इस सम्बन्ध में अपनी से तृत् में में चल पड़ी है— बोकिन धागर इस इस परन की चहान पर संध-निर्माख की योजना के खहाब को टक्स कर चकनाच्य कर देंगे तो इमारी पीढियां हमें कभिशाप देंगी। तीनों नगरियों में हे कोई भी राजधानी बन जाए, शासन-प्रबंध में कोई प्रकचन नहीं पढ़ेगी। इराची बैसे झलग झीर दर अवसित नगर को पाकिस्तान की और दिल्ली बीसे दर बसे हुए शहर को हिन्दु-स्तात की राजधानी बनाया का सकता है सो ग्वाक्तियर या इंदीर के सुदूर उत्तर बा दिख्या में होने में उनकी राजधानी बनने की पात्रता में कमी नहीं आती। ग्वा**क्षियर नरेश भीर इ'दी**र नरेश स्वय ही किसी निशंय पर पहुंच चाएं — या सरदार पटेल प्रश्ना निर्याय देदें तो बनता को मान क्षेता चाहिए-भीर-धन-नेताओं को भी इस प्रश्न पर महनका संबद्धाना चाहिए।

इ'दौर वालों को बर है कि रावधानी का प्रश्न इतगर चन-मत पर छोड़ दिया बायगा तो निश्चय ही<sup>.</sup> ग्वाक्षियर चुना डी शक्यानी बाएगा । के फिन उन्हें इंदीरी और ग्वाकियरी बन दर नहीं, वस्कि मध्यभारतीय और मध्य-भारतीय ही नहीं हिंदुस्तानी बनकर सारी बातों पर विचार करना पढेगा, हमें तर्फ बस्रसदारी और मनुष्यता की प्रकार ब्रुननी चाहिए। यदि मध्यभारत के बहु-मत ने ग्वाबियर को ही राजधानी बनाने का निश्चय किया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इदौर से बहमत की दुरमनी है। राष्ट्रानी न बनने से इदौर का वैभव श्रीर प्रदत्य समाम हो श्रावसा ऐसा स्या खमभाना चाहिए ! इदौर एक व्यावसा-विकं नगर है - वह विना राजधानी रहे भी प्रपनी वर्तमान चन-सस्या और प्रगतिशीलता को कायम रख सकता है फिर फिल लिए इंदीर वाले बरते हैं कि इ'दौर राबचानी न रहातो वह वर्गाद हो व्यायमा १ वस्वई, ब्रह्मदाबाद, कानपुर बैसे व्यावसायिक नगरों की समृद्धि को चौन रोक सकता है १ पंचाब के विभाजन के पहले पक्रव की राखवानी लाहीर या और श्रमततर व्यावसायिक नगर । श्रमत-सर के वैभव और न्यवसाय को लाहीर ने नक्ष नहीं कर दिया। के किन लाहीर की समद्धिका करवा केवल राजधानी होना ही या — वहा से सबबानी ग्रामुनकर में को जाने का अर्थ होता ल हीर को नष्ट कर देना । ग्वालियर लाहीर ही बैसी स्थिति में है -- उमकी जन-संख्या, सम्बद्धः उद्यति भीर शान सिर्फ राज्यानी क्रोजें से है --- वहां राज्यानी न रहे तो बहुं के हवारों गरीब नागरिकों को घर-बार क्रोइकर दूवरी बगइ पेट-पासन के

लिये जाना परेगा। ग्यासियर देवल एक प्राचीन स्मारक बन कर रह लावा है इस तभी मध्य भारतीयों को मरण भारत के प्रत्येक नगर, कस्त्रों और गांव के दित-अनदित की बात को दोचना पदेगा। एक मां के दो बेटे हैं और मां गांव के और वह तिर्फ एक नेटे के लायक दूव सरीद त्वती है तो दूव उसे मिलना चाहिए को कमबोर है। सेकिन स्वार हम दोनों को दूव है वस्त्रे और इना के सरीर की द्वा कर तके तो किता अस्त्राहं।

ह 'शेर की बन-संख्या, वमृद्धिः येन व हैर महत्व गह न हो, हरका प्यान में हैर महत्व गह न हो, हरका प्यान ही चाहिए। यूनीवर्ठिटी, हाई कोर्ट बीर क्षम्य वहे र शावन-विमाग यहां रखे ही बा वहते हैं। राष्ट्रमा का परन केंद्र एक तंव की नजाए हो एव बनाने की योवना को शामने लाना तो मध्य मारव की वहा के लिए हरना कर हेनी है। क्षात्र के ने हमें बानियों, वस्त्री, वस्त्रहायों, प्रातों और रिशवतों झाहि की शीमा की में बन्द रहकर शोचने का झाही बना दिया है। हर मकार की संकुचिवताओं के क्षस्य उठे बिना हम देश की उक्त

मेरे उपर्युक्त कवन से समय है क्षोग समर्के कि मैं ग्वाक्षियर को ही राषधानी बनाने की पैरबी कर रहा है-लोगों का पेसा कोचना इस लिए भी स्वाभाविक है कि मैं ग्वालियर का निवासी हुं और मेरे भाई ग्वाक्तिवर के एक कोकप्रिय मंत्री हैं। लेकिन मैंने इस संकुचित ममता को ब्रह्मगरस कर ही ऊपर की पंक्षियां लिखी है। अगर मध्य-भारत के बन-सेवक विशेष करके इंदौरी भाई (धीर अब तो मैं भी इंदौरी हो गयाहं क्यों कि मैं वहीं क्या बलाहं) गभीरता. सहदयता कीर उदारता से इस प्रश्न पर खोचें और अगर नगर की शान रखने के लिए दूसरे को उथाइ देना **ब**रूरी है तो वे अपना निर्माय दे दें। रीक्षित्रल कौंसिल में ऋपना मत उपस्थित करें-मध्य मारत की एकता के नाम पर कुर्बानी दें क्योर कुर्वानी लें। विश्वा वाहन की तरह श्रह्यमत का श्रदशा न लड़ा करें। ग्वालियर-नरेश और इंदौर नरेश को इम लोग चाहे अपना न तमर्के केंदिन ग्वालियर और इंदीर तो इमारे ब्रपने हैं — हमें तो दोनों की रखा करनी है-दोनों की उन्नति करनी है।

मध्यभारत का संच ननाना हिंदुस्तान की आर्थिक संगठन के लिए देश की श-का कार्यक संगठन के लिए देश की श-श्रं खलता को दूर करना झागरणक है। रेश के यह जाइंटी हैं 'रामा-महारामा मी जाइंटी हैं-पूंचीर्गति, कमीटार, भी जाइंटी हैं, विदेशी साम्राज्यनार्थी भी जाइंटी हैं कि इस संटे रहें, इसारा देश भी कार्य की स्वाहत के विदेशी कुर्यक्ष आपकारण की स्वाहत की कि किया को रहेंगे हैं

# बिस्तर के स्वटमलों की विनाश कैसे करते हैं



कदिन परिभाग करने वाले ज्यक्ति के लिये गीद से बहु कर बान्य और कोई भी चीव महत्व्यूयों नहीं हैं। लेकिन उठ प्रदेश में बहां लालों की तादाद में कटमल पता हैं प्रविकांग व्यक्तियों के लिये नींद बग्यांत और कादिवत ही रहती है। इव गंकर को बान बीर मत रहने दीनिये। प्रतिरिक्त कर से गग्यक्त क्रमी किताशक उन्हें बांद विक्रम्भन से लीजिये और बाब रात को ही अपने कित्तर पर उसे ब्रिक्टिये। हरी के मीतरी माग और कमरे के फर्य एवं दीवारों को मी विक्रमिये। बारे समुचित कर से मुक्त किया बावे तो उन्हें बांद गांवि की शात निम्न की गारदरी है। अपनी पत्नी बुक्त किया बावे तो उन्हें मोंद गांवि की शात निम्न की गारदरी है। अपनी पत्नी बुक्त किया बावे तो उन्हें मोंद सिक्स उठका प्रयोग किश प्रश्नर किया बातों है।



# १०.०००) रुपयेकी घड़ियां मुफ्तइनाम



कारी मिंद्र दार्श मोदि हम निराहर के इस्तेषांच है हर कहा है, व्याव मिर्ट किंद्र स्वावाद है के हिन्दा है कि हिन्द हर के उहें कि हिन्द में किंद्र है के हिन्द है के है के हिन्द है के है के

नोटः याच वर्धर न होने पर मूरव वासिस दिया जाता है तीन शीख के सरोवार को शक्कार्य याद क्षीर १ महत्व विकास की १ क्षांस्थ्र कुरव हमान । जनरब नावर्ष्य स्टोर्स ( क्षेत्र ) देवती ( General Novelty Stores ( jh.) Delhi

उपाय यही है कि इस भगवान कृष्णा के

देश में हवं विचारतिकित संयोग धा बायतर उपस्थित है। ५ इचार वर्ष पूर्व इती देश के रखदेज ना कुरुदेश में और ब्रार्डुन को विकाशिक स्थामी**श हुआ** वा ठीक उसी प्रकार अपने मन के व्यामोह को सस शक्रवार को हमारे स्वायन्त्र्य-संजाम के लाइती बोद्धा या इस सुग के कार्यन नेइक बी ने प्रकट किया। प्रधान मन्त्री वन करनेत्र की ऐतिहासिक एवं पवित्रभूमि पर समवेत सैनिकों नहीं, वरन् पाकिस्तान से बाकर दिन्द में सरख जेने वाके दिन्द विश्व शरशार्थियों के समञ्च शकवार को भाषदा कर रहे के तब उनकी बाच्ची में बार्जुन का भारतीय मानव बोस उठा। कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण बाने के मार्ग में बाब इमारे शामने को कठिनाई उत्पन्न हो गयी है, उसी का उस्लेख कर प्रज़ैन के समकक्ष ही बीर पर उनकी ही भाति विगतितहृदय नेहरू बी ने बड़ा — 'कमी-कभी मैं माग बाने श्रीर साधुबन वाने की बात सोचने सगता है। किन्तु मैंने बाप से और देश से देश सेवा करने का प्रवाकर रखाई। । ने (रू भी के उपर्युक्त वास्य पद कर हमें बरबस प्रार्जु न के मुख से विनिस्तृत गीता के प्रथम प्रध्याय का यह रखीक बाद हो ब्राता है, को इस प्रकार है ---'मायडीवं संखते इस्तात् स्वक्षीव परिद-इते । न च शक्नोम्यवस्थादः भ्रमतीव च मे मनः ॥' इसे के साथ 'ही हमारे इटबो. संस्कारों भीर चेतना में सहस्रो बर्षे परानी स्प्रतियां सकीव पूर्व सकत इकरते हुए नरअंष्ठ पार्थ के देई शब्द-समह कानों में गुंबरित होने खंगते हैं — 'वेपग्रुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च वायते ''' कि ना राज्येन गोविन्द्र, कि मोगैकॉबिवेन वा .... न कांचे विकर्य कृष्य, न च राज्यं सरकानि च।' भाव यह है कि 'मेरा करीर कम्पित हो रहा है, बुके रोमांच हो रहा है, दे गोविन्द | मैं राज्य केकर क्या करूं गा, दे कृष्य | गुक्ते सुल, भोम ब्रादि नहीं चाहिये।' दुह स्थवनों को मारने के संबक्त से विचलित सर्व ग्रह-विद्वल बार्ष न के इसी निराशावाद के बीच मगबान् कृष्य ने उसे कर्मवाद एवं क्ष रेव का सदुपरेश किया था। अर्थुन को गीख का क्रमाकारच युद्ध-संगीत सुना कुष्य ने उत्तक्ष व्यामीह दूर कर दिया, और बाब इमारे इतिहास में परम श्रीर त्या सन से अधिक हट प्रतिक पुरुष के रूप में प्रज़र्दन का स्मरमा किया जाता है। बर्जुन की अमर कीर्ति का गौरवगान करते हए साथ भी हम प्रायः वहा करते हैं - 'क्रबु नस्य मितेशे हो, न दैन्यं, न बसायनम् ।

· स्मर**ब**मात्र से हृद्य पटने **सम**ता है कि हमारे स्वातन्त्रमञ्जूष के प्रमुख बोलाओं में से साथ सर्वन तो है. पर

# भारत' युध्वस्व

है। कब तक के लिए, कहा नहीं वा पाकिस्तान बनाये बिना चैन न लेंगे। **एकता । कुरुचेत्र के नीच बन गत शुक**् बार को नेहरू थी का निराशाचाद ध्वनित हुन्नातव स्वभावतः कृथ्याके श्रमाय में उस ऐतिहासिक महत्व की भग्नि के बबा क्या ने भौनवासी भी उन्हें नवी प्रेरवादी। नेहरू की को तरकाल दसरेडी वाक्य में कडना पड़ा. लेकिन मैंने प्रतिकाद्भर ग्ली है, प्रशा ठान रखा है।' तथापि इचर रहरहकर इमारे प्रधान मन्त्री के स्वर से वैशाय के जो माय टपकने लगे हैं वे क्या किसी एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति के छोतक हैं ? सचतो यह है कि इस समय इमें राष्ट्रीय व्यामोह ने प्रस्त कर लिया है। सभी के मन में संशय है, सभी को संदेह है, प्रायः सभीको किंकर्त्रव्यविमदता रह-रहकर घर दवाया करती है चौर जैसे पग ही आयो नहीं बढ पारहा है। हमें

कथ्या नहीं है। बह इस से बिटा ले चका नह किये विना - समचे हिन्द को

इस प्रकार इम देखते है कि इतिहास की स्वामाविक प्रक्रिया ने बहा एक छोर महाभाग्त केयह युद्ध के लिए परा चेत्र प्रश्रुत कर दिया है वहीं दूसरी चोर, इभ बोर ब्यामोद में पड़े दुए हैं। साख अपन कि दैदरानाद, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान स्त्रादि में हम पर बातक प्रशार करने की तैयारिया हो रही है, इस अवसर के सर्वधा अनुपयुक्त, ब्रादशों की सम्बी-चौड़ी बातें करते भगवान क्रम्पा के शब्दों में 'परिहती' ग्रीर 'सपीयनां' की माति विवेक के ग्राति-बाद का प्रदर्शन करते श्रीर सरायात्मा बन कर कर्ताव्याकर्ताव्य के निर्दाश्का में अपने को सर्वधा ग्रसम्थ पाने दिलाई देरहे है। परिडनजनो श्रीर सुधीदनों का मार्ग तो वस्तृतः रुड है बिसका प्रतिपादन कत्याने गीता में किया है, न कि वह

उपदेशामत का पान करें, वर्तमान परि-स्थिति में उन्हीं उपदेशों और बादशों को व्यवहृत करें और कठोर कर्म के मार्ग का . वरगाकरके. जो ज्ञान मार्गसे कहीं क्या-पक और उच्च है, पाकिस्तान तथा उसके समर्थको की जुनौती सद्यः स्थीकार करें। इम न देवल जुनौती स्वीकार करें, वरन उनके दांत खड़े करने के निमित्त भी क्षप्रसर हो जायें। काज हमारे सम्मल गम्भीर परिस्थिति । इमें नष्ट करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई तथा कार्यान्वित की बारही है। सोचा यह गया है कि मनलिम शान्साधियों को बापस मेजकर हिन्द को ऋषिक से ऋषिक पंच-मागियों से भर दिया जाय । फिर सिध के लाखों श्रीर पूर्वी पाकिस्तःन के शा करोड़ हिन्द सिखों को उद्वासित करके तथा उन्हें हिंद भागने के लिए विवश करके उनकी पनः बसाने की समस्या में दिन्द को बरी तरह उलभन्न दिया जाय। नेहरू ची ने हाल में बताया ही या कि यह समस्या उत्पन्न हुई तो वह हिंद को घराशायी मी कर दे सकती है। इसके बाद हैदरा-बाद के निवास की उत्तरी मदास की मांग अपना रंग लाये और फिर रक्षाकार. नेशनल गार्ड शौर पाकिस्तान सैनिक सभी मिलकर हिन्द की नेस्तनाबूद कर दें। स्पष्ट है कि जैसे पाएडवों के लिए कौरवी से लड़ने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं रह गया था वही बात हमारे सम्बन्ध में मी आज है। पर साथ ही यह स्पष्ट है कि हम व्यामोह छोड़ दें तो प्रधा-पत्र की माति इनारी भी विजय प्रव है। हिन्द के प्रत्येक नागरिक और इस देशा के सब से बड़े तथा सम्मानित नागरिक वेहरू वी सेहमारा यही निवेदन और अन् है। भाष इमारा एक डी संकल्प डोला चाहिये श्रीर भगवान कृष्या के शब्दी में वह होना चाहिये -- 'तस्माद्य ध्यस्व भारत ।' झर्यात् -- 'इसलिए हे.अर्जन. त् यद कर।

श्राज देश के सामने विरोधी द्वारा बार बार पेश की जाने वाली रुमस्याओं पर भारत सरकार को जो दृष्टिकोण है, उसकी भारतोचना ससार सम्पादक ने अपने पत्र में को है। बहुत सन्भवतः यह विचार अनता के एक भाग की मनोदशा को प्रकट करते हैं। इस किए वह लेख यहां दिया जाता है -

देशा में भीतर और नाइर चारों कोर शत्रु ही शत दिखाई देने लगे हैं और प्रायः ऐसे शत्रु को इमारे ही स्वजन रहे हैं प्रथमा है। यह सच है कि ये दुर्जन क्यीर दुष्टजन हो गये हैं। यह भी सत्य है कि इन्हें बल्याका और अध का मार्ग नशें दिखाई दे रहा है और ये निरंतर विनास के पर्यपर अवतर डोते कारहे हैं। इन्होंने ऐसी आन्त भारका बना रखी है कि इमारे विनाश में ही इनका अने कौर समृद्धि निहित है। कौरवों की भांति इमारे चहित में ही ये भ्रपना परम वित समझते हैं, यह प्रकृत है। देदरा-बाद राज्य में शत्त्र परिचालित करने वाले. पूर्वी बंगास में प्रतिशामी राज्य के छवा-लक, शैनिक और राज्याधिकारी बादि स्राय बहुत महत्वाकांद्वी हैं। इस शाति व समझौता चाइते हैं। ये भी हमारे समान प्रपने राज्यों में सुखी समृद्धिशील श्रीर वगत् में कीर्तिभ्यवा फहराने वाहे बर्ने, पर वे सड़ने पर तुल गये हैं। साद्य-विक सम में इमारे रहने और भीने के **लिए सुई को नोंक** भर भूमि भी नहीं रहने देना चाहते । हमारे वर्तमान राष्ट्रीय व्यामोह का यही प्रकृत स्वरूप है । रिवरी हों वा बिना, अथवा नाविन्हीन, सभी डंके की चोट झाने दिन नह घोषखाँकरते फिर रहे हैं कि इस अपने शतु हिन्द को

जिसे स्नाति और व्यामोड में पड़कर ऋर्जन ने ऋपने अथे का मार्गसम्भ लिया भीर जिलका आअय हाज इस राष्ट्र ने हो रखा है। गीता वास्तविक श्रानागर के रूप में श्राच भी हमारे पास है, क्रीर सम्भवतः तब तक रहेगी सब तक इम इत बगत से नामशेष न हो बावेंगे। गीता भी है भीर उसकी प्रेरवा शक्तिभी है, पर उस प्रेरणा को प्रद्या करने की इमारी शक्ति जैसे कुविटत हो गई है। वस्तुतः हम ब्राप्त सन कुछ केवल पत्रियम के हाथ से ही ब्रह्मा करने के इस्यस्त बन गये हैं। इस्पनी भी कोई वस्तु मध्य करना चाहते हैं; स्रथवा करते है तो पार्श्वाला वगत के ही हाथों से । इमारी इस मनोदशा का इमारे ही एक दिग्गन विद्वान ने उस समय बहा सुन्दर विश्लेषक कर दिया धन डाक में मोस्वामी दुशासीदास भी के बन्म स्थान पर प्रपने भाषका में उक्त मार्क्सवादी महापडित श्रीर साहित्यकार ने बतलाया कि तुलक्षीकृत रामायम् का महत्व उन्हें उस समय कात इका वय रूसी विद्वान श्री बारानिकोच ने 'बन-साहित्य' कहकर रामावन की प्रशंसा की । हम सत्य को न देखने, इवा में उक्ते और श्रतिवाद के मार्ग पर चक्रने के क्रम्याधी बन गये हैं। क्षतस्य व्यामोह दूर करने का एक गाय

# ★ पुत्रदा ★

(शर्तियापत्र उत्पन्न करने की द्वा) साधारमा स्त्रियों को 'पुत्रदा' से पुत्र होवेगा ही। परन्तु जो बाम्त हैं ऋथवा बिन्हें श्ररसे सेरबस्वला होना बन्द हो गया हो, उनको भी श्रतिया पुत्र उत्पन्न होगा। हबारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र पाया है और बाज तक किसी को भी इताशा नहीं होना पड़ा। यदि आपको पुत्र की इच्छाहो तो एक बार पर्श्चा श्रवश्य कर कर देखिये पुत्र न पाने पर दाम वापसः ।

पता - श्रीमती रापप्यारी देवी नं १ भे कतरी सराय (गया)।

चाइँ प्रतिशापत्र लिखा लीक्ये मृत्य ५)

# वायबाहिक उपन्यस— \* ग्रात्म-बलिदान \* अन्तर

[ गतांक से आगे ]

रामनाथ लाना लाकर, हाथ वोछकर उत्स्वतापूर्वक चम्मा से नोस्ना---"क्षो । ग्राव बादाया खा-पीकर विश्कुल त्रव्यार हो गया, नताक्रो, क्या नास है।" चम्पाने सद्धेर में विल्इल सीधे ढंग पर विवाह का प्रस्ताय सामने रख दिया। रामनाथ उसे सनकर मन-डी-मन कितना प्रसन्न हमा होगा, इसका पाठक श्चनमान लगा सकते हैं। परन्तु उसकी तुरत-बुद्धि ने उनके कान में धीरे से कहा कि एकदम प्रसन्नता प्रगट करता ठीक नहीं। इसमें हेटी हो खायेगी। शान बमाने का यही समय है। चेहरे को ब्रत्यन्त गम्भीर बनाकर बोला -- "हं! तो यह बात है। मैंने तो सुना था कि सरका विवाह करना ही नहीं चाहतो, स्या उतने बाब बापनी राय बदश ली ?"

चम्या ने उत्तर दिया — "हां, ग्रब तो वह मान गयी है।"

श्चन तक नहीं मानो यो, अन [क्यों मान गयी। श्रन मानने का क्या कारण हथा। रामनाय ने पूछा।

चन्मा बोली — "बाब तक उसका इन्कार भी ठीक ही था। बन तक कोई भोग्य बादमी न भित्रे, तब तक हम भी तो पूरा कोर नहीं दे सकते। उन्में देखकर भेरे दिल में तसब्बी हो गयी कि इस सन्तम्ब से बिटिया को ग्रस्त भिन्ने गा। मैंने पूरा कोर देकर-करा, तो वह मान गयी। ब्राम में ग्रुप-कार्य में देर नहीं करना चाहती। द्वाम मंत्री दें हो, तो विवाह की तरगारी बारमम की बाय।"

रामनाय एक च्या तक चुप रह कर व्यंगमरी वाची से बोला — "ब्रीर बंदि मैं स्वीकार न करूं तो"

चम्पा पर मानो बज्र गिरा। उसने बह कल्पना भी नहीं की यी कि रामनाय सरला से विवाह करना स्वीकार नहीं करेना। उसे ऐसा प्रतीत होने सगा, मानो पानी में देर तक दुवकिया खा कर, बाब ब्रान्त में वह नदी-तट पर अक्रके हुए ब्रह्म की शासा की पकड़ ने में सफल होगयी, तो किसी ने कुल्हा दे से उस दुख कातनाकाट दिया। वह स्तब्ध सी रह गयी। तब रामनाथ ताली पीटकर जोर की इंसी इंसता हुआ वाला -- वस, इतनी सी इसी से घदरा गर्यी । भला दुम्हारी इच्छाको में कैसे टाल सकता हुं, मैं तो देख रहा था, कि मेरे इन्कार करने का तुम पर क्या इतसर होगा। सचयुच स्त्रियों का दिज्ञ बहुत कमजोर होता है।"

"तुमने बात ही ऐसी कही, तिवारी

बी | भला कंई ऐसा मी मजाक करता है | अगर तुम्हारी बात बिटिया सुन लेती, तो क्या होता :"

चम्पाको बह्मालूप नहीं वा कि सरलाकमरे के बन्द दरवाजे के पीछे साडी हुई स्व कुछ सुन रही है। यह रामनाथ की बाद सुनकर बे-शेश होते होते बची।

चन्मा की बात का रामनाथ ने उत्तर दिया — "और नग होता, पहिला। बात सुनकर रोने लग बाती और दूखरी बात सुनकर हंस पहती।"

चम्पाद्मव कुछ, शान्त हो गयी थी। बोली — "तो बाद दर हा गयी। मैं सबसे कह दूं।"

रामनाय ने गम्मीर बनने की चेहा करते हुए कहा — ''बह तो ठीक ही है।'' परन्तु स्या यह भी जरूरी नहीं कि मैं स्वयं सरक्षा से इस विषय में बातचीत कर लूं।''

चम्याने कहा — "बह तो सब कुछ मुक्त पर छोड़ चुकी है। बाब उससे पूछने से क्यालाम !" है कि विवाद की बातजीत चलते हैं।
"तनकी वाले को किर छुड़ बाता जाहिय,
कोर उसे दर बात में बनना जाहिय।
ज्यामा मी राममाथ के कोता ग्राज्यों को
पीकर शास्त्र-माथ से कोता — "तिवारी
की। ऐसी कोई बात नहीं। सराला किसी
काम में लगी होती, हवस्तिए नहीं का
सक्ती। काम-बाब से निवर हैती, तो हुम
उससे वातजीत कर सेना, उसने तो बात
करने से इन्कार नहीं क्या। वह बात तो
मैंने वारानी ओर से ही कह ही। हुम तो
वार्ष ही नाराब हो गरें।

रामनाय ने इत पर कोर से ताकी सवाई, और इंस्ते हुए कहा — "वाइ मानी | इतनी सी बात से परा गयी | प्रुप्त तो पुक्ते दामाद बनाने वा रही हो । दामादों के तो बहुत बंदे—बंदे नक्तर सी सहने पड़ते हैं | भेरा भी यह नक्तर ही या !?"

चम्पाइस कायड से अप्रतिभ सी हो गयी। केवल इतना दी कह सकी, अप्रुक्ता, तिवारी की अब आराप आराम

बेद्द में कर्मीदार गोपालकृष्ण ध्यानी दो पहिनयों — बन्गा व रमा और ध्यानी युवदी पुत्री सरका के साथ रहते थे। सरका की इच्छा अविवादित रहने की थी। सन्त्री बीमारी के बाद गोपालकृष्ण का देहांत हो गया और बन्या ने कर्मीदार ं का काम सेमाल किया।

चन्या के जमींदारी संमाधने कीर माधवकृष्णा के उसमें सहयोग देने से उसके बड़े माई रावाकृष्ण की स्त्री देवकी बहुत जलने लगी थी। उसने कपने मोले गित के जायदाद के बंटवारे पर सहसन कर लिया। वंटवारे से ही सन्तुष्ट न होकर देवकी ने चन्या और सरला को उद्दाने का सदयन्त्र किया। विहार मुकम्प के वाद सेवा के लिय काया हुआ रामनाव चन्या के परिवार से चहुत हिल भिक्त गया था। उसके ठीक समय पर वह पढ़यंत्र कास्प्रक होग्या कीर सरला से रामनाथ के विवाह की बात चलने क्यों।

रामनाय ने : कोर देकर कहा —
"वाह, मामी पद भी कोई बात है, क्या
वरता कोई त्यार की मूर्ति है को अपने
विवाह के उपन्यन में भी वातचीत नहीं करेगी
वया में ही अब ऐसा खतरनाक आदमी
हो गया हूं कि वह मेरे जानने आयी तक
नहीं। यह तो बहुत ही गवारन की
वात है।"

चम्पा रामनाय के स्वर की कर्कचावा से बहुत पबरा गयी। यह खोचने कार्या कि तेव होने की कोई बात तो यो नहीं, फिर रामनाय इतना कुक्क क्यों बहु गया। पहले तो मन में ब्राचा कि रामनाय को कोई सब्द बात कह है, परन्तु भारत में कह बी वातों के स्वामाविक दक्ष्पन ने उसे इबा दिया। हमारे देश की यह प्रया की किये। काम-काज से निवटकर सरका दुमसे बासचीत कर केगी।

[ 2 ]

पामा और रामनाव की विवाद

सम्मा और रामनाव की विवाद

सम्मा रामनाव और करवाद बहुत-सी

पींचें हुईं। रामनाव और करवा में

प्रस्तुत सम्माव और करवा में

प्रस्तुत सम्माव और करवा में

प्रस्तुत सम्माव के सारे में बातचीत हुई,

सरका ने रामनाव के सारे के स्वकृत भागी

कहा दिया है, उसे मेरी इच्छा है। वो कुछ मामी

कहा दिया है, उसके स्रतिरिक्त में कुछ

कहा नहीं चाहती। यब रामनाव मे

यह कहा कि 'देखों, लुद सोच सम्माव मे

सारे के स्वस्तु में सा बाने के सारव्य

वर वालों से मेरा सम्मन्य मिन्कुम हूट मार्थ है। वांवारिक हिंसे हैं हर समस् रुवेचा निर्धन हैं। वांबिक सम्मन्य के के सामने में रुवालां के साम को हेल समस्ता हूं। लून विचार कर लो, कहीं देसे रुकड़ सादमी से सार्थ करने कर हुए के का गों।' तो करला ने उच्छर दिया कि 'मैं वह सब कुक्स बानती हूं, मुक्ते सीर कुक्स नहीं चाहिये। मैं तो मार्मी की रुक्क्स नहीं चाहिये। मैं तो मार्मी की रुक्क्स नहीं चाहिये। में तो सार्मी की रुक्क्स नहीं चाहिये। से तो

चमा ने सम्बन्ध की स्वनाक्ष एक पत्र माधवकृष्ण को भिवताया, विसमें उसे वेस्ट्र झाने को सिक्साया। उस्त में माधवकृष्ण ने केसस हतना ही सिक्सा—'इत विषय में पुन्ने कुछ, नहीं क्या है। झाप बेता उचित सममें, करें, प्रके वहीं मंत्रूर है।

इन सब बेढंगी बातों से पहले तो चम्पा बहुत घनरा गयी और किंक्त व्य-विमृद्ध सी हो गयी। परन्त स्विष्क विचार के अनन्तर वह इस परिवास पर पर्धवी कि यह सम्बन्ध हो ही बाना चाहिये। सरला ने बड़ी मुश्किस से विवाह के सम्बन्ध में 'नहीं' कहना छोड़ा है। राम-नाय अञ्चा आदमी है और बनर्दस्त भी है। ऐसे दामाद से विरोधियों का सामना करने और बभीदारी को सम्मा-लनें में भी काफी सहायता मिखेशी। इन सन नातो पर चम्पा और रमा में बरस्पर परामर्श हुन्ना। जन्त में वे इसी परिश्वाम पर पहुंचे कि रामनाथ से सरलाका विवाह शीम से शीम हो जाना चाहिये। इस में देर समना प्रच्या नहीं।

बन बह बात उठी कि रामनाब व्यपने विता और क्षम्य सम्बन्धियोंसे विवाह के सम्बन्ध में धनुमति हो के. तब पहले तो रामनाव इस पर आग्रह करता रहा कि किसी से अनुमति सेने की न्यावश्य-कता नहीं है। परन्त्र चम्पा और रमा के बहुत बल देने पर उसने घरवाओं को विवाह की सूचना निश्चित समाचार के रूप में मेची। क्रिक्श कि 'मैंने बैसार की बमीदारिन शीमती बम्पादेवी को सुपुत्री धरता देवी से विवाह करने का निरूचन किया है। आप स्रोग शिक्तिये कि यहां बाने की सुविधा कर होगी। यदि सम्भव हुआ तो उसी के अनुसार विवाह की वारीलें नियत की बार्वेगी।' रामनाय के पिता को पहलो तो यह पत्र पाकर बहुत रंग हुआ। शादी तय कर ली और इससे पुछा भी नहीं। यह बात सभी घर वालों को बुरी सगी। परन्तु करते क्या। समं-नाय संदा से ऐसा ही रहा। अपनी

शिख्यालय वन कारेंगे। जेलाशीवन में

सचार सम्बन्धी कहा चित्र नोचे दिये धाते

# पहला कदम

किसी समय भारत के जेससाने - मरक से भी बुरे वे, क्यों कि जेल का **छह**ेर्य केवल माच अपराची को दरह देना था। उसका सुधार करने की कराई इच्छा भी शासकों को न थी। इसका परिवाम यह होताया कि जेला में १०-१२ साल रह कर कैदी में सुवार की तो बात हर वह और भी बोर अपराधी बन बाता था। को ब्राइमी जेल के दूषित वातावरका में बितना अधिक समय विवाता था, उतना श्रविक वह दुष्ट, श्रापराची और कृर चनकर निश्वतवा था !

लेकिन धन जेल का उद्देश्य बदला कोने को बबाय झपराची का सुचार करना है। इसकिए केरी का पढाया सिखाना जाने लगा है, उसे स्वास्थ्य और सफाई की बातें भी बताई जाने सागी हैं और वसे बच्छा नागरिक बनाने के खिए प्रवस्त फिया थाने सगा है। सभी शुरू-बात है। बढि इस दिशा में प्रयस्त नारी अपराध नदाने में सदावक न होकर सन्चे

रहा तो भाशा की बा ककती है कि जेल







माफ रहने वाले कैंदियों को नये कपड़े इनाम में दिये जा रहे हैं।



कैदियों को जेल में अध्यराभ्यास कराया जा रहा है।

सफाई और भनननपाइन से रहने वाने कैंडियों को नया जुला इन।म दिया जा रहा है।

मनमानी करता रहा। घर वाले भी उसकी स्वच्छन्दता के आदी हो चुके थे। श्रन्त में बहुत से विचार-चर्वश के पश्चात् रामनाव को सिखा गया, कि सम्बन्ध का निर्माय कर तीने से पहिलो इस से पूछ तेते तो अञ्चाया। अस्तु अपन तुमने निश्चय कर ही लिया है, तो तारीख का निश्चम भी अपनी सुविधा से कर लो। और उसकी सूचना भी हमें क्षेत्र हो। उस अध्यस्य पर कोई न कोई बहां से पहुंच बायेगा ।'

कुल प्रया के अनुसार सम्बन्ध की सचना सरवानपुर को भी मेबी गवी। वहां से जो उत्तर मिला, उतका झाश्चय या था कि रामनाथ तिवारी हमारी बाति का नहीं है, उसकी वरह-तरह की बदनामी भी सनी गई है। इस कारच इम लोग इस सम्बन्ध से सहमत नहीं है। यदि फिर भी वह सम्बन्ध किया गया, तो हम बोध उसमें शामिल नहीं हो सकते ।

इस तरह मामला बहुत उसक्तदार वन गया। यदि साधारकास्त्री होती तो चम्पा प्रवरा वाली । परन्तु उसकी कोमल प्रकृति के पदें के नीचे बाहद इच्छा-छपी हुई थी. उसने उसे सहारा दिया. वह श्रपने निश्चय पर बमी रही। विवाह की बातचीत चलने से तोन महीने परचात् वैलुर में विवाह सम्पन्न हो गया ।

विवाह में बन्या-यत्त की छोर से को कुछ करना ब्रावश्यक था, सामान्य रूप से वह सभी कुछ किया गया। ऊपर की धूमधाम श्रौर होन-देन केसबरिवाज पूरे किये गये । परन्तु यह सभी ने श्रनुभव किया कि उस समारोह के झावरबा में द्धपा हुन्रा एक विशेष स्तापन है। कन्या-पञ्चके प्राधिकतर निकटसम्बन्धी द्यनुपरिथत थे। माधवकृष्ण उपस्थित या, परन्तु क्षगभग दर्शक रूप से । उसके इत दल को देख कर चम्पा और रमा को भी लोद हुआया। उपनर सरकानपुर

वालां का ता सक्रिय ग्रसहयोग था। न फेबल इतना ही, कि वहां से कोई विवाह में सम्मिक्ति होने के लिये नहीं स्नाया, बहां के एजेन्टों ने चम्पा, रमाधीर रामनाथ के सम्बंध में तरह-तरह के भ्रपवाद फैज़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन लोगों ने रिश्तेदारी का इक इतनी बच्छी तरह बादा किया कि सरला को भी ब्रक्कता नहीं कोबा। उसके बारे में भी तरह तरह की प्रकाहें फैलावीं।

राधनाथ के सम्बन्धियों ने अपनी नाराखगीको निष्किय प्रतिरोध तक ही परिमित रक्खा । उनकी श्रोर से एक कुद्ध महाशय, जो नहत दूर के रिस्ते में रामनाथ के चचा लगते थे, कुछ थोड़ा सा सामान लेडर विवाह के ऋवसर पर पहुंच गये थे । उनका धानान ऋाने का सचक ग्रीर शायद उससे भी बढ कर नाराचनी का सचक था। इतना चरूर मानना पढेगा कि बढ महाशय ने सरबा-

नपुर वालों की तरह यश में बाधा डालन का प्रयत्न नहीं किया।

माधवकृष्या विवाह से पर्व ही ब्रा गयाथा। बह कार्यों में थोडा बहत सम्मिलित हो कर घर के बुजुर्ग के स्थान की पर्ति करता रहा, भरत रहा कळ श्चनमना ही। इस देख च ह हैं कि वह इस सम्बन्ध के यहां में नहीं था। स्नात-पात का तो उसे बहुत ध्यान नहीं था, परन्द्र तिवारी की प्रकृति को वह प्रसन्द नहीं करता था। रामनाथ की प्रकृति जेष्ठ मास के अपन्तिम दिनों जैसी थी। उस में आपी उटने में देर नहीं लगती थो। माधवकृष्ण ऐसा भी ऋन्भव करता था कि चन रामनाथ निसी काम के करने पर द्वल भाता है, तो फिर दूसरे की भावनाओं या रुघः की भलाई या बुगई क परवाह नहीं करता। माधवकृष्ण का विचार या कि इस

शिष पृष्ठ १७ पर ]

# तोष की हाथी बागड

बहिया चाय वार्जिलग प्रारंत पैको



ए० तोष एगड सन्स कलकता।





# ठगों से ठगे हुए

कमकोरी, सुली, श्रीम पतन व स्व-पनदोष रोगों के रोगी हमारे यहां शाक्ष्य स्वाल करात्र कीर लाम के बाद हरव हैवियत दाम दें और लाम के बाद हरव कपना दाल बन्द लिए के में में कहा प्रस्त कलाह लें। इम उनके अपने उचार के साथ उनके लाम के लिए अपनी १ पुस्तक "विचित्र गुत गास्त्र विक में चना दवा लाये उपर लिले रोगों को पूर्व इनने की जा मान विविद्या लिली हैं और वो सन्दर्भ में गर्यनंगेक्ट से बन्त होकर जदालत से खूरी है पुक्त में व देंग, परस्तुपत्र के साथ तान साने के टिस्ट मेंसें।

हा॰ वी॰ एस॰ करया अव्यवस्त रसायनघर १०२ शाहजहांपुर स्॰ पी॰

# GOVT १००) इनाम REGD

में सर्वार्च सिद्ध यन्त्र प्राचीन श्रमित्रों के बर्द्धल देन प्रत्ये स्वार्च मात्र के हर बार्य में विद्ध मिलती हैं। कठार से कठार हरवा वाली रही बार्ड मात्र के हर वाली रही बार्ड मात्र के हर का वाली बा। हरके भाषा चरे का में कि का वाली कर का वाली का वाली के का वाली के बार्ड में वाली के बार्ड में वाली के प्रतिकार मर्गाण करान हरें के वीरक दिख्याना है। वेरा-पदा सावत करने पर १००) इनाम । मूल ताना शा। वाली बो, जोने का लगात है। के का

भी काशी विश्वनाथ आश्रम मं॰ २० पे० कतरी सराय (गया)

### ़ १००) इभि**सि** सर्वार्थ सिद्ध बन्त

प्राचीन मुश्यिमें की क्ष्मुतः देव इरुके चान्य मात्र से दर कार्य में कि हिस सिमती है। कटोर से कटोर हरव वाली भी वा पुरुष मी क्षायके क्या में का वाचित्र सिमती है। कटोर मात्रोदय, नीक्सी, क्षम्द्रमें कीर स्वाध्य में कि सार्थ में क्षम्य में कि सार्थ में कि सार्थ में की, एमें जा में वाल एसे नव्या मात्रों की शांति होती है। क्षस्थिक प्रयोग कम्मा सूर्य को देनक दिल्लान है नेफा-दा लादित करने पर १००) इनाम । मूक्त तांवा २॥) जांदी है), सेने का स्थेक्त रूपे रूप

पताः — सुधाशक्ति कार्यागय पो॰ कतरी सराव ( गया )

# सुपत

नवपुष्कों की सबस्या तथा कन के नांस को देखकर मारत के पुष्कित्वताल वीक कियाराज कारान कर्यां गी०ए० (स्वर्ध-पद्म प्राप्त ) गुरू रोगों की स्वयुक्त की पहिला करते हैं कि रही पुष्की तकन्य गुरूर रोगों की स्वयुक्त की प्रविधा के लिए पुष्त ती बाते हैं लिकि निरास रोगियों को तकन्न हो वाने सी प्रयोग निरास की सिवार प्राप्ति हों निरास रोगी के सिवार कार्येंगी, होंना कार्यों हिस्स में सिवार कर सा हु; क्षाने के टिक्ट सेना कर सीपियां प्राप्त कर तकते हैं। पूर्व विवस्त के लिए हुए सी सोमें की पुरास कर उन्ह हैं। पूर्व विवस्त के लिए हुए सी सोमें की पुरास कर टिक्ट से सा कर सीपियां प्राप्त कर उन्ह रहर हुए की सोमें की पुरास कर टिक्ट सिवार प्राप्त करें।

# 66 मेहमान आ गये...



सुसी बीर वरोडावमी हासिल करने के लिये करोड़ों व्यक्ति वाय पीते हैं। कितने अफसोस की बाव है कि बहुत से चाव पीने वाले हतना भी नहीं बानते कि अच्छी चाय कैसी होती है वा कैसे बनाई जाती है। अच्छी चाय बनाने में कोई विशेष सर्च वा वक्तोफ नहीं होती; सिर्फ पांच सरल निवस सानना काफी है। अक्षेत्र पैसों की पूरी कीमत और चाय का पूरा स्वार लेना हो तो इन निवसों को बाद कर लीजिये और पर में उनका हमेशा पालन हो इसका क्वाल रक्तिये।



पौच सरल निबम

१. विस्तं ताजा और धीरण बीला पानी जीवने । २ त्या के बतन को पहले गर्म कर लीविने । ३. वर व्यक्ति के लिये एक समय बीत एक समय बत्तंन के लिये ऐसी नाम शक्ति । ४. तीन से पानी मित्र एक सम्प को बीलने (निक्रों । ५. एम पाले में स्थानकर नाम जी नाम अगरेजा, स्थान बत्तंन मामक पुस्तिका अगरेजा, सी माम में क्षिम मा स्थान कियों भी माम में क्षिम मा स्थान कियों

हिन्दी, बंसक, उर्द वा तारिन किसी से साका, उर्द वा तारिन किसी भी भाष में किसकर, इंग्डियन टी मार्केट एक्सर्रेन्सन बोर्ड १०१, नेताजी से मार्बेदन कर सुपस मंगाई का सकती है।

\*

( M. 30)

साहित्य परिचय परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ का माना भावस्यक है, अन्यथा केवल प्राप्ति-व्यक्तिर किया जायगा। — सम्पादक

कोई व्यक्ति सोवियत राज्य प्रवासी के मुक्त-विद्धान्तों से सहमत हो या न हो, तमे बह तो मानना ही पढेगा कि होकि-बत राज्य में रूप ने शिद्धा और डिल्प के क्षेत्र में ब्राहचर्यवनक उन्नति की है। क्रिस्ता को व्यापी और उपयोगी बनाने में कल की सोवियत सरकार को कदशत सपलता मिली है। शिश्र-शिका से नोकर विश्वविद्यासय तक की शिद्धा में नबी स्कृति ज्ञा गयी है, विससे वहां के बनपदों में साद्धरों की सहया 🖳 प्रति-शत तक की पहुंच गयी है स्त्रीर ७१ प्रतिशतः से कम तो कहीं भी नहीं । सोवि-यत कत के जिल्ला सम्बन्धी सिद्धान्त क्या हैं भीर जसका प्रयोग कहां तक सफस हमा है - इन दो प्रश्नों का संचित परन्त स्पष्ट उत्तर इस पुस्तिका में दिवा है। अप्रमुखादक का यह लिखना सर्वधा नीक है कि 'ब्राब के हर विग्मेदार और बायत नागरिक को यह पुस्तिका पहनी ही चाहिये। खास कर शिचा-वैश्यामी, सास्कृतिक संस्थाओं और रचनातमक कार्य-कर्माद्रों के लिये इसे पदना क्रेमियार्थ हो साता है।

वरुषा की नौका — ( द्वितीय भाग) केलक—भी प्रियतन वेदवाचस्पति । प्रकाशक — गुब्कुत कागड़ी विश्व-

-- इन्द्र

[ युह १५. का शेव ] सम्बन्ध से परिवार को युख नहीं गिरोगा। परः तु चम्पा की स्थ्या कीर राम के साम्रह के सामने उचने विर कुम्ब दिया। इत प्रकार करती धूनवाम, परन्तु शान्त-रिक कोसकीयन से कोतियों की बताई हुई ग्राम-बड़ी में रामनाय कीर करता म्ब विवाह हो गया।

त्रिय पाठक, अब हम आप से कुछ समय तक खुटी चाहते हैं। इस क्यानी का आनित परिण्डेद हैं। उतने विवाह के साथ बीचन के मम्मीर शगर में एक सम्बा खुलांग सगर है, बिस में यह घटनापूर्व बीचन सम्मार शाम में यह घटनापूर्व बीचन सम्मारकातीन खुपे को सरह सीन हो क्यारा। इस सन्तिम परि-कुद्ध के सिए साथ को कुछ प्रतीचा करनी पढ़ेगी।

बेट के देवताओं में वस्ता देवता का अपना एक स्थान है। विविध चेटा के वरुष-एकों की, बिन समस्त सुक्रों का देवता वरुव है. उनकी न्याक्या करने के तिए गुरुकुत संगड़ी के शाचार्य एं। प्रियमत भी ने यह प्रत्य जिला है। इसका प्रथम भाग कई क्यें एवं प्रकाशित हमा वा । द्वितीय माग में ऋग्वेद के तीन और सर्थवेदे के पाल वस्ता सकी की विस्तृत व्यास्था है। वस्थासकों में मक्रियास का सन्त सोत वहा है, इस शिए इन सकों के मन्त्रों के गम्भीर चिन्तन से बाज्यारिनक शान्ति प्राप्त होती है। ज्ञान की प्रयेखा मक्ति से ब्राध्या-लिकता सचिक हरयंगम होतो है। इसी कारश ये सक्त काव्य की टांष्ट से भी सरस और ऊचे हा गये हैं।

प्रस्तुत प्रस्तक के क्षेत्रक वेदिक साहित्य के विद्वान हैं। उन्हें इत सम्बन्ध में प्रात्मशिश्वास भी कम नहीं है । व्यथनिय के प्र/१ सुक्त की व्याख्या करते समय प्रनेक व्याख्याकारों ने सक की ध्यरम्हताव दुर्वोधता के कारख अपने को झरमर्थ पाया है, परन्तु आचार्य प्रियमत भी को यह विश्वास है कि वे ऋषि दबानन्द की प्रदर्शित प्रदर्शि वर चलते हुए इस सुरू की पर्शत सरल और सुबोध व्यास्था करने में समर्थ हो सके हैं। लेखक का दावा है कि वरुख देवता परमारमा से मिन्न कई शक्ति नहीं है. वरुख परमारमा का ही एक नाम है और उसकी नौका उसकी शानपूर्वक भानत है. जिस पर बैठकर मानव इस संसार सागर को तैर सकता है। वैदिक स्वाध्याव प्रेमियों के लिए यह पुस्तक आयश्य र्धप्रदक्षीय है।

काली छाया - के लंका — अीमती रामेरवरी गर्मा। प्रकाशक — चन्द्र-कुमार शर्मा, करल पन्तिशिंग शाउन, १५ कटरा प्रयाग। मुक्य शा≔)।

दिन्दी में किन महिलाओं ने कहानी चेत्र में प्रदेश किया है, उनमें श्रीमवी गोन्द्रचरी शर्मा मी हैं। प्रस्तुत पुश्तक में उनकी नगर चनय पर किल्ली १० कहा-नियों का चमह है। जात्र चमान की नियारपार, मनोस्त्रा जी र जारशों में कहानी तो मानव-हृदय का प्रतिदेश है, इस्तिए खाब की कहानी की विचार-दिशा भी न्तन होती का रही है। प्रस्तुत पुग्तक को कहानियों पर भी उनकी सुम बसामित है। प्रेम जीर विवाद निका-सिस क्यार्ट, है, उनकी कवाई से इन्कार न करते हुए भी एक को प्रोम करने और दसरे से विवाह करने का समर्थन बैसा कि सारे वे किया है, कहां तक उचित है. बह एक विवारखीय परन है। परन्त प्रायः कहानिया सन्दर है। उनमें भाव-अधानका अधिक है, घटना का कीत्रल कम । काली कावा में घक दरिव पिता की इक्जीय स्थिति और विवश होकर वेज्याको अपनी सक्तार सङ्की वेचने का चित्रमा अस्यन्त हृदयमाही हुआ है। 'नारी' में नीहार के द्वदव के संवर्ष का चित्रस्य अच्छाहमाहै, लाससा भीर वासनापर धन्त में उसने विषय पास्ती है। 'ब्रपमान में' इद्ध पति के स्रोभ, सरोज की विवशता स्रोर उत्तकतापूर्वक विनोद की प्रतीचा और समय ब्राने पर उसका तिरस्कार तथा अभा के विवाह व मात्रत के प्रति तीव विरक्ति स्रीर बाद में मन्त्रत्व की दुर्दान्त प्रमिलाया प्रादि मनोरंबन श्रीर मनःस्थिति के चित्रवा के श्रास्त्रे नमूने हैं। भ्रन्य कहानियां भी ण्डनीय --- **क** 

बापू की बात — लेखक — औ दामोदरदाव स्वयंक्षेत्रवास । प्रकाशक साहत्य-सदन, चिरगाव (फासी) । साहब १<u>०×२०</u> प्रष्ठ सस्या १०० । मूरा १

१६ ६पमा ।

बायू ( महाःमा गान्बी ) के विषय में श्तिना साहित्य प्रकाशित हुआ है, बा पावि स्तर उनके रावनीतिक प्रानुया-क्यों का जिला हुआ है। सम्भवतः यह प्रथम पुस्तिका है को उनके एक ऐसे प्रोमी ने जिली है, बिसकी द्वि गंबनीति की अभेदा समाव स्थार में अधिक है। क्षेत्रक को दो बार ब्रापने घर म॰ गांधी का क्रातिका करने का शौधारय प्राप्त होने के बातिरिक्त, बान्य भी बानेक बार उनके सम्पर्कमें बाने का बावसर हजा था। प्रस्तुत प्रस्तिका में उसने ऐसे श्रवसरी पर स्वयं म० गाची के भोवन विषय में बो देला या अनुभव किया, वही सरहा मामा श्रीर सरल शैली में लिख दिया है और इसीकारका इस पुस्तिका का प्रत्येक पृष्ठ इतना मनोरंबक तथा शिखा-प्रद है कि उसे पहने में कहानी का या प्रत्यद्ध बातचीत सुनाने का सा आनन्द मिलता है। म॰ गांधी को, उनके श्रीवन को, उनके विचारों भीर भादशों को समझने में इस पुस्तिका से मृल्यवान बहायता निज सकती है।

स• नौ॰ इसारा भारत—(माविक पत्र)— चंगादक और पकाशक—श्री बी॰ मुकुर्वी गुंबन, १० रतनसास विविंग, रामनगर नई दिल्ली। मूल्ब १) वार्षिक मूल्य

विक्की से को पत्र इन दिनों नड़ी शान व नदिया गैट क्राप के शाय निककी हैं, उन में इस पत्र का भी स्थान है। शुक्त ग्रुक्त पर मण्ड को तिरंगा चित्र है। म॰ गांची का बकेदान भारत के इतिहास में श्रात्यन्त श्रामाश्रास्म स्टान है, विश्वका दूनरा उदाहरण इस दुनिया के इतिहास में नहीं मिलता। इस सिए प्रत्येक पत्र पत्रिका पर म० गाधी का क्का जाना स्थामाविक है। यह श्लंक भी म• गांघी के अने इ पुनीत संस्मरलों, सन्दर चित्रों तथा चीवन परिचय और अदात्र लियों से पूर्ण है। वस्तु के उप स्थित करने में को नूचनता और मौलिकता है, वह प्रत्य अधिकाश पत्रों में नहीं पाई णाती। सुन्दर और नवीन दर्लभ चित्रो के संबद्ध में प्रकाशक सफल हुए हैं। दुरंगी खपाई, तथा चित्रों का ब्राइवंड दग पत्रिका को लोकप्रिय बना देंगे, इनमें छदेह नहीं। व्यपना इत्यना शीक में टिक्टो का सम्बद्ध अच्छा मनोरंबक है। मारत-प्रतियोगिता की स्म नई है। कहानियां, हासपरिशास. नाटक, कविता, एकाकी ब्राटि पाल्य सामग्री की दृष्टि से पटनीय हैं। ऐस सन्दर पत्र निकाल ने के लिए औ। गुक्त बचाई के पात्र हैं। लेकिन न्यापारिक हुए से मूल्य की समस्या टेढ़ी है। सरकार द्वारा प्रकाशित 'श्रामकल' सब इतनी कम कीमत में, को व्यापार की दृष्टि से इमेशा मारी हानि उठा कर ही रखी छ। सकती है -- विकता है, तो कोई निजी पत्र उसके गुकावले में बाबार में टहर नहीं सकता। इस स्रोर विभिन्न पत्र-संचालकों को संगठित रूप से ध्यान देना चाहिए।

'इमारा भारत' कागेट अप सुन्दर कागव बार्ट और कपाई बच्छी है।

हमारे राज्य का सही आषार भारतीय संस्कृति — ले॰ भी मुरलं घर भजुराम का, प्रकाशक — राष्ट्रीय पुस्तक भरवार ढालभियां दादरी (रिवासत बीद), मुख्य चार झाना।

पुस्तक का विषय नाम से ही स्वष्ट है। देश के बतन के कारवारें की कर्चों करते हुए निकट भूत के कारदोक्तों की एअम्भि प्रदर्शित की है कोर क्रान्त में राष्ट्रीय एकता का काबार भारतीय संस्कृति को सिद्ध किया गया है।

चकच≀स्

१५०) नकद इनाम

गारंटी पत्रसाय मेजा जाता है पता:--भाषाद एन्ड फं॰ रिकटर्ड, (ग्रसीगड)



का २४ घटटों में स्वारमा । तिच्वत के छन्यावियों के दृश्य कर ग्रुत मेद, हिम्मस्स्य पर्यंत की कंषी चीटियों पर उत्पक्ष होने वाली सार्ची सामस्याद्धियां कीर पामस्स्य के दवनीय रोगियों के तिने सामूत्र सामस्याद्धियां कीर पामस्स्य क्या — प्रमुक्त प्रमुक्त कारूर दालकट्टों किमी का हमरावास हरिहा।



ावृक्षा आत्, आठ क.सरली व स्त्रेक्षसम्ब के सीव पूर्वेट-रतेल इस्त कम्पानी चौचनी चौक तेतृती। राजपुतामा के सीव पूर्वेट-राज रताम बीच्य सम्बद्धार, चीदा रास्ता, बचुर । सक्य सारण के सीव. एकेंट-बृह्द चीवण सम्बद्धार, ३६ केंद्र रोड. इस्क्रीर ।

### १००) इनाम

गुग्त वशीकरख्य सन्त्र के बारब बन से कंडिन से कंडिन कार्य किंद्र होता है। ब्राग किने मारकी ख्यादे कर पहल इस्त्र कमो न हो, ब्रामके पात चर्चा ब्रामिशी। इससे प्राप्योध्य, नीकरी, धन की प्राप्त, पुण्डमा कीर लाटनी में बीत तथा पाड़ा में पात होता है। मूहन तथा पाड़ा में पात होता है। मूहन तथा पाड़ा में पात होता है। मूहन तथा पाड़ा में पात होता है।

> मेरवी चक्र बामम नं॰ ६ जे॰ क्तरी स्तम (मग)

### १००) इनाम

गुप्त वश्रीकरम् मन्य के पारच हरते से हिंदन से कटिन कार्य विद्व होता है। ब्राव किसे चावते हैं चाहे वह स्वय-दिश क्यों न हो, गाव चली बादेगी। द्वार भाग्योदर, नीक्षी कर, की प्रति प्रकरमा कीर सादगी में बीत तथा करीबा में वात होता है। मूक्त तांवा र) चांबी हो लोजा (१५)। मूका लावित करने पर १००) हराम है

> महानिषी आश्रम (S) पो॰ अलीगंज ( मुंगेर् )।

### १००) इनाम सफेद **बासा क**ला

कानोखे तेख से नालों का पकता वक कर कीर पका बाल फाला पैसा होकर है। कर्य तक काला रखावी रहेगा हिर के दर्द व पक्कर काला रूद कर कांखों की वयोति को बहाता है। एकाय नाल पका हो तो २॥) एकाम ३ का १॥) काणा पका हो तो २॥) एकाम ३ का १० कोर कुल पका हो तो ५) एकाम ३ का १२) बेकायता कांदित करने पर१००) इनाम, किन्दें विकास को नार१००) का टेक्ट मेव कर खार्ज विकास की

### मासिक धर्म

कर मारिक बसे नारी संबोधनी दवाई के उपयोग से बिना राष्ट्रवीस हुक हो नियमित बाता है, बहु की फर्बार दूर हो चारी है। वह रख नर्मवती को उपयोग कराये। दुस्ता फायदे के सिये तेव दवाई कीमत कर थे।

# श्वेतकुष्ट की अद्भुत जड़ी

प्रिय सकती ! औरों के भांति हम स्विक प्रसंक्त करना नहीं चाहते यदि इसके ३ दिन के क्षेप से स्वैद्धी के दाग को पूरा कारम बच्चे न हो तो सूच्य कर सत्त किस्सा हों - )॥ का टिकट मेब कर सत्त किस्सा हों । सूच्य १) !

वैद्यराञ्च कुवक्तिहोर राम नंद १४० पो० राजीनंब (वर्षेमान)

# पीकांक उन्तमान

दावों को मोती ला चमका कर मचुड़ों को मचबूत बनाता है। पावरिया का लाव हुश्मन है। शोशी॥)

ऐन्सादेहिंगकं , बाउन के क एकेव्ये की बरुरत रे—

क्मनावास एएड कं॰, के॰ डी॰ अगदीश एक ं॰ चांदनी चीक, दिखी।

# मुफ्त क्षेत्र हिन्द्र FREE

चहर की सुबरें तथा आरत विख्यात रण्डीण की अस्त्र गुजकारी-पेटेन्ड और्जाहाओं के वर्णन पत्र औरशुन्त हें से हुटकारा पाने की आधान नियमांबती आज ही पत्र विस्तृतकर वित्तर मूल्य प्राप्त कीविये । पत्रा आहोग्य कृटीर हन्द्रपुत्र शियपुरी, ८ ।.

निर्भि हिकिर न विठें स्थे या पुरुष का कोई केमा ही पुराना विश्व असम्पर्ध और स्पष्ट रोग हो. बिली इता जरें भी नष्टन हुआ हो. होग का पुरा सुकास धार विलक्ष कर पर मी पास आकत हमसे अनुम्ह स्पाइस अ जैवल स्विमें करतें हो हमने अपने अनुमन से हजारें निस हों को आधाराना किया

<sup>है</sup>. संतान चाहने वाले प्रश्नपत्रमंगार्वे नेक्स जगीतल प्रमाद जैन, <del>कर्म के उन्ह्यूनूस</del>

फिल्म-स्टार बनने की हक्ता क्षेत्र वोज पदा-किला होना धावरण है रंजीत फिल्म-कार्ट कालेज विरत्ता रे.ब ( V.D.) हारदार य॰ पी॰।

# 'सिद्ध चित्रकूट बूटी।

बह बूटी मरमें मांच में राजितिद्र जाबे किंद्र महात्मा ने राजितिद्र पर्वेत कें उपनी बा नई बना स्वाहे खाटी चार्तिका पुरानी वा नई बना स्वाहे खाटी चार्तिका किंदी पूज्यमा से एक महीने तक सेवन करते से बढ़से जारोग्य हो बाता है। एक-मास इन माना रहा। परवेल कुछ नहीं ह

गमदाता थाग इस श्रीपन के व्यवहार से निश्चक गर्मचारया हा बाता है। मूल्य ५) पूर्य विवरता के साथ पत्र सिसें।

दरस् के साथ पत्र सिस्ते। स्रासिक वर्गक चौषि

बन्द माधिक बमें को बिना कहा बारी इरता है एवं पीविष को व्यवहार इरते से हमार, पेट्स, पेट का दर्द होट क् वक्कर माना धादि को तुर इर माधिक वर्म निवसित कप से साता है। इस बीवांच का स्ववहार करने से शीम मामें भाग्या हो बाता है। गर्भवती स्ववां हुई ध्यवहार न कर, वनींक गर्मावरण के इस्टे व्यवहार करने से गर्भवात हो बाताइ है। मुक्य २)।

त्री कृष्ण अन्त्र (वि० दि) यो• सरिवा (हमारीकाम)

# विविध चित्राविल



कमान शक्यू ये तक महश्रत अपना । प्रियत गर जहुमारी एनी के लाय ज्ञाव अपनेरिका में बसने की साख रहे हैं।



ब्रि<sup>‡</sup> कड्णकरकाने म २००० ब्रास्टिन का प्रति सप्त इतवार डोती **हैं।** 



हवाई इमके कारिकड ताक्षेत्र वालेन इकेल बान क्रियम ब्रिटेन के लफ्टाने ए कमाबर हैं।



ब्रि<sup>ने</sup>न का सब से बड़ा सैन वाही क्षासुपान !



नहरों को मीब हो गई। ये खुटे कुक्क (बार प्रस्व अपया शास्त्र को सायता के किए बनावे क्ये हैं।



ब दरगाइ की निगरानी रखने वासा खब प्र म रहार

# ये इन्सान, हम हैवान

[ प्रष्ठ १० का शेष ]
उतका दिल उत्तमने कमा था। और वह
इस निकृष्ट, गन्दी जील पुक्त दे स्वपने कर मारी बोमन्सा करा क्षत्रमय कर रहा था, विश्वका और काषिक वहन कराता उतके लिए स्वस्थमय हो गया था। कर दहा कराते हैं। दे न्ये ने श्रुतलाते हुए करा —

'हमाले बाबू की....श्रो बाबू

बी।' उनने क्रास्ता दुवला-पतला शांच सर

अनन ऋरता दुनला-भवला हाण छ के पास ले बाक्ट सलाम किया — 'एक पैसा सरकार.....।'

दूसरे हां ज्ञास वह सपना हाक साने बढ़े हुए पेट के पास से साकर नोसा —

'इस पापी पेट के सिने...आहाइ बासो ]'

निमंत ने शोचा, कितनी द्वनीय रियति है विचारों की मानना उसे कपने में नाग-पाश-सी सकड़ती जा रही ची। सैने तभी उनसे पूछा — 'कुक्क फुश्कर पैसे भी केकर चत्रे हो है'

निर्मल के भावना-गम्बन शिविस पड़े, तो सचेत इका । बोला —

भीरे पास वैसे नहीं छोटी रेबगी है।

मैने कहा — 'बार नहीं निकास । वसते समय प्रम्म देते कोने की बाद ही नहीं रहीं । दर्शन तो कोने को समय हैं जहीं दर्श । दर्शन हों से सम्बद्ध हैं की को को स्थाप हैं नहीं के वक्ष हैं दिन हैं के स्वक्र के हैं दिन हैं के समय है समय हैं के समय है समय हैं के सम्म हैं सम्म ह

'कर झर । परवर दियार भूठ न बुजावे, सम दाना तीन दिन से फाका कर रहे हैं। श्राह्माह काम ही नहीं करता।'

श्रीर उसने थियदे सी कमीब के सामने वाले भाग को उत्पर उठाकर विचका केट कीरशरी वीसस्वटेंसाई नर्से युक्ते दिलाई । क्रीमन ने मरे गले से

'वरकार .. माई नाय १ खुदा कुमारी रोखी रोबगार में बरकत दे । बखाइ कुम्हें नर्नी-ची दुलहन और फूल-चा नवा गोद में खेडने को दे ।

वे क्रागे,बढ़ शैरदे वे कि कसेरू ने उसे घटा देकर कहा—

'श्ररी दूर भी इटेगी या सरकार के सर यर ही चढ़ कर बंग्होगी।'

स्रोर फिर निर्मेश की तरफ सागे बढ़ने हुए कहा — "यह पेठ पापी नहीं सानता।" और नदे हुए पेट को टोस-गा पीट कर काले बोखा — "फ्रबर दिखद मी सरीवों का साथ नहीं. देखा।" फिर काशमान की स्रोर संस्कृत करता इसा कहने समा ---

'..... वह बानता है हुजूर | श्रमी पांच दिन हुए नन्हीं-सी बान भूख से तहप-तहप कर मर गई।'

सन उत्तकी कालों में कांस् वे — 'इन्हीं दायों से उसे दन में सुसा काया है। कौर........'

कुर्वे की करी बाह से कांस् पोक्षण हुका बह कहता गया — बीर. उन्हर्धे मां भी काव पड़ी-शक की हो रही है माई-गया | पूरे एक हचने से उनके गुंह में कान का बाना नहीं मगा है । 'कहते-कहते उनने कारनी सूत्री कार्से निर्मल की काफ़ति पर फैला दी। क्यीम से बहु बरदाहरत नहीं हुका। पूर से ही निकाया —

'श्रमी श्रक्ता वालो, फूठ वोलता है गाला। पूरा चार तो बीव है। इन्हता है एक इस्ते से बीवी के स्वक के जीवे श्रम्म का दाना नहीं उतना है और क्रम रात वाले दोनों जीलट में ताड़ी का चुलकी लेते रहे हैं। और स्वान्डक क्रमनो जत की ताईद में उतने रफोड की श्रोर देखा —

'क्यो मञ्चा, कल रात दोनो ही खाले भिन-भिनाते रहे हैं न !'

करेक ने पसर कर करीय की तरफ देखा, जेके एक दिना निमन समेगा। करीम फिर भी नाव नहीं साम — 'को ने लात पीता आला से नम देखता है। नमा हो ते देवेल हैं। करें मानता है तो सीची तरियो मान। वह नमा कर कर और पुर्ध मुक्ताने समा और फिर कान से साम कर कर लेंक मोना — मन्याने, सीची तरियों से मांग पुर्व मुक्ताने समा चुन कर उसने सुक्ता निम्न मांग होता है।

देखा ---'क्यों वादिशाह, ठीक वर्ड का।

सादिक, सिवका वारा यारीर कंट्र के चितकारे हानों वे मरा हुआ पा, कान के राश के, नास्या से पांव मिकित जानी क्षत्रिक पांच के रत्क रायक रहा था, आलं कीचक में दुरी तरह वनी हुई भी कीर एक पांच उठका पुटने के नीचे ते नायव था, लगकाता हुआ पांच के टीते वे सापका — 'खुदा का कहर बरसे हन सुक्चो पर! मानते हैं था दिन दशके आका दाल रहे हैं। वो तो मूं को बाजू हमारे दिया दिसा हैं।

श्रीर उतने मुक्त कर कावने हाक से निर्मेश के खामने की मिट्टी उठाकर अपने माये से लगाई। फिर कापने जावनों की बार चूमकर तैश के साक

'शसे हो, ज्यादा धना-चीकरी, मचाई तो १वकरी भरश देंगे। देखते-नहीं बंट के सकते हैं — बड़े तहानों के हैं और फिर उसने मैस से पीके वसकूत्रस-

क्तंत केत्रुर की तरफ निगोर दिये। इस के सद उठने सांगकी तरह से करी-मन की तरफ पत्रदा कावा ---

'बद्दी है यहां से वा समातः एक सन्दर्भ ।'

चीर उसने वादां शय इया में ताना, कि रफीक चिल्लावा ---

"अधान सन्माल कर व.त कर | नक्षा आचा साथ तानने वाला | इस तो कहते हैं कीन वंशों दुकड़े चोर से भीर आजा हबरत हैं कि शिर पर श्री चड़े आ रहे हैं !

रफाक का सहारा प.कर करीमन ने बाव नचा कर कहा —

'शन मन्दका स्थादे तो सुके मार कर दी देखा में भी समभू नी कियो सरमा से पाला पका का।'

किर विगत को स्मृति (दक्षाती हुई न ली — 'कार में पेर लटका ने हैं फिर भी दिख को कशी-भुनी टबयो नहीं हुई । यह नात्मक पुक्त से स्वामं करेसा !' फीर मुंद विदीर दिया ! फिर फटे पुराहे को टीक से कांदुर्ती हुई केदार से नोती — 'कारशर पुक्ते रखेल बना कर रखना चारदा थां। बताको मिन्ना के हाथ-पैरो में दम नहीं और मिनां दिल मान्युं का किए निरने हैं। सांद्रक ने बांत पीस कर फीर में चुडी नहीं —

"हुआ जूतेवां स्वीद करवाळ गी कि टांट पर एक भी शत्र नहीं रहेगा। दिल सक्ता काशिक, धारे शा पंत्रे, पीके फिरता है — निमेता हो तू ही यानू भी से सम्बन्ध कर हम स्वी। ?

कोर दन बर गर्व है उतने एक बार रक्षीक की तरफ देखा कोर काने बढ़ गई। शादिक ने इस बार निर्मल की दरफ देखरे हए —

देन्त वायुवी, आपने साली की कर । युवी सकरी ती एंडी वाती है। मैं यका इस करिया को मंड सगाऊंगा. क्रमी बचानीयर इसराठी फिरती है तीन किन बाद कोई कीकी को भी नहीं परेता।" केश्वर ने उक्ता कर निर्मत की बोर देखा । निमस ने विवस्ता से वरावित बांसो से मेरी बोर । बौर उतने मंदि छे कहा --- समय हो गया, बार पताना चाहिए रचसते कमन एक एक एक्सी दोने वे हरेड को दी । रहीड और कीमन को भी वे इककियां देना नही मुखेबो कुदुबर एक फेर के तकी बैठे वे सार चने नीन की कंदरी के खान चन रहे ने । निर्मल ने इदोत्सदित स्वर में बक्त से ब्ला -- केशर 'कर क्या इसक है है

मैंने इंक्के हुए प्रस्तुका दिया — 'का के द्वारा अपनी कही है'

निमंत ने तब मन की बात विपार्ष नहीं, तब का विच ---

'क्रम कोवों में बागा गेरे का वे

बाहर है। 🦠

मैंने बारम निर्मय के स्वर में कहा --'वित्र की बाउट लाइन दुमने खींची बचा विधि रंग में भर दूंगा।'

बुवर किन देशार फिर मिक्समें के बिता में किस में के बिता के सबसे के सक् किया है बन तक जिलामों को कोच-बीन कर यह एक पुस्तक नहीं किया केना उनमें बैठेगा, गय-एय लहायेगा, उनमें कोर बयाय को जानते की बेटा करेगा।

देशार के मित्र उसकी कितान की उस्तुकतासे प्रतीचा कर रहे हैं — विशेष कर विजिन ।

१६॥) में ज्वैल वाली रिस्ट वाच



स्वील मेड ठीक समय देने वाजी १ वर्ष की गार दें। गोब. या स्ववानर ग्रेप १९८) सुपीरिवर २०॥) पढ़ाट गेण क्रोमियम केडा १९) पढ़ाट ग्रेप रोस्ड गोस्ड १०वर्ष गार द्वी ११), पढ़ाट ग्रेप १२ ज्वेब क्रोम केड-१८), पढ़ाट ग्रेप १२ ज्वेब होन्ड गोस्ड०१

देवरें गुजर कर्म या टोनो शेष क्रोसियम केस-४२), धुपिरियर-४२), रोस्ट गोस्ट ६०) रोक्ट गोस्ट ११ ज्येख बुक ६०) ब्रखामें टाइन पीस डीम्स १८] दिन सहज २२] पोर्टेक ब्रख्य कीई दो बनी केने से साफ।

प्यः डेनीड० प्रड कं० [V. A.]। पों• वन्स नं• ११४२४ क्सकता

# सनद हासिल करो

बास्टरी वैद्यक्ष भीर दिक्रमत की सनद पर बैठे मंगना कर प्रीकटिक करें। निवमानकी मुक्त।

> डाक्टर शिवन्तरकदात फतेहाबाद (हिसार)

१००) रुपये इन्ह्रम बार्ज्यकार शक्तिशाली विद्यानन शर्कामेंट से रक्तिसर्व

रिद्ध वर्षाकृष्य वन्त्र । इचके वारख्य करने से कटिन को विद्ध इन्ते से कटिन से कटिन कार्ने विद्ध होते हैं। कार किसे बारते हैं चाहे वह स्तवर दिस स्थान ने राज क्यांक्री आयेगा। इचके सान्योवस्त, नौपरी, क्यांक्री क्या वर्ष्या में वार्च होता है। मूल्य ताब रहा, जांबी कर ३) ठोने का १२) ३ मूद्ध कारित कार्ने पर १००) हमान। तुक्का दरख कार्यन (क्यांन) सेक क्यारी क्यांन्य (क्यां)

# डिन्दी संस्तर

# मी० त्राजाद और पारिभाषिक शब्द

[श्री वी•के० साधुर एस॰ ए०]



हिंग दा मन्त्री मौलाना श्रदुत-इसाम श्राप्ताद ने उस

हिन विज्ञान कसा-मबन दौराखा में मायब देते हुए कहा — "क्षान्-राष्ट्रीय कर से स्वीकृत वैज्ञानिक परि-माया में हुटन का प्रवल करना व्यर्थ है और क्षमनी शक्ति का क्षयव्यद है। मिल में वैज्ञानिक करने का क्षयव्यद है। मिल करने के क्षमें करिव्य कि में ग्रेपरम् क्षम्य में उन्हें यूरोग में प्रवस्त परिम् कार्य कार्य के स्वीकृत परिम् मायाई है। स्वीकृत परिम् कार्य कार्य में भी क्षमराहित परिमायिक कार्य कार्य में भी क्षमराहित करियाया के क्षयनी माया में कर्युवाद करने का मोद कोड़ देना वाहिये।"

झाबकल संप्रेची में को देशितक शान्दावित प्रचलित है उठको गदि निग अनुवाद किये ही हम अपनी भाषा में बची का स्थे अपुत्त करने लग बाएगा— यह झालानी से तमका का ठकता है! विज्ञान तो है ही परिभाषामय। विज्ञान की किशी भी गठण पुत्तक में से म्झी से भी कोई छोटा सा स्टब्म उठाकर हैल लो उठका तीन चौबाई भाग पहुँभ विक शान्दों से भग्न होगा

किसी भारतीय भाषा में हैं मृत्याद करते समय परि उन यान्दी को स्थों का त्यों रख दिया बाद तो भाषा एक सिंग सिंचडी बन बायगी । उसमें कुछ बामान्य क्रियाबायक कीर विभक्तिवायक यान्दी । को ह्योष कर सब क्षंत्रीओं के ही यान्य इंगि। इस प्रकार तो क्षंत्रीओं के स्थान पर भारतीय भाषाकों को सिंखा का मा-व्याम बनाने का उद्देश कभी पूरा न होगा।

मोलाना सहब को एक और अम है। उनका विचार है कि वर्तमान देश-तिक सम्बद्धकों ऐती है को विभिन्न राष्ट्रों मैं प्रचलित है। परन्द्ध तथ्य नर नहीं है। 'अन्तर्राष्ट्रीय' सन्द्र के हारा विन देशों का निर्देश होता है वे केवल परिचयी यूरोप या स्मेरिका के ही ऐते देशा है किनका देशानिक सम्बद्ध-कोंच मौक सीर लेटिन पर साधारित है। सीक सीर लेटिन पाषायें उनकी संस्कृति साक्ष्मान सोता हैं। कौर तो सीर कर भी हुए भोल से बाहर है, सीर साधुनिक विकास में कर की देन किसी है। कम नहीं है। क्रिंच, कर्मन, है जिससा सीर स्था- क्षियन भाषायें परस्पर चात्यन्त निकट हैं परन्तु उनमें भी ऐसे सहस्रों पारिमाधिक सन्द हैं वो एक वृत्तरे से भिन्न हैं।

समान बैजानिक परिमाणकों के प्रशंन में भीलान का बाद ने चीन जार का बाद ने चीन परन स्थान के प्रशंन के प्रशंक के प्रशं

हिन्दुस्तान की भी श्रापनी कारवन्त प्राचीन सम्यता कीर संस्कृति है कीर प्रत्येक राष्ट्रीय किश-कलाय का ब्याव र वहीं संस्कृति होनी चाहिये। संस्कृत भाषा

# श्वलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दी

स्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के यूनि-वर्षिटी कोर्ट ने निर्माव किया है कि स्रव से प्रत्येक भे ची में हिन्दी श्रानिवार्य रूप से पढ़ाई बाएगी। यूनिवर्षिटी का नाम भी परिवर्षित करने का सुभाव है।

ही उस भारतीय सम्यता का बाहन है,
न कि भीक या लेटिन। उसी संक्रत
भाषा के स्तेत से सब पारिभाषिक शब्दों
का निर्माय किया जा सकता है। मौन
काबाद ने को ऊरर मिश्र का उदाहरख्य
दिसा है कीर कहा है कि क्रनेक परीव्यकों
के नयर्तात है परचात मिश्र को भी परचारय
परिभाषाई क्षयनानी पड़ी, तो उससे वही
विक्र होता है कि उन परीव्यक्षों में क़री न
क्षीं जुड़ी थी, या क्षरती भाषाही योग्य नहीं
है कि बर्तमान वैद्यानिक विचार पारा
को अक्षक कर सके।

गत १६ वर्ष से बार ग्युनीर इस दिशा में प्रपल कर रहे हैं और उनकी सकता को रेस कर इस विश्वप में ग्रंका का लोग भी नहीं रहता कि संस्कृत भाषा के कामार पर इस विकास सम्बन्धी तिस्तुत पारिमाधिक शन्त्रपक्षि सुरुवार कर बक्की हैं।

# हिन्दुस्तानी प्रचार-समा की नही

**९५५।र्** दिन्दस्तानी प्रचार सभा ने ब्रपनी

सेवाब्राम की १२३ ४८ की बैटक में निम्न प्रस्ताव वास किया है:---

'विघन-परिषद् के स्रध्यस्त को निम्न स्वास्थ्य का पत्र मेबा क्षये —

श्राखबार में यह पत्त का आराज्यर्थ हुमा कि भागद हिन्द के लिये भ्रम्बेदकर कमेटी ने को विकास तस्यार किया है. उस में राजभाषा के तौर पर हिस्टी चीर ऋमें भी को अगह दी गई है। सन् १६२६ से आराम तक काम स की यही न।ति रही है कि राष्ट्रभाषा भीर राजभाषाकी गदी से ऋगे भी को इटाया भाए और उसकी वगह दिन्दुस्तानी को दी बाय। सभा की राय है कि विधान परिषद् हिन्दुस्तानी को ही राजभाषा की जगह दे जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के शहरों श्रीर गांवों के हिन्द-मुख्समान वगैरा सब लोग बोलते हैं, समकते हैं भीर सापस के धारोबार में बरतते हैं और जिसे नागरी और उद् दोनों लिखावटों में लिखा पढ़ा जाता है।

# वंगाल हिन्दी भएडल

हिन्दी में अच्छे महत्त्वपूर्य विषयों पर उपयोगी एवं मुहलिबद्ध है मीलिह धारिल निर्माय काने के विचार से बंगाल-क्टिनी-एयडल ने इक वर्ष नंदि-लिखे विषयों पर अपने-अपने विषय के मुखेलकों से, आदरपुषक पारितोयिक मेंट करके, उ'ची कोटि की पुस्तक लिखाने का निर्माय किया है:—

निषय पारितोषिक भारतवर्ष का सारकृतिक इतिहास (५०० पृष्ठ) १६००) विषयस्वनी लिखने पर मेलो बायेगी

[बिययस्वी क्षितने पर मेबा बायेगी] उपन्यास-सामाबिक (३०० पृष्ठ) ५००) उपन्यास राजनैतिक (३०० पृष्ठ) ५००) उपन्यास-ऐतिहासिक (३०० पृष्ठ) ५००)

. पुस्तकों के मेवने की ब्रवधि ३१ दिसम्बर १६४८ है। ३१ दिसम्बर के बाद म्हाने वाली पुस्तक पर विचार नहीं किया बाएगा।

> संयोशक वंगाल हिंदी मयडल, हरिजन-निवास, किंग्सवे, दिली ।

### सष्ट्रीय-कवि-श्रमिनन्दन

वंगीय हिन्दी परिषद् ने राष्ट्रमावी हिन्दी के उन प्रशास का ब्रिय-नन्दन करने का विचार किया है (१) बिनकी रचनाओं से राष्ट्रीय बागरवा को निरन्तर प्रोत्साहन निका हो, (२) बिनकी रचनाएँ गाड्डीय गंजों से आजारी की आवास उठाने में वसर्ष हो और (३) बिन्होंने अपनी कास-कता के लाव-साब स्वातन्त्र्य संसाम में माग शिया हो। इस पिषद् ने स्वार्य का शिवारी, पष्टकरों और हिन्दी समस्य साहित्यकों, पष्टकरों और हिन्दी समस्य साहित्यकों, पष्टकरों और हिन्दी भाषामाषी बनता से सहयोग की प्रार्थना की है।

प्रेड्डे। संबोधक—

भी नंगीय हिन्दी पश्चिद (ग्रलवर्ट हाल) १५, वंकिम चटर्जी स्ट्रीट, क्लक्ता १२

# दिल्ली यूनिवसिटी में हिन्दी

१ मई को दिल्ली यूनिवर्शिटी की सीनेट की को बैठक हो रही है. उसमें भी एस॰ के॰ गुप्ताने हिन्दी के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना दी हैं। पहले प्रस्ताव में पेश किया शका है कि खुताई में बोनये छुत्र प्रविष्ट हों उनके लिये बंग्रेची के स्थान पर हिन्दी को शिक्षाका माध्यम बना दिया जाय। दुमरा प्रस्ताव यह है कि नये सूत्र से अंग्रेजीकेस्थान पर हिन्दी को शिखा का माध्यम बना दिया बाय । एक तीसरे प्रस्ताव में श्री एउ० के० गुप्ता ने यह प्रस्ताव रत्वा है कि यूनिवर्षिटी के कोर्ट की सब कार्रवाई हिन्दा में हुआ। करे । केवल वही करल ग्रंप्रे भी में बोक्ष सर्वे को हिन्दी में नहीं बोल सकते :

### एक पत्र

भी सम्पादक ची,

विधान परिषद ने 'मिस्टर,' 'मिसिब' कौर 'भिस' के स्थान पर श्री, श्रीमती कौर कुमारी का प्रशेग कारम्य कर दिया है श्रीर पूर्वी पंकास को करकार ने भी कपने एवं यफ्तरों के लिए, ऐसी ही विश्रति निकासी है।

भारत सरकार तथा अलन्य प्रान्तीय सरकारों को ऐसा करने में देर क्यों करनी चाक्षि है

ख्रमें बी में पत्र-ध्यवहार करते समय झारम्म में 'सर' ही लिखा बाता है। परन्दु खर झमें ब चले नाद है और अमें बी भी साथ काने वाली है। यहि 'सर' के स्थान पर 'भीमान' ही प्रयोग किया बाय तो खिक अच्छा रहेगा और देश करने पर किशी भारतीय का 'झप-मान' भी न होगा। हशी प्रकार 'हु' के के स्थान पर 'तेना में' स्रचिक उपशुक्क रहेगा।

--- यमगरन सख्डा

श्रद्धेय टरुडन जी को श्रमि-नन्दन ग्रन्थ

स्राप्तनक के 'नवबीवन' पत्र ने अपने अप्रतेख में यह प्रस्ताव पेश किया है कि अरु य राजपि पुरुषोत्तम दास टरबन की हिन्दी सेवाओं के उपलच्च में हिन्दी साहिया उपमेखन के प्रवाद पर उन्हें एक शानदार 'अपनिनदन प्रत्य समर्पित किया जाव १०/१०

1721197

# फैंसी सिल्क साडी

श्राकर्षक हिजाइन

कलापूर्ण ३४ इच चीटा बाहर - Ta (=)

२) पेशंगा बाधी वी॰ पी० से थोक व्यापारियों को सास समीता वपाको इन्हस्टीज

शुरी न० २१ कानपुर।

# ५००) नकद इनाम

क्यामदे पूर्व से सब प्रकार की क्रती, दिमागा कमकोरी, स्वप्नदोष, चात्र विकार तथा नामदीं दूर होकर शरीर ह्या-पुष्ट बनता है । मूल्य ३॥) मय डाक्सर्च । बेकार साबित करने पर ५००) इनाम । श्याम कार्मेसी (रविस्टर्ड) प्रसीगद्ध ।



बीयम सें HALL MINIST प्रयोग काने के किये स्वयं निक्रिय मोसिया

# भीन सीन गोल्ड —रानिक पिल्स-

'कीवलीव' में क्षत्रेक शक्ति वर्षक कर्षों के प्रतिकित सर्थ सोवा भी है। इनमें वस शीर पौरूष बदाने की. बाह्य प्रद का तथा स्वप्नदोव और वातीय हुई-कता मिटाने की क्यूके अकि है। 'कीक-कीन' के सेवन से धालकी खोई हुई शकि, उत्साद, उमन तथा पुरुष्य किर को मास होगा। मूल्य प्रति कीकी १) बाक सर्व ॥)मसन ।

विस्तृत सुचीपत्र श्रुपत मंगाइये । चायनीज मेडिकल स्टोर. नया बाजार-देहली ।

दैड जाफिस—२८ व्योजी स्ट्रीट, फोर्ट वस्वई । बांचें —१२ डखडीजी स्वावर, क्यकवा, रीची रोड-बहमदाबाद ।

सेलिंग एजेन्टम-दी नेशनव मेडीकक, स्टोर्स-कामरा ह दी जगरस मेडीकस, स्टोर्स-वजमेर । वसार्वंड केमिस्टस-सवपुर । सरस्वती स्टोर्स—बीकानेर । मे गिरचरदास जानकी बक्रम-उदबदर । कैकराज विश्वनाय विषेदी-शुजनकरमगर । मोहन शायस<del>ै शरकर</del> । नादसं उसई । डी॰ पी॰ फार्मास्युटिकस वक्'स जदारी।

की गुजरात मेडीक्स स्टो<del>र्स काम्पुर</del> । सोमानी सगर**व स्टोर्स-भोराव** । पारीयास अवसी सोपपर । डी- थी- बायुरेंदिक एक मुवाबी

रवायामा महित्य

🕳 चारोग्य वर्धक. ५० साथ से द्रनिया भर में शशहर

कन्जियत दर करके पाचनश्रांक बहाती हैं दिल, दिमाय को ताकत देती हैं और नवा स्नून व शुद्ध बीर्थ पैदा करके बस बुद्धि बाबु बढ़ाती हैं। दि॰ ६० ६०) यवनसवरी फार्मेसी, सामनगर । देहती एक्ट बमनादास क- चादनीचीक

दिश्री और पीक्षिया के सिए पूज कूटी गरीन लोग ॥) डाक्सर्च मेव कर पुपत मगावें और अमीर अव्या होने पर अकानसार मेंट दे हैं।

पता---महात्मा हरीदास. प्रेमाश्रम बोडका शाबिट साइब, मक्सा ।

केंग्रस विकारित व्यक्तियों के सिए नवीन प्रस्तकें

१--विचन कोकशास्त्र--इसे प्द कर श्चापका विवाहित बीवन <u>स</u>्लमय होशानेगा b मुल्य १॥) २—८४ ज्ञासन—८४ चित्रो सहित भासनों का मनोहर सकान किया गका है । मूल्य १॥) ३—सुप्त चित्रावसी→ र्वजर की सुन्दरियों के ३४ ब्राक्टक चित्रों का मनोहर सबद । मूस्य ३) पूरा सेट केने पर सिर्फ ४॥), पोस्टेक ॥) -पता-प्रतिबोगिता श्रीफिन, श्रागरः (२१)

# पेट भर भोजन करिये

गेतहर-(गोशिया) नेस चढना या पैदा होना, पेट में पक्त का भूमना, मस की कमी, पानन न होता, साने के बाद पेट का भारीकन, केवेनी, हरून की निर्वेकता, दिभाग प्रकान्त रहना, नींद फा न बाना, दस्त की स्वावट क्येस्ट, विका-इस्ती है। बाब, लीवर रिज़ी और डेर के हर एक रोज में काहितीय दका है। द्मीमत स्थमा १।) तीन का २॥) बाक सर्व ग्रसाय ।

क्त-दुरुवानुपान फार्मेसी ४ जामनगर दिल्ली-एवेंट बमनादास क॰ चादनी चीक

# पु ००) इनाम

द् वर्षाकार कर : तक परव हे बीज कर्न किंद्र के हैं। ह जिसे पहारे हैं पत्ने वर करन का जोग है जा होता है । इस्त के बाद हकार की कार्र देवेर

बोरची नेवार रविसर्टर [🕿 ] देवची र

# वारा क्षा स्म क्

वरि कार जारी समाज से विकार है तो हुके मिस्रें भारके घर का दीपक शीव रोजन हो उठेमा, वर्षि जा व सर्वे वो इमारी चौषधि सक्तीर चौसादु संगवा वें. किससे सैक्वों वेबीबाद बहवों की गोदी हरी बरी इंड है। सुरूप ३४) और दवर्ष क्रीकार वरीया जिसके सेवन से प्रत ही पैदा होगा चाहे पहले सक्किया डी सककियां क्यों व पैदा होती रही डों सक्य १२) मरव के खिने मैनोख २०)

हमेशा के किये सन्तान उत्पक्ति बन्द करनेवासी दवाई वर्ष कटोसकी की॰ २४) २ वर्ष के क्षिये २०) और दो साख के क्षिये १२)---इन द्वाइयों से माइवारी इर सहीने ठीक चाली रहती है । सासिक चस जारी करने वासी दवाई मैंसोस स्पेशक का मुख्य १२) चीर इससे तेज दवाई मैन्सोख स्ट्राग जो चन्दर चच्छी मकार साफ कर वेती है। सक्य २४)।

# लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

००२ चान्यमी चीक देहती [ इत्पीरियक बैंक चीर फलारा के दरस्वाम ] कोठी -- २७ वायरक्षेत्र न्यू देहती ( निकट बनावी मार्बेट )

# र्वे के तपेदिक रोग के हताश रोगियों

अवनी (Jabri) का नाम नीट कर सी, यही इस दुष्ट रोग से रोगी की आव क्याने वासी कांचकासी सौवधि है। एक बार परीवा करके देख स्रो परीवार्य ही क्सूका रक्ता गवा है, जिसमें तसक्की हो सके। मूल्य न० १ (स्पेशक) प्रा ४० दिव का कोर्स ७१) ६० वसूबा १० दिन २०) ६०। 'जबरी' २० २ परा कोर्स २०) ६० क्यूबा १० दिव ६) ६० । महस्य काहि क्यूबर है । बाज ही बार्टर रेकर रोगी की जाव क्यार्वे । बार का क्या—(JABRI JAGADHRI) काकी है ।

क्या --रावसाहब के॰ एक॰ कर्मा पुरह संस श्रंस (३) जगावरी (E P)

की आदत छट जायगी। शही शक बापीय से कटकारा पाने के लिये ' दाया कलप काली" सेवन कीववे, न केवल ब्रफाम छुट कथारी वहिक इसनी

क्षक्रि पैटा होती कि सर्दारतों में भी नई व्यवानी का कामगाँदाम पूराकोर्स पाच स्परा डाइ सच पृथक। हिपालय कैपीकल फार्पेमी हरिद्वार ।

# १०.०००) रुपये की घडियां मफ्त इनाम



हमारे प्रतिद्व फास्ता रोस नं- ५-१ राजन्टड के सेवन से बास श्रीका के किये बाबों हो बाते हैं बीर फिर बीवन मर बाते पैता होते हैं । वह हमारे पूज्य स्वामीची की स्न'र से साध्याव शेष्ट्या है । वह देश निरदे इए बालों को रोकता, उनको सम्बे घूपरवाले और चमकदार बनाता है। बदा शक्त न उसते हो वहा किर पैदा होने समते हैं। ग्रांकों की रोशनी तेब करता कीर सिर का टवडक पहुंचाता कारण है। जारण का राजना वा का कारण कारण कारण कारण कारण है। ब्रातीय सुम्मान्यत है। सेमत एक शीशी शा। कर तीन थोजी पूरा कोरों की रियायती कीमत का) कर इस तेल का प्रविद्ध करने के लिये हर शीशी के साथ एक पैरसी म्यूट गस्ट वाच को कि स्नति

इन्दर है और एक क्रमूठी होना ( सन्डन न्यू गोस्क ) विस्तुक्त १५२२ मेची व्यापी है। तीन शीक्री के सरीदार को डाक सर्च माफ धौर ४ म्यूट पहिंचा व ४ संगृतिया स्थनतन न्यू गोस्य विश्वकुल सुपत दी व्यती हैं।

# बाब उमर भर नहीं उगते।

हमारी प्रसिद्ध दबाई 'बीहरे हुसन र्शवस्टड' के इस्तेमाल से हर बग्रह के बास नेतर हिन्ते रुपारित के हमेरा के स्त्रिय हैं हो बाते हैं बीन 'क्रिय बीक्त मर होबारा उस बागह बाह बमी पैदा नहीं होते। बगह रेशम की तरह सुसा-वम नरम स्त्रीर सुरस्रत हो बाती है। कीमत एक चौची रा।) वर तीन 'सीसींड पूरकार्त ६॥) द० इस इसाई को प्रसिद्ध करने के सिये हर शारा के साथ शक प्रैम्मी रिस्ट्याय क कि क्रांत सुन्दर है और शक झगुठी तोना (लंडन न्यू मोस्ड)-विश्व सुक्त ही वार्ती हैं। तीन शीशी के कर्शदार को डाक सर्च मान और ४ व'इस व ४ समूठिया मुक्त दी व ती हैं।

नोटा— मास परन्य न होने वर शूल वावित किया बाता है । ग्रीम सका से क्वांक देखा तमन सर बार साथ नहीं व्यवेगा ।

संदर्भ कार्याच्या कमनी (AWD) वाग शमानम्द, समू श्वर ।

# 🦎 देखा देखी

एक ब्राटमी के पास एक गटडा भीर एक कुताया। गदहा पुरुशास में वंशा रहता या भीर खत दाना पाछ स्ताता था। पिद्धा (कृता) कभी अपने मासिक के चारों भ्रोर धूमता-फिरता भौर कारी कारी उनकी सोदी में का बैठता था। बढ़े को काम करना पहला था। दिन में तो वह बोक्स दोता और रात में भी ऊक्क काम करना पहला । कुछे को कोई काम न करना पहता । कृत्रे का बीभाग्य देख-देख कर गदश कुत्ते से ईर्ध्य करने समा। उतने सोचा कि अगर मैं भी कुचे की नक्त करने लगुंतो मालिक सुके भी प्यार करने लगे। यह सोच कर वह एक दिन रस्ती त'इ कर मालिक की बैठक में बाधुसा, बहा पर मातिक मेज पर नैठे स्थानास्थारहेये।वहाधुन कर वह विचित्र रूप से बोर बोर से नाचने सागा भीर खुन उद्धलकृद करने लगा। उसके पैशें से वड़ मेच उत्तर गई, जिस पर मालिक बैठे लाना सा रहे थे। उत पर रखें इए सब शीशे के बर्तन चूर चूर हो गये। गथा तिर काचा करके बोर र से रेंकने लगा फिर मालिक की गोद में बाने की कोशिश करने लगा। उसके कातों की ठोकर खा कर मालिक बहुत धादका हो गये। इतने में बहत से नौकर साठी के दर कमरे में बा गये और लाठी से उसे खूब मारा। पिटते २ गणा ऋहता नाया 'हाय, मैंने अपनी दशा में सन्द्रष्ट न -रहकर दूसरे की नक्कल की, नक्कल करने न्द्रा फल मुक्ते यह भिन्न गया ।"" --- बगदीश चीन्द्र टंडन

# डाकिया

( सहगावत 'मृदुल' )

खाकी वहीं छिर पर प्रशाही देखो वह नंगे पाव चला। ब्राबी बाई विवली चमकी पर राक सका है कीन मखा १ करमें चिटियों का देर लिये थैला कन्चे पर लटकाये। बह टिटक टिटक कर चलता है मुक्ता जाता दाये वाये॥ बह चुन चुन कर चिट्रियां देता फिर अपनी राह पक्क क्षेता। 'ड्यूटी' का लिर पर भार क्रिये बह निश्व जीवन नैया खेता॥ वाद कागव के लघु टुकड़ों पर ठप, ठप,ठर,ठर,करता वाता। बह मुल बैटता अपने को वाव चिट्टियों में वह स्तो वाता॥ डन चिट्रियों की ठप ठप में ही यह बीवन गीत सुनाता है। अपने हृद्य के दुःखों को उप उप कर मार मगाता है स



### प्रश्न

वैसे तो इस काल के परचात् प्रति दिन ही विर पर तेल लगावे हैं और काल के समस हुं हु, हास, पैर माली वसूचे ग्रापैर पर तेल लगावे हैं। किन्तु पर पर प्रदेश के बाता है कि कर प्रकृष्टि तेल विर और मुंह पर लगाता है तब केनल विर के बाल ही स्थों बदुते हैं। पलकों के बाल क्यों के रशे उतने ही स्थों रहते हैं।

इमारे शरीर के विभिन्न झंगों व

अंडों में बहुत से कोड होते हैं। किन्तु विमिन्न अंडों के कोड विमिन्न प्रकार से कर्म करते हैं। इस को तेत्र विर में कमाते हैं वही तेल खंह पर भी मलते हैं, किन्तु किप के बाल तो बहुते हैं पर पत्तकों के बालों पर तेल का बह प्रमाव नहीं पहता। यह भी कोड को विभिन्नता का कारवा है। किर के बाल तिन अंख में उत्पन्न होते हैं वहां के कोड़ को काम करते हैं, तीक वहीं काम पत्तकों के कोड़ नहीं करते। इस्तिस्थ किर के बाल किल

# मेरी गाय

[ बगदीशकाल, 'प्रेम' नैनीताल ]
मैंने एक गय्या पाली,
शीषी शाभी भोली भाली।
मीता दृष रिलाती हम को !!
दृष मधी मस्तान धन वारे,
स्राग में रक्ता थी कहलाये।
देर तसक कर दृष्य पड़ाओ,
किर तो उकको कोषा पाड़ी !!
कोषे से बन गई मिठाई,
पेड़ा साई नरकी मार्ग।
मध्या मेरी भोजी भाजी,
कुछ शकेर 'भी' कुछ है काली,
मैंने एक गय्या पाड़ी !!

परिमाण में बहुतें हैं, पत्तकों के बात उब परिमाण में नहीं बहुते। साथ ही में यह बता हैना उचित समफता हूं कि पत्ते हुए बात प्रकेद करों हो ज ते हैं। हरुक बराय और कुछ नहीं केवस रंगोसारक परार्थ का स्नाम है।

# ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर

प्रश्न ---

१. एक मनुष्य के सामने एक शीद्या रस्ता हुआ है, बिसमें उसे अपना प्रतिविम्ब १०० गव हूर दीसता है बिर बहु मनुष्य १० गब मति भिनिट की गति से चले, तो 'कितनी देर में अबस्य तक एकं बावेगा ?

२ एक मनुष्य ५ पुट लम्बा है। उसके ब्रागे किस सम्बद्धिका शीशा रक्ताबाय कि वह श्रयने पूरे शरीर को उसमें देख सके।

३. मारतवर्ष में छन तक सबसे महान् नीतिज्ञ कीन हो चुका है ? उत्तर —

१. (५. मिनिट में ) क्यों कि जितना मनुष्य चलता है उतनी ही पर-इहाई उसकी कोर असती जाती है।

२·(२१ फुटका शीका चाहिये) क्वोंकि शीले में अपने से दुगुना दीक्षका है।

३- महात्मा गांची।

# सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक)
लेखक-जी विराज
तन दिनों की रामाचकारी तवा
तन दिनों की रामाचकारी तवा
खुलद स्मृतिया, बब कि मारत के समस्त
परिमोत्तर प्रदेश पर शकों और हुवा का
वर्गर झातक राज्य खुगा खुझा था; देश के नगर नगर में प्रदेश विश्वशास्त्रमात्रमा मेरे हुए वे को कि शत्र के साथ मिलने को प्रतिक्वा तैयार रहते थे। सभी समाद् किमादित्य की तलवार चमकी

श्रीर देश पर गरकच्या सहराने सागा । श्राह्मिक राजनीतिक वातावरण्य के स्वरंग करके प्राचीन क्यानक के स्वाचार पर जिले गये रह मनोशंबक नाटक की एक प्रति श्रपने शास प्राह्मित स रसें। मृत्य १॥), बाक व्यय ।=)।

मिलने का पता — विजय पुस्तक भएडर, श्रद्धानन्द बाजार, तिल्ली।

सुप्त ! सुप्त !! सुप्त !!!

श्राप पर नेठे मेहिन, एफ. ए., शी.
ए., पंजान तथा झागरा यूनीनिवटी से तथा
होग्योपिक बायोहिक सन्दरी आधानी
से पाछ कर पक्ते हैं। नियमावनी पुप्त ।
हंट्यनेयानल हंस्टीट्यूट(बिक्टड)क्रालीनह।
पनवान बनने के लिए और उन्होर

धनवान बनने के लिए और उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी बानकारी तथा योड़ी पूंबी से अमीर बनने के लिए मासिक 'व्यवसाय' पढ़िए। वार्षिक मृल्य ३), ,नमूना ৮)।पता—'व्यवसाय' कालीगढ़

ईसप्की नीति-कहानियां

# सूर्य ग्रीर हवा

[ भी देवर्षि ]



स्रव भीर इवा दोनों में उठा कभी भारी अस्पदा, कहती हवा, "बड़ी मैं तुक्तते," सुरब कहता, "मैं तगड़ा !" तभी चारहाएक पश्चिक था, डाके निज तन पर कंबला. स्रव और इना यों नोले, "ब्रावमा लें इस पर ही नला। उतरा दे इसका को कम्बल, इस दोनों में वह बलवान्, भगकातय करने का यह ही एक रास्ता है ब्रासान ।'' पहले इवा वही आपने को दिखशाने को अपना बल, बहने लगी बड़े बोरों से धर-घर-सर बंगल-बंगल। किन्द्व पश्चिक तो गया क्राइता, ऋपना कम्बल और संभात, क्यों कि इसा के भीषव भोके बाड़े से करते वे हाल । श्राखिर हवा यकी 'झी' हारी, बैठ गई होकर जुपचाप, स्रव तब चमका कोरों से दिखलाने को प्रपना ताय। पहले दूर भगाया कुहरा, दूर किया जाड़े का छोर, ठरहे, नर्फीले दुक्डों को गर्मी ने हाला अकमोर। किया पथिक पर श्रपनी चमचम किरखों का फिर सीधा वार. विससे हो मजबूर पथिक ने आपना कम्बल दिया उतार।

### सबसे सरत व चार्चक

# श्री कृष्ण कम्पीटीशन

२०००) रू० मासिक प्राप्त कीजिये

नं ० १४ के पूरे विवस्था के लिए साप्ताहिक बीर कार्जुन ता॰ धु-४-४८ के २४ पेब-पर देखिने मा पत्र व्यवहार कीखिने ।

मैनेजर, श्री कृप्श कम्पीटीशन, चांदपोल बाजार, जैपुर ।

सरगोधा के सप्रसिद्ध

# दांतों के डाक्टर 🐼 🧒

# फतहपुरी, देहली।

दांतों के सब रोगों का इसाब किया जाता है और वह बिना दर्द निकासे बाते हैं। सब प्रकार की एनकें व मसनुई आखें मिल सकती है

# भिवाहित जीवन 🎇

को प्रसामन बनाने के गुप्त रहस्य बानने हों तो निम्न पुस्तकें मंत्रायें। १--कोक शास्त्र ( तचित्र ) १॥) ३—८॰ ब्रासिंगर (सचित्र) १॥) ४--१०० चुम्बन (सचित्र) १॥) ५—संहागरात (सचत्र) १॥) ६—चित्रावसी (सचित्र) १॥) ७---गोरे खूबसूरत बनो प्--गर्म निरोध (सचित्र) III) ₹II) उपरोक्त पुस्तकें एक साथ सेने से ८) ६० में मिलेंगी, पोस्टेब १) बालग पैकिंग ।

पता- म्लोब टेडिंग कम्पनी ( जी० १४ ) झलीगढ़ सिटी।

# स्वप्न दोष 🕸 प्रमेह

केवत एक सप्ताइ में जड़ से दूर। दाम ३) साक सर्च प्रथक। हिमालय कैमीकल फार्मेसी हरदार।

# ृकुछ भद्भुत शक्तिशाली औषधियां

किसी भौषधि को वेफायदा साबित करने पर १०० रूपया इनाम । जिन्हें बिरवास न हो, डेढ़ जाना का टिक्ट भेज कर शर्त किसा लें। खत इष्ट की बनीवधि

महात्माप्रदत्त इत संदेवी की दवा से

वीन दिन में पूरा फायदा। यदि सैक्डो

इक्षीमों, डाक्टरों वैद्यों, विकापनदाताओं

की दवासे नियश हो चुके हो तो इसे

समिति-निग्रह

**सन्तान निमह की श्रन्तुक दवा है।** 

दवा का व्यवहार बन्द कर दें, गर्भ

घारक हो कायगा। प्रतिमास दवा सीन

दिन व्यवहार करना पहला है। वर्ष

भर की दवा का मूल्य २॥) दूसनी दवा

जा जीवन भर के लिए वंच्या बनाती

है,--मूल्य २॥) दोनों दवा के व्यवहार

से स्वास्थ्य में किसी तरह की शाकि नहीं

सगान्त्र बारोग्य होवें । मूल्य २॥)

### सकेट बाल काला

इस देख से बास का पकता रूक कर पका बाला बढ़ से काला पैदा होता है। बदि स्थायी कालगन रहे तो दुना मूल्य बापस की शर्त । सैकड़ों प्रशंसापत्रों से इसकी सत्यता प्रमाश्चित है। यह तैल सर के दर्दव वर में चकर आराजा आदि को आराम कर झांख की रोशनी को बहाता है। चौथाई नाल पका के लिए २॥); उस से ज्यादा के लिए ३॥);व कुल पका बाल के लिए ५) का तैल मंगालें।

### बहरापन नाशक

यह कर्य रोग की ऋद्भुत दग बहरायन नया व पुराना, कान की कम काबाब, पीव बहना सदा के लिए ब्रारो-म्ब करता है। बहरा कादमी बाफ-वाफ हुनने समता है। मूल्प २)

वैद्याख करिया किशोर राम नं० १७ पो॰ की॰ सुरिया, विका- उत्प्रती बाक (V.A.D) रंग नवस, सबीवर ।

रोती ।

# पहेली सं० ३४ की संकेतमाला

# बायें से दायें

- १. दिल्ली की सर्वाधिक खोकप्रिय मासिक पत्रिका ।
- ४. रित्रकों के श्रांबार में इसका सी स्थान है।
- ६. होना ऋपने मान्य की बात है। ७. एक वन्त्री, इतना पूर्वी भारत में विशेष प्रचलन है।
- १०. एक वार्मिक प्रन्य ।
- ११. बुछ सोग इसे ही भेष्ठ वमसते हैं। १२.देखिये. चार श्रद्धरो वासी यह वस्त सापको इष्ट तो नहीं है।
- १४. क्रियाविशेषक और समयसच्च शब्द। १५ । प्रत्येक सक्तरमेनाच इस के चक्कर में प्रंतवा है।
- १६. इसकी कामना करना जुरा नहीं है । १६. रसाह का एक दिन ।
- २०- भाषास्य में विचरसशीसा। २१. इससे बास्ता पढ़ ही बाता है ।
- २२. से मनुष्य को स्थाशकि वहायता करनी चाहिये ।

# ऊपर से नीचे

- १- सन्दर ।
- २. इत स्वमान के मनुष्य की सफलता में स्था संदेह रहता है।
- ३. यह कर्या विसमें शिवसिंग स्वापित किया बाता है।
- ५. धनसंख्या में वृद्धि के साथ इसकी बावश्यक ग बढ़ती बाती है।
  - ७. डांभी क्रीर तुकान वैसे संकट में भी -- का मरोठा नहीं छोड़ना
  - चाहिने। (चार ब्राह्म का शब्द) — को अपने कत्याचा के सिए बहुत थी बरतुकों से बचना चाहिए।
- ६. स्वेद-वोषक संबोधन है । १३. सभी बुगों में सर्वश्रेष्ठ रहा है।
- १७. मनुष्यों का स्वामी ह १८- एक ऋत ।

# सगमबर्ग पहेली सं ० ३४

ये वर्ग प्रपने इस की नक्स रखने के किये हैं. भरका भेजने के लिये नहीं। R R latelande h

| • | *  | -        | ۳  | *  | 1 | 1  | • |        | 4 |
|---|----|----------|----|----|---|----|---|--------|---|
| * | Ť  | ,        |    | 7  | , | 1  |   |        |   |
|   |    | -        |    | ۰  |   |    | * |        | , |
|   | ٠, |          | 1  |    | 4 | -  | • | î<br>Î | Ę |
|   | 4  | -        | -  |    | • | 11 |   | 1      | , |
|   |    | ٢        |    | ,  |   | 24 | , |        | Ŧ |
|   |    |          | "  |    |   | 8  |   | 24     |   |
| 3 | -  |          | 4  | ?4 | ٢ |    | , | 1      | , |
|   |    | •        | ş. |    |   | ,  | 1 | 7      |   |
| ٦ | 4  | रू<br>सर | Γ  | 1  | - | 15 | , |        |   |
| _ | _  |          | _  | _  | _ | _  | _ | _      |   |
|   |    |          |    |    |   |    |   |        |   |

|   | *   | ,~ |    |     | 9 |     | * |    |   |
|---|-----|----|----|-----|---|-----|---|----|---|
|   |     |    |    |     |   | 1   | , | 4  |   |
|   |     | ٦. |    | •   |   |     |   |    |   |
|   | ٠,  |    | 1  |     | Ŧ |     | 4 | ٦  | - |
| ì | 4   | -  | 4  | ,   | 4 | 9.5 |   | ì  |   |
| , | - 4 | 1  |    |     | Ŧ | 54  |   | -  |   |
| į | •   |    |    | ,   |   |     | Ŧ | 14 |   |
|   | . • |    | 7  | ? 4 |   | 97  |   | 4  | , |
|   |     | 4  | ₹÷ | 1   |   | ,   | 1 | -  | , |
| ٦ | 4   | 12 | T  | 1   | 4 |     |   | 4  |   |

| ١.       |     | 1  |               | 7  | 4  |     | 2 |     |    |
|----------|-----|----|---------------|----|----|-----|---|-----|----|
|          | 9   | ,  | *             | 嫐  |    | 1   | , | 9   |    |
|          |     | ,  |               | ٠  |    |     |   | 7   | ,  |
|          | • ` | ŭ, |               |    |    |     |   | •   | Ξ  |
|          |     |    | 0             |    | 9  | 2 % |   | 7   | ,  |
| •        | *   |    |               |    | ı  | tv  |   |     | Ċ  |
| $\equiv$ |     |    | 40            |    |    |     |   | 25, | 2  |
| 20       | 1   |    | Ű             | ** | ,  | -   | - | į   | ,  |
| Γ,       |     |    | •             | _  | Γ. | ,   | _ | ē   | Ì, |
| ħ        | 4   | 2  | $\overline{}$ |    |    |     | ٠ |     | Γ  |

# कसीटा काहने की मशीन

बद चार पुद्रयों की मशीन भाति २ के काम करती है। इससे कसीदा काइना बढ़ा ही फ्रासान है। क्वडे पर दिख परान्द पूल, पत्ती, बेस, बूटे, पशु पश्चिमों के चित्र, कसीन ठीन शैनरी इस्वदि आसानी से कार्ड व्यते हैं। वड़ी सन्दर और मक-बुक्त है। सुरूप ४ सहयों सहित ३) साथ सर्चे (१),क्रीस की डिवावन पुरतक मूर् २) बाद कर्य 🕪 एक के सबसेना

### १००) इनोम ( गर्वमेस्ट रिक्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — विसे भाष चाहते हैं. वह पत्थर इंटय क्यों न हो इस बन्द्र की श्रामीकिक शक्ति से ब्रापसेर्गमकने चली क्रायेगी। इसे घारण करने से व्यापार में साथ, मुक्दमा, कुश्ती, लाटरी में बीत, क्रीखा में क्यकता,नवग्रह की शांति, नौक्री की तरकी और वीमाग्यवान होते हैं। बू॰ वांबा २८), चांदी ३), वोना १२) । श्री बारक्य कारच बाह्य १५ पो॰ कररीसराव (गया)-

# पु॰॰) [ सुगमवर्ग पहेली सं॰ ३४ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

| ŀ                 |            |      |             |           |            |         | T             | स साइ    | न पर                              | क रिये                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |          |                                         |             |                                                           | -:                   |
|-------------------|------------|------|-------------|-----------|------------|---------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | _ tr       | T    | \ ~         |           | -          |         | 2 1           | -        | T -                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>=</b>                                                      | :        | :                                       | ;           |                                                           |                      |
|                   | -          |      |             | 6         | 1-         |         | w -           |          |                                   |                                         | Æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                             | :        | i                                       | 40          | <b>F</b>                                                  |                      |
|                   | ~          | -    | IE          |           | 1          |         | 1             | -        | -                                 | K                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314 846                                                       |          | :                                       | Ě           | 1                                                         |                      |
|                   | <b>OR</b>  | ٦    |             |           | ~ ₽        | 20      |               |          | -                                 | 2                                       | 100 and 100 an | 焦                                                             |          | :                                       | F0          | 臣                                                         |                      |
|                   |            | w    |             |           |            |         | 1             | 4        |                                   | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>**</b>                                                     |          | *************************************** | ठिकाराउत्तर | एक की, दो की यातीनों की करे। तीनों वर्ग एक ही या          | _                    |
|                   | te         |      | ,           |           |            | -       | _             | A.       | 5                                 | -                                       | साय के दाना बगों की<br>बाजे के जिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and Branca .                                                  |          | i                                       |             | 1                                                         | आरड़ी लकार स्वीच दें |
|                   | ) PS       | ts   |             | ,         |            | E       | 2             |          | 2                                 | 1_                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # d                                                           |          | i                                       |             | 作                                                         | ब                    |
|                   | <u>م</u> : | -    |             | 1         |            | -       |               |          |                                   | in F                                    | #F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E C                                                           | i        | :                                       | į           | 류                                                         | 1                    |
|                   | 45         |      |             | 1         | 10€        | 2       | <u> </u>      | 1_       | 1_                                | 6 E                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                             | - in the | 481                                     | 1.1         | <b>F</b>                                                  | 1                    |
|                   | م. ا       | 1    | 1           | <u>L.</u> |            | ~       |               | ů.       | <u></u>                           | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |          | - 5                                     | ъ           | 2                                                         | ۲                    |
|                   |            | _    |             | .40.      | _          | 1.05    |               |          |                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                                           |          |                                         |             | į į                                                       | 16                   |
|                   | æ (6       | 1    | - W         |           | -          |         | 2 1           | -        | _                                 |                                         | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f) + T.                                                       |          | :                                       | उत्तर नं•   | 100                                                       | 4                    |
|                   |            |      |             | w -       |            |         | \$ S.         |          |                                   |                                         | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Î.                                                            | :        |                                         | ÷           | F,                                                        | मंख ज                |
|                   | 20         | -    | ) IE        |           | L          | 100     |               | _~       | ٢                                 | tr.                                     | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 直                                                             | •        | :                                       | 344         | कि वह पूर्वि                                              | 海<br>tz /            |
| ,                 |            | ۴    |             |           | 2 €        | »<br>~  |               | F        | _                                 | ≈                                       | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                             |          | :                                       | :           | £,                                                        | 5 वर्ग क             |
| Falls 14 13 13 73 |            | w CO | _           |           |            | 2       | E             | 4        | . 12                              | 2                                       | सुगमनर्ग पहेसी सं० ३४ फीस १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इस पहेली के सम्बन्ध में युक्ते प्रबन्धक का निर्याप स्वीकार है | :        | •                                       | :           | AND<br>INC                                                | पक अप                |
|                   | it.        |      | ,           | <u> </u>  | Ŀ          | ~       | _             | ₩<br>~   | 谚                                 | -                                       | ₽.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | η<br>H                                                        | :        |                                         | :           |                                                           |                      |
|                   | ् ह        | 1E   |             | ٢         |            | Œ       | 2             |          | تا 🚓                              |                                         | The state of the s | 1                                                             |          | :                                       | :           |                                                           | कृत्य                |
|                   | ~ .~       | -    | _           |           | -          | ب       |               |          | \$ E                              | ₩ %                                     | नवर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩.                                                            |          |                                         |             | में व                                                     | E.                   |
| ١                 | 16         |      |             | ١,        | وي         | æ<br>≈  | te .          | _        | <u></u>                           | # 45 M                                  | E,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E.                                                            | <b></b>  |                                         | তিকান্      | .是 4                                                      | 410                  |
| 1                 | ~ "        | 作    |             | L_        |            | ۶۶<br>۲ |               | ະ        | -                                 | -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₽.                                                            | т.       | -                                       |             | 15 A                                                      |                      |
|                   |            |      |             | .63.      | -          | .60.    |               |          | _                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                             |          | -                                       | -           | = 1                                                       | P P                  |
| ŀ                 | - te       | .755 | ₩<br>4935.0 |           | ~          | •       | 9 F           | . Ga≥.   | .635.                             | -55                                     | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥                                                             |          |                                         |             |                                                           | 5                    |
| 1                 |            |      |             |           | -          |         | 152           |          |                                   | <b>M</b>                                | भुस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्यं<br>स्व                                                   |          |                                         | :           | इक्ट्रा ही मेजना चाहिये। मेजने वाले<br>चे भने सम्बन्धि के | ř                    |
| 1                 | 2          | -    | ΙБ          |           |            | ter .   |               | •        | ٠,                                | 15                                      | 39°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹ :                                                           |          |                                         | ğ           | 最か                                                        |                      |
|                   |            | ٠    |             |           | ¥ \$       | 2.      | 10            | =        | _                                 | 2                                       | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |          |                                         |             | # 14 PE 1                                                 | į                    |
| -                 |            | w    |             |           |            |         | BE            | ٤        | ₩.                                |                                         | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ir<br>ir                                                      |          |                                         |             | Feb.                                                      | 5                    |
| 1                 | #          |      | 9           |           | -          | ~       | -             | ₹ €      | 哥                                 | _                                       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ten<br>AT                                                     |          |                                         |             | নু<br>জু                                                  |                      |
| ļ                 | p          | Æ    |             | -         |            | ţE      | <b>≈</b><br>≥ |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | मुगमवर्ग पहेली सं० ३४ फीस १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हि पहेली के सम्मन में युक्ते प्रसम्बद्ध का निर्धिय स्वीकार है |          |                                         | 10 May 1    | इन सीनों वर्गों को प्रथकन<br>प्रशः                        | 1                    |
| 1                 | <u>~~</u>  | ٠,   | 49          |           |            | 4       |               |          |                                   | ~ F                                     | मञ्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 E                                                          |          |                                         |             | (E)                                                       | į                    |
| ١                 | <b>Æ</b>   |      |             | <u></u>   | ٠ <u>۴</u> | er 10   | it .          | _        |                                   |                                         | Ē,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |          | =                                       |             | E                                                         | į                    |
| ١                 | ~ =        | 作    |             |           |            | ~_      |               | <u>ت</u> |                                   | ا 'ا                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₽ '                                                           |          |                                         | _           |                                                           | j                    |
| -                 |            |      |             |           |            |         | विकास         | A MILE   | 3                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |          |                                         |             |                                                           | -#                   |
| ×                 |            |      |             | 36        |            |         |               | -04      |                                   | 350                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | •        |                                         |             |                                                           | £                    |

पहेंसी पट्टंचने की अपन्तिम तिथि २१ मई १६४८ ई०

संकेतमाला के लिये पत्र २५ देखिये

けいにんひにんひょくんつりをこうひりをこんひんかいしんしていくんていくん

अपने इस की नकस प्रष्ट २४ पर वर्गों में रख सकते

पहेली में भाग लेने के नियम १ पहेली खताहिक बीर शर्वन में ग्रदिव इपनों पर श्री झानी चाहिये।

र- उत्तर शाफ व स्वाधी से लिखा हो। इस्तरह प्रयक्ष पंदित्व रूप में लिखे हुए, कटे हुए क्रीर कपूर्व इक्त प्रतियोगिता में शामलित नहीं किये वार्विग और नाही उनका प्रवेश शुरूक लीटाया वारेगा।

१—भरे हुए अवृां में मात्रा वाले श वंयुक्त अवृत न होने वाहिये। वहा मात्रा को अपना आवे अवृत की आवस्यकता है, वहा वह ग्हेनों में दिवे हुए हैं। उत्तर के खाव नाम पता हिन्दी में ही आना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में झाने बाक्की पहेलिया बाच में सम्मिलित नहीं को बायेंगी और ने. ही उनका शुरूक लौटाया बायेगा।

५ । स्तेष उच्च के साथ १) सेमना प्राव-रपक है वो कि मनीकार्यर प्रवस पोस्टल बार्डर हारा काने नाहियें। हाक टिक्ट स्वीकार नहीं किने कार्यें। मनीकार्यर की रखाद पहेला के साव कारी नाहियें।

६. एक ही लिखाके में कई आदामियों के उत्तर व एक मनीआवर्षर दाग कई आदामियों का छुटक मेंबा जा जकता है। परन्तु मनाआवर्षर के कुरन पर नाम व पता बिन्दों में विकस्स लीवत लिखना जाहिये। पदेलियों के बाक में गुम हो जाने नी आमोबारों हम पर न होगी।

७. ठीक उचर १र १००) तथा न्यूनतम मणुदियो पर २००) के पुरस्कार विये कायेगे । ठीक उचर अधिक सक्या में झाने पर पुरस्कार वरावर बाट दिये कायेगे । ग्रेहेली की आगदानी के मणुतार पुरस्कार की राणि पदार्थ बहाई वा सकती है । पुरस्कार मेनने का बाक व्यय पुरस्कार पाने वाले के बिम्मे होगा ।

्र पहेली का ठीक उत्तर ११ मई के काइ में मकाशित किया कायेगा। उसी काइ में प्रकाशित किया कायेगा। उसी काइ में पुरस्करी की शिल्ट के प्रकाशन की लिथि भी दी कायेगी, उसी हम दे द मई १६४८ को दिन के द नजे लोला का गा, तन का व्यक्ति भा चाहे उपस्थित रह सकता है।

ह. पुरस्करों के प्रसाधन के बाद "दि हिकी की बाज कराती हो ता तीन स्वारा कर प्रस्तर ही ) में कर बाज करात कर सम्बद्ध कर स्वार करा एकते हैं। बार स्वार बाद किसी को आपनिच उठाने ना प्राधिकार न होगा। शिकायत ठीक होने पर १) वाधिक कर दिया बावेल पुरस्कार उक्त बार स्वार परचात हो हैन बावेंग ।

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रवन्धक सुगम वर्ग पहेली सं० २४, बीर क्रजुँन शार्यालक दिल्ली के पते पर भेजने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया आने वर पुरस्कार केवल एक पर विश्वर्गे सब से कम आहु-दियां होंगी दिया बायेग्य ।

१२. वीर श्रश्तुंन कार्यालय में कार्य करने वास्त्र कोई वर्रक्क इतमें मास नहीं के स्वकेन्द्र ।



मिया साहब, आवमेर क्षेप सानुन से देसे ही निस्तार निस्तार कर शुक्रवाना चेरे अरव सागर में शाहनवाब भुट्टो ने जूना सहक के नवाब के पेर शुक्रवाब के व

— एक समाचार प्रथने बालसाबों की इस जुस्त-जाला की को दे कहर जि-ना की तांबबत तर हो गई होगी कीर किसी रारवार्थी शुस्ल मान की कवान के साथ उसने बडी गाया

होगा— ब्रिटेन से ग्रन्छा देश गेरा, डाकर स्थन्छा विस्था वाली।

वेकारी की इट गई बदली, रहे कई न क्षत्र खाली। इस पांकल्यानी नाले में, भिलागई सब गदी नाली।

> यह उनउनपालों की बरिवा है, कीर बिन्ना है इतका माली। × × ×

वधार मुद्र की मार्तो को खोड़कर काति की नार्ते करे।

--- शिग्वेलाई का आपका। क्यों बनाव आपकी शास्त्रि सब्दक्षी के मेंटकों के सकीतन का शास्त्रि की बरवास पर मेसा अस्तरपढ़ा !

× × × ×

नेबाम समय देख करवते । ---- मी॰ काबाद श्रीसाना वन कान्ये की साठिया है? समादे के हाथ में हो तो !

लगड़े के हाथ में हो तो ! × × ×

स्वयुर में कमी की समझ से पेस्ट कार्ड और सिमाफे चोर-नाबार में किक रहे हैं।

—□**ड** सम्बद्धा

-- एक समाचार

स्रागर समपुर सरकार खुरगाने में स्रतमर्थ है ता उसे चाहिए कि किसा से कुछ बाससास उचार मगगासे, को दूगरे ही दिन सर घर न काड और सिक के

मिषवा दें।

XXX

सन्दन के एक लेवक को बिना
टिकिट १९६ कर बुधना कर दिशा गया।

विश्व तरह हिन्दुरनान की रेलवे विश्वत करूप सम्बद्धी ने लिए' प्रतेक गाड़ी में कुछ हिन्दे सुरुवात है, इसी तरह स्वा पटली सरकार क्षपने गीन केसकों के लिए इस प्रकार का निशेष प्रवन्त नहीं कर सकती?

x x x

इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान सौट चस्तो ।

--- हिन्द ग्राने वाते मेवों से डिप्टी कमिशनर लाहीर की प्रार्थना

इस्लाम के नाम पर लाहीर की नजाय झगर इन शिलदान के नकरों को कासिम के नवे कवेते हैरराबाद की तरफ हाक रेते, तो समस्या अच्छी तरह सलक स्वाती। (प्रदूष का रोप)

हुवोलिनी हारा स्टली की तथा महत्व करने के नाद से हुए प्रथम स्नाम चुनावों में किश्चियन बेम'केट वार्टी बीनेन स्नीय जेम्बर दोनों के चुनावों में बबसे बड़ी वार्टी के का में प्रकट हुई थी।

इंख जुनाँव परिचाम से क्रमेरिका काक चादि प्रशतन देखों में खर्वन प्रश्चता प्रकट की चारही है कीर इसे क्रमेरिकन प्रस्माव की विवय समस्या जा रहा है।

### फिलम्हीन सर्घर्ष

हैक फिलस्तंन का प्रमुख बन्दरगाइ है। मिनवाड़ीय सर को विभावन ये बना है कि बहुदियों को देने की कियारिया की महैं की। बहुद्दयों ने २४ चरटे तक निरन्तर वप कोर गोनिया वस्ताने के बाद तमाम नाकों र करनों को उत्साह दिशा है और हैका के अधिकारा माग पर कन्या कर जिसा है।

१% मार्र का जिल्हा प्रभुत्व इर बाने के नाद धरनों की निवमत सेनाए वहें नेमाने वर हिल्लानेन पर कामनवा को वाक्ता नना रही हैं। ईराक के मन्त्री महस्का ने बावरवकता पक्षे पर विश्व स्थीन के धरनों को विनिक सहस्यता का साज्यासन दिया है।

### चांगकाईशेक चीन के प्रथम राष्ट्रपति

बनरिवारियमा चागकाई शेक २६६ के विरुद्ध ४४३० वोटों से चीन के प्रथम वैज्ञानिक सङ्गति चुने गये हैं।

# महरी निद्रा का झानन्द

त्य प्रम क्षा कीर ताफ दिखा। शहरों नदार रजिस्टड ( भें ) देखरों ।

### श्वेत कुछ की भद्भत मेर्डी

प्रिय पाटकमध्य श्रीरों की माति इस श्रीक प्रशास करना नहीं चाहते। वहिं इस्ते हैं दिन के देवन से सफेदी के बाग का पूरा श्रासम कहें न हो तो मूल्य बाएत। वो चांहें -)॥ का टिक्ट मैक्कर कत विकास में। मूल्य न॥)

भी इन्दिरा चायुर्वेद भवन, (६२) पो॰ बेगुसराय (सु गेर)

पिएम-स्टार नेतन क इच्छक पुत्रसियों को ग्रंम अपने नाम हमारे बाद रिकेश्टर करा कोने चाहिये ताकि उन्हें उचित पम प्रशान किया बा सके और वह भाग्नेपड़ी से बच सकें प्रवेश पत्र विना मून्य मगारये। पता ज्यक्षायां, पत्र गत्र कालीगद्व

### १००) इनाम

वर्षाय िद्ध य म — से निते आप चाहते हैं चाहे यह एक्यर दिल क्यों न हो, इत्त य म की सकी किस शक्ति के पारक से सिकाने चली आवेगी। इसे चारक इत्ते से व्यापार में लान, युक्समा, इत्ती, लाटरा में बात, परीज़ा में सक सता, नवहारों का शांति, नौकरी की तक्की सीभाग्वान होत हैं। मूल्तावा २॥), चारी ३), बना १४।

सिद्ध रमरान न॰ ३०७ पो॰ कतरी सराय गिया

# रा।) रु० मे ६ पुस्तकें

प्रोम चीवन (वांचत्र) मू० १।) बद्योकरच मश्रोका सप्रद्र मू० १) हिन्दी ग्रामें ची शिल्यक मू० १।) कुल पैरिस (चनावन्नी) मू० १॥)

स्रवाना रोषगार मू॰ १।) झरमोनियम दीचर मू॰ १।)

६ पुस्तकों का सेट ३॥), वा स्त ॥) संतोष ट्रेडिंग कम्पनी (वी ए दी) पाठक स्टीट, जैंगल कालीगढ़।



फाटो कैमरा सुप्त वह कैमरा सुप्त वस्तु का, उध्यह के बना हुका विना विधी वह के हर प्रकार के मनोहर कोटो कुरव के केता है। हक्का प्रयोग करता कीट वहीं का वकावी होनों है! हक्के कम से तकते हैं, वह कीमती मनोहर कैमरों में से हैं, को को के ही सुप्त का है। वह कैमरा करीद कर बीक पूरा कर कीट कमना कमाने। मूहन वस्त्र कैमरा पूरा कर कीट कमना कमाने। मूहन वस्त्र कमना

पूरा, तमाम फिल्म फार्ड, केमीफार, उरास प्रवोग वहित न॰ ५०१ फीमत ४॥।०) क्वालिटी न॰ ५४१ कीमत ६॥।) दी सक्त व्यस्ट्र स्पेवस क्वालिटी न॰ ५५० कीमत ६॥) वैकिंग व वाककर्ष १=)

नोट—एक समय में ६ कैमरों के ब्राइक को कैमरा नं० ११६० पुरस । स्टाक सीमिश की सभी सार्वर दें समका निराह द्वीमा पढ़ेगा । मास पकर न होने पर कीमरा साविक

> वेस प्रम हो उर्थ ( V. AD.) वोस्त वावर १९६, दिल्ली। West End Toulors, (V. A. D.) P. S. 1887 Delle.



# दैनिक वीर ऋर्जन

की

स्वापना अमर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई थ इस पत्र की स्थावाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पाब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्य में उसका सचासन हो रहा है। भाज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक बीर अर्जु न मनोरञ्जन मासिक # सचित्र बीर बार्जुन साप्ताहिक

# विजय पुस्तक भएडाः

# **अ** श्रर्जुन प्रेस

संचालित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की झाथक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत पूजी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की कोर से अपने मागीदारों को अब तक इस प्रकार लाभ बाटा जा चुका है।

सन् १६४४ १० प्रतिशत सन् १६४४ १० ,, सन् १६४६ १४ ...

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निरुषय किया है।

# आप जानते हैं ?

- इस करवनी के सभी आगीवार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संकालन उन्हीं लोगों द्वारा होता है।
- 'वीर अर्जुन' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्या अब तक राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने में लगी रही हैं।
- ग्रव तक इस वर्ग के पत्र युव्हचेत्र में बट कर ग्रापिचयों का मुकाबक्का करते रहे हैं और सदा अनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

- इस म्रीश्राम संस्था क सवासक वर्ग में सम्मिखत हो सकते हैं।
- राष्ट्र कैं। आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने दन को सरकित स्थान में क्या कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय मान्त कर सकते हैं।

इस सस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। आप मानीदार बनने के लिये आज ही आबेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिंग हायरेक्टर--

भी श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लिमिटेड, श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली।

इन्द्र विद्यावाचस्पति

बीवन में विश्वय प्राप्त करने के किये भी इन्हा विश्वावायस्थित क्रिकित उत्तिवान गर्नेग्रीम

र्चयोषित वृद्धाः सन्त्रस्य बहिषे । इत पुस्तक में बीवन का सन्देश और विकय की सलकार एक ही साथ हैं। पुस्तक हिन्दी माधियों के सिथे मनन और सह के बोग्य हैं।

बूस्य १) डाक व्यव (-)

# विविध

### बृहत्तर भारत

[स्वर्गीय वन्द्रगुप्त वेदालकार] भारतीय सन्कृति का प्रवार खान्य देखों में किल प्रकार हुखा, भारतीय व्याहित्य की छाप किल प्रकार विदेशियों के हृद्य पर बाली गई यह सन इल पुरसक में मिलोगा। मृस्य ७) बाक त्याय (!!\*)

### बहन के पत्र श्रीकृष्णचन्द्र विद्यालकारी

प्राप्त अलग की दीनक समस्याजी और कठितानेगां का सुन्दर आवहारिक समापान बहतीं व सस्याजे को विक्लासकों के बवतर पर देने के सिने आं प्रदश्य पुस्तक। मूल्य १)

त्रे मद्ती ( भी विराय वी रचित प्रेमकाव्य, सुवचिपूर्व श्वकार की सुन्दर कविताए।

# वैदिक वीर गर्जना

शस्य ११)

[भी रामनाथ वेदालक्कार ] इतमें वेदों स जुन जुन कर बीर भाषों को खग्रत करने वाले एक सी से अधिक वेद मन्त्रों का अध्यक्षद्वित समझ

### किया गया है। मूल्य ॥। ) मारतीय उपनिवेश-फिजी

[ श्री शानीदास ] ब्रिटेन द्वारा ग्रासित फिबी में वधारि भारतीयों का नहुमत है फिर भी वे बहां गुलामों का बीवन विताते हैं। उनकी रिपति का सुन्दर सकतन । मूक्य २)

> वामाकिक उपन्याव सरस्ता की भाभी

ं विक-भी पं॰ इन्द्र विद्यावाचरपति ।

इंड उपन्याच की कांक्क्सविक आंत्र होने के कारण पुरसक प्रायः कमास होने के की है। काप कपनी कांपियें कमी से मंत्रा वे की है। काप कपनी कांपियें कमी से मंत्रा की, अन्यया हजके पुनः सुप्रक तक , कापको प्रतीका करनी होगी। सूच्य १)

# जीवन चरित्र माला

पं• मदनगोहन मासपीय [श्री रामगोवित्य मिश्र]

महामना मासबीन वी का क्रमबद्ध बीवन-पूचान्त । उनके जन का कीर्य विचारों का सबीव विजया । गृहन १॥) क कथव |=)

नेता जी सनावचन्द्र बोस

नेता बी के बन्मकाल से उन् १६४५ तक, ब्राबाद हिन्द उरकार की स्वापना, बाबाद हिन्द फीब का छवालन ब्रादि उमस्त कार्यों का विवरव । मूह्म १) बाक मन |\*)

> मी॰ अयुलकलाम आजाद भी रमेशचन्द्र मी सार्थ ]

मौजाना चाहन की राष्टीयता, अपने विचारों पर हदता, उनकी बीवन का कुन्दर सकता । मूर्य ॥=) डाक स्थव ।-)

पं० जवाहरलाल नेहरू

[भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

क्याहरकाल स्था है १ वे कैस बने १ वे स्था चाहते हैं और स्था करते हैं ! इन प्रश्नों का उत्तर इत पुस्तक में आपका निकेगा। मूल्य १) डाक व्यय ।°)

महीष दयानन्द [ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

श्रव तक की उपलब्ध वामग्री के श्राचार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाखिक शैकी पर कोकस्थिनी भाषा में जिल्हा गया है। मुख्य १॥) बाक व्यय ⊨ः)

हिन्दू संगठन होत्रा नहीं है

क्षितु जनता के उद्वेशधन का मार्ग है।

> <sub>इए क्षि</sub>ये **हिन्द्—संगठन**

[ **बेलक** स्वामी अडानन्द सन्यासी ]

पुल्तक क्षवरन पहुँ। क्षाव भी विन्तुओं को मोहनिता से बगाने की कावरणकता बनी हुई है, मारत में बनने वाली भुद्धल बाति का श्रीक्ष तम्मल होना यह की श्रीक्त को बहाने के लिये नितान्त बावरणक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की बार् यो है। शुरूष र)

# कथा-साहित्य

में भूल न सक् विमादक श्री वयन्ती

प्रतिक साहित्यकों की सको कहानियों का समह। एक बार यह कर मृतन्त्र कठित। मृत्य १) डाक व्यय।-)

नया चालोकः नई छाया

रामायस् श्रीर महामारत काल से लेकर क्षाश्चनिक काल तक की क्सानियों का नये कम में दर्शन। मूल्य २) डाक व्यय प्रमक्।

सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) लेखक—श्री विराज

जा दिनों की नेमानकारी क्यां सुबदः न्युदिया, बह कि आरत के कारक विर्यामित प्रदेश तर राजी और हुवों का कर स्वाकत राव्य क्या हुवा था, रेश के नार नार में प्रांती विराण्यातक परे हुए वे वो कि शत्रु के शाय शिकाने को प्रतिच्या तैयार रहते थे। तभी खआर्ट, विकासदित की तकारत चापकी और वेख पर रावस्ववास कारती करा।

झाधुनिक रावनीतिक वतावरया को लक्ष्य करके प्राचीन कवानक के झाबार वर क्षित्रे गये इस मनोरवक नाटक की एक प्रति सुपने वास कुरिक्षत रख हैं। बुद्ध १॥), बाक व्यव ८॥

शांचि स्वान विजय पुस्तक भगडार, भद्रानन्द बाजार, दिस्सी

बीइका पति विकित्त स्वतन्त्र भारत की रूप रेग्बा

इष्ठ पुस्तक क ने आरख ध्य स्त्रीर स्वलब्द रहें। ग्तीय विद्याल क स्त्राचार आग्तः कृति पर होगा इत्यादि विद्यो क गदन किस्स है

बहुस्य । वया ।

उपयोगी विज्ञान

सवाग्वान

वाबुन के सः न में प्रत्येक प्रकार की शिच्च भाग करने के लिये इचे कावश्य पढ़ भूला ) डाक व्यय (-)

त्र बान

तिलहन संलेश्य तल के चार वहें डवा शोका उप ना समिला स्वाह डशास की गई ५ मूल्य र) बाक स्थमान

तु ी

तुलसाम्या के योची क क्वानिक विवेचन और उनम लाभ उठाने के उपा बतसाये गये हैं १९९७ र) डाक व्यय पृथक प्राचीन

श्राचर व प्रता हो , ८ % लेख रोगों को दूर करने के उपाय । मूल्य २) बाक ल्यय पृथक ।

देहानी इलाज

क्षानेक प्रकार के रोगों में क्षपना इलाक पर नाजार और जगल में दुरा-मता से मिलने वाली इन कोड़ी कीमत की द्वाओं के द्वारा कर सकते हैं। मुख्य १) डॉक व्यय प्रथक।

सोडा कास्टिक

स्रपने घर में स डा कास्टिक तैवार करने के त्रिये सुद्र पुस्तक । मूल्य १॥) बाक व्यय प्रथक।

स्याही विज्ञान

स्यादा । स्वाप सर में बैठ कर स्यादी बनाइये और सन प्राप्त कीविये । मूल्य २) साक स्यय प्रथक ।

# 'जीर्रन' की<sup>मा</sup> फाकियीं'

(4 m)



सारप प्रोज और जात है सर्वार प्रजास प्रीकरने

# दैनिक वीर ऋर्जुन

की

स्थापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई की इस पत्र की भावाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्व में उसका संवासन हो रहा है। ब्राज इस मकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक वीर श्रजु<sup>र</sup>न मनोरव्जन मासिक # सचित्र बीर अर्जुन सांप्ताहिक

विजय प्रस्तक मध्डार

🟶 अर्जुन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की ग्राधिक स्थिति इस प्रकार है

श्रिषकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत पृ'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की मोर से अपने मागीवारों को जब तक इस प्रकार बाम बांटा जा चुका है ।

१० प्रतिशत -

۲° "

सन् १६४४ सन् १६४४

सन् १६४६ १४ ,

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत ज्ञाम देने का निरुचय किया है।

# आप जानते हैं ?

- इस करवनी के सभी भागीवार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवालन उन्हीं लोगों द्वारा होता है।
- 'वीर ग्रजु न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तियां ग्रव तक राष्ट्र की मावाज को सबत बनाने में लगी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धक्रेत्र में कट कर आपित्रयों का सुकाबका करते रहे हैं और सवा जनता की सेवा में तरपर रहे हैं।

आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं। भौर

- इस प्रकाशन संस्था के संवालक वर्ग में सम्मिखित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्नों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्ति स्थान में लगा कर निश्चिम्त हो सकते हैं।
- 🕳 आप स्थिर आय मान्त कर सकते 🖥 ।

्र हम्र संस्था का प्रत्येक शोवर दम् रुपये का है। माप मानीदार बनने के लिये मात्र हो माबेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिय हाय्रेक्टर--

श्री श्रद्धानन्द पञ्जिकेशन्स लिमिटेड, श्रद्धानन्द बाजार, दिखी ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



' क्राड्र'नस्य प्रतिषे होन दैग्यं न प्रसापनम्

बोमशर २६ वैद्यास सम्पत् २००५

# सिंहावस्रोकन

'काब से टीव मास पूर्व की क्रवेखा बाद की संभादमा साथ प्रचिक है' इन सब्दों में क्रमेरिका के एक वैनिक क्रवि-बारी बोकर वार्डले ने साम की स्विति बर प्रकाश जाका है। वे कर वह ग्रन्द 🕶 रहे थे. सः निस्तरेह अनके शामने कूरोप में बहुती हुई गु'सम्बी तथा कर मी सदस्य महत्वाकावा थी। वही कारक है कि वे अपने वक्तम में बामे दहते हैं कि—'वांद हम प्रमावदारी अद्यान ३ठ यमे और अपनी सना के बन्दन व विद्युष की यथां इस्ते स कार्येंगे, तो हम से वे वर स्थान किन नावते. जिस पर कहे डोक्र इम कर पर ब्राह्मब कर शकत है, स्वर्गह हम केश्स कल को बातें ही करना चानते हैं।' बसर्वे सन्देश नहीं कि समेत्या में उद के बतरे की चर्चा बोरों पर है। इतका कोई कारबा हो-श्वित की बास्तविकता हो या बतमान कविकारियों के जुनाबanalma या एक सन, खेकिन वर निश्चित है कि सवार की परिस्थिति अस्तार विकट हो रही है और उसे देखते हुए वहि हम कावमान न रहे, तो इतकी स्थाति हमें सबर्व उठानी बचेगी।

×××

बराप में स्विति प्रतिदिन उसकारी वा रही है। इटली के जुनाकों में ए ग्लो-बारा(वं) गर अवस्य सपता हुना है, क्षिन्द्र इसस यह नहीं समक्ष सेना आहिए कि स्थात शान्त हो गई है। बाग्नी, क्रावित्या के विवासस्यस्य प्रश्न सभी तक बेते हा उन विषय है। विमक्त वर्मनी व्यविदिन नई समस्यापः पेदा कर रहा है। प्रायः पति इनरे दिन किया न कियी मेक्यें का कामचार मिनसा रहता है। क्रोरीक सपनी बार्थिक सहस्रका हारा समा क्षत कावना कत्यन्त सगठन बाबनाओं तथा स्त्रा प्रयाग हाथ मूरोप में अपनी शक्ति कहा (देई । जमा तक समझते के शिक्षके प्रयत्न हार्व है, वे कितने सफार होते हैं, उठते आधिक विषय समस्याय श्चाकर दानों के परस्वर वैमनस्य को भीर भी अधिक गहरा कर देती हैं। बील में काबुद्ध बन्नीसमस नहीं दुना और इच्छा में इक्के झासार पेदा हा सबे हैं। × ×

मुन्दर्व से भी कविक विकट परि-स्थिति काम विकासीन की है । जिटेन मे

निज्यात दिया है कि १५ मई तक वह क्रपनी क्रमाल सेनार्थ फिलाबीन हैं देश केता और क्षारं के शासन की विस्मेवारी में बार काम को साववा । १५ मई के बाद बर्स कीन शासन करे, इत के किए समी से तीन संबर्ध शरू हो सभ है। छोटे बड़े भारव गज्यों के शासक इस के किये विशास संगठन कर रहे हैं और आने बाले समाचारों से तो यह प्रतीत होता है कि डास्कोर्डन, सीरिया, खेबनान कीर इंग्रह की सेनाए तीन कार से फिसस्तीन वर बाह्मक बर देंगी। टातवादन के आह शब्दका स्थय सेनाओं का नेत्रहर करेंग। इसके विश्वस यह दियों की मा मुद्ध व लिए पूरी सवारिया हो रही हैं। बहातक शस्त्रास्त्र बाहि साधनी का प्रश्न है, व्हरी किसी से पीछे, नहीं हैं। बचपि भाग वह कहना दुःसाहत है, तथायि अञ्चलो के काथ र पर कहा वा सबता है कि रूप की सहानुभनि आब बहृदियों के साथ है और ग्रमें जो की कारतो के साथ । स्थितियों के बानकार क्षेत्रे क्षमाध्य विकासी मानते । क्षमे रहा को सुस्क्रिय राष्ट्रों से तेल सोना है, इस-क्षित्रे पुराने निर्द्यंत्र को रह करके भी वह स्रक्षिम राष्ट्रोकी सह नुभृति प्राप्त कर रहा है। दूसरी तरफ कत देख रहा है कि वे मुस्सिम वेड आमेरिका की कोर का रहे हैं। किली भी विषय परिश्यित को देशकर वह फिलस्तीन के मामले में बक्रम देशकता है और मुस्ताम राष्ट्रों पर स्थाय जाता तपता है।

इचर फिलस्तीन बोर लंबपं के लिये तीवारी कर रहा है, उक्षर राष्ट्रवण के नेता क्रास्पर्शिष पुलाव की वाबनाओं नेता दिवार कर रहे हैं। १५ महे बचो ज्यां निकट क्षाती काती है, त्यों स्थां क्यांने बाखे त्यवप की विन्ता बहुती का रही है। इतका मुक्त कात्या वह है कि करन-बहुरी त्यपं किसी तानम कान्तांग्रिय कहां का रूप बारख कर तकता है।

¥ × विक्रसीन का प्रश्न यद्यां काफी महत्वपूचा है, तथापि हमारे लिए उस हे भी कठिन और सारकाशिक समस्या हैदराबाद व कारमीर की है। कारमीर के संबध में हम प्रापने विचार गता है में क्षित बुक्षे। सुद्धा समिति में गये हुए हमारे प्रतिनिधि भी सायगर कादि कापस बा सबे हैं। उनसे विचार विनि-मद के बाद भारत सरकार अपनी नीति नियत करेगी। केकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत उत्त सन्यायपूर्व स्थिति को र्खादार नहीं करेगा, को सुरचा समिति के स्वाय पूर्व निश्चय के कारच भारत के लिए वेदा कर दी गई है। नेहरू बी ने यह बात बार बार स्पष्ट कर दी है। त्व क्य द्वरम उठावा वावगा, वर 55 दिनों में सम्बदः स्वष्ट हो बावगा, काब वो इतना ही दहा व्यवस्ता है कि कारमीर

के मुद्रक्षेत्र में सेनाएं ही बास्तविक क्रिकंट करेंगी।

विक्रको दिनों में हैदगबाद बी उसकत बहुत स्वचिक उसक गई है। रक्षाकार विज तरह चिति को निगाइ रहे हैं और जिस सरह वे मारतीय प्रवा अक्रिय अनुसादर वर्षर वास्याचार कर रहे हैं. उसे देखते हए प∙ नेश्रू को वह बोबसा करने पर विश्वश्च होना पड़ा कि हैद्राबाद के पास आश्तीय सथ में प्रवेश या युद्ध के तिवा तीक्श मार्थ नहीं है। हैदराबाद के प्रविकारियों ने इसका तीज प्रतिकाद किया है, किन्तु शिक्षते दिनों को रिवति हैदगशद व उत्तक स्नास पास वैदा हो रही है, उसक कारण भारत सरकार पर कोई कदम शीम ही उठाने का बोर काला का ग्हा है। भाग्त सरकार इस प्रश्न की भीर सविक उपेखा नहीं कर सकती। सेकिन प्रश्न यह है कि देग्याम के निकल कई सैनिक कार्रवाडी नई उक्तभाने पैदा न कर दे । हैदराबाद के रबाकार वित कातृग्दशिता, अद्वयता क्षीर बर्वरता से स्थित के साथ सिसा-बाड बर रहे हैं, उसे देखा हुए कोई भी ऐसी नई उलकल वैदाही सकती है, शिवकी हम कहनता नहीं कर तकते !

प्रवास कोर वादिस्तान व भारत के बास्तरिक समग्रीतों की कशियों यस रही है, तो रूखरी ओर हैदराबाद, काश्मीर तथा पूर्वी पश्चिमी प्रवाद के विवादास्पद प्रश्न कमस्याची की चौर स्रविक विषम बनाते जा रहे हैं। यन तक वह प्रभा दल न हो, तब तक दोनों देशखड़ों के सबन्ध मध्र नहीं हो सकते और न सरवागपूबक शांति व समृद्धि के यथ पर इस चक्त बदते हैं। से दिन इसके साथ ही इमारा बह भी बिचार है कि देश के सामने बाने बाली प्राय: सभी समस्याप साव उपस्थित हो सबी है और निकट मनिश्व में वे चरमसीमा पर पहुंच सकती है। काञ्मीर व हैदराबाद तथा कृत्व प्रान्ती का जीव ही कोई निर्वाय करना होगा. जन्में बाब इसमय तक राजा नहीं वा सक्ता । इसकिए का उपना व कठिनन देश के सामने उपस्थित होनी है, वह क्रागामी कुछ मालों में हो बायगी और कीर फिर समस्याप समाधान व शाति का दल लेंगी। इसीक्षिए यह वय इसारे सिए बहुत अधिक महस्व 🗨 है।

×

# इपारी मौलिक कंपजोरी

सुक्तवान्त में विश्वा वार्कों के जुनाव विशेष महस्य रखते हैं। यसरक मताबि कार के ब्राचार पर मारत में इतने व्यापक चेत्र में पहले कमी जुनाव नहीं हुए। इतिबाद इन जुनावों पर ब्राच हुमें विशेष कर से हिंह शांक कर सार्थ-बनिक बीवन, बनता की रावनीतिक

बायति बादि की समस्याची को समझने का वश्य कामा साथिए। इस समावी ने बह रिक्क कर दिया है कि सभी कोश-बिस्ट पार्ने के नारों की क्षेत्रा कांत्रेस की सरकारिक कीर सामग्रिक जीति को सनता अधिक पनन्द करती है। के किन इसका एक दूसरा पहलू भी है। शार्वप्रनिक वालिंग सुभव के कारस इस री वे कमबोरिया क्रस्यन्त नग्न रूप में प्रस्ट हुई बिनकी स्रोर स्वातनम्ब प्राप्ति की घन में हसारा कभी ध्यान नहीं गया. बरन्त को बस्ततः हमारे समाव की मीलिक कमबोरी है । सहयोगी "बाव" के सम्मदक ने इस कोर विचारको का ध्यान विशेषरूप से सामृष्ट किया है। बह लिलता है--- "कावमगढ व बीनपर बैसे बिला में किलाबोर्ड के चनाय लक्ष्में के किस काब स कीर समाववादिया के विदय २६ भारत है जोवित दिसान सब नाम स्व यक संबंदन बनाया । वश्युतः इत संब में कशीरों श्रीर काइरिय' का प्रावस्त्र शा श्रीर इन्होने बाह्यस्', सा-स्थी, भुमिहारी कीर खात्रवा के विरुद्ध एक प्रकार का जे. द का व स्था। मुक्तम इसी भी इस में शामिका हो गये और सबर है कि इनके किसी नेता ने बहा सक कहा कि जाहाको और जावना के कारक ही पाकिस्तान बना । ये न होते सो पाकि-स्तान ही न बनता। २२ वाये का के उस किसे में शोधत संच वासा ने सरकार भी केड दिया है। झडीरों ने राखवती वर भीर ममिशरी पर शमृद्धि शास्त्राख क्रिये हैं और बहत से मकान बला काले। चमारा और अबाबों में भी सठवेडें हुई है। सर की भी सबरें प्राची है। बन्दर्के भी इस्तेमास की गर्वी। कई साबों में इडतास दर दी गयी है. विससे खेली 🖼 काम दक्त दक्ता है। यह सब क्या है। क्या प्रास्तीय सरकार के पास के सब भववनक समाचार पहुंचे हैं ? क्या केन्द्रीय स्वत्र इत में दलका देशी ? यह विश्वत्रक है। यह यदि फैला, इसका दाइ और इसकी चान यदि प्रेमी तो वह सारे हैका को 'वय क्र कर देगी। इस नासूर को खड़ां पैदा हका वहीं दफना देना क्षेत्रा बाल्क्क यह सारे शहरेह को रोगी बना देखा।" बस्द्रन: इन खुनावां में वेबला क्रोक्टि **स्व की फोर से ही नहीं. प्रायः समस्य** दला के उमीदवारों ने सक्चित बातीयता का क्राभग लिया है। विशुद्ध रावनैतिक िद्धान्तों के क्राधार पर चुनाव होने चारियः प्रान्तीयताया वातीयता के क्राधार पर नहीं। लेकिन क्राब बात वात बादनरी चंद्र भावनाए इनारी सत्कार बन गई हैं और यही हिन्दू समात्र की मौलिक बीमारी हैं, बितक कारख इमारी शक्षत्रीतक व सार्वजीतक चेत्रता कारी व्यायत नहीं हो पाती।

युक्तप्रान्त में कांग्रेस की सफलता बुकप्रान्त के जब बिलो-मेरठ, क्यारनपुर, कानपुर, प्रवादगढ बहरा-

क्हारनपुर, क्रानपुर, प्रधारगङ्ग बहरा-इन, इरदोई जीर छीनापुर में क्लिया मोडों के जुरावों में बतावादियों को जुरी तरह माठ क्लाने पड़ी है जीर काम व ने बहां खतारितत बीटों पर प्रक्रियर कर क्लिया है। चौरह क्लान क्लियों में मी कोम के बहुत अधिक बहुतत प्राप्त हुवा है। ३५ दिलों में बतावक्लियों को कर तरक कुला मिला कर ६५ बीटें मिला है, वर कि काम व को १३म बीटें मिला है, वर कि काम व को १३म बीटें

# डाक व पार्सल पर ऋस्वायी समम्ब्रीता

भारत तरकर का डाक और तार किन्नग्रंडक काचीसे दिको स्वानाही वना है। भारतीय शिष्टमस्डल तथा वाकिस्तानी शिष्टमब्द्रक में पोस्टल बचा पार्वस दर्गे के शस्थायी समग्रीते बर इस्तावर हो गये है। होनों बोमीनियमी के मध्य बाक व पार्वको बर दोनों के बान्स रेक दर साग होंगे। पाहिस्तान सरकार इत झरवाबी बमस्त्रीते को किशन्त्र इन्ने के क्षिये तस्यार है. परन्त भारत सरकार का कर साहै कि बाब और पार्वन के महबूलों का प्रश्न कार के दरों से पूर्वानः वस्त्रह है, अतः शार के दर्श पर समझौता न होने तक उसे डाड व वार्सन समझेता मान्य नहीं होगा। भारत ने देश के बाहर साने क्योर काने वाले तारों में महस्ती के बवाटा ब्रिस्से पर दाना किया था. परन्त बाहिस्तान बगबर-बराबर का हिस्सा चाहता बा। नदी डिक्सी में तार के महस्रक्षों पर श्रीप्र ही विचार होगा ।

### दिली प्रांत में होपगार्ड

र मई से दिली पान्त में २००० होमागर्ड बमाने की योबना रेख की बारही है। इस योबना के अनुसर २० से २३ वर्ष की बायु के १००० जागों की ब्यासियन २० वम्मियों में विमासित होगी, सिल में प्रत्येक में २०० व्यक्ति होगी। करदार के प्रति क्यासारी की प्रतिकापर इस्तावर काने वाले पटित व्यक्ति ही महीं किये बागेगे। प्रत्येक बहुत्व को नाग्नें कम से कम वह बार राज में महती कर्यों कम कम वह बार राज में महती कर्यों कम कम वह बार राज में महती कर्यों हमी हमी श्री

### खाद्य सम्मेलन समाप्त

प्रान्तीय प्रषानमान्त्रयो तथा स्वाय मन्त्रियो का को सम्मेलन दिलां में हो रहा था उत्तर उद्घटन करते हुए पं-नेहरू ने प्रेथणा का कि सरकार देश पर खार्थ नियम न्याय संकट को सलने में समर्थ १ गई है। इस बार २० लाल टन फांकिक झनाब उत्तरन होने वी झाशा है। किर मी सहितायां खार्थी हैं। विभिन्न मांगे



के प्रतिनिषियों ने वर्तमान बातायात की दिवति व स्थाय उत्पादन की हाँक के स्थिय कावरुवक जामान वच्छाई वर कावरुवोच व्यक्त किया। २६ कावे को साथ वस्पेकन कमात हो गया है। सुरक्षा की सिक्त का भारतीय विकास विकास की स्थाप

भी गोपालस्य भी आयंगर के नेतृस्य में भो भारतीय तिष्ठस्यस्यल क्रम्भोर के प्रश्न को लेक्ट संयुक्तगृष्टी स्थानिक स्थानिक में नवा था, यह सारित आरत के प्रथम मन्त्री रंज नेहरू से शुंचा काँतिक के अपना तन्त्री संयुक्त परिता सरावा पर वर्षों भी कोर मस्ताव पर करना तंत्र विरोध भी प्रष्ट कर दिया। आरत तन्कार ने बसी तक अन्तिम रूप से सुधि प्रीय नेहरू कर दिया। आरत तन्कार ने बसी तक अन्तिम रूप से सुधि श्री मित्रवय नहीं किया है। वेदक हव विषय में तिश्चय करेगी।

कपड़ेका मूल्य बेहद बड़ा भारत सरकार के उद्योग व रखद चित्रशासन को विविध प्रान्तों से वो सूच-नार्ये मिली हैं उनसे प्रष्ट होता है कि २० कनकरी को कपने पर से क्षड़क इटाने का पश्चिमा बड़ा चातक चिद्र हुआ है। अपने के मुख्यों में चर्चन ११७ प्रतिश्चल के कपुचात से हुई है। परवार बात कहने पुनन वारी करने क्षरन पर गम्मीगा से विचार कर रही है।

### जमीयत अब देवल धामिक संस्था रहेती

बागेयर उल-उस्माये हिन्द ने बपने १५ वें बापिरेग्रन में इल प्रस्ताव का स्वीबार क लिया है कि बागेयर बात मिष्या में केवल बागित बीर शांकृतिक शंश्या के कर में ही बार्य करेगी। राजनाया के त्रस्त्रण में बागियत ने मारतीय शंक शि राज्या ते यह मांग की है कि मारत की राज्या में बात प्रदेश में की स्वाप्त की राज्या देवनायरी शंगी लिश्यो में लिखा बा बहै।

। महाराज श्रालवर निर्धेष भारत संस्कार ने श्रालवर रिवासत मैं राष्ट्रिय स्वयंतेयक तथा की स्वास्त्रका तथा तथा तथा की भी इस्या में हाम होने मीर तथा की रियावती उपस्य की मदद होने विचयक आरोतों के बारे में को बांच क्याई थी उपके स्वास्त्रकल महारामा समावर को निर्देश यात्रा मक्या है। समावर के मृत्यूवं शीवान दार नार्यायक समस्य करे तथा सम्य रियाकक सम्यापियों के बारे में सभी बांच वार्य है।

### कमा को कासी

वर्मी के मृतपूर्व प्रधानमन्त्री कका को प्रस के फांकी पर संदर्क किसा वापमा। उत्त को गत खुलाई में कहा महिन्म वापमा। उत्त को गत खुलाई में कर वस्त्री प्रधानमन्त्री के हत्या के पहचन्त्र में कर दिश्मम में का प्रधानमन्त्री की हत्या के पहचन्त्र में कर दिश्मम में का प्रधान को पांधी हो चार्नी के प्रधान को पांधी हो चार्नी का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान का प्रधान कर दिया गग था। उत्तेष का बालत के का प्रधान का प्रधान के प्रधान का प्रधान का प्रधान का प्रधान का प्रधान के प्रधान का प्रधा

### फिलस्तीन का संघर्ष

फिललीन में बन से घरवों जीर बहुएयों में लड़ाई पारम्म हुई है तबसे पहली मार किटेश लड़ाकू बायुवानों में बहरी नरररगाद साथ पर समला करने बाते बहुरवों के नरर हुस्मान करने बाते बहुरवों के नरर हुस्मान कर सही महारवों की । बिटिश फीमें बालिक महारवों के बमान पर समले कर रही है बाकि में बापा नररगाद पर समिकार न कर लखें। ग्रहुरियों ने राशा किया है कि ह दिन की बमायान लड़ाई के न्याद बाफा का पतन हो गया है। इस सम्बन्ध बस्तामा में देवल २० ब्रिटिश नागरिक रह नमें हैं।

हांव बर्न के शाद ज़म्युझा के स्वाद काम स्वाद में कार के कार काम स्वाद में के बाद के कार के स्वाद में के बाद के स्वाद के

बहुरी रख्य संगठन हंगाना ने लेख स्वित को समस्य खांबारित कीर विका-स्वित क्लियों की सांग्रीय सेता के लिए स्वित-वार्य मती का सारेय है दिया है। यह सारेय १७ से २५ वर्ष यह भी अपनु के निये हो। सीमित हैं। ताम बाक्टों तथा दितंत्र युद्ध में ब्रिटिश सेना में कार्य करने वासो तमाम यहूरी कपना में कार्य करने वासो तमाम वहूरी कपना में हो।

क्रास्तिम समाचार यह है कि बाच्य के ब्रिटिश कमायहर ने 'युद्ध रोकी' ब्रावेश दे किया है और यहाँदेवों के १८ वस्ट की विश्रम सर्च्य मानली है । ब्रिटिश कमण्डरर पानी व यहाँदेवों के समझीत की बातों कर रेवे हैं।

# वीर अर्जुन साप्ताहिक

Æ

# 'देश रचा ऋंक'

योड़ी सी कापियां बच रही हैं, जो कि ब्राहक गव्य अब भी मंगा सकते हैं।

★ साप सपने देश की रखा धमस्या के समन्य में रूपी बानकारी प्राप्त करने के लिए पं॰ बकाइरलाल नेहरू. श्री रायगोपालाचार्य, सरवार सलदेवींस, बनरल मंदन जिंह, प्रो॰ इन्द्र विचायकरारीत श्री औक्त्रम्ब-देश पालिकाल, ओ गोपालदामोदर तामतका, औ रायगपाल विचा-संकार कादि स्माति प्राच्य होलाई के कान वर्षक हेला खपने पास सस्प्रीत करते रलें।

र्फ भी उदर्शकर मह. भी हरिवंग्रगर वच्चन, भी रागेवराषव, भी विग्यु प्रमावर, गुकाशी के क्यांति प्राप्त कलाकार भी चूनवेड खादि बल.कारा की कविशाएं और बक्कानियां भी संबद बोग्य हैं।

हानाराकाकाकावराध्यकार कहानमा मा उ च± श्रमेको चित्र, बद्धिया क्याई श्रादि ।

मुल्य एक रुपया

म्राज ही मपनी कापी सुरक्षित करा लें । प्रवन्यक साताहिक वीर मर्जु न, मर्जु न कार्यालय, भद्रानन्द ब जार, दिल्ली ।

# समाचार चित्रावि



हैदराबाद में रवाकारों के िरद सत्याग्रह करने के लिए दिल्ली से मुस्समानी का पहला जल्यां।



श्चिम न इस प्रदेश में संगठित पहाड़ी राज्यों वे शामक भी एन॰ ती॰ मेरता ।



सुरद्वासमितिमें अनुफल होकर भी गोपाल स्वामी ब्रावंगर भारत लौट ब्राये हैं।



सिंघ के प्रथम प्रधानमंत्री भी खुरी को गवनंर ने बग्खास्त कर दिया।



शायी की में कार करशह - व सहस्र प्रयस्त्रश्रंस अधिन समिन मावे।



अलवर नरेश गार्था की की इत्या व घड्यंत्र प्रवृत्तियों से निदींच बोचित किये गये हैं।



हैशक करमार करदुक्ता यहूदी (कर.का यहूदिया के रुठा अ. ४०० क्षेत्र्य क पूर्वा काअम दे रहे हैं। १५ मई के नाद गुद्ध की तैयारी



१५ मई के नाद शुक्र की तैयारी में स्वत्र है।



• स्ट के ने दक्ष पुरस्कार दिखेता सर सम£ सदिन्स- का सन्दन में स्वागत ।

# भारत के प्रसावित राष्ट्रिय विधान भारत का नया विधान श्रीर नागरिकों के अधिकार

को, जहा तक शासन विभाग, न्याय विभाग श्रीर नियम-निर्णेश का संबंध है, ब्रिटिश और अमेरिकन विभानों का मिश्रया कहा वा सकता है। हीनों विभागों को स्वतन्त्र परस्पराभित ग्रीर सचकीला बताया गया है। शक्ति तथा कार्य विमा-बन में केन्द्रीय शासन को रोप अधिकार टिये गये हैं। सामयिक स्नावश्यकता तथा देश काल की परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार इन विभागों के परस्पर सम्बन्धा में परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु विश्वान में घोषित बनता के बन्मिक्ट व्यक्तिकारी में काम से कम परिवर्तन रहने की संभावता होनी चाहिए। यह बन्न-सिद्ध प्रधिकार शासनविधानों की इमस्मा होतो हैं। शरीर के अपनों के सगठन में परिवर्तन होते रहते हैं, यह म्रानिवार्य है, परन्त आस्मा कः परिवर्तन कान्तिकारी होता है। इसो तिये इम देखते हैं कि वार कभी राष्ट्र में क्रान्तियां होत हैं, दभी बन्धसिद्ध अधिकारों की घोषणा की बाती दै। ग्रानेक वार बनताकी क्रोर से बन्म-तिद्ध अविकारों के लिये की गई माग ने सष्ट्र में परिवर्तन तथा राज विष्त्रव पैदा कर दिये । ज्ञामरीकन जनता की 'नो टैक्से-शान विदाउट रिप्रै जैएटेशन' की माग ने श्रपरीका में राजकान्ति को जन्म दिया। फर्नेच राज्य-कान्ति को बन्म देने वाली त्रिस्त्री स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृमाव थी। इस माग को पुष्ट करने व जनता में इतके लिए. प्रवल श्राभिलाया पैदा करने के लिये अनेक निदानों द्वारा 'मानव के अधिकार, आदि कान्तिकारी पुस्तके भी किसी गईं। परियामरूर फास में क्रान्ति हुई । इंग्लैयड की वनताकी स्वाधीनता का प्रारम्भ भी मैग्नाचार्यं के शुद्दुबाया। रूस की कान्तिका प्रारम्भ 'संसार के मकदूरो, एक हो जाकों' के नारे से प्रारम्भ हुआ था और सेनिन ने शान्तिव रोटी की दशई दे कर रूस की रावकान्ति को इथियाया । इन कान्ति-कारी नारों के क्राधार पर इन को इष्टि में देख कर इन देशों के शष्ट्रविधानों में बनता के मौलिक बन्मसिद अविकारों की बोबगा की गई।

भारत के राष्ट्रीय विधान में भी होते कुत १५० वालों के प्रचलित सारवं किया होते हैं भी भी स्थान मेरा कम्म क्षित्र साम्यक्त भी सम्म क्ष्यां के स्थान क्ष्यों के स्थान के

श्रातेम्बली की स्रोर से प्रश्मवित विचान में जनता के मौलिड जन्मसिद्ध स्विधारी की तालिका भी प्रस्नशित की गई, कीर् जनके बाधार पर शासनतंत्र का निर्मास भी किया गया है। बदि हम प्रान्व राष्ट्रा के मौजिक बन्मसिद्ध अधिकारी की तातिका की भारत के लिये निर्वारित क्षत्मतिक काविकारों से तवनाकरें तो हमें पता सग सहता है, भारताय बन्म-सिद्ध अर्थकारों की ताजिका में का कमी है और क्या सनानता और विशे-वता है। समानताओं और विशेषताओं कादिग्दर्शन किसी दूसरे लेख के लिये स्थायत करते हुए; इम इस सेख में कामयों और बुटियों की ओर ही निदेश करेंगे और आशा करेंगे कि विधान निर्मात्री परिषद् के सदस्य इस दिशा में विशेष ध्यान देकर ब्रावश्यक पन्वितंन करावेंगे श्रीर भावी भारतीय सष्टको यथार्थ में स्त्रतन्त्र स्रोर स्वायसम्बी बनावेंगे ।

राष्ट्रका नाम ऐसा नाम दोना चाहिए को साधारक जनता में नाम अवस्थ के लाय ही देशमिक की माय-नाओं को पैदा करे और विश्वके साथ राष्ट्र की गौरवमयी परम्पराक्षी का संबंध प्रस्पन्न रूप से दिलाई है। इंडियन यूनियन नाम विदेशियों के झाचिपस्य को ही ध्वनित करता है, अधिक से श्रविक इस नाम से यह ध्वनित होता है कि सब भारतीयों को युनियन में संघठित होक्द रहना चाहिए। इस नाम के उच्चा-र**या के साथ राष्ट्रिभाषन—हिन्दुस्ता**न क्रीर पाकिस्तान की मावना भी काखों के सामने चित्रित हा बाती है। इस दृष्टि से भारतवर्ष नाम का शासन-विधान में संनिवेश स्नावश्यक होना चाहिए। इस भारतवर्ष नाम से समस्त भारतीय व्यतताके प्राचार पर ही राष्ट्रीयता का निर्मास हो उस्ता है। भारत राष्ट ही भारतीयों के हृदय में देशमिक श्रीर उसके लिए बलिदान होने की मावनाश्ची को वल दे सहता है। "भारत माता" हमारा भारत सब्द भारतीय साहित्य और सम्प्रता के विशेष भावना स्वक शब्द है। इनके सुध-बक्षे में पाकिस्तान का नाम वहां की बनता में विशेषी भावनाओं को 🕶 म देता हुन्ना उन्हें उत्तके लिए बलिदान करते के किए सहसाये रित करता है।

्रवज्ञा अगरेवां यह डीक है कि आरतीय राष्ट्र का त्रवास राष्ट्र के आवाद मान कर नहीं होना व्यक्ति प्रतिक प्रविकारों त्रवा आवाद मान कर नहीं होना व्यक्ति स्व प्रतिक प्रविकारों त्रव वर्षों और स्वत्त के प्रवे कर वे प्रतिक विवास त्रियों की व्यक्ति स्वत्त विवास त्रवा स्वत्त विवास त्रियों की व्यक्ति स्वत्त विवास त्रवा विवास विवास त्रियों की व्यक्ति स्वत्त व्यक्ति स्वत्ति स्वति स्वत [ भी भोमसेन विद्यासङ्गर ]

इत के छोवियत संगठन में राष्टीय शासन-विधान के प्रति -प्रत्येक नागरिक के लिए भक्ति प्रकट करना सावश्यक माना है, विद्यार्थियों के लिए उसका शिख्यासयो सथा भ्रन्य शब्नो द्वारा श्रद्धयन श्रावस्थक माना है। उन्होंने प्रपने शासन-विधान भी रूबी सम्पता का क्राधार तथा स्वरूप दर्शक माना है। इमारे इस विधान में इस प्रकार की भावताओं को बताने वाला कोई जपाय नहीं रखा गया। राष्ट्र की भी तक बनाया वा सकता है। यहा मज-इबों या बायत ० स्पान्त वालों की इतनी द्मविक विशेष महत्ता श्रीर स्वतंत्रता ही गई है कि समधान्तर में वह राष्ट्र में विभिन्नता के बीच बोद बिना नहीं रहेगी। बाहरपद्ध वाली को प्रापनी सम्पता के विकास का प्राधिकार देते हुए मी उनके खिये भारतीय सम्प्रता तथा भारतीय राष्ट्र विधान के प्रति मक्ति प्रकट करते हुए उसे मातृभूमि वा पितृभूमि 🕏 रूप में स्थीकार करना कानून विधान द्वारा ब्रावश्यक होना चाहिए।

मैंक्सिको बर्मनी खादि के सङ्घ विचानों में बन्म तिद्ध श्रविकारों की परिशवाना करते हुए ब्रह्मपूच के अधि-कारों को गौद्ध रखा गया है। इमारे विधान में धर्म पर आश्रित सम्प्रदाओं को सहायता आदि देने की व्याख्या इत उदारता से की गई है कि समदान्तर में यह सांग्यदाविक संकीर्यतार राष्ट्री-बता. भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बाबक सिद्ध होंगी । भारतीय राष्ट्र का बाधार भारतीय सम्पता को स्पष्ट कर में मानना चाहिये। बर्मनी के विधान में वर्मन सम्प्रता को आचार माना गया है। ब्रह्मपद्भवालों को स्वामीनता मी दी गई है। धर्म 🦚 नामनिर्देश केवलमात्र धार्मिक संस्कारी, कचहरियी तक बीमित किया गया है। भारतीय सम्बता ही हमारा र हीय चर्म होना चाहिए। तमी मुख्यमानी तथा अन्य क्रहरपञ्च वाली की दूतरे देशों के मित किरोची मिक्क रखने की मावना पर,

किश्ने भारत में शान्त्रदायिकता को अन्यः दिया था, भी निवश्या हो सकेसः!

श्रास्त्रास्त्र रखने का अधिकार ^

श्रंत्रे भे ने भारतीय करता को निःशस्त्र कः निवंत्र परावसम्बी बनाया था। बनता को बादा वा अपनेदा चातियों पं विमक्त का राष्ट्रों को आरम-रञ्चाकी दृष्टि से पगुनना दिया या । इस कमी को दर करने के जिल खासन विधान के मौतिक बन्म सिद्ध अधिकारी में हरेड नागरिड को स्पष्टका में शस्त्रास्त्र। रखने का कथिकार दिया बाना चाडिका हा, इसके कारवा पैदा होने वास्ती बुराइयों को दरकरने के लिए विशेष नियम बनाए का सकते हैं। मैंक्सिको रूप बर्मनी तथा ग्रान्य गष्टों के विधानों में हरेड नागरिङ को शस्त्रास्त्र रखने का अविकार दिया गया है। साथ ही इससे पैदा होने वास्ती बुराइयों को दूर करने 🕏 क्षिए यह नियम बनाया गया है कि कोई व्यक्ति शस्त्रास्त्रबद्ध होस्र समा सोसायटियों में संगठित न हों। इन देखी के पेलीत द्वारामी इत विषय में समय समय पर नियम बनावः चाते हैं। इस विभान में धर्म के नाम पर विस्त्रों को क्रमचा रखनेका विशेष अधिकार देकर बनता में योदा और अवोद्ध कातियों के मेटभाव को इस्के रूप वें स्वीकार किया गया है. वो कि समया-न्तर में शष्ट में विषमता पैदा करेका। बढि हरेड व्यक्ति को शस्त्रास्त्र रखने का श्राधिकार दिया भाषगा. तो विस्स्तों की मी क्रमखारखने को अवस्थिकार मिला बायमा । इसमें उनके वार्मिक अविकार की भी रखा हो बायबी और बनता में स्वावसम्बी होकर कारमरचा करने की भावना पैदा हो बायगी।

इन पुटियों का दिन्दर्शन कराते हुए
भी हमें यह कहने में करा भी वंक्षेत्र
नहीं कि राष्ट्रीय विकास नजाने वालों में
अन्य स्वालों पर भारतीय राज्य कान्य का श्रीमधोश करने वाले आहरों वाक्सों की भारताओं के अमली रूप मां किमालिक रूप देने की प्रशंतनीय की श्रीस को है। विशेष रूप से अन्यस्था को समात कर विवास के विशेष कर में निर्देश मुजपूर श्रिकांत आहुनाय को मूर्ति रूप मिन्न जिय क्यम कंध क और फांनीकी हिन्दुस्तान में रावनंतिक प्रमुख की प्राप्ति के लिए रत्यस्य कंपने कर रहे में उठ कपन कंपने में ने देशी नरेखों को कंपना मित्र बनाने में ही कंपनी मलाई कमफी। बरतानवी शाम-ब्ल और निकाम को मेत्री की नींच भी तथी नहीं।

फ्रांगीसियों से तंत्र काई हुई निवास करकार ने ग्रंग्रें को से एक शिष कर की सिक्षके कानुसार उन्होंने मक्क्सी पटम ब्रोश ओरंग पट्टम तथा कुलावेक कार्य ज्ञास ईस्ट्रॉडिया कम्पनी को ठीँप दिये। उन्होंने वह बादा किया कि शिवास्त्रत हैद्या बाद से फांग्रीसी सेनाओं को निकास दिया बादगा।

हणके परवात नवकर माछ छन् १०६६ ई० में अमें जो के शाय एक वकीत स्वित्त हुई, विक्के प्रामाद वर पूर्वी राज्य अमें जो के आपीन कर दिये गये जीर हाणके शाय ही वह भी निरुवत हुआ हे खारे के एक सहसोगी हेना बनायें। बस्तविकता तो यह है कि अमें जो में हस संबि से कुछ स्थाय पूर्व ही जन् १०६५ ई० में निजाम राज्य के अधिपति तिक्की क्यान्त हे पूर्वी राज्यों जा इसा वह केवल करतानही राज्यनित की बुझा वह केवल करतानही राज्यनित की बह्ज सात कर लिया था। यह को कुछ भी हुझा वह केवल करतानही राज्यनित की बह्ज सात कर लिया था। यह पी कुछ भी हुझा वह केवल करतानही राज्यनित की

# बरार की बापसी का अरन

.. पारता सा प्रथम बार

बरार की वापकी का प्रश्ने १८५७ के सदर के उपरान्त नवाव कालारजंग बक्क इर ने उठाया। इनका विश्वार था कि गहर में दक्षिया निवास ने वो श्रंत्र वो 🕏 सहायता 🕏 यी, उसका व्यान अंग्रेव **ब्रावस्**य रखेंगे **धौ**र परि**द्यामतः वरा**र कापिस मिल जायगा । पत्र व्यवहार का कोई वंदोष कनक परिवास न निकल सका. क्षीर नवाब सालारबंग को प्रपने प्रवल्ती में ब्रायप्रसाहीना पढ़ा । सन् १८७६ ई० के दिसम्बर मास में बाइ विकायत की बाजा से वापित सौटे । ब्राते ही उन्होंने युनः बरार के प्रश्न को उठाना चाहा। उन्होंने इंदराबाद के रेबिडेंट के पास एक पत्र भेवा । जसे रेशिडेंट ने वायसराय के पास तक पहुंचाना तो दूर रहा, प्रस्य करने से भा अभ्योकार कर दिया। इसके बश्चात् बनवरी सन् १८७७ ई० में बेहकी दरशर हुआ। इस दरबार में नबाब मीरमहभूब प्रश्लीखां बहादुर के साथ नवान राजारबंग को भी सम्मितित होने का व्यवसर प्राप्त हुआ। इस व्यवसर पर क्सकर्च के विदेश विभाग के कार्यासक बै नकान साकारकंग को यह काशा मिली कि "वर्ष एक राकारकंग सम्बक्त समय

# बरार की वापसी का प्रश्न

[भी नरेन्द्र]



हैदराबाद सरकार पर बरलानवी साम्राज्य के आपियल को मानते हुए एक प्रायंना पत्र न लिख दें तब तक इन्हें द्वार में स्मितित होने का अवसर न दिया साथ और इन से यह भी मांग की गाई कि दोनो सरकारों के बीच विवादस्पद समस्याओं में मारत मानते के निर्योग को दी आर्कतम और निर्यंच माने हैं। आर्कतम और निर्यंच माने हैं। आर्कतम और के उस समय सालायना ने स्वीकार कर लिया या। नयान सालास्या ने इसके प्रमान किर पर का सर बरार के समय पान में रिवेट के सास पत्र में समय में रिवेट के सास पत्र में सिवेट ने लिख सा हैं।

'हस प्रकार का बार २ का आगह व्यक्तिगत और सामाणिक सबचों में मी एक ख्या के लिये सहन नहीं किया जा सकता। राजकीय कारों तो में इस से कुछ उचित परियाम निकल हो नहीं सकता।

पत्र साफ है कि अंग्रेज सरकार एक तथ्युदा मामले को बार बार उठाना नहीं चाहती। यही बात कार्ड सालस्वरी के उठ उत्तर से स्पष्ट होती है जो कि उन्होंने १७ खुलाई उन् १९०२ को दिया या। वह जिलते हैं—

'न ही बरार प्रांत वापित किया बायगा और न ही कन्टोनमेंट के लिये कोई ब्रायिक योजना ही स्वीकार की

इसके पर्चात् फिर २६ सितम्बर सन् १८०४ ई० को नवाब साझारशंब ने एक दूनरा पत्र रेखिबेन्ट के पास मेवा बिसमें इस विषय पर निम्न सिखित साझाचना की गई —

'इस उत्तर का यह आर्य है कि पुक्त से इस विषय में बादविकाद करने से ही अस्पीकार किया जा रहा है कि इमारी मांग उचित है या अनुचित, इसके सत्य या अस्पय होने की परीचा किये बिना ही इसकी जलात दसाने का प्रमन्त किया जा रहा है। मारत मन्त्री का निर्मय किसको कि अन्तिम निर्मय कहा चा रहा है, इमारी उचित मांगों कोर उदाहरयों को देखे बिना ही प्रदान किया गया है।

उपगेक्त पत्र को वापिस सौटते हुए रेबि-देखा ने २ झक्टूबर को नवान को सिखा था कि —

'बावश्याय ने मुक्ते स्पष्टतया बह आदेश दिया है कि सब मैं इस संबन्ध मैं उन्हें कोई पत्र न सेस्ं।'

इस मे पूर्व लाड दलहीबी ने भी २२ फरवरी छन् १८-५६ ई० में यह स्वश्नास्त्र लिख दिया था '—एक छन्चिय के महरहार की छन् १८-५६ १० में की गई दिख हायनेश के बन्य माम झानरेवल ईस्ट्रिया कमनी के राज्य के स्थायी रूप से आधीन कर दिये में, विससे दैदरा-वाद कस्टोनमेंट स्थायी रूप से रक्सी बा छके।

बलहोची ने क्षपने पत्र में स्पष्टतया स्वाची शब्द का प्रयोग किया है। इत प्रकार से पेतिहासिक प्रमाचा और रिष्ठले निर्यायों के रहते हुये कोई भी न्यायालय करार की वार्तिक की माग को स्वीकार न कर बनेगा।

लार्ड कर्जन का युग और बरार की समस्या

बरार की बायभी के सम्बन्ध में सन् १६०२ ई० में बार्ड कर्षन कीर मार्ट महबूब क्काली को की बीच एक क्रयन्त ही महब्बूयों नातचीत हुई, उस बातचीत के खुके मायों को सम्बन्ध रह दोनों पद्में ने किस मेमों का निर्माद क्या सा इस उसके कुछ मार्गों को क्यने क्यन की पुष्टि के लिये प्रस्तुत करते हैं।

### लाडें कर्जन का पत्र

'मैंने बन सुना कि ऐसी प्रत्यस्त साभदायक शतें हिज हायनेस को ठीक नहीं लगीं तो मुक्ते निराशा हुई। यदि इन शातों को अपस्वीकार कर दिया गया तो भारत सरकार फिर प्रपनी वर्तमान स्थिति की क्रोर प्रवेश करेगी जिसके लिये कोई श्रवधि निश्चित नहीं होगी । इसके ऋति-रिक्त एक और भी कारण है जिसके स्त्राधार पर मुक्ते वर्तमान योजना के श्चरफल होने में खेद है। यदि इनकी रोक दिया गया तो यह ऋत्यन्त ही ग्रस-भव सा प्रतीत होता है। कि मेरे पश्चात क्यानेवाला कोई वायसराय इस प्रश्न को हुबारा उठायेगा या बरतानिया की कोई सरकार अध्यनी बात को दबारा अध्यन्ति । र करना उचित सममेगी। इस से हिज हायनेस को भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि निर्णय का को अवसर अब उनको प्रदान किया चा रहा है, पुनः इसके प्राप्त होने की कोई सभावना नहीं हो सकती श्रीर ऐसी श्रवस्था में वर्तमान स्थिति ही स्थायी रूप घारण करेगी।

'आपने यह बानने की चेष्टा की है कि क्या नवीन निर्वाय में इन्हें यह स्वतं-त्रता रहेगी कि भविष्य में किडी समय भी वह बरार की वापती की मांग करें? [ हिंद सघ की सरकार ने यथापूर्व समम्मीते के द्वारा बगार पर निजास का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया है। क्या यह उचित है १ लेखक ने अस प्रश्न का मार्मिक विनेचना किया ह। सुरु ]

इच ना उत्तर मैंने यह दिया कि यदि बरार स्थायों कर से ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया तो दिवाहाइनेस के लिये ऐसी कि प्रार्थना करने का क्रायस्त न रहेगा, क्यों कि शत के भाग्य का निश्चय वाले दी गट्टे के द्वारा हो जुझा है। बरतानियां परकार के लिये प्रस्तुत शतों का झिम प्राय इसके अतिरिक्त और दुक्क नहीं है कि यह इस स्थायी आधिस्तय पर इद्ध रहे को पूर्व हो से पट्टे के क्राकार सर इसके प्राप्त है।

इसके उत्तर में हिब हाइनेस ने कहा कि 'मैं यह समस्ता हूं कि मुक्ते बयर बारिस मिलने को कोई ब्राग्या नहीं है। इस्टा बरीमान स्थायी पहा लिख देने में कोई जिलंब नहीं, क्यों कि वह श्या-स्त के हित के क्षिये क्षांच्छ लाभ्यास्क है। इस तक मैं इस को केवल इस लिये अस्वीका करता रहा था कि मैं यह नहीं समस्ता या कि भविष्य में मुक्ते बगर के बायस मिलने की कोई संभायना नहीं है।

# नबाब मीर महबूबश्रली का नोट

"वायसराय ने मुक्त से बार बार कहा कि बरार कभी वापिस नहीं किया चा सकता । हिच एक्सेलेन्सी ने कहा कि मै युवरहाइनेस को किसी क्रमचित बाशा में नहीं रखना चाहता। मैं बिरुकुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि. विशेष कर मेरी ही नहीं, बहिन्ह तमाम नायस-रायों की, जो कि मेरे पश्चात आयोगे यही नीति रहेगी, कि बरार वापिस न किया जायगा। वायसराय की बातों से तो यह शात हो रहा है कि, बीते हुए २५ वर्ष के भीतर बरार की वापसी के संबंध में कोई बात ही नहीं की गयी, इस लिए श्रम हमारे लिए श्रसम्भव है कि इस पुनः बरार को वापस प्राप्त कर सके और कब हमें इस की वापसी की भी कोई आधा नहीं करनी चाहिए । चब बरार को क्षापस करना ऋसम्भव है तो, वर्नमान परिस्थात को ज्यूका ल्यू रखना बुद्ध से परे की बात है। इस लिए इस की पहें पर दे दिया जाय, श्रीर उक्के प्रतिस्दरूप वर्ष ६९ये से लिए कार्रेड यह पिछली भूलों काही परिश्वाम है कि झाज हमें इस बगर प्रात से हाथ घोना पड़ रहा है। इस समय मै यह कहने पर वाचित हो गया हूं कि यदि यही स्थिति है तो इसे पट्टे पर दे दे।"

उपरोक्त नोट की समासोचना करने से पूर्व इस स्त् १६०२ ई० के संविपन्न ( रोष १८८ २४ पर ) श्राधी दुनिया

# रूस की नारी क्या-क्या करती है ?

सोवियत यूनियन में आर्थिक और सास्कृतिक बीवन का काई भाग नहीं, बडांपर स्त्रियों का अन काम में न जाया गया हो । पश्यों के बरादर उनका स्थान है। पुरुषों से कम उनकी सन्तानहीं है। श्रीवेयत यूनियन में हो लाख पश्चास हजार रिश्नए इनबीनियरी भीर मिल्बी का काम करती है। यह संस्थापुराने रूप की संख्याते चार सी गुना है। देश में एक लाख से अधिक स्त्रा डाक्टर हैं -- पुराने रूछ में दो धनार से अधिक डाक्टर नहीं थी। शिखा विभाग में घटारह लाख शीरतें कान इसतो है। वैतीस हजार औरते िश्च न भी संस्थाओं और अनुसंधानासयों में काम पर लगी हुई हैं। विशेषश्च त्रियों की संस्थादेश में कुला संस्था की ४२-३ प्रतिशत है।

जास्वों काम करने वाली **धो**ग्तें कारलानों भौर वसों में श्रव्ही तरह काम कर रहीं हैं। उन को वह सारा काम आ गवा है सो कि एक ब्राधनिक औदोगिक अम श्री के लिए आवश्यक है। हवारों बीरतें कारखानों में बाध्यक का काम कारी है। सोवियत देहात में हवारी स्त्रएं सामी लेतियों के प्रधान का काम कर रहा है -- दो लाख पत्रीस हवार बीरतें टैक्टर इलों की कसान हैं। तीन लाख पचास हवार रित्रवों का काम पशुक्रों की देखमास करना है। रित्रयों का यह कियात्मक अम देश को बनी और शक्ति-शाली बनाता है। सोवियत सामाबिक विधान की बड़ी को हद करता है।

सोवियत राष केनिन की बाजाओं का पालन करते हुए अधिक से अधिक लियों को काम में लगा रहा है। शब कात्र की बड़ी सोवियत और बाकी प्रशा राजी की सोवियत में १७०० स्त्रिएं प्रति-निधिशों का काम करती हैं। पाच लाख श्त्रिपं स्थानीय कोवियतों की सभासद हैं। सुरोम कोर्ट की १४ क्षिप्ट समासद है। मन्त्रियों का काम तो उनके लिए एक साधारमा बात है। रिश्रमों को कान करने के प्रवसर देने के क्षिप बच्चों की देख भारत करना भावस्थक या । यह प्रश्नंथ सरकार की फ्रोर से दोना चाहिये। खब तक ब्या की रद्धा कौर देखा भाता के लिए सरकारी संस्थाएं नहीं होंगी स्त्रियों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वाने र्व ने के सामे दाल, नरसरी स्कल, किंदर-गार्टन ही स्त्रियों को स्वतंत्रता दे मकते हैं। करती है. उन सब से उसे तीव पूखा से निन ने कहा कि इन उपयोगों से श्रियों क' सामाबिक काम करने का सबकाश भीर भवसर मिल संस्ता है।

सोतियत युनियन में सरकार औरतो भौर नवां की रखा और उसति का विशेष ध्यान रखती है। नरसरियों कीर दिशेर-गार्टन सस्थाओं का जाल निक्का हुआ है। इनकी सहायता से श्रियों को सामाबिक श्रीर रावनीतिक चेत्रों में काम करने का कावसर मिलता है। सोवियत स्त्रो की स्थ-तंत्रता की यह आधार शिला है। सोवि-यत यूनियन के १६४७ के बबट में करोड़ों दनल की सहायता उन माताओं को दी गई बिनके बड़े २ परिवार थे या उन अतिबाहित माक्षाओं को दी गई बिन ही देख-रेख करने वाला कोई नहीं था। चालीन करोड़ चरल औरतों की उन्नति के लिए लर्च किया गया है। सोवियत राज में ब्रौरतें परनी ब्रौर माता के कार्य निवाहते हुए सामाजिक उत्पादन के काम में भाग से सदती है।

# स्त्रियों का असली शत्र १

इंग्लैएड में एक इद एयनी लुडो-विवि विक्रते १५ वर्षों से नारी के समान अधिकार-आन्दोलन के विरुद्ध प्रकार कर रहे हैं। वे बानते हैं कि इस ब्रान्टो-लन में वे बिसकुत अवेशे हैं - कोई साथ नहीं और शायद उनकी पतनी भी नहीं। उसकी इस समय उम्र ६६ है। १६२० में उसने एलसी बकते से विवाह कियाचा। उस समय उसकी द्यास ४० के करीय थी। उसके कोई संतान नहीं है। वह १६ वीं सदी के बने इस एक मकान में रहता है। वह या तो अपना समय अधिकांश पहने में व्यतीत करता है झीर शेष समय झपनी बकरियों व पुर्गियों की देखमाल व २ एक्ट खेती के कार्य में ।

व्यवहारतः वह शाकाशारी है। वह प्रायः स्वावसम्बाहे। यह कहता है कि मुक्ते तभी छुटी भिलती है, अब कि सेरी वकरिया दूध देना बन्द कर देती है।

उतने एक प्रसाक शिक्षी है-शिक्षों के शत्र। उसका करना है कि नारी बानरया के नाम पर बो स्रोग स्त्रियों को पुरुष समान बनाने का प्रयस्त करते हैं. वे ही स्थियों के श्रञ्ज हैं। विश्व दंग से कात्र की कन्याओं को शिक्षित किया जाता है, जिन खेलों को वह खेलती है. विश वड़ी उम्र में वह शादी करने लगी है भीर बैभी लम्बी टांगों का बह प्रदर्शन है। सहचर का चुनाव (दी चीयत प्राफ ए मेट) नामक पुस्तक में उसने इन सब का उल्लेख किया है।

# A THE PARTY OF THE

र सर महाराजसिंह अपनी परनी के साथ ।

उसका यह विश्वास है कि लहकियों के अधिकांश स्कूल उनकी आवश्यकताओं की उपेद्धा करके प्रवर्ध के गयों का विशय मात्र करते हैं। बहादरी व साहस के लेलों के कारमा युवती में पुल्लाका पुरुष की ही तरह विकास होने लगता है, जो पीछे, से दूर नहीं हो सकता। स्त्रीत्व के विकास की बावेद्धा पु'स्तव का विकास उन्हें नारील व मातृत्व के ग्रापोग्य कर देता है। उसने बानेक वैज्ञानिकों की सम्मति उद्भाव की है कि स्त्री के लिए वंतान प्रवननेको वर्वोत्तम ब्रायु १८ से २३ वर्ष है। उन्हें १८ वर्ष से पूर्वशी विवाह करना चढ़िए और अधिक से अधिक २५ वर्ष तक उन्हें भवश्य विवाह कर बोना चाहिए। इसी तरह एक या दो वीन संवान काफी हैं, इस विचार का भी वड विरोधी है। संतान का प्रजनन और पालन तो नारी का स्वाभाविक श्रीयन है, इस लिए इस पर कोई पानंदी नहीं लगाई वानी चाहिए।

एंग्ज़ो सैक्सन पुरुष सम्बी टाग वाली लियों को पमन्द करते हैं. यह विचार भी उसे क इस्व चूल्य कर देता है। प्राचीन प्रीक विचारक मानव सींदर्श के लिए सम्बीपतलीटार्गेष विद्याल वसः-स्यल सादि पसंद करते थे, पर वे तो सुवा बाजक को भी बारना वे मपात्र मानते थे भीर उसके निया वे इन गुर्खाको आय-श्यक मानते थे। इस सिप् सौंदर्य के सम्बन्ध में उनी प्राइ वरम्यस का अनु-करबा विस्कृत यादियात है

# इस सप्ताह के समाचार

-- ऐकामेंटी ( **ऐक्टी**-फोर्निया) की झाम सडक पर एक नंगी स्त्री सोलब चलाती हुई वा रही बी, विसे नंगे होने के प्राणियोग में बदासत में साथा गया।

ठक स्त्री ने बब से बहा---'मैं बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन मेरा पति बाहर नहीं निकलने देता था। उसने मुक्ते बिना बस्त्र पहले बाहर निकसने की जुनौती दी। ऋतः बाहर चली झायी । वज ने स्त्री को ६० दिन की समाया उसके बदले अर्माने का दंड दिया। स्त्रीले लुमीना बादा कर दिया ।

— कारा के एक बास्टर ने बिटिश चिक्तिसा के इतिहात में प्रथम बार एक २५ वर्षीया महिला को

बेडोश करके ७ गैयह का बचा पैश किया इसमें उसे कतई भी क्ष भनुभव नहीं हुआ। डाक्टर ने उस महिला को दवा

# क्या आप हो पति से कोई शिकायत है ?

वाषारसतः अधिकाश श्रिको को अपने पतियां से कोई न कोई शिकायत श्रवश्व रहती है। सेकिन उन्हें शत रहना चाहिए कि बहत **नी शिकायतें. इस कारया रहती हैं** कि पतियों को वह मालूम नहीं होता कि वह कई ऐसा कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें यह माख्यम हो कि ऐसा करना पश्नी को युःख देखा तो ने शानद स्थयं बहुत सी शिकायतो का अवसर न दें। इस शिए बहुनों से सन्तोध है कि वे अपि सचेप से उन शिकायतों अब वर्शन करें, को उन्हें अपने परियों से है। कं बहन श्रापना पता न देना चाहे, न दें, वेकिन शिका-यत और उसकी घटना में कारवाकि न हो। असनार में नाम आदि विज्ञक्ष अकाशित न किये वार्वने । बाशा है, इससे उन्हें लाम होगा। - सम्पादक

दी वो महिला का कुछ कुछ नींद आने सगी। वर्गतक महिला को अच्छी तरह नींद न मा गई, तर उक्क डाक्टर उक्ते भीरे भीरे बात काता रहा। आक्टर ने उसे आश्वासन विवा, वा 😉 🗪

[शेष प्रष्ठ २१ पर ]

# दंशिगी त्रमेरिका की उलझनमरी पहेली

[भी अगदीराचन्द्र अरोड़ा क्रोक्रन्वया, अमेरिका ]



### क्रांतियों का देश

पिष्ण के सताह अजानक एक दिन दिख्य अमेरिका के केलानिया देख की शाकपानी बोगोदा में मर्थक विश्वाब हो गया। जैनीत पहने में ही प्राया ३०० मिक्र मारे गये और अग्नि-कांड से करोड़ों की समित की हानि हुई । हो दिन बाद उपद्रव खांत हो गया और सारा का सारा अपराय कम्युनिस्टों के मस्ये मद दिया गया।

यों तो रिव्हिण झमेरिका के देख इसने विश्वकों के लिए परिचित हैं। झाए दिन वहां कातियां होती रहती हैं, बराइनें दश्या करती हैं और नण नए विश्वान बनते हैं। इन वक का कारक सम्प्रकाने के लिए इतना करना ही पर्यात नहीं है कि सारा रोच तुझ कम्मुनिस्टी का देश क्यों कि हा हम हमेरिका में पिछ्ली रो विश्वों से यही दशा रहीं है विश्वक इसरका इसी शोषण, मूल, दिख्ता और निराभितता बतलाया भाता या उसी का सामृद्दिक नाम इस 'कम्मुनिकम' बताया काने लगा है।

बोगोटा में यह विष्णव उछ छमम हुछा, कब कि बहा २१ क्रमेरिकन वैद्यों का नवां क्रविवेदान हो रहा, या कीर क्रमेरिकन वैनिक कोर आर्थिक एकता के राग कल में, वा गरे थे | बागोटा के विष्णव के तमफने के लिए खें छन्ता राज्य कीर राज्य क्रमेरिका के देशों के

यदि इस सम्बन्ध के इतिहास पर इडि डाली जय तो यह देलकर भारचर्य होता है कि संयुक्त शस्य ने दक्तिया प्रमे-रिकन देशों के साथ वैसाही व्यवहार किया है कि बैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्रोर इंन्हें व ने समुचे पशिया में पिछली दो खदियों में क्या । दाख्या ब्रमेरिकन देशों के नागरिकों में संयुक्त राज्य के प्रति उतनी हो शंका, सविश्वास कौर अभिनता की भावना पायी वाती है वितना पश्चियायी अक्रियों में उदेत यरो-पिवनों के प्रति। भारत की भांति ही दिव अमेरिका भी साम्राज्यवादी पृ'वी-आब से शोधित है। बहां भी निर्धनता. स्रुखमरी, निरुद्धारता और राष्ट्रीय श्रीनता का करविक प्रवार है। कांग्री और रवर के बंधकों में काम करने वाले सब-इसों को कोको की पत्ती जवा कर अस्ता स्थास्य नष्ट इसने के सिय उसी प्रकार विषश्च किया गया है विश प्रश्नर · चर्च्छमी शहों ने चीन को अप्रोम खिला विश्वा कर अपना क्यंत्र स्वाद्ध करने पर निषय किया था।

# चुनाव के समय युद्धपोत

कनेके बार दिव्य क्रमेरिकन देखों में ठीक चुनाव के समय संबुद्ध राज्य के प्रत्योग पहुंच लाग करते हैं और क्रमनी स्च्या के युवारिक चुनाव हो बाने पर लीट कार्ते हैं । पनामा, निकारका, कोस्टारिका, मेनिकको कार्ति में कई बार देशा हुक्या । यहां तक कि कार्यन्यहना में वर्टमान कपिनायक पेरों को भी खासनाव्य कपिनायक पेरों को भी खासनाव्य कपिनायक पेरों को भी खासनाव्य कपिनायक में पेरा भी सामायाय कपिनायक में में क्रमें कार्यक्रा में मतायाय पर बापान के कपिकार क्रमें कार्य उत्तरी बागरीझ के रोपया से प्राव वैमरवालो बने हैं, उली प्रकार मुख्य रूप से दिख्या ब्रमेरिका के शोपवा से संयुक्त राज्य वैभववाली बना है। परन्दु उसुक्त राज्य का यह कुकमं इतिहार ब्रिग रहा है कि उछने मुरोपीय देशों के माति दिख्या क्रमेरिका पर राबनीतिक तथा सैनिक शासन करने की चेहा नहीं की — गो ब्रावन करने की चेहा नहीं की — गो

# कम्यूनिज्य का होत्रा

दासता, शोषया, भुलमंगी, निरच्चरता और ब्रह्मनता में ही कम्युनिस्म पनपता



काम करने के लिए संयुक्त राज्य ने ५००० मक्तूरों की मतीं की थी। वे मर्गकर कंगलों में काम करने के लिए मेजे गये वे। कचानक युद्ध की समाप्ति पर काम रोक दिया गया परन्तु ने मक्तूर कहां ग्ये हरका झाब तक किसी को पता नहीं है।

ऐही सहस्तों घटनाओं के कारब दिवा कामेरिकन रेकों में संयुक्त राज्य प्रांत स्वरा से ही कापार पृथा को कारिकार रहा है। मैं संयुक्त राज्य के निवासियों में भी दिवाय कुमेरिकनों के प्रांत पृथा और श्लीनका के विचारों का कामाब नहीं पाला। बिका प्रकार भारत के सोचबा से ब्रिटेन, हिन्द प्रिया के बोचबा से ब्रावेदक और हिन्द चीन सक्ष है। इन्हों के कारचा शोधित बनता को कम्युनिया के बहकाने में लागा था खकता है। यह न कर को बानती है न क्षालं मान्य के उसे कुछ नाक्ष्मा है। क्षिणान चाहता है परती पर उसे अधिकान चाहता है परती पर उसे अधिकान चाहता है परती पर उसे अधिकान को मान्य के प्रतिकृत असे मन्य के प्रतिकृत की तरह धीने और मरके मौका मित्री। ये सन कारखा के बात पान प्रतिश्चत शक्ति के पर्वाचित स्वाचित स्वाचित स्वाचित स्वाचित के प्रवाचित के प्रवाचित के कुष्वीपतिकां के हाथ की कट्युतली है।

क्पूना, वेनबुरला तथा चीली में तो कम्युनिक्म का इतना प्रभाव बढ़ा कि मोत्रमंडका में कम्युनिस्ट चा पहुंचे। बह स्थिति देखा कर संयुक्तराज्य चौकसा

हुआ। संयुक्तराज्य को यह कभी भी व्याभिलपित नहीं कि उसके प्रदोसी देशों में साम्यबाद का प्रभाव बढ़े। इतः पिश्चले कुछ वर्षों से संयुक्तराज्य ने 'पड़ो-िखों में मित्रता बढ़ानें की नंति ऋपनायी है. जिसका यथार्थ स्वरूप यह था कि दक्षिण आमेरिकन शासकों को संयक्षराज्य की शक्ति और सहायता का ग्राप्त्रशासन देकर श्चौर शक्रिशाली बनादिया आय तथा उदारदेशों तथा मजदर वर्गको के कचल दिया चाव । यही हुन्ना । स्नर्जन्याहना, बाबील, चीली म्रादि में समाववादी दलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया क्रोर बाबील, चीली, तथा कोल-म्बिया में बनता के श्रासतोपस्थरूप प्रकट विप्राव को बहाना बना कर रूस से सम्बन्ध विच्छेद करने को विवश किया गया । इतना ही नहीं, श्रर्थन्टाइना के अधिनायक पेरी को युद्धकाल में संयुक्त-राज्य के कोपभावन ये, श्रीर वहा श्राव भी सहस्त्रों नाबी छिपे पड़े हैं, श्रचानक 'प्रवातन्त्रवादी' शासक बन गये और उन्हों के बरिए बाप्रत्यच रूप से संयक्त राष्ट्रसंघ की इच्छा के विरुद्ध संयक्तराज्य फाको स्पेन से सम्बन्ध बनाए हुए है।

एक श्रोर तो साम्यवाद के सतरे के कारण संक्षात्राज्य को देखियाँ श्रमे-रिका की मिश्रता की वाद हुई तथा दूबरी कोर सुद्रकाल में और स्व स्थानों से क्या माल मिलने को कटिनता तथा दिख्य क्रमेरिका में उनके बाहुक्य के कारण भी सद क्रायरयक हुआ कि दिख्य क्रमेरिका से मेशी बढ़ायी खाय। ब्रामील की काफी और रवर, क्यर्जेन्टाइना का मेहूं और माल, जीली का नाइट्रोबन, पनाम की सुर्द्दा के झायरयक श्रंग हैं। यल हार्बर की स्टना ने यह प्रमायित कर दिवा कि कीच श्रमेरिकन महाद्वीप पर झाकमया करना कटिन नहीं हैं।

### ं० रा० अमेरिका की नीति

इन सब दृष्टियों पर विचार करते हए संयुक्तराज्य इस चेष्टा में संलग्न हचा कि सब अपमेरिकन देशों में एक ऐसी सैनिक संघि हो, ताकि किसी भी क्रमेरिकन देश पर बाहरी ब्राक्रमण होने पर वड काक्रमेशा सब पर हका समभा जाय तथा सब एक साथ मिलकर उस आरक-मया का सामना करें। इसके बदले संयुक्तराज्य अपने खर्चे से सब अमेरिकन देशों को सैनिक दृष्टि से सुश्जित करने को तैयार हो गया। युद्धकाल में सैन्य सचालन की सुविधा, सुगमता श्रीर श्रीय **स्फलता के लिए यह आवश्यक है कि** सबके पास एक सा सामान हो, एक से इथियार हो, खिपाहियों को एक धी सैनिक शिचा मिसी हो तथा सबकी एक सी वोशाक हो तथा सर एक ही कमान के बन्दरगंद काम करें। इस सैनिक 'एकता' को साने का उत्तरदावित्व संयुक्तः राज्य ने स्वयं क्षिया।

इतने बढ़े 'स्थाग' के बाद संयुक्त-शस्य यह आशा करता है कि बुद्धकाश में बन देशों के कन्ने माल के उपयोग पर उसे स्वतन्त्रता होगी। बहतेरी चेहा करने के पश्चात् २ वितम्बर १६४७ को बाबील की राजधानी राय दी बीनीरो में २१ क्रमेरिकन शहों में एक सैंनक संधि हुई। यह संधि ११ वर्षकी निरंतर चेष्टा भीर वादविवाद श्रा परिग्राम था। वन् १६३६ में अर्बन्टाइना की राजधानी **म्यु**नस स्रवर्ध में 'स्रविल समेरिकन कीय' की स्थापना की गयी थी, विसकी स्मृति में ब्राव (१५ ब्रश्ने क्ष) को प्रतिवर्ष श्राक्षिस समेरिकन दिवस मनाया साता है। सन् १६३८ में पेरू की राजधानी बीमा में प्रमेरिकन देशों के परराष्ट-मंत्रियों की नैठक हुई थी। तन् १६४० में स्यूबा की राजधानी हवाना में हत बात का निरुवन किया गया कि किसी अमेरिकन देश पर आक्रमच सारे महा-हीय पर ब्राक्रमण समक्ता बायगा, परम्ब इसके बावजूद भी अंतिम खुद्धा तक अर्बेग्टाइना वर्मनी हरीर वापान के विरुद्ध ग्रह्मशेषका करने पर प्रतराज करता रहा। इतंत्र में बहत बोर देने पर १६४४ में उपने युद्योपया की। सन् १९४५ में मैक्टिको नगर में एक संबि इतरा यह निरुक्त किया गया कि वदि एक अमेरिकन देश अपने किसी पड़ोसी र्वर आकृतवा करेगा तो तब मिल कर उसका सामना करेंगे। राय दी बीनीरो की हैनिक संघि में इवाना और मैक्सिको के निर्क्रमों को एक में मिका कर बुरव क्य रेला बनावी गदी।

वरन्तु मित्रवा बहुन की इतनी जेबा के वावबुद मी दिक्षण अमेरिकन देखों में वंद्रक्रयण्य के मित्र किवना काविश्वाव है, यह दल बात से भी ममा-खित होता है कि उपर्दुक्त विकि के दो महीने बाद ही धनामा देश ने क्याने देखा में क्योरिका को दुब्दकाल में बनाय कर दिया और २३ दिवम्बर १९४७ को बनामा दिवत १४ वंद्रक्तराज्य के हवाई ब्राह्मों के २००० अमेरिकन केना को इस्त हट बाने की आजा दे थी।

पनामा रेड एक समय कोसानिया का एक प्रान्त या। सन् १६०३ में स्रमेरिका ने पनामा नहर बनाने के लिए हर प्रान्त के कुछ बागियों को अक्षकाया स्रोर सैनिक सहायता देकर कोसानिया हे पूज क् हो बाने पर पिक्क किया। प्राप्त के स्वतंत्र के प्राप्त के स्वतंत्र के प्राप्त के स्वतंत्र के प्राप्त के स्वतंत्र के हिन बाद ही छंडुकः एव्य ने नई छरकार स्वीहृत कर सी (हिन्दरिक्षा की दो वर्ष के भी मई स्वतंत्रता की घोणचा तो छंडुकरण ने स्वीहृत नहीं थी)। बार्गियों ने छंडुकर का के नहर बनाने का ठेका के

कोलमिया में इब कारया भी वदा से समुक्तराज्य के विरुद्ध विद्याम रहा है। रायदीबीनीरो की सैनिक संघि के

बाद धपुक्त राज्य हव जेशा में साता कि
निजी मकार दिवा समेरिकन देखों
को सार्थिक हाति सम्परेन वहा में
किया सार्था न एवी उन्हें राय छे कोसनिवा सार्था न एवी उन्हें राय छे कोसनिवा की रावचानी कोगोधा में १७
मार्च छे नवां साविस समेरिकन बम्मेसार्य है। इविद्य समेरिकन बम्मेसार्य है। इविद्या समेरिकन समेरिकन विद्या स्म्रास्त्र है। सिक्य समेरिकन समेरिकन कर सार्व है और जादशा है कि
ववसे साविक समी सीर राक्तिशासी होने के नाते बह राविद्या समेरिक का नेतृत्य सरे। इव वम्मेसान में मार्य हो सार्व ही ने समार्थ स्थानों के सार्य हो सार्व ही

(१) सब अमेरिकन देश साम्य-वादी दलों को गैरकानूनी बोबित कर दें।

(२) स्वतंत्र व्यापार, एक झमे-रिकन रेख को दूवरे झमेरिकन रेख में पूंची समाने, व्यापार करने झादि की निना रोक्टोक इचावत हो।

दूसरे प्रस्ताव का विशेषकर सर्व-न्टाइना ने तीन विरोध किया, क्योंकि इत प्रकार क्रमेरिकन पूंजीपति भड़ाभड़ दक्तिय देशों में बा चनकेंगे। इन प्रस्तावों के उत्तर में इश्विष अमेरिकन देशों में सम्मेबन में उपस्थित मार्शन से कहा कि युरोप में कम्युनिका को क्रुव-सने तथा प्रार्थिक स्थिति सुकारने के क्षिए तो प्रदर्भो डाक्सर दिने चा रहे हैं क्यों नहीं दक्षिया अमेरिका में कम्यु-निका का सामना करने तथा कार्विक सकार करने के लिए एक नई मार्शक बोजना बनायी वाती । जार्च मार्शक ने क्षांत कहा कि अरोप की आवश्यकता द्विय अमेरिका से अधिक है। वीची बात वह है कि बुरोप पर कम्बुनिवम चा इतना प्रभाव हो खुका है कि इसे टैंक तथा। बातर द्वारा कुनसने की बकरत पढ़ गई है परन्तु दक्षिया झमे-रिका को संयुक्तराश्य केवल प्रस्तता कर क्यपने बद्ध में कर कोना चाहता है। मार्शत के इस उत्तर से दक्षिक अमे-रिक्य सहस्यों में प्रसंदीय वट यहा। वह देल कर मार्शक ने टूमन सार ही दिखेख समेरिका की योदे बहुत बात्तर दिवे वायं। ट्रूमन ने उसी दिन---६ अप्रैल को — अमेरिकन आंग्रेस से "दिख्य समेरिका की सौदोगिक उसति तथा विन सनित्र पदार्थी की संयुक्तराज्य को कमी हो गई है उनकी खोब के लिए ५० करोड़ डालर की सहायता देने की मांग की।" राष्ट्राति की उपयुक्ति सहाबता इ संदेश स्पेनिश भाषा में विशेषरूप से तैवार कर वोगोटा में चाक्षू सम्मेतन में सुनावा गवा । परिखाम -- "समाचार हुन कर सबने नाक सिकोड ली और बारे हाल में एक भी ताजी नहीं **ब**ची !"

ठीक ऐसे ही समय बोगांटा में रक्षप्रात प्रारम्भ होमया। इस व्या रह्म व्य रूप केलिम्बार-एश्वर के विश्व इस्त्रमा नहीं मा विता इस प्रश्लिक समेरिका सम्मेलन को नह करने के प्रति या — तस सम्मेलन के नार्य के प्रति या — तस सम्मेलन के नार्य के प्रति या — सम्म सम्मन्न हैं। संपुक्तापन उनसेसेनिक माहता है, कमा माल चाहता है, उनके हेशों में कपनी पूर्ण लगा कर म्यापार करना चाहता है परन्त श्रीवितों और मुखों के लिए स्व हो भी लग्ने करना नहीं चाहता। १५—४—४——४८—

# तोष की हाथी बागड बढ़िया चाय वाजिक्षिण चारेज वेडो

ए० तोष एग्ड सन्स कलकचा।

पिएम स्टार्गन के रच्छा ।
पिएम स्टार्गन विश्व ।
प्रविश्व के ग्रीन करने नाम स्मर्त ।
या रिकटर करा केने वाहिने क्षाकि क्षाक



साल इजेव्ट :---

देहली धान्त के - रमेश प्रपट को० चांदनी चौक । ब्याबिस्य च चौजपुर के-चूनियन मेडीक्स हास, नवा साधार, सर्कर । क्यबेर---वरशीति सन्यंक स्टोर । प्रथम भारत के-चूरत सीचच सम्बार, १६ जेल रोड, इस्पोर ।

बोम बचियां बनामो ।

घर बैठे १५०) रूपये माहवार कमार्थे

स्कूल के चाक बनाओं।

मोमनिक्षों के काम में एक होटे लांचे की मदद से गांच हा काचे रोखाना बजारी कमाये का उक्ती हैं। यह केवल १६०) ६० की पूंजी से सच्छी तरह बाजू से वकता है। तरीजा तांचे के तांच कराया जाता है। १२ मोमनिक्षों के तांचे की कीमत ४०) ६० १७ की.कीमत ६०) १४ की कीमत ११०) कु बाजकार्य अवना ११४ रूक बाज के तांचे की कीमत ६०)। मोमनिक्षा बनाने का तामान मी समारे हो मिल वकता है। आईर के तांच आपी कीमत १९०) करते हैं। ए० हीजानजन्य एवड कम्पनी ( W.D. ) पोस्त देश में देश की. देशकी। विक्री क्षेत्र आपित —प्यूनीरी नेट, वंश डीक्सान के लागने।

क्षेत्र का न्याह, वह की मुतीबत । बराई मान्य के लिए। हो साकवित्रां क्या हो गईं थीं. बान का व्यक्तापा हो गया। बुद्धा की दो वेटियां, बाह निःसंतानः चाची दस साम की प्रयानी बहु हो गई। वह निःशंक्षान । यहां क्य भर बाद ही दुस्ती बेटी हो गई तो अपने पराचे हो गए । सबुर के इस बीद्धायस्था में खठी बेटी और हो गई। साना होती, तो बॉठ पर बंगुली बा सकती। पर बेटे की सन्तान से प्यारी, बाप की संसान बन गई - बेटा क्योंकि चार माच पहती स्रक्षण हो जुका था। श्रीर श्रव बुकाये से बहन के ब्याह में क्या काया, सक्की कांस्तो का कांटा बन यया — यो चुभता है, पर निकासा . मही था सदता ।

सर्दी के दिन भीर खोटी छोरियों श्रास्त्रयः। बहुकाम करे तो अल्ही है ही: पर पानी बिचयों का रोना, असे विश्वासनान्याह के घर में कीन सनता। वन बहु-बेटे की मुख, नींद, बाराम — त्रपरियति, श्रनपरियति थी ही कोई विनती न थी. तब उन क्रोरियों की तो क्या चलाई ।

त्रस रात बढ़ को बराबर के डोती रहीं। कल के फेरे होने वाले हैं. एक किक हो गया। बच्चा बोली --- "दिली से इस बायदे में स्था लाए, बान की मुलीवत हो गई। रातो नींद, व दिन को ਚੈਕ ।"

श्रीर बराबर के कमरे में पड़ा माचन यह सुन इर शोचता ंरहा कि आवित इनकी नींद किसने औरन सी १ बब्दे कमरे में गहें की गरकाई और श्चिहाफ के बाकस्थ में मुंह श्रुपाने यह रकार्यमरी लोकसाथ की कराइ कैसी १ नीचे बहु उल्टियां कर रही है, तो इन्हें वहां ऊपर मणपूरी ने क्यों चेर खिया है ? माधव ने पात को रही कड़ी सहस्री **भी** भोर एक बार विवसता से देखा: कर सो रही थी। एक हाथ को करोजे से समा बाप ने फिर भागकी सेनी चाडी । कर नीचे से सावाय आई कराइने की, नेक्की की प्रकार । माचन का हुदन सरकासा । नेप श्रीय तने तोचा ---कोई वानी भी न बाने देगा वा नहीं।

. तहरील के घटे के बारह सून पढ़े और रात्र के एसाटे में माधव ने सवनी कोठरी का दीपक बस तेव कर दिवा। केचैनी भी दिए की सी की सरह बदी। क्या भाक्तिर इन उक्टियों में 'तकके' उन दे करोजे को नीचे वालों में के कोई नहीं बाम रहा ! पास तीन जनहें सो सही है। बराबर के कमरे में छात भी क्यभी नवधात कन्या को किए शयन कर यही है। साम की बहन भी है और उनकी वेविका मी। पाव कोट रहे सभी अन चा स्वाहो रहे हैं स्वाबह की पीड़ा कुँकिककककककककककककककककककककक के पीड़ा कुँकिकककक



ने सबको गहरी नींद का वश्दान दे दिवा है ? कपर बुझा, दादी, दादी की बड़. बुद्धा की दो न्याही-ध्याही बेटियां और मार्ची-भाभी, सब सो गए १ विक्रिय और कोच की स्वाका से कुछ, कुछ, कुल स्वता माधव सोचता रहा । धीर बीच-बीच में नुष्मा का स्वर --- "शदा की बीमार है. कितनी उल्टिबां हो रही हैं" --- उसके दिमास पर पासलपन का पदौ तक रहा या ।

नीचे बरामदे में नावा, फूफा, चाचा-सभी तो सो रहे हैं और शास्त की बेबसी उसके पैरों की संस्रोर बन गई है। मंचे बड़ के पात बाकर उसकी पीड़ाको समके या कले जे को शाम वह बेहबाई करे ता कैंग्रे करे ?

कि नीचे से मामा भी की भाषाब बाई -- "ब्ररे, मई । कोटे को मुलाक्षी, बरापुछे तो, वह के दर्द कहा हो रहा है १।" कान बगाकर 'छोटे' ने भी सना। स्नावाच उसे नीचे खेंच रही थी।इतने में फ़ुफाने भी मामा का कथन दोहराया - सहानुभति दिसाकर भी दो माध्यकी सहानुभति न पासके। नीचे उत्तरते उत्तरते माधव का मन मामा के प्रति कृतस्रता से भर काया । वह डाक्टरी बरते थे। बोक्ते — "पूछ मई, क्यातक लीफ है १ फिर चला, दवा के आएं।" वामने के कमरे से बर्मशाला का चौकीवार बेचारा नत्या माली भी क्या गया बाहर। बहुने इस्ते में एक के और की। नत्या बोझा — 'वायु सी। मेरी सांकटेन के बाइए. बरा देखी हो निकस क्या रहा है ?" तब माधव ने मधीनवत् सासटेन उठाई भीर देखा । वह को पानी दिया और दिया सहारा। उसने वनराइट भरा एक घीमा स्वर सुना— "मेग क्लोबाउड़ा चा रहा है !" बहु लेडी - बमीन पर विस्तरा था। कांधेराघट । सर्वादये बभग कर सोवे ये । नत्था की श्रावाल माध्व ने सनी। मामाची से वड कड रडा था---"पडित की । मेरे पास कपूर का अर्क है, इन्हें बताशे में दे हो।" माधव को सांत्यना-सीमिली। बहुके पेट परसे हाय हटा कर मा के कमरे से मोमबत्ती उठा लाया। चलाकर मा के पास डी ग्राले में •रस्ती श्रीर बोला – "यह वेचारी रोरही है, इसे दूध पिक्ता दो।" मां ने उनकी नवधात बहन को दूध पिसाने के लिए करवट से ली, फ़ुंभला कर बोली — "अधेरे के मारे पड़ी हूं। कैसे इच पिलाऊं।'' माधन का हृदय विदीयों हो गया । यह मा ऋव कैसी हो गई को पास के कमरे से उठकर दर्द से तइफती बहु के पास आपन बैठी तो न सडी. दीवाभी बलाकर न रख सकी।

नत्था कपुर का अपर्कले आया। माघव क्या बागा, दो इत्था को सभी बैसे बागे हो गये। मामा बी बोली-"पुगना है, विगइ तो नहीं गया !" नत्या ने कहा -- ''देख लो. जो है बढ़ी है।" माधव जैसे एक बार फिर निराश हो गया। पर मामा श्री निराशा से थिरने वाले होते तो करने के लोक-विष 'डाक्टर' कैसे बनते ! धर्क चल इन्द्र बहु बोखी -- "ठीक है, बताशा साको।" और माधव तो बताशा क्षिप सादा ही था। कास टेन उठा कर मामा ची के हाथ तक प्रकाश पहेचाया और उन्होंने सावधानी से दो बुंद डाल

दी। वह को बताशा देकर माधव बैठ गया। नत्थाने फिर कहा --- "बाब ची, भट्टी में ब्राच है, इनका पेट सेक दो।' भौर नत्या स्वयं ही आरंग निकासने लगा। माधव भी द्वांचेरा टटे लते हुए उसके पास तक गया, आच से आया। श्रवज्ञते. राख के कोयले. माधव ने सोचा---इस पीड़ा में संबंधियों की तरह यह कोयते ही क्या समे होंगे ?

बचीकी गद्दी में से दई नोच वह बहुका पेट सेकने लगा। कराइट कम र्था, नींद जैसी सबकी गहरी हो चली। बहुकत्ने लगी ---- "द्याप सो साइये। सदीं में तबीयत स्वराब हो गई स्वापकी ते होरियों की ग्रीर भी ग्रिटी स्वगब होगी।" पर सेकता रहा माधव। बोड़ी देर में बहू फिर उठी। चित्त ने फिर बाहर काकर जैसे संबंधियों की किनारे कशीपर लानत छेड़ दी। बहुकों पानी देते देते माधव सोचता रहा - सारा पकवान विकास कर 'जीकराजी' को मिला क्या — बासी पृक्षियां । मन में श्राया - श्रभी पास बहती गंगा को पार कर — ग्रासीम दुनिया में कहीं विलीन हो जाय।

पैट सेक्ते सेकते साधव ने देखा. वह को नींद ग्राने लगी। बरामदे से मामाची ने पुकारा — 'वं वृा एक नताशा और दे दो ।" और वह नताशा लाकर कुछ छोने-सी लगी। माधव का दुकदे दुकदे दिल जैसे एक हो साना चाइने स्तरा। वड़ी दश्री का ध्यास ब्राया और वह बहुको सोता छे इ दर कार क्रागया। पात के कमरे से सुन पड़ा - सारी रात हो गई, बाज तो छोटेकी वह की उल्टियों ने सोने नही दिया।" इस बार माघव के नमन में बुधा के प्रति ग्लानि भर द्याई। और भीर मासी ने पुरुष बोकी देर बाद ही-"कान कैसा ची है, तेरी बहु का।" तो माधव ने ग्रुष्क उत्तर दे दिया — "ठीक है।" और वहा दिली में पदीस में रहने बाली माधी ने कहा — "उल्टिया तो इमे चाहे बन होती रहवें है।" मानो माधव का बाव हरा हो गया। दादी के कमरे के ब्रागे से तभी वह कधुशंका के लिए गुक्स तो सन पड़ा -- "सावे क्या कम है। निरा बाबी ठूं वा है अपदा के मारे।" तो हरे

[शेष पृष्ठ १८ पर ]

# स्वतन्त्र भारत की रूपरखा

**ले०--भी इन्द्र विद्याव**चस्पति

इस प्रस्तक में तेखक ने भारत एक और अलगड रहेगा. भारतीय विधान का ब्राधार भारतीय संस्कृति पर होगा. इत्सादि विषयों का मितपादन किया है। मल्य १॥) रूपया ।

मैनेबर----

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द् बाजार, दिल्ली ।

# रूस के 'प्रेमचन्द' गोर्की का घर

[भी लियो निकोखिन]



हुन्द भाव भूलने ब्रावमभव हैं, बिन की केवर इस वीवियत केवक वाचा करते थे, वन' झाए बीवित से वेत का वाचा करते थे, वन' झाए बीवित थे। बार व वेदे गए, बन वे हमें छोड़ कर चले गए। बन हम उठ केवर पर लिड़की है, हमारे हुन्य में एक गहरे और गम्मीर भावों की लहर दीड़ बाती है। यह गोवें झपने झतियां के स्वाचा है। यह गोवें झपने झतियां वोड़ का स्वाचा है बार करती था। अब हमें बोक के लांड याद झांटे हैं कि झन कसी बह लगा और सुक्र यादीर दहलीव प, वाई आपना।। झन कमी भी हम उठकी। परिवेदा घोड़ी भी सम उठकी परिवेदा घोड़ी आवास नहीं इन उड़ेंगे।

कताकारों ने उसे हमारे लिए बीनिय रखा है गोर्कों की नोसती तस्वीर बनायी याई थी, लेकिन किन्हें उसके निकट-धवरों में रहने का शीमाग्य मात हुवा या, उसके हसके हसके करमों की बायाया की वे ही याद रख सकते हैं, वे हो उनके हाथों की कोमल गांव को बब यह उन से कोई कियाब उठावा या, उसकी आंखों की चानक को 'बब यह वैद्याद्रीदियों या पाणी बन का किक करवा या, जाद कर सकते हैं।

ह्ल बड़े कमरे में गोकी विद्वानों राजनीतिकों, मक्यूरों, लेखकों, हवावांची और अन्य कोगों से बादवीत किया करता या। इही कमरे में नवे प्रकाशनों की योजनाएं बना करती थीं। यहां 'यह-युद्ध का हतिहाल पर बहल हुई थीं। हसी कमरे में लेशियत लाहित्य की बाला जना के लिए लंह्या बनाई गई थीं।

इस झगते कमरे में प्रवेश करते हैं। यह पुरसकालय है, बाई अपरंक्ष कितामें शीरो को अलमारियों में छाई क्षेत्रक बच चाहता या, इनको उठा कता या। उठ का शान गम्मीर और महान या। उठमें छात्र से व उक्क बातें आ बाती थी, को उठ सम्म तक शात यी। कमी कमी कछे विद्यान मिलने आते ये, बिनका च्रेत्र हतिहाल, पृथ्वी हतिहाल, गनस्पति शान होता या। बच ने गोक्से से अपने विषय वर बात जीत करते थे तो वे बानने ये कि वे उठ से बातचीत कर रहे हैं, को उनके विषय को मसी भाति बानता है।

वहां दर्शन पर अधिकतर बातचीत हुआ करती थी। गोकौँ जान का खोत वा। उसे दर्शन क्यउत्थ थे। वह उनकी टीका कर वकता था। गोकौँ पक्का मीतिक-वादी था। इस दृष्टि से वह विरोधियों को बादि हाथों केंता या। इस केलक के मायख और इसकी प्रतिभा उनके लिए विशेष महत्व रसती थी, बो उससे मिलने ब्रथया बातचीत करने ब्राते थे।

प्रायः गोक्षं के कमरे में हो कोई नया केवक कपनी कृति मेंट करने बाता या। शायद वह उस की पहली किताव या केवा होता था। स्वयन मिलने पर गोक्षं उसे प्यान से पहला था, कपने हाय से उसकी टीक्स करता था। स्थान दन में उसकी टीक्स करता था। स्थान

गोकीं के घर पर हमने शामको कुछ पेते दिन दिनाद हैं, विनको मूलना करण्याय है। वो लोग कपरे में एकत्रिय होने ये वे लेखक, वेशानिक, कलाकार वे। बहर गरामाराम होती थी। बीच में गोकी होता या को बहर को तीवे मार्ग पर चलाया करता था। उससे अपना करता था। उससे विभाज था। उससे विनाद को किस तरह पकड़ना है। बह निजंद हमारे मन के उससह देती थी कीर उसे गम्मीर बनावी थी।

श्रापने कमरे में गोकी ने सानेक वीलको का सध्ययन किया। यह उसके समकालीन और बाने वासे सोगों के लिए महत्व की बात है। बन बाप तोब्दें के कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप परिचित वस्तुओं को डेस्क पर पडा देख सकते हैं। इस पर ऐनक और रंग निरंगी पैन्छलें मिलेंगी। आप विचार करें कि एक कितान लिखनी झारम्भ की गई है। लिसाई वेसक के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। गोकीं सायतेरी में है। साप उसके कदमों की इलकी आहट को और उसकी झायाज को सुनेंगे। इसी डेस्क पर को घसे दोला लिको गए और वह अमर पंक्ति भी वहीं शिली गई 'वदि शत इथियार न डाही तो तासे नष्ट कर हो।'

उत्तकी बापनी शान थी — प्रभाव-याजी रूप था। साथ थी गोकी तीचा और दशवान था। यह विलक्क्स वादा था। उत्ते हत नात की कोई हथ्या नहीं भी कि जोग उत्ते खाने। प्रपनी प्रतिद्ध पर उत्ते जवा बादी थी, केक्सि उत्त का स्वागत शान ते होता था, चाहे वह नोजस्थोई विएटर में हो बीर चाहे ट्रेड यूनिनन हाजड़ में हो। उत्तकी बात हो मंद्री ह बहुक चेहरे पर एक शक्ति की महत्वक थी, विश्वका विशेष महत्व था।

गोकों वन सपने देशवी घर के बरामदे पर सका होकर प्रकृति को निशास

करता था, तब [बिद्येषकर प्रभावित करता था । केन्द्रीय कब की भूमि उठे बहुद जारी थी। मास्काना नदी, दर्दे खेत, बचन्त की हरवाबी उठे बहुद द्वन्दर सगती थी। हवी बयमदे पर खड़े होकर स्वाबिन और गोकी सारचीत किया करते थे। चित्रकार गेरेको भोव ने हच हर्दय के सुद विश्वित किया है।

गोकी का नाम आने वाली वन्नित के लिए अगर रहेगा। इस देश के अन मागों के लिए वहा रनेह का अन स्वींग के जी की किए कार रहेगे, वो गोकी की प्रमावित करते रहे और उठे खुवी देते रहे। वह वर हमें प्यारा है, वो बोलगा शहर में है कोर विवक्त आधुनिक नाम गोकी है। इस मा में ते लेल के कहा का वचका गुजारा या। हमें मलेला में वह वर मी बाद है वहां पर गोकी ने बीवन की अन्तिम यक्षियों किताई थीं। गहरे शोक और कारीय गावे हिंदी पर में दे सम्मावित करते हैं। वह हमारा मित्र से हम प्रमेश करते हैं। वह हमारा मित्र से हम प्रमेश करते हैं। वह हमारा मित्र सा। इस वर में एक पण्डि

जीर प्रतिमाशासी वीवन क्ष'जनकान हुआ ना।

#### तुषसी

हें • जी रामेश नेदी चातुर्वेदालं कर कुलती के प्रति एक जाव रखीन दिवर्ग कीर कर्म पराक्ष हों इस पुलाक को पहुँगे तो उन्हें प्रसुक्त होगा कि इस वार्मिक पीदे में किसने रहत्व हिमे पने हैं । इसती के मैदे की तक्ष वह पुलाक भी हमारे हस्स्य में पूर्व वाली काहिए। स्वित, स्वित्व । सूच्य १) मिलने का प्रशान

विजय पुस्तक मक्डार,

फिल्म-स्टार बनने की राक्ष विलें | योज पदा-तिका होना बावरवक है रंजीत फिल्म-बार्ट कालेज विरक्षांहैरेड ( V. D. ) हारदार दृ॰ पी॰ ।



#### **फलों** व फूलों की पेटेट कराइये

# विया श्राप जानते हैं ?



स्थानीरका में क्लाम स्था कर स्थाना क्ष्यानास्तित करके जो जो फला वा स्कूल पेता करने की प्रमा है और निर्मास के क्षियों के प्रमा है जोर निर्मास के क्षियों के स्वाचित्र के प्रमा के प्रमा को के प्रमा के प्रमा को के प्रमा के प्रमा के किया किया के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया के किया किया के क

बेकिन पेटेट की ऐती दरवाल यक बंदबा काशव पर फल फूल के रग और पचा आदि के पूर्व वालाविक विशव के लाव बानी बादिए। उपकुक्त विश वे विषक्षर प्रदिक्ता पेटेस्ट के लिए कम्मूरों के एक गुच्चे का पैचन नना यहीं है।

बमबाक जभीन पर



वी—१६ वमवर्षक बाबुवान को क्यांनि वस उतारी जमन बहारा देने के क्रिय काठ परिष्य कावरवक होने के क्रिय काठ परिष्य कावरवक होने हैं। यक नववर्षक बाबुवान का मार ६५ ठन बोख है। काठ परियों के कारब बाबुवान बेडि क्यांनी वर भी ठहर कड़का है कहा क्षांविक बोक के कारब २४ पहियों काम आकार वंग कार है।



स्रमेरिका में टर्की सुगों की पैट वार पिस्की रह सालों में करीन हुगती हो गई है। इंग्लेक्ड व स्नापीका में बढ़े दिनों की पार्टियों में इस पद्मी का माल नहुत पर द किया साला है। इसन य ३ कशेड़ ८० लाक टर्की हुगें ज्यादा पैटा किये गये। बह बुद्धि इस लिए हो सभी कि को काम प्रमुख्य इसके पालन प क्या के लिए कश्ता वा स्नव वह विकाल की मशीनों से होने काम है।

१८ वीसी में चेचक काटीका



यदि जेजक की बैमारी किसी सहर में फूली है तो प्रायम कसी टैश करा केते हैं जन्मवा इस बीमारी से ताला कादमी मर कात हैं। उदाश्य के तीर बर १८ की सदी में यूगेप जेजक के सावे बार का क काटमी मर गये कीर का बह बांगारी १७०० में जाइस्तेलक में पहुंची, तो वहा ने यक तिहाई जावारी ही इसका शिकार को कर नह हो गई।

उपयुक्त चित्र में प्राचीन काल का एक इस्व दिसाया गया है अब कि होगों को टीका काने ने लिए डाक्स बहुई को उनके पत्र के बाते वे ताकि हमीर वे हम निकस का कार्यमंत्रों को टीका कर करें।





प अने का वस्तुत क्या क्रथ है ? आपका उत्तर होगा कि दश हकार लाल ! लेकिन क्या क्या पने क्यी लय न भी क्या के एक क्यारज क्तिनी विद्याल राखि होगी!

बिंद हम एक ब्रारव मिन पीछे बाब तो हम १२ विक छ० (५५ ई० पू०) में बुद्ध कावनो। बद्दि ब्याप १ ब्राह्मर के एक ब्रारव नोट लेकर एक बुदरे के बाब लगाते बाब तो नोटो की यह पहिल पूर्णी की बार बाग प्रदक्षिया कर तोगी।

तव काप सोचिये कि १७ करव बाकर—माशल योजना के १७ करव बाकर—क्तिनी क्ल्पनातीत राशि होगी। अध्य के एक जिल्ला में एक बाला

क्षपर के एक चित्र में एक डालर का विका है। यदि १७ ग्रस्त टालर एक के बाद एक विद्वार्थ काव तो वह पक्ति चाहलोक तक बाकर वापर प्राची पर्ता हो शावेगी और तब भी वह डालर पित समार न इंगी। खानों की जहरीली गैसें



बढ़ खानों के मपर का बायु कितनी बहरीली गैसों से पूर्याहो वाता है।

उद इस्या के लिए एक क्ष्मी इसमें इस लान की को प्रतिदिन १०००० इस क्षी घत निकलती है जिसनी प्रति २४ घरों में निस्सा लिखित बार ली गैस निकाल कर बायु में मिला देती है—

> सिल्याकी मैस — ५७ टन ए एनम्नी मैस — २ टन सिलिक्यल मैस — ४ ५ टन गक्क कीया काय कहरीली मैस — २ ३ टन

कभी प्रतिकृता परिस्थातयों म ये गैस कीर भी ज्यादा मात्रा में निकत कर मनुष्य या द्वाय प्राचिष्यों को मार तक देती हैं। उपयुक्त चित्र में इसी तरह वृथत बातावरण का एक हर्य दिखाया गया है।

बद होगी। कोरियम कट विलायती टिक्सि के प्रयोग से प्रयोग से बर बेठे झाराम के शय अप्पृत लागी बर ह व बराग। । आब तक ५० हकार आदमी अप्पृत छ इ चुके हैं। नक्कालो से बचो । । ॥ प्रयुत छ इ चुके हैं। मामान स्वाप्त स्व

हाक्टर ऋषीराम शर्मा मगडी कोटपत्ता खास रियामत पटियाला ।

# निराश होकर न बैठें !

इसने अपने २५ वर्षों के अन्यस्य म इस रो निरायों को आधावान बनाय है और ऐसे २ निराय रोगियों के इलाय करने उफलता मात थी है कि जिनको (कड़ी महार भी आहो नहीं रही थी। कोई मो रोग हो किसी इलाय के भी नष्ट न हफा को इलाय करने २ यक वर्षे हो और निराय हा गये हो इस से इलाय कर हो। इस अनुमवपूण इलाय उचित क्षम में करने आधावान कर देत हैं। रोगी श्री हो या उठका कोई केला ही पुराना विनाका और कथा य रोग हो परा खुलागा हाल क्षित्रना नाविए। हमारे इलाय के ऐसे वेक्कों के चन्तान हुई है कि निनकों किश्री प्रकार की आधान भी, क्लोंकि किसी की स्त्री छ तने पनि के अयोग्य यो तो किसी का पुराय किसी २ इलाय में येनों खेबा अयोग्य होने हुए भी चपल हुए हैं। जिनके चतान न होती हो का ममस्त्रत हो बाता है। उसला हलाय करके यक गये हो और निराय होत की को इस से हक्लाय करायें। प्रमुप्त मात्र करके यक गये हो और निराय होत के को इस से हक्लाय करायें। प्रमुप्त प्रमाण कर देशें।

वैदराज शीतकासार केन सन्जी मण्डी, मुजफ्फरनगर य० पी०।

को भारतीय देशी शब्दावली के विरोधः हैं उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया का सकता है —

(१) स्कूलो भीर कालेजों के अध्यापकों ने बाल्यकाल से अमे बी का परिशीलन किया है छोर उनकी स्थिति झन यह है कि तनको बाग्रेजी के व्यतिरिक्त किसी क्रम्य भाषा में क्रियाना और बोलना बठिन सगता है । इन सोगों को भारतीय श्रवशास्त्री सीखना बढ़ा कठिन कार्य प्रतीत होता है। इन में से अधिकाश लोगों का यह प्रयान होगा कि अमे जी ज्ञान्द्रावस्त्री ज्यों की स्वों बनी रहे । ये लोग देश के अविध्य निर्माख के शत्र हैं। दो-मार मान के परिश्रम से बचने के लिए भारतकर्ष को सहा के लिए वे लोग अप्योक्षोतया अप्रेमीका दात रखना चाइते हैं, क्योंकि यह तो निश्चित है कि यदि तम ने काल श्रमें भी के शब्द लिये ता महिष्य में भी शब्दों के लिए हमें इ'गर्लेंड बाना पढेगा !

मान लीविये, इम ने सपना मौलिक शब्द 'भारवर' न से कर श्रमें भी का शब्द 'फास्फोरस' लिया तो उसके शाय सम्बद्ध कास्क्रारिक, कारकेट, कास्क्रिल, कास्क्रोरिक आदि सैकड़ों शब्द क्षेत्रे अनिवार्य हो बायेंगे। इतना ही नहीं, इन अन्यापकों के बनुबार इम सोना, चादी, ताबा आदि प्रचित्रत शब्दों का प्रयोग तो कर सेंगे किन्तु इनसे बने हुए नाम-किरोप बर्जे बंबों की के ही रखने होंगे। सोने वा सुबर्द्य का निशेषका सुवर्धीय न होकर 'क्रीक्रक क्रीरेट' बाढि होगा । इसी प्रकार एक, हो, तीन ब्रादि सख्या बाच ह सन्दों को भी इम भ्रापनी माथा में प्रमुक्त न कर सकेंगे। इन के स्थान में मोनो, बाई, शाई, टेटरा ब्रादि शब्दों का प्रयोग करना होगा। मनुष्य के बीवन का कोई भी श्चंग नहीं विसमें इम अपने पारिमाणिक ज्ञान्दों का प्रयोग कर सके। हमारी जिपि का प्रयोग भी वैज्ञानिक स्त्रों के लिए न हो सकेगा, ऐसा हमारे कर्तमान शिखा-शास्त्रियों का विचार है। वर कभी पारिभाविक शब्दों के प्रतीक का व्यवहार इरना होगा तो उनके प्रतीक भी रोमन भीर बीक से लिए कार्येंगे।

# ये भारतीय संस्कृति के विरोधी!

[ डा॰ रघुवीर एम॰ ए॰, ओल्ड चसेम्बती, नागपुर ]



क्या इम स्रोग घगसी है, ब्रस्टभ्य हैं। क्या हमारी अपनी सक्कृति में यह समतानहीं को अपनी भाषा के ब्रान्दर ब्रापने शब्दों, शूत्रों क्रीर प्रतीकों का निर्माण कर सकें ! मैं और मेरे मित्र वैज्ञानिक विद्वान् विनकी संस्पा १०० से बाधिक है, मिल्ल मिल विषयों की शब्द रचनापर अम करते रहे है। भौर हमारा भनुभव है कि संसार का कोई विचार अथवा वस्तु नहीं है किसके लिए इस ग्रपना नाम न रख सर्दे। धानी तक हम जोगों ने रसायन, पदार्थ विज्ञान, बनस्यतिशास्त्र, प्राधिशास्त्र, रोग बीवाग्रहास्त्र, पाश्चात्यमैषवद्यास्त्र, ग्राचितवास्त्र, वर्षशास्त्र, रावनीति बादि श्रानेक विषयों के श जासा से अधिक शब्दों का सचय और निर्माया किया है। भारतीय संस्कृति के प्रेमियों में बो निराशा बाब से ५ वर्ष पहले यी उस के क्रिए प्राथ स्थान नहीं। प्रत्येक चेत्र के क्षिप भारतीय-शब्द विद्यमान है। बिस किसी को प्रायश्यकता हो वह निस्तं-कोच इम से मंगा सकता है।

(२) प्रव्यापकों के परचान् नवे बड़े राधनितिक नेवा लोग हैं वो का प्रेची के मोह बाल में उलाफे हैं। इनके पाल इतना वामन नहीं कि ये मारतीय राध्ये का सम्याध करें और का प्रेची के गुल्यों का सर्वया मुला है। का प्रेची को अल्लाना वापने राध्यों को धीलने को अल्लाना वापने राध्यों को धीलने को अल्लाना वापने राध्यों को धीलने के प्रचालिक नेता इस काल का मारत काल मारतवर्ष की दायवा का अन्य न होगा।

उत्तर प्रारत में रहने वाले दिव्यी लोग दिव्यी का नाम द्वर व कर वक्का उठते हैं। वयाचि दिव्या में प्रत्येक नगर में में वेक्जों मनार्गि पिछ व्यावने क्लिंगे क्ली मद्रा और मिक्क से दिव्यी का क्रम्यात किया है, किन्द्र उत्तरी मारत में वो विद्या सोग वरेत हुए हैं और उत्तर वार्ष पर नियुक्त हैं वे दिव्यी को कुछ अच्छी दिव्ये ते निर्मित्य क्ला उनमें हाहाकार मचा दुखा है कि वर्षि दिन्दी राष्ट्र भाषा वन गई तो हमाय क्ला मान भी दनके साथ सिख गये हैं।

भारतीय शब्दायबी का मूल स्रोत एक मात्र सरकृत है। दश वर्ष के निरतर अम के परचात् तथा भारतकर्ष की उत्तरी और दक्षियी भाषाओं के शब्द कोषों का अध्ययन करने के परचात्

यह परिसाम निकासा राजा है कि भारत-वर्षे को एक बनाने बाखी सराधर ६०० भात है। इनका प्रयोग किसीन किसी रूप में भारत की प्रत्येश भाषा में होता है। इसी प्रकार २० उपसर्ग हैं सीर लगभग ८० प्रत्यव है। इनका भी प्रयोग सर्वत्र होता है। या भी पारिमा-षि । शब्द इनके झाधार पर बतावे **बा**र्येंगे वे भारतवर्ष की समस्त आवाको के लिए स्वीकार्य होंगे। इस उपसर्गों. प्रस्पये और भातकों को बश में रखने वाले भगवान पश्चितिः कात्यावयन कौर पतेवलि हमारे पथ प्रदर्शक है। इनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस निर्मय रूपेश वैद्यानिक शब्दावली के चेत्र में प्रगति कर सकते हैं।

पूर्वोक बातों से स्वह है कि आरतीय यन्याबती के बेते से विभिन्न आतों में एक नवी एकता की आई बाता कर बावती हिंद अंबता पर बार्विक, वामाबिक, बार्मिक तथा रावतिक इसवालों का प्रभाव न पढ़ेगा । इत यन्याबती द्वारा आरतवर्ष के भूत, वर्मामन बीर प्रवित्व एक सही में विरोध बारों न

धारकृतिक चेत्र में भारत क्रकेशा नहीं है। भारतवर्थ के पीछे, जलने बाहे लक्ष, बर्मा और स्थाम आहि देख हैं। इन देशों में कह भा उत्पुक्त के पहि-भाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। बब कभी नने धन्दों की आध्रयकता होती हैं। इस सम्मन्द में में एक एक विषय को सेक्स कलम कालम खेल दूंचा, करा यहा पर अधिक विषयया की सावस्थकता नहीं है।

बन्त में इमारा ब्रादर्श इन शब्दों में स्वक्त किया था सकता है कि इस राक्नैतिक स्वतन्त्रता को ही पूर्व स्वतन्त्रता नहीं मानते । इमारे किए वास्कृतिक स्वतन्त्रता नितान्त बावश्यक है तथा शास्त्रतिक स्वतन्त्रता में अपनी माषा की स्वतन्त्रता का विशेष स्थान है। इम बागे बहुना चाइते हैं और इस प्रगति में इमको अपनी प्राचीन विधि से बो ब्रह्म रस्न उपलब्ध हैं उनको इम साथ तेष्ट्र बागे चलेगे, विससे कि हमारी प्रगति क्रांचक से क्रचिक हो। हम श्रमें के राज्य बाने के परचाद उनकी भाषा की वाबता से कभी भी क्यना मस्तिष्क निगडित न रहने देगे । भगवान्, भै वह शास्त्र दो कि इम उन श्र सताओं को तोड़ कर वरे केंक दें और

हमारे देव काशियों को सुबुद्धि हो हि वे बात्तरण और प्रमादवद्ध अपनी माखा दिन्यों और अपनी मायागरी उपकृत के पृथा न करें। किन्ति उनके परस्वों की यादवा की स्थिति विश्व किशी ने में अपने मायुक्त का निशंदर किया उसका बसार में करीं भी सादर न हुआ।

श्रमें वी शब्दावसी के रखने से दिन्दी का क्या खकर बनेगा, हिन्दी कैडी मीटी, नकसी बीर पंगु होकर श्रमें की दास्ता की विश्वों के मार में दवकर भूमि पर दिख्य बायगी बीर उसके सिंग नास तोना किस तरह दुखन हो बायगा, इसको हम स्वस्थ है 4 में रशह करेंगे।

#### १००) इनाम

गुज वशिकरया मन्त्र के बारब करने से कंडन के कंडन इसों किय होता है। जान किसे वाहरे हैं। है। जान किस कारके का ता कर का क्षावेगी। इसके मान्योदम, नेकरी, कन की माति, प्रकाश और बाउरों में बीख तथा परवा में या स होता है। मूहन वाबा का २) जाती १) सोना १५) मूंठा वाबा का २) जाती १) सोना

मैरवी चक्र बाश्य नै॰ इ पो॰ कतरी सराव (शया)

#### १००) इनाम सफेद बाखा कला

सानों से तेल से नालों का पकता वक कर्य तक साला साला दोश होकर ६० कर्य तक साला साथी गरेगा। विर के दर्द न पक्त साना दूर कर सालों की व्योदि को बदावा है। एसम्ब नाल पक्त हो तो २।।) एसमा २ का १।) साथा पक्त हो तो १।।) एसमा २ का १) और कुल पक्त हो तो १।) एसमा २ का १२) केमपदा वानित करने पर१००) हमान, किन्दें विश्वाल न हो -)।। का टिकट मेल कर वार्ष तिला ले।

#### मासिक धर्म

बन्द मासिक बसे नाएँ संबोधनी दबाई के उपयोग से बिना सकतीक हुए हो निवसित बाता है, बुद्ध की कर्बाद दूर हो बाती है। वह दबा गर्भवती को उपयोग कराते। दुरन्त प्रायदे के बिने तेव दबाई कीमत द० ५)!

#### श्वेतकुष्ट की बद्भुत जड़ी

प्रिय तजनों । जीयें की मादि हम स्रचिक प्रस्ता करना नहीं चाहते यदि हचके १ दिन के तीप से बकेशी के साम की पूरा साराम बक्त ने न हो तो शुक्त साम शर्म की चाहें - /शा का टिकट मैस कर सर्दा सित्ता सें। मुस्य १)।

बैद्यराज नृजिक्सीर राम नं० १४० पो० रानीगंग (बर्दमान)



जहां दितीय दित्य युद्ध को वोकना बनाई गर्मची । इश्लैयह के युद्ध म प्रतयद्वर के इसी कमरे में युद्ध को गुग योजनाण बनती था शीमारी पर लगे मानचित्र युद्ध स्थिति के निख्य में सहायक होते थे। युद्ध के दिनों में मि० चर्चिल ने अपना शवनकदा भी यहा बनाया था।

इस घटनाचक को किम दृष्टि से देखता है ?

# ब्रुसेल्स, पेरिस स्रोर वाशिंगटन

[ एम० यूस ]

निय महत्वपूर्व घरनाए स्रमी स्वान हुई हैं। १६ देशों की वेरिड काफेंड, परिचर्यी यूरोप के पाच देशों का लिक जमफीते पर हस्तावद और दूमेंन का काफेंड की विशेष छाना है मायबा। हनते माब्यूम होता है कि स्वेरिक हिन्म में फैलने वाली नीविक का स्वकृत स्वाक्त है। इस तान पटनाए लिटेन की विदेशों मीति पर सम्बद्धा सक्ता लिटे की विदेशों मीति पर सम्बद्धा सक्ता लातों है, मते ही यह पटनाए समरीका के सारेगानुसार हुई है।

पेरित कार्कें त में बार्शिगटन से भारत वाकर बेबिन ने अस्ताव पेश किया कि ण्डिचनी बर्मनी को मार्शक-बोबना में शामिल किया बाद । यह इस समाका सक्य वरिसाम था। सभा को विकली 📲 तेत्री से चलाया गया। यह एक पुरानी बोबना के परिश्वामस्वरूप है किलके बानसर परिचमी वर्मनी को -विश्वमी योदय का बार्विक बाधार अलाया गया। इस को इस तरह सग-दित किया का रहा है जिससे क्रमरीका की सैनिक भावश्यकताए पूरी हो बाए । पिछली गर्मियों में बर मार्शक योजना की बोबवा की गई तो सोवियत ससार में क्या गया था कि इसका ब्राह्य पश्चिमी बोक्प को सैनिक और आर्थिक प्रश्न बना इट ग्रमरीका अपना उल्लू सीवा करना पाइता है। बमैनी 🕏 मारी क्कोची को इस के किए वह प्रवोग करना

चाइता है। उठ समय मार्शंण योजना के वकोनों ने इसे अस्थेकार किया था। देखना यह है कि अन ये स्था कहेंगे।

इचके बारे में ब्रिटिए नाति ने बृत हम में उत्तर दे दिया है रूर के आये उद्योगों के हाय म लेने के एक दिन बाद नेविन ने नैनिक उनाफोते पर हसा-चूर कर दिए। निदे हमें यह बात हो कि इस उनाफोते में दया किया हैं। अधिपनायों की चा उकती है कि अमनी फिर बहरदस्ती करेगा। ब्रिटिए नीति क उनाफोते में किए म उक्त उनाफोते के स्वाप्त कार्य ने हों। म इसका अध्यक्षी आयर को पाना होगा। इसका अध्यक्षी आयर है कि एक चुक्ती नेकर को जिन्नेन उनेत एक सीवी सहु में नदस्ता चार, शांकि अमरीका इसमें मूर कर आ

बिटेन की पुरानी नीति वहा यही रही है कि नह किसी एक शक्ति की फीबी साकत पश्चिमी वोषस में न बहुने हैं। ब्रास क्सा उवका प्रकार वही है कि नमराका की व्यापना करके सेनिक दल बना कर पश्चिमी वोषस पर ब्रास्त क्रिकार कमाए रखे और नवे युक्त की तेवारी ग्राह कर है।

बर्मनी की समस्या पर लंबन में सम हुई थी, इनमें बर्मनी को मार्ग्डंब भोबना में सम्मिक्ति करने की मार्ग को स्वीकार किया गया। इस निवर्ष का को स्वामा हो पेरिस में कार्य में परिख्व भी हो गया। यह के पीखें मिटिक मीरिकों ने गया। यह के पीखें मिटिक मीरिकों ने



त्र सेल्स में पाच पश्चिमी बूरोपियन राष्टों के ममकोते पर इंग्लंड के परग्ष्टमंत्री नेविन इंग्लानर कर रहे हैं।

पूरा करन किया कि स्वीवन झादि भी वन्हमी दल में शामिल हो बाए। श्रीत, तुकी, और रुखों को भी पशाने का पूरा प्रयतन किया गया ताकि इन तब देखों को मित्रा कर बोका में एक झमरीकी सूनि यन कका किया बाव।

इल यूनियन का कर और उद्देश्य समर्थके प्रसान दूसेन ने सपने मापना मुक्ट कर दिना था। साथ ने कहा या मि 'वसकीते का साराय राज्यों ते स्विक है।' कोविवत यूनियन का विरोध काना हलका स्वाया है। समरीकी यू वीपति सार्थिक एकट का इल नवे युद्ध में हुट रहे हैं। समरीकी साहुकार साने सानी आर्थिक आपी से परिचित हैं। वे इसे रोक तो उक्की नहीं, लेकिन कुझ काल के लिए स्थित कर उक्की हैं। इसके लिए से उनाय कोच रहें हैं एक उनाय अन्य रोष्ट्राय किया के बढ़ाना है। जब तक खतरे की रियति पेदा नहां की आपदी निर्माण कर का पार्टक देया नहां की प्रवास के बढ़ता है। इसके से अपदी। हमें के अपदी हमें किया के प्रवास के पढ़ता है। इसके दो काम किद होंगे। एक ता और अपदी मां कि हिंद एक आर्थिक एक इसके दो नो से अपदे का अपदे चारा के से अपदे जाने में अपदर कर की दिला से थोड़ा देश के लिए खुनकार की सिकेसा। से से कि सार्थ के लिए खुनकार की सिकेसा हो से की स्वास के लिए खुनकार की सिकेसा है।

योध्य में म्रामरा ही साहुकार और सैनिक नेता मन्तरांष्ट्र य तातती को बढा रहे हैं ताकि मिटिया नीत का कठिन काम तीम क्लम हो और सोवियतविरोधी दल ल्या हो कहे। मिटिन कामीका कटपुराली बन रहा है। मिन्न की सूमि म्रामरीका का हवाई महा होगा। उसकी यक्ति का समरीका मरोगा करेगा। उसकी यक्ति का समरीका मरोगा करेगा। उसकी कामीक साव ना नेते सहाई में मस्म हो बारने और समरीका के पू बोरवि सार्थिक साव ना नेते सहाई में मस्म हो बारने और समरीका के पू बोरवि

१००) रुपये इनाम बारचयजनक राक्तशाली मिद्ध बन्त गवर्नमेंट से रिक्टिट

विद्य वर्षाकरण यन्त्र । इस्त वारक्ष करने से कठिन से कठिन कार्य विद्य हरने हैं। आप बिसे चाहत हैं जाहे यह पत्थर विश्व क्यों न हो आपके पास चली आयोगी। इस्त भाग्योदन, नौकरी, धन की माति, मुक्दमा कीर लाग्दी में धत तथा परीव्या में पास होता है। मूल्य ताबा रा।), चाबी का ३) कोने का १२) भूकत सानित करने पर २००) हनाम। दुस्त हरण आश्रम न० (धन)। पी० करारी सराय (गया)

# रोडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

र सत् १६ द बरने पर १० ०००) इनाम । विश्वास रक्षिये यह असम्भय नहीं १ क्षिटरेचर व नियम भी सुपत मगाइये।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिल्ली ।

#### कुछ अदमुत शक्तिशाली खोषधियां

किसी और्षाध को वेफायदा सावित करने पर १०० रुपया इनाम । जिन्हें बिश्वास न हो, देढ चाना का टिकट भेज कर रते किसा ले।

#### मफेट बाल काला

इस तैल से बाल का पकना वक कर महात्माप्रदत्त इस सफेटी की दवा से प्रश्चासासा सब से काला पैदा होता है। तीन दिन में पूर पायदा। बदि सैकड़ो बढिस्थायीकासान रहेती दनामुल्य हकीमों, डाक्टरो वैद्यों, विशायनदाताक्रो बापस की शर्त । सैक्ड़ों प्रश्राचापत्रों से की दवासे निराशा हो चके हो तो इसे इसकी सत्यता प्रमान्त्रित है। यह तेल सर समाकर धारीन्य होते। मस्य २॥) के टर्ट व दर में चकर आना आदि को काराम कर बाख की रोशनी को बढ़ाता सकति-निग्रह है। जीवाई वाल पदा के लिए २॥); उस **उन्तान निमह की फ्रान्ट्रक दवा है**।

## के ब्याटा के लिए ३१():व कुल पका वाल बहरायन नाशक

के किए प्रेकातैल मगा सें।

बह कर्या रोग की बदसुत दना बहरापन नया व पुराना, कान की कम बावाद, पीर बहना सदा के लिए ब्रारी-व्य करता है। बहरा आदमी सफ राफ क्ष्मचे सगता है। अस्य २)

होती । वैद्यराज क खळ किशोर राम नं० १७ पो० क्री० सुरिया, जिला—हजारी बाग

मुक्त । सुक्त ॥ सुक्त ॥ बाव पर बैठे मैटिक, एफ, ए., वी. ए., पंचान तथा भागरा वृत्तीवसिटी से तथा होम्बोपैथिक साबोदैसिक दावस्ती सासानी से पास कर ककते हैं । निवसायकी सपत । इंटरनेशनस इंस्टीटयूट(रविस्टर्ब)श्रासीगद्र।

#### 'सिद्ध चित्रकूट बुटी ।

बह बटी मरमे मास में राष्ट्रिति बाबे किट महातमा ने रावनिर्दि पर्वत से संबद्ध करने की बताई है। प्रानी से पुरानी वा नई दमा स्वाठ; साठी श्रविंया किसी पुरामा से एक महीने तक सेवन करने से बढ़ से कारीम्य हो बाता है। एक मात ६० मात्रा २॥) पर्येष क्रम नहीं। गर्भवाता योग

इस औषण के व्यवहार से निश्चम बर्भवारक हा बाता है। मूल्य ५) पूर्व विकास के साथ एवं सिसें।

सासिक वर्ग का जीववि बन्द मासिक धर्म को किना कष्ट कारी करता है इस बीचिंच को व्यवहार करने से कमर, पेड्रू, पेट का दर्द खिर में चक्कर गाना आदि को दूर कर मालिक थम नियमित रूप से स्रोता है। इस श्रीयवि को व्यवहार दरने से छीन सर्भ धारका हो बाला है । गर्मवती स्त्रिया इसे व्यवदार न करें, क्योंकि गर्मावस्था में इसे व्यवहार करने से गर्मपात हो जाता है। मुस्य २)।

श्री कृष्णाचन्द्र (वि० दि) पो॰ सरिया (हजारीबाग)

# ठगों से ठगे इए

कमबोरी, सुरनी, श्राप्त वसन व स प्नदोष रोगों वे रोगी हमारे वहा सावस इकाम करावें और साम के बाद इसक हैवियत दाम दें चीर को न का सकें वेन अपना शक्त बन्द शिकाफे में भेड़ कर पुष्त स्वाह लें। हम उनको बापने उत्तर के साथ उनके साभ के सिय प्रापनी श प्रस्तक "विचित्र गुप्त शास्त्र विश्व में चिना दवा साथै क्रपर सिस्ते शेगों को दर करने की स्थासन विभिया लिखी हैं ग्रीर को सन १६ में गवर्नमेक्ट से सका होकर कादासत से छाटी है प्रपत मेव देंगे. बरन्त्रपत्र के साथ तान झाने के टिक्ट

हा॰ वी॰ एस॰ कायप प्रस्यक्ष रसायनघर १०२ शाहलहांपुर व॰ पी॰

# मासिक रुकावट

बन्द मारिक धर्म रकोलीना दवाई के उपयोग से बिना तकसीफ शुरू हो नियमित प्राता है,श्रुत की फर्मांद समय पर होती है। यह दवा गर्भवती को प्रयोग न करावे की॰ द॰ ४), तुरंत फायदे के क्रिक्ट तेष दवाई की॰ ६० ६) पौस्टेष प्रसादा । गर्मा क्या — दवा के सेवन से हमेशा 🕏 लिए गर्म नहीं रहता. गर्मनिरोध होता है. मासिक वर्म नियमित होगा, विश्वसनीय और हानि रहित हैं। की॰४)पो॰ **असार**क वता:-रग्वानपान फामेंची बामनगर % देश्ली एचेट-बमनादास ६०चादनी चौड श्रावमेर---मेहता इदर्व नया मानार ।

#### १००) इनोय ( गर्थमेक्ट रिकस्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — विसे भार प्ताहते हैं. यह परवर हटव क्यों न हो इस वन्त्र की श्रामीकिक शक्ति से सापसे जिसकी पक्षी कायेगी। इसे धारक करने से व्यापार में साम, मुख्यमा, पुरती साटरी में **बीट,** परीक्षा में रूपसरा,नवबर की कारि, नीक0 की तरकी और शौमान्ववान होते हैं है बू॰ सामा २४), चांदी ३), बोना १२) \$ जी सामस्य कमस्या कामस ४४ यो॰ कतरीसराय (ग**यः)** 

# ፲ੂਲੂ"aऐदिक"चाहे फेफड़ोंका हो या श्रंतड़ियों का बड़ा मयंकर रोग है

रवंत अष्ट की वनीपधि

दबा का व्यवहार बन्द कर हैं. सर्भ

भारका हो सामगा। प्रतिमास दशा शीन

दिन व्यवहार करना पढता है। वर्ष

भर की दवाका मूल्य २॥) दुसरी दवा

का जीवन भर के लिए क्या बनाती

है,--मूल्य २॥) दोनों दवा के व्यवहार

से स्वास्थ्य में किसी तरह की द्वानि नहीं

(३) तीसरा स्टेख (४) चीवा स्टेज चंतिम स्टेब (१) पहला स्टेज (२) दूसरा स्टेज रोगीकी भीत और मामधी न्वर. बासी क्यर. खासीकी खांचकता शारीर संसना. ज्वर खासी सन ही नारोंकी स्थंकरता श्रदीरपर वर्षे. दस्त सादि मगस्त सर्घोका की भयकरता का शरू दोना इधर उधर देखना (IABŘÍ) -(JABRI)-----(कवर्र)--

🚠 🖁 'तपेदिक" श्रीर पुराने उदर के हताश रोगियों ! देखो

क्षी नागेहबरप्रसाद तिवारी, भारटररवृत न्हुनाया, पे॰ बास्टनर व ( विहार ) से क्षास्त हैं- में बानेक दिनों से ब्यूर र्क नारेश्वरप्रात् तिवारी, जाररगढ़ रहुगावा, पो॰ बाररगढ़ ( महाः ) है (क्कल है— मैं कार्क हिनों है अस्त होनों है। अस्त को से बाग या बक्षम ब्राह्म की स्वार्ध के एक एवं निर्देश के एक स्वार्ध की साथ कार्य कार्य के स्वार्ध की स्वार्ध की स्वार्ध की स्वार्ध की बहुत वन्द्र मात्रा हार्यों के साथ की साथ क

हरी प्रकार के पहले मो दलो प्रशंखपत्र आप इन्हें कालमों में देख जुके हैं, मारत के कोने कोने में लोगो ने यह मान लिया है कि इत हुइ रोग से रोगी की बान नचाने वाली गांद कोई खीर्षाय है तो वह यहमात्र "व रो ' ही हैं "बनसें' के नाममें ही भारतके पूजा ऋषियोंके जात्मिक नशका कुछ ऐसा विशास्त्र रहत्य है कि प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके बर्म नह होना शुरू हो बाते हैं। बदि-- आप इस तरफ़से हताश हो चुके हो तो भी परमात्माका नाम केकर एक बार ''अवरी'' की परीक्षा करें। वरीकार्य ही हमने १० दिनका नमुना रख दिना है, विश्वमें तराह्वी हो शके। वस-काच ही कार्बर दें। ग्रन्थमा फिर नहीं बहाबत है ती बि.—बि. बाब पहलाए क्या हो? है— बन चिकिया चुम गर्नी खेत । वैकड़ी डाक्टर, हकीम, वैच बापने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं जीर तार ज्ञार कार्बर वेते हैं। हमास तार का पता केसल "बनरी" वागवरी (JABRI-JAGADHRI) काशी है। तार में झपना पूरा पता दें सूर्य इस प्रकार है—बनसे स्वेत्रल नम्बर १ विसमें ताब क्षय ताकत बहाने के क्रिय मोती, क्रोता, क्राह्म क्रादि मुख्यवान मरमें मा पक्ती हैं। पूरा ४० दिन का कोर्त ७५) ६० तमूना १० दिन २०) २० करो ने २ कियों केशक मुख्यान् वही बृदिया है, पुर कोर्ट २०) २० ममूना १० दिन ६) २०, मस्त्रा क्रका है। इसदेर देते दम्म नं २ १ कार्न १० १ कार्य १० कार्य १ कार्य १ है। पहा— रावस्त्राह्य के १ कार्य १ कार्य १ कार्य १ कार्य १ कियों १) "जमावरीं" (पर्व पंत्राह्य छै. P.

्र श्रायसामाजिक जगन

# त्र्यार्थवीर दल साम्प्रदायिक नहीं ★

िकसी किसी प्रान्त में कान्य साम्प्रशयिक संस्थामों के साथ प्रयन्त्रता आयंत्रीर इस पर भी पावन्दी लग गई थी। अब वह इट गई है। इस विषय पर औ पे० इन्द्र विद्यावाचराति ने दैनिक 'बीर आर्जुन' के एक अमलेख में समुचित प्रकाश हाला है। समझा आवस्यक आरा नीचे दिया ला रहा है। —सं०

बाज्य बाजेक स्वयंसेवक संस्थाओं के साथ सार्थ वीग्दल पर किसी-किसी प्रांत में प्रतिबन्ध समाये गये। प्रतिबन्धी सारावे वा रहे वे साम्प्रदाविक संस्थाओं का. क्री कार्यवोर दल सम्प्रदायिक संस्थानहीं है सो मी दमन की आपो के चकर में बार्यंबीर दल केवल इसलिए श्चागया कि वह स्वयंसेवक दल था, **ब्राज्यशा शह तो सर्वविदित बात यी कि** क्रमधेवीर दक्ष क्रावेसमाच की एक सम्बद्ध संस्था है और झायसमाब एक वार्मिक समाब है को वार्मिक सामाबिक और सांस्कृतिक धुवार का कार्य करता है। फलतः कार्यंतीर दल का कार्यक्रम मी भाग्निक सामाविक भोर सास्कृतिक ही है। तमका रावनीति से केवल उतना ही सम्बन्ध है, बितना प्रत्येक सामाविक संस्था का निद्धान्तकप से होता 📞 प्रचलित रामनीति से मार्थसमाम तथा आर्थवीर दल का कोई सगाव नहीं है। ऐसी दशा में उसे किसी हिंह से भी -साम्प्रदायिक संस्था नहीं **कहा वर्ष** सकता ।

णव बम्बई तथा निश्रर 🏂 फिन्हीं फ़िलों में बार्यवीर दल पर मितिबन्ध समाने के समाचार पहेंचे तब क्षेत्रंदेशिक सार्यप्रतिनिधि समा तथा प्रान्तिक समाग्री की क्योर से सरकार के पास प्रतिवाद के पत्र मेडे गरे. बिन में दक्ष के बास्तविक रूप का सम्धीकरका किया गया और सरकार से मांग की नई कि वह दक्क पर सायाये समे प्रक्षितन्त्रों को उठा है। इर्ष की बात यह है कि प्रान्तीय सरकारों ने उस प्रतिवाद को सुन कर दक्षा पर सामाये गये प्रतिबन्धों को इटा सोने की श्राष्ट्रा दे दी है। बन्धई सरकार ने इस कार्यकी प्राप्त प्रचारित कर दी है कि आर्थवीर दक्षों को सभा तथा सम्मेशन करने का अधिकार है, और विद्यार की भारा तमा में प्रश्नों का उत्तर देते इए यह मत्री ने स्पष्ट शब्दों में बोक्सा की है कि कार्यवीर दश साम्प्रदाविक र्थस्था नहीं है, इत कारबा उस पर समावे गये प्रतिबन्ध उठा सिए गये 👣 विश्व विसा-अधिकारी ने प्रतिवन्य आहा प्रचा-रित की थी. उसके कार्य को विदार सरकार ने निन्दनीय समग्रा है।

े उत्ते बता के शमन कुछ स्थानीन मन काल में बार्चशीर दल जायोवर्ज कविकारिकों से को जुरू हो गई जी और बार्चशीरिक क्षित्रे कालन्त उपयोजी

भी प० इन्द्र विदाश सम्पति.



माप सार्वदेशिक स्वायंप्रतिनिधि सभा केनवेप्रधान निर्वाचित हुए हैं।

उसके मार्जन पर सरकार बचाई की पात्र है इस इपार्यवोर दल इपपना कार्य विविधवंक कर सकते हैं।यह बात तो स्पष्ट ही है कि दलों की उन **वर्व श्राश्चाओं और पानन्दियों को स्थीकार** करना होगा को सार्वजनिक हित के लिए. सरकार द्वारा सामान्य-रूप से जगाई गई हैं या समाई बार्येगी। उन्हें छोड़कर शेष कार्यक्रम में कोई स्कायट नहीं पड़नी चाहिये। ब्रार्थवीर दलों को चाहिये कि श्चन तिःश्वत होकर बौद्धिक शिक्रिर लगायें, सेवा का कार्य करें, सरकार की क्रोर से सैनिक शिख्या की वो बोचना बन रही है उसमें भाग लें: भीर स्थानीय तया प्रतीय प्रबन्धक कार्यों में यथा सम्भव प्रविकारियों का चावश्यकतानुसार सहयोग दें ! इन सामयिक कार्यों के ब्राति-रिक्त बार्य संस्कृति, बार्यमाचा ब्रीर श्रार्य वर्म के शिचया और चरित्र निर्माया का कार्यतो यथावत चलता ही रहना

हव बाद का विशेष प्यान रखना होगा कि कई ऐवा करने होने पाये विवये क्यां की खारांका या शंवले उत्पन्न हो। दल का कोई कार्य शानित प्या में बायक न होना चाहिये। यदि वमकतारी और तत्यरता से दल के कार्य को चलाया चायना तो हत लंडट-मान काल में खार्यश्रीर दल जायोग्ले और खार्यश्रीर के क्षित्र कार्यकर अग्रामी तिद्व हो नकेगा ।

कन्त में में आवंबीर दलों का ध्यान इस कोर माकुछ करना चाहता हूँ कि उन्हें पताब से आये हुए पीड़ित माहबी की समस्याओं के इस करने की ओर कि समस्याओं के इस करने की ओर कि समस्याओं के स्वाक्त करने हैं। प्रत्येक नगर कार्ये माने की सार्थीर इस को आपने-अपने स्थान पर माने हुए एंचाओं माहबी की वावस्थलाओं के सम्बन्ध में में पूरी बानस्थलाओं के सम्बन्ध में मुद्दी करने का उस्थान करने हुए उन्हें का उस्थान करना चाहिये।

#### सार्वदेशिक सभा का नया निर्वाचन

२५ मामेल को सार्वदेशिक मा-मितिनिषि समा का वार्षिक निर्वाचन हुमा बिसमें निस्न यदाधिकारी जुने

प्रधान — भी पं॰ इन्द्र विद्यान बाबस्यति, दिल्ली ।

उपप्रधान — भी पूर्णचन्द्र एड-बोकेट, प्रागराः

किट, ब्रागरा-श्री पनरगामसिंह गुप्तः ब्राध्यञ्ज् सीठ

पी० श्रसेम्बलं, नागपुर । श्रो मिहिरचन्द्र घामान, कजक्ता । मंत्री-स्थो गंगाप्रसाद उगस्माय ।

कोषायम्ब — श्री सा॰ नारायम्बद्ताः। बाद-विवादं के प्रवात् राबनीति में भाग क्षेत्रे के क्षिये 'राबार्य सभा' वनाने का निश्चव किया गया।

#### दयानन्द सेवा संघ

कार्य वमाव बेयह रोह नई देहती, कार्य वमाव वीताराम वाकार देहती वस कार्य वमाव हात्तान राह नई देहती ने 'खरवार्षिया की देश कर कार्य प्रारम्भ कर दिवा है। तीनों कार्य वमावों ने कार्यो र वमाव की कार से वी र वस्त्रे माविक उनके निर्माप देने स्वीकार किये हैं तीनों वमावों के प्रतिनिधियों की वस्त्र विमालत विमित्त बन गई है, बिल का नाम "इयानन्द खेता एव देहती" राल समाह है।

१--- शरकार्थं बहन माह्यों को सङ्ग्रामा (हिन्दी) विखाना।

२ — शरकार्थियों को सरकारी सहाबता सम्बन्धी बाज्याओं के विषय में परिचित कराना तथा उस शहायता प्राप्ति में उन्हें सहयोग देना।

३— शरबार्थियों में ईश्वर परा-बबाता, उदाचार, नैतिकता, परस्पर प्रेम तथा तहानुमृति के माव बद्वाना।

४--- निर्वन, सरहाय तथा आश्रय होन विषवाओं और वयो दृद्ध शरकार्थियों में वस्त्र, खाब खामग्री, खाइन, तेल साहि विवरस्त्र सरना। ५— सरवायां शिवरों में शरका-बिया के शंक्तिक बीवन की उसति के किए राष्ट्रीय, बावाद नियं च वनन्ये किए राष्ट्रीय, बावाद नियं च वाने-स्माजों की बीवनियां पुश्चकलायों में रख-बानी तथा मार्थिक व शाला देक पक्ष बावनाकार्यों में एहंचवाने की ध्यवस्था करता ।

६ — शरबार्थी नहन भाइयों को स्वावसम्बन्ध ननाने हु में सहायता करना इसदि।

व्यार्थ्यसमाज का मावी कार्यऋष

सार्वदेशिक द्यानन्द संन्यासि-साक प्रस्य मण्डल (हरिद्वार) ने अपके व्यक्ति यश की समाप्ति पर निम्नलिखिक कार्यक्रम की बोचवा की है —

बनगब्दना वर्माप झा रही है ज्ञाद्म प्रत्येक झाय्यंवमाब तथा आर्य्य वमाञ्चे को यत्न करना चाहिए कि आगामी बनगब्दना में वसी वस्त्रदायों के झार्य्य झपनी वादि 'झार्य्य' क्षित्राएं।

सुआजून को हान के लिए आर्थ-समाय ने सबसे पहले यत्न किया है सन यद कि सजूतरन को रायनियम के सबसे योगित दिशा या दुआ है, आर्थ-समाय का कर्य यह ने नाता है कि यह सनम की स्वित्त ने उत्तव करंद कर पूर्ण प्रयत्न करें।

हमारी बातीय भूतो एवं प्रमादों के कारब को भाई हमारी बाति से पृष्क् (कार हमारे राष्ट्र के उत्कान से बाधक होते रहे हैं, भारतीय राष्ट्र की पहला की राष्ट्र के लिए उन्हें अपना क्षक्त की राष्ट्र के लिए उन्हें अपना क्षक्त करा ने के लिए यन करना !

ह्व समय दुर्माग्य से देश में भागाहार का प्रचार प्रचिच्चा बहुत बच्च है। मदिए, भंग झादि मारक्टवर्मा के सेवन भी कर हाई है। झार्यवमान को हन व्यवनों के नाश के लिये वार प्रसन करना चाहिए।

वाम्प्रदायिक कृषित मनोहाँच के कारक भारत का क्रव-भंग हुआ। अब पुत्र- कुछ लोग उली मकार की मनोहरी के कशामुन हो कर पूर्वीय पंचार के विभावन पर क्रव के रहे हैं। आर्थ्य भाव के ब्राम का प्रति पंचार के विभावन पर क्रव के रहे हैं। आर्थ्य भाव के आरो काइस विभावन के होड़ बता कर रावा-मान करना चाहिये।

राव । बहल बाने पर भी, दुर्माण है, राव कर्मनारियों की मानेशृति झानी तक शृति है। रिश्त वर बहले से भी बारित कर बहले हैं। हैं। हमसे मारत सरकार तथा प्रान्तेश कर करों भी विनित्त हैं। झाय्येशमाब को चाहिये कि बोलिस केंद्र भी देखे झान्यों रावकर्मनारियों के निक्त कर्मगढ़ी हैं निक्त करने में सरकार करने से सरकार करने में सरकार करने में सरकार करने में सरकार करने में सरकार कर शूप कर्मगढ़ी है।

#### खंजरे की ईंटें

#### [ पृष्ठ ११ का शोष ]

थाव परजैसे नमक पुरक दिया सथा। माधव ने कोचा - वह दादी है, "यह चाची है, मा है, मासी, बुद्धा" बहर्ने, फुफा— सब है। क्या किसी के हृदय में 'घरकी कदमी' के लिए दया नहीं। कब्सा, नहीं। है तो घ्या, हिकारत - तब उसने सबका मोह स्वार्थ त्याग **ब्र**स्ट ब्रस ਹਈ किया। चार्रे क्रोर का कांचेस बैसे बमरहाया। दो स्वयः भी स्नमी सीटेन दुए थे कि बहु-दर्द से क्यहती हुई कपर माई। सीने वासे सोते रहे, पर नत्थाकी बहुकांगन में क्या विश्वादै — 'क्रारे, सब सो मध्याबद्ध उप्पर कारे ली दर्द में टही गई है। किसनी सर्दी है।' माधव नहीं बानता, विसी ने बरवट श्रीयानहीं। पर मामा भी ने कहा — 'क्यों इला मचा रही है। ऊपर उसका मर्द है। र तन बहबहाती हुई वह चुप हो

बौर शौच से बाकर बहु वन माधन बास्तीको तरी में बासे टी तो बचा ने बदी दया बता कर पुछा -- 'इवन कैसा की है री, तेरा !' माचव को विस्तर में पदे पदे बनान हिजाने वालों की बुद्धि, क्रमनता और व्यवहार पर दवा हो ब्राई। घंरे से बहु से बोक्स - 'कुड हो, बाद तो जापकी क्रम से ठीक है, आराम कीबिए । पर बहु कुकु न बोली। तीसरे पहर में रात और भी स्तब्ब होती चक्की गई। बहु के पेट पर डाम रस माचव ने भगकती खांखों को **बेसे** प्री सरह स्रोल होना चाहा। बहु स्रोगई। उसका क्रपना शरीर भी आराम चाइने व्यवा. पर दिमाग की क्रायम कहां था ! कानों ने उसे न सोने दिया। दिमाग को व्यक्ति देकर को स्वयं अब सुपुस, शांत ने।

छवेरा हुमा और रात पर समये की बार्च में विक्रियों का सुप्राना गीत कीत बुर गया। स्वाग थी नोतों — "स्वा सामा में स्वक्ते हैं अच्छी तरह सुक-सम्मा में भीर माध्य ने तब एक्टक उनकी पूचा है विकृत सुसाइति को देख स्वा सामा को नाली के किमारे वह ने रात को 'पूचा' नरखाई थी। उसने केसा — सरंबे की हैं दो को बोवने स्वार्ध गीनेट सहांचाई है दी तरह हर सुझी है — दीक तथी तरह सेते उसके सम्मान के सारों।

धनवान बनने के किए और ठवाँग व्यक्तम वन्त्रन्थी बानकारी तथा बोड़ी बूंबी से अमीर बनवे के किए मास्कि 'व्यक्तव' पहिए। वापिक मूल्य ३), गनमूना । )।यता—'व्यवसाव' आखीगड़ भारोग्य-वर्धक ५० साक से दुनिया घर में मशहूर

# मदनम्बरी

कम्बयत दूर करके वाचनश्राक्त बहाती है दिल, दिमारा के ताकत देती हैं और नवा बहुत बहुत दी वेदा करके वक बुद्धि झासु बहाती हैं। दिन दन १३) सद्यनमंजरी फॉर्मेसी, सामनगर । देव्ही एस्टस्समनादाध के चांदनीचीक



#### साबुनों का मुकुट मांग साबुन नम्बर १००

इर तरह के कपड़ों छंनी, चुरी, रेखमी की नहतरीन राष्ट्राई के किये। कुन्दर और रंपीन रेपर में किएटा हुआ। इर अपके कोर और शाइन के हुआनशार के मिक्केगा। एक नार सतीद कर अप-रूप परीखा करें।

प पराक्। कर । एकेन्टों की हर बगह सावस्थकता है । होससेस डिस्ट्रीम्यूटर्स---

कैलाराचन्द्र प्रकाराचन्द्र कुचा सराय हाफिस बक्षा सहर बाजार बेहली ।

#### ५००) नकंद इनाम

ववांमर्व चूर्च वे वव प्रकार की कुली, दिमानी कमकोठे, राज्यदेश, चातु विकार तथा नामर्सी दूर शेक्ट करीर कुर-पुत्र तथा है। मूल शूक्ष) मन वाक्यत्र वेकार जानित करने वर ५००) इनाम । स्वाम कार्नेशी (पिकार्ट) व्यवीगद्द ।

#### १५०) नकद इनाम

िव वर्गीकव वन्त्र — इसके दिव होते हैं। उनमें काप किसे पारंते हैं यहें दें हैं। उनमें काप किसे पारंते हैं यहें वह सच्चर दिवा कांग्येस्टर, नीकरी वन की प्राप्ति कुक्समा कीर कारणे हैं। वीत तथा परीचा में पान होता है। सूक्त तांवा का रा।), चांदी का हो, जोने का ११) मूठा वासित करने पर १४०) हमाम कार्या पार्य के पीकरों, (वासीका)

# शारीरिक उचाता के बजह से



प्रभाव कर तार ता करार का जायता, आहे, रहान, आहेर जीर बेक्स की अवका कठन, नंताति, जीने अपन, जीन रहनेवाली कोलबाड़ा, जानकरिय की जठन, जांत्र में बाबू और वर्ड, जीने के ओसी वर्ड, वीठ की देरता, जार (सेंग) एकबन (वेड्रोम) बारिरिक करानट एर्ड क्रांकान्य निर्देशक कर कारण है.

पर्क कारा, यो प्रीक्षत, श्रुपार्चक, स्कूर्तिदायक और क्रिक्टिक्क औन्तर है, क्रारिटिक उच्चता ते उत्पन हुई सारी क्रिक्टिक्कें के सम्बर जारान करती है.

पर्क कारे की वृद्ध बोतल जान ही जपने केमिस्ट के पत्र से सरीदकर इन सारी सरावियों से सुटकारा पहले ।

शीतल,शक्तिवर्धक,आरोग्यदायक पर्ल काढा

पर्ल काड़ा

एकबार परिक्षा कर

स्वये अनगाइये !

स्वप्न दोष 🖈 प्रमेह

केवस एक सप्ताह में जब से दूर। बाम ३) हाक सार्च पृथक। हिम लय केवाकल कार्मेसी हरदार।

# १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमार प्रान्ड काला ठेल नं॰ ५०१ राजराई के सेवन से बाल हम्शा के काले शो बाते हैं और फिर कीवन पर काले पैछा में बढ़ द्वार पूज्य स्वामीधी की आप से सामावा रोक्स है। वह में काल का की रोक्सा, उनकी समये पूँचरावों और मा करा। जगर है। बार्मा बाल न उनते ही बार्मा फिर पैछा होने का है। मा में मारी दोन करता कीर सिम के उसक पंत्रुवाला है। मा में ना कीस्पत हा। कर पर तेला मा प्रवास करते की कोर हु वार्मा की स्वीमार पर तेला मा प्रवास करते की कोर हु वार्मा की स्वीमार पर तेला मा प्रवास करते की कोर हु वार्मा का सामावास करती मारी पर वार्मा की कालि

कुन्नह वे ब्रीन एक दशुटी होता ( सन्यान न्यू गोहन्त ) विद्युत्त युप्त मेनी व्यवक्रि है । सीन दर्श्य के करीदार को बाक क्या माफ कीर ४ म्यूट पाइनों के अ ब्रायुक्तियां स्थानतम न्यू गरूर २० इस मुस्त दी बार्झी है ।

#### बाल उमर भर नहीं उगते !

इससी प्रस्तित रणाई 'गेहरे हुका रास्तित्व' के इस्तेमाल से हर काहर के बाल करेर किल श्वक्ति के शोशा के लिये हर हो जाते हैं और फिर बीवन अर होशाय जरू अरून के लिये हर हो जाते हैं और फिर बीवन अर होशाय जरू अरून के तो हैं। कीमत एक बीवी शा) के बीन जाति की सम्मान्त्र की से स्वस्तित कर बीवी शा) के बीन जाति की साम कर के स्वस्तित है। के बीन जाति के साम कर के स्वस्तित है। के बीन जाति के साम कर के स्वस्तित है। के बीन जाति के साम कर के साम का साम का का साम के साम के साम का क

संदन क्य 'श्वर- कावनी (AWD) साग रामानन्द, प्राप्ने सर १

वि दि घ चि त्रा

£-



स दन और कर्रामधन में आयोजित प्रदशनी।के सिये आधुनिक मिट्टी के वर्तन बनाये था रहे हैं।



मनिवको को केन्द्रीय 'क्सरेश्वकी की ख्वाबक कमिनी के चेत्ररजेन डा॰ स्पृत पेडिका बैकी।



स्व दन में चौदहर्ग झीलम्पिक प्रदशनी के लिये इस प्रकार के इखारों पदक तैयार
 किये था रहे हैं!



मिटिस नरेस बाब बुटे ने सैनिकों को उत्सारित करने के सिवे तीन नवें पड़कों को बावबा की है। एक उट हमें दिवसी विव सवार को मार कर उत्तर लंका है तो हुनरे किए मैं विजेता सैनिक को एक महिला पेन पराच दे रही है।



ब्रामेरिका के भूतप्य सहयक विशेश सचिव क्सेटन विक्रियम सम्मन्त मार्शेल प्रदेशों में क्सोरका के प्रतिनिधि होंसे।

# उड़ीसा का पुनर्निर्माण : महानदी का बांघ

क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीडत प्रथम बहुमुखी योजना का कार्व १२ कार्रेस को प्रारम्भ हो गया। उस दिन भारत के प्रधान मंत्री पं• बवाहरसास नेहरू ने शीयकर नाथ के निर्माच स्थान पर कक्टीट विद्वार्थी। यह बाद तदीसा में सम्बद्धपर के पास महा नदी पर बनेगा। जाशा की साती है कि यह समारोह उड़ीका की सर्वा मीख क्षाति का सत्रपात करेगा ।

उद्योग का चेत्रफल प्रायः ५०,००० बर्मेपील तथा बन संस्था प्राकः १,२०,००,००० है। प्रान्त कृषि केन्य मृति तथा वगलों से भग पढ़ा है। महानदी, बाबी तथा वतरकी ने तीन निवा प्रान्त के बार पार बढती है तथा कोबला, सोहा, बाक्साइट, मैंगनीब, अंधाइट, ग्रावरक और चूने के पत्थर आदि के विद्यास मडार यहा की मूमि में है। फिर भी यह सम्भवत भारत का स्वसे अधिक पिछड़ा प्रात है। इसकी बार्विक शक्तियों को बामी विकसित नहीं कियाचा सकाडे। ब्राशा की व्याती है कि डीगकड योजना इसके विकास का ब्रुपात करने वासी सिद्ध होगी।

#### योजना से लाम

श्रपने नाम के अनुसार महानदी बास्तव में एक वड़ी भागी नदी है। इसके प्रवाह के बस का वार्षिक परिमाण नीस क्यीर टेनेसी नदियों के चल से बहुत काचिक है। विशेषश्रों का विचार है कि बढि इसके अधिकारा बला को सचित कर के काम में आया चा सके ता प्रायः इ.००० बगमील में इसके रम्पूर्व प्रसाह चेत्र की सिचाई की बा सकेगी। इसके क्रांतरिक्त ४० वा ५० सास किसी-बार विकर्ता देश की बा सकेगी, यह नदी माय: ३५० मीस तक नीका संवासन के कोम्य हो बायमी है

इक बोधना के धानुसार महानदी बचा उठकी स्थायक नदियों पर विभिन्न स्थानो पर वर्ष बाध बनाये वार्येगे । महा-बसी पर बाध बनाने के किए हीराक्टब, क्ष रेपाम और बगब ये तीन स्थान भुने बचे हैं ! इस बोबना को कई स्वतंत्र माओं में विश्वक करके कार्यान्यत किया का ब्हा है क्ये कि तारी योजना इसनी महा विद्यास है और उस पर इतना अधिक अवब होना कि एक सम्पूर्व प्रकार पर कार्य ब्रारम्भ नहीं किया का सकता । सम्बन्धर कियो में कियाई की व्यवस्था की कारान्त भावस्वकता प्रतुभव करके तथा वहा विकारी पेदा परने कीर नीका संजासन सम्बन्धी स्विधाकों के दृष्टि में रख कर तको वासे हैराकुट सब पर फार्च मारम्म American Strategi

#### द्वीराक्ट बांच

सम्बद्धपर से चढाव की ब्रोर ह सीज काने दीराकुद में महानदीपर बाध बनेका। बहरू ५ कीट काचा और ३ मीस सम्ब होसा। इस बाब से विंचाई के लिए ६ नहरें निकासी चार्चेंगी यो प्रतिवर्ष ११ बास एडड ममि को सीचेंगी। यस विश्वत उत्पादन के सिए एक सो अध पर और दूसरे नदी के उतार की स्रोर १२ मीस बागे व्यवस्था की बायगी।

**ध**र्मगङ्गद तासाव का विस्तार १, ३५,००० एकद भूमि चेत्र में होगा । इसमें से प्राय: ७०,००० एक्ट क्री भि होगी। बाध निर्माख का कायकम इस प्रकार होगा कि यह सारी भूमि भीरे भीरे प्राय - वर्षों में तालान के वल से मरेगी ।सोगां को उचित चृतिपूर्ति दी जायगी और वहा के निवासियों को बढाने के किए नये गाव बढाये बायेंगे। इन गावों के बखाने में लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा वाबगा।

४७ करोड रु० से अधिक व्यय

हीराकद बाथ पर कता ४७ करोड ८१ साख स्पये व्यव होने का श्रानमान किया गया है। कुछ वर्षों के बाद सामत पर ४ प्रतिशत से अधिक आव डोने खगेगी। वह बाप्रस्वत साम भी होने। बैसे साच उत्पादन में पृद्धि विस्की इस समय देश को नहीं बानश्यकता है, उद्योगघषों भी उन्नति, बाहु निर्यंत्रस् तवा इवारों गावों में परेख प्रयोग के बिए श्रद्ध पानी की व्यवस्था आदि ।

#### योजना की प्रगति

केन्द्रीय बस विद्य त सिंचाई और नौका स्थासन दर्मशन के एक निकरका में बताया गया है कि मई १९४५ में बमीयन के बजब ने उस बाध की बोक्जा का प्रमाय उपस्कित

किया का १९४६ में उपीक्ष, विद्यार वया पात की रिवानतों कीर भारत सर-कार वें इसके निर्माख के सिय आपकी चममोता क्या । १६४७ में उत्तकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और १६४८ में कार्य प्रारम्म हो रहा है। साधा है कि निर्माण कर्य १६५३ में समाप्त हो कारका। इस प्रकार इस बोबना को उदद होने के नाद से पूर्व समाप्ति तक नेवल ८ वर्ष सर्गेने । सक्सर नाथ की बोचना का सुक्रगत १८६० में हुआ या भीर वह १६३१ में समाग इन्ना । पबान के मासरा बाध की बोधना १६१० में बनीबी, १६४⊏ में इस पर काम प्रारम्भ होना चौर सम्भक्तः वह समाप्त होगी। संग्रहभाव में शारदा नहर की बोधना कासूत्रपात १८५७ में हजा था। इसके स्वीकृत होने में इसनी देर सागी कि १६२० में काम प्रारम्म हो सका और १६२६ में समाप्त समा। महास के मैसर बाच की बोचना १६०१ में बनी। १६२५ में कार्य प्रारम्भ हुन्ना भीर १६३४ में पूरा दुआ। पंजाब की यक योजना क्र स्वपात १८७० में हका या, १६३६ में कार्य प्रशासीर समी

#### **केवल विवाहित व्यक्तियों के लिए** नवीन प्रस्तकें

चस रहा है।

१--वचित्र कोकशास्त्र-इसे पद्ध कर श्चापका विवाहित कीवन सलमय होवांवेगा । मूल्य १॥) २—८४ श्वासन—८४ चित्री बहित जातनों का मनोहर वर्षन किया गवा है। मूल्य १३) ३-- गुप्त चित्रावसी--संसार की सुन्दरियों के ३४ ब्राक्ष्य क चित्रों का मनोहर सबह । मूल्य ३।) पूरा हेट क्रेमे पर सिर्फ ४॥), पोस्टेम ॥) 4 555

पता-प्रतिकोचिता भौकित;भागरा (२१) 

> हिन्द संबठन होत्रा नहीं है स्रपिद्ध वनता उद्योधन का सर्वे हैं उससिये

विशव स्वयी अदानम् रंग्यकी ]

प्रसाद स्वरूप पर्दे । साथ भी दिन्द्रकों को मोद्दिसा वे वक्तने की शावरकता नदी हुई है; भारत में नतने नाती प्रमुक्त व्यक्ति का बक्ति कामक होना यह भी स्की को बहाने के लिये निवाला आवश्यक है। इसी उद्देश्य के प्रसाद प्रमासित भी वा रही है। सून २)

विजय पुरतक मयरार, भन्नानन्द बाजार, दिखी ।

enementer bilde billing entille

#### मुफ्त

नवस्वको को सदस्या तथा थन के नास को देसकर भारत के प्रविक्यात वैश्व कविराज बाजानचन्द्रजी बी०ए० (सर्व-पदक प्राप्त) गुप्त शेव विशेषश बोचका कालेन 🕻 कि स्त्री पुरुषां सम्बन्धी गुप्त रोगों 🛍 प्राचुक श्रीषचिवा परीक्षा के लिए स्पत **री** चती हैं वाकि निराग्र रोगियों की वसकी हो वावे और वोके की बस्सावनान रहे। रोगी कविराय की को विश्वय कार्जेसी. होच काची दिल्ली में स्वयं भिक्त कर बा का काने के टिक्ट मेव कर श्रीवक्रियां माप्त कर सकते हैं। पूर्व विवस्क के farer कः जाने मेव कर ११६ प्रष्ट की समें बी की प्रकार Sexual Guide प्राप्त करें।

#### १००) इनाम

सर्वार्थ किंद्र यन्त्र --- से बिसे स्नाप चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिस क्यों न हो, इत यन्त्र की असीकिक शक्ति से आप से मिलने चली व्यवेगी। इसे वास्क करने से व्यापार में साम, मुकदमा, कुरती, साटरी में बीत, परीखा में सफ लवा, नवप्रहों की शावि, नौकरी की तरकी सौमाग्वान होते हैं। मू॰ ताबा २॥), चादी ३), सोना १४।

> सिद्ध श्मशान न॰ ३०७ पो॰ कतरी सराय [गया]

#### सफेद बाल काला

सिवाब से नहीं, हमारे ब्रायवेंटिक सुगन्धित तेल से बाल का पक्रना रूक कर रुफेर बाल चड से काला हो बाता है। यह तेल दिमागी ताकत और ग्रास्तों की रोशानी को बढाता है बिन्हें विश्वाक न हो, वे मूल्य वापस की दार्त क्रिस्का लें। मूल्य २॥), बाल ब्राधा पद्म हो तो २॥) भीर युक्त पका हो तो ५) का तेस मगवा से ।

#### रवेत कुष्ट की बद्युत जड़ी

प्रिय राजनो । भौरों की भावि इस प्रशंस करना नहीं चाहते। महि इसके क्षेप से सफेदी बढ़ से झाराम न हो हो मूल्प दुना वापत इ.गा । मु॰ ३) ६० विश्वकल्यासाधीयभाषय तं 💵 प्रेमचन्द्र बराक्ष स्ट्रीट क्लक्खा १२ ।

#### बहरी निवा का झाणन्य

विकास का सार्व्यक्रम सार्विका वेट्रेंच विक्ती क्षमें पा आपने हुए की हुआ दीकिये। यह एक की के सिने बहुई वीट्र में को सानेता। चीर दिख्यों हे थी व शानेश । कुन केला श्रे शक्तान अ ) जनर न की से दर्व जनावा चारते हैं तो रेक्सम ह कार्यः कृत केरव २) ड॰ । क्षम निकास वा समुदा हुत्त्व वहीं त्वस मकता । व्यस्त्यी की सामी हैं कि देखेंग पा रेक्सम दिस

श्रीको नेतर सीवर्रह ( )

#### नःस्तिक

प्रवाग राज इलाहाबाद को ठीयें राज्य भी कहा जाता है। वहा यावियों की मीड़ हमेगा ही लगी रहती है। कुम्म के मीके पर तो माना आदिमयों का शागर उमड़ पड़ना है।

यद्य साल पत्ले की बात है। स्थाम में ब्रथाइ पना इंग्लाया । सङ्का, ब्रमुनाका तुकाब बढ़ गयाया । स्थाम में पहुंचना स्वतन्ताक हो गयाया।

मेला हमेंगों ने बहुत बाच विचार के बद, ते किया कि उत शाल, सगम स्त्रात रोक दिन साथ। कान्स, लालों सी मूंबी तात थी कमेंगे ने साथे एक्ते का मूंबी ता थी कमेंगे ने साथे एक्ते का मेला कर दिया।

लड़ाई का बभानातो या नहीं । रेलो में भ क कान मनहीं होता था । न मनबें थे, न दगे । इससे यात्री क्रिकेत के क्रायक सस्याय बमाहो जुके

'सगम में कई रूपन नहीं कर सकेगा' यह खबर यातियों के लिये दिवाबी का अरुका सा मलून हुचा। सबर बात की बात में सारे सुदे म फैला गई। पानिक हिन्दू समाज तिसानिसा उठा।

एक अप्रवीव समाराया। सव दुन्धी के, परेशान के, सुश्वित साप अपर गासी सावे शेर को शकत में थे, साव में थे। पर ये सब साचार।

स्तान का समय आया। क्षोगों की बेचैनी बढ़ो। 'अब क्या क्षेत्रा'श का प्रश्न भूत बनकर सबके सरीपड़े नाचने सागापर [

समय किसी की बाट बोहता नहीं। कमी किसी के क्षिये चकना नहीं। सोगों की ब्रास्तिकता विश्वन हो उठी।

यक्षमक एक गोग ला नौक्वान स्वयम में नहाता टीक्ष पढ़ा। ऐं ग्रह्म हेलो, के स्विष्क प्रभिनन के साथ, पत्तक प्रारंत न मारते, वगम बाबियों से भर गया। साबों वात्रियों ने स्नान किया। स्रोर मगबान की माया, एक भी दुर्यटना नहीं हुई।

लोग उन गारे से युग्क की चार्मि-कता का धा-राज नहीं लगा या रहे थे। 'बह कोई नदुर ही फारिन्ड कोर} चार्मिक युक्क हाना चाहेरे, बरता —' की चारा तरफ चर्चों थी, निश्चान था। हक्के शिवा कोई कुछ शोब ही नहीं चकरा था।

पर जागे जलकर मालूम दुजा बह चुत्रक, हमारे देश की जान, पण बजाहर स्वाल नेहरू ये। जिनका न कोई धर्म है न शायद ईरवर।

जनके तर्दकायरता ही सबसे बड़ा आपर्म है। और बहादुरी सबसे बड़ा धर्म।

'---गाव की बादा' से



#### समय का मूल्य

नदी देर तक नेंबनिन फ्रेंकिनन की दुकन के शामने घूमनेवाले एक आयदमी ने अन्त में पूछा —

"इस किताब की क्या कीमत है।" क्लर्व ने उत्तर दिया — 'एक बासर ।"

'एक ड सर | इससे कम नहीं।'' ''नहीं।''

सार्वने वाले ने यो ही देर इपर उपर देखने के बाद उससे पृछा —

> "क्या मि॰ फ्रेंक्लिन मीतर हैं है" "हा क्यमी काम में लगे हुए हैं।" "में करा उनसे मिलना चाहता

भ्रात्तिक बुलाये गये और वरीद्दार ने दुखा — "भि श्रे केलन, आप इस पुस्तक की कम से कम स्था कीमत लेंगे ?"

"तवा डाझर।" "सवा डालर। ग्रामी तो स्नापस्त स्कर्कपक डालर कडताथाः?"

"ठक है पर अपना काम छोककर ज्ञाने में मेय समय मी तो खर्च हुआ

सरीरहार छाएचवं ये पह गवा और अपनी बातचीत को सत्म करने के विचार से उतने फिर पूछा — "अच्छा, अब इनकी कम-से कम कीमत बता दीबिये तो में से सुं।"

"डेढ़ बालर।" "डेढ बालर। बाह, सभी तो आप सवा बालर ही बढ़ रहे थे।" "हा, मैंने वह कीमत उक्त समय कही थी। पर प्रान्त तो बेट डालर होगी। और न्यों—प्यों आप देर करते कार्येंगे, कितान की कीमत बटतो वासगी।"

प्राहक ने जेन से पैसे निकाल कर दे दिये कोर कितान लेकर पर का रास्ता लिया। उमे काब समय को पन क्रमया विद्या में परिवतित कर देने वाले स्वामी से एक उत्तम शिद्धा भिला गई थी।

#### चुटकुले

क्ल्लू— सेठ बीश्यामू कडा है ? मैं उनका पिता हूं बीर उससे मिलना

सेठ की - अरे, वाह भाई वाह कल तुम्हारी मौत की बात कहकर वह युक्त से क्लुड़ी लेकर पर गया है।

— बगदीशचद्र टडन × × ×

भागतवर्ष के किसी रहेत ने एक विकासत के तमाशा करने वाले को भारत में तमाशा करने के लिये बुनाया। बब रहेत ने उत्तरी तनक्वाह पूछी तो उत्तने हतनी बताई बिससे वह रहेत बस्का गया।

रईश ने कहा कि आप तो लाट साहिद से भी अधिक तनस्वाह मागते हैं। तमाशा करने वाले ने कहा ता फिर आप लाट साहब से ही तमाशा करवा सीकिये।

— वसन्तकुमार



रारकार्वी समस्त्रों में मिन वमें वा मारवट वैटन की सपती।

#### श्रात्म परिचय (शशिकात)

मैं डाट बचट का मार निये किरता हू, मैं पिटने का श्रविकार किये कि ता हूं। मेरे हाथों पर नील नहीं यह भाइया ! मैं नैंतों का उनहार लिया किरता है।

में रोज पाठशाला में निन्ता रहता, मैं पर वालों की रोज फिड किया सहता, साथी कह 'मूरखराज' चिद्वाने मुफ्त की, मैं बीवन की यह हार लिये कि ता है।

र्में इस क्यास में फेन सदा हू होता, मैंनई। मनाता दुख, कभी ना रता, कह के को मीससर, मगरसच्यद है — मैं इस क्लास का पार लिये (एरना हु।

इ. दिन मैं भी हो पाल बन्ता मास्टर, बेट्ट गा लेक्स बेंत इसा कुमी पर, स्वामें पिटता त्वापट्ना लड़ को, — यह सपनो का ससार खिये परता हूं 1 'मनोस्बन' से

#### पहेलियां १

[ बगदीशल स, 'प्रेम' नैनीनासी ] चेरेदार है लह्मा उसका,

एक टाग से रहे सब्दी। सब करते हैं चाह उसी की, क्षत्र नरसाकी सागे आरही। [क्षाता]

छोटी सी डिजिया डनडव करे। मानक मोती भर-भर भरे॥ [आवा]

लसा रात में तम्बू एक। बिसमें सटके दिये द्यनेक॥ [झासमान]

एक चिड़िया चयलदार! जिसके बच्चे नौ इचार॥ [सामकी चिनमारी]

#### सूचना

सेरे पास अमरीका तथा लका की करीब २०० तरह की टिक्टें हैं वो माई मुक्तमें टिक्ट अन्य देशों के टिक्टों से बदलना चाहें तो स्चिन करे। महेरा केन्द्र सेकेंग्री, बाल स्मा हापुह

( पृष्ठ ८ का शेष )

वह चेतनायूय हो बायगी और फिर चेतना प्राप्त करेगी तव तक वच्या पैदाहो चुरेगा । उन कार्य चेवना वस्था में उक्त मिहेला ने नश को बुलाया। बद नर्ज उठके पान पहुची तव भी वह चेतनायूय थी। बद बह फिर छचेत हुई ता उनके बच्चा पैदाहो चुका या और उसे कह तक्लोक ज कुई सी।

## सर्य-जयंती की तिथि [ श्री गपालप्रवाद व्याव ]

हिन्दी साहित्य-चगत का इस से अधिक दर्भाग्य और क्या होगा कि जो डमारे सहित्य गगन के सर्व है और बिनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि ---

> कियों सर की सर अग्यी. किथों सर की पीर ह किथों सर की पद सुन्यी, तन-मन धनत शरीर १

उन पुरवश्लोक विरक्ष महाकवि के बन्म, बार्ति, कल बीर कार्यों के सम्बन्ध में भी हमें ठीफ से कल भी बात नहीं।

क्रा॰ मा॰ इच साहित्य मयदश बारा भागामी १३ मई को सरदास बी की सदस्ती मनाने का देश स्थापी आयोजन किया गया है।

कुछ लोगों के मन में यह शंका सठ क्यती है कि १३ मई की प्रामान्व-कता क्या है १ इस सम्बन्ध में निवेदन बह है कि हमने एउ तिथि बल्सम सम्प्रदाय के भाषार पर निश्चित की है। इससे ब्द्रकर ग्रांव कोई दूसरा प्रमास्त क्यकम्ब है भी नहीं। स्रदास की के सम्बन्ध में ज्ञागर कोई बात निर्विवाद है लो बह केवल एक ही है कि वे बहामा-कार्यं श्री के शिष्य ये। इसी वस्ताम क्रम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध प्रन्थ 'निष्कवार्ता' में लिखा है कि ---

'सो भी सरदासवी वर भी भाजार्य महाप्रमु ( बहुमाचार्य ) की प्राक्ट्य मगी है, तब इनकी बन्म मयी है। सो भी माचार्य बी शो में दस दिन छोटे इते।'

भी बह्ममाचार्य की बन्मतिथि वैद्याख क्रम्या ११ संवत् १५३५ है। इट प्रकार वर्ष देखा आय तो सुरदास वी भी बन्मतिथि वैद्यास शतसा ५ संवत् १५३५ निश्चित होती है। इस दिन बस्क्तभ सम्प्रदाय के सैकड़ों मन्दिरों और इवेलियों में सुर बयन्ती नाम से एक बल्ख भी मनाया बाता है और ऊछ बद मी बब साहित्य-महत्त की इस विधि की साची के प्रशह्म है। जैसे ---

> प्रगटे मक शिरोमनिराय । माधव शुक्ता पचमी करर छट्ट ग्राधिक सुखदाय । संत्रत् पन्द्रह, पैतीस वर्षे 'क्रम्य-न्सा' प्रगटाय । कार है लीला फेरि झचिक सुन्व मन मनोरय काय । भ बल्लाम, श्री विट्ला, भी भी, रूप एक दरसाय। 'रसिकदास' मन श्रास पूरन क सुरदास अब साव।

बढि क्याप सन्तान से वंश्वित हैं तो सके पिलें बापके घर का दीपक शीव रीशन हो उठेगा, बदि आ न मकें तो इमारी श्रीषथ श्रकसीर श्रीलाद मगवा लें. विससे सैक्टों बेग्रीलाट वबनों की गोदी हरी मरी हुई है। मूल्य ३५) और दबाई कीलाद नरीना विश्वे सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़किया ही सहकिया क्यों न पैदा होती रही हों मृल्य १२) मरद के लिए मैनील मू॰ २०) विकास कर देती है मृल्य २५)।

# प्याग पुत्र सिन्त

हमेशा के क्षिये सन्तान उत्तक्ति बन्द करने काली दवाई वर्ष कन्टोल की कीमत २५) ५ क्यं के किये २०) और हो खल के क्षिप १२)--इन दबाइयों से माहबारी हर महीने ठीक बाती रहती है। मारिक बर्म जारी करने काली दवाई मैन्सोल खेशल कामल्य १२) स्त्रीर इससे लेखदवाई मैन्सोल स्टांग को सन्दर अन्त्री प्रकार

# र्लंडी डाक्टर कविराज सत्यवती

चान्दनी चौक देश्वी [ इम्मीरियल वैंक चौर कव्यारा के दरम्यान ] फोठी :-- २७ बाब गोन न्य बेहती ( निकट बंगासी मार्केट )

# लिखा वही

हमारा बनावा इन्ना वर्ष फल बाज तक कभी भी गलत नहीं निकला । जाप भी एक बार बानुभय कर देखें । लिखने का समय या किसी फल का नाम लिखकर अपना क्ष वर्ष का वर्षपता बनवा कर मंत्रा ले और क्षाने करने करनाओं से कनारार शेका क्याने बीवन को क्योतिमय बना लें। पीस केशस एक क्या चार बाने टाक स्वय क्रमा । ठीक प्रमाखित न हो तो क्रपनी कीमत वापिस मगवा लें।

#### इसली मैस्त्रेजम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कितनी आयु की हो, नासक हो सुक्क हो, वा बढ़ इस मस्त्रों बम के श्रीशा से चोरी हा पता गड़ा हुया घन, रोग से ह्यटकाए, प्रोम श्रनुराग मकदमा. नौकरी. परीचा में सफलता इत्यादि प्रत्येक बात का ठीक र पता सम बाता है गलत निक्तों तो मूल्य वाबित । मूल्य केवल दो क्येचे स्राठ साने । डाक व्यव स्नलग । भी कानी महाशक्ति पो॰ ब॰ न॰ १६६ दिल्ली।

# लाखों रोगियों पर ऋतुभूत काला मरहम (रिज॰)

दाद, खुबली, फोड़ा, फुन्सी, बवासीर, कोट ब्रादि चर्म रोगों पर शत प्रतिशत सफल ।

भारत सेवक श्रोषधाखय, नई सडक, देहखी।



बीमत १॥), वैंकिंग व डाक्सर्च १=

फोटो कॅमरा मुफ्त यह कैमरा सुन्दर नसूने का, सकाई से बना हुआ। बिना किसी क्ष्म के इर प्रकार के मनोहर फोटो द्वरन्त को होता है। इबका प्रयोग करता और सही-सही काम करता है और शीकिया काम सेने बाबो व्यवसाबी दोमों ही इतसे काम से ठकते हैं,

बह कीमती मनोहर कैमरों में से है, को बोडे

डी सस्य का है। यह नैमरा सरीद कर शीक

वृरा करें भ्रीर स्वया कमाने । मूह्य वक्स कैमरा पूरा, तमाम फिल्म कार्ड, कैमीकल, सरक प्रयोग सक्दित नं॰ ५०१ कीमत ४॥।>>) क्वाब्रिटी नं॰ ५४१ कीमत ६॥}्रेडी सबस एकस्ट्रा स्पे**डस** क्वाब्रिटी नं• ५५०

नोट--एक समय में ६ कैमरों के बाहक को कैमरा नं० १९० पुरत। न्यक सीमित है बाबी बार्टर दें बाबवा निराश होना पढेगा । माख वसन्द न होने पर बीमत बाविस

> बेस्ट एवर टेंबर्स ( V. AD.) पोस्ट कवर १६६, विक्री। West End Traders, (V. A. D.) P. R. 199, Delhi.



निराधा होकर न बैठें। स्था या पुरुष का कोई कैसाही पुराना विक असाध्य और भयह र रोग है। किसी इलाज से भी नष्टन हआहे। रोगका पूरा खुलासा हाल िसकर पारमारे पास आकर हमसे अनुभ**र** पुर्ण इत्याज अचितस्व चीमें करातें। हमने अपने

अनुभव से हजारे निराजों की आज्ञानान किया <sup>है,</sup> संतान चाहने वाले प्रश्तपत्र मंगार्वे नैक्साजशीतलप्रसाद जेन, सम्बन्ध सम्बन्धन



क्मनादास एगड कं॰, के॰ डी॰ सगदी**स एवड** क चादनी चौक, दिल्ली।

# मुफ्त स्ट्रिक्ट FREE

बर की सुबरे तथा भारत विकास र क्योज की अबुव जकारी पेटेन्ट और्जाटिकी के वर्णन पन और गुप्त हैं भी इटकारा पाने की साधन नियमानती आज ही पन सिस्तकर विना मून्य प्राप्त कीर्जिन । यसा-क्षारीरय क्षटीर स्वरूपिक शिवपरी दे।

GOVT १००) इनाम REGD

सर्गर्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की चद्मुत देन

इसके घण्या मात्र से इर कार्य में चिद्धि मिलती है। क्ठोर से कठोर हृदय वाली स्त्री या पुरुष भी प्रापके व्या में मा वायेगा । इनसे मान्य दः, नौकरी, क्तान तथा भन की प्राप्ति, मुक्तवे और साटरी में बीख परीचा में पाल एवं नव-महो की शार्त होती है। स्रचिक प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिलाना है। बेफा-बदा साबित करने पर १००) इनाम । मूल्य स्था २॥) चादी ३), सोने काः स्पेत्रसा ११) ६० ।

भी कार्रा विरवणाय जामम नं ० २० के० करारी सराय (सवा) ह प्रतिद्व स्थित संगीतह ने, को इंग्लैंड का अंगबा करने आये है, इस से पूका कि हिटने में प्रत्येत आग-कारीयों को उनके कथोड़ में प्रत्या मधान करने के स्थित में स्था किया है। इस प्रत्य का पूर्व उत्तर उन्हें १९९४ की कार्बिक बांच में मिल व्यवस्था की स्था

इंड प्रकाशन से वह स्वह है कि समस्त अमग्रीवियों को रोजगार में दुरदेग देने के किए वह सावश्यक है कि कुछ अमग्रीवी ऐसे हो निर्में स्वत्र समय पर एक काम से दुनरे में मेबा साव।

देश में बेरोबगारी का पूर्यक्त से कांत करना — यह विद्यांत जिटेन की सम्मी प्राण्ये योधना का काचार की बिटा की लिए की सम्मी प्राण्ये की सम्मी प्राण्ये योधना का काचार का सम्माण का समाण का सम्माण का समाण का सम्माण का सम्माण का समाण का समाण

#### भगजीवियों की व्यवस्था

बह तो वर्षविदित है कि तिटेव में करवादन का विकास क्षाव किया विकास क्षात पुरं नाय है। कोशके क्षा करतादन पर्वाप्त कोर विरोपकर से सर्वाप्त प्रपांत है कि २१,१०.००,००० टन कहम का प्राप्ति का कपेयुःकृत क्षाविक निकट गीवारी है कीर हस्यत की उर्द्युचि हस क्षारा है। स्पारत की उर्द्युचि हस क्षारा है। स्पारत की उर्द्युचि हस क्षारा है। स्पारत के तिहर हुई ४० में हस्यात की करावि २,२०,५०,०० टन वी कीर वह भी कि १६४० कोई १६४० की ये संस्थाएं हस्यात के तिहर अर्थाच की ये संस्थाएं हस्यात के तिहर अर्थाच

१६४८ थी योजता के ब्रानुवार अम-बीवियों के रोबतायों में परिवर्तन किया बाना क्षावरबंक है क्योंकि इस विधि से से जिटन बेसे महान क्षीर विक्रिय देख में, बिस में रोकरीक मारिक उद्योगों में निमुक्त हैं, बेकारी का पूर्वरक्तर से क्षत किया का स्वकार है।

गुद्ध के नार् निटेन को शनेकों समस्याओं का सामना करना पहा ना ममर्मित से प्रकेश करे किया नामरा हरनी नामर्मित नी से पर्वे किया नियं नी स्वाप्त करने हैं जो स्वप्त नियं में स्वप्त नियं में स्वप्त नरे देन से करने का प्रकृत । सांति के प्रयान वर्ष में रे, २०,००,००० रोक-सांति के प्रमानिक मार्गित के स्वप्त भी सामन्ति कर निर्मा के सांति के स्वप्त में की सामन्ति मार्गित के सिक्त मार्य सिक्त मार्गित के सिक

# ब्रिटेन में श्रमजीवियों की समस्या

[ ह स्टर् वार्ज प्रेटन ]



कम्मवना है ।" बार स्थावट पढ़ तकती है बनतापारवा के उपयोग की वस्तुकों हारा और हफ कारवा रोबमारों में बार-कीवियों को कारक-बट्डा किर। करनी होगों — यदारि पहले को द्वसना में बुग्ने मात्रा पर।

#### स्रोटे और बढ़े परिवर्तन

कोवला, विश्वली तथा सादादाओं की कावश्वकतानुसार प्राप्त तथा वाता-भावको स्थितिको सुधारनेके लिए श्चाचारभत्र उद्योगों में १,२०,००० श्वति-रिक्त अभिकों की आवश्यकता होगी। काहे के उद्योग में १,२०,००० आदि ह अभिकरस्त्रे अर्थेगे। एक क्योर वे ऋटे-मोटे परिवतन होंगे जिनका बनाव स्वय-मग ३ साला भभिको पर पहेगा; दूनरी चोर. एक लाख से सचिक स्थिम विभिन्न कारकों से कारखानों का कम छाड़ देगी श्रीर वैनिक समुदाय से समामन ३,८०,००० व्यक्ति उद्योगों में सम्मितित होंगे। यह पुत्राचास क्या है कि या सब उथल-पुथल बिना बिब्न के किन प्रकार सम्मादित की वा सकती है १

एक विभि से नहीं रर करे से युक्तियों के समिमाय से । उदाहरवाया , बब्दे का उदांगा । नियुक्ति नियमया नियम के अनुसार सरकार को बाद कान्सी सर्विकार है कि, बाद कोई सम्बोधी वेकार है तो उसे किसी भी उसोग में सम्बाद्ध का पर वारण किया साथ । बादि आवस्य काम स्वानाय है। तो इस स्विकार का आवस्य विश्वा का स्वकृत है, पर उपयोग इसकार श्चन तक बहुत कम किया गया है भीर न ही दुकरवेगा। दूसरी पुष्टि प्रोस्तवाहन हेने के है। श्राववारमूत उच्चम्यों के अभि-को की तुबिका का प्रश्न गुरूब प्रश्न प्राना क्या है, विदोषता उन्हें श्वन्के परी में बताने का । हम तुबिकाओं की प्राप्ति कम्पन उद्योगों की भी स्वावश्यकतानुसार होगी।

#### आकर्षक वातावरस

यदापि ट्रोड स्नियन कमोत ने पारि-श्रमिक को न बहाने की ब्यापक नीति स्वीकार कर ली है, पर कुछ रोजगारों को श्राविक श्राव्यंक नगने के लिए यह नियम स्थानत मी किश जा बकता है।

काढ़े के उद्याग में तौरव बातावरच्य एक बड़ो जुटे भी जिने हुए करते में काची प्रयत्न थिए जा चुके हैं। जिटेन की क्षामक बंचना प्याग में अन्यावियों के काम करने के स्थान का उनके रोबगार के उपयुक्त होना एक मुख्य टिव्हांत है कीर स्वयुक्त साथ किन मानी मिलों की करते का बीची बा रही है ने पुगनी मिलों की ठावना में निक्कल मिल होगी।

दां वर्ष पूर्व मैंने उड तमय बनाई बाने वाली एक फेटरी रेखी वो विवक्ते प्रकार और शांचु के मन्य की दुलना किसी काषुरिक निशाद स्थान में प्राप्त सुनिवाझों ते की बा तकता है। उत्तमें विभाग स्थान और भोजनात्तर इत्यादि मी थे। प्रांतरिक तकावट का प्रवस्य एक विशेषक के हाथ में या; क्यांस्य की तक्षव के कारण वातावरण बहुत ही जाकर्षक बन गया था। आसमी वर्षों में कमड़े की कई भिलों की रचना इसी दंग पर की जावगी।

#### आवश्यक सिद्धांत

. शाकिक बांच में कहा गया है, "हमारे व्यापार के टं॰ में और हम में छे सम्बंधे व्यक्तियों के बीडन में कहे वार-वर्तन हो चुके हैं और कई होगे।" और वर्षन हो चुके हैं और कई होगे।" और के सदस ब्योगों के मध्य में अमधीवियों के सदस ब्यंत की उपयुक्त विधयां हण क्यन की ग्रुडमुमि हैं।

स्विकांत अकि सारवे पुरावे जिलागों में लगे रहान जारते हैं जारे सिवतंत्र हारा उन्हें लाम मले ही हो। पर सावरवर कह है कि हम सन्दिल परिस्तामों पर प्यान हूँ। वहि आवारिक सम्हें में हुए युग में कियों उस में सम्बेगात का कानों के कारन उसके सब अभिकों के जिए प्यान नहां है तो उन्हें देशारी से बचाने का उताव मही है कि वे सम्ब रोगारों में निषुक्त किये आयां में

नेकारी का न होना किनी महान् बीचोनिक देख की महान ना का आधार है और जिटेन का बादा है कि बाने बार्विक ऋकतें को तुनकाने में वह इस बावरणक विद्यात का पासन कर सकेगा।

#### ५००) इनाम

( क्यांकेट शीकरर) मिद्र क्योंक्स मन्। अम्मे नाम क्या से क्यांन क्यांन हिट रोने हैं। क्या कि क्यांने हैं यह ते का क्यांन स्थित क्यों से क्यांन क्यांन क्यांने क्यांन क्यांन क्यांन क्यांन क्यांने क्यांन क्यांच क्या



बोहनी बंदार रजिस्टंड [ 🚓 🐧 देशको १

#### सुगमवर्ग पहेली सं० ३३ का शुद्ध उत्तर

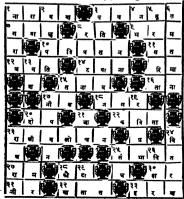

# 🛨 पुत्रदा 🛨

( शर्तिया पुत्र क्रयन्न करने को द्या ) सामारक्ष तिर्यो को 'पुत्र ग' से पुत्र स्वेतगा ही। पर्त्य को नाफ है समय सिन्हें करसे सेरबरवता होना व्यू हो गया हो, उनको भी शर्तिया पुत्र क्रयन्न होगा । हबारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र पाया हबीर साम तक किसी को भा ह्यागा नहीं होना पड़ा। यदि आपको पुत्र की हफ्ता हो तो एकनार परीदा सनश्य कर कर देखिये पुत्र न पाने पर दान नायत । वाहें प्रतिकारक किसा सोविये मृत्य ५) करवें।

पता — श्रीमती रामण्यारी देखें नं० ३ पो कतरी सराय (गवा)।

#### चरार की वापसी का प्रश्न

(प्रमुख्या सेवा)

की कुछ विशेष भाराओं को गठकों के आपन के लिए उद्धात कर देना आपाय-जबक प्रनथन फरते हैं विससे निवास सरकार के प्रभूत्व की वास्तविकता का पता चला कार।

धारा (१) हिबहाइनेस निवास के प्राचीनस्य बरार पर नवीन रूप छे कारिकार स्त्रीकार किया बाव वे इन चिस्तों को स्थायी रूप से पहें पर बिटिश शरकार के ब्राचीन करते हैं. जिसके अविस्वरूप ब्रिटिश सरकार २५ सास कावे वार्विक दिया करेगी।

वारा (२) ब्रिटिश सरकार वाचीन स्य विसो में पूर्व (विना विशी वासी-बारी क्राविपत के ) क्रविकार को क्रिक्र श्वाते हुए. को इसे सन् १८%६ हैं। और १८६० ईं। की संबि के ब्राह्मर पर प्राप्त है, ब्रापीन विसी की इस प्रकार से व्यवस्था करेकी विशे कि बह उचित समझती है और वह भी कि सेना में, जो दैदराबाद की कन्टोनबेंट के सम से विद्यमान है, बिस प्रकार' क्री तांचत समक्ते नवीन रूप से विमा-**ब्या करे. घटाये वा बढाये ।** 

सार्व दर्धन और नवाब मीर-मह-व्यवक्री का बहादुर के नोट से कात होता है कि होनों के उद्देश और इच्छा में (क्ली प्रकार का भी विरोध नहीं है। बाई दर्बन ने पष्ट रूप से दह दिया का कि 'विशेष में ही नहीं बस्कि मेरे कानात को भी वायस्याय सामेने उन क्रमाम कावररायों की वही नीति होगी। ज्ञान प्रोरप्रस्थन प्राचीसा ने प्रापने नोट में बह भी शिका है कि 'बन क्यर की अधित करना अध्याद है तो वर्तमान क्रियात को प्रचलित स्थाना बुद्धि से परे की बात है। यह इसारी चित्रवी मुली ही व्य परिवास है कि बाब इस को इस आन्त से हाथ थोना पढ़ रहा है।"

यह खत्नी वास्तविषता है कि नवाब श्रीर मध्युवकसीसा बहादुर ने विशेष विचार विनिमय के परचाव ही वह िशाय प्रसट किया । इस विषय में सन् उद्धा: दे**० और १८६० दे० की स**विवा बाबक नहीं हो सकेंगी ।

#### लार्डरीडिंग और हैदराबाद

सन १६२३ ई॰ में क्रासाइकरत इन्द्रमानश्राली ने बसर को वापल करने के प्रश्न को पुनः उठाया । आरम्भ में क्रक स्प्रांत पत्र बरतानवी सरकार के पास मेना गया। इस स्पृति पत्र में मन्त्रियों के बर्गे पर ब्राचेप करते हमें इन्हें श्चनराची ठाराया गना । एक आचेन 🕶 किया कि स्वयीय शासकों सार्ट कर्मन ने विचार करने का अगबर नहीं क्रिया और उसने बिना किसी शिकार

विक्रियन के न्वरार-को स्थानी पहें पर दे दिया।

तपरोक्त कासेचें का तका कार्य रीडिंग ने २७ मार्च १६२६ है। को इस प्रक⊵र दिया कि 'मैं जुबर एक्सास-टेड हाइनैस की पैरवी में, इस क्यानक के रेतिशासक विवरको पर कार विवाह करना नहीं चाहता । भावके प्रस्तत विषयों को पूर्वतमा विचार पूर्वेष्ठ वाच पहतास की गई और जब आप यो 55% करते हैं. इसमें कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती. वो मेरी सरकार और भारत मन्त्री के निकालो हुवे परिवामों पर प्रभाव कासती हो।

इस पत्र में सार्ट रीडिंग ने इस नात

को भी टोहराया या कि ब्रिटिश साम्राज्य की सरदारी हैदराबाद पर भी प्रसी प्रकार से कारम है बैसी की करन रिवाससे में। क्रमिये परि हैरमधार और विश्रित सामाज्य के बीच कोई विकादशका प्रश्न हो हो तस का निर्देश साम्राज्य सच्चा का कविकारी द्यकागी शीर पर कर सकता है। सार्ट रीडिंग के इस उत्तर पर आसोचनात्मक दृष्टि बाजने से इमें नह स्पष्टतमा आव होता है कि बरतानको साम्राज्य स्रोर वैद्याबाद सरकार के राखनैतिक सम्बन्धी का वास्तविक वित्र क्या था। इतके श्वतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि १६०२ ईं० की शन्ध ने बरार के स्वामित्व का निर्ख्य प्रदान कर ही दिया है, उसके अनुसार बरार शि० पी॰ प्रात का काम बन जुका है। यही वह खुली वास्तविकता की विसको अनुसव करते हुए सार्ट झुई क्रीर केरज से करार के प्रतिनिधियों को बह चारेश दिया या कि 'हिन्दस्तानी विचान परिषद् में बी॰ पी॰ खरकार के प्रतिनि वियों के साथ सम्मिक्ति हों।' ऐसी रिवर्ति में क्यर को वापित करने का शासा विल्डम व्यर्थ है।

#### १६॥) में ज्वैल वालीरिस्ट वाच



स्वीस सेष्ठ ठीक समय देने वाची ३ वर्ष की बार टी गोस या स्क्वायर शेप १६॥) सुपीरियर २०॥) पश्चाट केष क्रोमियम केर २४)क्साट शेष रोस्ड गोस्ड १०वद नार टी **११), प्रसाट शेप ११ ज्वेस क्रोम केस** -३=),<del>प्र</del>बाटशेप १२ ज्वेख रोस्ड मोस्ड०१

रेक्ट्रेंगचर कर्भया टोनो शेष ह्योसियम केस-४२), सपिरियर-४४). रीव्ड गोस्ड ६०) रोस्ड गोस्ड १२ ज्वेस बुक्त ६०) बाबामें टाइम पीस कीमक-१८] २२] किंग सामुज २२] पोश्टेज ब्रह्म कोई दो वदी क्षेत्रे से माख । एच॰ देवीद॰ एस्ट वं॰ [ V. A. ] यों- सम्बार्य- ११४२४ स्थापका

#### क्रन्ड टोंडन कम्पनी का १०,०००) सुपत इनाम

वांस्वा राज्य १०००) को हमारी वीक्षकर पूर्ण ( को कमानी वेंक में ) स्वी है उच्छे कित्रुक्त और मिलेगी। बुचन हजाम १५००) पूरी की उपर की शीव सार्वने मिलेगे पर । तीलग हजाम १५००) पूर्वी की उपर की दो सार्वने मिलने वर । चीवा ५००) पूर्वी की उत्पर की साहने मिसने पर । पाचका ५००) सब से वरके बाने वाकी हहा वहाँ पर ।

वर्धी न॰ ३ नियम-- ३ से १८ के छड़ों को दिवे वर्त में इस प्रकार घरो कि हर सरक से बोडजे पर शेटक ४२ का हो । व्यान नहें कि एक कक्क दुवारा स्तेमास न हो और दिने हमें इ.इ. की बगह नरसी न बावे ! फीस—एक नाम से १ पूर्वों की भीस १) क्रीर बाद हर ६ वृतियों के क्रिये थे) पाच स्पया को मनीकार्टर द्वारा मेकना चाहिये। म॰ बा॰ स्तीर

क्तिनी ही प्रिया निरम के कनुसार मेक सबते हैं। प्रियो के नीचे कीर म० जा॰ स्पन के वंत्रे बता सक्य > क्या क्रिया साथि । व्यक्तिया के क्रिये =) कार्ने पैसे कांचन मेर्जे । पता रांचरटर पोस्ट हारा मेकी काब को बेहतर है. हजाम में ही वाने बाको रक्षम एक्षित की हुई रक्षम के कुनुपात में बाटी कावेगी। कमानी की कमेरी वा निक्स आविशी निकास होगा पूर्ति तारीका १५ ५ ४८ तक बस्त आ णमा चाहिये ।

पूर्वन•२ का ग्रद इस ₹-१७-११- € वृतियां और कील मेकने का वता---₹¥--- ¥--- ७---१२ जी० एम॰ यादव E-20-16- 3 ११६ शक्समा ४-टीर 13- 4- V-14 (मध्य भारत)

का २४ घरटों में सारमा । किन्त के सन्यासियों के हृदय का गृप्त बेद, हिमासब पर्यत की ख सो सोटियों पर उत्पन्न होने वाली बढ़ी वृद्धियों का जमस्कार,मिनी हिस्टीरिया और पागलपन

पति के साथ क्षवश्य मेर्जे । क्षाप साफ कामण पर

के दफ्तीन रोगियों के लिने प्रमुत दावक । शुरूव १०॥) स्पर्य डाक्सर्च प्रथक । पता --- एक० एम० सार० रक्तिस्ट हे मिसी का हस्पतास हरिया।

#### २५०) से अधिक के इनाम जीतियें।

न्यूनतम् कशुद्धियो वर--१००) व्रथम पुरस्कार--- १५०) सर्वे शब्द इस पर । ११ वा ११ से कांबक प्रिया मेवने बालों को विशेष बोनस । पूर्तिया पहुंचने की अन्तिम ता॰ २६ ५ ४८ है।

क्या करना है—नीचे १० संकेत हैं। प्रत्येक सकेत के दो सम्माधित उत्तर है। एवेठों को बढ़ कर दिवे हुए कम्मावित एखरों में से कोई सा एक सुनना है।

| संदेव | सवेत                                       | सम्माबित उत्तर |         |  |
|-------|--------------------------------------------|----------------|---------|--|
| 40    | 494                                        | •              | 8       |  |
| 1     | रबनी प्रतियोगिता राज्या बनावे के सिवे हमें | <b>स्थाई</b>   | समाई    |  |
| - 1   | क्रफ्नी '—' सोवों के रामचे रखनी ही होगी    |                | l       |  |
| ₹     | ऐसा बनाना कोई ब्रासान काम नहीं।            | व साकार        | क्याकार |  |
| 3     | ऐकी कविता सभी को यसन्द होता है।            | सरस            | सरक     |  |
| ¥     | क्षोटी चीब का '—' भी एक सुरोबत है।         | गिनना          | गिरना   |  |
| 4     | ऐता कादमी भी कित काम का १                  | मोब            | स्रोटा  |  |
| Ę     | इसमें मतक पर चढ़ने की भी शक्ति है।         | पूरल           | धूल     |  |
|       | बद सभी को प्यारा होता है।                  | सास            | मास     |  |
| 5     | निस्वार्थ आब से ही दरना चाहिये।            | उपकार          | उपचार   |  |
| E     | पाकिस्तान से बाये हुए समीसोन '—' हो गये    | मजदूर          | मध्यूर  |  |
| 5.    | किन्दगी का क्रानन्द खून उठाते हैं।         | ये मी          | भेगी    |  |

नियम- प्रवेश फंट एक पूर्त की १) है इनके बाद प्रत्येक पृति की।) है को प्रश्नीकार्खर वा पोस्टस ब्राइर द्वारा मेर्चे । मनीकार्डर की खोद साथ में नत्वी वरके फेर्ने । हमारे सीसवन्द उत्तर से मिसने वाले इस गड़ी माने वार्थेंगे । वर्ड उक्त वही आने पर इनाम बराबर बराबर बाटा बायेगा। वही इस प्राप्त न है ने वर अवस पुरस्कार -सूनतम इ शुद्धियो पर बाटा वाबेशा । स्वयस्थापक का निक्य क्षन्तिम समा क्षानूनन मान्य होगा । बीसक्य उत्तर समा पुरस्कार विवेसाको की त्वी के सिवे 🖈) चीत के ताथ कविष मेर्ने वो 🖫 ६-४८ तक तब के पास मैस की बावेची । शर्वेच समा प्रीय मेमने का परा-

अवस्थानक, रक्षनी प्रतिकेतिका, बोक्ट कीवर सं- ६५, प्रतासक पु- पी० ।

# क्या शहद भी श्रादमी की जान ले सकता है?

[भी रामेश वेदी भाववेदासक्कर]



#### विषया मध

इसमें बरा भी सन्देह नहीं प्रदीस होता कि कुत्र प्रकार के शहदों में बा -कुछ फुबो से पुध्यरत इकट्टा करके बनावे इए शहरों में कम मा अधिक बहरीला यन होता है। इन शहरों को बन मनुष्य साते हैं तो बहुत इप्रश्चक सब्ब पैदा ैडी बाते हैं। संगंधन दा इशर साल काले बर ६. सथ त बादि के विवरकों से हमें विषेत्रे शहदों की ब्रोर सकेत मिलता है। १३७४ में मदनपाल ने आतिलाधा कि विषेते फनो से वे विपैती -मक्तियां वन शहर इक्ट्रा करती हैं तम बहरवभाव से ही विवेचा होता है। । उसके बाद भावनिश्र कार कैपदेव ने भी न्द्रसम्बद्धाः समर्थेन दिया था ।

#### पागन बना देने वाला शहद

डिगाडारस, डिगोरकोराइड १, स्टें बो. अक्रियन और प्राद्धीश्यन, ये सर्व आपनी रचनाको में विवेशी शहद व्या उस्तील करते हैं। व्यानी ने बोडाडेसडून के पूजों से प्राप्त किये गरे वान्ती देख के श्रामक कर देने वाले मधु का वर्चन किया है। बोर्बिया निवासी एक नशीके मध से परिचित है बिसका उद्गम -१ हो इ हे वह न वोश्टबम है । प्लीमी और वियोस्क शहरत की कृतियों में इतका बनान है। एरिस्ट टल एक गर्क का कि इसता है बिदने सोगों को पागस -कना दिशा था पर बाद में वे उत्शाद से र्ट इहे गवे वे ।

#### सिपाडी बेडोरा हो गये थे

ट्रेनिवद के निपते नचुकी कहानी नदूर प्रनिद्ध दूरे हैं। क्वेनाफोन किसरे है कि टे विकाद के समीर एक स्थान पर बहुत से खुत समें हुए थे। विपादिनों ने तोक कर उनमें से रख चून किया। परिशामत उन पर नद्या चंद्र गया और ने उन्निग तथा दस्त दरने नगे । उनमें से बहुन तो पर दो ऐता हुरा ऋसर हुआ कि वे सहे होने में भी श्रवमर्थ हो नवे श्रीर सहस्रहा कर गिरने स्रगे। उनके अपरीर मन्त्रियर ऐसे निकासबे कि इसकी क्रतना सहाई के बाद के स्थाधित से न्द्री था सहती थी। यच पे कोई विवाही ्यरा ता नर्गे रग्न्द्र ऐता प्रतीख होता या कि बने वे मण्डर दश्तों से अचानक निर्वत बना दिये गये हो । चीवीस वर्ष्ट नक तो उन्हें होश नहीं बाबा और तीन श्वार दिन तह वे देशी हालन में रहे बैसे <sup>!</sup> अकि उनके प्रस्टर से सक्किसीच सी मेर्ड हो।

#### बातर सेता भी प्रलाप-प्रस्त

बाएवीकि ने मधुक्त के कुछ इस प्रकार के शहरा का वर्षान किया है जिल के काने से बानर सेना के किपाइयों में प्रकार की सी अवस्था पैटा हो गई थी। बराप कमार ने समान स्राट बढे वानशे का उनक भावश्यक्ता के मनुहार र्पाभि । मात्रा में ही बकति में पैदा इस्ट बरद दिए थे। उन बरदों को अप कर वे यन क्रत्यन्त प्रतक्ष हो। गये। हवींन्माद में वे नायने वाने जाने कार इषः उदर कृदनै फादने लगे। उन में से कुछा तो नेनशका इसते काते वे । क्रम पहने बोर व्यास्थान भाइने सुरो । इस तैरने सुरो । कि साम में सब ब दविशद में लग गये। कुछ बहुत प्रविक बेसते थे, बैसे कि वेहाशा रहने पर प्रसार में व्यक्ति नोता है। कुछ बानर एक वृक्ष से दृष्टरे पर खुकाग मारने गे। एक दूसरे को खुशी में कमी इसते और कभी रते देख कर ने आपत में इसते और राते थे। गरम कि सकते हैं कि उस में कोई भी बानर देश नहीं वा जो प्रस्तियान गया दो अपर आये से बाहर न हो गया हो। किन इस्त को निचड़ कर उन्होंने शहद पिया बाउठ की मोम को वेड छक्कन शनर कापस में गालिया निकालते हुए एक दूसरे को मारते थे। बहुत अधिक मस्त दुए दुए दुछ बन्दर सो बृझों के नीचे दी पक्तों को फैला कर या वैसे दी तो गरे । फई बन्दरों ने तो इतना श्रविक शहर वी लिया था कि उन के पेशाद में मी शहद काने सना था।

#### विवेका शहद बत्रे का नहीं

बहुत समय तक वह समग्रा जाता वाकि विवैसामधु धत्रे के फूबों से तचित किये गये साम बनना है। बाद में वह गवन सिद्ध हमा भ्रीर पता किया गया कि सात्रे सामा पाष्ट्रिका के फलां का शहद वहर साहोता है। 'सुनाहरेड रटेटत डिम्पेनारी' ( उस्रोतना संस्कर्य, पृष्ठ ७७३) बैसे प्रामा विश्व प्राथों में भी शिला है कि चतूरे से इक्ट्रा किया गया शहद बहर सा होता है। है गलह बीन नै १६१३ की ब्रिटिश पार्मा बटिक्स कामकें समें इस विषय पर एक निज्ञा वका या किन में बताया था कि 'यह वात कई बार मानिस की बा चुकी है कि मधु मस्तिया इत वीरे के फून से रत हो ही नहीं सकती, और ट्रेडिबॉद के विचेते मधुका सान प्रजेनिया वो एका गा।

## अमेरिका में भौते

स्रमेरिक के प्रक्र यान्तों स्र शहर

हानिकारक कहा बाता है। 'क्रमेरिकन फिलोगफिक्स दोवनेयन्त' में बास्टर कार्टन बताने हैं कि १७६० की पत्रकड़ चौर सरदियों में फिलेडेल्फिया के वास पड़ीस में इसट्टे किये गये शहद मे बहुतो की बान से सी थी। अमेरिकन सरकार के अनुसन्धान ने स्रोध निकास कि यह मारक शहर काल्मिका जैटिको शिवाके फूबों से निकास गया वर ।

#### दो मेमोरी मीत का शिकार

न्यू के बड़ की बनस्पतियों में हो पीदे ऐसे हैं किनके सकर-हों से सक्तिया यो ग्रहद बनाती हैं वह मनुष्यों के लिए निश्चित रूप से वियेका विद्व दिया बाचुछ है। इन पौदों के नाम है — हे चिन्तां देन रिपवदा धीर रन कतस रिक्रकेरित । न्यूचीलैयह से हमें यह वर्णन मिलवा है - 'श्व्यत् की पतम्मक में तीन सवान मेखोरी स्रोत प्रशास के कमीप सूबर का शिकार कर रहे थे। रीहिरो इस में उन्होंने बगली महिलयों के एक घोंसते का पता किया। उसमें से उन्होंने खर्चाको ताड़ शिया और तीनों में करीय एक एक पान शहर ला **शिया। ग्रायः दो घ**ण्टेबाद विष के साधाय प्रकट होने लगे। पहले सिर में चक्कर, कीर उक्तदिया काई। फिर प्रकार को सबस्था बाई कीर अन्त में करीर की मारुपेशया ऐठी बाने लगीं। अञ्चलक बीमार पड़ जाने पर वसचाराको दापानी वीने समने की पुरानी प्रथा के सनुसार वे एक धारा की क्रोर सापके। एक तो सस्ते में डी बेहोशा होफरशिर पड़ा धीर शेष दो **भारा में मरे दूध** पये गये। सन्ते में बो निर पड़ा था वह ग्रनश दिन सङ्केदी होना में फा गया।

#### र्वाच और मरे

१६०२ का बिक है। बाठ सारसी मेद्योशी आरोजे शहद लायावे **क**ट बीमार हो गये क्योंकि सहद बहरीको बुक्कों के फुलों का या अगठ में से बाचा तो मर गये। भगकर दश वाने के बाद सीन राषी हो गये। प्राचेशे के कारका एक की बीभ जुरी तरह क गई था।

हेम्पीस (१६३७) ने एक बार केक्ट में आर्थ दार्नले के बाउयह में रहोड डेसडून क कुनो से एक शहद प्राप्त किया था। इन शहर का केशस एक जाय का नम्मन भर ही लाने वाले प्रत्येक आरमी का क्रीव पन्द्रह मिनिट तक सवियत खराव रही थी।

#### योगराज-रमायन

यह प्राचीन ऋषि सनि प्रदेशित तथा एक महातमा योगिराञ्च को प्रदान की हुई रसायन है। इस के ४० दिन नियम पूर्व सेवन से शरीर के विकार दूर होकर वल की बुद्धि, स्मरख शक्ति तीत शरीर हुए पुष्ट, कान्तिमान सानुष्यवृद्धि सीर वीय तथा प्रस्त सी गति संप्ये होती है। रह्मचाप, तथा को कोरिया चादि कितने हो रोगों के विवे भी श्रत्यन्त मा भदायक शिक्ष हुई है इ.स. सुग स्त्री पुरुष सबको हर मीलम में समान सामग्रन है। मूल्य ⊏• मात्राका ५) डाक व्यव पृथक । स्या काया मेजकर एक समाह के लिये नमूना स्वरूप भी यह श्रीपणि मगका सकते हैं।

#### विद्यादत्त प्रेमी एम.बी.एम.

बाजार सीताराय. ढेडनी ।

#### बन्द्र मोसिक धर्म के जिए

रबदेव सुदारक चुगा के सेवन करने से मासिक यम चालू रहता है। इसे सासो स्त्रया प्रावरपदना होने पर धौर सन्तति निरंध के लिये सेवन करती है मल्य ५ चेतावनी — गर्मवनी स्त्रा इस भी सेवन न करें क्वोंकि गर्भपत होकर श्चात भाव पिर बारी हो बाता है।

सक्ट मेचन कार्यांबय (V) यो॰ जगरल (२४ व गना)।

#### सफेर बाज काला

भारत काला तेल वाशों का पक्ता रोककर रुफेर बाला वड़ासे कला, सम्ब का कल कर दिमागी साकत प्रशासी में रोशनी देती है। बराबर काला न रहे तो दुनामूल्य वाग्सः। मृ॰ २॥) खाचा पका २॥) कुल पका ५०)। प॰ भी विजय कमार गुप्तान ०५ पो टेइग (गया)

#### सफेड बाल काला

लिय व से नहीं। इमारे खायलेंडिक 'सुगचिन तैल स नाल का पकना दक कर रुफेट बाल चट स काला ही बाला है। यह तेल दिमागो तादन श्रीर शास्त्रों को रोशनी का बहुता है। जिहे विश्वास न होवे मुल्य बापन की शत जिल लें। मल्य रे।) बाल ऋाषा प्रस्न हो ३।) स्त्रीर कुण पक्ष हो तो ५) का तेल मगवाल

महाशक्तिकार्याक्य (VR) पो० जगदल (२४ प्रगमा)।



Jepik : li d 19t 1e4 (I 1014) I Gwahor

----

की भादत हट जायगी 🗘 🕬 🚌 बारीम से क्षारकारा पाने के किने "कार्यों कराय कार्यों" सेवन कीविये, न देवल क्रफोम क्रुट आवगी वहिक इतनी कृति पैदा होती कि पूर्व रुगों में भी नहें बबानी का बाबशी । दाम पूरा कोर्क पान हिमालय कैमीकल फार्मेमी हरिद्वार ।

मनोहर पहेली नं० १ 2008) पुरस्कार प्रथम पुरस्कार १००१) म्बनतम अशक्तियो पर १०००)

| <b>81</b> | H |       | ٤.       |          | 7  |
|-----------|---|-------|----------|----------|----|
|           | ₹ | 1 ,   | व्य      | 8        | *  |
| 49        | ₹ | ٩     | ij.      | नः       | ,  |
| 7         | a |       | e<br>ता  |          | सा |
|           | 4 | ) = , | <b>a</b> | ,        | ۴, |
| ₹•        | - | [ - ] | 41       | <b>3</b> | m  |

बार्थे से वार्थे १ शंतानति । २- इतमें पानी ग्हता है। ३. वन में रहना। ६ उत्तर भारत की यक सशहर नहीं (तीन इचर) ७. गर.ी (दा इचर) क्र किंप (बंदर) १०. चार बुर्मी मे से १ बुत।

डपर से न चे ३ वास्त्रीकथन । ४-ताश

का एक पन्ना। ५. एक सक्या। e. इ.गर वह ठ क न शे को साना ब्रब्धा नहीं सगता ।

१ नियम - एक शम है एक पूर्त -शे की १) व॰ है इसके पश्चात् ॥) प्रत्येक पृतिकी होत्री को मनीकार्डर द्वारा काना साहिए --- मनीकार्डर व्हींद पहें हों के शाय कावश्य मेवां बावे - पूर्तिया सादे काव्य पर स्वाही से साफ साफ सिल्ने -- १ टे. हिता. प्रान्पृष्ट सन्दिग्य रूप में सिली हुए प्रतियागिता र्त शाहिक नहीं किये कार्रेने कीर न प्रवेश शहर ही सीटावा व्यवेगा --उत्ता के क्षाय नाम पता हिन्दी में ही किस्ते - पहेशी के डाक में ग्रुम हो काने की क्रिमोदरी हम पर नहीं होगी - पूर्तियों के पहुंचने की अन्तिम वारीख १५-६-४८ है - इतके बाद में आने वाली प्रतियोगका में शामिल नहीं होबी —

२. व्हेली की ग्रामदनी के बातुवार पुरस्कार की राखी बटाई वहाई वा सकती है - पुरस्कार मेहने का डाक व्यव पुरस्कार प ने वाले के किम्मे होगा।

3. पहेली का ठीक उत्तर तारील ५--७-४८ क स्तादिक वीर कर्ड न में प्रकारित कर दिया वावेगा -- उसा झ के में पुरस्कारों की शिक्ट भी प्रकाशित इरही बावेगी - पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद बदि किसी का बाच कराना हो तो १० बोम के बन्दर १) ६० मनीबार्डर मेत कर काल कम उकते हैं। इत के बाद विश्वी को आपन्ति उठाने का अधकार न होगा और प्रस्कार तक बीय का दिवे शर्वेंगे -

४. एक ही अभ से कई पहेलिया आने पर पुरस्कार नेवल एक पर विश्वमें सब ते कम क्र<u>ार्थ</u>क्या होंगी दिश कावेगा —

५. देनेकर का निर्वाद क्रान्तिय व कान्त्रन सान्य होना ---

६. निर्वाय शीलवन्द क्षिप्तके के वास्तविक उत्तर के आधार पर होगा-

७. १तिश व शुरुक मेवने का परा--

ती० एक गुप्त मेनेकर, मनोडर पहेली नाग (कोटा समयुताना )

## १०.०००) रुपयका चाड्याम्पत्रनाम



स्मारी परित्र रुपाई 'ओहो हुण रनिकार' के हर्योचाय से हर करत के बाब करेर किसी राकसींक से झोरता के लिए दूर ही जाते हैं और जिस जान नगर रिक्ता राज्यात के इस्तरों के राज्य हैं है जा जाते के जार किया जीवन कर रोज्या तत कराइ साथ कर में देश जो है हो । कराइ रोज्य की राज्या है जी कराइ रोज्य की राज्या है और की री रीरीर जिएह शुंकर की रीरीर जिएह शो कर का कर की जावा है और की रीरीर जीवा की राज्या की रा हर्ष वर्षात्र का पठाहु करने का त्या वर स्थाप का कार एक का पहा हिस्ताय कोर एक कोराही (स्त्रेमा) क्यकत ग्यू औच्य दिख्युमा हुतत नेपी बार्टी हैं। यही निर्देश्य न्यूस्ट्रात कोर वस्तुत हैं केनस मुक्त हमाय के सावव में संस्थाने साने ग्राह्म क्या औं केनस बढ़ी बंगारों किन्हें बससी बाब उदाने की दवा की जरूरत है

बोट मास पसंद न होने पर मूल्य नापिस दिया जाता है तीन शील के **स्तोपार को सामार्थ गा**रू भीर प्रमूट विका स्रोर ४ क्यूदी मुक्त स्वात । कारत सक्यो स्टोर्स ( में ) देखी । General Novelty Stores ( I<sup>b</sup> ) Delhi

# पहेली सं ३४ की संकेतमाला

#### बार्चे से दार्चे

१. दिल्ली की सर्वाधिक सोकप्रिय मासिक पत्रिका ।

४. लिंगों के महसार में इसका भी स्थान है।

६. --- होना श्रपने भाग्य की बात है ! ७. एक सन्त्री, इनका पूर्वी भारत में विशेष प्रचलन है।

१०. एक मार्मिक त्रन्य । ११- बुख कोन इसे ही भेड़ बमऋते हैं। १२ देखिये, चार कक्करो वाली यह

वस्त बावको इष्ट तो नहीं है । १४. (हमा विशेषक कीर सम्बस्यक शब्द । १५ । प्रत्येक सुकड्मेनाय इत के चक्कर

१६. इसका कामना करना बरा नहीं है ।

१६ स्साहका एक दिन। २०. ग्राकाश में विचायशीय ।

२१- इस्स बास्ता पढ़ ही बाता है। २२. — से मनुष्य को वशास्त्रक्त वशयता करनी चादिये ।

#### ऊपर से नाचे

२. इस स्वभाव के मनुष्य की सफसता में बदा सबेह शहता है।

 वह क्रमी विश्वमें शिव्यक्तिंग स्थापित किया बाता है।

५. बनस्या में इ.स. के साथ इसकी क्रावश्यक्रम बहुती वाती है। ७. क्राची क्रीर त्पान बेसे तकट में भी -- का मरोखा नहीं खोकना चाहिने। (चार झहर का ग्रम्द) द. - को क्षयने बस्यास के सिए बहुत की बन्द्रकों से बचना चाहिए।

८. स्त्रेड बोधक सबोधन है।

१३. सभी बुगों में सबभे ह रहा है। १७. शतुष्यों का स्वामी ।

१८-पिक ऋत ।

## सगमवर् पहेली सं 🛚 ३ 🛭

वे वर्ग प्रपने इस की नकता रक्ताने के किये हैं, अरकर मेजने के किये नहीं हा

|     | ٠   | 'n |          | 4  |    |     | ٠   |    |          | ľ  |
|-----|-----|----|----------|----|----|-----|-----|----|----------|----|
|     |     | ١, |          | Γ, |    | ,   |     | 7  |          |    |
| -   | I   | ,  |          | •  |    |     |     |    |          |    |
|     | -   |    | 7        |    | 5  | 5   | Ħ   | Ħ  | Ė        | l  |
|     | ı.  | Ē  |          |    | Ē  |     | =   | ď  |          |    |
| - 1 | 1   | H  | -        | H  | 1  | =   | Н   | ď  | ÷        |    |
| _   | -   | H  |          | -  | Ξ  | Н   | -1  | H  | di       | ŀ  |
| 100 | •   | =  |          | .: | •  | ٠   |     | -  | •        |    |
| Ĺ   | -   | =  | -        | H  | ч  | 91  | •   | =  | ٠        |    |
| ·   | L   | -  | , 6      | 8  | •  | -   | 1   | ¥  | Ŀ        |    |
| Ŀ   | 7   | -  | L        | ٠  | نا | 5.6 | ٠   | 3  | Li       |    |
| F   | Γ.  | ۲. | P        | Ĺ  |    |     | F   | _  | -        | ŀ  |
| ۰   | ä   | ۲  | ٠        |    | -  | Ε.  | ŀ   |    | •        |    |
| ٠   | Ξ   | ۲  | •        |    | H  | ۲   | ۲   | Ξ  | -        | ı  |
| H   | -   | Ë  | H        | Н  |    | L   | 4   | Ξ  | <u>-</u> | l  |
| Į   | 7   |    | 1        | Щ  | 4  | H   | -   |    |          | 1  |
| _   | :   | Ŀ  | 1        | 7  |    | 2.  | Ш   | _  | L        | ١  |
|     | 25  | 1  |          | ٠  |    | Ľ   | •   |    |          |    |
| 9   |     |    | •        | •  |    |     |     | ٠, |          | ŀ  |
| *   |     | 9  |          | ŧ. | •  |     | ٦,  | 9  | ,        | l  |
|     | Г   |    |          |    |    | ٦,  | 1   |    | Γ.       |    |
| ٦,  |     | 7  | Γ        | Γ, |    | 1   | ١.  | 3  |          | f  |
| 屵   | =   | -  |          | -  |    |     | -   | _  |          |    |
| Ŀ   | 1   | 1  | Ŀ        | Ŀ  | -  |     | Ŀ   | L  | •        | 1  |
| *   |     | Ŀ  | ٠        |    | Ľ  | Ŀ   | Ŀ   | E  | L        | l  |
| L   |     | _  | L        | Ľ  | L  | L   | ŀ   | 1  | Ŀ        | l  |
|     | ្រ  |    | 1        |    |    |     |     | 'n |          | •  |
|     |     | ,  | •        | ,  |    | *:  | Ι.  | ,  | ,        | 1  |
| 2   |     | ,  |          | ,  |    | 10  |     |    | Ö        | ŀ  |
| 3   | r.  |    | 10       | r. | Ī. | ١.  | ż   | ī  | 10       | 1  |
| Ē   | ŀ.  | ā  | Ē        | 4  | ř  | Ľ   | ١Ē. |    | H        | 1. |
| H   | ۲   |    | ÷        |    | ۲  | ۳   | ۲.  | Ē  | ۲        | ľ  |
| ۴   | -   | 냙  | ۳        | ٩  | 불  | 냙   | ۲   | E  | ۲        | ١. |
| u   | ١., |    | <u> </u> | D  |    | _   | با  | 4  | Ш        | Γ, |

## १००) स्पया इनाम 🗕

🌆 ( सबनेबेट रक्षिएडं ) 🛊 ·भारचर्यअनक शक्तिशासी सि**दय**न्त्र

सिक्ष वशीदरक दश्य । इसके भारता करने से फटिन से फटन कार्य किया होते काप विसे साहते हैं बाहे का करवर-दिस क्यों न हो स्नापक शत व्यक्ती समयेगी। इत्तरे भाग दय, जीकरी, बन की प्राप्ति, मुष्दमा और क्षार्ट्य में बीत स्था परीका मे पात होता है। मूल्य सांचा का २), काने पर १००) इनाम। श्री राविका बाध्य नं ५००) वेट टेस्टा (गबा)

# सफेद बाल काला इब बनावे रम वे बामा वर पक्स

क्य कर और यका बाग कामा वैद्या शकर ६० वर्ष तक काला न्य यी हेगा ह तिर के दर्द **व अन्तर धा**न दूर **कर** कास की क्योति को बढाता है। एकाक बाक्स पका हो हो २॥) एका व का ६॥) काण पराही तो ६॥) एकाण ३ वा ६) कीर कुल पका हो तो ६) स्वात ३ का १२) वेप्रावदा **गाविक** करन पर ५००) इनाम ।

बी इन्दिरा फार्मेसी यो॰ राजधनकार (इ.सरीकास) ।

# वीर 157 सचित्र साप्राहिक

विश्वी, सोमवार २८ वेशाख

31.411. 10th; May 1948,

i danpar practor Secondousies

> वर्ष १५ ृसंख्या ५

मारत के नये नियुक्त गवर्नर जनरल

श्री शजगोपासाचार्य







हिन्दी के महान् असर कलाकार कविवर सुरदास (प्रामाणिक विव)

# दैनिक बीर अर्जुन

स्वापना अमर शहीद भी स्वामी अद्धानन्द जी द्वारा हुई बी इस पत्र की भावाज को सबल बनाने के लिये

के स्वामित्व में उसका संवाद्यन हो रहा है। आज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

दैनिक वीर अर्जुन मनोरञ्जन मासिक

# सचित्र वीर अर्धन साप्ताहिक

# विजय प्रस्तक मण्डार

अञ्चन प्रेस

संवातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की आधक स्थिति इस प्रकार है

अधिकृतं पूंजी ५००,०००

प्रस्तुत पंजी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की मोर से अपने भागीदारों को जब तक इस प्रकार बाभ बांटा जा चुका है ।

सन् १६४४ सन् १६४४ १० प्रतिशत

सन् १६४६

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिकात जाम देने का निरुपय किया है।

#### याप जानते हैं 🤉

- इस कम्पनी के सभी भागीदार अञ्चम वर्ग के हैं और इसका संवातन उन्हीं लोगों द्वारा होता है।
- 'बीर बल्क न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्षयां अब तक राष्ट्र की मत्याज को सक्त काने में त्या रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युवाक्षेत्र में बट कर आपश्चिमों का मुकाबता करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तरपर रहे हैं ?

श्राप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भ्रोर

- इस प्रकाशन संस्था के-संबातक वर्ग में सम्मिक्टिन्हों सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबस बनाने के लिए इन फ्यों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने थन को सुरक्ति स्थान में बाग कर निश्चन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं।

इस संस्था का प्रत्येक शेयर दस इमये का है। आप मागीदार बनने के लिये आज ही आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

जैनेजिन डायरेक्टर---

श्री श्रद्धानन्द पञ्जिकेशन्स लिमिटेड भद्यानन्द वाजार, दिश्री।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



अर्द्धनस्य प्रतिष्ठ इ.न दैन्य न पत्नायनम्

क्रोप्रचार २८ वशास्त्र सम्बत २००५

#### पंजो व श्रम मे समन्वय

ब्राज वन समस्य देश का ध्यान काश्मात क सुद्ध म चें, सुरद्धा श्रीनांत श बहस. हेदर बाद म रवाकारी क दशस श्चरयाचार कोर पिसस्तान क स्वय की कार लगा इसा है, भारत सरकार के द्वत्राम एक एसाकाय क्याबा रहा है, बिटका कार बहुत कम लागों का धान गया है, किन्तु महत्व का हाष्ट से वह ।कता भा तरह उपस्थाय नहीं है। शबसात का व्यापक आधार किसी समय बात या पन रहा हागा, किय कांच वह दुख एक चंत्राम शामत हो बाबा ६ कार संघारकात असका स्थान अर्थनोत न का क्या ६ दशा म स**न** नैसिक दला का क्याउन राबनातक मर्स मेद के कारक इतना कायक नहीं होता, वितनः आयक कारकम मे विभन्न विवार। क कार्य । भारतवय न वद तक स्वराज्य प्रश्न नहीं हिना या, यह स्वाभा विक्या के सबनातक दक्षा का मूलभूत काशार कवल स्वराज्यमा स हाता. किन्द्र स्यतस्य हा जान क बाद विभिन्न देखाँ का संतरत काथिक कायक्रम के केरदन्य में मतभद के आधार पर क्षान सका है।

स्रांवक श्रवका का इस के बाब भारत म ही नहीं, सतार क शिभिन्न देखां स्वादल सर्गाठत हा रहे हैं, उन में से चार प्रमुख है। एक दल निशी उच्चोग पर विश्वत कराहै। व्ये वेदे उद्योगवात स्रोर स्वयन्त व्यक्ति इस दस के नेता है। पूर्वाशदी, सरमायेदार, अनुदार अन्द किंग्न हा नामों से लोग इसे स्मत्या करत है। यूषरा दश इतकी प्रतिक्रियास्यस्य सर्गाठत हुमा है। सस में इसका बन्न दुआ है। निबी उद्योग पर इतका विश्वात विश्वत नहीं है। बह दक्ष उत्पाच क स्व वह साध्यों की यह को वर्षाच बना केना चाहता है। बह दक देखा क सुक्त शावक कीर स्वामी के रूप में किशन और संबंदर को ही स्थाद र दरता है। इतकी इ.स. में देशाक व्यवसायक विकस में पूजी का महत्व प्रत्यन्त होन और अम का महत्व श्रवाचारच है। यह दल समाववादियों क्ष साम्बर्धादवी का है, यदाप इनमें भी परस्पर कई मेद है।

पूजीका क निकड पिछुले कुछ क्यों में जा तज प्रकार हुआ है, किती हो यह मानने में सकाच न होमा कि 1888 पुष्टमुमि पूजीवरिको के स्था जपने

थी। बनताका दापका किया गर्भार पराशकि के साथ इस सिप्ट प्यापाद के विरुद्ध बातावर**ण** ग्रांव कैवल रूस में ही नहीं, धर्मेरका बेसे प्रधापति प्रधान देश में भी कम उस नहीं है। द्याद्य भारतक्ष में भी यह भावना उन रूपेका विकासन है और लगातार बद्धती जारश है। से किन दसरी कीर यह भी स्वाकार करना पढेगा कि भारत बैस देश में ग्रांट स्थावसा यक उन्नति का किसाका सब से प्राचक अयदिया जा सकता है. ता वह देश के उद्यागपति हैं किन्होन ब्रिटश सरकार द्वारा भारतय ब्रीद्योगिक विकास में सेक्ड़ों नाघा डासने के बावजूद अपनी काय हुए सता व व्यापारिक दञ्जना के करश्या आराज देश को ससार के प्रथम आगड की दागक देशों की पक्ति में ला विठाश है। श्राब क्योच शिक विकास की भारत को बडत सक्त सकरत है और पहले से भाग्र चक उद्भता के साथ । इस लए उनकी अपेदा नहीं की बारुकती किन्द्र इसके शाय साथ उन्हें शावस का वह छर भी नही दी बातकती जिलक कारचा देशा का अधिक शादिरिद्व हा कावे । उनपर महा नियत्रका रसना आध की अनिवास बावश्यकता है।

ब्रत्याचारां के कारख काफी इंड हो चुकी

इस नये इ.इ.स. या से सर्गाठत एक तीसरा दल है, को उदा गपति व अम न मधन्त्रम काने के पत्र में हैं। ब्रिटन की घटली सरकार इसी माग पर चल रही है और भारत का नेहरू सरकार भा इसी सार्ग की एक पथिक है। उद्यागपतियों की व्यवहार क्रिएलता और मजदूर का अस, दोनां को उचित आदर की आव स्यकता है। दुर्भोग्य से पिछले कुछ वर्षों में वर्ग सबय को इतना ऋषिक महत्त्र मिल गया है कि समार हो या गराव बस्येक देशहित पर अपने स्वार्थ का तस्त्रीह देने लगा है। न उद्य गपति को दश का चिन्ता है और न मबदुर या किसान को। इन दोनों में परस्पर सहयोग और समन्वय क्रनिवार्य है। इसी दिशा में मारत सरकार के प्रयत्न वारी हैं। वह कुछ घन्धी की राष्ट्र की सम्बास बनाना चाहती है, तो कुछ चन्धारे पूची व अस का समन्दर। त्रिवर्धीय क्षदागिक समित्र इसी दिशा में प्रथम कदम था। अब अममन्त्रियों के सम्मेजन ने एक नई समिति नियुक्त करने का निवाय किया है, वो यह सताह देशी कि किशी उद्याग के साभ को किस श्चनुपात में पूजी व अम में विभक्त किया कार । यह प्रश्त बहुत विवादमस्त है, परम्य इसके स्टिशान्त से सभी सहमत होंगे कि साम के विमावन के लिए एक निम बन भाना चाहिए। विभिन्न धन्यों में यदर्श क्रमेटिया, न्यूनतम वेतन, आदि के जन्म निवम भी समन्वय की किया में श्री बढाने गये करन है।

सामिक हो से चौथा नग गायोवादों विचायमा को तमय को सा है किन्दु वह इस निकट मंदिया में कई मह व था कहता, इसमें कुछानी ट-देह है। तत नम -दव की दिशा में ही मारत का शायिक सहस्र सास हा वक्ता है कोर उसी दिशा दस्म तदकार कर नहीं है। इससिए इस उसका सम्मन करते हैं।

धहराका रत्यालाभी प्रकाद की

#### ियामर्ते के सघ

विदासतों के सब में शाम्य जित हो गये कीर इन त इ स्यासती के सब बनने की का शृक्षना दिसम्बर १९४७ में बारम्य का गइ थी, यह अन्य काच पूरा हो गई है। देदराबाद का छाइकर अब काई रिश सत न सब से बाहर रहा है फ़ीर न भोपाल या खयपुर, बोचपुर बादि चार पाच विवासतो का खड़ कर उत्तर व रत में कई विवासत किसी वियासता सब से ब हर रहा है। इसके कारण ६०० रिया खतो का कास्तत्व, का भारत का प्रगति में बाधा बाल सकता था, कराव कराव प्रभावतीन हो गया है इस दिशा में प्रकार कीर कटम उठाया बाने लगा है जा बहत प्रशसनीय है। केवल मिन्न भिन्न प्राप्ती या रियासत स्थी को वेन्द्रीय सब में सम्मिलित होना ही सावश्यक नहीं है देश के दित की दृष्ट से यह भी बरूरी है कि शासन की प्रमुख सत्ता वेन्द्र मे रहे । विवेन्द्राकृत्या अपने आप में ग्रन्ती चीव है किन्द्र सकट के समय भीर भ्रन्तराष्ट्रय स्थिति देखते हुए श्राम संवाभारत एकटकाल ही है, छत्ता का केन्द्रीमृत होना और भी आव श्यक है। इस शिष्ट् विभिन्न रियासत सबों के प्रमुखों का बो सम्मक्षन सब में प्रदेश की शर्तों पर प्रतिवचार के लिए हारहा है, यह बहुत आवश्यक है। शायिक इक्षि से समस्त भारत में एक नीति चलनी चाहिए । राष्ट्रीय पुर्श्निमाँख के काय की सफलता के लिए शह के सन अतो का सहयान कायश्यक है और इसी किए वह बावश्यक है कि रियासत सब अपने अनेक विभाग सब को शीप दें। ऐताकरने के दो साम होंगे। एक तो यह कि देश का आधिक व रावनैतिक पुनर्निमाण् श्रविक सञ्चमता व प्रभाव कारिता से हो सकेगा और दूसरे यह कि देश में मेदमायना, को ब्रिटिश शासन में बानवृक्त कर बहुत अधिक पासी पोती गई है, समाप्त हो चायगी और चाच तो मेद माय को सगतार कम करने के लिए को भी उपाय किये वाय, वे करने

#### सरजयन्ती

विदेशा शासन में यह स्थामाविक थाकि देश क समत शकि उस मे मुक्त इने के प्रयस्त ये लग बाटो। इन लिये हम अप्रजी ।स्कातक तथा माहित्यिक प्रक्रियों की ग्रार बहुत कम ध्यान दे सके। डिन्दी भ पार्कतो घर उपेखा हुई। राज्यका द्वार से न केवल हिन्दो काक देपभय नहीं किला परन्त उसका लिरस्कार किया गया। दिशे क मधान क्लाकारों के सबच म कभाशाब का काई गमीर प्रयत्न सरकार का ब्राट से नहीं १६वा गया हिन्द के सम्बच्च में को भा शाच किया गया है, वह सब प्राय गैरवरकारा सामत राचना से ष्ट्रप्रा है। इसा कारण % व तक प्राचीन दि। कावयां क सम्बन्ध म बहत कम साममा उन्लब्ध हुई है। यह इप के बात है।क हिन्दा के दान् कलाकार सुरदाश की बन्म लिथ का पालगाना है कोर मध्या म जबसाहत्य-ग्रहस की कार स १३ मई का समारोह के साथ उस मनाया था । हा है। हिन्दा हमारी श्रापना भाषा है, इसके राष्ट्र भाषा रूप का स्थिर रखन म मध्यकालान हिन्ही कवियों का विशेष स्थान रहा है। स दान ऐसं हो उल्कृष्ट कवियों म स एक वे। उनका कावता का हिन्दी शहित्य म प्रसा भारका स्थान है। सूर सूर दलका स्रवि को उक्त उनके महत्व का प्रकट करती है। बात्सल्य रस के प्रतिपादन में कोई कवि उनका स्थान नहीं तो सका। राष नी तश किशा देश के व हाशरार का निर्माण करते हैं, साहित्यक उसकी झाटमा का सरभार करते हैं। इस लिय साहित्यकों का किसी भी देश में ब्रसाधारक महत्व होता है। इसी दृष्टि से इस मनशाहित्य महल के इस प्रयत्न का स्वागत करते ŧı

#### घर्ष और राजनीति

ट्रावबोडन के प्रधानमन्त्री ने झाबाद काश्मार सरकार के अध्यक्त को एक तार मेवकर शाह स-इला की गहरी सहानु भृति व वद्यायता का ग्राह्य छन दिया है। इसमें यह भी फहा गया है कि काश्मीर के सुरक्षमानों की मुक्ति और स्वार्थनता की लड़ाइ स मुन्तिस बसुस्रो की प्रथा सहायता प्राप्त होगा। इस तार के शब्द वन्त्रत उत्तसे वहीं सचिक गम्भीर शर्यश्वत हैं को इन शब्दों से प्रकृट होता है। ससार की भावी रावनीति में धर्म या सम्प्रदाय का स्थान शायद उससे बहत अधिक होगा, जिसकी हम विश्वस राष्ट्रीयताचादी कल्पना किया करते 🕻 । शायद इम इसकी चिन्ता भी न करते, बढि पाकिस्तान व नेवाओं ने इमारे देश में बाग्मदाविक बर्मान्यता का बहरीका

#### पटियाला व पूर्वी पंजाब की रियामतों का संघ

कुछ दिनों से पूर्वीपवान की रिमा-सतों को भिलाकर जो फलकिया सप बनाने की योबना हो रही थी उसमें पटियाला के सम्मिलत हो काने से बाब योजना पूरी हो गई है, परन्तु स्रव उसका नाम फलकिया सथ नहीं रहेगा । नाम के विषय में ऋन्तिम निश्चय सध की विधान परिषद करेगी । राजधानी का भी निश्चय तभी होगा ।

संघ बताने के सन्धिपत्र पर पटि-शका, कपुरवला, फरीदकोट, बींद, नामा, कर्जावया. नासागढ तथा मसेरकोटसा के शासकों ने इस्ताचर किये हैं। इस सम का उदघाटन १५ जुलाई को होगा क्षीर २० क्षताल तक सब रिस्ती का शासन सध के धार्थन हो जावगा । इस नवे राज्य का क्षेत्रफल १०००० वर्गमील, श्चाबादी ३५ लाख तथा श्चाय ५ करोड़ रूपये होगी। महाराजा पटियाला इस सम के द्वाचीयन राषप्रमुख और महाराबा कपूर्यला उपरावप्रमुख नियत किये गये हैं।

#### कच्छ का शामन केन्द्रीय सरकार के डाथ में

कन्द्र सामरिक हुन्हि से महत्वपर्ण सीमावर्गी राज्य है। १ जून से उसका शासन भारत सरकार सभाल गई। है। कच्छ प्रकामण्डल के नेताओं और क्रम्ब के महाराव के साथ बार्तीनाप करने के बाद यह निश्चय किया गया है। इस राज्य को चीफ कमिश्नर का क्ष प्रान्त बना दिया बाएगा।

#### वस्त्र-निर्माताओं का अतिरिक्त लाम राजकोष में

टैरिफ बेर्ड द्वारा निर्घारित उचित धक्समिल मल्य से ऊपर को स्नतिरिक्त धन निर्माताची ने जिया होगा वह सब राधकोष में से लिया बाएगा। इससे न केवल राज्य को अपत्याशित आप होगी बहिन्द निर्माताको को ऋषिक मूल्य होने में भी निकताह पैदा होगा ।

वातावरक पदा न कर दिया इ ता । आव भी भारतीवसव के बसलामानों में ऐसी संख्या कम न होगी, को राष्ट्रीयता की कारेजा इस्लाम के नाम पर बल्दी सगठित हो सकते हैं । मध्यपूर्व में सगठित मुस्लिम राज्यों के कारख इस भावना को और अधिक वल मिलता है। ट्रासबर्डन का उपर्युक्त तार भारतीय नेतान्त्रा को श्रन्तर्गष्टाय राखनीति की नयी दिशा की चार, बता बादर्श व बधार्थ में पर्शाप्त मेद रहता है, भी सोचने को प्रेरित करेगा ।



#### नहर के पानी पर मयस्रीता

च्रपर नारी दोश्चान नहर तथा पीरोज पर डैडवर्स के पानी के बटबारे के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में ब्रस्थावी समझौता हो सवा है। इसके कृतसार पूर्वी पंचाब सरकार पश्चिमी पचाव को पानी देती रहेगी छीर उसकी श्रदायमी रिवर्ष वैंक में समा होती रहेगी।

#### पश्चिमी बंगाल का नया मन्त्रिपग्रहल

पश्चिमी बंगाल के गवर्नर द्वारा निमन्त्रित किये बाने पर डा॰ विद्यान-चन्द्र शय ने इस मन्त्रियों का नया मन्त्रिमएडल बनाया है। नये मन्त्रियों के नाम निम्न है ---

**डा० विधानचन्द्र शय (प्रधानमन्त्री).** भी निलंगीरचन सरकार (बार्चम त्री), भी किरमाशकर राय (गृहमन्त्री), श्री रायहरे-द्रनाथ चौधरी (शिक्षा मन्त्री). भी प्रक्रक्त चन्द्र सेन (स्टब्स्ट मन्द्री),

श्री बादवेन्द्र नाच पेंच (कृषि मन्त्री) भी विमलचन्द्र लिन्हा ( विचाई मन्त्री ), श्री निकंच विद्वारी मेंत्र (शरकार्यी मन्त्री ), भी नीशरेन्द्रस्य मजुमदार (कानन मन्त्री) धौर भी कालियत मुखर्बी (अग्रामन्त्री)।

इस नये मन्त्रिमगड्स में पुराने तीन मन्त्रियों को शामिल न करने के बालावा श्रीर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

#### निजाम व कम्युनिस्टों का गठबन्धन

**दै**दराबाद रियासत में ५ वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी पर पावन्दी सभी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले निवास की छोर से यह पाबनदी उठा ली गई है। कम्मूनिस्ट पार्टी ने ब्राट प्रष्ठ का पैस्फ्लेट प्रकाशित किया है, बिस से इस रहस्य का उद्घाटन होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ने हैदराबाद की स्वतंत्रता का समर्थन किया है और भारतीय सरकार को स्वरीस्वोटी सनाई है। इस प्रकार निवास ने स्टेट कामेस के

ब्रान्दोलन को समाप्त करने के जिए रखा-कारों के बासावा वह एक नका मोर्चा स्बोक्षा है।

#### श्री राजगोपालाचार्य भारत के गर्नर जनरल

२१ जन को सार्व माउयर बेटन के भारत के सवर्नर बनरता के पद से पूथक हो बाने के परचात पश्चिमी बसाला के वर्तमान गवर्नर भी चकवर्ती रावगोपाका चार्य भारत के गवर्नर सनरका बनेंगे। ब्रिटेन के रावा ने भी इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वतंत्र भारत के वे प्रथम मारतोष गवर्तर खनास बनेते ।

#### फिलस्तीन संघर्ष

टमिश्क रेडियो ने ऋरवलीस की क्षोर से सीरिया स्थित १८ मे ५० वर्ष तक की आयुके सब अपन पुरुषों को ३ दिन के भीतर पुलिस थाने में भ्रापने नाम दर्ख करवाने की हिदायत दी है। इन्हें फीकी शिक्ता दी बायगी और फिलस्तीन सक्रि छेना तैयार की व्याप्रशी।

बगदाद के विदेशों पत्रकारों को चेताबनी टी गई है कि वे बारब मेजाओं की सतिविधि के विश्वय में सामाये राखे सेन्सर के नियमों का उक्त बन करेंगे लो उन्हें कठार दयह दिया भाएगा ।

ब्रिटिश विदेशमन्त्री सर्नेन्ट वेबिन ने भारवलींग के देशों को कठोर चेतावनी दी है कि बढि उन्होंने फिलास्तीन पर हमला किया तो ब्रिटेन से सवर्ष करना वडेगा ।

ब्रिटेन ने सामरीका की फिलस्तीन में १५ मई के पश्चात् दस दिन के आहार शासनादेश बढ ने की स्नागन को सर्वेदा उत्तरा दिया है।

ट्रावबोडन के शाह ब्रन्दुला ने कहा है कि प्रारम स्रोग चाहे विराम सन्धि को मानलें. पर मैं १६ मई को फिलस्टीन पर भाकमण कर ही दूँगा ।

#### चीन में कम्युनिस्टों की प्रगति

केन्द्रीय चीन में सममग एक सास कम्युनिस्ट ने बाकनक किया है। इससे पहले इतनी बड़ी सस्या में आक्रमबा नहीं हमा था। दखिख पश्चिम होनान में बहुते हुए कम्पूनिस्ट सैन्य ने चेनमैंग क्रीर नेप्रप्रतिवाग पर कश्वा कर क्रिया है।

दक्षिक में दो कीर बढ़े शहरों पर मी कम्पनिस्टों ने बेरा बाक दिया है। नान-याम में मीधव सम्राम हो रहा है। उच्ची शान्द्र गर्ने करकारी सेनावें तेजी से वीचे इटवी का रही हैं। वदि प्रविकास कुनुक न मेबी गई तां सरकारी का बों के पतान की भागक है।

भारत के सर्वधिय सचित्र प्राप्तिक प्रत

मई १०४८ का मर्वोङ्ग सन्दर अङ्क प्रकाशित हो गया इस अङ्क की कुछ विशेषतायें

- हिंदी व उद् के यशस्वी कहानीकार, नाटककार, उपन्य/सकार व कवि भी उपे द्र नाम अरुक' की एक अनुडी बदानी 'वीतरागी' को कैरेक्टर स्केच भी है और हमारे मध्यवशीय जीवन पर एक करा । व्याय भी।
- हिंदी के यशस्त्री कवे व नाटककार भी उदयशकर महका एक मान स्थं सुन्दर गीत ।
- क्या तीमरा महायुद्ध निकट मिविष्य में सम्भव है : श्राच सव की बबान पर यही एक प्रश्न है। हिंदी करात के सुपश्चिद्ध पत्रकार भी श्यवनीन्द्र कुमार विद्यालकार ने इतका उत्तर अपने खेल में दिवा है।
- अभील के अब में भी शकरदेव विदालकार ने अपने एक केल में कहा था कि लाहित्यकार ग्राम्का पति नहीं होता । मई के ग्राक में भी राज-चरवा महेन्द्र ने लिद्ध किया है कि साहित्यकार बच्छा पति होता है कैसे १
- श्री बानक भी रातेय राजव, भी निरंकार देव सेवक, भी देनेश इस्वादि हिंदी के प्रमुख कवियों की मदमाती तथा प्रगतिशीस रचनायें
- हिंटी की सुप्रान्द कड़ानी-से खेका श्रीमती होम ती देवी ने एक नये रोग का पना लगाया है। यह नया रोग कीन-सा है १
- महात्मा गांची के ब्राध्यास्मिक उत्तराधिकारी कीन हैं ? वह असिक पत्रकार भी उभाशका शुक्त के लेख में पहिये।
- इनके क्रलावा कई कहानिया व तेल, सकोनी दुनिया, हान परिहास. रेडियो, चित्रको व बाल-मनोरंबन इत्यादि वर्षे विशेष स्नम्म,बद्धिया दोरती छ गई बनापूर्व गेट-झप, प्रस प्रष्ठ पर सुन्दर नयनामिशम चित्र इस्वादि ।

मुल्य भाठ भाना

वार्षिक मूल्य शा) श्री श्रद्धानंद पञ्जिकेशन क्षि०. भद्दामन्द राजार, दिश्री ।

# ĭ

दिली की सहकों पर मीड़ का एक हरूय।





महाराचा पटियाला संघ में सम्मिश्चित होने के पत्र पर हस्तान्तर कर रहे हैं ।





श्वारमीर युद्ध के एक बद्यस्थी सेनापति श्री समागिर्रात्तर ।



बङ्गालं के प्रधानमंत्री हा० विधानचन्द्रशय ने अपनी दूबरी नेवा संभास सी।

# महात्मा सूरदास [भो गणेश शासी]



चित्रिविवादरूर से स्वीकार कर लिया गया है कि न केवल ब्रमसाहित्य में श्रापित सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में सर के बोड़ का अपन्य कोई कवि नहीं। हिन्दी में कृष्णाकाव्य के प्रसारक सुका महत्वपूर्ण स्थान है। द्यावा तक हिन्दी साहित्य बहुत मन्दगति से चलता रहा है। अपने प्राचीन साहित्यको का सम्मान हरना हमने नहीं सीखा । सनी-सनाई बातों के स्वाचार पर तारीफ करते इए दो चार पृष्ठ किल देने में डी इमने क्यपने कर्तव्य की इति भी समक्र जी। काव काशा है, यह गहरी नींट टटेगी। गहरी छान बीन होगी और तब किसी र्भ विवादास्पद विषय पर क्रांधकारपूर्श निर्णय हो सकेंगे । महातमा सूर व श्रीवन के सम्बन्ध में अपनेकों विद्वानों ने क्रिस्ता है. परन्त भिन्न भिन्न केखकों की सम्म-तिथा परस्पर इतनी भिन्न हैं कि उनके क्याधार पर व्यक्ति विसी भी निर्मय पर नहीं ,पहेंच सकता। इस्व तक को सामग्री उपलब्ध हो सभी है उसके आधार पर स्र का बन्म वैशास्त्र कृष्या ११,१५३५ विकमी माना चाता है। इनके कुल और बन्मस्थान के सम्बन्ध में मतमेद है । •कुक् णालोचक इनको ब्राह्मणा मानते , है और दुक्त के बनुसार ये चन्द्र के •दंश क ब्रह्मम् इये । इस्टेपस्थाले अपने मत की पृष्टि के लिए 'साहित्यलक्ष्री' का एक पद उपस्थित करते हैं, परन्तु श्राधिक-तर विद्वान् इस पद को आधामा यक मानते हैं। दसरी क्रोर सर के ब्राह्मया-वंद्यीय होने के अधिक प्रमाया मिलते है बतः इनको ब्राह्मखाडी माना बाता है। कोई सीही (देश्ली के समीप) वांव का इनकी बन्मभूमि मानते हैं और दृक्षरे कनकता (आगरा के निकट) गाव का। इनके पिता के नाम के सम्बन्ध में भी सभी तक विद्वानों की एक्मर्ति नहीं। बहमत इनके पिता का नाम रामचन्द्र या समदास मानता है।

सरदास के धंवन के इस के सम्बन्ध में सब से बढ़ा विवादास्पद विषय उनके श्रन्धे होने के सम्बन्ध में है। यह निश्चित है कि सूर अपने थे। सर ने स्वयं कहा है ---"सर कहा कहि दुविष स्राधरों" इन्हीं के अपने होने के कारका आस 'सरदास' शब्द आरंधे के सिये रूट हो गया है। परन्तु विवाद तो यह है कि क्यासर अन्म से ही श्रंघे ये अध्यया बाद में किसी कारख आलें चली गई थीं ? कुछ विद्यान् उन्हें बन्मान्य स्वीकार करते 🕏 परन्त्र बहुमत उत्तका पश्चपाती नहीं।

उनके काव्य में विश्वत प्राकृतिक वर्णनी. रंगों के चित्रसों स्नाटिको देखने से यह बात स्वमावतः सिद्ध हो जाती है कि सूर बन्मान्ध नहीं थे। चौरासी वैष्णुवी की वार्ती में बड़ाभाचार्यश्रीर सुर के प्रयम मिलन के अवसर पर सूर के चल्रहीन न होने का वर्णन है, ( · · · · तब सुरदासकी श्री आचार्य श्री महावसन ने दर्शन करिके आगो आप बैठे।) सबकि अक-बर से भेंट के ब्रावसर पर वार्ता में सूर की चत्त्रदीनताका टल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूर बन्मान्य नहीं थे। बाद में सरकी कालें केसे फुटी, वह विक्य भी अनेको आन्तियो और किवदन्तियों को लिये हुए है।

स्र का देहावसान १६४० के ब्राम-पास पारसोक्दी नामक गाव में हुआ, था. महा उनकी कुटी इस्य सक बनी हुई है। इनकी मृत्यु टीक वस हुई, इस सम्बन्ध में किशी ने भी प्रकाश नहीं डाला।

#### सर के ग्रन्थ

यों सूर के तीन प्रन्थ प्रसिद्ध है-सूर सागर, सूर सागवर्ल और साहित्य-लहरी, परन्तु काकी नागरी प्रचारिकी सभाकी स्रोध-शिपेर्ट में इनके १६ प्रन्थों की स्ची दी गई है। श्री द्वारिकादास परिसाने सुर के प्रन्यों की संख्या १६ बताई है। इन में कई पुस्तकें उपक्रव्य हो लुकी हैं, बिनको देखने से विदित होता है, कुछ तो स्वतन्त्र पुस्तकें नहीं है, केवल सर-सागर से किये गए कुछ पद्यों के संग्रह मात्र हैं और कुछ की माचा शैको भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें महातमा सुरदास द्वाश लिखित नहीं माना वा सकता। हो सकता है, कोई और स्रदास हका हो और उसीकी वे अन्य पुस्तकें हो।

सर सागर महात्मा स्रदास की सर्वो-त्तम और प्रामाश्चिक श्वना है। इसका निर्माण सूर ने प्रवने गुरू श्री वक्तभाचार्य की आशा से किया था। इसमें श्री मद-भागवत की कथा गेय पदों में विश्वत है। कहा बाता है किसूर सागर में सवा लाख पद थे, परन्तु खेद का विषय है कि ग्राज उसमें के वला ५ या ६ हकार पद ही उप-लब्ब होते हैं। 'साहित्य लहरी' सर के इष्टि कूट पदी का सम्रह है. विश्वमें रस, भ्रत्कार स्रोर नायिकाभेट का भी वर्णन है। साहित्यक दृष्टि से इस बन्ध का कोई महत्व नहीं, फिर भी इसके एक पद में उसका रचनात्मक ग्रीर एक में सूर की वंद्यावली दी गई है, इसीलिए सभी समास्रोचकों ने उसका उल्लेख किया है, ब्रन्यथा शायद उसका नाम भी

शिष प्रष्ठ २५ पर ]

# पाकिस्तान पर मैं कैसे लिखूं ?

[ भी॰ ग्रन्दुसगनी ]



सोमानत गांधो खां खब्दुकाएकार खां के पुत्र भी खब्दुकानो ने पाकितान पर लेख लिखने में खसमर्थना प्रकट करते हुए जो पत्र 'इरिडवा' के सम्पादक को भेजा है, उसका एक मनोरंजक खार नीचे दिया जा रहा है।

ब्राच फैरडी हाउस, बम्बई

विय छुपुम,

आप ने मके लिखने का जो 'आफर' दिया है, उस के लिए हृदय से धन्यवाद, किन्तु पाकिस्तान पर शेखमाला भेजना मैं नहीं चारता । प्राप अच्छी तरह बानती हैं कि में यदि ऐसा करू गा, तो मेरी श्चिति कितनी हास्यास्पद हो बायगी। दोनों डामीनियनों के बीच आपसी कड़ता अवतर ही होती बा रही है। मेरी स्थिति क्राची उस स्वादमी की स्थिति वैसी है बिसके एक पत्नी है और एक 'मिस्ट्रेस'— कर्जी जिसके साथ उसे किसी कदर किन्द्रशी राबारनी ही है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के पाठकों को कुछ बताना प्रथवा लिखना वैसा ही होगा बैना किसी की 'मिस्टेस' (रखेत)से उसकी वस्त्री के सम्बन्ध में बातचीत करना । 'मिस्टे त' को खरा रखने का एक ही तरीका हो सहता है कि पत्नी की निन्दा की बाब क्रीर में ऐसाकरने को तैयार नहीं।

गाव के उस बदनाम नीववान की कहानी तो प्रापने चुनी ही दोगी ? वह अपनी विवस माता के पास हर शाम को शन्दे बदन और चीयड़े कपड़े पहन कर साथ करता था !

एक दिन शाम को उठकी मां ने उठके पूछा — 'गांव वाले द्वम से इतना क्यों बजते हैं !'

'क्योंकि मैं सच बोलता हूं', पुत्र ने स्रवाद दिया।

मां ने कहा — 'ब्राखित तय बोसने से ये निर्देशी क्रूरतापूर्वक दुग्हें पीटते स्वी है।"

सड़के ने फीरन बनान दिया - 'मां, मेरा तो ऐशा ख्यास है कि यांद्र में सच कहें, तो शायद तू भी मार बैठेगी।'

पिना द्वम कैसे कह सकते हो श्रमां कुंकता उठो, 'स्वा मैं बराबर द्वम से यह नहीं कहती रही हूं कि सच बोझा करो श्र

'ठीक है। मां, पिताबी को मरे दो साल हो गये—फिर मी द्वम अपने होठों को रंगतों क्यों हो और गाओं पर 'कव' क्यों मजती हो है'

'शतान, बदतमीक' मां गुस्से से बोल उठो झीर उसे घर के बाहर खरेड़ दिया।

कुसूप, में बम्बई से बाहर खदेशा



लंखक

साना परान्द नहीं करता। सह यहुद्ध में सहर साती है तो उटका गर्मन हुन बहुत ही फिट सगता है। वरामदें में वेट कर यूरोपियनों के नहाने का तरीका देखना हुने सम्बद्धा सगता है। स्वाची सम्बद्धा दिनरेट पीट हुए शोचना हूं कि तीवरे महायुद्ध के सह हुए दुनिया की सम्बद्ध दिन देवी होगी।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के 'माग्य निर्माताकों के सम्बन्ध में मैं देसे कहा क्षित्र सहता हुं। क्या ज्ञापने 'फायिटयर काइम्य रेगुतेशन' की ४०वीं चास के सम्बन्ध में कह्न नहीं सना ! साथ ही इसारे काश्मीरी प्रधान मन्त्री एक पुराने 'कांग्रेसमेन' हैं जिनके पास अब हास्य नाम की कोई श्रीय नहीं रह पायी है। क्या सापने उनकी किताब 'गन्स एयह गोरुड ब्रान दि पठान फांियर' पढ़ी है १ वह एक अत्वन्त साधारक कितान है सेकिन एक असदिग्य नीक्री की तलाख करने बात्ते व्यक्ति के मनोविशान का ग्रान्का श्रायदन है। 'चाहे जैसे हो, बढ़ने बाझी' यह चित्राता है और मैं उनके इउ 'प्रोप्राम' में किसी प्रकार की बाचा उप-रिवत करना नहीं चाहता । इसलिए मैं बह लेक प्राता कियाने में आप्यार है। बान्यथा में बारको ऐ.मी-ऐसी करें बताता किन्द्रे पहक्र मन में वह भावना उठती कि प्रवर्त तो अंत्रे वो की गुलामी वहीं

भारत के नये गवर्नर जनरल

# श्री राजगोपालाचार्य



कितासम शासाद से सरकारी होरें पर घोषचा की गई है कि क्रिटेन के साजा ने भारत सरकार की विकारिय पर परिचयी देशाल के वर्ष मान नवनंत्र भर काक्ष्मनी राज्यों के कार्य मान नवनंत्र भर काक्ष्मनी राज्यों कार्य भर कार्य मान सरकार के स्थान पर को कि दर जून को अपना पर स्था कि है, भारत का गावनंत्र बनाला नियुक्त करने के लिए स्वीकृति प्रसान कर रहे हैं, भारत का नवनंत्र बनाला नियुक्त करने के लिए स्वीकृति प्रसान कर री है।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का बन्म १८७६ में मद्रास्त्र मेंत सलेम जिते के होस्र नामक ग्राम में हुआ या। सेंटल कालेज बंगलार तथा ला कालिय मद्रात में शिवा प्राप्त करने के बाद आपने १६०० में बकासत आर-म्म की। ग्राप सक्षेम म्युनिसिपका कमेटी के सदस्य चुने गये क्रीर कुछ समय केलिए उसके प्रघन भीरहे। १६१६ में ब्रापने सत्याग्रह ब्रांदोखन में भाग लिया और १६२० तक आप सविनय प्रवज्ञा आदोलन के टढ समर्थक बन गये। जब सल्यामह क्रांदो-सन के संबंध में गांधीओं की जेल मेब दिया गया तो आपने 'यंग इशिहया' के सम्पादन का भार सम्भाता । १६२१-२२ में भागकांत्रोस के प्रधानमंत्री खुने गये और सरवामह आदोलन के दिनों में बराबर कार्यकारिया के सदस्य रहे।

१६२३ में बन भी पंज मोतीसास नेहरू ने स्वराज्य गार्टी का नेतृत्व ने तब कारियतंनवादियों का नेतृत्व भाग प्रकामकानायों ने किया था। गया कांग्रेज के बाद भी निचरंबनदात को उन्हीं के प्रवस्त विरोध के कारब कांग्रेज के कारब दि से सीचा देना पड़ा था। १६३२ में झाप स्वानापक राष्ट्रपति निवर्शियत कर ।

श्री रावनोपालाचार्य महाछ प्रवप लोकपिव प्रचानमंत्री वे। हितीव विरम्पुद कारम्य लोने के वाद कांग्रेण के बादे बाजुनार कार्य में प्रचानमंत्र के के पह से साजन पत्र दिया। उठके बाद स्थापा कार्य में किए झावको जेत साजा वड़ा ' १६५५ में झांग्रेण को मीति के मतमेद श्लाने के कार्य झापने मांग्रेण के साम पत्र वे दिया। १६५४

झच्छो थी, स्वग के तमाः वी वनिस्वत इष झावादी के, वितके किए दम सब्दे ।दे सीर प्रयोग साल से कुर्वनियां करते रहे।

ध्यान रहे, मैं एक केक में वह प्रस्कृति तरह नहीं शिक्ष शक्ता कि राष्ट्र गवनकर चाली जपनी नीकी पशकी में कितने महें बीक्सी हैं।

में आपने वांची बिका बातों में आपके महत्ववृद्धां भाग किया। इन्हीं दिनों में आपने केशोर व एक्सर में ग्रुटिकामंत्रीक से लमफोर्ट का प्रस्ताव गेया किया। इस की नेया भर में तीन आकोचना हुई। किया राज्य की कारणे मंतराब कर इस रहे। १९५६ में बद रंग क्याइरकास्त्र नेहर राष्ट्रावि निवीचित हुए की कापको किर समुश्रीद निवीचित हुए की कापको किर कार्यकारियों का सदस्त्र कामा गया और क्षम्तावारां मंत्री निकुक्त विवीचित स्वाप नेया स्वाप स्वाप

१५ अगस्त १६४७ से आप परिचासी बगाल के गवर्नर हैं। गत नवस्वर में लार्ड मा उपटबेटन की अनुगरिवति से आपने गवर्नर बनरल के पद को स्त्री धुणोभित किया।

रावाधी एक उत्सादी सामाधिक कर्मरेकरी हैं। काम प्रतिक्ष भारतीक चलां संघ को कर्मकारियों के सहस्व तथा दिया-भारतीक दिन्दी प्रवाद कर के संचायक हैं। काम मध्य निषेष के बोरदार समर्थक हैं और उन्हीं के उद्यादा या इस कर से पहले क्या के सहस्व मी १ए और हैं।

शारिक श्रीवन और उस चिंदन में राजा जी निरवात करते हैं। जब कक कि कार्यभार के कारच यह सार्वभाव नहीं हो गया जाग प्रणानमंत्री होते हुए भी अपने करने कार्य मोते रहे। कार्य पटुपका और तामिल के लोकमिन केलक हैं। आपने महाभारत का तामिल में जनुवाद किया है। कार्य देश से सार्वक पुरासकों के केलक हैं। किनमें गीता, उपनिषद तथा कई कार्यनियों के तमह यामिल हैं। कारची 'केल जावरी' का जावुक्त में

ज्ञाप म॰ गांबी के समर्थी हैं और जावकी पुत्री का विवाह महात्मा आंबी वी के पुत्र भी देवदाल गांबी इका है।

'नीखा रंग'—माभिनी राव ने बुख्कों कहा वा,—'मू.एवा का मदीक हैं।' कैरें करते पर वह वंगेय कां के विश्व विश्वा कर रहे ये। उनहोंने क्षाना नीखा मदाक— विश्व पर जीनी नजहज्जा और करती प्रतिकृति केला परी वीं— विश्वय किया वा। नेरे का करने पर कि हक किया के ( रोज एक ३४ फर) निर्म के राक्नीतिक रंगमंत्र पर जान वंद्रकराष्ट्र करिया जीर राज करनी पिरेशाची विकास है हैं इसके आप तो पर लोगों का कर करना हो हैं कर तरीय किए सुदेशी । इस प्रभार की शारणा निरम्ब की प्रमार की शारणा की

हिटीय महासमर की परिसमाति के अबद डी िय ने यह देश शिवा कि पुंचीवाद क्रीर सम्बन्ध का गतानंघन दो में से किसी के जिये भी सखदायक नहीं सिद्ध हो सकता । विस्मार्क राषनी-तिक कुशसता के सिया यूरोप में प्रतिद वे। तनका बहना या कि खुद सतरा उठा कर किशी चीव का परीच्या करने बाका मूर्ख है। इसके विपरीत को बुकरों के परीख्यों से अपना कर्तव्य निर्वारित दरता है, यह समाना है। प्रथम महासमर के दर्मियान अस्तित्व में माई हुई रूस की बोलशेविक सरकार पर कित प्रकार प्र'कीवादी-साम्राज्यवादी राष्ट्रों की यह दृष्टि पड़ी थी, वे कित प्रकार नोच साने के शिष्ट उस पर इट पढ़े थे. बाद इतिहास के गम्मीर विकार्शियों से किया नहीं है। इसके बाद की सोवियत कर के लिखाफ उनके वहदन्ते बारी ही बहे। खता हाय में झाने के बाद स्टेलिन ने विश्वकान्ति के विद्यान्त को परित्याग कर एक देख में समाचवाई की नीति श्रावनाथी और पंचीवादी, साम्राज्यवादी बारों से शाम मिलाने के परीक्षक में जट क्षे । यह परीचया ही उन्हें की बहा---विकास वासी सर्मनी को सन्दोने सपना शिक्सह समभग्न था, उसी ने सनाक-बाबास्मक संबि के ठीक १८ महीने बाद कोनियत रूत पर चढ़ाई कर दी कीर नवे मित्रग्रह — समेरिका और जिटेन विविचि की इत बढ़ी में खड़े तमाबा देखते रहे।

**अयेरिका का ग**र्जन तजेन

# सिर्फ स्टालिन को पालतू बनाने के लिए

[ भी प्रद्युम्नकुमार बी॰ एत॰ सी॰ ]

तनातनी और संघष

विजीव सहस्रस्य की समाप्ति के बाद से डी अमेरिका और रूस के बीच तज्ञानजी क्षीर दाववंच का सत्रपात होता है। ब्रामेरिका विजय का कथिए ते बनने के अपने स्वप्न को मूर्तरूप देने के लिये क्रमतर हुआ । यूरोप का सोवियत रूप के निवंत्रया और प्रभाव में रहना अमे-रिका को बरी तरह सरका, पर इत शक्ति संत्रज्ञन को नष्ट करना उसकी ताकत के बाहर की बात थी। क्रस्तु। उतने मध्य ब्यौर पश्चिमी बरोप के राष्ट्रों का बनर्दस्त बनाया, पुनस्द्वार भीर पुनर्तिर्माख के नाम पर उनको सार्थिक सहायता देना चारम्भ किया। यही नहीं श्रीरेकन साम्राज्यवादियों ने इन देशों **को** प्रतिक्रियाबादी ताकतों में हाथ हुटढ कर काति की सहर को रोकने के लिये वनको अनुप्राचित किया। फलस्वरूप इन देशों में प्रगतिशीस ताकतों का निर्देवतापूर्वेक दमन हुआ । श्रीर प्रन्हरन रूप से फाविसा अपना काम कर रहा है। प्रतिक्रियाकी सहर और पंचीयाद साम्राज्यबाद की किसोबंदी ने स्टेसिन को प्रकम्पित कर दिया। उसे का की सरखा के किये सत्य अनुमव दुआ। अमेरिका से उन्होंने मेंत्री करनी चाही, पर शक्त श्रीर संसा के मद में चूर क्रमेरिकन बाम्राज्यवादियों ने उनके प्रस्ताव दुकरा दिये। तब नैराश्यमस्त हो उन्होंने पैतरेवाची ग्राय की।

स्टेलिन का 'इन्फार्मेशन ब्यूरो'

स्टेकिन ने पहला पैतरा—नेल्मेंड धगोस्काविया में कुम्पृतिस्ट इन्सार्मेशन व्यूरो की स्थापना करवा कर प्रदक्तित किया। समेरिका, ब्रिटेन, फास आदि तथा विरुव भर के पूंधीवादी पत्रों ने इस **ब्यूरो को क्षेकर हायतो**ना मचाया। उन्होंने बहा-यह न्यूरो दूसरे इंटर नेश-नस का अवतार है और यह लेनिन--टाटस्की के कान्तिकारी समाववादी कार्य-क्रम को व्यावहारिक रूप देने के लिये कायम किया गया है । वही नहीं, स्टेलिन के इस कार्य को सबनीतिक युद्ध की बोबकातक कहा गया और सुद्ध की तरह का बदला केना आवश्यक बताया यवा। अमेरिका के नेतत्व में किये वाने बाह्ये इत प्रचार का गुरूव उद्देश्य बाह्य स्टोट की प्रतिक्रियाबादी परराष्ट नीति के पद्म में सोकमत को साना है।

कर बात तो यह है कि स्टेसिन क्रांति का पविक ही नहीं । वह यक इक्षांबित पूर्व के पूंजीबाद समर्थक संयुक्त क्रोचें फिर से बना रहे हैं। तब वे हिटलर श्रीर बर्मन शम्म स्ववाद के विरुद्ध बनाये का रहे वे और अब ट्रूमैन और अमेरि-बान सामान्यवाद के विरुद्ध बनाये बा रहे हैं। स्टेलिन कहीं पर भी क्रातिकारी दग से पूंजीवाद का उच्छेदन नहीं करना चावते । उन्होंने कही क्रांति का नेतस्व नहीं किया। श्रामनता चीन, वर्मनी, रपेन प्रश्नति देशों की अभिक कातियों की विफल किया। उन्होंने बोलशेविक पार्टी को व्यंश किया. कमिश्रदर्ज को दफनावा. मुळे **और नक्सी** मामले चलाये, बो मास्को देश के नाम से प्रसिद्ध है। क्रांति का प्रतिपादन करने के एकमात्र अपराध पर ट्राट्रस्की को कत्स करवाया श्रीर वह श्रात्याचारी डिक्टेटर है। सोवियट यूनि-बन में काति विरोधी को इन्छ है, उस सब के बड़ प्रतीक हैं। इस प्रकार के कातिविरोधी-स्वेच्छाचारी स्टेकिन कान्ति के पश्चिक नहीं " ₹1

'में समग्रीता चाहता हूं'—स्टेलिन

स्टेलिन बाल स्ट्रीट के वाब यमध्येता करना कीर युद्ध कालीन वाले-हारी के कालम राजना वाहते हैं। एक एक बानाकमबारमक वानकीत और श्रृष्ण के नवले बह विश्व अपने खेल्टों के देवाएं कार्मित करने के प्रस्तुत हैं। इन्यामेंशन स्यूरों के गटन की बोसबा के बाद उन्होंने ब्रिटिश पाले-मेंट के ट चरस्थों हो बाउलसे मिले प्रमुख्य की उन्होंने ब्रिटिश पाले-मेंट के ट चरस्थों हो बाउलसे मिले प्रमुख्य की इन्यामें ब्रिटिश पाले-सेट के ट चरस्थों हो बाउलसे मिले प्रमुख्य की इन्याम्य कर स्वास्त्र वैद्यों के वाच वामकीता करने और सीटन आर्थिक और राजनीतिक प्रमुख्यों में युवार करने की इच्छा व्यक्त भी भी।

अमेरिका क्यों न अकड़े ?

दिलोय मधा समर की समाप्ति के बाद कान्ति की को प्रयस लहर उठो थी. उसके दर्भियान मनदरी भीर किसानों की सरकारों की स्थापना करने से सन शाधारक को रोकने में स्टेलिन की कान्तिविरोधी सेवाओं को बाल स्टीट ने स्वीकार किया था। अमेरिकन शासाव्यवादियों ने सपने डालरों से बरोप को भर दिया । इन डाकरी ने मरबारक यूरोपियन पूंचीवाद के ब्रन्टर बड़ी काम किया, को सिर में नये खून का प्रवेश करता है । पूंचीपति संभक्त गवे और इ.मेरिका की तानेदार सरकारों ने अपनी मांख पेशियों को उभारा। रुव किरोबी पूंचीबाद राष्ट्रों का एक पश्चिमी स्थान का कर तैवार हो

गया । तब वासस्ट्रीट को स्टेसिन की सेवाका की कोई क्रावण्यकता न रही. क्षीर विभिन्न देशों की सरकारों से अनके (स्टेलिन के) एवँट निकास बाहर किये गये। इ.मेरिकन साम्राज्यवाद ने यूरोप भीर सुदूर पूर्व में रूप के विरुद्ध मोचें-बन्दिया ग्ररू की। यह सारी दनियां पर अपना प्रमुख स्थापित करना चाहता है क्रीर रूल भी उसकी इस योखना के अपन्दर ही है। पर रूप से भिड़ने के केवबाय वह अपने आर्थिक साधनों भीर परमासा बमों के बस पर जस पर अपनी शतें लादना चारता है कीर असे दबाकर रखना चाहता है। बरततः समझौते का मूल्य ही स्टेलिन के मार्ग में अप्री वाघक है।

रूस पर दबाव डालने की चाल

प्रोधीडेंट ट्रमेन ने अमेरिकन कार्य स के संयक ऐतिहासिक अधिवेशन में उस दिन तीसरे महासमर का बर दिसाते इए इडा कि यरोप की डालत विशेष तौर से खतरनाक है। अमेरिका अब दृद्ध निश्चय कर से कि उसके अध्यर क्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की भारी **वि**म्मेदारी है और वह शांक से उस क्रिमोदारी को पूरा करेगा। बहुहर देश के साथ सहयोग करेगा, को सच्चे हत्य से सिण्ड-शान्ति के मार्गकी बाबाक्यों को दूर करना चाहते हैं। इसमें रूस भी शामिल है। रूप के साथ मित्रतापर्या सहयोग कामार्गसुताथा श्रीर खुला रहेगा. वधर्ते रूप कार्य करने में सहयोग दे। आपने यूरोप की डालत के खतरनाड बनने का दोष रूस के गली गढा और इत दालत का मुकाबला करने के लिए त्रिस्त्रीयोजना भी पेश कीः (१) बदरन फीजी भर्ती (२) इर श्रमेरिकन नागरिक को फीबी शिद्धा (३) यूरोप के आधिक पुनः निर्माण के लिए पूरी

स्पष्ट है कि प्रोचीकेट ट्रूमेन तृतीय महासमर की अपनी तेयारियों का पिस्तील तान कर स्टेलिन से कहते हैं— 'हमारे कामों में सहयोग करो और इस को कहें उसी के अनुसार चलो।'

यह बात दूवरी है कि धर्नत्र अमिक क्रान्तियों की इत्या करने के कारया, रटेकिन को यह भरोश न हो कि क्रान्तरों-ध्रीय अमिक वर्ग ऐसे एकट के समय कर की शहासता करेगा। पर उनके विश्वाध-बाद और स्कूचित त्यार्थ पूर्ण राष्ट्रीयता बादी नीति के बायबद्द स्टार के अमबीची

(शेष प्रष्ठ २४ पर)



थम्बई की एक महिला सभा में पं॰ नेहरू।

# पश्चिमी या पूर्वीय म्राद्दी

श्रीसुरेशचन्द्र ————

स्वान्त्रता के इस युग में बद परवद्यता का बीवन व्यतीत करने के लिए कोई मी तैगार नहीं है, मारतीय नारी की स्वतन्त्रता की समस्या एक महस्वपूर्ण समस्या के रूप में हमारे सामने हैं।

देश के स्वतन्त्र हो बाने पर भी इसन हम परिचन की और ललचाई इसनों से देल रहे हैं और सभी सामाधिक तथा राजनेतिक गुलियां पारचाव्य इसाइगों के झाचार पर ही सुलभाना चारतों हैं।

किन्त स्वतन्त्रता के मोहबाल में क्षंत्रकर पाश्चात्य नारी का कितना नैतिक पतन हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । पाश्चत्य समाज की प्रायः आधी त्त्रियां भूषा इत्या करने को बाध्य होती हैं। डा० मेरी स्टोप्स अपनी ( सन्तति निरोष ) नामक पुस्तक में सिखती हैं कि न्यूबार्क शहर में प्रतिवर्ष ३० इबार से भी ऋधिक गर्भवती स्त्रिया भ्राया इत्थायें करती हैं। हाल में ही इंग्लैंस्ड की पालंमेंट में मि॰ लेज ने बताया कि इंग्लेयड में वीस वर्ष की ब्राय वाली कमारियों में से ५० प्रतिशत विवाह से पहिले ही गर्भवती पाई जाती कें और विवाहित स्त्रियों की प्रथम संताने इतगभग २५ प्रतिशत न्वभिचार धन्य होती हैं। व्यक्तिगत तथा स्नार्थिक स्यतन्त्रता के नान पर पाश्चास्य नारी ब्यक्रिचार की ब्राट अवसर हो रही है। क्योंकि उसे बीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ प्रतियोगिता में आना पहता है और जीविकोप जिन की खोज में नये नये मालिकों का दरबाबा खटखटाना पढटा है। ब्राय पाश्चात्य नारी एक शिलोना मात्र है। जिसके श्रीवन का ब्येय पुरुष की वासना शान्त करना ही

है। स्वतन्त्रता तथा समानाविकार की साससा ने पश्चिम के पारिवारिक बौधन को नष्ट कर दिया है ब्रतः कसह, ब्रम्थाति विवाह विच्छेद बहां के नित्य प्रति के कार्य हैं।

किन्त इसके विपरीत पारिवारिक बीवन भारतीय नारी का विकास सेत्र है। मात्रव उसका श्रीवन है तथा प्रोम श्रीर सहयोग उसका स्त्रादर्श है। वह घर की सामाशी है, मानवता की नित्य माता है, वह भीष्म, बर्जुन, शंकर, रामानुब बैसी विभृतियों को जन्म देने वाली स्नेइमयी जननी है। वह अपने इस नैसर्गिक श्राधिकार को नहीं छोड़ सकती। पुरुष तथा नारी की स्वतन्त्रता के खेत्र विभिन्न है, अतः नारो को भी अपने ही मार्ग पर चलकर स्वतन्त्रताप्राप्त करना ४ ष्ट है। वह पुरुष के बहुन्तेत्रज्यापी बौधन का निर्माण करने के लिए एक विशिष्ट चेत्र में रहकर ही जगत की सेवा करती है। ब्रतः पारिवारिक जीवन को सुखप्रद तथा सन्तोषबनक बनाना ही भारतीय नारी की स्वतन्त्रता की समस्या का इल है।स्त्रीपुरुष के पारस्परिक सहयोग से ही पारस्परिक जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। प्रेम, सहयोग, समानता तथा सामंबस्य ही पारिवारिक जीवन का प्राया है

भारतीय मंक्कृति के अनुसार नारी को आर्थिक चित्राओं से मुक्त रखा गया है और हवी में उठका कृश्याय मी है। यदि इसारी मासार्थ अपने बीचन निर्माह के लिय दर दर ठोकरें खाती किरें, तो वे अपने नैसर्गिक श्वासिक को कैसे पालन कर वकती हैं और कैसे वे आपनी बन्तानों को यादरों जान करती हैं। मेरे विचार से एक अर्थवन्त्रत की साम

पर इघर ठघर मटकेतो इससे ऋषिक लजाकी बात ही कीन सी है। कमी कमी ऐसा भी होता है बद किसी परिवार की प्रार्थिक स्थिति सन्तोधबनक नहीं होती और पुरुष की स्नाम इतनी नहीं होती कि बिससे वह अपने स्त्री बच्चों के पालन पोषया तथा शिखा-शीखा की समुचित व्यवस्था कर सके, तव नारी को इपपने परिवार की उन्नति के किये कार्थिक सहयोग देने की कावश्वकता होती है। किन्तु इसका द्वार्थ यह नहीं है कि वह पाश्चात्व नारी की तरह मिल. फैस्टरियों में कार्य करने सामे या सेना में भरती हो बाये । मारतीय नारी तो अपने पारिवारिक द्वेत्र में ही पुरुष को आर्थिक सहायतादेसकती है। नाना प्रकार के घरेल घन्चे हैं बिनसे वह परिवार में रहकर भी परिवार की कार्थिक उन्नति में सहायक हो सकती हैं। दसरे श्चिमी की क्रार्थिक स्वतन्त्रता के चेत्र भी इतने सीमित हैं और दोषपूर्य हैं कि कोई भी ब्राटर्श भारतीय जारी तन सेच में ब्राई दरने के लिये तैयार नहीं होगी। क्रार्थिक स्वतन्त्रता के ब्राधुनिक चेत्रों से बारी के नैतिक-पतन की प्राचिक सम्भावना है।

वास्तव में भारतीय नारी कपने खेत्र में पूर्यात्वा स्वतन्त्र है पारिवारिक बीवन में बदुवा झा बाने के कारच तथा पारवार्खी का कानानुकरण करने की प्रवृत्ति के कारचा ही यह नारचा ठारियत होती है। पारिवारिक बीवन को खुलान्य बनाने मात्र हो ही वह नारच्या हक्ष हो सकती है।

#### इस सप्ताह के समाचार

—'मोहन ने मुफ्को नहीं, मैंने मोहन को मगाया है' यह उत्तर सकानक के विटी मक्टिट्रेट श्री एम॰ वी कैस को गावशीरेवी नामक एक कुप्रती दुवती ने दिया, बब उठके में भी की चन्नमोहन पर उठके मगाने का कमियोग स्वाया गया। गायशीरेबी गोसकार के एक प्रति-विद्या एवं बयी वरिकार की जिंद कुम्बरी

जुनती है और चन्द्रमोहन के बाय उक्का प्रेम या। रोनों बलानक बाये और स्था-नीय नगर में पति-पत्नी की माति रहने लगे बार्स हे इसरदर्गब पुलिए ने चन्द्र-मोहन को गायभीयों को अपहृद्ध करने के ब्रामियोंग में निरस्तार किया। महस्त्री ने कहा कि यह पूर्यंत्रमा वालिय हैं के ब्राम्स चन्द्रमोहन हैं विशाद कर चुकी हैं। ब्राह्म-स्तर ने गायभी को उसकी ब्राह्म निर्धा-रित हो चुकने तक के लिए एक स्थानीब ब्रालम में रख दिया है और चन्द्रमोहन ब्रालम में रख दिया है और चन्द्रमोहन ब्रालम में रख दिया है और चन्द्रमोहन

— (ब्राह्मी के कई मानी में खोने के नाम पर पीतल नेवने के कर तथ में कई दिनवां निरस्तार हुई हैं। वे क्राप्त के विभिन्न ग्राप्ताची बता कर कठोर काव-प्रकृत के कारल विवश होकर कपना चेवर वेवने की गाउँ करती है और लोन उनके इस आंगे में बा बाते हैं।

#### ७० साख पति चाहिये वर्षनी की स्त्रियों को

डा॰ राक्टे स्त्रण होग ने विशय के पंचुक्त राष्ट्रों को सिखा है कि बमेनी में इस से इस ७० खाल पति चाबिये कम के इस ७० खाल पति चाबिये कम्मा कमा प्रकार के उपयोक्षी कममा आभी स्त्रियां कवियादित रह कार्यमा क्षामा एक पुक्ष पर दो सिक्षां देशी।

— प्रंचुनन करियत उस इस्ताओं के ५० वर्षीय मीसारी इस्पूर्तन साहोर में केवी सेकर इरासिए निकसे से कि सिस साई में केवी होता उन्हों को है पार्वे उत्तरे काल काट दें और इस प्रकार पाकिस्तान में शरियत का प्रचार करें, पर मीसारी को ही बीरतों को देहने के इस्ताम में पड़न कर लेख में नन्द कर सिया।

— पनारत मारवाड़ी अस्तवाड़ में एक महिला के एक जाय जार करणे पंदा हुए हैं। र बच्चे उसे २१ आमें का को पर पर ही हो गये थे। बेकिन घो बच्चे २५ आमें का अस्तवाड़ में पेंदा कराये गये। प्रचा के समय बचा। इनमें तीन लड़के और एक खड़की है। वर्षों की माता का नामक खुई तथा पिता का नाम काब्रु है। त्यों की उम्र २८ खाड़ है। इचके पहते इचके म

फिल्म-स्टार्ननवन के इस्कृष्ट पुनरियों के ग्रीम अपने नाम हमारे यात रिकटर करा केने चाहिने खाकि उन्हें उचित पणनवर्षन किना आ करे किना यह पोकोचड़ी के नव कर्के प्रवेश पणनियां कुल मंताहरें।

इंटर नेशनस इन्होडक्शन स्पूरी क्सार्वन शसीनद्व र

#### आज कल गांव-गांव में आपको यह दृश्य देखने को मिलेंगे



१ - किशान क्रमाज है की फलल काट कर ला रहा है।

२० इप्नाजे के पूले देरबना कर रखें गये हैं।

३. त्रैल ग्रनावाके पूलों को गाइ रहे हैं।

४. किसान महिला स्रनाच की उड़ाई कर रही हैं!!

ज्ज हे हिरोशिया में परमाख्य बम फटा है, तब से प्रत्येक व्यक्ति को बह शान हो गया है कि परमासू में कितनी महान् शक्ति किपी है। वैश्वा-निकों में भी तब से परमाख़ को और श्राधिक विस्तार के समझने की उत्स-कता बद रही है। समेरिका ने पर-माह्य बम के मेद की इतनी। कुछकता के लियाये रका कि इसके दिशैशिया में मिरने तक शायद किसी और देश को शक्की विराट शक्तिका सान मही था। बरन्द्र इस 'दुर्घटना' के शीव ही परचात् 🕶 देशों ने प्राप्त ग्रह्म के प्राप्त्यन तथा अन्वेषच् का यत्न प्रारम्भ कर दिया। काब कल इसी परमादा स्वक्ति को सम-अपने के किए ही वैज्ञानिक लॉग बढ़े क्के पेचीदे और बहमूल्य यन्त्री को अवोग में बारहे हैं। परन्त हम में से खायद बहुत कम स्रोगों को वह मासूम है कि प्रति दिन मकृति भी आपनी महान् इक्तिसमा कर इन परमा-काओं से क्या २ काम खेती है। पर-माना में को प्रचयद शक्ति है, उसका संचार केवल उसके विस्फोट से डी होता है भीर इस कार्य के लिए प्रकृति विश्व वस्त को प्रयोग में साती है. उसका न्त्रम है, दासमिक किन्स ।

इस अद्भुत शक्ति अपना काल-सिक किएन के सार्थ के शासक के सिंदर यह प्रायश्यक होगा कि परले इस परमाशु को कानवट के शर्माक में इस बात लें। परमाशु होता तो इतना सह्य है कि इस को हमारे वह नेव किसी भी स्पूम रशंक वन्त्र के भी कैस नहीं करते, परमु बाठकों को यह प्रचरह शक्ति की स्रोत

# कास्मिक किरगों

[ भी शिवनारायस्य बी० एस० सी० ]



जान कर आहचर्य होगा कि इसमें एक पूर्व सूर्य मश्डल का रूप होता है। बिस प्रकार सूर्य के चारों छोर ग्रह और नखत्र धुमते हैं, इसी प्रकार परमास्य में सर्वं के स्थान पर एक केन्द्र होता है ? विश्वको 'न्यूकलियत' कहते हैं। सूर्य की तरह इतके चारों स्रोर भी ऋषा विवली वाक्षे क्योटे २ इस्सु चूमते हैं, जिनको इल क द्वान कहते हैं। न्यूकलियत मी दो प्रकार के श्रासुश्रों से बनी होती है, बिनको 'प्रोटान' श्रौर न्यूहान' कहते हैं। 'प्रोयन' में चन विद्यंत होती हैं परन्तु न्यूट्रान में विवक्षी नहीं होती। 'इस कुट्रान' और प्रोटान के पारस्परिक आकर्षमा केकारमा ही परमारा नम संगठित रहता है, टूटता नहीं। उसकी विगट शक्तिका संचार इसी सगठन कों मंग करने से ही होता है।

आधुनिक देशानिक इंडी कार्य को करने के लिए अमित यक्ति लगा रहे हैं और बहुत अफिक कमिती मार्थों में इंके लिए प्रयोग में ला रहे हैं। अमेरिका के प्रोफेक्ट एम॰ एल॰ कोक्षोर्चेट ने इस सम्बन्ध में एक यत्र बनवाया है, सिक्का मुख्य सनमामा देश्यु००० गीयह पड़ा है। यस्त्यु केंद्रे कि इस पढ़के कुट चुके हैं, प्रकृति

इन बहुमूल्य यन्त्रों के स्थान पर पर-मारा को तोड़ने फोड़ने के लिए कास-मिक किरच का ही प्रयोग करती है, इससे हम बह अनुमान कर सकते है कि कास-मिक किरका कितनी प्रचयह शक्तिशासी होंगी। यह फिरबें निरन्तर भूमि पर बरस्ती रहती है। वह दो प्रकार की होती हैं — दीव झौर मध्यम । मध्यम किरकों तो पृथ्वी पर पड़ते ही समाप्त हो भारती हैं. परन्त तीज किरवां में प्रसाधा-रक प्रवेश शकि होती है। वह मि के नीचे ३००० फीट तक खानों में पाई गईं है। तीज़ किरखों की यह ग्रसाधा-रक्ष कहिक बायुमबद्दल से गुजरते समय परमाह्य की न्यूकलियस से टकराने से उत्पन्न हो बाती है। इसी रीति को विस्तारपूर्वक समग्रने और प्रयोग में लाने के लिए आज बहुत से वैशानिक दिन रात एक कर रहे हैं। यह इर्ष की बात है कि इन देशनिकों में कुछ भारतीय मी है। कारमिक किरशों की सोख में कर से चाम सर भारतीय शायद डाक्टर पी॰ एस गिल हैं. को कि थोडे ही दिन पक्ष्मे टाटा की फोर से प्रमेरिका मेजे गवे हैं। यह पहले भी इस विषय पर पर्यात सोच कर चुके हैं और इंड में उन्हें दुख वक्ताता भी हुई है।

पहले पहल कासमिक किरवारे का शान फास के एक वैशानिक हैनरी बैकरस को अकस्मात् ही हो गया था। उसने द्भापनी मेच की दराव में कुछ फोटोबाफी की प्लोटें रकी थीं। दुछ समय पश्चात वे काली पाई गई। इसको पहले तो रेडियम का प्रभाव समभा गया, क्यों कि उस दराज में पूरेनियम भी पड़ा हुआ था। जो रेडियम का वेन्द्र माना जाता है। परन्त और ऋषिक अनुभव करने पर यह शत हुआ कि यह रेडियम का प्रभाव नहीं था, क्यों कि रेडियम का प्रभाव डालने वाली सब वस्तुक्षों को इटाने पर भी फोर्टेकासी पाई गई। देशानिको से इसको एक नई प्रकार की शक्तिका ब्राविष्कार समक्ता को कि शायद वास-मयडल से बाती है, परन्त बन गुनारों में बेठ कर बड़ी परीच्या फिर किया गया, तो माल्म हमा कि इस शक्ति का संचार चारों क्रोर के वायुमंडल से एक दैसा ही होता है।

इस नये झाविष्कार का संवार में क्या उपयोग होगा, इपका इम झमी को केई बानता है, परन्तु यह निरुचय से कहा जा सकता है कि इस के परिवास झवस्य महत्वपूर्ण व कान्तिकारी होंगे। इस वैज्ञानिकों का यह विजार है कि कास्मिक किरयों में मनुष्यं और पशुष्कों के शरीरों में झसाधारया परिवर्तन उत्पक्ष करने की शक्ति है और कुछ का विश्वास वा यह मी है कि कैसर (नायुर) के रोम पर भी इसका प्रमान महत्वपूर्ण होगा।



पबहादर बाब राधिकाचरण को उन व्यक्तियों में गिना वाय क्रिनको स्रोजनसे प्रेम हो स्रोर मृत्यु से भाःतो अपत्तित नहीं कहा आप सकता। बहुत पहितो से उनका खानदान श्रम रों में श्रुनार होता श्राया था। उस धर में बन्म लेग ही इस बात का सब्द था कि भाग्यवान् है वह... पूर्व बन्नों का पर्यं संचित कर लाया है, वह व्यक्ति। निदान, इस बंधे-बंधाये सूत्र के अनुवार चलते हुए अन नाबू शिवका-चरका ने क्रपनो तालक इदारी का काम सम्भातातोयह कहाचासकता वा कि द्याद उनमें न तो बाह्यपन रहा, न श्चल्डड स्वमाव । श्चपितः, दुनिया की दयानतदारी भीर समभ्रदारी का एक बोक्क उनके दिमाग पर पड़ गया था। सम्भवतः यही कारमा था कि उन्होंने बरबस ही ग्राना पिछला जीवन भुता दिया। उन साथियों की स्मृतियों की भी अपने मस्तिष्क से उतार दिया कि क्रिनके साथ खेल में. स्कन्न में उनका साय होताया। उस भावस्या में उनके के साधा समी तो भाग्यवान भौर भानक परिवारों के नहीं थे, उनमें सभी कोटि के थे, स्रनेक निर्धन, स्रनेक मध्यम वर्ग वाने ।

परन्तु बह कैसी विवशता थी नाज् राधिकाचरया की कि बाब कभी वह ताल्लकदारी की किसी बीफिल समस्या में उत्तमते स्रीर उससे ह्रुटक्सरा न पाकर कुछ खिल बन जाते, तो जीवन के उन कारणों में उन्हें भ्रापना वह रंग-महत्त, वेनीकर-चाकर स्रोर वह चारों क्रोर से घेरे खड़ी हुई खुशाम-दियों क्रीर कुछ चाइने वालां की भीड़ को देख, यह मानो च्एया वन आपते । उत्त समय, बैसे उत्त भीवन से ऊन ही चाते, वे बाबू साहब । उनकी वह सुन्दर क्कीर मधुर पत्नी, वे कोमल और संलोने बच्चे मानो फुत नहीं, काटे बने हुए दिखायी देते । लेकिन ऐसे ख्यां में श्चाने का श्चर्य यह था कि बाबू राधिका-चरण कादम धुर-धुर चाता । मानी उन्हें एक ऐसे स्थान पर बन्द कर दिया काता कि बहान वायुका प्रवेश या, न प्रकाश का। उनके शरीर में समाया हुआ वह प्राक्तपुर्ण मानो नरवस ही उनकी आंखों के द्वार पर आ-आकर विकस माना चाहता। हाय ! तव उन्हें 

किलनी व्यथा। मानो सभी कुद्र खिप-पुत कर एकाकार हो चाता।

लेकिन ऐडा बीवन तो राधिकाचरका को पसन्द नहीं था । सम्भवतः श्रापने मस्तिष्क की इस कम बोरी को दूर करने के लिये ही उन्होंने शासन पोना बारम्भ किया। लगतायह कि जितने नशे थे. च भी उनके लिये प्राह्म थे। पैसा था-यश था, समाज में सन्मान था, इसलिये वे उत्र ग्रुप अवसर से लाग उठाना धापने उस बीवन के तई इतना ही धावश्यक मानते, बितनी कि भूख के लिये रोटी।

यही कारखा था कि वह नचीला श्रौर विलासमय श्रीवन पाइर राविका-चरम् का मिनान दिन-दिन चिक्रचिक्रा धीर भयानक बनता गया । उसका सबसे श्राचिक प्रभाव नौक्तों पर पदा । स्क्री श्रापने कारतकारों पर। विश्वका फल यह हुमार्क नामुराविकाचरण का वह क्र स्रोर दम्भी स्वभाव सर्वे विदित हो गया। भले ही उन्होंने कोई खुर नहीं किया, परन्तु समाब उन्हें खुनी क्रीर बद्धाद भी कइने लगा । चूकि समाब विवशताकादास था,— उनको रैयत । इसिलये किसी में इतनाता हौसला हुआ, नहीं कि उनके मुंह पर कुछ कहे, परन्तुमन में सबके यही या कि यह मर बाये, राधिकाचरबा.... ठठ बाये, इस बहान से ।

बैसा कि काम ताल्छ इदारों ने ग्रापना रिवास बना सिया है कि उनकी शान और शीकत के प्रदर्शन का एक यह भी का बसर था कि सरकारी काफसरों को दावत दें, इसलिए, अपने पूर्वकों की इस परम्परा को राधिकानावुने भी खुब

निवाहा। आये दिन, उनके रंगमहत्त में कभी गवर्नर को दावत दी वाती. कभीकलस्टरको । इसका ५०४ यह हुमा कि उन्हें 'रायबहादुरी' का खिताब मिल गया। परन्तु उन दावतों का बोक्त भले ही. ऊरर से देखने में राविदाना की तिजोरी पर पड़ता, तेर्निकन सवाई यह थी कि वह कठोर आधात वैचारे किसानी के पेट्रों पर पक्ष रहा था। उस स्नामात की पीड़ा से वे कराइते. तड़ पते और अपनी आखा का खारी पानी बहाकर मीन रह बाते । वे बोझते, तो पिटते । उनके घर छिनते । समीन से बेदखन कर दिये वाते । शायद यह भी एक कारबाया कि उत ताल्लुकदारी के बितने नौकर थे. वे सभी जीवन सम्पन की दृष्टि से छन्द्रष्ट और सुब्ही थे। मालिक की कृरता, वर्वरता और ब्रह्म्मन्यता का वे परा-परा फाबदा उटाते ।

इत्तिफाक की बात यी कि बाबू राधिकाचरथाका बड़ा लड़का कुछ दिन बीमार रहा क्रीर मर गया। उसकी बीमारी के उपचार में बाबू लाइब ने समी-कुञ्ज किया। ब्राच्छे २ डास्टरी को दिसाया । पुबा-पाठ कराये । परन्त किसी का फल सन्तोषप्रद नहीं निकला । स्थोकि कड़का ग्राराम्भ से विशासी बन गया या । उसके कमकोर क्रीर कोमंत्र दृदय पर शराब और ऐय्याद्यी का को जबरदस्त घं सापड़ा, तो वह उसे नहीं उदार उदा।

क्षेकिन सङ्का तो मर गया, परन्तु वाब राविकाचरवा को सकेला और एका-की बना गया। उसके प्रति को उन में ममता की भावना थी. वह नहीं मरी। वह जीवित ही बनी रही । किसका परि-खाम यह हुआ। कि राधिकाचरवा का

**जीवन एकर**स और नीरत हो गवा। उन्हें भापना रंग-पहल, वह तास्त्रक्रदारी और वह नौकर-वाकरों का मेला सानो स्वयं ठनका ही राष्ट्र बना हवा दिलाई विका इत पर ब्राज्यर्थ यह कि तनकी वस्ती है एक दिन रोते हुए स्तर कह दिवा--'मेरा सदका द्वमने मारा है ... द्वमारे पाणी ने !' - वह बोखो, 'तास्त्रक्रदारी के बितने किसान हैं, वह सतावे काते हैं.... उनके पर प्रसाये बाते हैं। जन्मी के आपो ने मेरा लड़का वस लिया है .....?

निश्चम ही, किथी और समय जान राविकासरक इस बात का कवान हेते। सम्भवतः पत्नी को फटकार देते। परन्तुः उस समय तो उनका मानस पत्र-शोक से प्लावित था। उन्हें यह भी पता बाहि उनकी पतनी ने कई दिन से साल-बल भी नहीं शिवा। सत दिन ससे सापना पत्र दीयाद स्नारहा था। इस्तीवर टब्सिया मां की क्षोर देख, उन्होंने बरवब ही, अपना अपराध स्त्रीकार कर शिका। उन्होंने मान किया कि कक्षर तनका है। उन्होंने बरूर ही प्रापने किसानों को सताया है।

परिवाम स्वरूप, वन नवे वर्ष पर बमीन की उगाही ब्यारम्य हुई, तो वाल्छ बदार की ओर से आदेश दिया गया कि आपी रकम कोड़ ही बाव । किवानों ने इतना सुना तो चकित भाव में इर्च प्रकट किया। उन्होंने शंका की कि इसमें कीनका रहस्य है... केंश पदयंत्र ह

परन्त किसानों की यह ब्राशंका निराधार थी। उन्हें बहदी ही इस बात का पता चल गया कि साम्लक्टार की मनोकृति बदल गर्या । उसके मन में किसानों के शोषक की को बारका समा-विष्ट थी, वह मिट गर्भी । ऋषितः, उन्होंने देखा कि बाबू राधिकाचरका ने उनकी उचित के लिए नयी-नयी स्कीमें बना डालीं। उनके खिए पानी, खाद और नये नीयों की व्यवस्था स्वयं धापने व्यवः से की । जिन गांवों में राविका वस्ता की ५.भी खरत नहीं दिखावी ही, वहा बाये दिन उनकी झामद होने सगी। रंग-महस में दावत स्नार शराब पीनी बन्द हो गई, रायनहादुर की उपाचि भी उनके नाम 🕏 साय समानी बन्द करदी गयी। देश में बितनी प्रगतिशीख खंस्थाएं वी उनको राधिर्भचरक द्वारा प्रदत्त कही राशिकां मेंट होने सागी,हसका परिशाम यह हका कि को कनता उनसे दूर थी, उनके पात भावी हुई बरवी, वह अब उनके रंग-महत में निःसंकोच बाती। अपने कष्ट सनाती और यहां से किसीन किसी प्रकार का समाधान पाकर सौटती। सगता यह था कि जिन राधिका बाजू को बनकाने एक दिन भी भारता नहीं समस्या अन उन्हीं को अपना देखती है अपना ही क्या, - अपने ही प्राचा-ददों सर वाची।

[ शेष श्रव २० वर ]

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

ने - भी रन्द्र विद्यावचरपति

इस पुस्तक में केलक ने भारत एक और अलयड रहेगा, भारतीय विभान का बाबार भारतीय संस्कृति पर होगा, इत्यादि विषयां का मतिपादन किया है। मूल्य १॥) स्पया ।

मैनेकर---

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

# विधान में राष्ट्रपति को निरंकुश ऋधिकार

[ प्रो• भीनाराय**ण अप्रवाल** ]

277रतवर्ष के इतिहास में १५ ब्रगस्त १६४० की तिथि श्चत्यन्त महत्वपूर्या गिनी कावेगी। क्यों कि इस तिथि को सारत स्टियों की समामी की श्रांसलाओं का तोडकर स्वतन्त्र हो गया। बड़े हर्ष की बात है 🕏 विचान परिषद् द्वारा निर्वाचित क्रिकास-निर्माणी सभा ने विसके दा • सम्बे-इस्कर प्रधान ये २५ फरवरी १६४⊏ प्रकाशित कर दिया श्रीर श्रव यह जनता के सन्मस्त है। यह विभाग सभी। तक विचान परिषद के विचागधीन है और विधान परिषद के स्थीकार कर कोने पर ही बह कानून बन सकेगा। विधान **धरिषद कुछ धाराको पर विचार कर** जुकी है। इस्मी कुछ चाराक्रों पर बाद-विवाद होना बाकी है। इस इस क्षेत्र में इस प्रस्तावित विचान की ऊछ घाराओं बर विचार कर यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि स्वतन्त्र भारत का वह विभान श्चाम बनता को कहां तक लाभ पहुंचाता है तथा यह प्रजातन्त्र और समाचनादी विचारों से इहा तक मेल खाता है।

प्रस्तावित विद्यान के १८ मांग हैं स्था उसमें ३५० भारायें हैं। साथ में क्रिया भी है। मुख प्रस्तावना में आरत को 'राज्यकत्ता प्राप्त प्रवासन्त्र' वदा बया है 'राज्यकत्ता प्राप्त कनतन्त्र' नहीं । इससे बढ़ साफ स्पष्ट हो चाहा है कि मारत वाक्षों को सब भी वह हम्भावना होस प्रकृति है कि आरतकों ब्रिटिश सामनकेश्व का एक शहरव वर्ग कर रह सकता है बैसे कि फनेवा बास्टे सिया आदि हैं और वह अपने को पूर्यतया श्यकःच नहीं योधित परेगा। यह दुर्भाग्य श्री वात है विशेषतः पर कि कांत्र त इसी 'कनतन्त्र' शब्द के लिए सन् ३० से सम्बरी तथा प्रतिका केती चली साई है। स्वयन्त्रता प्राप्त हे ते ही इसनी बड़ी अस खभ्य नहीं हो सकती। फिर सामा-र्वक, क्राधिक तथा रावनैतिक न्याय स्थापित करने की शक धन विधान के म्हर्ग ४ में डास दी गई है, बिससे इन्हें कानुन द्वारा सागुन किया वा सकेशा। इससे बनता के मूला प्राधिकारों पर जो फुटाराषात होगा, उतका श्रानमान श्रामी ः सगयाचारुकेगा। बड़े बड़े राजा मदाराजा . .... ५८न के सिये इत विभान में बनता का गला घोंटा था स्क्रा है भीर उनके सम्पूर्ण स्था प्राप्त करने की बात को इसी प्रकार इस दिया वया है। भारा ३ % अनुसार राजाओं को अवस्थान रूप से रियालवा का स्वामी व्यान सिया समा है। यही नहीं, उनकी कांत्रविक मामला में स्वेच्छापूर्व कीवां

को प्रयोग में अपने का काचिकार भी दे दिया गया है। मल प्रस्तावना को देखने से स्पन्न हो बाता है कि नवस्तर ४६ के मेरठ कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 'समाववादी बनसन्त्र' के सिद्धान्तों को तो भूला ही दिया गया है।

मुख आधकारों की तरफ व्यान देने से शांत होता है कि बहत से अधिकार जिनका होना ब्रत्यन्त ब्रावश्य ६ है. गिनाये को अवतन्त्र सारत का प्रसावित विधान नहीं गये हैं। हमने यह स्वीकार नहीं किया है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रत्यन्त या क्रप्रत्यस्य रूप से प्रोत्साहन न देशा। षार्मिक स्वतन्त्रता होने से ही काम परा नहीं हो चाता। दुसरे देशवासियों को शस्त्र रखने की ब्राम क्राज्ञा नहीं टी गई है। किसी सम्य तथा स्वतन्त्र देशा में शास्त्र रसने पर ६ का बट नहीं है। इससे बनता पर बढ़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस समय के मन्दे साम्प्रदायिक वातावान्य को देख कर उछ मन्ध बद्ध बद्ध सकते हैं कि इस समय श्रद्भ रक्षने की काश्चा देना ठीक नहीं है । पर विभान किसी विशेष समय के लिए नहीं बनाये काते और न तम में कामानी से परिवर्तन ही किये जा सकते हैं। इस कमी को दूर करना भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है।

> विधान द्वारा यह स्पष्ट स्वीकार किया वाना चाहिये या कि यदि कभी भी फीकी कानून हो तो चारासमा को शीवरी नुलाकर विचार करने का अवसर दिया अध्या । धनता की स्वतंत्रता का रखक विधान ही होता है और बनताको उसी से प्ररेखा मिसती है। बदि विद्यान में इन वातों का थ्यान नहीं रख्य गया तो कनता की स्वतंत्रका पैरो तको रोट दी जायमी. जैसा कि इम सभी, ने ब्रिटश साम्राज्यबाद के अन्तर्गत देख लिया है।

सन से बानोली बात यह है कि बितने भी मूल काचार श्राधकार हैं, वह वेवल स्वीकारात्मक हैं, उनका उपयोग करना बनता के खपर है। हमारे देश में कानन तथा मुक्दमा करना वितना खर्चीका है उतना ससार में कही भी नहीं है। इन्हेस्ड में कोर्ट फीस बहुत ही कम है-- वह 6िर्फ नाम मात्र को ही है। सरकार की ह्योर से वकीओं को फीर मिलती है तथा उनको बनता के सब मुकदमे बिना फ स लिए इस्ने वड़ने हैं। हमारी स्वतंत्र सर-कार को यह देख ग्रवश्य दर करना चाहिए। या तो सरकार यह घाषणा कर दें कि राज्य की फ्रोर से वकील बिना की**व मुकदमा∕क**रेंगे या कोर्ट फीव और श्रन्य व्यय कम कर है। आरत वर्ष की निर्धन बनता को मल अधिकार तब तक मास नहीं हो एकता बन तक कि उन्हें प्रकृत प्रकरमें की सहायका नहीं है ।

**रुप की शासन-स्यवस्था देखने से** शत होता है कि राष्ट्रपति को बावज्यकता से अधिक अधिकार दे दिये हैं। अधार बह उन ग्रंथिकारों का प्रयोग प्रारम्भ करे तो इस में तांनक भी सन्देह नहीं कि यह बोड़े से ही समय में डिक्टेटर हो सायगा। राष्ट्रगति भाग १०२ के अन्तर्गत अपनी . इच्छानुमार, वर कि घारासमा का श्राध-वेशन न हो रहा हो भ्रीर उसकी राय में व्यावश्यकता आ सकी हुई हो, एक आर्डीन्स जारी कर सकेसा । यह बार्डीन नेन्स अपन्य कानूनों की तरह ई लागू होगा। अब धारासभाकापुतः ऋधिवे-शन होगा, उस समय इसके सन्तरल यह रख दिया भाषमा यदि इसी बीच में भारासमा उसे स्वयं स्वकृत नहीं कर देती। इसने की भावश्यकता नहीं कि घारासभाका बुलाना शष्ट्रपति के ऊपर हो निर्मेर है तथा वह बब चाहे घारासमा की बैठक भी समाप्त कर सकता है। इत सन धाराच्यों का समावेश इस नवे विधान में सन् ३५ के भारतीय विधान से किया गया है। सब १६३५ का विद्यान दमारे देश में सागृहुका था, उस समय सभी व्यक्तियों ने इन चाराओं की बार निन्दा की थी। सन् १६३६ में अन कामें स मश्रीमण्डल प्रान्तों में बनने की बात हुई, उस समय काम्रोस ने इन्हीं के प्रति नाराज्यती प्रगट की स्त्रीर अन्त में एक समझीते के बनुसार बिसे ''जेन्टिकमेन एग्रामेन्ट'' कहते हैं यह तम हुआ। या कि प्रान्त में सबर्नर मन्त्रियों के कार्य में साधिकार होते हुए भी प्रतिदिन इस्तचेप नहीं करेंगे। इन पाराओं के केन्द्र में तथा प्रान्तों में होने से बही समस्या पुन चंद सदी होगी। फिर राष्ट्रपति या गव-र्नर को कार्डीनैन्स बारी करने का अधिकार देनातो प्रजातत्र का गला घोटनाडे। राष्ट्रपति पर सिर्फ प्रक ही प्रतिबन्ध है -- विधान का प्रश करने के अप्रशास में भागतभा द्वारा मुख्यमा। पर यह प्रथा इतनी कठिन है कि ब्रासानी से काम में नहीं लाई वा सकती।

शष्ट्रशत के वेन्द्र में ही नहीं प्रांतों में भी काफी अधिकार देदिये गये हैं। भारा १३१ के धनुसार गवनंर नियुक्त करने का को सुभाव रखागया है उससे ता राष्ट्रपति की क्रीर भी बन बाती है। हो बदता है वह एक ऐसा गवर्नर रस्व से या को उसके हाथ काकठपुतला हो और फिर उठके स्वेन्छानुसार काम करे। मांतों में बारा १३६, १४४, १४४ (४) १४६, १५३ समी बहुत ही गलत हैं तका उनका बदल होना श्रत्यन्त हो स्नाय-



विधान-समिति के %६४ । ११० अम्बेडकर बुरी हैं। उसका प्रश्न तंत्र के किसी पहला से समर्थन नहीं किया चा सबता। भी हृदयनाथ कुंबरू ने भी विधान सभा में इत धारा पर विचार करते समय साफ २ शब्दों में कहा था कि "इसके द्वारा ६३ वीं घाराको पनः स्था धा रहा है।"

विधान में कुछ धाराएं है, धनके बानुसार राष्ट्रपति किसी स्थिति विज्ञेख के समय में, 'संकटकाल की स्थिति की घोषया" कर सकेगा। यह कोचया घारासमा के सन्मूख रखनी पडेरी और श्रीर उसके न मानने पर भी छै माइ तक लागूरह सकेशी। इस स्थिति में भारा २७७ के अपन्तर्गत राष्ट्रगति को यह अधिकार होगा कि वह २४६ से. **को क**र २५६ घाराच्यों को जिस सरह चाहे बदल दे। वह प्रात की किसी भी 8 चाको अपने हाथों में ते सकता है। वह यह भी कर सकता है कि प्रज्ञीय चारासभा के सारे इध्विकार पालिया-मेंट को देदे। धारा २७६ तथा २८० के अन्तर्गत यह भी कह दिया गया है कि बदि राष्ट्रपति चाहे तो घारा १३ में वर्शित मूल अधिकारों को जिल तरह चाहे संभित कर दे। भीर उस समय उन प्रधिकारों की रज्ञा के वैधा-निक उपाय भी लागू न होने । राष्ट्रपति क्यावह तो हिटलर से भी बढ़ कर शक्ति शाली तथा स्वेच्छाचारी हो गया है। इस 'सकट काल" में तो वह सोलटवीं तथासप्रहवीं शासाब्दी के स्वेच्छाका है राजाक्यों सेभी मुकाबला कर सकते हैं भीर राष्ट्रपति को देख कर इन राजाओं को भी ईर्पा हो उठेगी। यह ता राष्ट्रपति को तानाशाह बन आपने की की खुली छट है। यह है इमारे स्वतत्र भारत कानया विधान, जिसको 'समाचवारी-बनतंत्र' के नाम से बनाया जारहा है और विश्वको पाने के लिए कराई। मखो नगों ने अपना सवत्व । नछ। वर कर दिया है।

विधान में इसी तरह की बहत सी धाराए हैं। यह संभव नहीं कि इस होटे से लेखा में इन सभी का विवेचन स्वक है। व्यथः १८८ तो बहुत ही किया वा एके । फिर भी इन वासको

#### एक दैवज्ञ की दृष्टि में

# सूर्य-प्रहगा

्रश्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी ध्योतिषाचार्य सोलन (शिमला)]



मं ० २००५ वेद्याख कृष्णु प्रभावत रविवार ता० ६ महे १६४८ इ०को भारत में खबदमात स्पैमस्या होगा। यह प्रस्था प्रकार और फिल्मस्या के क्रानिरिक्त सन्पूर्ण एविया महादीण, उस्ती प्रधानन महासागर और उस्ती

के कब संगामें दिख है है।। बापान में यह प्रस्या सप्रास दिखाई देगा. तथा सवाया स्थान और कोरिया के कुत्र भागों में कड़वाकृति दिखाई देगा । ठज्जेन, इन्दौर, उदयपुर मेबाड, रतलाम, श्रहमदाबाद, बढ़ोदा, क्षोकपुर, समस्त विन्य, बर्म्बई स्रोर मद्रास प्रान्त, महाराष्ट्र, निचाम स्टेट श्रीर पश्चिमी मध्यप्रान्त विदर्भ में यह प्रहत्य प्रस्तोदय होगा स्वर्धात प्रहरण समा हुन्ना सूर्य उदय होगा। काश्मार, पूर्वी पश्चिमी पश्चन, दिली, काबसेर, खबपुर, युक्तपान्त, बगाण, विद्वार, ब्रासाम, उद्गीता, पूर्वी राष्ट्रपताना भीर पूर्वी मध्यप्रान्त में सूर्योदय के भन-उत्र प्रहत्व स्पर्श होगा । कुवचेत्र स्रीर दिली में ब्रह्म मध्यकाल के समय ६ ५१ पर सय विम्व का दिलाख की कोर आधे से कुछ ही न्यून भाग काला (क्या) हवा दिखाई देगा। बम्बई में आपे से श्चाधिक और मद्रास में सूर्य निम्नुका पौना भाग प्रसित हम्मा स्पष्ट दिलाई **केπ** ι

भारत व कुछ प्रधान नगरों में इस प्रकृष का स्पश्च माद्य काल स्टेपडर्क टाइम के अनुसार निम्म है—

स्टेएडर्ड टाइम

| स्पर्श          | मोच                         |
|-----------------|-----------------------------|
| ঘ০ মি•          | घ॰ मि                       |
| Ę-o             | ७४३                         |
| <b>प्-प्र</b> ७ | ७ ५१                        |
| ę•              | ७-४५                        |
| Ęą              | 9 XC                        |
|                 | ष० मि•<br>६-०<br>५-५७<br>६• |

क पहुने मात्र से बहुसाह हो बाता है कि मरत का नया विधान राष्ट्रपति के क्षेत्रकुष्टाचरी हो बाने यर कोई मी प्रति-क्ष्म नशं काराता। बरत उठको ऐसे ऐसे प्रविकार देता है, बिनको प्रयोग में काकर बह कभी भी मन्त्रिमडक पालियां रेट तथा काम बनता की बन्दा की माग को कुचल कर निरुकुण शावन करन लगे। हम को चाहिए कि इस समा दिखान परिषद् से कहें कि इस गलता को दूर करने का शीन ही उपाय करें।

|                 | सर्ग      | मोद्ध               |
|-----------------|-----------|---------------------|
| श्रमृतसर        | ६२        | <b>6-</b> 88        |
| <b>जयपुर</b>    | પ્ર-પ્રદ્ | <b>6-</b> ∮⊏        |
| बढ़ोदा          | ×         | ७-३२                |
| शसनक            | પ્ર પ્ર૪  | 9 88                |
| कलक्सा          | A RS      | 9 XX                |
| बम्बई           | ×         | ७-२६                |
| काशी            | # &C      | <b>6-83</b>         |
| नागपुर          | 4 X \$    | 9 80                |
| हैदराबाद दक्षिय | ×         | ७ ३०                |
| उन्जे र         | ×         | <i>9</i> ₹ <i>8</i> |
| ग्वानियर        | પ્ર પ્રપ્ | 980                 |
| <b>द्या</b> गरा | 4 48      | 35-0                |
| मथुग            | ሂ ሂሄ      | 980                 |
| बानपुर          | પ્ર પ્રપ્ | <b>७ </b>           |
| पटना            | 4 XC      | <b>6-88</b>         |
| बीका नेर        | ६१        | ७ ३५                |
| बाधपुर          | ×         | ७ ३६                |
| ब्रह्मदानाद     | ×         | ७ ३१                |
|                 |           |                     |

बिन नगरों के खामने स्वर्ध काल के बन्दा मिनटों के नीचे कुछ भी न लिख कर × एंडा चिद्व दिया है, उन नगरों में मस्तोदय होगा, स्वर्धांत्य व्योदन से वहले राजि में महस्य स्वर्ध हो काचेगा, हस लिय केवल मोच काल ही दिया है।

उरिक्षिलित स्पर्ध मोख का सूचम ग्रुड गणितगात समय मिलाने के लिए पहले कागनी वही को स्थानीय पोस्ट क्रापित रेले, या रेडियो से पहले दिन रात्रि को मिखा रसे । स्पर्ध काल से पूर्व दूर्य स्वायस्त्र (टेलिस्कोप) पर काला स्टल या काला कॉच लगा कर पूर्व नियं के देलिये, स्मोंकि झच्छे नेत्रो से भी स्पर्ध के कुछ मिलिट कानन्तर ही प्राय: मास दिखाई देता है और मोच के कुछ मिलिट पहले ही पूर्ण नियंक का प्रस्ता माग दीखाना बन्द हो बाता है।

स्र्यं प्रह्मा का वर्षीयक प्रह्मा कुक-चेत्र ता है ही, पर वो सकत वहां न पहुच करे के त-गिर के किसी भी पुषर नती, सरोवर या स्थानीय क्रोदेक से स्नानादि किया करके पुष्योगवन कर सकती हैं।

स्यग्रह्ण का संसार पर प्रभाव

यह सूर्य प्रस्था मेव के राहु में हो रहा है, बात समार दुनिस् रोग और स्रमेक प्रकार के उन्द्रवा छ पीड़ित रहेगा स्रम —

मेषराची यदा राष्ट्रः स्टियन स्पन्नदयोः प्राप्त, पदान, कार्यार, देशरवाद और देवाद् ग्रह्म स्वागा दुर्भिन्न भवति श्रु म्॥ विक्षाचिस्तान में युक्तपात होते रहेंसे ।



लेखक

बाह्यस्य, पुरोहित, चन्नमन, खाहु-पुरुष और छानी क्रिया, क्रिया, कारमीर, पाचाल, स्रोतन, कन्मीय, माचहरी, म्हेच्छ, जबनरेटा और हैंद्यान-कोच पर हट प्रहच का दुरा प्रभाव पढेगा। इपाछ, वह, सुन, बस्ब, तिल, तेल, गुइ, उड़द मेहूं, चावल, छोना, चाही, प्रचल, मोता हुमान्यत पहार्य और छानी काले रग की चलुक्की का माय कागामी ६ माछ के क्रन्दर पर्यास तेल होना। बीवनोत्यागी वस्तुष्ट खुलम न

भविष्य का दर्भिसः, उत्पादन या निष्पत्ति की न्यूनता के कारख नहीं ,क्रपित स्रव्यवस्था, साम्प्रदायिक एव रासनैतिक मतभेद, बातायात साधनों की कमी. व्यापारियों की सन्तित सनाफाखारी सौर काचिकारी वर्गकी घाघली के कारवा डी होगा । सतार में रोग, पारस्पारिक बुद्ध, दुर्भिन, उत्पात आदि से बन बन का बहत विनाश होगा। गृह फिसी न्याय-प्रिय भारतीय महायुव्य को चोर खायचि में फलाने वाला है। तीन प्रमुख राष-पुरुषो पर सन्ध्रमक आपत्ति आयेगो। किसी एक विशिष्ट पुरुष की मृत्यु हो बाना भी सम्भव है। सर्व साधारक बनता की स्थिति अच्छो न रहेगी। अधि-काराहर पदा के साधने विषय समस्या उत्पन्न होगी । रामाबिक क्रार्थिक समस्या बिगडेगी। वर्षा, वायु और अन्नि-प्रकोष से कई पात च निमस्त होने । रह्मप्रकोप, ियु वका, नेत्रविकार और महामारी क्यादितक मद्र रोग फला। सरकार. पू बीपति धौर मधदूर का वैमनस्ब बढ़ेगा । यातायात में कठिनाई और कई स्थानों में बुचडनाएं भी होंगी। बगाय, दक्षिण भारत, निवास राज्य, सध्यदेश भौर पाकिस्तान में ग्रन्यचिक बोवन हानि होसी । गर स्वाबिक वैभनस्य ६ कारका इनरे प्रन्तों से धन्त स्वमन हो सकेगा। बेक्सरी बढेगो। निस्व, सीमा-प्रात, प्रवाद, काश्मार, देवराबाद और

विसी महात और वसात में भी साम्य-दाविक मतमेर से अजाति रहेगी । वृषम राश्चि में महस्य होने के सारस विश्वी की केन्द्रीय सरकार के सामने बागामी ६ साथ बरिन परीका के शेके. श्रदः उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। कृति हारि और सूर्व चन्द्र राष्ट्र के १२वें होने से वह ग्रह्म अत्यन्त भयानक संहार-कारक बन रहा था, परन्तु गुरुदेव की मित्र दृष्टि ने इतके बाह्य भएता को बाबि-काश में न्यून कर दिशा है, सतः सभी निकट मविष्य में सीवरा विज्यस्क प्रारम्भ नहीं होगा । वाग्युद्ध, स्त्रीनास्त्रस्टी कौर छोटी मोटी टक्कर चाहे असे ही हो वावे। गुरु प्रभी ससार को विनाक की धोर वाने से बचाने में सहायक है।

बीवो बद्दा पर्यति स्वैभिन्द्र — प्रस्त तथा क्षे सगेड्याद्यत् । फलस्विनष्ट गरित निश्न्यात् — सर्वे त्र स्वोदेश्वपि शीक्षप्रस्तात् ॥

आरोग्य-वर्धक ५० सक्ष से दुनिया मर में मशहूर

# मद्नमृजुरी

किन्यत दूर करके पाचनशक्ति बहाको हैं दिल, दिमाग को ताकत देती हैं और नवा लट्टा ब शुद्ध वीर्य पैदा करके वल, बुद्ध बाधु बहाती हैं। टि॰ द॰ ;;) मदनसम्बद्धी फर्मेसी, जामनगर। देहबी एम्पर-समनादाव क- चादनीचीक



GOVT १००) इनाम REGD सर्वार्थ सिंख यन्त्र

प्राचीन मुचियों की बाद्युत देन हवके बारब मान है हर कार्य में विदि मिनती है। कठोर के कठोर हरव बाबी तथी या पुरुष भी बायके वह में बा बायेगा। हवके भाग्य दः, नौकरी, कन्तान तथा पन की प्रति, युक्तमें कीर बारी में बीत परीक्षा में या पूर्व नव-मारे की वार्त होती है। बायिक प्रयोगा करता त्यें को शीयक विकास है। वेच्य-वस्तु जांचत करने पर १००) हानम। सूच्य तावा २॥। वार्या ३), बोने का स्पेशक ११) ३०।

भी कार्गी विश्वनाथ आजस म॰ २० यो॰ कतरी सराय (गवा).

# कम्यूनिस्ट किस तरह देश में श्रपना जाल बिछा रहा है ?

[ भी कशोक मेहवा ]

कम्यू नस्ट इत तमन देश में तन हे जियक प्रतिमानी तस्या है, वह कोक्या वक व्यवस्थाल नेहक ने की है। क्षेत्रका कम्यूनि न्द्र दिन देश देश के कमे में में व्यवना बाज दिन में मन्या वा प्रमाण्य क्यों के का नहा है इतका जान बहुत कम कोवों को है। भी श्यों के मेंदत के एक केवा का उत्ता में इती न्द्र कर का उत्त्व का करता है। हे कह देश को तावचान करता है कि हमारी शुखान उन्नति को कम्यूनिस्ट वार्टी के ८०००० तदलां है नही, वर निर्देश बात वक्ने वाली विभिन्न तस्यालों के सब सु स्वालिखन करता है है।

प्रान्तेक निर्धायन परिवास से वह स्थाद हो सवा है कि बनता पर कम्युनिश्चे का प्रभाव नगवप है। वस्त्रहें मुनिशियक क्षायोरेशन के उनके हाक के निर्धायन में उन्हें शहे सत्त्रम्य का केवक श्चा धतियत सन मिला। सक्बूरों पर उनवा किनना प्रभाव है. वह उनकी उस उदायोगना से स्थाद है को उन्होंने क्षाक में क्ष्मुनिश्चों के स्थाद है को स्थानिकार के सम्बाद किलाई है।

लोडवार्षिक देंग से कांग्र करते हुए क्ष्म्युर्वग्रंट पार्टी कोई वक्ष्मे युनीयी नहीं हो एकदी, हंग्न्य उठकी वक्ष्मन क्षम्य बोक्स्या, भन्ने रावनीश क्षम्या कुण्याय अक्ष्मने कौर वास्त्यी क्षमें की शर्मक कोंग्रेड कर है, किन्द्र क्षम्युनिक्ट विकासम् कोंग्रेड कर है, किन्द्र क्षम्युनिक्ट विकासम् कोंग्रेड कर है, किन्द्र क्षम्युनिक्ट विकासम् कोंग्रेड के श्राह्म नहीं कर करे हैं, उठे वे युमा किंग कर वाना व्यवहें हैं। खोकम्प्रांचा के कांग्रक को ने कनका में मीतियों विद्वारे हाय पुछ कर्

#### नेताओं के घरों में

वह टहनेकार्जन है कि कम्युनिकों में साक्ष्मांतिक कोर सामांविक नेवाकों के पुत्र पुत्रियों के रहने रास में विभिन्न किस करन की विशेष केहा के हैं। औकारी मार हुने पुत्र कीर पुत्रों, सावदर सुक्रकाश्यम क कम्ये; सावदर संवय के सुत्र कीर पुत्रका है। सावदर संवय करीवार करियार के रूपने विशेष कर से वार्टी के सिवार के रूपने विशेष कर से वार्टी के सिवार कार्यों के मने हैं। उनसे वार्टी के सिवार कार्यों कर स्वयं कीर सावदरवर, स्वादरव किन्दु महत्वपूत्य सावनीतिक सक्कि

सार्वहरियक व सांस्कृतिक संस्थार्° व द्विता वे शक्ते वयस्य के विभिन्न भोर्चे बनाने पर विशेष रूप हे विधार किया और श्रांक समायी है। 'के देवर आप से गोलयर मृनिवन' हे के कर प्रमतिशीस होसक सम् और स्वानात्य-निर्मत को मान्किक और संदेश सानों पर देर समाने के लिए और देरे स्थानों पर देर समाने के लिए स्थार पेरे स्थानों पर देर समाने के लिए सम्दोसन की प्रतिवर्धन मी न पहुंच सके। ये सर्वार्थ अपने चहुर नेताओं हे बुक्त, कम्युनिब्दों के लिए समर्क ननाने और स्वना प्राप्त करने के साथन हैं। श्रिष्ठ कर स्थान करने के साथन हैं। श्रिष्ठ कर स्थान करने में ने सर्वार्थ व्यवेशी होंगी।

#### नई युर्वातयां

बाबुनिकाकों (छमाय में मुक्त विक रख् करने वालां जुनतियों) को चत्रश्ता के बाब रख में श्री-सित किया गया है। कियों का नाम केना उचित न होगा, पर कम्युनिस्ट नीति के न्योनतम कर में वे बाबुनिकाएं कर्मकर्मा कें भी खपेचा बाविक कार्य कर वस्ती हैं।

#### मेदियों का विस्तृत जाल

विक्रते वर्धों में बान वस दर बाजात सदस्यों को संग्यारी एवं सैनिक नीकरियों में मेबा गया है है क मिनटर्न (ब्रास्तर्राष्ट्रीय कम्बुलिस्ट सम्) की क्राव-श्यवताको की पृति के लिए कम्बुनिस्ट बार्टी से ग्रेडियों का विश्तत काम प्रेसा रखा है, को कामे चल कर विध्वस कामें काने में सहायक हो । तराहः वातः मध्य-भ्रान्त में, बदहापुर में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रच्ये से प्रच्ये स्था एकत्र किये गये हैं और वेभी कन्त्रान्त्र के कारलाने श्रीर सैनिक विभाग में । उपद्रवकारी कम्बनिस्ट, अमबीवियोक्ती वस्ती सम्बन्ध देवहरियों में नहीं है बरन वे शासकी, वैज्ञानिकों, रिचकों में द्विपे हए हैं श्रीर वे श्रस्याधिक सतरनाक है।

हाल में कन्युनिस्ट रल के स्वरूप में महत्वपूर्व परंचवत हुआ है। माम-कंडोने कारने मीतरी शान के लाचार वर हमें क्याबा है कि 'वह! (क्याबा में) रहने बावेत क्षान्य होता में काश्यान्य वार्टी में बहुत दिन हुए राजी माक्योन्य वार्टी में बहुत दिन हुए राजी माक्योन्य का क्याब्य कर लिया है, यो जुझ के काम हम देवी में प्यामार्ग का काम-करेवी! वह संस्थित कर काम के हान के कामन हम कुमार्ग, हसाईद में हमारे देश की दुरचा कीर उकति को कतरा भाग्व की कम्यूनिस्ट वार्टी हे दल् हजार से कुछ प्रविक वरस्यों स्वयं। तीन चार बाल वर्षाटेत कार्यकर्ती क्रमचा किशानों से उतना नहीं है, क्रिकना कि निरोध बान पढ़ने वाली निभिक्त स्टामां को के स्रकट्त प्रतिश्वित बरस्य से है।

#### मास्को में फाइलें

प्रत्येक कम्युनिस्ट के सावन्य में मासकेश्वित क्रुमिन्टर्स में एक काइक है। वहीं से उन्हें प्रेरचा मिलती रहती है। वहीं से क्रिटरकी, दुई पुर्देक रचुँके एवं क्रन्य लोगों के लेलो बीर मामकों से उनके मिलन्या जायन सम्बन्ध मामका पत्रता है। उत्तर का प्रत्येक कम्यु-निस्ट मासको को क्रमना शावक सम्बन्ध

#### कम्यूनिस्टों की शक्त वृद्धि के उपाय

- ★ सार्वजनिक नेताकों के पुत्र पुत्रियों द्वारा।
- ★ विभिन्न साहित्यक व सांस्कृतिक सर्घों के साहित्यक श्रार श्रराज-नीतिक प्रकाशनों द्वारा ।
- ★ समाज में मुक्त विचरण करने बाली यवतियों द्वारा!
- ★ सरकारी ए। सैनिक नौकरियों में गप्त प्रवेश द्वारा।
- ★ सामरिक व अन्य अनिवाये कारसानों में गुप्त कम्यूनिस्ट कारीगरों द्वारा।
- ★ शासकों, वेझानिकों और शिक्षकों के रूप में अद्मवेशी कम्यू िस्टों द्वारा।



कम्यूनस्टो की प्रेरका व स्कूति का एकमात्र स्रोत

है। बनाबा में कम्मूनिस्टो के मेदिबो के कार्य कर को मसदाके कर दुक्ता है उठको उठको दिस्सार का पता चकता है। कोविस्सा कर्मचारी बनोटिन की बाबरी के वण चकता है कि बनाबा की वालमेक्ट के गुप्त निर्वाभी को 'दबाब' ने बताबा या, को वहा के यह मात्र कदल करें के रोब के कारिस्का कुछत कोई न या। को रोब ने किया, कह बार्य वा कोति बहु करने में क्या दिखकेंगे ? मस्किय नताबगा कि 'नहीं'।

#### रूस को गुप्त मेद

वह शद रसना चाहिये कि मूत् में में कम्मुनिस्ट बहुत की ग्रास क्वारे रहे हैं। आब भी उनसी भारतों में क्वारी समृत्वाद मौजूद है। वही 'ब्रिट्स मारत के लिए शवसी स्काम वेदा कर रहा है। इस मुक्तर स्काम क्वारत के तमी माँ के श्वारत मुक्त्वस्त्री, वेनिकों, सामरिक श्वारत मुक्त्वस्त्री, वेनिकों, सामरिक

मक्त के करकानों में मीवर है। इस

छिद्र को बन्द करना ही उन क्षोगों के क्षिये कपकी कार्य है को क्रमने देश की सुरखा क्रीर सम्मान को कनये रखना चाहते हैं।

मबतूरों और विशानों में उन कोगो पर अब विशेष प्यान रखा प्र हा है, को महत्व के यद पर हैं। वया बनवहें में सूत्री मिलो के मबतूरों में कम्यूनिस्ट जाना भरने वालों पर विशेष प्यान है रहे हैं। उनस्य विश्वस कार्य प्रस्थात रेलो के उन् भागों में होगा, बिनके टूटने से कर्य कर्क बाय।रेल में विशिश्न वहानों से इड्डाल की मायना केलाई बायेगी। प्रस्वेक शिक्शाने बहाया वायेगा कोर काक्नतोव उत्पन्न करने का केई मयल कोड़ान कायेगा।

> बम्यूनिस्टों की शक्ति उनकी संस्था में बाकार्यक्रम में नहीं है, बह उत्त खुविधा में हैं, को उन्हें कर के निकट सम्पर्क से प्राप्त है।

# सोवियत रूस में एक पार्टी ही

[ जे॰ ब्रांडेन बरगस्की ]

सिवत यूनियन में एक राकनीतिक वृत्ता क्यों है। इतकी
च नौ पूंजीवादी पेंड में 'क्षाफों हो गई।
है, विशेष कर अंग्रेजी अस्तवारों में।
किती देश में एक से अधिक राजनीतिक
देशों का होना और उनका आपशी उनकं
प्रवातन्त्रवादी का महत्त्वपूर्य आचार समक्ष्य बाता है। साविवत यूनियन में
इनके समाय को क्यों प्रवातन्त्र

किन्द्र प्रकातन्त्र का कानती का वार्टियों की कानेकता से नहीं, राकेनीतिक संश्वाकों के कर के बाना वाता है, सरकार की बनावट कीर उठकी परेखू कथना विदेशीय नीति से परला बाना है। प्रयातन्त्र का काश्व यह है कि वह संगों की स्त्वाहों से किस्त किस्त में प्रका-सन्त्र की स्त्वाहों से किस्त में प्रका-सन्त्र नाद कीर समाव में उसका स्थान का मिंड संस्थाकों से, किनका बनता के दिन के साथ प्रयाद स्थाना का है।

वह तो तव बानते हैं कि दोवियत प्रवातन का विकाद पूँ बीवादी देशवाओं के विनादा से हुआ । वह वमाववादी वर्गाहन तमाव को बहा करने के किये रावनीतिक जाचार है । वह तमकना कठिन नहीं कि तमाववाद को तकति किया वानने के किया यह नये की जावरय-कता है। वह तक बोक्तन्त्र नहीं होता, तब तक तमाववाद को नहीं सावा बा सकता।

आधुनिक एंग्लो-झमरीकी प्रचातन्य-बाद मान्यूरों के आंदोलन को दवा रहा है और वाकी देखों में मितिकियानादी खातिनों की शहरवता घर-रहा है। यात वात नेफटहार्टलें मनबूर विरोधी कान्त है, समरीकी मनबूर तरवाओं को दवाने में और साम्मवादियों को गीवित काने से कार हारी है। इस्बा प्रमाय जिटेनकी उत्त निरित्त मंग्नपूर नेताओं 'भीवितों और क्छ के विधान पर सनसे नड़ा आ लोग यह किया काता है कि प्रवादन के आ खारभूर विभिन्न दलों के विद्यान्त का कर्दा स्वीकार नहीं विधा वाना। हती आ खेप को दूर करने का जयन दश केल में किया गया है।

उनके वाभियों को क्षोककर कालिस्ट दखों को काम करने को उत्तादित किया है। कामशेका में क्रिकारों कोर स्वतन्त्रना की बहुत क्यां होती रहती है, तेकिन यह प्रविकार कोर स्वतन्त्रता क्षानीध के लिए हैं या उन तस्त्राचों के लिए है, विज्ञा पूर्वीयदियों की वहानता मिलरी रहती हैं।

बहा तक प्रमाशक और बिटेन की विदेशीय नीति का सम्भव है. हतक विश्व तीत सात पहिले लेनिन ने से दिशा या। आपने लिखा या कि एश्ली-प्रमाशक प्रमाशकायाद, या सत्त र में प्रतिशामिता की स्थापित कर रहा है, प्रवासन की संस्था का प्रयोग करके होटे और कमकोर देशों का गवा पोटेंगा।

बिटेन में जायकता दो प्रयुक्त रावगीतिक दक्ष हैं मजदूर जीर अनुदार मजदूर
पर्टी के जाने के समावद मानते हैं कि
इन दोनों दलों में कोई विशेष मेद नहीं
हैं। बिटेन बहाराय करणा मजदूर गार्टी के हाथ
में हैं, पराचीन देशों में स्वतन्त्रता के
जादकारों को उसी तरह दग रहा है
विस्त तरह जनुदार सरकार परितो दवाया
करती थीं। मजदूर सरकार परितो दवाया
करती थीं। मजदूर सरकार प्रीत्ते दवाया
करती में विकित्या चौर थोवन के जन्य
देशों में प्रतिक्रिया चिट्ना केंगाना किन
हर रही है। बस्तुतः यह पता लगाना किन
है कि बेदन जीर व्यक्ति की नीति में

बहा तक झमरीकी राज ौतिक दक्तों का संबंध है, वे सेनिन की विशेषताओं की कसीटी पर पूरी उतरती हैं। सेनिन ने कहा या वि बनता थी हिंह से खेनाकें दिक और रिविक्सकन पार्टिनों में फोर मेर मही। सानों के देवसा पंच्या दिवा बाता है ताकि उनका प्यान सदसी सम्बादों की बोर से हुए कर हम यो दे रहा की पारती हुटमेड़ की बोर का वार्षे । यह बोर विरेशों नीतियों के देन में हम यो दलों में कोई मतमेद नहीं रहा। बहां तक हुए एन० सी० का स्वान्य है, रिविक्सकन वेंडनवर्ग और देनोफिएंक हुन्देन में काई मेर तहीं। हनके विचार बर्मन नमस्या पर, लोविश्व यूनियन पर, लंवार की समस्या पर पदक सेत हैं। हांनों वस पूंचेपतियों के सहस्या पर निमंद करते हैं।

क्यों ?

स्वियत विश्वान के साखोजक जार बार बही कहते हैं कि समस्य में सानेक रामनीतिक रता होने चालिएं। वे बह बातत निवारण मानकर चलते हैं कि स्रोमन समस्य प्रतास और समस्य हैं। हुन साने वे सानेक रास के विद्यान्य को मानते हैं। यो सादी प्रमादन के रज्ञक मूल बाते हैं कि सानेक राकातिक स्ता का होना प्रशासनी समान में ही साने-बार है, बहा नगी से सरस्य विरोध स्थानता होता है।

कोविवस कृतिबन में कररूर विरोधी बने नहीं हैं। किश्वत दमाम में, को बना विरोधों से गुरू हैं, राबनीतिब दस्त को काक्स्यकता ही नहीं। कृतिक दस्त बहां पर हो एकते हैं, बहां बनों का क्षात्रक में विरोध हो। उदाहरकार्थ पूर्धी-वादे, मबबूर, मृथिपिठ और किशान। कोविवस कृतियन में केवल दो अविध्त

है — सबदर और किसन। इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं। इसमें मित्रता का नाता है क्वोंकि इनका सरेम एड है — एड नवे aura • 201021 क्रम १ इस किए सोवियत सनियन में उस पार्टी की कार्ड प्रावश्यकता नहीं को विभिन्न वर्तों के विशे को रक्ता कर । यह तो लावे बसाय के दिनों को रखा करने वाली बतात वन बाती है। बनता में नैतिब कौर रावने तक एकता है। वासस्तिक वार्टी पर सावियत बनता का स्रा विश्वास है।

सार्क्संबर के प्रमानिकीचा निकान्य को के कर व सार्थ के दवा साथे के किए में राज़ करता नहीं है। करता की माम्याव को ब्यानपूर्व क प्रमान है। काविक्स पेटा का नेतृत्व किए है। काविक्स कावर्यकता गृह मार्थी है। किए की नीविक सार्यकता गृह वाणी है, किए की नीविक सोगों को काविक सम्मान नगाना और सार्यवाद के मार्ग वर वर्णक व्यास्त्रास्त्र

सुपत । सुपत ॥ सुपत ॥ विक् साप वर वेठे मेद्रिक, एफ, ए, फे. ए., पंचाव तथा सामग्र हामग्री सा सामग्र होमग्री विक साथीरिक कामग्री सा सामग्री से पत कर करूने हैं। निमानको सुपत । इंटरनेयानका इंटरिट्यूट(विक्टर)कासोबाह्य।

> १००) इनोम ( गर्थमेष्ट (बिस्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध सन्त्र — जिले जाव चारते हैं, वह पत्तर हृदय स्त्रों न हो इक सन्त्र की वालीपंड शाहित से बाएये प्रिक्त न्वती वालेगी। इसे चारच करने से स्वक्त में बाग, कुदगा, कुरती, बाटटी में बीत, -परीवा में क्फाता,नवाह की वालि, नेक्टी की सरबी और सीमान्यवान होने हैं। वृश् ताबा रही, चार्टी भी, सोना ११)। श्री कामरूप कामक्ष्म सामन्त्र प्रस्तु प्रमुख्य सामन्त्र प्रस्तु प्रमुख्य सामन्त्र प्रसुख्य पी॰ करतिस्तराव (गवा)

#### पेट मर मोजन करिये

गेणवर— (गोलिया) गेण चहुन्स वा पैदा होना, फेट में पबन का बूएना, भूख की कमी, पाचन न होना, खावे के बाद पेट का मारीपन, वेचेनी, हृदव की निवेतता, दिमाग खायान्य दहना, नीव का न जाना, इस्त की रुख वर्गरह, शिक्क-करती है। बाज, सांवर निश्ची और केट के हर एक राग में बहितीय दस्त है। केस्त स्पन्न २। टीन का ३॥) बाक कर्मा कसाया।

यदा-दुग्धातुपात.फार्मेसी ४ व्ययसम्बद्धः विक्ती-एवेंट वस्तादास ८० मादनी चौक

क्षाराज्यकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ्जाकारमञ हिन्दु गंगठन होष्या नहीं **है** क्षित्र

जनता उद्योषन का मार्ग है इसकिये

हिन्दू-संगठन

[ सेलक—स्वामी श्रद्धानम्य संम्वासी ]

पुस्तक व्यवस्य पढ़ : ब्राब भी हिन्तुको को मोबनिक्रा के कमाने की बारदरक्या बनी हुई है: अस्त में सबने वाकी प्रमुख बाति का शक्ति वस्पत्त होना पात्र की शक्ति का चहुने के किये नितास्त्र बात्रस्पक है। हवी उद्देश्य से पुस्तक प्रवाधित की था नहीं है। सूच्य २)

विजय पुस्तक भगशर, श्रद्धानन्द बाजार, दिखी।

Sieverenenenenen soortenenenenenenenenenenenenen

# ः भारतीय इतिहास का गौरवमय पृष्ठ

[ भी राहुल सांकृत्यायन ]

आव २४२८ वर्षे हुए, वर वेद्याती के सवशक्त, बनता के पंचायती राज्य की ध्व का प्रावनत हुई क्योर तब निश्वता श्वक्ते श्वा चीवीत की वर्षोतक स्वतंत्रता का भूमि पर मन-मानी करे नहें। दूसरों की तो बाद क्या, -खुड वेशाचीतानी भी भूच गये कि एक श्रमय या. वन उनकी इन गंगा और मही ( गवडक ) हुग्ग निवित वजा मधि में किसी राक्ष का शानन नहीं था, बनता के ७७७७ प्रतिनिधि नास शबस्य ञ्चलाते वे क्रीर न्याय का इतना ध्यान या कि सपने ममय योग नवदा के साहितीय महामानव बुद्ध ने प्रथने मुख से उनकी द्रशासा की था। संग'पार का र**ङ्**रशा स्रवात धत्र बज की मृद्धि-मृमि को देख कर बीम से पानी टपका रहा वा और उसने एक दो बार को विश्व भी नी, किन्द्र मंड की खानी पड़ा। इतके बारे में टीर्घ-निकाय की बाटुक्या में भी किसा है। बुद्ध का गक्तरंश्याक प्रांत भ्रमाभ प्रेम या श्रीर वैद्याली के नाथ चौर भी ऋषिक। इसी से ४८३ देश पूर्व वेशाल मास में बव उन्होंने प्रान्तम बार वैद्याली को छोड़ा तब एक बार फिर उठ कातभागने आपने सारे शारीर को ग्रमा कर (नागः वस्तोकन कर ) वैद्याली को बाल भर कर हैल बापने धिय शिष्य से करा — 'बानन्दः। तथागत [ बुद्ध ] यह ग्रस्तिम बार वैद्धाली का दर्शन कर रहा है ।' इसा वैशक्ती के प्रति उत्त दवामृति के हृश्य'द्वार वे वैं भानन्द । रमखीय है वैशाकी, रमखीय है उसका उददन चैत्य, गातमक चैत्य, सप्त प्रक-चैरः, बहुपुत्रक चत्य, सारदद चरत ।' वे चारी चैत्व वैशक्षा नगरका के बाहर कमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर विश्वाक्षों में देवस्थान तथा नवपुष्करिखी-सक्रित रमस्रोध भभाग में ये। देशाली वासी लिच्छवि भगवान् के श्यांन के लिए वैदाली नगरी से कुछ दूर बच्च में श्रावश्यित धरनपाली वन से पहुंचे । उन्हें बेस कर बुद्ध ने बड़ा था --- 'बसा भिद्ध-आयो | सिम्छ वियो की परिषद् को देखा भिद्धश्रो । सिन्द्रवियो कः परिषद् को। भिन्नु या । इन कान्द्रवि परिषद को प्रय-रिंत्रशः [ देवता श्रो ] की परिषद् समक्षी । व्यक्तिश इन्द्रलाक के देवता है। बुद्ध ने वैद्याका वानियां की उपमा उनसे दी ची, यह प्रकट करता है कि बुद्ध के भाव इस मूमि के निश्वतियों के प्रांत कैसे के। वर्षस्य को सवातशत्र ने बुद्ध के पात मेवा या कि उन स काई ऐशा उपाय मासून दरे, बिस में क्षिती को सामानी बै हथना वा सके। बुद्ध की कितना कड़

साग होना यह प्रश्न कीर इसीक्षिप उन्हों-ने क्षश्च ियों को सीचे खनाव न दे बीखे करे हो पत्ना असते कानन्द से क्षाया ।

#### वेशालीवानियों के सात गुर्व

इसी शरह बळ ने वस्त्रवे की मनक्रि भीर स्वतंत्रता की कुंची मात वाली की एक एक का शोशाया। वैशासी के प्रधा-तत्र [१] नमा में बहुमन से निश्व करके किसी काम को करते थे, [२] उड एक राव से काम करते, उठने बैठने थे. [३] व्वेषानिक, विवयम न वमासी के कानूनो विषय कंई काम नहीं कन्ते हे. [४] अपने शृह्यां का सम्मान सकार करते, ठमकी बात पर कान देते थे, [ ५ ] स्त्रियो, कन्याब्री पर सस्याचार स्राप्त सन र्देश्ती नहीं दरने थे, [६] नगर के भीतर क्रीर नाहर के चेत्वों [देशस्थानों]का सरकार-सम्मान करते और उनके लिए

हमें दीवनिकाय चटुक्या में मिलती है। वरम्ग से नला आया विज-धर्म वह या कि व'च के शावक 'यह चोर है, क्रप-रथी है' न कर ब्राटमी को विनि-इयम महामन्त्र न्याथवंश्वी के हाब में दे देते। वह तिचार कृष्टा, श्रवराणी न होने पर क्षाड़ देता, आपराधी होने पर ध्यपने भ्राप कुछान का व्यवस्थिक [न्यायाध्यक्ष] को देदेता। "वह भी अप्राची कानने पर सम्बार को दे देता \*\*\* वह भो विचार कर निपराध होने पर चाहकविक को दे देता। यह भी बना ही कर के सेनापति का. सेनापति उपग = [ उपाध्यक्त ] को कीर उपशक रामा गिवानती कदे देता। समा विचार कर बदि ग्रागाणी न होता तो केंद्र देता कीर प्रापाची होने पर प्रवे स-पुस्तक [ दश्डनियान ] बचवाता । प्रवेश्व-प्रसद्ध में शिला रहता कि समुक श्रवराच का बार्क दश्ह है। प्रवराच की

वह दिन हर नहीं है कर हमारे बालकों के लिए इतिशव की पराकों में वैद्यानी प्रवादन के लिए एक निशेष स्वान रखना पड़ेगा । हां, बानी भी देश के बढ़े नेता इस महत्व का नहीं सम्प्रतने और न समझने की काशिक कर रहे हैं कि फाना भारतीय प्रवादत्र की अपने वैशाली और यौषेय प्रवासत्त्रों सं कितनी प्रदेशा मिलेगी।

प्रदत्त सम्बन्धि और आर्मिक बन्निकी श्चीनते नहीं है [७] बर्ना बार्वी ब्रिहेश] की रखाकरते और इन बातका ध्वान रखते वे कि वे देश में सम से विचरें। वैद्यानी-वासियों के ये सात गुक्क बुद्ध को बहुन पनन्द साथे वे । इसमें पहले तीन तो बनतान्त्रिक व्यवस्था के सून सन्त्र हैं। प्रज्ञी स्नार श्वियों के प्रति सम्मान का मान उनकी उथा संस्कृते का दांतक है। अपन्तिम दो नार्ते धम के प्रति विकारों की उदारता को बताती है। बुद्ध ने इसा वंशासो के नवहर सार्वदस जैला में वंदाला वासियों को उनकी इन सात बातो पर सटल रहने सा सादेश शिवा था। प्रजातराभु के महामन्त्री क्युकार को उसकी बात का सवाब हैते जगन की रस्थालीन समयानी समयह में बुद्ध ने कहा था-'ब्राह्मच ! एक तमय में वेशाली के सारंदद चेन्य में ठहरा हुआ था वडां मैंने पश्चिमें को यह सात पतन-विशासी बातें बतालाबी थीं। खब तक वे सात बिजा में रहेंगी, "तातक विजा की उम्बति ही होती, हानि नहीं।

#### प्रजातन्त्र की न्याय व्यवस्था

वैशालो प्रशासन्त्र की न्याय व्यवस्था कियानी सुन्दर की, इसकी कुछ करन क

उसमे मिक्षाकर दरह दिया जाता। सपराची के सारगाच के सरवाच में स्थाप करने के शिष्ट कितना व्यान रत्ना चाता, बह इत उद्धरक से मासून होता है। इससे यह भी भारतम होता है कि वेशासी प्रवातन्त्र की श्रपनी वर्षे समुस्तक या दशहतियान भी था. वितका वड़ी इड़ाई से झन्तरका किया व्यवस्था।

#### कुंग्नीति का खेल

वर्षकर बुद्ध के मूल से बजियों के चारे में प्राप्ते कन्द्रल कोई बात नहीं सुन तका उतने लाट का प्रभावश्य से बड़ा - अम्ब गीतम [बुड] के कथन से ता वज को कियो प्रकार तिया नहीं वासकता। ग्रन्कातो उपलापन विभ रिरक्त ] ग्रीर भ्रापत में फुट वेदा करने से काम बनाया बाय । श्रवातशः बु श्रीर उनके इटल मन्त्र वर्षकार ने मेद [कूर] नाति का ही पंतन्द किया । वर्ष क्षर ने वलाह दी -- महासब। परिषद में विजयों की बात उठाओं । मैं कहुंगा उनमे क्या लेगा है, रहने हाँक विका के शासक अपना सोती और वाश्विश से वीर्वे । राजा और मन्त्री ने वंड्यन्त्र किया, दोनों की मिश्री-मगत रही। वर्ष-



सार वश्चित्रों सा पद्धारती बन हर राजनसङ् है निष्टत गया । उत्तर्भी बोर से वश्चिमे 🕏 पात मेत्री कारी चीव पढ़डी गयी। राज्य वे उसे इस ग्राराध में बन्धन ताहन क करा शिर मुद्दा नगर से निकास दिया & वर्षे धर गण व र हा बजा भनि में बाजे क्षमा तो कुद् विवागे ने दश — 'बाह्यक बका माया है है. गगा पार न उत्तरने हो ह बोकिन किस्त्रांव वर्षकार के बाल में करू नये चीर उसे अपने यहा शरका ही नहीं दी बलिक श्रापना विनिश<del>्चाक</del> न्यायाचारा वना दिया । वर्षकारने तीन वर्ष तक वैद्याली कानमक साया कीर उनका प्रतिकास उसने प्रपने विश्वास्त्रपात द्वारा विका के तीन वर्ष के मंतर उतने वैशालांवाओं के ऐसी फुट इस वादी कि दी आराइस्क्री एक साथ नहीं चल सकते वे । वर्षकार के व्ययने माविकका सूचना श्री और फूट के कारम निर्मेश दर्जा लोगों को प्रश्नमाद्ध मगपराव ने दाव बना किया।

#### पतन की श्रोर

वैशाली के पतन का वह समक बौद्ध परम्या के ब्रनुसार बुद्ध निर्वास [४८३ ईमा पूर्व] से तीन शास साद है। वैद्याली इतने दिनो तक श्रनाथ रही किन्द्र इसी के विस्मृत इतिहास ने पहले-पहल माग्तीयों की बतलाया कि हम्ह सदानिग्क्स राज्यभों के खूबा को डी नहीं दाते रहे वस्कि इमारे वहा औ अपने वसातन्त्र ये । वैद्याली प्रशासन्त्र बहुत शक्तिशाली था। बुद्ध के समय के भारत के सबसे बड़े राज्य कोसल -को गवडक, संगा और दिमाल । की शीक क्यों से पिराया --- का राजा प्रसेनकित् एक बार बहुत धन्द्राया हुआ था। उसे देख का बुद्ध ने रूक्ता --- क्या महास्त्र हु द्वम पर राजा भागच, श्रांबक रिवसार या वैद्यालिक क्षिन्छवि तो नहीं विसद्दे । किन्छ्विस्रों के कोवसे कोवस गुरुष कर होश-इवाश विगक सकता था, यह लिच्छ-वियों की शक्तिका परिचारेता है। वैशाली गया के शीमान्त पर दो 🕏 प्रश्त रावशक्तिया थी — टांडवा भीव पूर्व में मगध और पन्छिम में कासन । विद्यमी तीमा पर मही श्रिष्ठार्थातक गरदक ] बहती भी, इसके लिए साञ्चातः प्रमाय नहीं मिलना, सेकिन यजी के पश्चिम महाका का संव राज्य था. आहे

कोश्या राज्य के साथिपत्य को स्वीकार करते क्रप्रभी सबनी संबदकाओं को किसी न किसी सरासरित रसे हुए था। शहा और क्रिक्टवि दोनों पड़े सी व्यक्तियों की सीमा बदर हो रही होगी. केविज उस समय सबस्य मिटी की भाग वसी नहां थी. खबा कि वह ग्राम है। सोनपुर, शीरक-चर, सरीह होती को नहीं आक्रम कपरा विशे में बहती है, उसकी निचली घारा आव भी मही के नाम से प्रसिद्ध है। इस बढ सकते हैं, कि वसी की प्राचीन मुमि वही थी, किस्की सीमाएं जाबदस की मोबपुरी, मगरी और श्रांशिका विनेर की किकाकिकी । भाषा से बीमित थी. इतने बापवाद के साथ कि क्रमेद्रान चापारन भी प्राचीन ब्रवीसक् के सीतर पक्ता था।

परम्परा पर ऋशिमान

वर्तमान भारत के किए यह भूमि कारवन्त पुनीत है। टाई इकार वर्ष श्राह भारत फिर संघ राज्य स्थापित करने का रहा है। उसे अपने नशस्त्री वैशासी क्या और उसकी परम्पराका समिमान हेना भावस्थक है। क्खतः हमारे क्यर निःक्षा रावशासन की कासरात्रि में बैस की धीर बीचेंग हो ही बनतन्त्र के प्रवासकार है को वह भी किए बाते रहे हैं कि प्रवातनत्र-शासन-प्रवासी हमारे सिए विस्कृत नगी चीव नहींहै। सहस्रो क्यों से देशी और विदेशी निरंकुश ं क्यांकक क्याकर नहीं प्रवस्न करते रहे कि हम अपनी प्रवासानितक परम्पर्य को मुख च्याचे। यह नहुत हर तक प्रपने इस कार्यमें सफत भी हुए, फिन्स अरातल नेकां और इतिहानकों की श्लोबों ने उनके प्रवस्तों को **एफक** नहीं कोने दिया और सब तो देश की साव-स्वकता और मांग है कि विदेशी शासन के इटने के भारत प्रवासन्त्रराज्य सोवित किया चान ! इमकानते हैं कि यह समय दूर

मही है वन हमारे नासकों के सिने इति-क्रम की प्रसादों में वैशाओं प्रकारण के क्रिप्ट एक विशेष स्थान रस्ता परेखा। कां, कामी भी देश के बड़े नेता इस ख्याच्या को नहीं समझते और न**सम**कने ब्बी कोश्चित्र कर रहे हैं कि भावी मारतीय अव्यक्तन के सपने वैशासी और वीपेन क्ष्मातन्त्रों हे कितनी भेरवा मिसेवी । बीचेव वही शुनि है, विसमें सवधानी दिश्री वायरियत है, केविन दिश्री के ब्रायनिक प्रभूषों को इतका क्याबा नहीं है कि एक समय वीचेन के कहर शक ने सनके किए बीचेयाना वयमत्रवारिकाम् क्रिक्स था । धनतम्बसा से ही बहचनतित को सकता है. हमारे देश का गौरवपूर्व कविष्य इसी बात पर निर्भर फरका है कि बर्दा बनत-प्रता का एक बहुत राज्य हो और इत सनतान्त्रक भावना के व्यार्थकरीय प्रशार के जिले हमारे प्राचीय श्रमकानो का इतिहास बहुत सहस्य हो **400 ()** 

सफेद बाल काला शिक्षण से नहीं हमारे **का**र्वेटिक सर्वाञ्चल तेवा से बाबा का प्रकार कर कर सफेर नास बढ़ से काला हो बाता है। यह तेन विद्यासी सरकत कीर कांको की रोक्तनी को बढ़ाशा है किन्हें विश्वास न हो. वे सल्य बारस की शर्त किस्स हों। मूल्य २॥), बास काथा पका हो हो ३॥) भीर दुल नका हो तो ५) का वेस मंगवा से ।

रवेत कह की घटमत जडी प्रिय सव्यनो । कौरों की मांखि इस प्रशंस करना नहीं चाहते। बदि इस हे थेप से सफेटी बढ़ से आराम न हो तो मूल्य दूना वापध दूंगा । मू॰ ३) ६० बिरवकल्यामा स्रीपभाक्षय सं॰ ३१ त्रे मचन्द बराज स्टीट क्लक्स १२

#### मुफ्त

नवववद्ये की सवस्था तथा थन के नाश को देखकर भारत के स्विक्यात वैश्व कविराज सजामचन्द्रची बी०ए० (स्वर्ष-पटक प्राप्त) गम रोग विशेषत्र बोक्का करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगों की सन्दर्भ भीषधियां परीखा के लिए स्पत दी व्यती हैं साकि निराश रेगियों की वस्त्री हो व्यवे और घोके की सम्मावना न रहे। रोगी कविराय भी को विश्वय कार्नेती. हीय पाची दिली में स्वयं (शक्ष पर क कः साने के टिक्ट सेख कर क्रीविक्यां प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व विवरण के काव क्षः जाने नेव कर ११६ एक की जंबे की चै पराष SexualGuide प्राप्त को । रेडियो व २००) से २०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

र सद रिद्ध करने पर १०.०००) इनाम । विश्वात रस्तिवे वह असम्भव नहीं । किटरेच्य व नियम भी सपत मंगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावडी बाजार दिल्ली ।

#### कुछ अद्मृत शक्तिशासी भौषधियां

किसी भीषांव को वेफायवाँ सावित करने पर १०० हाथा इनाम । किन्हें विश्वास न हो, देद चाना का टिक्ट मेज कर १ ते जिला लें।

#### भकेट बाज काला

इत तेल से शल का प्रकार कर कर क्या बाला बड़ से काला पैदा होता है। विक्रियाची कालान रहे तो दना मरूप कायत की कर्त । सैक्ट्रों प्रशंसापत्रों से इसकी सरवता प्रधानिक है। यह तैल सर के दर्द व सर में चकर आता आदि को ब्रासम कर ब्रांख की रोशनी को बहाता हैं। जीवाई नास पदा के सिए २॥): उत से ब्यादा के लिए ३॥);व कुल वका नाल के सिप्ट ५) का तैस मग सें।

#### बद्दरापन नाशक

बह कर्य रोग की सद्भुत दश बहरायन नवा व पुराना, कान की कम शास्त्र व. पीव बहना सवा के क्रिप्ट प्रारी-म्ब इत्या है। बहरा बादमी साफ राफ कुनने संगता है। मूल्य २)

#### रवेत क्रष्ट की बनीपन्नि

महात्माप्रदत्त हमें स्फेटी की हता के रीन दिन में पा पायदा। यदि सेक्को हकीमों. हाक्टरो वैद्यों, विद्यापनदावास्त्रो की दवा से निराश हो चुके हो तो इसे सगाकर प्रारीम्य होवें । मृहय २॥)

#### 'सकति-निग्रह

सन्तान निप्रह की श्राचक दवा है। दवा का व्यवहार बन्द कर दें. अर्थ षारक हो बायगा। प्रतिमास दका नीज दिन व्यवहार करना पहला है। कई मर की दका का मूल्य २॥) दूसरी दक्का को कीवन भर के लिए दश्या बनाई **है.—महत्व** २॥) दोनों दवा के व्यवसार से स्वास्थ्य में किसी तरह की हानि नहीं

वैदाराज चर्चक किशोर राम नं० १७ पो० चौ० सुरिया, जिला—हजारी बाब

# \*\*\*\*\* कोमल चमहीके गय विकासनेके लीये न्याव पावदर लोगन

#### १००) इनाम

क्वार्थ किंद्र सम्ब — वे विते साप चारते हैं चाहे का परवर-विश्व क्यें न हो. इंट रूप की प्रतीकित सकि से प्राप हे मिसने चली जारेगी। इहे चारव करने से व्यापार में साम, सुकदमा, इस्ती, बाटरी में बीत, परीवा में बच-क्षा-अव्यारी की बांति, नीकरी की क्षां भी जानान होते हैं। सूर कांना राह्रों, चांदी ३), डोना १४ ।

विक प्रस्तान ने॰ ३०७ यो॰ कतरी सराव [गवा]

# १०.०००) रुपये की घडियां मुफ्त इनाम



इमारे प्रस्थित काला तेल नं• ५०१ राजस्टढं के सेवन से बाक्स इसेशा के इसने काले हो बाते हैं और फिर जीवन मर काले पैसा होते हैं । यह हमारे पुल्न स्थामीची की कोर से लाववान तेहफा है । यह वेश निर्मे हुए बालों को रोक्सा, उनकी सम्बे प्रथमकों की प्रमुक्तार बनाता है। क्यां बाल न उसने हो वर्ग फिर पेस होने कामते हैं। काकों की रोखनी तेल करता थीर कि को ट्यक पहुंच्यास है। इसीय सुमन्यत है। कीयत यह शीशी शा) २० तीन शीकी पुरा कोर्स की स्वावती कीमत शा) २० शत ठेस का प्रतिद करने के क्रिये हर शीकों के साथ एक फैसी म्यूट शस्ट वाय को कि सकी

कुम्बर है और एक कंत्रुठी होना ( सन्वत न्यू नोक्स्ट ) विसक्तस प्रपत मेवी व्यक्ती है । जीन श्रीश्री के करीदार को बाक खर्च माफ कीर ४ म्यूट वहियां व ४०

बोबुडियां स्वनटन न्यू गास्य विसन्त्रस प्रश्त दी वाती है।

#### बास उमर भर नहीं उगते।

इसारी प्रतिब्द रवार्ष 'शैवरे हुका रामध्ये' के इस्तेमाल से इर काल के सब्ब क्षेत्र निवी रवतीर के रोगा के लिये पूर हो जाते हैं कीर किर वीका कर होकबा के बनाद बाब कमी पैदा नहीं होते। जात देशमा से तद हुना वह जीव कीर सुचक्रत हो बनी है। कीमत एक बीबी शा) के तीन पीड़िक कृत कोर्ज क्षा) प॰ इस दक्षाई को प्रस्तिक करने के लिये हर शीशी के साथ एक दैस्ती विकास से कि सांत सुन्दर है और एक संग्रुठी तीना ( लंडन न्यू गोक्स) किस कुमा पुरत दी कार्टी है। तीन कीकी के सरीकार की जाक सर्च माफ और प्र र्वाष्ट्रयां व ४ संगठियां स्पत ही वाती हैं।

बंक्न कुमर्रात्वक कुमनी (AWD) बाग रामानम्द, अमू उत्तर ।

या किस्तान-निर्माताओं ने पाकि-स्तान के निर्माख के लिये किन २ कर योक्षताओं और कार्यकम को कार्यास्थित किया था प्राज हम देख रहे हैं निकास राज्य भी उन ही पद विन्हों पर चल रहा है और 'दिख्या का पाकिस्तान' बनने का रहा है। क्यों नहीं ? निजाम राज्य तो जिन्ना साहब की हुकुनत का एक दुइना है हो ! यहां सरों की गिनती का सवास पैदा हो ही नहीं सकता जैवा कि उन्होंने खपने हैदए-बाद-बागमन पर सिक्टदर्शनाद के करनला मैदान में फर्नायाथा। सब्दल क्यम खां प्रधान मंत्री पश्चिमीत्तर प्रान्त ने तो स्पष्ट ही कहा या कि हैदराबाद 'दिद्वा का पाकिस्तान' है। अन्तर इतना ही है कि पाकिस्तान के कुर और अमा-नुषिक अस्याचर खल्लमखल्ला प्रकारम रूप से हो रहे हैं और 'दिखया का पाकि-स्तान' उन हो दुष्हाहा का वात्यावतन क्रिपेर कर रहा है। उन भीषय आल्या-चारों को राजशकि की बोर से बक्त दे कर भूत प्रमाखित किया बास्हा है। निवाम-सत्ता के बुद्धि की शल भीर बरदर्शिता का ज्वलन्त उदाहरका है 'कहना और करके मुकरना।' माचर-डपक्षी और इकनूर भादि की श्रमानुषिक घटनाओं से लेकर बाब तक की निवास सब्ब की करता और नृशंत बस्याचारों को सेखनी बद्ध किया बन्दे तो इतिहास का एक बड़ा मन्य तैयार हो सकता है। परन्द्र वाडवाडी देखिये और डिबामसत्ता की प्रशंस की जिये कि अनता की प्रत्येक सच्ची झावाब के विरद्ध निवामें रुता का बक्तव्य अपनी निर्देषित प्रदर्शित करता डप्रामिलेगा. जिस में नर्लं से लेकर शिक्ष तक बनता ही दोवी ठहराई बावेगी। स्थानीय बहुमत पर म्रत्याचार करना और करवाना तदुपरान्त प्रत्याचार रंबित काले डाय भी बहमत पर डी पोंछना। बाह रे। निजाम-हत्ता तेरा चमस्त्रर ।

प्रधान मंत्री मीर लायक आसी साहिब ने श्रापनी भाषी नीति पर एक बक्रान्य दिया था। जिसके पढने से उनके अर्थकम का अनुमान हुआ। था। आपने कहा था कि रावक्ता अपनी पूर्य शक्ति के साब 'स्वत्रतिव' कार्य कम का दमन करेगी इस 'सनवरविष' नीति शास्त्र का बयार्थ में सद्वयाग किया बावे ता इसके तीर का शहर सनसे पूर्व 'इक्तशबुस सुसल-मीन' धीर उसका कार्यकन हा बनना चाहिये । क्यों १ हसी सस्था के नाबीवादी, कार्यक्रम से निवास राज्य में बाद्यान्ति का सम्मान्य स्थापित हुआ है और प्रत्येक राबदीय कार्यों में इस्तचेर भी इस ही संस्था ने किया और कर रही है। नवान छुतारों को भ्रापने मन्त्रित्व में मार खानी भीर मुखे उलक्यानी सर भिरवा इरमाईस को

[ सुशीबादेवी शर्मा 'प्रभाकर' ]



त्याग पत्र देना पद्याः नवाव छतारै शहिब को अपने पनः मंत्रित्व में प्रविश्वास की वपेड सानी पदी। हिन्द उपनिवेश से समक्षीते की बातचीत के लिये दिन प्रतिनिधो मंदल की नियुक्ति हुई उस पर स्नावश्वास प्रकट करना स्रोत मनोनीत प्रतिनिधि मंडल का चुनाव करना बादि वह तब कार्य कित की बोर से हका १ इनका स्रोध का उत्तर वही है कि इसहादुश मुख्यमीन की भार से। मैं बह हहता के शाय निश्चा पूर्वक लिख रही है कि प्रचान मत्री की वह चेतावनी सस्पमत को नहीं है सवित

करोस कलिया है, जिनका कोई भी रावसत्ता प्रवन्ध नहीं कर सकती। मैं भी खनके विचारों का स्वागत करती है। बनता के बाहर चले जाने के सत्य कारबा कौर करोल कल्पित मय का साष्ट्री करवा प्रचल्न सभी ने स्थों नहीं किया र आस तक इचारदूल मुख्यभीन' केरंगमंच से बो भाषस एव कार्यक्रम सनता के बमञ्ज रखे गये हैं, उनका ब्राध्ययन की जिने। स्थानीय बहुमत के विरुद्ध को विद्रोहामि भक्षाई गई धौर बहुमत को नष्ट प्रायः करने की को योधनार्वे बना कर कार्योन्यत की गई उनका परिशीलन

## हैदराबाद में हिन्दुओं के ह्वास का कचा चिट्रा

हैदर बाद में किस प्रकार हिन्दु को की संस्था लगातार पटाने का प्रयस्त किया गया है यह तन् १८८२१ से क्षेक्र तन् १६४१ तक की अनगश्चना की निग्न तालिका से स्वष्ट है ---

| सन्   | हिन्दू       | माद्यग्         | मुसनमान   |  |  |
|-------|--------------|-----------------|-----------|--|--|
| فححة  | EEE \$ ? ? ? | <b>२६१२२०</b>   | દરપ્રદરદે |  |  |
| शब्दर | \$038#5RE    | <b>200</b> 835  | ११३⊏६६६   |  |  |
| १६०१  | きにゅっとまる      | <b>きがもこがこ</b>   | १५४५७५०   |  |  |
| 1838  | ११६२६३७%     | <b>26882</b> 8  | 930⊐€\$   |  |  |
| १६२१  | १०६४६४५३     | २४७१२६          | १२६८२७७   |  |  |
| १६३१  | १२१७६७३५     | ₹₽₹ <b>₽</b> ₩⊏ | १५३४६६६   |  |  |
| 85.88 | १३२६⊏७५३     | 38888           | ₹•€७४७५   |  |  |

बाह्य वो को हिन्दु स्त्रों से सलग रखा अधिक नद गई है। इस समय गया है। सन् ४१ की बनगबना में तो (तन् ४८ में) है त्राबाद में मुनलमानों ब्राह्मका, ब्राह्मक्षेत्र, हिन्दु, हरिबन, की सक्या ३५ लाल कृती चा रही है --बारहोव (लिंगाया) क्रोर क्रार्थ — इन लगभग १० लाख हिन्दू क्रातक के प्रकार छह मेद किये गये हैं। स्त्रीर कारना रियासत छोड़ कर चले गये हैं, मुसलमानी की शिवा, सुजी शेख, स्ययद, पठान स्त्रादि सब उरवानियाँ इटाकर सबको मुसलमान ही स्रॉक्ट क्यागयाहै। इस ताक्षिका से स्पष्ट है कि गत ६० वर्षों में वहां हिन्दु शांकी बाबादी केवल केंद्र गुनी बढ़ी है, वहां

ध्यान देने की बात यह है कि मुक्तमानों को संख्या दुगने से भी श्रीर १५ लाख के सममग मुख्तमान शरकार्थी के रूप में रिवासत में न्या चुके हैं। निवास ने बहस्रत की श्रास्थमत में परिवात करने की जा बायाजना की है. उत्तक्त यह कथा चिट्टा है।

यह चेतावनी बहुमत को है। अतः स्थानीय बहमत इस तन्हा में न रहे कि वसने और तसकी संस्थाओं ने कई कार्य वैश्वानिक राज्यस्य के विकट्ट नहीं किया, उसके किशी कार्य में इस्तचेत नहीं किया । बहमत प्रपती निर्देषिता के सम में समित हो कर उन्तोप से मुंह पर हाथ फेरतान बैठा रहे। यह निवास राज्य है. 'दक्षिय का पाकिस्तान' है, अन्वेर नगरी है। यहां 'करेगा कोई और मरेगा कोई'--वाला छीदा है।

पश्रकार संघ के सम्मल भी प्रधान मंत्री ने कहा था कि बनता के बाहर चले जाने के कुछ कारबा छला है, जिनके विषय में समत्या प्रयन्य कर रही है। इन्द्र

कीनिये। 'इचिहादुल मुख्लमीन के सम-र्वेक स्वानीय पत्रकारों की पाकिस्तानी चार्ले देखिये। श्वात हो सकेमा बहमत करास कल्पित नहीं निश्चय पूर्वक होने बासे दानवी अत्याचारों से सशकित हो कर गया है। वर्तमान में यहा रहने वाले बहुमत के साथ को क्रूर व्यवहार किया वारहाई क्याउसके बोरे में प्रधान मीर सायक ऋली साहिब ने सोचनेका कष्ट किया श क्या उन प्रत्याचारियों के प्रमानुधिक कार्थे पर कोई प्रतिबन्ध लगाया १ स्थानीय रेडियों तक ने पाकिस्तानी प्रचार को दुंदुभि नबाई स्रोर इसी राबकीय रेडिया से डास्टर सतीफ ! तर्देद की प्रवा

यशिषतेन की योधका की गई। उस दर्घटना के प्रसार पर कालिम रक्षती साहित ने इसी राजकीय रेडिशो से उसे भाषसा 'बाडकास्ट' किया था स्या बह हिन्दुकों के विरुद्ध कुछ कुम क्यावेश उत्तन्त करने वाना धाः मुचलिम शिद्धार्थियों को कालेब स्कूलों के वहिष्कार का मार्ग बताना श्रीर सैन्य शिखादेना क्या ग्रर्थ रखता है १ इन मुस्तिम विद्यार्थियों के लिए गिला विमाग डा 'रिस्टिकेशन' इव' के च हे वर उड़ गया। बहमत के विद्यार्थियां से 'काक्रीय छोड़ो' भी योधना को स्थानाया तो स्थानीय शिद्धानंत्रभाग ने भ्रानी पूर्या शक्ति और अधिकारों का उनके विकास प्रयोग किया ।

हिन्द उपनित्रेश के विदद्ध निराधार प्रचार करना स्थानीय पत्रों ने तो खपता लच्य ही नहीं ज्यापार बना रखा है। बह मारतीय नैतास्रों को गदार कह सकते हैं। सरदार बहाम भाई पटेल को हिटलार ब्बीर मुसोलिनी स्पष्ट शब्दों में जिल सकते हैं। उनको पूर्व स्वतत्रना है। भारतीय पत्र न्याय-सन्याय, विधान-सन्तिकात. कादि पर कुछ भी प्रकाश डालें और काल)चना करें तो रावतचा उनका प्रबन्ध करने का रही है। क्या किसी समय देश की राषधत्ता किसा देश के रावनैतिक, कार्थिक और सामाक्षिक हितों को समञ्ज रख कर पत्रकारों को इस प्रकार का कर्नेतिक प्रचार करने की स्व-तवता दे सकती है !

#### प्रजा को विश्वास नहीं

स्थानीय बहमत को स्थानीय राज-सत्ता और प्रधान मन्त्री दोनों में से एक पर भी विश्वास नहीं हैं ' क्योंकि स्थानीय रायस्याकी नीति दूरंगी ही नहीं बहरंगी है। सरका परिषद में को पाकिस्तान की स्रोर से प्रतिनिधि मग्रहता गया था प्रकान मन्त्री भी उस प्रतिनिधि मण्डल के एक निशेष प्रतिनिधि ये और आप पाहिस्तान के शुभिचन्तकों में से हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय बहुमत का तन पर कोई विश्वास नहीं है। कराची की बन्टरसाड योजना में भी भार का प्रमुख सहयोग है। निरीइ भोली माली बनता इन पाकिस्तान के शुभविन्तकों द्वारा सताई बारही है। राजधत्ताकी नीति स्पष्ट है। वह निजाम राज्य को दिख्या का पाकि-स्तान बनाने की नीति पर ब्रास्ट है। वह बहुमत को नष्ट करके निजाम राज्य को सदद पाकिस्तान का स्वरूप देना चा६ते हैं। डाक्टर लतीफ शईद ने अपने पत्र 'क्लोरियन' में लिखा था कि दैदरा-बाद की इकमत को चाहिये कि समीप-वर्ती प्रान्तों से बातचीत करके स्थानीय हिन्दु बहुमत को वहा मे बदे और मुसलिय करपमन को यहा बुला लेगा चाहरे विषके प्रसंसका लाखों की सब्दा है मुर्गालम 'रा'बायी' बना कर बहां जुलाया गवा। प्राम २ में आप देखिये मुत्तिवस्त गरकार्थी रहुँचे दुए हैं। तक ज्यापारी पर अपना आधिपत्स कमा किया है। बहुमत को कित प्रकार अल्प्यत का क्या देवे का प्रवल किया का रहा है। बहुमत की त'स्था में शहूनों को सम्मिक्तित नहीं किया गया। प्रत्येक हिंदे राक्त्या स्थानीय बहुमत को सींख और शहलाशी का जलान करते हुए आगे वह रही है।

इस दक्षिया के पाकिस्तान में सुस-क्रिय लीग का प्रतिरूप 'इचिहाईज म्चल-मीन' संस्था है, पाकिस्तान का प्रतिकप निकाम राज्य कीर कायदे काजम क्रिकार महामहश्रासी विसा का प्रतिक्य अधिक विकास विकास विकास विकास विकास ने वांकस्तान का भाविकार करके ही चैन लिया । प्रव हिन्द उपनिवेश को चिवन करने को कैसी महती साससा है। ठीक इसी प्रकार निवास राज्य के कायदे आक्रम रिवकी साहित सीगन्य साने नैठे जिलाम राज्य को 'दक्किस का पाकिस्तान. योषित किये बिना न मार्नेगे । शिदीक ए-दका कारिम रिवरी साहित ने एक समा में माध्या देते हुए का भी या कि राज-सत्त का अंद्रा ही 'इत्तिहादल मसलमीन' का करेश है बातः उसकी स्वतंत्रता की रक्ता करना ही हमाया विद्यान्त है। सद्भद पाठकों को यह कात होना चाहिए ं कि स्वतंत्रता की रखा हेत ही उन्होंने धक लाख से उत्पर 'वांसब-कासिटियरों को की व तैयार की है। यह इतिहादल बसलामीन के रजाकार देहातों में बाकर गरीब बहुमत का भद्धक कर रहे हैं। जिलामानाद जेल, बीबीनगर, सम्मम और बरंगस साहि स्थानी पर सासर सपनी कांबों से देखिए इस कांबान फीक ने क्या झातंक फैला रखा है। उसके काले कारनामे, उठके ब्रत्याचारों की कथा आमीकों से पृक्षिये वह आपके सामने रक्त के बास बहा २ कर सुनायेंगे। वे बापने बु:बी हृदय, खंडित हृदय के दुकड़े निकल कर ब्राप के सामने रख देंगे।

#### कोष का उपयोग

विश्व-आपी युद्ध के उपरान्त की समस्य वाका स्थानित करके निवाम क्षान्त कारने निवाम क्षान्त कारने को सार कारने को सार कारने की सार की है। यु कारने की सार की सार की सार की सार की सार की सार की की यु कारने की सार की सार

निवाम सरकार के प्रत्येक विभाग की स्रोच की बाब तो बाह स्पन्नतवा प्रमाखित हो आयग कि अधिकर कर-दाता बहुमत में से ही हैं। परन्तु पाठकगण अनुमान करें कि उनका कियना रूपवा पाहिस्तान -को आगा कार्रावेकर दियाचा चुका है। दुर नहीं हैदरानाद शहर का ही अमस की विषे । वहमत की वस्तियों में पानी तक का प्रवत्य नहीं है । प्रकाश और सफाई का प्रवस्थ तो दूर । बहुमत के नारम्बार सामह करने पर भी निसास ने के पागर की विवसता प्रकट को। इचर बहुमत का बन-समुद्यं पानी के र्वंद्रयमान में प्याता तहपता है तथा पाकिस्तान को रूपमा दिया का जुका है। विश्वके सम्बन्ध में नवान मुईन नवान जंग नहातुर ने फर्माना है कि प्रत्येक शबराचा किसी न किसी राजसत्ता की सिक्योरीटीच से सकती है। हमने पानिस्तान को कोई ऋषा नहीं दिवा 'विक्वोरीटीक' सर:दने के विषये प विजनान को स्पक्त दिया गया है। ब्रिटिश राज्यका के समय में निवास राजसका को कोई ऐसा क्रमिकार नहीं या कि कह जिंटश गवर्नमेस्ट वा मार्र्सम राज्यस्य के व्यविरिक्त किसी अन्य स्**वस्था की** 'सिनवोरीटीय' सरीह सके ।

#### यह अप १

मद्यारमा गांधी के निधन पर छड शोक सभा की आयोधना सर्वसम्मतियो भौर दलों की ओर से निवास का किय में की गई। उस संकलमा के संच के विदीक-ध-दकन कारिम रक्की साहित ने फर्माया कि हिन्द उपनिवेश निशास राज्य के पैठीव साम प्राप्तमानी को मारने की तैयारी कर रहा है। सेकिन मुख्लमान भी सामना करने के स्त्रिवे तैयार है। राष्ट्रपिता के निधन पर अनता शोक से अभ प्रवाहित कर रही बी कार रक्ती साहित अपने दिल के बलवते निकास रहे थे । मारतीय उपनिवेश निवाम-स्वा की बोर से कव्यत भारता बनावे बैठा है तो बह उत्तका निराधार भ्रम है। हैदराबाद राज्य में चन प्रकारय रूप से बहमत पर श्रत्याचार होने प्रारम्भ हो बार्यने तो इशके अर्थ यह होने कि भारत के कोने कोने में पारस्परिक बुद्ध की ज्वासा पुनः भगक उठेगी श्रीर मारववर्ष ग्रह-युद्ध में ही श्रापनी समस्त शकिका शन्त कर देगा।

फिल्स-स्टार काने के हच्छा वाले डीम पन लिलें। योज पदा-लिला होना आवस्यक है रंजीव फिल्म-कार्ट कालेज विरक्षा रोज (V.D.) हार्यार पू॰ पी॰।



साल एकेवट :--देवली धानत के---पोड एवड को॰ वांदनी चौक । म्बलियर व चौलपुर के---पुनियन मेदीकल हाल, नवा वाचार, सरकर । मध्य मारत के---हृदत चौषव मरहार, १६ केत रोड, रुन्दीर ।



फोटों कैंमरा मुफ्त यह कैमरा कुन्दर नमूने का, उकार के बना हुका बिना विश्वी कह के हर प्रकार के मनोहर कोटो हुएन के सेना है। इक्का मनेश उस्ता और उद्दी-कही काम करना की गो गी विश्वा सका केव बाताची होनों है। इस्ते काम से उसते हैं, यह कीमशी मनोहर कैमरों ने से है, को नोहे

ही मुल्य का है। यह कैमरा खरीद कर खीक

पूरा करें और रुपया कमायें। मृत्य बक्त कैमल पूरा, तमाम किस्म कार्य, कैमीकल, सरल प्रयोग सहित नं∘ ५०१ कीमत ४॥ॐ) स्वालिटी नं॰ ५४९ कीमत ६॥।) वी सक्त प्रस्तर रपेशल स्वालिटी नं॰ ५५० कीमत ६॥), वेंकिंग व वाकत्वर्य १=)

नोट---एक समय में ६ कैमरों के ब्राहक को कैमरा नं० १५० मुस्त । स्टाक सीमिक है जन्मे कार्कर दें ब्रावक निराध होना प्रदेशा । माल परन्द न होने पर कीमरा वापिक

> वेस्ट एयड ट्रेडर्स ( V.AD. ) पो॰ नावस १६६, दिल्ली। West End Traders, (V. AD. ) P. B. 199, Delhi-

# जो लिखा वही हुन्रा

हमारा बनावा हुवा वर्ष फल बाव तक कभी भी गलत नहीं निकला। घाप भी एक बार कानुभव कर देलें। किसने का समय वा कियी छूल का नाम लिखकर वापना एक वर्ष का वर्षफल बनवा कर मंत्रा लें भीर काने वाखी घटनाओं से सवरदार होकर कानने बीकन को क्योंतिसब बना लें। भीन केन्छ एक करवा चार झाने बाक अपका सकता। और प्रमासित न हो तो कपनी कीमत वासित मंत्राना लें।

#### झसली मैस्ब्रेजम का शीशा

अभ्येक नर नारी चाहे किरानी आयु की हो, वालक हो युवक हो, या हुद्ध हच-प्रस्त्र वम के खीखा से चोटी का बता गड़ा हुआ बन, रोग से हुटकारा, प्रेम अनुसाय-बुक्क्स्म, नोकरी, परीवा में क्षत्रता हस्यादि प्रस्थेक वात का ठीक २ पता लगा बाता है सहस्र निकते तो सूर्य वालिय। सूच्य केवल यो दरने झाठ आये। बाक स्पय स्रालग म

भी कांकी महाशक्ति पो॰ व॰ नं० १६६, विस्सी ।

#### समाचार चित्रार्वार,



काल न के मनर डा० देरमन पडर जो एक्जोक्यूटन क सन के चेशरमन निवतचत<sup>न</sup>हुए हैं।



विज्ञान का नवीन ऋषिपकार। मशीन द्वारा श्रालू खादे श्रीर इक्ट्र किये शत है।



मनाया सघ के भूतकालीन गवनर सर एडवड गैन्ट वो नवे कि राज क अनुसार हार्ष कमिशनर नियुक्त हम है



श्चामरिकार्में नियुक्त ब्रिटेन के नये राजदूत सर ग्रालीपर फक्स



शासनाक प्रधान ए मान्स्त लाञ्च० ए प्रकार



स्तरन के एक र-पत न म पेरिक के चार हव गिया क एक्सर द्वाराठक करने क प्रयत्न किया द है।

#### सफर का आएम

(प्रष्ठ १० का शेव)

इसका परिवास वह हजा कि बाब् राधिकाचरण का भीवन इतना व्यस्त क्योर बढ धन्धी बन गया कि महीने में कठिनाई से कुछ ही दिन उन्हें घर पर रहने की फुरबत मिलती। मायब देने, श्रवार-कार्यों में सभे रहने, भ्रापनी बनता के कहा को देखते रहने के कारण उनकी मति इतनी बदली कि स्वभाव बदल यया. रहन सहन बदल गया, खान-पान नदल गया और सन् से नदी नात यह थी कि उसके मानस में बो धन-संचय करने और डीन बात्म-भावना का समावेश था, बड़ मिट गया । उसके स्थान पर इस भारका का बाहल्य हुआ कि वे दीन हैं, सनता बढी। बिस सेवा, त्याग भीर सदमावना की कहानी उन्होंने प्रपने चोवन में एक बार भी नहीं पढ़ी, **अ**ब समका उन्होंने कि पाठ ब्रवली बहीँहै, --बीवन का एक श्रभूतपूर्व लच्छ । यही पवित्र ! यही निर्मल ।

निदान, श्रपने उस श्रनम्पस्त बीवन में प्रयुक्त परिवास अपने का परिवास बद्ध हुआ कि राधिका बाबू बीमार पढ़ व्ये । सरामरा मधीना भर हो गया कि बेशीया सेनहीं उठे। एक दिन के श्रादः वन वह कु**क्**षु ऋषिक रोग∙मस्त दिखायी दिये. तो उनकी पत्नी ने, सन्य श्वभिभावकों ने छोचा कि ऋन वार्येगे … œक्को ही बार्वेगे इनके प्रा**य**ा कारमा या कि वे सब यही खिन्न और उदास वे । फिन्तु उसी समय, अब बाथ साइब ने आरंख खोली, तो अनकी पत्नी ने कहा 'नाहर बनता अड़ी डे · · वह रो रही है · · · वह दुम्हारे क्रीक्रज को भीख मांग सही है · · · ?

वाब राविकायरख ने इतना सुना, तो बैसे, उनके मानस के बुकते हुए दीप-बाच में और तेस पड़ा सवा। उसकी बाली को भी उभार दिया गया। सुनते ही, बाबू राधिकाचरण ने जैसे चौंक कर, नव-स्कृति से प्रोरित होकर आंखों से क्रांस बहाते हए यहा --- 'बया धनता मेरे किसान ।'

पत्नी ने क्या -- 'दां दुम्हारे क्सिन | दुम्हारे ही —

'तम मुके बाहर हो चला । उन्हीं के

पत्नी वे इतनामान किया। उसने तरन्त ही ऋपने पति की रोग-शैया को बाहर ठठाया । उसे उन हवारो व्यक्तियो के सामने रखवा दिया। उसी समय किसानों ने चिद्वामा -- 'इमारे मालिक ब्दी बब हो \*\*\*चिरायु हो, हमारे साथी --

उसी समय, मानो हृदय थाम कर, शहरे उद्घास से भर, राभिका बाबू ने रोते हुए, वली से इस -- 'क्या में आकं का "" में नहीं मकं मा, व्यानकी !

में इस मादना और सदमादना के बल पर ही बीवित रहुंगा !

निदान स्वस्य हुए । श्रीवन के उस तीसरे पहर में उन्होंने को प्रथम करम किया. वह यह था कि दापना रंग-महता बनता को दे दिया। किसानों को ही सम्बीन का माविक बना दिया ।

सम्बन्धियों ने कहा -- 'ऐसा मत बरो ।

परन्तु राधिका बाबूने कहा — 'मुक्ते मत रोको। विश्वकी वस्तु है, उसी को सौंपने दो। मैंने: स्नमी तो पाया है बीवन, -- श्रमी तो है सफर का सारम्म-भुके आयो बढने दो।

#### ★ पुत्रदा ★

(शर्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा) साधारक स्त्रियों को 'पुत्रदा' से पुत्र होवेगा ही। परन्त जो नाम है अधवा बिन्हें भारसे से रचस्त्रला होना बन्द हो गया हो, उनको भी श्रतिया पुत्र उत्पन्न होगा। इचारों ने 'पुत्रदा' सेवन कर पुत्र पाया है और बाय वक कियी को भी इताश नहीं होना पड़ा। यदि आपको पुत्र की इच्छा हो तो एकबार परीद्धा स्रवश्य स्थ इद देखिये पुत्र न पाने पर दाम वापस । चाँदै प्रतिकापत्र सिखा सीविये मूल्य ५) क्यये पता—श्रीमती रामप्यारी देवी नं० ३ पो कतरी सराव (गवा)।

# ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, सुस्ती, श्रांत्र पतन व स्व-प्नदोष रोगों के रोगी हमारे यहां साकर इलाच करावें और साम के बाद इस्व दैवियत दाम दें और वो न इस वर्के वे श्रपना हाल बन्द लिफाफे में मेख कर पुष्त समाह लें। हम उनको ऋपने उत्तर के साथ उनके साम के सिए प्रापनी श पुस्तक "विचित्र गुप्त शास्त्र विश्व में विनादवासाये उपपर किस्ते रोगों को दूर करने की आग सान विधियां लिखी है ग्रीर वो सन् १६ में गवर्नमेक्ट से बन्त होकर ऋदासत से छुटी है मुफ्त मेब देंगे, बरन्तुपत्र के साथ तीन आने के टिक्ट

हा॰ वी॰ एस॰ करवप बाध्यस रसायनघर १०२ शाहजहांपुर ब॰ पी॰

#### गहरी विद्रा का आवन्द

वेस्टेंग किसी संत्ये या जावले इस को सुगादीजिये। यह एक पटें के नियं गर्दी नींद्र में को मानेगा। को दिसाने से भी मुमानेगा। । परे से दुर्व जवाना काइते हैं रेक्सन संपत्तने : प्राप्त केरन हुएस नहीं जिस मसता । साराटी की यो किसी किस्स का शांवि नहीं बहु कार्के । साथ ही सार्क्स दें सी

स्वप्न दोष 🖈 प्रमेह केनब एक सप्ताह में बड़ से दूर। दाम १) डाक वर्ष पूथक।

# दिपालय कैमीकल फार्मेसी हरदार ।

बदि आप छन्तान से वंचित हैं तो मुक्ते भिलें कापके घर का दौपक शीन रोशन हो उठेगा, बदि ग्रान सर्वे नो हमारी क्रोपच क्रकसीर क्रीलाट मंगवा लें. विक्से सैक्ट्रो वेश्रीसाद व**्**नो की गोदी इरी गरी क्ष है। मूल्य ३५) और दवाई कीसाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां हो सहकियां क्यों न पैदा होती रही हों

इमेशा के क्षिये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष फन्टोंल की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और दो शल के **क्षिए १२)—इन दबाइयों से माइवारी हर** महीने ठीक माती रहती है। मासिक धर्म जारी करने व ली दबाई मैनसोल स्पेशस्त का मूल्य १२) और इससे तेथ दवाई मैन्सोल स्टांग को अन्दर अच्छी प्रकार मुल्य १२) मरद के लिए मैनोल मू॰ २०) । खाफ कर देती है मूल्य २५)।

# लेडी डाक्टर कविराज मत्यवती

चान्दनी चौक देहली [ इम्मीरियल बैंक श्रीर फल्वारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ बाबरकोन न्यू वेहली ( निकट बंगाली मार्केट )



बह कैमरे श्रामरीका के सकावले में हास ही में तैयार हो कर आरो हैं बिसमें खबी यह है कि हर प्रकार की फोटो उतारी का सकती है। इस कैमरे को मशहर करने के सिये इसने ४००० कैमरे मुफ्त तक्कीम करने का फैसला किया है। बरूरतमन्द आक ही क्षिलें। अल्दी करें, ऐसे मौके बार कार नहीं

अमरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी ( V.W.D. ) पी० बी० ७५, अमृतसर American Trading Agency, (V.W.D.) P.B. 75. Amritsar.



इस पिस्तीब की कावाई करीवन ७ । इसके षांदर ६ साने हैं। भीर ६ खानों में ६ कारतस स्रो हैं। भाषाज इनती अवरदश्य होती क चोर डाक् कोसों

बूर-माना अराते हैं। भूपने साक्षा खान की रकाके सिये वेहतरीन विस्तीक है। इसने अपनी विस्तीक सकहर अरने के विने ४०० विस्तीक शुक्त तकसीम करने का फैसका किया है। वस्त्तमन्द्र बाव ही बिकें। इम्बोरिय ल चैम्बर आफ साइ स ( V.A.D. ) पी. बी. ६१ अपसर Imperial Chamber of Science (V.A.D.) P.B.61 Amritser

#### लंका में हिन्दी

लं हा में हिन्दी प्रचार का कार्य करें उत्साह के सायगारमा है। बहा से भी अग्रतीलकुमार ने को कुछ लिखा है उनसे जात होता है कि लक्ष की सरकार ने दिनी को एक वैकटिएक विषय के रूप में स्वी-कार कर लिया है। यहा की 'प्राचीन' परीचा विश्वकी आलियी उपादि हैं 'परिवत,' में विचार्यों सिंदल, पाली, हिन्दी लेकर बैठ सकते हैं। सारे द्वीप में अब हिन्दी पड़ाई सायगी!

विवालकार परिवेख बौदों का सब से वड़ा केन्द्र है। पहले पहल हिन्दी वहीं से शुरू की गई। यहा के आचार्य हिन्दी की प्रगति में रह के रहे हैं।

#### जयपुर में हिन्दी-गजट

चयपुर सरकार ने इस आधाय की चोषवा की है कि अन से वयपुर गक्ट का शिन्दी संस्करण कुपेगा और वयपुर-गक्ट का नाम 'राज्य पन' के नाम में परिवाद कर दिया बापगा।

#### अजमेर-मेखाडा में हिन्दी

श्रावमेर-मारवाका प्रान्तीय सरकार ने प्रपने प्रात की सकतो, वगीची तथा सार्व बनिक इमारतों पर हिन्दी में बोर्ड सगवाने का निर्णय किया है।

#### दिल्ली और आगरा विश्वविद्यालय में हिन्दी

दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट ने हिन्दी में शिद्धा देने विषयक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

आगरा विश्वविद्यालय के एकेडेसिक बोर्ड ने दिन्दी को शिद्या का साध्यान ननाने के विश्वय पर विचार किया को प्रधान को गींग ही सामल में साने के लिए एक उपतिस्ति बनाई को नवस्वर के स्था तक झरनी रिपोट देगी। विश्व-विद्यालय के विश्वक विषागों का स्थान किरों में करने का निश्चय किया गया।

#### चिकित्सा की पुस्तकें हिन्दी में

हिन्द्। उरझर ने कांत वर कार-एत॰ योग्डम की अप्यवता में हैवी वीपियों की बाय के किए वो उसीति स्थापित की है 13व के जानने अब तक गवाहिया वो पेरा हुई हैं उनसे हुठ विचार का उसमंग हो रहा है कि हैवी औपियों के अनुउंचान के किए एक मार्ग झ॰ मा॰ जिकिता परिवर्ष रखा बाप और हुठके दो बिमाग किए बार्य। पहले निमाग का काम जाड़निक प्रवासी पहले निमाग का काम जाड़निक प्रवासी पर निर्मेर हो और बुठरे विमाग का

रक्षिय मासा एक परा में है कि

# हिन्दी की प्रगति

एक एक

मिकों पर फारसी और

रोपन लिपि क्यों १

है। भारत सब के किसी प्राप्त (तक)

की लिपि भी फारसी नहीं है। ब्रायः

न्यायकातकामा है कि फारसी लिपि

सरकारी शिक्तों पर न रहे। दक्ज़ी वैसे

सिक्हे पर पाच शिविया है बिनमें

प्रारसी भीर रोमन सिपि भी शामिल हैं।

के हिन्दी ''हरिजन'' में तीनों लिपियों---

देवनायरी. फारसी श्रीर रोमन — ख

क्मपन में मुका<del>बला</del> करते हुए कहा है

''नागरी जिपि सबसे बाजा जिपि

है, तथा रोमन क्षिपि हिन्दस्ताब में

चल नहीं सकती. तथा कास्सी और

देवनागरी लिपि के मुकाबले में बीत

दर्भाग्य (१) से हिन्दी शब्द का

दिन्द्रस्वान में एक खास लिपि के लिये

प्रयोग इने लगाई — संस्कृत की देव

नागरी निपि के लिये — इसलिये इसका

व्यापक स्वामाविक क्षर्य में प्रयोग करना

कठिन हो गया है। शायद वन आव

कल के मुबाहरी खत्म हो लें तो हम

फिर उस शब्द का इस्तेमाल उसके

मीलिक सर्थ में कर सके भीर वह स्थादा

स्तोपननक होगा । आम हिन्दुस्तान के

रहने वालों के लिए हिंदुस्तानी शब्द

इस्तेमाल किया जाता है और जाहिर है

कि वह हिन्दस्तान से बनाया गया है.

लेकिन बोलने में यह बड़ा है और इतके

साथ वह ऐतिहासिक और सास्कृतिक

खयाल नहीं बढ़े हैं जो कि 'हिंदी' के साथ

बारे हैं। निरुवा ही प्राचीन काल की

गाभी भी ने भी खद २५.१-१६४८

मारत सब की लिपि पारसी नहीं

विकिता-ब्रानुबन्धान की पुस्तकें मूलतः हिन्दी में लिखी बाय, क्रीर बाद में ब्रन्य भाषाक्रों में ब्रन्दिन की बाय।

#### हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सहायता

भारत सरकार हिन्दी लाहित्व सम्मे-स्नत को हिन्दी शाहित्व के प्रकार के निमित्त पर हमार करवा वापिक की वहायता देगी। उपमेक्षन का विचार विद्वा बेरे केन्द्रीय स्थान में १० साख के स्वय से क्षपना नथा मध्य कराना की है। इस मध्य में उनका क्रम्यीलय तथा विभिन्न वाहित्यक एया तोच कार्योलय रहेंगे। उपमयता-भाषन-निमोच के लिए भी नेन्द्रीय वास्त्रमार पान साला की सहायता देगी।

#### हिन्दुस्तानी नहीं, हिन्दी

हिन्दस्तानी के लिए ठीक सन्द दिंदी होगा, चाहे मुल्क के बिए, चाहे सन्कृति के लिए और चाहे अपनी भिन्न परम्परात्रों के ऐतिहासिक सिलसितों के जिन्दें प्रयोग करें। यह शब्द हिन्दी से बना है को कि हिन्दस्तान का छोटा रूप है। छव भी हिन्दस्तान के लिए दिंद शब्द का श्राम तौर पर प्रयोग होता है । पश्चिमी एश्विमा के सल्कों में, ईरान श्रीर टहीं में, ईराक, क्रफगानिस्तान, मिस्र भीर दूसरी बगहो में डिंडस्तान के लिए बराबर डिन्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी बगहों में हिंदुस्तानी को हिंदी कहते हैं। 'हिन्दी' का मजहब से कोई सम्बन्ध नहीं और हिंदस्तानी मुससमान और इंसाई उसी तरह से दिंदी हैं बिक तरह कि एक हिंद मत का मानने वाला। अमेरिका के लोग वो सभी हिंदुस्तानियों को हिंद कहते हैं, बहुत गलती नहीं करते । धागर हिन्दी शब्द का प्रयोग करे वो उनका प्रयोग निसक्का ठीक होना ।

सक्ति के लिए हिंदुस्तानी लफ्न का इस्तेमाल श्रटपटा बानपडेगा। —ए० बनाइरलाख नेरू

# हिन्दी परीचा की मान्यता आबिर देशनागरी लिपि की ही होग

निक्षित्त भारतवर्षीय राष्ट्रिव कियारीठ, वनाई के सवस्या मन्त्री स्वित करते हैं कि मन्त्र प्रान्तीय हाईस्कृत एन्स्कृतित करते हैं कि मन्त्र प्रान्तीय हाईस्कृत एन्स्कृतित के के के देवी ने शिखा-विभाग के बावरेक्टर की आदेश दिवा है कि हिन्दी के विधारद बीर वस्कृत के शास्त्री उचा-विचार्य बीर वस्कृत के शास्त्री उचा-विचार्य बीर प्रान्त एक के समान जमके बार्य बीर 'शें बुरट' के बमान जम्हें तरिक्वा श्रीर मी केरिया दी बार्य ।

कास्तिर देवनागरी लिरि को गी होगी।"

शिको पर केवक एक देवनागरी
लिपि हो होनी चार्किंग क्योंकि एक
विशि की नीति काम्मदानिकता कीर
म्रातीयका की माबनाक्यां को स्वमावतः
बहुत क्यां में कुक्त्व देगी। फारवी
बोर रोमन सिनिक्षं का दो कहना ही
क्यां, में दिल्ली का तो कहना ही
क्यां, में विदेशी हैं, म्यरत की मातीय
स्विध्या मी (बेरो बंगाक्यी, गुजराती,
मराठी तामिल मी) हव हिंह हो खावको
कर्म रहें

—देवदत्तु, भिदानी

#### हिन्दी साहित्य सम्मेनन के प्रस्कार

हिन्दी चाहित्य चम्मेलन प्रयाग के प्रधानमन्त्री स्थित काते हैं कि इन वर्ष पुरस्कार के लिए विचार्थ पुस्तके स्थीकार किये जाने की क्रान्तम तिथि धीर वेशाय ३१, ६० २००५ [तारीख सर्भ महे चन् १६४८] है। पुरस्क रो का सचित परिचय इस प्रकार है —

म गलाप्रसाद पारीतोपिक १०००)
भग्उक पारितोपिक १० वर्ष साहित्य के
स्थान विषय पर दिया लागा।
सेठ गोनिन्दराम सेकसरिया विद्यान
पुरस्कार १४००) द० का उक्त पुरस्कार
इस वर्ष गसिस विश्वय की वैज्ञानिक
भौतिक दचना के सम्मानार्थ दिसा
भावपा। यिद्यत के स्नानतं त गलिक
भौतिक दचना के सानुकता, शिक्य
भौतिक वानुकता, शिक्य
भौतिक वानुकता, शिक्य
भौतिक वानुकता, शिक्य

सेकसरिया महिला पारितोषिक १००) ६० का उक्त महिला पारि तोषिक किषी महिला खेलिका को उनकी स्वरचित हिन्दी की मौंसक रचना के

मुरारका पारितोषिक ५००) ब्रा टक्क पारितोषिक बंगाली, उदेया या वा ब्रासामी माघा भाषी लेखक व्य वेलिक द्वारा लिखी गई १८-दी की किसी रचना के संमानाथ।

रत्नकुमारी पुरस्कार २५० ६० स्म उक्त पुरस्कार हिन्दी के किशी मौसिक नाटक के सम्मानार्थ।

भी नेभीचन्द पुरस्कार ५०) का उक्त पुरस्कार वीर रख पूज नाला साहित्य विषय पर हिन्दी की किसा मीजिक रचना के सम्मानार्थ।

नाश्क्ष पुरस्कार १००) का उसके पुरस्कार पकान निवासी किसी हिन्दी कवि वा कवित्री को भारतीय संस्कृति विषय पर उसकी रचित उसकोटि की कविता के सम्मानार्थ।

#### हिन्दी का बृहद् शब्द कीम

मारतीय हिन्दी वाहित्य समोलन कं कोर से उनने समायदिवत राहुल लाक्करपावन के निरीव्य में पिन्धाविक सार्वाद्य राहुल लाक्करपावन के निरीव्य में पिन्धाविक का क्ष्में के किए हार के सार्वाद का किए के सार्वाद का किए के सार्वाद का किए कर के सार्वाद का किए कर किए के सार्वाद का किए सार्वाद का प्रवाद का किए सार्वाद का प्रवाद का किए सार्वाद का प्रवाद का किए सार्वाद का सार

## की श्रादत छट जायमी। ऋती वक करीम से क्षरकारा पाने के सिने ''काना कराय कासी<sup>9</sup>

सेवन क्षीविये, न केवल अफीम कुट व्यवसी वरिक इतनी कांक पैदा होगी कि मुद्दों रगों में भी नई क्वानी जा कावगी। सम पूरा कोर्व पांच हिपालय केंपीकल फार्मेसी हरिद्वार । बयबा शांक सर्च प्रयक्त ।

## T.B. तपेदिक रोग के हताश रोगियो

बन्दी (Jabri) का नाम नोट कर सो; यही इस पुष्ट रोम से रोगी की कान बचाने वाली शक्तिशाली क्रीविध है एक बार परीखा करके देस से परीखार्य ही क्सना रखा गया है, बिसमें तसबी हो सके। मूल्य नं १ (स्पेडल) पूरा ४० दिन का कोर्ल ७५) दर नमना १० दिन २०) दर। 'क्वरी' नं र पूरा कोर्ल २०) दर नयना १० दिन ६) ६० । महस्ता ग्रादि ग्रामग है । ग्राम ही ग्रावर्टर देखर रोगी फी कान क्यांचे । तार का पता—( JABRI IAGADHRI) काफी है ।• = •-पता:--रायताहब के॰ एक॰ शर्मा एक्ट संस रहेत (३) बनावरी (E.P.) स्टि

कारन भाग्य की पराखा एक बार कावश्य करे, क्रवश्य ही विवयी होंगे ३०००) रुपया इनाम अवश्य लीजिये

"प्रभाव" प्रतिबोगिता नं॰ ३

पर्तियां मेवने की ब्रन्तिम ता॰ २७--५--४८ ई॰, खलने की ता॰ १-६-४८ ई॰ बोह २१० हर कोने से बोड़ने से २१० ग्राना चाहिए, १८० मा इस

| Ī   | 1   | $\sqcap$ |
|-----|-----|----------|
| Г   | 100 |          |
| 1 - |     |          |

एक संस्थादो बार या साक्षी शून्य इस्ते-माल नहीं होना चाहिये, इसका सीलवन्द उत्तर स्थानीय मारत बैंक में खमा है। इनाम---१४००) ६० सर्वे ग्रस इस पर, ५००) सपर की दो पंक्ति या नीचे की दो \_\_\_ पंक्ति मिक्सने पर, २००) कोई भी एक पंक्ति

20 £4 ! 33

११२ ٤. 5

प्रश रद १०

मिसने पर, ५००) वीसवन्द की पूरी वंख्यावें किसी मी प्रकार से मिसने पर, ३००) व॰ ७ संबनार्वे किसी भी प्रकार फ्रीसने पर, १००) सब से अधिक मेवने वासे को दिये कार्यमे । फीस १ पृति का १). चार पृति का ३). ऋषिक के क्रिए ॥) प्रति पृति ऋषिक बीचे ५ का २॥), १० का ६), पृतियां एक ही सादे कागब पर, पोस्ट कार्ड पर, मनी-आर्टर के कूपन के नीचे भरकर भेज सकते हैं, मनीआर्टर कूपन'के पीछे और पूर्तियों के नीचे नाम व पूरा पता साफ सिस्सा ब्राना चाहिये, फीस नकद मी बमा की व्यक्ती है, चरिकाम पता हर शामिल होने वालों के पात ता॰ १०-६-४८ तक पहेच कावमा, उत्पर के लिये टिक्ट झाना चाहिये. एवं का हवाला झवरन दें, धनराशि कम झाने से इनामों में भी उसी बनुपात से कमी की का सकती है, मैनेकर का निर्कृत कानूनन नाम्य होगा. हर बगड हमारी पतियां भरवाबर मेबने वाले एजेन्टों की बावस्थवता है । पता—"प्रमात" देखिंग कमनी [ प० वि० ८ ] सेवका बाबार, श्रागरा b

# १२५ ००) जं

|   |    |    | <b>३</b> १ |   |
|---|----|----|------------|---|
|   |    | ₹∘ |            |   |
| ۱ | ₹६ |    |            | ľ |

दिनांक बन्द १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७-४८

साली स्थान इस प्रकार गरो कि इर शरफ से चोड़ ३० हो बाय, दिये हुए बाह्न बापने स्थान पर तथा कोई बाह्य दुबारा प्रयोग न हो।

इमारे सील्ड इस के अनुसार मेचने पर ५०००), प्रथम पंक्रि में छक मटि होने पर ३०००), प्रथम पंक्ति में दो पुटि होने पर २०००), पचाल स्थ मेबने वाले को १५००), एक से अधिक वही इस मेबने वाले को १०००) मिलेगा । १२५००) से कम द० आने पर ६० इसी अनुपात से कम हो बाक्ता ।

प्रवेश ग्रहक एक इस २), पांच इस ७), दत वा दश से ऋषिक वाले को १) प्रति इस मेवना चाहिये। मनीवार्डर रसीद इस के साथ मेवना काय-जयक है। उत्तर के लिये -)॥ की टिकिट मेजना चाहिये।

> पवा- सपेश्वरीप्रसाद बनवारीलाल ५७/३४ स्वरंबी बुशक, कानपुर ।



ए बेंसी के निवम तथा सूचीपत्र मुफ्त मंगाएं

सफेद बाल काला

भारत काला देल बालों का पकना रोक्टबर सफेद वाल खड़ से काला, सम्बे का कम कर दिमागी लाक्ट व झांखों में रोखनी देखी है। बरावर 'काला न रहे तो दुना मृह्य वापत । मू॰ २॥) बाधा पदा ३॥) इत्सा पका ४)। पं॰ भी विजय-कमार गुप्ता न'• ५ पो • टेइटा (गवा)।

#### सफेद बाल काला

सिवान से नहीं। हमारे जानुर्वेदिक 'तुमन्दित तैस से नाल का पक्ना वक कर रुफेद-बास बढ़ से जला हो जाता है । वह तेल दिमागी ताकतं,कीर कांसों की रोशनी को बढाता है । बिन्हें विश्वास न होवे मूल्य बापत की वर्त किसा से । मून्य रे।) बाल भाषा पद्म हो ३।), स्रोर का वक्स हो तो भ) का तेल मगवा सें। महाशकि कार्यांशव ( V. R. )

वो० सगरस (२४ प्रगना)।

#### ५००) नकद इनाम

क्यांनर्द चूर्च से स्व प्रकार की इस्ती, दिमानी कमबोरी, स्वप्नदोष, बाह्र विकार तक नामदी दूर होकर खरीर हुई-पुर काता है । मूल्य ३॥।) मन शक्सचे । बेबार साबित करने पर ५००) प्रनाम । श्काम कार्मेसी (रक्टिक) संसीगढ ।

रणदोष सुवारक चूर्य के सेकन करने **से मासिक धर्म चासू रहता है। इसे** आको रिक्षमां सावश्यकता होने पर भीर क्ताति निराय के सिने सेवन करती है। मस्य १) वेदावनी — वर्मवदी स्त्री इत भ सेवन न करें क्योंकि गर्मणत होकर

बन्द गासिक धर्म के लिए

शत भाव फिर बारी हो बाता है। संस्ट मोचन सर्वा**रम** (V) बो॰ बगरब ( २४ परमब )। धावस्यकता है

विनेमा चेत्र का ठवा-कोटि का मासिक "रंगमंत्र" देवने के ब्रिए एवँटी की इर शहर में 1 इच्छुक एखन द्वरंत का-वेदन करें । नमूने की प्रति ॥) झाने पर ही मेबी बाबेगी। मैनेजर-'रंगमंख' गोळ-काको, बहमद मंजिल, नागपुर सिटी

#### १५०) नकद इनाम

सिद्ध वद्यीकरका यन्त्र --- इसके बारब बरने से बठिन से बठिन बार्य सिख होते हैं। उनमें झाप किसे साहते हैं बाहे बह परवर दिल क्यों न हो शापके बस हो बायमा । इससे भाग्योदय, नौकरी बन भी प्राप्ति मुख्यमा भौर साटरी में बीद दया परीचा में पास होता है । महब તાંચા જારા), ચાદી જા ક), લોને જા १३) कुठा साबित करने पर १५०) इनाम गारंटी पत्रसाथ मेबा बाता है पता:--

श्राचाद एन्ड कं॰ रजिल्टर्ड, (श्रलीगढ)

## पाटिनाटिन दन्तम्।

वातों को मोती ला चमका कर मस्दों को मधबूत बनाता है। पायरिया का स्वास द्रश्मन है । शोकी II)



एजेयटों की बरूरत है---क्षमनावास एवड कं॰, के॰ डी॰ चगदीस छ० कं॰ चांदनी चौक, दिल्ली।

## सुपत क्षेत्र केट्ट FREE

च्चर की क्षारें लक्षा भारतिकारत रण्डोत की क्षण गुणकारी-पेटेन्ड जीलटिजी के वर्णन पन जीश्युप्तकें व हुटकरा पाने की साधन नियमावती आज ही पक किस्तवकर किना मुख्य पाप्त कीतिये। वात-आयोग्य क्षटीर राज्योज शिवपुरी, c t.

निराश होकर न बैठे।

स्थी या पुरुष का कोई कैसाही पुराना विपन असाध्यऔर भयहर रोगही, किसीहत्वा उसे भी नष्टन हुआहो.रोगका पूरा सुलासादात लिसकारणहमारे पास आकर हमसे अनुमा पूर्व इत्याज अचितस्व वीमें करातें। हमने अध्ये अञ्चयन से ह्यारों निराशों की आशासन किया

<sup>हे</sup>. मंतान बाहनेवाले प्रश्नापत्रमंगूर्वे नेकराजशीतराप्रसाद जेन, ज्लानंत उत्तरप्रमूच





#### तीन नाम

तीत सदकों को उनके गुरू ने चापल में लमभाग में बांट लेने के लिए थ्यक मुद्रा दी। उन्होंने काये से कोई चीब खरीदने का निश्चय किया । उनमें से द्यकलढका श्रंत्रेय, एक हिन्दु और सीवरा इंगनी था। उनमें से कोई भी धक दसरे की भाषा भन्नीमांति नहीं समभता था । इसलिए उन्हें यह निश्चय करन में कब कठिनता पड़ी कि कीन सी बस्त मोल जी बाय । श्रंत्रेष बालाक ने बाटर मेलन खरीदने की इच्छा प्रकट . की । दिन्दू लड़ के ने तरजूज दोना चादा क्रीर ईशनी लड़ के ने हिन्दवाना खेना चाहा। वे निश्चय नहीं कर सके कि कौन सी वस्त खरीदी बाय । विसकी बो बस्तु पसन्द थी, उसने वही मोलली व्यने पर बोर दिया। दशरों की इच्छा की इर-एक ने उपेद्धा की। उनमें प्रच्छा सासा भागका उठ लड़ा हुआ। वे सङ्क पर चलते चलते भगदते बाते थे। वे एक केसे भन्त्य के पास से होकर निक्ते, जो सीनों की भाषाओं को समस्ता था। इस मनुष्य को इस अक्षादे में बढ़ा, मना श्राया । उसने उनसे कहा कि मैं हुम्हारा अक्रमहा निपटा सकता हूं। तीनों के उसे श्रापना श्रमियोग सुनाया और हैउसका फैरका मानने को शबी हुए। इस्ने मनुष्य ने उनसे बुद्रा से ली और एक स्थान पर उद्दरने को कहा । वह स्वयं एक खटिक की दुसन पर गया कीर एक वड़ा सा त्तरमृत्रमोल जिया। उतने इसे लड़कों से क्षिपारस्ता और एक एक करके बीनों को बुशाया और दूसरों से व्हिसकर क्षरणूत्र को तीन सम मानों में बाटकर क्ट टंडरा शंगेच बासक को देकर नोसा — ''यही द्वम शाहते वे १" श्रद्ध बहत खरा हमा। प्रतकता और कुरुवा से स्वीदार कर कृदता, नायका कीर वह करता हुआ चला दिया कि नहीं क्ल में चाहता था। इतके बाद खबने ईरानी बढ़ के को बुखावा और उत्तको एक दिस्सा देकर नोसा---"यही तम चाहते वे १' ईरानी सहस्र -बहुत खुद्य हुआ। स्त्रीर यह भी ठली प्रकार बरुवता है अपना हिन्दमाना सेकर चला ~काचा। इतके नाद उसने दिन्दू सक्के को बुलाया और यह भी अपना करवृत्व **अवन्तरा से हेक्ट पता** ।

र्शानो अपने अपने वर प्रशन्तवा है :को नयः। — कर्मिका मटनानर

#### जरा हंसिये तो सही

ए६ भ्रादमी गरीनों की शहानका करने के लिये चन्दा बना कर रहा बार्ष के चलते चलते वह बुग्रसक्तियोग सेठ की दुधान पर पहुंचा और उठने सेठ से चन्दा मांगा बुग्रस कियोर ने बन्धन दिया:— मैं गरीन भ्रादमी, भस्ता क्या

सादमी ने कहा: — सन्द्रा तो साप ही मुक्तने कुछ ले लीजिए, क्योंकि यह चन्दा गरीनों के लिए ही तो है।

रामचन्द्र शर्माः — ची हां १ पर पर कहतवा द्विए कि झाव शाम को मैं साना नहीं साऊंगा।

× × × × हलवाई — इसरे माई, इसाब इस दूध पतलाक्यों है! म्वाला — इस्ल क्य गार्थे पानी में

ग्वाला — इस श्रद गार्वे पानी में भीग गईं थीं।

#### — राजेश भटनागर कोटा

#### बाब रचनालुय

वाल बन्धुओं की रचनाओं को स्थित रोजक व उपनेशी बनाने के उद्देश के 'बाल रचनालव' की स्थापना की गई है । हर सात वाल का निया सामस्या वाल किया सामस्या वाल किया सामस्य की रचनाओं को एक होने के एए करने का अपना किया सामस्य का वाल किया सामस्य की पुन्तों को एए करने का अपना किया सामस्य

१- क्रठारह वर्ष तक को क्रानु वाले शासक, वासिकार क्रानी रचनावें मेन सकते हैं।

२-केवल प्रमक्त चित स्वतार्थे ही मेनी कार्ये।

३- कविता, कहानी, चुरकुते, सब काव्य झादि प्रत्येक झकार की श्वनार्ये प्रतियोगिता में सम्मिलित की खाती हैं।

४. सर्वेश्रेष्ठ रचना पर 'रहन-पारि-तोषिक' प्रदान किया सामगा तथा सन्य सार प्ररस्कार श्रीर दिने सामेंगे।

५. इत्वेक मात को २० वारीख वक रचनावें जा कानी चाहिये।

'नास-रचनासय' मारफत सरस्वती विदिक्त वस्ते, हायो माटा, सक्तेर (राज्युताना)

## **बापू की याद** [सुशीला 'सेविका']

पूर्व पुरुष ये पारे बापू, पूर्व स्थता के अवतार, विश्व शांति के स्वालक वे, विश्व एकता के आधार!

स्त्रीवन-विद्धः स्नाहेशक द्वम थे, द्वम थे मानवता के प्रास्त्र, सब धर्मों के रहक द्वम थे, सब के पालन हार।

मानवता का हर पहलू, बोबन में तुमने घटित किया, अपनी मोठी वायी से, ।वश्य हृदय पर राज्य किया।

क्काबादीकी बात बलाकर, धारत में कालोक किया, भूले भटकों को एकत्रित कर, एक डोर से बाब दिया।

इस प्रगति-शील युग में, बाद् ग्रटल खड़ा या, ग्रास्मिक बल की शख बमाने, बादू ने कदम उठाया था।

राष्ट्र पिता भारत के तुन वे, तुन ये इसके निर्माता, बापू अन्न बल दो इसको, रहे तुम्हारा गुद्धा माता।

हिन्दू पुस्सिम भाई भाई, बह या खंदेश तुम्हारा, एक जब वब भिक्त कर गाये, भारत देश हमारा ।

बाषु आष द्वासारी स्ट्रिते, रह रह कर यो तहारी है, को पहते दिन्द श्र्यक हुआ, बोर तहपन रह बाती है। बाषु तेरी गोदों में, नेहरू को श्रम कर कहा हुआ, नहीं कलता उठका शांद्र, दिल में हुई प्रार हुआ।

वेरे ही कूरे पर मारत की, बातदार वागी थी उठने, तेरे ही बल हे बायू, यक्ति कटोरी थी उठने। ह्यम उठके एक वहाय थे, हुमी वठके मन्त्री दे, द्वामी उठके मन्त्री दे,

बीवन वाजी ज्ञाच लगा कर, मोल चुकामा आवादी कर, क्या मालूग वा इतना महंगा, लीदा होचा आवादी का । विश्व-नग्य वापू इसकी

व्यत्य-भाषा वाभू वनकः, देता एक वही वरदान, -सन्मागं तदा इम शह्या करें। क्षीर हो कामें विकादान।

#### अपने घर में फल उगात्र

िराजेश नारायण भटनागर ी

तीन चार सप्ताहका छोटा पीका बद बचाकर उलाइ लो। उसकी बद में इतनी मिट्टी लगी रहती है कि कि की नमी से वह किसी बाहरी सहारे के बिना भी कुछ दिन तक जीवित रहसके। उसे अपनी जाति के किसी दो तीन वर्षे के पुराने पौचे में लगा दो। यह प्राना पौषा नये पौषे से कई गुना बड़ा होगा है प्राने पीचे के एक फुट ऊपर की छाला पहले छील डाला। नवे पौथां के लिखे हुए भाग एक दसरे से भिला कर सला-यम कपड़े से बाघ दो । नये पौधे की खळा मिही भी पुराने पीचे से बाब हो। हो तीन सप्ताइ बाद नया योजा पुराने कें लग वायगा। तब वह उती से पोचक-रस पाने सगता है और उसी का एक द्यान वन जाता है। कुछ दिनी बाद कपड़ा और मिट्टी भी उससे खालक कर दो, और उसकी बढ़ को पुराने पीचें से अटकती रहती हैं, काट दो। अपन पुराने में नया पौषा प्रच्छी तरह जना चाता है, तब उसकी सारी शासाए स्मट दी माती हैं। पुराने पौधे का योवक रस. को सारी शास्त्रकों में बंट काता आह इवन केवल नये पीचे ही को मिलने लखता है। फल यह होता है कि पौधा बहत बलिष्ठ हो बावा है और समय से पहिले ही कहीं अच्छे और विशेष स्वादिष्ट फल देने लगता है।

#### सूचना

श्रभिनन्दर विद्यार्थी मंदल की श्रोर से 'श्रभिनन्दर' नामक वालोपपागी हत-लेखित माधिक पत्र हर भार निश्चल बाता है। वालबन्धुओं से तिर्दर है कि वे खानी लिखी हुई रचनायें मेत्र। उत्तम स्वनाश्री पर हर माह इनाम मी दिख बाता है। संपादक—श्रभिनन्दन भारफत श्रभिनन्दन विद्यार्थी मंडल,

यदि जीना चाहते हो तो भौ इन्द्र विद्याषाचस्पति लिखित

इतवारी, नागपुर, सी० पी० ।

## जीवन संग्राम'

का

संशोधित दूतरा संस्करण पहिने। इस पुस्तक में जीवन का सन्देश कीर विषय की सलकार एक ही साम है। पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन श्रीर संबद्ध बोग्य है। मूल्य १) डाक व्यव !-)

विजय पुस्तक भएडार, भद्रानन्द बाजार, दिल्लो ।

## शाकिस्तान पर में कैसे लिखं

(पृष्ठ६ का रोप)

क रता नहीं इन्सानियत भलक रही है. उन्होंने नीको रंग की स्रोर इद्यारा किया क्यौर कहा— 'नीला रंग करूरता का प्रतीक है।' मेरे दिमाग में साखों 'कृष्य' चीतर्स्वरें लिंचगर्याको श्रीर क**छ हो** चक्ते थे मगरकृर कतई नहीं। लेकिन कैने कब नहीं कहा क्योंकि यामिनीराय बदे है और एक अंचे दर्जे के बलाबार है। कसाकारों को बापने मनसे काम करने देना चाडिए बरना वे काम करने से इन्कार कर देंगे।

बेकिन जब पाकिस्तानी विधान परि-बद में बढ़े गवनफर ब्राली खांको मैंने देखा तो भूके उस बक्त यामिनी राय की काइ का गयी और याद गयी ११ वर्ष यहले की बात को धुक्ते व्यामिनी सब ने कडी यी।

एक पंजाब ही ऐसा प्रांत है, बिसमें श्राच्छे नेता नहीं। बदक्तिसात विक्लों ने तारासिंह को पैदा किया को साम इति-हास की इन मुसीबत भरी चढ़ियों से किशी कहर उन्हें ग्रागे बढाते चले बारडे हैं। सरसमानों ने गयनफर और उनके अनुयायियों को पैदा किया, विनके श्वकते पाहिस्तान में पंचादी मुसलमान काब सबसे अधिक प्रियत समके बाते हैं । केकिन हां, आपके साप्ताहक पत्र में, विसी सेख में, मैं ऐसी बातें नहीं शिख सदता ।

वसनफर पंचाचियों के प्रतीक हैं उनकी। उद्दरता के, उनके पौरव के सौर उनकी बुश्ता के। समुचे पाकिस्तान में पंचावियों वे सेक्स की भावना श्रात्यचिक प्रवस रहती है, पोशाफ पहनने का शीक हद से क्यादा । नंगासी इन से चिद्रते हैं और शिन्धी डर से बर-बर कांगते हैं। वे बंधावियों से ठीफ इसी कदर डरते हैं, बिस करड बीगी पुरसमान हिन्दुकों से बरवे के। "हम विरे हए हैं, हम दुवे हए हैं" सिन्ध और बङ्घास जोर-चोर से चिद्धाकर कहता है भीर गजनफर की नीश्री पगड़ी भीर पृष्ट उद्दरहता इस बात को भीर मी अमायित कर देती है कि सतरा कितना बास्तविक है। क्यीर, ऐसे लेख में मैं बे बातें कैसे शिख सकता हूं ! क्योंकि क्यास्त्रिर ग्रुओं, पाकिस्तान में ही तो रहना है. बहा गवनफर मनी हैं और मैं एक विनीत प्रचा । पाकिस्तान के प्रधान मत्री के सम्बन्ध में में ग्रापना मूंह कैसे खेल सकता है । नवावभादा केन्द्रीय ससेम्बली के एक सदस्य थे। वहां वह शांत कीर मीन रहते थे । यह सत्य है कि वह चालाक वे और वद्यपि उनकी 'स्वीचें' क्यी शान-दार न होती थीं, फिर भी, विक विषय बर वे बोलते वे शफ और दुबस्त बोलते वे के दिन अनिवन्त्रित एवं अपिरिमित अवि-

कार प्राप्त हो बाने पर इतने कम समय में उनमें इतने ऋषिक परिवर्तन नकर ऋहिंगे. मुक्ते इसकी कर्तई उम्मीद न थी।

रुपये की माति ताकत भी बादमी को इस काविल तो बना ही देती है कि सह सपनी बराइया या शब्दाइया कम या श्राधिक कर सके। वैसे अच्छा 'टेकनिक' कलाकारको सहभौका देताहै कि वह क्रपनी क्रात्मा का गध्मीर जिल्लन का विश्ववापन व्यक्त कर सके।

इतक्षिए सधन्यवाद, पःकिस्तान पर क्षिसने के ब्रापके 'ब्राफर' को मैं नामंजूर करता है । मैं सीरिया के उस दसरे महा-पुरुष-सकीस बिजान ( पहले महापुरुष ईंश में ) की कुछ प्रक्रिया उठ च करना **पाद**वा हु\*---

''तुम्हारी भारमा संग्राम खेत्र है, विस पर दुम्हारे तर्कश्रीर न्याय दुम्हारी कासावा भीर पिपासा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। यदि मैं द्रम्हारी ऋारमा का शांति स्थापक होता हो। मनोमालिन्य श्रीर प्रतिस्पर्धाको एकता और स्वर की मञ्ज-रता में बदल देता।"

श्रीर बन वह दिन ह्या आयेगा, मैं क्रापका क्राफर' मंजूर कर लूंगा। सभी मैं पाकिस्तान पर लिखना मजूर नहीं कर सकता । 'मिस्ट्रेस' के सामने पत्नी की तौडीनी मुक्ते पसन्द नहीं। द्वाप ऐसा नहीं चाहेंगी कि मैं विषया का पुत्र हो ऊरं कीर मैं दरान्वारी होना पश्चित समकता है। (न॰ हि॰ )

#### 'सिद्ध चित्रकूट बूटी।

यह बटी मलोमास में राजगिर ब्रावे सिद्ध महास्था ने राजगिरि पर्वत से संबद्द करने की बताई है। पुरानी से परानी या नई दमा स्वांत: खांठी शर्तिया किसी पूर्वामा से एक महीने तक सेवन करने से बढ़से आरोग्य हो बाता है। एक मास ६० मात्रा २॥) परदेश कुछ नहीं। गर्भवाता योग

इस भौषभ के व्यवहार से निश्चन गर्मधारस हो बाता है। मूल्य ५) पूर्व विवरक के साथ पत्र लिखें।

सासिक घर्म की छीपधि बन्द मासिक धर्म को बिना कष्ट कारी करता है इस कीर्घाच को व्यवहार करने से कमर, पेडू, पेट का दर्द शिर में चकर गना भादिको दूरकर मालिक घर्म नियमित रूप से साता है। इस श्रीविध को व्यवहार करने से शील गर्भ चारका हो बाता है। गर्भवती एकदा इसे व्यवद्वार न करें, क्योंकि गर्भावस्था में इसे व्यवहार करने से गर्भपात हो बाता है। मस्य २॥)।

श्री कृष्णाचन्द्र (वि० दि) पो॰ सरिया (इजारीकाग)

## सिर्फ स्टाजिन को पाजत

. बनाने के लिए

(प्रष्ठ का रोप) नवस्वर प्रधन्ति के चिन्ह कोवियत युनियन की प्रत्येक प्रकार से रखा करेंगे । बस्ततः ऐसा कोई सातरा नहीं है. क्योंकि ट मेन धानते हैं कि यदि उन्होंने रूत पर हमला दिया, तो न केवल समेरिका में करन यरोप में बढ़ां बढ़ों ब्रामेरिकन सामान्यक्रप्ट का विका बना है यह युद्ध खिड़ बाबगा। आज क्रमेरिका का अभिक वर्ग हुकूमत का वितना रुस्त विरोधी है, उतना पहले कमी नहीं या, स्योकि — इसके अधि-कारों पर ट्रुमेन सरकार ने कुठाराघात किया है और उस की नाना प्रकार की समस्याष्ट्रं इस करने में बासफल हो गयी है। चास्तु टुमेन के तर्बन गर्बन का एक मात्र उद्देश स्टेबिन को णक्तत बना कर उसे निस्तब्ध दर्शक के रूप में परिवर्तन बरना है।

बर्ने प्राप्त प्रतियोगिता

## विवाहित जीवन

को रसमय बनाने वाली पस्तके कोकसाः त (सचित्र) १॥)ः ८४ साधन (सचित्र) १११)

१०० चुम्बन (सचित्र) १॥) तीनों पुस्तकें एक खाथ होने पर आ) पोस्टेब ॥) बासग

पता-प्रतियोगिता श्रीफिश फलड़ी बाबार ष्मागरा ( ए )

#### ५ ०० ) इनाम

हिंद वडीकाच मन्त्र । इसके भारत हवे हे कहिन कार्य हिंद होने हैं । हवे जिसे बाहने हैं बादे वह सम्बर् क्षा में बात होता है । अन्य २), बांबी का २), सोने का हमारे मंत्र हे कच्छा रुक्ता कर्दे मंत्र सावित कस्मे क ४००) हमान



मोहनी बंद्यार रजिस्टंड 🛺 ] देशसी ।

विक्रमा फस

💇 का २४ घरटों में सात्मा। तिन्दत के सन्यासियों के हृदय का गुप्त मेद, हिमाक्षव पर्वत की खंची चोटियों पर उत्पन्न होने वासी बड़ी बूटियों का चमत्कार,मिनीं हिस्टीरिया क्रीर पागसपन के दवनीय रोगियों के लिये असूत दायक। सूक्य १०॥) रूपये डाक्सर्च पृथक। पता - एच० एम० चार० रक्षिस्टई मिर्गी का इस्पताल हरिडा।

#### श्रासान पहेली

| एम ६२ | ६० ५००० इनास                                      | _  |    | # 4.5 |            |
|-------|---------------------------------------------------|----|----|-------|------------|
|       | न्से २३ तक की<br>संख्यार्थे इस प्रकार मर          | ٤  | २२ | १६    | ११         |
|       | कि प्रत्येक पंक्ति (पड़ी<br>खड़ीय कर्याकी पंक्ति) | ęε | -  | ξX    | १७         |
|       | का योग ६२ हो ।                                    | १२ | १४ | २१    | <b>१</b> • |
|       | प्रत्येक संस्था एक बार<br>ही प्रयोग की बाये।      | ۶⊏ | 23 | v     | 20         |

वांच इनाम--२०००), १०००), ८००), ६५०) क्रीर ५५०) के बनुपात से

पहला बनाम उस इस कर्या को मिलेगा विस्का इस रिकायन्त नैक आफ इंग्डबा, मद्राव में रखे हुए बीलबन्द इस से बिल्कुस मिल वायमा । दूसरा इनामः बाचे वही इस कर्या को मिलेगा प्रार्थात प्रथम हो पंक्रियों पड़ी या खड़ी मिलने पर ह तीवश इनाम चौथाई शुद्ध इस पर अर्थात् पहली पंक्ति मिलने पर। चौथा इनाम प्रथम दे संस्थाओं के मिसने पर । वदि कुल झागत रुपया ५०००) से कम होया जो इनामों की कीमतें बानुपात से कम कर दी बार्वेगी।

पहले और दूसरे इनाम बीतने वाले को सूचना दुरन्त तार द्वारा दी आयेगी। इनाम बीतने वालों की लाजिका प्रतियोगिता में कामिल होने दाले समस्त कोओं के पात सेच दी बावगी।

पूर्ति मेवने की झन्तिम कारीख २२-५-४८

वरिकाम तिथि २-६-४८

प्रवेश शहक-- १) प्रति इतः ६ इसी के शिए प्र)-

निवम-आवश्यक फीट के लाथ मनोवाहित संस्था में नादे कामश्र पर किये मये इस स्थीवार कर शिये आते हैं। शिक्षाफे और मनीशार्डर कृपनी पर कपना पदार् इंग्लंबर में ठाफ सफ ब्रस्तें। इनाम बीवने वालों की सूची के लिए प्रपने पते सहिता एक (क्षकाफा भी भेने । समस्य नातो पर हमारा निर्माय क्षन्तिम और कानूनन मानक होना । शन्य नियम पूर्ववत् । प्रतियोगिताएँ हर १५ वें दिन होती है विवश्य सुपत मेका षावा है।

Y31४८ ईसवान स्टीट लक एएड कं ० मनमेंट हे राक्टर पर्म न १ १४६४ मद्रास १७

## मेहारमा सूरदास

[पृष्ट ५ का रोप ] आत हो गया होता । 'सूर शासवली' को सरसारार को श्रनुकमिशका मात्र माना बाता है। इस बाता है कि इसकी रचना होली के बृहत जान के रूप में की गई थी, क्याकी जीवी सरसागर से मिस्र है। केवल ध्यक ही खुन्द में इतका निर्भाख किया नाया है. परियास यह हजा कि इसमें वह रोचकता नहीं बाने पाई को स्रशागर में है। हमारा तो विचार है कि 'स्रतागवली' सरसागर के बाद में लिखी हुई बनुकम-विका नहीं, अपित स्रकागर से पहले किसी गई वह अनुक्रमधिका है, बिसमें क्रीलक ने अपने लिए वर्शनीय विषयों की ors सची तस्यार की है ।

#### सग्बदी मक्ति

सूर बह्म प सम्प्रदाय के हैं, अतः तनकी मिक्र में इसी सम्प्रदाय के सिद्धातों का समावेश है। इस समादाय को 'प्रष्टि-मार्गं कहने हैं। 'पुष्टि' परम तमा की कुना को कहते हैं. इनके बिना बीव का मोख नहीं हो सकता। सुर का प्रभुकुपा पर हद्व विश्वात है। इस सम्प्रदाय में 'बाल-क्रम्या' की पूजा होती है, क्रत सूर ने कुष्याके बाल रूप के डी गीत गाये हैं। सुर एक्सन्तत मक्त है, कृष्य मक्त ।

निराकार पर उनकी भास्या नहीं \*\* "हर, रेख, गुन बाति जुगति बिनु

निराक्तम्ब मन भावे । सब विश्व बगम विचारहि ताते, स्र सगुका पद कावै॥

वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी आर देव **पर विश्वास नही क**रते

"श्रीर देव सन रहा मिस्रारी त्यागे बहुत घँतरे।"

इतनी हुट छोर स्ननन्य मिक्क सन्यव उर्लंभ है।

सादास की मिकि संख्यमान की है। इसीक्षिप उसमें दलसी की भाति हैन्य नहीं और नहीं मीस की भावि आर-म-विख भीत। सात कृष्याके साथ निष्टर होकर बात करने हैं। उसके लिए किसी का चहारा लेने की सावश्यकता नहीं समस्त्री. वे कभी कभो भारते मिश्रों की खरी खाटी भी सुना देते हैं, कभी उक्त पर श्रमियांग मी खना देते और कमी लालकार भी -कैटे हैं। कई कही सर की मिक्त में व्यक्तदान भी बाधाता है। वे मर्गादा को भी तोड़ बैठते 🝍, इसका कारवा नहीं है कि के कृष्या को आपने सी दूर अपने से बड़ा मानते ही नहीं। वे कृष्ण के गृहलगे हुए हैं, इसी सिए का उठने हैं --

अव में। एक एक करेटरि हीं। के हम ही, के द्वप ही, माधव। भापनि मरोचे सारि हीं !! क्या कथी सुर की मिक्कि में बाल्यन्त होनता के था वर्धन ताने हैं ने कृष्ण के सामने पिषिवाने से लगते हैं ---

ही पतितन को टको। फिर भी सर की भक्ति सक्य माव की है। ऐमे स्थल, बहा उन्होंने मर्यादा का उलकान किया है. या बहा वे दार्य न्त कृपण हैं बहुत थोड़े हैं।

## सर का वर्ण्य विषय

सर प्रष्टिमार्गी थे, इसलिए उनके वर्णन काविषय एक ही रहा— बास्त कृष्याः इसी को स्नेकर सरने वाल्डल्य श्रीरशृगार से पूर्णस्वनाए कीं। उनका चेत्र सीमित रहा, परन्तु मावनाए सकर्यानहीं रहीं। विषय की एकता होते हुए भी उत्तमें ब्रदोचकता नहीं चाई। स्र की शैली कुछ देशो रोचक मधर स्मीर प्रभावोत्पाटक है कि एक ही बात को बार बार पहले हुए भी की अन्ता नहीं है। मिक्क की घारा में बहते हुए सुने को गीत गाये हैं. उनका विषय चाहे एक है परन्तु वे द्याचा भी मकों द्यौर सद्ददयों के लिए सम्मान भ्रीर सम्रह की वस्त हैं।

इस सम्बद्ध में सबसे महत्वपूर्य बात यह है कि सर ने किस विषय को क्रिया है, उतको विकाश की चरम सीमा पर पहुचा दिया है। आहातक सूर आह सके हैं वहा तक किसी और की पहुच नहीं। वात्सल्य श्रीरश्रुगार का इतना हृदयप्राही चित्रका सम्भवत और कोई कवि न कर सका है और न कर सकेगा। सूर के सामने इसरे कवियों की उक्तया फ़ुठी भी प्रतीत होता है। इसीलिए कसी झालोचक को नरनस कृतना पद्मा होगा ---

बोत व वा, वस्त्रीय या, वह तब स्र ने कह दिवा । बात्सस्य भीर शहर के जहाहरका जपस्थित करने का श्रवमर नहीं । इतना हा नहीं कह दना चाहिए 'क स्र के बात्मल्य वर्णन का पढ़ कर सहदय निस्तन्देह इस निर्ख्य पर पहुन जाता है कि 'बढि सर को ही वात्सल्य कह दें श्रीर बात्सस्य को ही सर' त' अन्यक नहीं होगी। सुर की वसान शक्ति थ। कि उसके बाद 'वत्मल' को एक नया रस स्वीकार कर किया गया।

बात्सल्य झौर श गार के दो पहला होते हैं - सवीग और वियोग सूर ने दोनों के दोनों पद्धों का वरान किया है, परन्त को मार्मिकता उनके वियोग पद्ध में का सकी है वह सयोग में नहीं। वियोग पद्धाकाचित्रयाकरने हुए तो सूरने कमाल ही कर दिया। वहीं मानों में देखा बाय तो प्रेसा होना स्वाभाविक भी या. क्योंकि सर स्वय कृष्णा के विग्ही थे, विरहकेदुल का अनुभग रखनेथे। द्यात भुक्तभ'साहने कार**या वे** विस्**टका** चित्रयाकर सके कौर उन्होंने क्रनुभव के 🕏 बल पर विरह का वरान किया श्रीर सयोग का बरान किया कम्पना के बलापर। तन कल्पना श्रीर ग्रनुभव में ग्रनुभव की उत्ह ष्टता स्वामाविक ही हा बाता है।

सरका स्थान हिन्दी साहित्य श्रीर हिन्दू जानि में सूर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्ह ने

सौन्दर्य भ्रौर माधुर्य के द्वरा पदारू न "तत्वतः सगक्षी" दिन्द जनताको मिक्किकी अस्त्राज्ञ किया। उस समय, बन हिन्द श्रापना सन खो बैठे ये हिन्दकों के लिए सुम्बान्स जान ग्रन्ता नहीं था दशनशास्त्री का गुद्ध समस्यान्त्रों का विचित्त जनता नहीं समभ्रत सकती थी। बनता ग्राने हिन्त व को मुली भारही थी। उस समय सूर न भक्ति भावना द्वारा सौन्दर्य का धमत पिलाकर मरती हुई चातिको च वित किया। उनके ग्रन्टर साइस का सचार हक्राधौर वे सपने धर्मकी रखा कने

> हमें हर्ष है कि बनता ऋग्व ऋपने इस कवि की जयन्ती मनाने की तय्या रियाकर रही है। आद्याकरनी चाहिए कि बाब स्वतन्त्र भारत में हिन्दी की सभी महान विभातवीं का सम्मान होगा।



सपल हो सके।

बीयम सें मधुर चानन्द् डपमोग करने के विवे स्वर्ध सिचित गोबिया

## भीन सीन गोल्ड -टानिक पिन्स---

'सीमसीस' में चलेक शक्ति वर्षक तत्वों के प्रतिरिक्त शहस सोमा भी है। इनमें बस और पौरुष बदाने की. धास पुष्ट कर तथा स्वप्नदोष स्त्रीर जानीय दुव-बता मिटाने की चपूर्व शक्ति है। 'मीन-सीम' के सेवन से आपकी कोई हुई शकि, उत्साह, उमग तथा पुरुषत्व फिर से प्राप्त होगा। सुक्य प्रति शीशी १) डाक सर्च ॥/-) श्रम्रग ।

विस्तृत सुनीपत्र सुपत मंगाइये। चायनीज मेडिकल स्टोर. नया बाजार – देहली ।

**है**ड ब्राफिस — २८ एपोस्रो स्ट्रीर, पा बम्बई । ब्राचे -- १२ डनहोर्ध स्नतावर कलकत्ता, राच शेड — ब्रह्मदाबाद।

– सेलिग ऐजेन्टस ---

दी नेशनल मेडीकल, स्टेर्स - भागग । दा जनरत मेडीकच, स्टोस -- ग्राथमेर । दी एलाईड केजिस्टन -- बयपुर । श्री सरस्वती स्टेर्स --- बेकानेर । मे॰ गिरघरदास जानकी बह्म म- उदयपुर । वैद्यराज विश्वनाथ विवेदी-मूत्रपुरस्तगर । मेलर्सम इन बर्ख -- सरकर। मेसस खरे बादर्श - उई।

डी॰ पी॰ पाम गुण्यस्य बक्ष व कटार।। द गुवात मेडीकता स्टस — कान्पुर। मे॰ घारीय ल ब्राटर्स - ब घपुर डी० शे० द्यायुर्वेदक एवड यूनानी दशमाना मोरेना ।

## श्रानंद पहेली ख़रई में १०००) ऋत्रश्य जीतिये

६५०) सर्वे शुद्ध हल पर तथा २५०) न्यूननम अशुद्धियों पर तथा १००) विशेष हनाम महिला या विद्यार्थी के सर्वे शुद्ध हल पर विया जायगा। अधिक से अधिक पूर्तिया भे को वालों को न्ध्र), १५), १०) पूर्तिया पहचने की श्रन्तिम तारील ५६४८ इनाम ।



मको बाय से दाये-- १ दिन । ३ मार्ग। ४ यह दखदायीको सकता है।६ ससार में इसके बिना कार्य ! नहीं चलता। ७ चपडे की तरह एक पदाय। ८ खल बली। ११ डिन्दुर्शका एक त्योद्वार ।

सकेत ऊपर से नींचे--१ ससार को उजेला देने वाला। २ देश में इसके विना श्रशब कता पैल जाती है। ५ मनुष्य इससे परेशान रहता

है। ७ अधेरे में इनकी सहायता से देख सकते हैं। 🗔 चिकित्सक । ६ यह सम्बी प्रच्यी सगती है। १० भव।

नियम - एक नाम से पडला पूर्ति की कीन ॥।) दूनरी पूर्ति को कील।) इन्के बाद प्रत्येक पूर्ति की क्षेत्र।=) रहेगी। पूर्विया खादे कागज पर स्थाडी से साफ २ क्रिसिये तथा प्रत्येक स्विके नोचे पूरा पता जिलाना झायरपढ है। संदिग्ब कर से लिस्वे दूए इल प्रतिय गिता में शामिन न किये बायंगे तथा शुरुक भी कापिस न होगा। मनीब्रार्डर की रनीड पृतियों के साथ ब्राना चाब्यि। उत्तर की प्रतीक्षा में -)। के टिकिट मेजना क्रानिवार्य है जिनसे उत्तर ता० १५ ६-४८ को बहा में मेश था लके । सीलबर्ट रक्सा हुआ। उत्तर ही अन्तिम निर्णय का सुजक होगा। पूर्तिया मेशने का पता—

मैनेबर के॰ पी॰ पचरस्त क्रानन्द पहेली खुरई विका सागर (सी॰ पी॰ )

## पहेली सं० ३४ की संकेतमाला

#### वार्ये से टायें

१. दिल्ली की सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक पश्चिमा ।

⊻. लिश्र ों के श्रुगार में इसका मी स्थान है।

६ -- डाना ग्रपने भाग्य की बात है। ७. एक स॰ बी, इनका पूर्वी भारत में विशेष प्रचलन है।

१०. एक धामिक मन्य । ११- बुछ सग इसे ही भेष्ठ वसभाते हैं।

१२. शास्त्रये, चार श्राञ्चरो वाला यह बस्त प्रापका इष्ट तो नहीं है । १४. क्रमाव्येषय और समयस्यक शब्द।

१५. प्रत्यक प्रवहमेनाम इस के चकर म फ बता है।

१६. १६क। वामना करना तुरा नहीं है। १६. स्ताह का एक दन ।

२०. द्याकाश में विचरवाशील ।

२१. इस्स वास्ता पड़ डी बाता है। રર. — શે ⊦નુધ્ય ક્રો सहायता करना चाहिये ।

## ऊपर से नाचे

१ सन्दर (

२. इत स्वभाव के मनुष्य की तपलता में सदा सदेह रहता है।

3. वह दर्भा क्षिम शिवलिंग स्थापित किया काता है।

थ. बनसंस्थान इ.स.के साथ प्रसंकी कावश्यक्ता बदती साती है।

 आर्था भीर तपान जैसे सक्ट में भी - का मरोखा नहीं छोड़ना चाहिये। (चार अध्यर का शब्द) = का कपने कस्याचा के लिए बहत की बन्तको से बचना चाहिए ।

ह. स्मेह बोधक संबोधन है।

१३. सभी युगो में सबक्षेष्ठ रहा है।

१७. मनम्बो स्त्र स्वामी ।

१८-एड ऋद ।

सुगमवर् पहेली मं ०३४ ये वर्ग श्रपने इस की नक्स रखने के किये हैं. भरकर मेजने के लिये नहीं।

| ۲. | ने  | ۲, |   | 4  |   | ₽   |   | L  | 3 |
|----|-----|----|---|----|---|-----|---|----|---|
| मे | 4   | ٦  |   | 4  | , |     |   |    |   |
|    | -   | ٦, |   | •  |   |     |   | •  | , |
| П  | ٠,  | 4  | า |    | 4 | 4   | • | ٦  | 4 |
| Ŧ  | थी  | ,  |   |    |   | 15  |   | ١  | , |
| ", | - 2 | f  |   |    |   | 5.8 |   | 4  | ♣ |
| Ŧ  | 4   | 4  | ٠ |    |   |     | 1 | 86 | " |
| 1  | ,   |    |   | "  | ٠ | qı  | , | *  |   |
|    | Г   | 4  |   |    |   | ī   | 1 | Ŧ  | , |
|    | 3   | 27 | Г | Γ, | 4 | 15  | 2 | ē  |   |

| मो  | 4   | 1 |          | 1   | • | _  | , | 4   |   |
|-----|-----|---|----------|-----|---|----|---|-----|---|
|     |     | , |          | •   |   |    | * | 鬱   | , |
|     | , E |   | ٦        |     |   |    |   | £ 3 | • |
| 4   | . # | 1 | $\Gamma$ |     |   | 23 |   | ,   | , |
| 88. | - 2 | f |          | ,   | T | ** |   | 4   | 4 |
|     |     |   |          | •   |   |    | Ü | 195 |   |
| "   | 1   |   | -        | ŧa. | ٠ | 41 | , |     |   |
|     |     |   | : 1      | 8   |   | -  | 1 | 4   | • |
| Ī   | 6   |   |          | 5   |   | ** |   | Ŧ,  |   |

| ١. | *   |    | • | •  | 7 | 7   | ١. | Γ     | 1, |
|----|-----|----|---|----|---|-----|----|-------|----|
| 41 | -   | ٦  | a | 4  | • | 5   |    | 3     | Г  |
|    |     | ١, |   | •  |   | Г   |    | 4     |    |
|    | ſ   | ij | ^ |    |   | Ŧ   |    | ຳ     | 4  |
| 4  | . * | ,  |   |    |   | ~ = |    | ,     | ,  |
| ٠, | ۸.  | 1  |   |    |   | **  |    |       | 4  |
| 1  |     | 4  | • |    |   |     |    | 2.4   | ** |
| "  | ,   |    |   | ŧ. | ٠ | 4   | 7. | 3     |    |
|    |     |    | ÷ |    |   | •   | ,  | 5     | ,  |
| 1  | 3   | 1  |   | 7  |   | 22  | ,  | $\Xi$ |    |

#### १००) रुपया इनाम (गवनम्ट रिक्टर्ड )

चारचर्यजनक राकिशाली सिद्धबन्त्र

सिद्ध वशाक्त्य यन्त्र । इसके घारख करने से कठिन से कठन कार्य विद्य होते क्राप किसे चाहते हैं जाहे वह पत्थर दिश क्यों न हो काएक शस्त प्रसीकावेगी। इत्तरे भाग्योदय, नौकरी, धन की प्राप्ति, बक्दमा कीर साटरी में बीत तथा परीसा में शास होता है। मूल्य सावाका २), चारी का ३), सोने का १२) । मुख्य समिर करने पर १००) इनाम। श्री राधिका ब्यावम न० ५००) पो० देहरा (गया)

## सफेद बाल काला

इस बनाने सम से नामा का पकता क्क कर कोर पका नासा कासा पदा होकर ६० वर्ष तक काला स्थानी रहेगा। सिर के दर्दय • चक्कर भाना दूर कर साल की क्यांति को बढाता है। एकाथ-्वास पद्धा हो तो •२॥) एका प्रवे का ६॥) क्रामा पका हो ता ३॥) एकान ३ का ६) और इस पका हो तो थ) एकाम ३ का १२) वेफायदा शासित ष्ट्रने पर ५००) इनाम ।

भी इन्दिरा फार्मेसी यो॰ राजधनकार (इकारीकारा)।

#### १००) रुपये इनाम

बारचर्यकनक शक्तिशाली सिक्ष दश्य सवर्तमेंट से रक्षिस्टर्स

सिद्ध वशोकन्या यन्त्र । इसके भारक करने से कठिन से कटिन कार्य सिक् हेत हैं। काप बिसे चाढते हैं चाहे वह पत्थर दिल क्यों न हा स्नापके पास चली व्यावेगी , इसस भाग्योदय, नौकरी, धन का प्राप्ति, ६कदमा कीर लाटरी में भीत तथापरचा में पास होता है। मूल्य તાલા રાા), चાઢા જાર ફ) લાને જા ૧૨) भठा शाबत केन पर १००) इनाम । देख हरका काश्रम न० (कान)। पो० बहरी सराय ( गया )

#### १००) इनाम

ग्रात दशीक्ष्या अन्त्र के भारत दरने स काटन स काटन कार्य (स्ट होता है। काप किस चाहते हैं चाहे वह प्रथर दिल क्यों न हो, क्रांपक पास चला कावेगा । इस्स मान्यादय, नीकरा, धन का प्राप्त, सुकदमा क्रीर साटनी में बात तथा पन्छ। म पास होता है। मूल्य ताबाकार) चादी () साना १५) सुटा सावित करने पर १००) इनाम ।

भेरवी चक्र बाश्रम न॰ ६ पा० इतरी सराव (गया)

१६॥) में ज्वैल वालीरिप्ट वाच



बीस मेर ठीक समय देने वासी ३ वर्ष की गार टी गोख या स्पवायर शेप १६४) सपीरियर २०॥) फ्लाट शेप ह्योमियम केस २४/फ्याट शेप रोस्थ गोस्थ १०वय गार दी ११), पकार शेप ११ ज्येख क्रोम केस--६८),पक्षारकीय १४ व्हेब रोव्ड गोव्ड०१

रेक्ट्रेग्रह्म वर्मया टानो शेप क्रोमियम केस~४२), सुपिरियर-४**४)**, रोक्ड गोव्ड ६०) रोक्ड गोव्ड १२ -वेड युष्ट ६०) श्रक्षाम टाइम पीस कीमत-१८] २२] विग साह्य २४] पोस्टेंब शक्षण कोई दो बढ़ी केन से माफ। एच० डेभीड० एवड इं० [ V. A. ]

पीं० बक्स म० ११४२४ कक्षकता ।

भारत का सवश्रेष्ठ सन्वत्र मासिक पत्र मनोरंजन' में विज्ञापन दकर खाभ उठायें

# सन् १६४८ में क्या होने वाला है १

🎎 वहि आप १६४८ के मंबिष्य में इने वाले उत्तर फेर का साथ साथ उतरा हुआ पोटो वनत से पहले देखना चाहते हैं, तो आब ही पोस्टकार्ड पर किसी रिख वसन्द कक्ष का नाम या पश्च (स्किने का समय और साफसाफ अपना पुरा पता किस कर मेल दें, पिर इस क्योतिय विद्या के दिशान काप के काने वाले बारह माल की तक्टीर की तस्कीर, लाम, दानि, विस तरह से रोक्नार मिलेगा क्ति व्यापार में पायदा होगा, नीक्शी में तन्की, तबादका तनवती, स्वास्थ्य, रोग, देश परदेश की य त्रा, रकी सन्तान का सुख, किना से नया नेस मिलाप, मन वसन्द समाई, शादी, बमीन में दनी हुई बख्गों की सम्मृति, साटरी, स्हा वा किसी न माळम कारचा से सुख और चन का मिलना, अर्थात् पोस्टकार्ड की तारीसा से के कर वर्ष भर में सड़ी सड़ी पेशा आपने वाली सन नाता को सुस्तासे के साथ मासिक वर्षफल बना कर सिर्फ १।) सका कामे में वी० पी॰ इस्स मेब देंगे। डाक लर्च बालग होना। बुरे प्रहो की शाबि का स्पाय भी साल देंगे। ठीफ न होने पर कीमत वापित की गारन्त्री है।

एक बार श्रवश्य परिश्वा करे:---पं॰ देवदत शास्त्री राज ज्योतिषी [ V.A. ] करतारपुर

## १०.०००) रुपयका चाडयाम्पतदना



बमारी वसिद्य बराई 'बोबर्ट हुन्न रजिस्टर्ड' के इस्तेमाथ से इर जगा। बाब बगैर किसी राजबीड़ से होशा के सिव दूर ही जाते हैं और ब्रिट वीदन का दोसारा उस कहा दास करने पेटा नहीं होते । जगह रेसाव की तरह मुख्यमन नरम कोर क्लस्ट्रात हो जाती है कीमत की सीसी सिरफ २१) ६० साम सर्व जाता, तीन शीशी को तिवालो कीमत ६) इस दक्कों को मराकूर करने के सिने हर खोशी के साथ एक फैन्सी म्यूट का देश के पायह कार के लाग के आप के आप है। हिस्सान कीर एक पायही (स्त्रोन) क्यका न्यू प्रोत्स क्रियुस्त शुरा सेवी व्यक्ती हैं। वहीं निवासन क्युस्त और प्रवाह है केवस पुत्रक हमान के शासन में प्रेतनाने सामें गाई क्या करें देशस नहीं वर्गों करने क्याची

याब उसने भी दस को जरुरत हैं नोट माब कांव न होने पर सुरवासित दिया जाता है सीन सीस के स्वतंत्रर को हाकवार्ष गांड कें ८ म्यूट विदेशों और ८ अन्यूटी मुक्त हमान । मकास मामस्य स्टोर्स ( 😘 ) देवती । General Novelty Stores (24) Delhi

# पूर्व) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

| - |                 |           |    |          |             |         | \$7        | लाइन     | पर                 | स्राटिये   |                                                         |                                                             | _   |               |                                                                        |
|---|-----------------|-----------|----|----------|-------------|---------|------------|----------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| I | _ tr            |           | ~  |          | •~          |         | 2 IF       | ~        | -                  |            |                                                         | ie .                                                        | ;   | : :           | 1                                                                      |
| I |                 |           |    |          | 7           |         | 2 E        |          |                    |            | E S                                                     | ie<br>B                                                     | •   | e le          | F                                                                      |
| ľ | <u>.</u> ·      | ₩.        | ie |          |             | 10      | \$18 M     | 1        | ,                  | 71         |                                                         | प्रवस्थ                                                     |     | . ¥           | 15                                                                     |
| ľ |                 | -3        |    |          | رد<br>۳     | Ad      | Æ          | 41       | -                  | 44         | # F                                                     | 怎                                                           | :   | "             | 1                                                                      |
| ١ |                 | w.        |    |          |             |         | ts         | f        | . 15               | 32         | φ.n.<br><b>σ.1</b> Σ                                    | 20 E                                                        | :   |               | 1                                                                      |
| ſ | 16°             |           | ,  |          | 1           | ~       | -          | 9 E      | ië                 | -،         | 100                                                     | के सम्बन्ध<br>निर्धाय स्वीत                                 | :   |               | न की या तीनों की करे                                                   |
| I | El              | <b>15</b> |    | -،       | *           | ÌE      | Rγ         | <b>6</b> | <b>३</b> ०<br>श्रा |            | साय के दोनों वर्गे की फीस बमा<br>वासे के लिये ग्रुप्तः। | * 2                                                         |     |               | से की या तीनों की करे। तीनों वर्ग एक ही या                             |
| I | ٠.٠             | P         | 1  |          | 1           | f       |            |          | S F                | मंं ∽      | 를<br>H                                                  | पहेली                                                       | į   | : :           | 투                                                                      |
| I | 作               |           |    | ٦,       | <b>₹°</b>   | 8 N     | Ħ          | 1        |                    | # 55 M     | <b>5</b>                                                | <b>P</b>                                                    | नाम | पता<br>ठिकाना | 4                                                                      |
| 1 | ~ #             | 47        |    |          | 靊           | ۶٤<br>آ |            | ړ د      | ~                  | ے،         |                                                         |                                                             | F   | 品质            | 45                                                                     |
| • |                 |           |    |          |             |         |            |          |                    |            |                                                         | -                                                           |     |               | - 48<br>- 48<br>- 48                                                   |
| 1 | , lt            |           | -  |          | -           |         | 2 1        | -        | -                  |            | <b>≈</b>                                                | Jak                                                         |     |               |                                                                        |
|   |                 |           |    | ,-       | ٠           |         | w -        |          |                    |            | सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ फीस १)                            | इस पहेली के सम्बन्ध में मुके प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है |     | उस्स मं•      | पूरी बा                                                                |
| I | ъ°              |           | te | -        |             | to      |            |          | _                  |            | 20                                                      | TE .                                                        |     | 3.0           | P 30 S                                                                 |
|   |                 | ŀ         |    |          | ~ F<br>~    | 2       | RC .       | 100      | _                  | 2          | m                                                       |                                                             |     | •             | Ē                                                                      |
|   |                 | w         |    |          |             | · 通     | Æ          | 4        | <b>F</b>           | MM         | Tr.                                                     | E E                                                         |     |               | (g) (b) (6) (g)                                                        |
|   | İτ              |           | ,  |          | _           |         | _          | w<br>~   | ₩                  | ,-         | 隻                                                       | 파                                                           |     |               | E                                                                      |
|   | <del>س</del> اج | 1E        |    | -،       |             | 1E      | 2          |          | n 1                |            | 1                                                       | 145                                                         |     |               | 45                                                                     |
|   | ~ ~             | -         | _  |          | _           | ٠       |            |          |                    | H C        | 1                                                       | AF .                                                        |     |               | ने बाले की ह                                                           |
|   | 46              |           |    | ,,-      | . ₽         | ~ ~     | te         |          | _                  | 191        | E,                                                      | 4                                                           | 1   | रता<br>जिक्का | 82 - 当                                                                 |
|   | ~ "             | 11        |    | L        |             | ~       |            | ņ        | <u>_</u>           | ٠,-        |                                                         | E .                                                         | -   | - 45          | करके इक्ट्रा ही मेजना चाहिये। मेजने वाले की इच्छा है कि वह पूक्ति बाहे |
| ŧ |                 |           |    | .92.     | ,           | , Th.   |            |          | _                  |            |                                                         | ~                                                           |     |               | भेजना मा                                                               |
| ŀ | ~ <sup>K</sup>  | 27500     | 4  |          | ~           |         | <b>9 F</b> |          | 490.               | 15.        | ~                                                       | Į.                                                          | į   | 40            | 是                                                                      |
| Į |                 |           |    | ۔        |             |         | 2 K        |          |                    | 19         | ३४ फीस १)                                               | <u>व</u><br>- वि                                            | •   |               | E.                                                                     |
| ŀ | 20              | ~         | 12 | <b>@</b> |             | 10      |            |          | -                  | 15         | 20                                                      | Œ:                                                          | į   | Ě             | 100                                                                    |
| ļ |                 |           |    |          | <b>~</b> IC | 4.1 叠   | ₩.         | 41       |                    | \$2<br>\$4 | m                                                       | इस पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्याय स्वीकार  |     | किमना उत्तर   | -                                                                      |
| l |                 | w         |    |          |             |         | ₽.         | 4        | ₩.                 | 1          | सुगमवर्ग पहेली सं०                                      | Ē                                                           | į   |               | प्रथकन                                                                 |
| l | ਜ-              |           | •  |          |             | -       |            | <i>₩</i> | F                  | $\Box$     | E.                                                      | Th:                                                         | :   |               | 50<br>1⊊                                                               |
| l | PF              | tE        |    |          |             | ĪΕ      | :<br>      |          | \$ IF              | 니          | , <u>F</u>                                              | 1                                                           | ;   |               | <u>a rit</u>                                                           |
|   | a               |           | -  |          |             | -       | 1          |          | -                  | ~ Ē        | <b>1</b>                                                | प पहेली के सम्बन्ध में बु<br>नामः                           |     |               | तीनों बगों को                                                          |
| ١ | 乍               |           |    | "-       | ₽°          | ~ m     | lt.        | <u>_</u> |                    |            | E,                                                      |                                                             | : : | <br>डेक्सना   | E                                                                      |
|   | . #             | 作         | ı  | l        |             | ~ -     |            | u I      | -                  | -          |                                                         | E 1                                                         | - 6 | - CE '        |                                                                        |

पहेली पहुंचने की अधन्तम तिथि २१ मई १६४८ ई० संकेतमाला के लिये एष्ट २६ देखिये

अपने इस की नकल प्रष्ट २६ पर वर्गों में रख सकते हैं।

CHECK CONFIGURE OF CONCORDED SE

🤻 पहेली में भाग लेने के नियम

१. पदेली साप्ताहिक वीर क्रार्जुन में मुद्रित क्पनां पर ही क्रानी चाहिये।

२. उत्तर शाफ व स्याही से क्षिणा हो। इस्सप्ट इपयना रादिण्य रूप में लिले हुए, कटे हुए और इपूर्ण इत प्रतियोगिता में श्रीमांखत नहीं किने जायेंगे और ना ही उनका प्रवेश शुरूक लोटावा वायेगा।

१—मरे हुए अच्रों में मात्रा वाले वा संबुक्त अच्यत होने चाहिये। यहा मात्रा की अध्यक्ष आचे अच्यत की आवश्यकता है, वहा वह परेली में दिये हुए हैं। उच्यत के साथ नाम पता हिन्दी में ही आना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से नाद में त्राने वाक्नी पहेलिया जाच में सम्मिलत नहीं की जायेंगी और ना ही उनका ग्रास्क लीटाया जायेगा।

५. प्रत्येक उत्तर के लाय १) मेबना आव-रयक है जो कि मनीझाबँर झयवा पोस्टल आवेर हारा काने चाहियें। बाक टिक्टर लीकार नहीं किये बायेंगे। मनीझाँदर की रसीद पदेली के लाब झानी बालिशे।

६. एक ही लिच्चफे में कई झादमियों के उत्तर व एक मनीसाबर द्वारा कई झादमियों क्य ग्रुक्त मेवा वा तकता है। परन्तु मनीसाबर के प्रप्त पर नाम व जता है। परन्तु मनीसाबर के प्रपत पर नाम व जता विन्ती में विकरण जिल्ला नाहिये। परिक्रियों के बाक में गुम हो बाने की क्रिम्मेवार्र हम पर न होगी।

७. टीक उचर रर ३००) तथा न्यूनतम अशुद्धियों पर २००) के पुरस्कार विये वायेगे। टीक उचर क्रायिक सब्या में आने पर पुरस्कार वाट दिये वायेगे। परेली की क्यायदनी के क्यायदनी के व्याय पुरस्कार पाने परिली की प्रायदनी के व्याय पुरस्कार पाने वा बाक व्यय पुरस्कार पाने वाले के बिग्मे होगा।

... पहेली का ठीक उत्तर ३१ मई के बहु में प्रकाशित किया बादेगा। उसी बाहु में पुरस्कारी की शिल्प के प्रकाशन की तिर्विय भी दी बादेगा, वहीं इस २६ मई १६४८ को दिन के २ वजे लोला बा गा, तब जो व्यक्ति भी चाहे उपस्थित रह कहता है।

१. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद यदि किसी को बाच करानी हो तो तीन सप्ताह के क्षन्दर ही १) मेब कर बाच करा सकते हैं। चार स्प्राह बाद किसी को आपन्ति उठाने का अधिकार न होगा। शिकायत ठीक होने पर १) वापिस कर दिवा बायेगा पुरस्कार उक्त चार सप्ताह परचात ही मेलें बायेंगे।

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रवन्धक कुराम वर्ग पहेली स० २४, दीर क्रजुँन कार्योलव दिख्यी के पते पर मेजने चाहिया।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया आर्ने पर पुरस्कार केवल एक पर विश्वमें उन से कम अञ्च-दिवा होंगी दिया जायेगा।

१२. बीर कर्जुन कार्यालय में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति इसमें भाग नहीं से सकेगा। बीवन में विश्वव श्रास करते के किये भी इन्ह विश्वाचायकति क्रिकित 'जीवल संद्र्यास'

. . , - 41

र्वयोषित बूतरा सरकाया पहिने। स पुरतक में बीवन का सन्वेदा कीर विवय की लतकार एक ही ताथ हैं। !मतक हिन्दी म पिनो के लिये मनन बीर नग्रह के मोम्य हैं।

मूहम १) डॉफ ऑर्से ५-)

## विविध

बृहत्तर मारत

[ स्वर्गीय बन्द्रगुत वेदालकार ] भारतीय सन्कृति का प्रचार सम्य भेडो में किस प्रकार कृषा, भारतीय लाहित्य की कुण किस प्रकार विदेशियों के हृदय पर बाली गई, यह सब हुए पुस्तक में मिलेगा। मुख्य ७) डाक स्वय |||#)

बहन के पत्र

[ श्री कृष्णाचन्द्र विद्यालकार ]
प्रश्-त चीवन की दैनिक समस्याज्ञी
और कटिनाईयों का दुन्दर व्यावकारिक |
कामान । वहनों व स्तियों को दिवाह
के झवरर पर देने के जिये आदितीय |
पुस्तक । सून्य १)

में नद्ती

श्री विराध वी रचित प्रेमकान्त, सुरुविपूर्व श्रक्कार की सुन्दर कविताए। महत्व ॥।)

वैदिक वीर गर्जना

[ भी रामनाथ वेदालङ्कार ] इतमें वेदों से जुन जुन कर बीर मायों को बायत करने वासे एक सी से श्रिषक वेद मन्त्रों का अथराहित समझ किया गया है। मुस्य |||\*)

भारतीय उपनिवेश-फिजी

ब्रिटेन हारा शांतित किसी में सद्यपि भारतीयों का नहुमत है किर भी वे बहा गुलामों का बीवन विताते हैं। उनकी रिश्ति का गुन्दर सकतान। मुक्त १)

> वामाक्षि उपन्याव **सरका की भा**भी

[ ते॰ —श्री पं॰ इन्द्र विश्वावाचरपति ]

इस उपन्यात की व्यक्तिक साम होने के कारण पुस्तक प्राय तम त होने की है। काप वपनी कापिय व्यक्ति से साम में अन्यया इसके पुन सुद्रक तक बापको प्रतीका करनी होगी। पृत्य १)

## जीवन चरित्र माला

वहनगोहन मासवीय
 श्री समगोकिक मित्र

सहायना मासवीय वी का कमवद वीवत-पुत्तान्य। उनके नन का कीर विचारों का सबीय वित्रक्ष । सुरूप १॥) व क स्पर्व (=)

नेता जी समापचन्द्र बोस

नेता जी के जनमकाल से तन् १६ प्रेश तक, आबाद हिन्द शरकार की स्यापना, आबाद हिन्द फीख का अचालन आदि समस्त कार्यों का विवस्ता। मूल्य १) बाक न्यय। )

पी॰ **अपुलक्**लाम आबाद

[ श्री रमेशचन्द्र की कार्य ] मीलाना शहब की राष्ट्रीस्ता, कारने विचारों पर दहता, उनकी बीवन का कुन्दर शकतन । मूल्य । ⇒) शाक म्यय । →)

पं० जवाहरलाल नेहरू

भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

बवाइरलाल क्या हैं। वे कैसे बने ! वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इंस पुस्तक में आपका मिलेगा। मूल्य १।) बाक व्यव।\*)

महर्षि दयानन्द

श्री इन्द्र विद्याव।चस्पति ]

सन तक की उपलब्ध सामग्री के झानार पर ऐतिहासिक तथा मामाश्विक शैली पर सोसास्त्रनी भाषा में जिल्हा गया है। मुरुष १॥) डाक स्वय 🗠

> हिन्द् संगठन होमा नहीं है अपित

धनता के उद्वोधन का मार्ग है। पर किये

हिन्दू-संगठन

[ केलक स्वामी अ**डानम्ब वं**न्यावी ]

पुरत्यक बावरय पहुँ। बाब भी हिन्तुओं को मोहनिता से बनाने की बावरयकता बनी हुई है, भारत में बनने वाली भयुल बाति का ग्राह्म के तरण होना ग्रह की ग्राह्म को बहाने के लिये नितानन बावरयक है। इसी उद्देश्य से पुरत्यक प्रकाशित की बा रही है। मुहन्य २)

#### प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भगढार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली

BEST AND CHEAPEST \* NOW AT PREWAR PRICE



RS. 30/-

Just arrived a consignment of very lovely medium size full jewelled wrist warch suitable for both sex wear available in desirible stapes silver chrome or gold filed cises second to sect id time keeper plan or radum dual all in same pince in rich velvet case with a flexible sujarior band and 2 years sugarantee with each watch postage and packing free no discount friquantities

Swiss Watch Agency Baldeo Building Jhansi, UP

#### वी हम विकासनाथि विकास स्थलन्त्र भारत की कप रेखा

ह्य पुस्तक में वैष्यक ने आग्रा क्र चीर अवस्था रहेगा, भारतीन विद्यान क्र सामार भारतीय शस्त्रीये वर होसा, हसादि निवयों का ब्रीकायन किसा है।

## उपयोगी विज्ञान

सामन-विश्वान

वाहुन के सम्बन्ध में प्रस्तेष प्रकार की शिक्षा मात करने के शिवे इसे सवस्य पढ़ें। मूल्य २) डाक स्वय (-)

तेस विद्यान

विज्ञहन वे केफर तैल के चार बढ़े उद्योगों की विवेचना विवेखार वरक दग वे की गई है। मृत्य २) बाक व्यव |-) दाससी

द्वलवीमम्ब के पीचों का क्वालिक विवेचन और उनवें साम उठाने के उपा बतसाये गवें हैं। मूल्य १) डाक ज्यव पूचक कॉजीर

श्चार के पता धीर हुन्य वे जानेक रोजों की दूर करने के उताय। बहुन्य १) शक्ष ज्यान हुन्यकु।

देशवी इसाव

झनेक प्रकार के रोमों में खपना इसाव वर बाजार और बंगल में दुग मता ने मिसने बासी इन कीवी बीमत की दवाओं के द्वारा कर एकते हैं। मूल्य १) डाक व्यव पुत्रकृ।

सोडा कास्टिक

श्रपने पर में वोडा कास्टिक तैनार करने के किने सुन्दर पुस्तक । मूह्य १॥) डाक स्पय प्रवक् ।

स्याही विद्यान

वर में नेठ कर स्थारी बनाइवे जीर यन प्राप्त कीविवे । मूक्य २) बाक स्थव प्रवक्त ।

> भी रन्त्र विवासम्बद्धि की 'कीवन की महांकियां'

प्रथम सरव--विज्ञी के वे स्मरचीय बीस दिन मूल्य ॥)

द्वितीय सायस—मैं पिकिता के पक स्पृष्ठ से केरी निकसा ( स्थल H)

बोबों कर ह एक बाब क्रेंसे कर मूल्य श्र)

# राचित्र साप्राहिक -





कारमीर की बनता को जाका--ताजों के जाकमचों से प्रचानमंत्री प॰ नेहक ने जारकातन दिसा है।

#### क्या आप जानते हैं ?

—कि रेडियो की भाषा में हिन्दी के शब्दों के विकद्ध किर जहाद प्रारम कर दिया गया है।

- कि पजाब में सिख सापदा-बिकता हिन्दी को नष्ट करने पर तुल

—िक दिक्षी में मृत होती हुई वर्दू को पंजाब से खाये हुए वर्दू समाचारपत्रों ने पुन जीवन दान देदिया है ?

— कि यूनिवर्सिटियों में हिंद? के प्रचार को रोकने के लिए स्वतंत्र देश में भी पाच साझ तक अमजी माध्यम आरी रस्तने का निश्चय किया गया

—िक बम्बई सरकार हिदुस्तानी के नाम पर विशुद्ध निकष्ट उर्दू के प्रचार का प्रयत्न कर रही है ?

---कि विल्ली सरकार ने भोटरों पर नागरी-चक किसने का निषेध कर दिया है ?

—कि विधानपरिषद् में कही हिंदी राष्ट्रभाषा स्वीकृत नहीजाय इस के क्रिए खदर ही खदर सगठित यह बेज किया का रहा है!

> कांतरिक शतुको द्वारा हिंदी के विकद समठित पढ़मत्र से रचा का काश्यासन कीन देगा १



हैदराबाद के श्वाकारों के ब्रस्माचारों के विक्दा रच्चामत्री सन्व ब्रक्षदेवशिंद ने क्यास्वासन दिया है।

वर्ष १५ संख्या ६

## दैनिक वीर ऋर्जन

€Î

स्थापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई बी इस पत्र की भाषाज को सबक्ष बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्दु पाब्लिकेशन्स लि.

के स्थामित्य में उसका रूंबालन हो रहा है। काज इस प्रकाशन संस्था के सत्वायधान म

दैनिक बीर अर्जुन सनोरञ्जन मासिक सचित्र बीर बर्जुन साप्ताहिक

# विजय पुस्त**क मधर**ार

🟶 अर्जुन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आध्यक स्थित इस प्रकार है

श्रिधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत पृ'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की कोर से कपने मागीदारों को कव तक इस प्रकार बाम बांटा जा चुका है।

सन् १६४४ सन् १६४४ १० प्रतिशत

सन् १६४६ १४ सन् १६४६ १४

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाम देने का निस्चय किया है।

## आप जानते हैं ?

- इस काम्प्रती के सभी मागीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवासन उन्हीं सोगों द्वारा होता है।
- 'वीर प्रज्ञ'न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्षयां अब तक राष्ट्र की अवाज को सक्त क्लाने में लगी रही हैं।
- · अब तक इस वर्ग के पत्र युवाक्षेत्र में इट कर आपश्चिमों का मुखानका करते रहे हैं और सदा जनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

श्राप भी<sup>।</sup> इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं ।

भीर

\$ \* 2" St

- इस प्रकाशन संस्था के संधालक धर्ग में सम्मिक्त हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल वनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं!
- अपने धन को सुरक्तित स्थान में लगा कर निश्चिम्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय आत कर सकते हैं।

इस संस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। आप मागीदार धनने के लिये आब ही आवेदम-पत्र की मांग की जिये।

मैनेजिंग डायरेक्टर-

भी श्रद्धानन्द पञ्लिकेरान्स लिमिटेड, भ्रद्धानन्द बाजार दिही।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



श्रञ्जीनस्य प्रतिष्ठ होन देग्य न पशायनम्

स्थान सम्बद्ध

दो चतरे

कारकार का समस्य हैदराबाद की द्यारकान स्रार वाकिस्तान की होर से विश्व नवे करें हान वाले भगवा की सोर काक समस्त देश का व्यान सिना हजा है। इस वे सरेट नहीं कि वे नवी प्रश्न क्रात्मन महरवर्ष है और इनका देख के भावध्य पर गहरा प्रभाव -हेगा । वही कारक है कि हमारे स्वनीतिक हन प्रश्नी की कार सत्वे कार वागर क इहि स्वते है। किन्द्र देश की बाध बढ़ा इन नाहरी श्रम पा — काश्मार पः जाक न्याची, रखा-करें। तयः नाम्प्रदायक मुल्लमसीरीयो के काक-को सं सतरा है, वहां कुछ ऐसे भी के मु हैं, को नदर हो आन्दर रह कर देश के सार सतरना क विश्व हो रहे 🖁। इन प्रान्तविक शत्रुत्तों को इस दो भें खिना में बाट क्कते हैं --- एक कम्यू-निस्ट और दूतरे वाप्रदाविष्ठ ।

कम्यूनिस्टी और शंगदाशिक कोगों में दिवन ही प्रन्तर स्थान हो, यक ज्यानवा प्रवर्थ है और वह नह स्वाच होनी है। यह प्रमुख्या से वह कर दिवी हुंडेंगे क्या के प्राप्त होने वह कर किया है। वह स्वाच का स्वाच से प्राप्त है। वह कर प्राप्त है। वह कर प्राप्त है। वह कर प्राप्त में प्राप्त है। वह कर प्राप्त में प्राप्त के प्राप्त है। वह कर प्राप्त में प्राप्त के प्राप्त है। वह कर प्राप्त में प्राप्त के कार्य रखा है और यह क्यान से प्राप्त के कार्य रखा है और यह क्यान हो है। और वह हमारे वैद्य का दुर्भाय है कि यहा भी वे होनों तस्व विद्यान है।

कम्यूनिन्धे का सगठन सन्तर्राष्ट्रीय भीर बदत इह भिक्ति पर स्थित है। इन को रूस स अत्येक प्रकार को सविवा प्राप्त होती है। वाचनी की द्रवि से बह संगठन श्चरवन्त सम्बन्न है। श्रनुशासन और वंगठन इन का भादशे है और इन द्भारको स कम्पूनिस्टों की क्षायसमता मी अक्रिप्रम है । पूर्वी सूरोप पर ही खाकर क्रम् । स्ट की प्रमुख क्रांचा बहुत कंची है और देश-देश में संगाठत कम्यूनिस्ट पार्टियां कर की इस महत्वा शका की पुर्ति में सहायक शिक्ष हो वह है। विद्वते इक समय से एकिया में कम्यूनिस्टों की प्रवृत्तियां बहुत बद्ध रही है। चीन में अमेरिका द्वारा पर्यात सहा-बता प्राप्त करने पर भी बदि बांगकाई शेक को कम्युनिस्टों के प्रकारकों में स्वतान

वा प्रश्न नहीं हा रहा, तो इनके कार्य की काजा को का सकती है। चीन का एक दश्त माग कम्बुनिस्टो के हाथ में है। चीन के इक्किया में बरमा वर मी पिछले दा तीन वर्षों से कम्यूनिस्ट ह्या बाने का प्रवस्त कर वेडे हैं। बन्मा में नित यनके खर मार श्रीर उपद्रव बद्ध रहे हैं कबई विस्ता में तो तनकी विश्वसारम्ब प्रवृत्तियां इतनी बढ शई' है कि बरमा संस्थार को सेना और विमानों की सहायता केने को विवस होना पड़ा है। शाचारत पत्त कर वस्तुतः कम्युनिस्ट बन्मा की सरकार को तबट देना चारते हैं और इनमें तरह नहीं कि कचनच बरमा सरकार के लिए कम्युनिस्ट एक सतरा बन गणे हैं।

बरमा में कम्यनिस्ट का कुछ कर

रहें हैं, उसी की पुनराय स भारत में भी हो रही है। कम्यूनिश्टाका : इरेब बड़ां भी खगातार बसताय पैदा करना है। बंगाल में शस्त्रास्त्र सम्रह, खटमार और डाकेक्ट्री बादि के कथ्या ही इस वार्टी को गैरकाननी बाबत करना पड़ा । शुश्त्रास्त्रों के कारसान!, रेला तथा क्वडे की मिन्नों में कम्युनिस्ट युन युक्त कर इन्हें अध्यवस्थित कर बेना चाहते है। दक्षिक भारत में ता कुछ महीनों के पत्रकी सरग्रियां चे में सीमा पर पहुंच गई है मदानों पर बक्षात् कब्बा रेलगाहियो पर इमला, खुट श्री सरकारी कर्मचारियों की इस्या तथा बाके की घटनाएं वहां साधारक बात हो गई है। एकस्थान पर तीन पुता ध्वस्त कर दिवे गये। शस्त्राक्ष्त्रा के भएडारों तथा पु'तात पर स्मले करके कम्यूनिस्ट समस्त बनता में झातंक व करावकता फेका देना चाहते हैं।

विक्रते दिनो हैदराबाद से को समा-चार मिक्के हैं, वे क्रीर भी सवरनाक हैं। वहा की सरकार ने कम्यूनिस्टो पर सबदी स्रगाई हुई थी, अब भारत सन्कार के विषद्ध मोर्चा बोने के लिए निवास ने कम्युनिस्ट पार्टी पर से पानंदी उठाकी है। इस पार्टी ने एक वक्तव्य में इस झारोब का प्रतिबाद स्ववस्य किया है किना उत्तके एक सम्बे वक्तान से कामसी क्षित्र पर प्रकाश वस्ता है। क्राम क्य नेहरू सरकार निवास के विरुद्ध मोर्चो सेने के लिए कटिक्स हो रही है, तब कम्मूनिस्ट पार्टी ने काठ प्रश्लो की पुस्तिका में घाषणा की है कि हैदराबाद को भागतीय सघ में सम्मि-कित न डोकर स्वतंत्र राज्य ही रहना क्योंकि इससे पूंची-को साभ क्याने का भीका मिला चायगा। प्रभीशका ही में रबाकारों के अरकुश करदार रेबमी ने भी वही बात हुए गई है कि निवास राषप्रस्कों की असी में नहीं बेठेंगे। काश्तिकारी कम्यूनिस्ट और प्रतिगामी विकारी में क्या कम्सर है, वह पाठक समस्त्रेगे :

कम्य नेस्टों की गतिनिनि देखते हुए क्षत्र वात स्था प्रतात इ.सी है कि बन बार कामील ने कहै बढ़ा करम उठावा है कम्यूनस्ट १६४२ से उनका विशेष काते वाचे हैं। साम नी पिक्तान की मांत का समर्थन उन्होंने ह किया था. सुभास बाबू का गहार कहने वासे वेही वे। जब विदायतो का सर्गाठत करने की साग कारी करें। कम्यूनिन्ट कास हैदराबाद की श्वतन्त्र रहने पर सार दे रहे हैं। इस समय उनका उद्देश्य वेबल देश में किसी भी सगठित मन्द्रार चीर व्यवस्था को ।कान्य निस्त बरना है ताकि सीन की तरह बरामी कम्बनिन्हों का स यह क्षेड्रने का माका मिल वाय । कम्यूनिस्टी के सम्बन्ध में बा समानार कर देशों से प्राप्त हुए हैं, उनक धनुसार कम्यूनिस्ट क्यी भी देशहाइ कर सब्दे हैं। इस्तिर प्रावश्यकता यह है कि दम कम्यानस्टो से सावधान वहाँ यह ऐवा कतरा है वा कभी भी विकट कर बारक कर सकता ।।

कम्यूनिस्टो का भात सम्बदायिक व्यक्ति भी देश के आग्रिय एक व्यास्तरा है। भारतवर्ष के विधानशान्त्रियों ने भारत को द्विनी भी सम्प्रदार्था होप का राष्ट्र स्वीकार नहीं किया । विना किनी बर्म के मेरभाव के भारतवर्ष प्रत्येक भारतीय का है। इसकिए यहा किनी सम्बदाय की राजनेति इस्प से क्लान्बीकार नहीं की वानी चाहिए। हम ऐता करके समस्त भारतक्षे का सायहत कर चके है. क्लानातीत रामध्यया रक्षक्रवह का दृश्य अपनी ग्राली देल चुरु है। तेकिन बाब भी हम साम्प्रशंशकता के भन को उतार नहीं सक है। श्वल एक सम्बदाय की सन्दश्च के लिए उर्दे की प्रभव देने की चेष्टा का वा रही है, व्यपि मारत सम के बतमान जन्ती में स किसी एक में भा उद्दूका प्रचार नहीं है। विचान में किता सन्प्रदाय की विशेष सरख्य देने का तीना शदा प्रयं यह है कि इस राजनीते के इ.स. सम्प्र-क्षायों को स्थीकार करते हैं। साम्प्रदा-विकता एक पाप है बार उसके शब समभ्योता करके भारत का राष्ट्रीयता निम्न घगतल पर गिरती गई है। इतने कट्ट अनुभव उठान के बाद मा हम उसस बच नहां रहे, यह दुर्भाग्य की बात है। मुल्लिम शास्त्रदायिकता को सहन करने का पारश्वाम यह दुशा है कि पूर्वीय पनाव में लिख साम्प्रदाविकता सिर उठाने जगी है पनाब म केश्ल गुब्दूली का राजभाषा बनाने का प्रवस्त किया बारहा है: मंत्रमदल का भी विका हिन्दू के नाते विभक्त करने तथा विशेष पद खिलों को देने की मांग की बारई। है। कुछ एक स्थानों में

सर्वदंस्ती सिम्म बनाने क मी उदाहरका मिले हैं प्रजादियां न्यितः का आधार भी बाब निस्त साउदाविकता है। विक साम्प्रदाविकता ६ व्यावाच इतनी बोरबार ग्रवस्य हो चढा है कि कह होत्रो में प्रकार के स्थल और हिन्ह वंबाद में विभक्त करन की समायन प्रकट की बान सामी है। निस्तों में उडती हाई इस सःप्रदान्कि का दम निकट भावध्य का एक सतरा नमक रहे हैं। किन्द्व उसे दूर कन कलाए यह बकरी है कि हम किश्री भी रूप म साम्प्रदाविकता को स्वाकार न करें। मुख्यानान, ईसाई कोर थिस तथा शरमन क्रांद किसी भी धम्बदाय या जात का विशेष क्र चकार या सरस्य न वे । आरतवर्ष क विकास में भारत का प्रत्येक निवासी नागरिक क्रार् उसका एक समान स्थिति होती सा हत ।

कम्यूनकः श्रीर शायशायक दोनो स्यक्ति भारत के प्रात श्राव्यव्य तिश्रा नहीं रस्तर्य । वे देश श्री स्रोवा किशे स्वत्य स्थार कपिते स्रायक अद्यारस्य है प्रार पेशा स्वक्ति किशे भी समय देश के स्वरंश के स्रायकारियों, नेतामा श्रोर सन्तास्त्री हन साम स्वतर्य से श्राव्यान इस्ता नाहते हैं।

तीनों मोर्चे

झान्तरिक खतरो पर इतना **चोर** देने का यह सर्थ कमा नहीं है कि हम बैदशनाद, काश्मीर ब्रार वाकिस्तान की रमन्यात्री के महस्य का कुछ कम करके दिलाना चाहते हैं। स्थात वह है कि वानी वमस्यार्थ ग्रांच भी उग्र हो रही है। हैदरानाद में न्याकार युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बनता पर उनके झरमान बार बहुते वा रहे हैं, ानवाम ने भारत के गयनर जनश्त का निमत्रक तक ठकरा दिश है। कारमीर में भा आक्रमखबारी फिर नये ब्राकमश्र कर रहे हैं। पाकिन स्तान की सरकार एक बार आरत लंब संस्मानोते कर रहा ई बार दूसरी क्रोर बहा स्था कपनियो । भारतीव हिस्सेदारी का छावडयङ देने पर पावदी सगा रही है। इब्से भवीत होता है। के इन दीनों मार्ची पर विशिष्यों के हासता प्रभी तक बह रहे हैं। भारत सरकार हहता से सब का बकाबका करने का उत्तक है बार काश्मीर के मार्चे पर हमारी सेन ए ब्रागे बढ़ भी रही हैं। किन्तु हैदरावाद सं ब्राने वाले समाचारों से बनता का घेर्य टूट रहा है। इस क्रिप्ट यह क्रावश्यक है कि इचर बल्दी प्रभावकारी कदम उठावा बाब भीर पाकिस्तान को भी तस्त कदम उठा कर उसका दिमारा ठिकाने किया भाय ।

#### काश्मीर में स्वातंत्रय-मधारीह

इत सप्ताह अम्मू व काश्मीर में उत्तरदायी शानन स्थ पित हो आने की खका। में को स्वात-व्य-समारोह प्रनाधा गया. उसकी काफी घूप रही । भारत सर-कार के बनेड मन्त्री भी इस समारोह में भाग सेने भी नगर पहुँचे है। परम्स एक भोषया तकान के कास्या काश्मीर का हबाई कडु॰ बलमन्न हो गया जिससे पं॰ नेहरू वहा यथा समय नहीं पहेच **डक**। प छे पहुंचने पर नेहरू की का शानदार चलुर निकासा गया । डा॰ राजेन्द्र नहाद ने प्रापने सन्देश में कहा कि काश्भीर का प्रश्न भारत का प्रश्न है। नेहरू की ने प्रापने भीनगर के भाषक में कहा है कि क श्मीर की समस्य केवल भारत की नहीं है, श्राविद्व विश्व की है और इसके गलत इस मे 'विश्व-ज्ञाति को स्वतरा तस्यक्ष हो सकता है।

काश्मीर पर हनला करने वालों में फट

'विविश भिलिटरी गवर' के संवाद-बाता के ब्रानसार उड़ी सेव की क्योर क्राइसन्ताचा में बडे पैनने पर विद्योद हो गया है। २०० ग्राफ्ट स्ताओं ते बीजा पार बरके भारतीय सेनाओं को क्रास्मलमर्पेख कर दिश है। इस्ल में भारतीय सेनाओं ने को विकय पात की हैं उसते आक न्ताओं की हिंस्तत स्वलाम ने अपना अनशान १२ महें को स्थाग है या नहीं। ट्ट गई है और इन समय वे मामान्यतया कारनी बान बचाते हर अपने घरांशे भाग ग्हे 🕻 ।

पूर्वी पाकस्तान में नई कांग्रेस महासमिति के पाकिस्तान में कांग्रेट

 अप्रत करने के निर्माय के पश्चिम् स्वक्रापुर्वी बणाचामें नई कामेन संस्था बनाई शहरा, जिसका नया अत्यहा होता, नई नीति, नया क यंक्रन, एवं वह पाकि-स्तान के प्रति वफाटारी रखेगा।

## पाहिस्तान का शाही वैक

पाकिस्तान के गवनर धनरल मि॰ किल्ला ने पाकिस्तान के शादी बैंक के निर्माण विषयक बादर्श पर स्टाबर बार दिये हैं। यह बैंड १ ब्रुगाई से सर्थ प्रारम्भ कर देगा । इसका ग्राविकृत पृ वो ३ इसोड ६० है। यह सारी पूंची शेवने के कर में बारी कर दी जाएगी। एक शेयर १००) का डोगा, चीर कोई व्यक्ति ५०० से कविक शेवर नहीं खरीद सकेगा ७ व्यापटी शेषः पाकिस्तान का सःसार स्वरी देशी, शेष ४६ फीलडी बाबार में बेचे सार्वेगे ।

#### हैरगबाद युद्ध के पथ पर

हैदशबाद में प्राप्त नवीन न श्वारों के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि दिवासन ने कब बुद्ध-पथ पर क्रमनर होते के लिये चपना संगठन कर लग है। भारत सरकार के उच्च श्राधिकारियों



की एक बैठक में स्थितित की ग्रामीर परिस्थिति पर विचार किया सारहा है क्यों कि इनसे मारत की सुरक्षा को खतरा उत्पद्ध हो गवा है।

बीदर भिले के चोरटा और मुस्तालम नामक गांधों से समाचार निका है कि रभाकारों ने २०० व्यक्तियों को कलाकर दिया है। सकी लाशों को गिद्ध ला रहे है। कार्तकित बनता बहुत बड़ी सस्या में भाग कर शोलापर किले में बा रही है।

पाकिस्तान का राष्ट्र गीत

पाकिस्तान के राष्ट्रगीत की रचना करने वाले व्यक्त को पुरस्कार देने के सिये पाहिस्तान प्रचानमन्त्री को १० इबर ६० की गांश हो गई है।

क्रमारी अपतस्मलाम का अनगन

त्यःग

महात्मा गांडी की शिक्षा केपारीसमत-

दिया है। वहायसपुर के प्रधानसन्त्री ने बारवासन दिया है कि रिवासती कवि-कारी सपहर महिलाओं को सहाबे के कार्य में उनको पूरी सदद देंगे । इसारी वकाम गत ३ मई से डेरा नवादशाह में ग्रनतन कर शरी थीं।

#### भारत सरकार द्वारा उपराजधानी के निर्माख पर विचार

दिल्ली में सत्यचिक भीड़ को कम काने के उद्देश्य से एक उपराक्षणानी बनाने की बात भारत सरकार सोख रही है विवसे कि केन्द्रंग सरकार के कुछ भागवशामेत्रे वासके। इन कायके क्रिये बम्बई व मध्य भारत में ६ स्थान चुने गये हैं बिनकी भौगोलक स्थति का क्रध्ययन किया का रहा है। साथ दी यह भी देखा का रहा है कि महो इसारते. विश्रली और पानी आदि की भी सविश्रा

भारत के सर्वेद्रिय सचित्र मालिक पत्र

## मनोरंजन

मई १.४८ का मर्वोङ्ग सुन्दर श्रञ्ज प्रकाशित हो गया इस श्रक्ट की क्रज विशेषतायें

- क दिंदी व उद्ग क यशस्त्री कहानाकार नाटककार, उपन्यासकार व कवि श्री टपेंद्र न य 'श्रष्ट' का एक बनुनी बतानी 'बंतरागी' को कैरेक्टर रहेन्द्र मं। है और हमारे मध्यवर्गिव कीवन पर एक करा । त्याय भी ।
- डिटी के यशस्त्री कृषे व नाटककार भी उदयशकर मह का एक मारास्थे सुरुश गात ।
- क्या तमरा महासुद्ध निकट अविष्य में मध्यत है ? साम सर की बकान पर यही एक प्रश्न है। दियं-कशत के बुपलिख पंजकार भी ब्रवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार ने इसका उत्तर व्ययने सेन्य में देश है ।
- कप्रेल के बाद में भी शुक्रदेश विदालकार ने कपने एक लेख में दश बा कि माहि बकार कब्ब्रा पति नहीं होता मई के बाद में भी राय-भाग्या महेन्द्र ने निद्ध कियाँ है कि साथित्यकार **सम्बद्धा** पति हिना है कैने १
- क भी बांकल भी शंतित शबत, भी मिर्देशर देव मेयब, भी देनेश दरवा दे रिटी के प्रमुख कवियों की महमाती तथा उगतिकीस रचनायें
- िंटी की सर्वारक कहाजी-के खेका बीमली होमाली देवी ने एक नवे रोग का पंच समाया है। वह नवा रोग की नना है ह
- प्रशस्त्रा गांची के चाव्यात्मक उच्चर चिकारी कीन हैं ? यह अविद्य पत्रकार. भी उधशक गुरुष के तेल में पहिते।
- इ>के स्थलान्य कई कहानियां व सेला लकोनी बुनिया शय-परिहास, रेडियो, जिल्ला के बाल-मन रंजन रस्थादि वर्ड - होत्र स्तरम: ब्रिया दूप मी हु । ई स्मायुक्त रोट-क्रव, पुत्र-पृष्ठ व सुम्बर नवनाभिगम । सब इत्थादि । मुल्य भार भाग वार्षिक मूल्य ४॥)

श्री श्रद्धानंद पांड्यकेशन लि॰, भद्दानन्द बाजार, दिल्ली।

#### निजाम के दिन सद गये ॥।

१२ वर्षक का दिन। शक्तवर्गी बिसे का एक गांक-ब्रातन्द्र । उसर्वे इचिहादिशें का नृशुन ताबस्य । पश्चिम् ---पांच दिन तक साग बाकार व्यक्त रहा. १०० मक्षन साग की संद, २० साइसी मीत के शिकार, बामुबलाय सक्की की द्यानि २४१००० वर्ष इसके प्रातिरिक्तः हानि सगमग २० लाखा

-- क्या वर के क्सा एक दिन की बटना है ! निवामशारी ये प्रत्येक स्टॉवर के साम इसी घटना चक की ावृत्ति होती

इस्याचार प्रस्वाच रीको ही समाझ कर देता है। लगना है कि बाद निवास के भी 'दन लंद गये हैं। 'ए म्यावर स्पक्ष' के स्ववाददाता ने खबर ही है कि भारत करकार के ब्रांस्ट्रमेटम से निवास इतना भवग गया है कि भारत को छोडकर चले वाने का निश्चव कर सिया है। ध करोड़ पीयड (समधम ७० इरोड क्यवे ) के मूल्य के हारे चवाहरात बहुते डी विदेशों में लिपकाये वा चुके हैं। बर आमा को के परामर्श म ५० जास पींड की िदेशीं की सिक्य विदिया ( मरकारी कारण ) भी सार्गद स्तो गई है इस क्रमार धनगरित के बता पर विदेशों से रहकर निकास प्रश्न कार फिर विकास कत बान्देश्वन चलाकर सवार अर के मनलयानी कांसनीका दननेका **श**पना चिर-पोषित स्टब्न पू**र्व करने क**ं प्रवस्त करेंगे-ऐती मस्माकता है। वह रक्षकीय है कि मुनला राजों के बाहितवा खलीपा टबी के मृत्यूमं सुनलान स**न्यू**-र्रहमान की पुत्रा शाहबादी नीसोफर से क्रवने युवसक का विवाह करके निकास स्वर्णकाओं के वंशासे सम्बन्धित को गर्के

भागने की पूरी तय्यारी कर ली गई है। अवशिष्ट बहुमूल्य सामान लाहे के बड़े बड़े सन्यूको में बच कर तटशर है। निवास वापनी हो सी बीविया को औ प्रपने साथ के कार्वेगे ।

शायद इसी तस्वारी में ज्यस्त रहने के कारक निक्रम ने शवर्तर-वनरक्ष माउप:बेटन का दिली शाने का निमन्त्रका स्थेकार नहीं क्या १

#### चन्द्रनमर में सन्याग्रह धारम्य

क्कूतगर में कारवर्ष **काव**ें क्राप्य की राजेन कोय को किन्हें वहां है। निर्णानिसः वर दिवः स्थाः थाः अल्बारी बारेश का उक्त वन वरण संस्थापत करने के पश्चिम स्वहत मिन्द्रमार पह क्षिमा गया है। भी योग में जिरक्तार होने ये वहके चीक-क्या की भी कि संद मुके तीन दिव के कन्दर रिक्स न किया गया तो मैं- मुख इक्टास कर दुंगा।

(शेष प्रकश्य पर)

## ★ समाचार चित्राविक्र ★



पार्टी का पुन सगठन किया है।



बीमान्त गांधी ने पाकिस्तान में बनता हालैयह की रानी क्लिहेल्मिना वितम्बर में राजगरी छोड़ देंगी।



काश्मीर के स्वात त्र्य उत्सव में ५० नेहरू का भ परा।



ब्रिटेन के दो हैनापति-सर वाकर व मैक्सिकन ।



ब्रिटिश सेनाश्चों के इटते ही यहुदी राज्य की स्थापना की योचका करने वाले डा• गुरियन **1** 



श्रमेरिका से मारतीय राखदूत औ॰ श्रासपत्राली श्रव भारत लौट श्राये।



व्यक्तिस भारतीय शबी दूर्नामैस्ट में विक्यी गुरुकुत विश्वविधासय कागड़ी का दल ।



श्राग-शान की इत्या के श्रपराध में ऊ. सा को पासी दे दी गई।

पूर्वी पंजाब की चिट्ठी

## मंत्रिमगडल की परेशानियां

जन का जिन इन दिनों पूर्वी प्रवाद में जून का भृत बनता के दिमाग पर ह्याया हुआ है। सन में सब स बा रहे हैं, मोब्टबेटन बारडे हैं. १५ क्रमस्त ४७ को बावे इस इसे ब्रह्म कियों ने पंजाब के बड़े २ जनरों में तबाडी बरबाटी पैटा कराई थी. द्भाव जून ४८ को तदा के लिये वाते हुए पाकिस्तान स्रोर हिन्दस्तान में संग करा कर कार्यंगे। इस क्राशंका से सीमाप्रान्त के बटासा, समृत्वर शहर फिर से लाली हो रहे हैं। स्रोग सामान वास वर्ष भीर क्षीरतों को बाहर मेब रहे हैं । विशेषतवा डव बार बळका में भी भय काया हुआ है। बालंबर में कारोबारी बादम काम शर करने में संबोध करते हैं। पिछते मधीनों में कई बार और इस बार बन ४८ में सबाई की संमायना ने बनता का भयभीत और शृंश चित देशतियों को इट मार के लिये दिलोर कर दिया है। साव कर गुरदानपुर के देशतों में बहुत

ज्यादा क्रशान्ति है ।

---- इमारी राज में इस का एक उपाय बहु है कि उरकार इन विक्रों में देहातों में पुत्तीस कीर फीव का विशेष प्रवन्य करे । करकार ने पूर्वी पंचाय की रावधानी मैदान के शहरों बालबर, अमृतसर और क्रियाना में से किसी एक को न बना कर मारी गसती की है और काशास्त्र **ब**नता में स्थिर **झातंड औ**र मद को पैदा करने बाला बाह्यबरख पैदा कर दिया है और पूर्वी पंचाय के कारोबार तथा वार्वधनिक बीवन को भारी घका बहुचाया है। भारतीय सरकार तका पूर्नी पंचान सरकार भाष्ट दिन पैवा होने वाले इस मब को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्वी पंचान की राजधानी पहाड़ी में न बना कर प्रधान के मेदानों के किसी शहर में बनानी चाहिये। जुन ४८ में धाम बो के बाद फिर उबल पुबल होने की समा-बनाको कम करने के लिये पूर्वी पंजाब कें भंत्रिमंडल को इन महीनों में शिमला के शीतल वातावरक को छंड कर गुरदासपुर, फिरोबपुर, अमृतसर, बन इर श्रादि के दौरे करने चाहिएं। देखें, मंत्रि-मंडल ऐस काराम की मनोकृषि की प्रधानता देता है, या लोक सेवा को [

पूर्वी पंजाब का मंत्रिमंडल

परिचमी बंगाल और विच के मंत्र-मंडल की माति ही पूर्ती पंचन का मान-मंडल दलकरी की कीचड़ में उलमा हुआ है प्रचान मत्री डा॰ गोपीचन्द भगत का कविकास समय हुत सुरियों को सुककाने

में लगता है। प्रान्त के प्रकृष की क्षोर ज्यान देने की फुर्टन मही मिलती। दरेक पार्टी कैंकिनेट में कामी प्रधानता साने की कीशिय में हैं। मीमकेन कबर कामें का पार्टी के होते हुए भी एक समस् कामें की प्राइमिनिस्ट के सब्दे में कड़कनों देशा करने में कोई कहर साही कर देहै। इसी प्रकृत से सिक्स मिलां के सिकारफ



मास्टर वाराविंह और उनकी चाकासी पवि-का खांदोसन करके कांत्रे व के मंत्रिमंडस का कमबोर कर रहे हैं। प्रास्त्र के दिव की हिंदी से मंत्रि-

महत्त के मिषयों की संख्या वर्गात है
परम्य तब पार्टियों को खुरा करते के किये
परिमादस की संस्था ११-१२ तक कार्ये
की साच्यात है। २३ विस्तों के किये
११-१२ मंजियों का दोना बनता के साम्य प्रकार है। मेरियम्बल को वासिए कि
यह सामार्य कनता के साम सम्बन्ध संबंध
बहाने के क्षित्र देशक के देशकों का दौरा
करें। तभी बह आपने मरित्य साम्य विशेष को साम्य कर बढ़ेंगे। साम्यार्थी



पंजाब के प्रवान मन्त्री हा॰ गोपीचन्द्र मार्गब

पूर्वी पंजाब की श्यिमतें पूरी पंजाब की पहाड़ी रियासतें सदिवा से प्रथम् कर में हैं। अन्या संगठन × ज्न का जनता में बातंक × सिखंनेताओं की शम्बदायिकता

× प्रतिगाभी फुलकियां संघ × प्रांतीय लिपि व माषा की

समस्या × अव भी उर्द जारी

हिमायक प्रदेश के कर में किया तथा है। इस्के पंकान के पहाड़ी बीमायान्त वंगठित हो कर पूर्वी पंचान को विदेशियां के साम्प्रमाय से बचाने में कच्छी वहानक होंगे परन्तु फुलकियों निवास्त्रों का संग् "उन पूर्वी पंचान में नई समस्वाए पेशा करेगा। प्रथम तो इस संगठन का सामार विस्ता सामग्राविश्या है। शुरुपा यह भी सरप्या एकमा नाहिए कि यह बस रिया-सर्चे यह हैं किनके राजा महा-



विरोधी दल के नेता भी भामसेन सचार

राषाओं ने संबंबों के शव मिल कर अपनी तथा को कावन रखने के किये महाराचा रचाबीठविंद का बक्त कम करने में विदेशियों को सहयोग दिया है। कपूर्वला के महारावा की क्रोड़ कर शेष रिवास्त ऐतिहासिक दक्षि से अप्रेसी के मित्र और पंत्राबी महाराषा के शत थे। बही नहीं, इन रियासतों के राजा महा राषाकों ने बन् ५७ के स्वतंत्रना युद्ध में क्षेत्रे को के बाय भिक्ष कर देख होह किया था। इन रिवासती के महाराक्षा राषा १५०,२०० साला में ही बने थे। पंचार का मला हनी में वा कि हनरिया-क्टों को पूर्वी पैकार में मिलादिश काला को किस्म साध्यक्षिता का बोब गया हो बाता। बड़ांतक हमें देवा है देवा है, वह फ़ब्दि गं रिवानतों का यूनियन पंचाय के सिये शानिकर है। विशेषकर इसे विक्था विकासती का का देना बाबसा प किस्तान को बन्म देने भी मुमिका है। इस बुाई क रोक्ने का स्याव यह है कि इन रिवानन में काम स कमेटियो और वकामहत्व के मगठन को **फैलाना मान भीर हट कि**रा पाद पंजाब की प्राताय निशि भी।

जाबका प्राताय । नाय आर प्रान्तीय भाषा

सहारामा व्याक्षक हैन। कार्यमान

## है जे से बचिये

बीपाश की पहलान

(१) पेट में बद बाना, पतके बस्त स्मीर बस्त का रंग स्वयस के श्रव समान होना। (३) प्याप स्थाया समाना है (४) पेट बीर पैरों में प्रदन होना है (४) पेटाय बस्त हो सामा।

वीमारी क वने का तरोका

(१) नेका पा चौर दिखी गांद है च्या देवा हो वहां से। (१) दृष्टिय (गन्या) पानी पीने से या- कू को के पाड नहाने चौर कप्का पोने से। (६) मन्या मोजन या मिळाई विश वर प्रक्की नेटी हो या गार्दी पड़ा हो उडके करने हैं। (४) हर किस्स की गन्यारी से।

बीमारी से बचने का उपाय

(१) गाजी व ररों को राफ दुवस रिलेवे । बद तक कार सन्दर्गी दूर नहीं करेंगे सीमारी कार का रोक्का नहीं खुनेवी ह (२) काने कोने की चीकों को मक्कों कोर पूर्व ने नवा कर रिलेवे । १९ को कार को खुने हुई मिठाई कीर तन्हें कको एका न काइये । (४) बीक से खीक बाप कोन हैनेका टीका प्रशक्तों । बीमारी के तमर कामने को बचाने का नव एक नाम कामन उत्तन हैं बीमारी की जिसकिस्मा ल सकाई

(१) मांश को जपने से कवाब रिवर्न । जगर हो नके तो सुनहा इस्त-ताल में मेन दीविके । (१) कियो कर्जन में चून वा राज राज कर उनमें में चून के कराइ है। (१) इस्त वा के कवाब देना वा बामेन में गहना देन व्यक्ति (४) बीमारी के कमरे में जूना हिड्डकाइ ने । (१) बीमार को 'कालप-मिक्ट्रकार' वा कालपा की नकेत मोसिवां स्थित तरिके से सिलाइ में।

में स्वरास्य स्थावित करते के बाद पंजाबी तिपि और पंकारी साथा के प्रजान की सरकारी माचा बनाने का सावनर नहीं मिला। परिवासना पंचाय उर्द पक्षाओं की गुलामी से मुख्य नहीं हो सका। आरथ भी दर्श पंचाय सरकार वही गाली कर रही है। सभी तक इव विका में पंचाय की बनता और छन्कर उर्दूको ही प्रथमा रही है। पनवा के परिनिधि 'मिखाप' 'प्रवाप' 'वीर मारत' 'अ**र क्रिन्ह**' 'हिन्द समाचार' उर्दे में प्रकाशित हो चर उर्द को पंजाब की वन्तोब भाषा **पोषित** कर रहे हैं। सरकारी इपनश और कक-इरियों में भी अभी तक दिन्द का अवेश्व नहीं हवा। प्रश्न की बार्व समानी, **एनात्तनवर्ग तमा हा दिन्द तमा हो और** क्षित समाकों को संदिए कि पर्वी पंचाय ते उर्दु मात्रा के व्हिच्छार का **जांदोक्स** बळाएं बोध विन्हे हास्त्रको प्रवानी को त्रवित स्थान दिस ए ।

The second second

क्षा वे दिन तमाचार वजे में कां-को महीनों से देखा पड़ता है कि केन्द्र के वह कार्य प्राप्त के बाहुक मंत्री में वो पुकारा और वो सककारा कि को, वहीं दो दीन, वहीं दो 👟 महीने में को निरूपपेन धरीदारी प्रथा का बन्त और समस्त बमीरारों का सकाना कर क्षिता कावगा । एक वेर संयुक्त प्रान्त की क्यों व्यवस्थापक सभा में एक बर्मीदार कार ने बर्धीटारों को मियने बाबे मंत्री **ब्होदद का काहान** किया—'क्वो, महो-क्य । धर्मीकर पर ही बहादरी कर्च करोबे, व बीपतियों पर इन्ह भी नहीं है, तन उन्होंने श्रीचट में पड़कर विवश होकर क्ट सो दिया-- 'हा, हा, करीदारों के बाद **सन्दर्ध भी बारी भावेगी.' पर**्वधर फिर न्यान भी नहीं दिवा। बमीदारी के बारे में भी मन्त्री महोदवों ने वमकिया तो बहुत दी, पर करते हुन, बना नहीं। इन व्यमकियों का भी विशेष कारवा वह है कि न केन्द्र के, न एनुह्मप्रान्त के किसी मंत्री क्षन्वन के वात एक चरश, एक बाबिश्व भर भी बर्भीन है। विहार की क्या दूसरी है। वहा सभी मन्त्रियों के पास कम वा बेक बमीदारी है और सनने में आवा है कि इयर का कमीदारी पर बाक्रमका होने **भी ते**नारी के फारबा उत्तका मान गिर क्या तो इन समनों ने बस्दी बस्दी बद्दी बी और बर्मीदारी करीब मी बी है जोर 🕶 सरीदना क्वेंबा वैथ, ब्रान्तन विस्कृत व्यक्त है। प्रस्त

> × ×

मारत में इस समय सेंड़ड़ों देखे विश्व-पुद्धोत्पादित बहुकोटपति ('बार-महिटमिसियोग्सं') है किन्हेंने स्वी की मार्ति बढ़ों कीर मरतों का भी मान बोच-बोचक बपना उदर भरा है, ब्रिटिश करकार को भी ठवा है, व्यन्तराध्याको भी, चौर क्षपने देशी माई-बहिन क्यों का खन भी चला है। वे दशक क्रका-ब्रह्मासब क्रमन संपर्नेपेट को प्रतिकोटि जान पर क्रिशने साथ 'इ'क्मटेस्स'— बाद कर देवे हैं, अपने किए देवल बाद साथ बच्च पार्व है—ऐसा कई सम्मनों ने होरे कर पर बुक्त से स्वयं श्राष्ट्रीकार किया । का मैंने अने क्या कि 'तर आप सीम बाको प्रवारो कारको और उनके बादशरो बर ही इस तिराजवे साम में से पत्तास-बाद नहीं तो पंचीस तीत साथा क्यों नहीं कर्च डासते ! उनकी वनक्वाई स्थो नहीं दनी कीगुनी कर देते १ वे भी खापको कुषा टेंगे और बड़ी प्रश्वता से दूनी बेडनत से दून काम कॉने, दून माल वैद्या करें ने कीर कापके 'टक्त' की माश्रा औं दम हो वावनी।'

क्यरनेटी मन्त्रियों व प्राप्तरने का सारी साम यह है कि बदनानी पूंची-अक्रिके की होती है, बावरे किन मिक्के वे

#### विचारगीय प्रश्न

शिद्धे व मगवानदास जी ]



अद्धेय अगवानदास की आरत के प्रमुख विचारकों में है। बर्तमान समस्याओं पर एक लेख में चन्होंने इछ क्रान्तिकारी और क्बु छा बिचार प्रकट किए हैं। उन पर पाठक विचार कर सक, इसकिए उनके कुछ अश 'संसार' से बढ़ त करके यहा दिये जाते हैं। इन विचारों से सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।

इइतास होती है, मन्त्री समनो के हुनम से श्वकाशियों पर साठी भी और गासी भी बरकाबी बाती है और तिरानवे साख इन्ही मन्त्रियों सार सफ्तरों में बट वाता है--रोच नवे शीये और नवे सरकारी नौकर बहाने बाते हैं, और उनकी तन-स्वाहें भी रोख बढ़ाबी बाती हैं। मन्त्री महोद्य चार कार, पाच वाच-हो हो हकार तनस्वाह पाते हैं. महलों में रहते हैं. हर सास नदी मोटरें. दस दस पनद्रद पन्द्रद बीस बीस प्रकार रूपये हाम की करीही काती है. तमरा से तमरा काबीन मेब. काच. करबी, वदों से अपने महत्त आरास्ता करते हैं---गवर्नर बाहद को इससे मी क्रविक वेतन और मोग-विकास की खमग्री, एव बाला बफ्तर सहवान, कमिद्यनरान व कसस्टरान व पुलिस क्षपरस्थान-स्थीर इस पर तुर्ग यह कि विश्व मदो ब्राइमी का मक्षन उनको श्रन्ता अपने रहने श्रनिश वंचता है, वसमें से उसके मासिक को, 'बी॰ बाई॰ चार ॰' के बहाने, सरकारी चराड बकरत बतकाकर उनके बहु बच्चों समेत बाहर निकास फेंक्ट्रो हैं, खुद उसमें वा नैठते

काश्तकारी की डासात सनिये। बमके वे कि जमीदार कमक्त मरें, और हमारा रिश्ता संग्कार बहादुर से सासात् हो बाव तो इस मीच करें। होता स्था है १-- वर्गीदार तो बकावा सवान के क्रिय कारतकार को वा उसके इस-वैस

द्धानी द्वप्पर प्रास्तवी मृतर को छ नहीं सकता । बाझो झदासत में वकीस सुस्तार साहब क्योर जनके सहरिंद साहब क्योर क्रमहरी के शक्तिम साहब भीर उनके करिश्वादार साहब और दीगर उम्मास साहब और चपरासी साहब की स्वशासद भी करो, वक्त-न-बक्तन द०-बीस दवने रिज्यत के भी दो. घर झार का रोकसारी काम कर कोड कर. उसका क्सीर नक सान उठाकर रेच सतका बाध कर आवा-गर्भी बरहात में कचहरी में हाबिर हो. शक्तिम चाइन दीरे पर हो तो उनके कम्प की खोख में बाव बाव मटकते किरो. इका गाड़ी का चौगुना भाड़ा और वडील मुख्तार सहब का चीगुना मेहनदाना दो, और विसंपर वह कि ब्राव इस पढ़ाव पर गुक्रदमा पेश नहीं हो सदता. दसरे पद्मान पर दसरे दिन आयाते।

¥ × वान सरकार और कारतकार के साचात सम्बन्ध की कथा सनिवे—तहसील का चपरासी बड़ा खेतिहर के पास पहेंचा. समान वसस करने को. और खेतिहर शाहब ने बरा भी चीं-चपड़ की, वहीं मार बयबों हुड्डी पसकी सीधी कर दी. घर में बो दुख मिला गक्का, गुड़, नदद, बोरू के किस्म पर के गइने, वह सब उठा ती गये, कुछ क्राप श्या शिवा, कुछ तहसील मेब दिया और इसके ऊपर उसी खेतिहर के माने इस्तापरी भी कम से कम एक

दिन तो चामा, नहीं दो दो दीन दिन; 

हिन्द संगठन होमा नहीं है ऋषित जनता उक्कोधन का मार्ग है **एससिवे** 

[ <del>होसक स्वा</del>मी श्रद्धानन्द <del>स्वा</del>सी ] पुस्तक क्रवस्य पढें। क्रांब भी हिन्दुकों को मोह-निहा से बगाने की

जावरवकता बनी हुई है; भारत में बसने वाली प्रमुख जाति का शक्ति सम्पन्न होना यह की शक्ति को बढ़ाने के सिवे निवान्त आवश्यक है। इसी उद्देश से पुस्तक प्रकाशित की का रही है। मूल्य २)

विजय पुस्तक भगदार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।



उतके पात कुछ नहीं बचा या तो गाव के बनिये इसवाई से कज दिलवाकर ।

बिन सबे में बमीटारी नहीं है, बैसे बम्बई भीर मद्रास, वहा के किसानों की क्षाकत जमादार व ले प्राती से बहत बदतर है -- यह मेरी झालों देखी बात है - बीस पचील वर्ष पहली मैं बम्बई श्रीर मद्रास प्रश्तों में घूमा है, यहा के कारतकारों से बातचीत की है -- सबसे बडी निकार का भी उत्पर कहा। इचर बीर पचीर वर्ष में डाल बदला हो तो मैं नहीं वानता हु, पर जह तक सुनगा ई नहीं ही बदला।

श्राव क्ला सभी लोग, काबेसी भी, खोशकिस्ट भी, कम्बुनिस्ट भी, बनता मी, 'डेन क ती', 'बन तत्र', 'बनतत्र' चिल्लारशी है, पर यह नहीं देखती कि यह रौति शासन की, पुगनी एक रावा क्रौर कई मधी अथवा एक गवर्नर श्रीर चार पाच मन्त्री के प्रकार से सीगुना व्यक्तिस्व नीली है। यह यह प्राप्त में दस-दस पन्दर पन्दर मश्री उनके निश्री चार सरकारी उप मन्त्र' चौर एक एक के साथ पचास पचास सोखक (क्लर्क) प्रत्येक दिन की प्रत्येक प्रात की कर्म-परिषद् की बैठक का दस दस पन्द्रह पन्द्रह सहस्र कार्यों का न्यय, प्रत्येक प्रात की भभ वश्विशों के लिए प्रतिनि-थियां के सुनाव के लिए पन्द्रह-पन्द्रह बीस बीस लाख का व्यय, निविचकों के समय पैसे, शांक का तथा उम्मीदवारों का महा अपन्य, घुनन्योरी, मार-पीट, शकाकाश्रों (बंटो) की यनुपाश्रों का उठा ले बाना, उम्मदशरी तथा बोट दहिन्दीं की इत्यातक हो जाना प्रभृति - यह पत्र जनाक सी की देन है। पर यह भाई कराबाब्रा उनके मन्त्रियों सभा सर शी श्रद परा, विशेषकर पित्रस बालां ने, जिन्शि गतर्नरा राज्य में महा उपद्रव और बना का पार उत्यी इत मचास्ताया। न यो चैन, न त्वों चैन' । परमात्मा क प्रकृति माया ही ऐसी है।



क्षत्र भारताय महिलाए अवला नहा, वीरायना का रूप धारण कर रही हैं। अभूतरूर के एक समारोह का चित्र।

# क्या मुझ से विवाह करोगी ?

[रामकुमार अधवास ]



क्रिती महिला से यह कहना 'नया . द्रम स्था से विवाह करोगी १° कोई खरक काय नहीं है। और फिर भी बह कहने के झनेक तरीके हैं। आपने मिल्ल भिन्न विनेमाओं में देखा होगा कि कित प्रकार नायक धननी नायिका जुनने कै क्रिये विचित्र विचित्र उपाय रचता है। कभी वह अपनी मन चहेती महिला से रास्ता चलते हुये टक्कर ला बाता है धीर 'खमा कीनिए' कह कर बान पहचान बढ़ाता है। कमी भूते से दूकानदार के यहा से अपने माल के बदले अपनी नायिका का माल उठा लाता है और फिर उस माल को उनके घर देने बाता है। इस प्रकार उसे वनकी गली के चकर सागाने का सन्दर सदसर मिल बाता है। इसी प्रकार कहानियों के कथा-नक प्रतेक उदाहरकों से भरे पढ़े हैं। पर में आपको यह बताने नहीं वा रहा है कि आप किस प्रकार अपनी मावी पत्नी के पाने के उपाव की बिए-विद क्याप सभी क्वारे हों. में तो सापकों यह बताळ गा कि किस प्रकार दो ऐतिहासिक प्रक्रिद्ध महापुरुषां ने अपनी मन चहेती महिवाओं से बह कहने का साहस किया 'क्या द्वम सम्बन्धे । बबाद करोगी १' •

मार्कट्रवेन अने वी का प्रसिद्धः **अपन्यासकार हो गया है। एक बार अब** मार्क द्वयेन फिनस्तान गया हुआ था तो बहा एक लैंग्डान नामक युवक से खबकी भेंट हो गरी। बन वह उनके घर गया तो उत्की दक्षि टंगे हुवै एक चित्र पर पड़ी। चित्र मुन्दर महिलाका था,

बाल मिक्क वे प्रेम होते हो बहत देखा गया है। सेकिन यहां तो चित्र पर इहि पड़ते डी घेम डो सवा। फिर क्वाया। ब्रमरीका लीटने के बाद मार्क द्वेन ने क्रपने बीवन का एक ध्येव बना शिवा कि वह क्सी प्रकार फ्रोक्सिया से विवाह धनरव करेगा । क्षेत्रिन वह केवल एक गरीन समाददाता था। फिर वह वह कैसे सहस करता कि वह क्रोझीविया से कड़े---'क्वा तम सक्त से विकास करोगी श

कि बीप्रकार उचने ऐका वाकारचा कि उसे भरी सैंगबाट परिवार के बस-भिरा भवन से एक निमन्द का गया कि वह वहा आकर एक वसाह रह वक्ता है। यहा झाकर उतने झोलीविया को उत्तरे इहीं अधिक सुन्दर पाया जैवा कि दसने अपने स्वप्तिक ससार में सोच रक्काया। एक सप्ताइ भी शीत गया-बेकिन मार्क दुवेन को काई उपाय न सम्बा। बाकोरी दिन उतने एक तरकीय. सोच निद्धालो। उत्तरे गाडोशन को कळ जाजच देकर यह तर कर लिया कि यह गाड़ी की गही हत-तरह से जनाये कि शब्दे के चलने से बह गही पर से उक्कल कर सहक पर गिर पढ़े। यह कह कर उसने व्यपना सामान बाबा खोर लैंगडान परिवार से सहर्ष विद्या सी। गाड़ी पर चहने ही को बबान ने भोड़े के दो च बुक समावे बिक्से वे इतने उद्धते कुदे कि मार्क दुवन तहक पर नवर जाये और उनका करा-इना प्रारम्भ ही गया। निश्वेदेश मिस्टर र्जेंगद्वान ने इस बात पर और दिया कि विश्वका नाम कोलीविवा लेंगडान था। इयेन को घर समझ से चला काव। फिर

क्या था। श्रील ही काक्टर खावा केकिन देखने पर पता चला कि इनके कोई विशेष चोट नहीं सभी है। फिर भी मार्च द्वयेन को पन्द्रह दिन रहने का अपका स्मवस्य मिल गया और उसकी बोडी बहत चोट की प्रस्की तरह देखमाल की साने लगी-क्षित्र हारा १ फ्रोब्रीविया हारा

वर योट का बहाना कविक न सक बका दो मार्क ट्रयेन ने बोका बहत चळने की १९का प्रकट की। उसने कोसीयिया को बुलाया और प्रार्थना की कि वह उसे जुता पहनाने में सक्षायता करे। क्यों ही भोलीविया डोरी की इसरी गाठ बाब रही थी. द्वेन ने मुस्क्य कर क्या और से कहा-'झोलीविया, सुम्त से विवाह करोगी १

भीर आप ही छोचिये कि उच्चर में क्या मिला---

एक मीठा ल 'हा ।'

वर्मन वैश्वानिक डा० देनरिक ने स्थापार में काफी धन एक व कर किया या, के किन फिर और ४६ वर्ष की प्रवस्था तक उसने विवाह नहीं किया। व्यापार में साफी चन एकत्र करने के बाद उसे इतिहास की ग्राचीन वस्त्रकों से बढ़ा में मही गया। उसकी सबसे अभिक बचि महान कवि होनर की क्षोर थी। इसी कारच उसने होमर के काव्य में बिस्से हुए हमी प्राचीन ऐति-हाविक शहरों का पारायचा किया। द्राय के खबड़रों की खोब के कारब संसर में डा॰ देनरिच की विकशांति हो नई।

इस प्रकार बन वह अपनी प्रतिदि की चरम बीमा पर वा दो एक दिन वह ''वंग बेडीच एकेडमी'' ऐकेन्स सवा। इनने बने महा पुरुष को देख कर विशिषक्ष के इर्थ का पायबार न रहा और स्थायत हेत उतने पूका 'मैं बापको स्था हैना कर वक्ती है।"

बा॰ देनरिय ने उत्तर दिवा कि मैं चापके कारीय की उस महिला से विवाह करना चाहता है को होमर के महान चान्य "सोडीवी" को सबसे पहले कठरच करके हुना तके । बद्धपि कार्य कहत डी कठिन वा फिर मी का के व की का की महिलाको ने प्रतियोगिता में साथ केल निश्चय किया। होने सागी होसह के महान् कान्य की बड़ी बोर से प्रशाई कौर केवल चार दिन में ही एक महिला ने घोषवा की कि महाकाम्ब सुन क्षिका काय। पूरे दो व टे में उसने काव्य की एक एक पहित्र हुना दी सीर उत्तक विवाह डा॰ हेनरिय से हो सवा !

वह दिन भी देखना है इस कोई हिन्दी साहित्वप्रेमी भी रामावया कठस्य सुनने के उपराद विवाह करना निश्चित करे।

#### इस सराप्त के समाचार

र्थी केम में बुंबों की समस्यासन इसस्य हो गई तव डीडीटीको सम्बन के पोल में डाल कर ६०० लावों के क्षिर घोषे सवै। इससे साधातीय परिवास निक्तो । अस्य ६०० और रिवरों पर मी वही परी<del>दाव फिन</del>्ह

-सीवत ( नाकंतावर ) की सदा-सत ने एक बुवसमान जे बुएट को भारत में एक पत्नी के रहते दूवरा विशाह करने के अभिनोग में एक साझा की सका दे वी। उतने अधासत में वह सफाई सी ि इस्ताम में एक साथ कार विकास कारक है ।

---भारत करकार के मंत्री भी साब-गिस ने, जिनकी पत्नी का देखन्त एक मात पूर्व हुआ था, ४४ वर्धीय एक डाक्टरनी से विवाद कर शिवा है।

-श्रीमती सुमहाकुमारी चौद्यान श्री प्रवीकौर भी ब्रोमचन्द्र की पुत्रवसू प्रकडमारी मध्य पान्तीय ऋसेम्बली औ **हदस्या श्रुनी यह है। वे अपनी साता के** निषन से थिक स्थान पर साबी हुई थी।

—महात्मा वाची की शिष्या कुमारी श्रमञ्जलकाम बहाबकपुर में पि**ह्यो १०** दिनों से अनवन कर रही हैं। इतका भारत वर है कि को के समिक्सरी भगद्भत दिन्द् व विश्व महिलाओं को भाषक काने में वहबंध देने की बबाब समावार बाषायः तपस्थित कर रहे हैं।

–दिश्रो में १००० सरकार्थी महि-साओं को विभिन्न फैन्डों में क्लीकर-विवाई मादि का काम मिस नवा है।

---म्यूबाई के एक समाचार के शतुकार परवर्गित भीमती **वसाय** १२ वर्ष वक सामातार कोने के बाद वठी हैं। उनकी -एक नींद् में दुनिकां क्र कावापस्ट हो भावा है।

— विटेन,में सार्वेषमा 🕏 विद्यान में वर्तापन हो वाने के कारच प्राव कियों को भी सार्थ पराया का वर्षेत्रक ह

कि ही मी क्रमें के करने के लिए किन कारको की भावरवक्ता है ज्ञा**थी एक मर्वादा होती है क्लि**से कार्य टीइ दंब से होता है। इसों को पानी भी व्यक्तिये और गर्भी भी वादिए। पानी आविष होना तो इक सह वार्यने: और बर्मी अधिक होती हो वश कार्यने या सल सार्वमे । रोटी कथिक साम से बस व्यवती, कम से क्वी रहेगी। वस्त्रत से ऋषिक साने से आदमी नीमार होगा बाबत से बंग साने से निर्वेश होगा । श्चतिसम्ब अवस अतिरेषम्य दोनो ही बातक है। क्राधिक स्वतंत्रता उच्छ समसा बनकर नाशक होबाती है, अधिक बंधन व्यक्ता का रूप भारत कर समाध की मीत कर देते हैं या विस्कोट से सर्वनास कर देते हैं।

किशी को स्नित करना और किशीको कम करना इल्डा कोई निरंचत स्वस्त नहीं दोता। एक मान एट के लिए स्नित हो ककरों है दूवरे के लिए स्नित नहीं हो ककरों है दूवरे के लिए स्नित नहीं हो करने, एक लग्ग स्वस्त करना निर्देशिय में प्रस्त, सफल, जम्म स्वस्मय का विवेक राना सावस्थक है। स्वस्त विवेक न हो तो सन्देश सम्बद्ध विद्वात भी वातक विद्वा हो सक्ते हैं। प्रथमार्थ वमन्यय मानिश्चाद की साव-स्वकात सावक्त वभी चेनों और विकेशतरा सावक्त वभी चेनों और

बाविक क्षेत्र में कावदश हो बाद 🛢 — एक समाधवाद भीर दूसस् पूंची-नाद। समाधवाद में सम्पत्ति मूसरूप में तमाब की होती है, व्यक्ति को अपने परिश्रम के श्रानुसार पन मिस्रता है। वह अन के बल पर घन पैदा नहीं कर खकता। चुंचोदाद में मनुष्य पूंची समा पर व्याच श्रीर नफा के नाम पर बिना परिश्रम के ही बाफी बयोंगर्बन कर सकता है। इस वें सन्देह नहीं कि समाचवाद ही न्याशे-चित्र है। मनुष्य की ब्राट्म श्रवस्था में इक तरह का समावनाद ही जा। पर क्यों क्यों समाब का विकास होता सका क्यों त्यों समाय की ब्रायिक व्यवस्था मी बाटिस होती गयी। इत प्रावस्था में पूंची काद का रोकना बाह्य न था। पर्मी ने चरित्रह को पाप बता कर तथा दान की महिमा दिखाकर इस का विधापहरस कृत्ता चाहा, पर इस मार्ग से सफलता इतनी कम भिसी कि यह आस पर्यास नहीं कही का सकती। क्षत पूंचीवाद अवनो चरम सीमा पर भा गया है और स्थान में को प्रस्वनमा फैली है. उत्तक समाय प्राव केवल दान धादि से नहीं हो साध्या । इतकाए सन तो समाय की नई व्यवस्था दरके ही सामों के बाथ न्याय मिना पर सकता है।

ब्राय विनके यात पूँची है और को अवने कमाई करते हैं, उनकी मासी देने और या उन्हें विशेष पारी मानने की कोई

## चरम सीमा पर मत जाइये

[ भी सत्यभकः]



बकरत नहीं है, क्वोंकि वह दोष वामी में पाया बाता है। मरीक झारमी पूर्वी-पति मत्ते ही न हो, पर पूर्वी वादी वह भी है। झावस पिसले ही धारनी छोटी सी पूर्वी से छोषचा करना चाहता है। हरुकिए पूर्वीचार के शिष्ट किसी को मानना टीक नहीं हमें उस ज्यवस्था में ही खुवार करना चाहिए, शिव से पूर्वी-श्रीर गरीब का भेद हतना न वहे कि एक बाति संत्रह से पतित हो चार झोर हुस्या मूलों मर बाव बा कंगाशियत से मतुष्या

न्याय यह है कि किसी चींघ के द्रवपयोग को रोकने के लिए जितने संभव उपाय हैं, वे पश्ची कर लिए वार्वे. फिर भी धागर उसका दुरुपयोग न वके सब उसे नष्ट किया काय । मिलमधीनों के इस्पर्धन को रोक्ने के लिए महात्या कार्समार्कं ने समाववाद का उपाय व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक तरीके से खोब निकाला है। बिसका रुपल प्रयोग भी हो लुका है, पहले उत्तकी सामगाहरा किय बिना मिक्स शीनों को मृत्युदयह वैना र्टं क नहीं । पशुक्रों के मस्तिष्क से मनु-ष्य के मस्तिष्क आधिक उन्नत है इसलिए उत्तर्मे चालाकी बदमाची क्रादि मी पशुत्रों की सपेदा श्राचिक है। श्राच कल को भवकर बुद्ध मनुष्य करता है पशु क्रमीनही कर सकते, तद क्या इसलिए मनुष्य को मिटा देना चाढिए १या मनुष्य के मस्तिष्क को पशुष्रों के समान बना देनाचातिए। यदि शान्ति के लिए मनुष्य के मस्तिष्क को प्राप्ती के समान बनाना अन्याय है तो, मिलमशीनों की चगह चर्का भी धन्याय है, वैज्ञातिक युग को ब्रादम सुग में परिवाद करना भी श्रन्याय है।

बह बात मानवस्त्रमान के भी निक-रीत है। मानव को बो ऋदियां विदियां मित्री है, कह मानव अपने करा कभी कह है बहा। बह क्रोपेक्षानों को कस्त्र कह हकाबिकिट पुरतके बोर करकार निकासने करें, मिस्र कह क्रांबक बन्द निकासने करें, मिस्र कह क्रांबक बन्द कर हाय का काम में लेने लगे। लोहे कौर पीतल की कलमें व फाउस्टेनपेन कोंक कर वर्ष से लिखने लगे, मधीन को पहिंचे होड़ कर रेत पड़ी, बल पड़ी पूर पड़ी कादि का मसीय करने लगे यह नहीं हो ककता।

स्वसर किसी ने सपने व्यक्तित्व की वा स्वत्यपन की कुछ स्वाप मान कर, कोगों के दिल में युद्धे दुए पुरायपंत्र या स्वलमोद की उमाक कर योशी देर के लिए यह तब कर मी लिया, तन भी वह एक तरह के ज्या व पार्थ वस्त कर तो ले लेगा, पर बार्षिक कुष में केई बगह न बना छकेगा और स्वसर कि को ने सार्थ कर दिया तो इच्छा मार्थ कर दिया तो इच्छा मार्थ यह होगा कि इच्च देश ने स्वप्त कर दिया तो इच्छा स्वर्थ यह होगा कि इच्च देश ने स्वप्त तो इच्छा स्वर्थ में होगा कि इच्च देश ने स्वप्त तो क्षा स्वर्थ में होगा कि इच्च देश ने स्वप्त तो स्वर्थ के सार्थ मार्थ होगा कि इच्च देश ने स्वप्त की सार्थ मार्थ कर स्वर्थ कर होगा कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्ध कर स्वर्य कर स्वर्ध कर स्वर्ध कर स्वर्ध कर स्वर्ध क

मिलमशीनो बादि से पैदा होने वाली कार्षिक विषयता केशरी बादि का एक हलाव जमाववाद या जाम्यवद है। जाम्यवाद तो जमाब की वह जारहाँ अवस्था है, विजे हम दुनियां का नैकुषठ कह उकते हैं। जाम्यवाद में जारा जमाब एक दुईंव वन बाता है। हर एक बादमी बार्यनी योग्यता के बानुवार काम करनी है और आवश्यकता के बानुवार काम करता है, बैबा कि एक अविभक्त कुटुंव में होता है। इतना वड़ा मानवश्माण या कोई एक राष्ट्र एवं अविभक्त कुटुस्य की तरह हो बाय, वह मनुष्वता के विकास की चरमसीमा होगी।

उस योग्यता को पाये विना धागर इमने सम्यवाद की योबना अपनाई तो इमारी दशा भीर भी खराव हो जायगी। एक कटम्ब में अब सनेक दम्पती हो बाते हैं तब उनका मिल कर रहना मुश्किल हो बाता है। सब प्रवनी प्रपनी कमाई का विशेष फल चलना चाइते हैं और घर का कान एक दसरे वर यसते हैं तब राष्ट्र के लाखों दम्पती अपने अपने स्वायों को गौगा कर दें. कम से कम होकर ग्राधिक से ऋषिक साधता बताने लगें. यह बासंभव नहीं तो श्रसंभव के समान श्रवत्रय है। हां १ पूर्ण रूप से इस स्पैय को इस भक्ते ही न पासकें पर वितने रूप ये इस तरफ बढें गे उत्तनी सुखशान्ति इम अधिक पा सकेंगे। इस किए इमें भावनाओं को उदार बनाना चाहिए. मन पर बन्म से ही येसी उदारता का संस्कार डालना चाहिए. भौर वितनी उदारता भारी जाय उतने श्रांश में साम्यवाद श्रपनाना चाहिए। इस प्रकार सम्यवाद की ग्राम इम काफी मात्रा में अपना नहीं सकते किन्द्र उसे -ब्रादर्शमानकर प्रयाम ब्रवश्य कर सकते हैं, उस तन्फ न्द्रने की कोशिया % वश्य कर सकते हैं।

स्पाजनाद कसौटी पर् समाजनाद सम्यनाद से नीची अवस्था है जिसका व्यापक प्रयोग रूट में हो रहा है और घंरे घरे दूकरे देखों

# केश सौन्दर्य के लिए

## 🛨 ग्रहकुल काँगड़ी फामेंसी द्वारा भेंट 🛨

#### केश सिंगार

इससे किर भोने पर बाला रेशाम से मुक्कायम व सुन्दर हो बाते हैं। मूल्य २।) पाव।

#### भामला तैल

बालों का गिरना, इन्हमय में पकना इस दि भेग दूर हो कर दिमाग में तरावट इसती है। मूल्य ११) शीची।

#### ब्राह्मी तेल

दिमाग को टरडक व तरावट यहुँचा कर बालों को मञ्जूत व सुन्दर बनाता है। मुल्य १।०) शीशी।

#### भृङ्गराज तेल

शालों को काला काने में यह तैल प्रसिद्ध है। नेत्र ज्योति को तंत्र करता है। मूल्य ३) पाव।

## ग्रहकुल कांगड़ी फामेंसी (हरिद्वार )

मध्य भारत के-पूरत श्रीषय भवडार, १६ जेल रोड, इन्दौर ।

में भी फैल रहा है। हमाबबाद में मनुष्य को प्रापनी योग्यता और सेवा का मरूप मिलता है, हा वह पूंची से लाम नहीं उठा सक्ता। पूँची राष्ट्रकी हो बाती है। मनुष्य ता राष्ट्र को भ्रयना अम देकर उसके बदतों में गुक्द बसर के लायक पाता है। इस व्यवस्था का परियाम बढ़ होता है कि देश में कोई वेकार नहीं होता, कोई भूखों नहीं मस्ता या उतना ही भूषों मरना है वितना साधारणतः सन को भूनों मरना पहता है। विषमता नियत सीमा के मीतर ही रहती है। पूर्णवाद का विष दूर करने के लिए यहो उगय श्राव सफलता के साथ काम में लाया वाता है। इसमें संदेह नहीं कि पृंबीशद सीर समाववाद में से प्रगर किसी एक का जुनाव करना हो तो समा-व्यवादकाह जुनायकरना पड़ेगा, किर भी समाबबाद के बारे में निम्नलिखित बार्शकार्ये सङ्गे की बाती हैं।

(१) बमाबवाद में क्रांपिक वरा-पीनता क्रांनिवार्य है नमें कि हर एक मनुष्य राज्य का नीकर होगा । पूर्वीवादी राष्ट्रों में नीकर क्रांपनी नीकरी क्रोड़ कर स्वतन्त्र स्ववाय कर चकता है, दूबरी बाह्य नीकरी कर चकता है, पर खायक-वाही राष्ट्र में हतनी स्वतन्त्रता नहीं पर चक्रती !

(२) प्रपती तरकती उच प्रविकारियों के हाथ में रहती हैं। बैठे पूंचीवादी राष्ट्रों में तरकारी नीकर प्रपती तरकती के लिए प्रस्तरों को खुरा रखने की नेवह काते हैं, उड़ी तरह दमाववारी राष्ट्रों में तक के करती पढ़ेगी।

(१) मालिक अपना काम विषे छे करता है, इसलिए अधिक काम भी नोभ नहीं मालूग होता। नौकर अवलि छे काम करता है इसलिए योड़ा काम भी बोभ मालूग होता है। अपन एक तरह की बेगार हो बाता है। उपाबबादी राष्ट्रों में यह बेगार सभी को करती पढ़ेगी।

(४) राजनेतिक स्थतंत्रता नक हो जाती है जेली कि रूव में कोई दूबरी राजनेतिक पार्टी नहीं है। यहां तक कि एक स्थान के लिए दो उपमेदबार भी नहीं लड़े हो पाते। लिचारी की यह पराजनता भी करन का एक बचा जंबन है।

(५) नमाण्याद में मनुष्य वीविका से निजड़न निर्देशन हो, वायगा इस निर्देश के लिए उसे विशेष इकि नमाने की, उपाय हुँदने की कोशिया ज काना पड़ेगा । इसलिए उनका विकास कह बायगा नाथ ही क्रायोगार्थन के स्वास्त्रीत क ज्ञारा नाष्ट्र हो वायगी। इस तर मंबद एक मधीन का पुर्वा हो आयगा

(६) क्रारुमान् कार्यिक संकट में दूवरा क्रमारे काम श्रायमा, क्रविकांस में मनुष्य इस दक्षे से परस्पर में शिक्षता का व्यवहार करता है, वहायता भी करता है। धन मनुष्य की बीविक्र तरकार के हाथों में रहेगी तब मनुष्य, मनुष्य के बारे में बेगरब हो कर उदावीन हो बायना। इस से एक तरह सामाबिकता को पका लगेगा।

(७) कमाणवाद में रह कर मनुष्क की चीविक भी तरकार के हार्यों में होत्र की का करकार में विकृति कायगी तब कुचार करने के लिए उठका जानना करना क्रतंमकाय हो था। पूषीवादी तरकार कर नालायक हो बाती हैं तब कर्म देवलना बिलना किन के उठके हबार गुना कठिन जमानवादी उरकार को बरहाना होगा। पेट की रोटी भी उरकार के हांगों में होने से उरकार के विकृत कि दम पर लहा बावगा !

(二) समासवाद में भी एक न एक-दिन वेशीक सम्भित का सुरात होगा ही, क्यों कि वहां भी अस के सून्य के असुसार किटी को पांच की करता सितते हैं तो किटी को पांच की करता सितते हैं तो किटी को पांच हाता रूपका । अभिक आमपनी वाला अभिक सर्च इस्के भी अभिक ज्वात कर एकेमा और यह अपनी संतान को दे किया। इस तरह इस पीतियों में बड़ां भी अमीर गरीन का मेद पेंदा हो ही आयगा।

(E) मारतवर्ष वैसे देश में समाच-बाद का भ्राना नहुत मुश्किल है। क्योंकि बहां पूर्वजन्म, पुरुष पार आदि की व्यवस्था पर श्राहुट विश्वत है। लोग वह समझते हैं कि गरीन भ्रमीर अपने पुराने पुष्य पाप का फल है वह तो भोगना ही पड़ेगा। देश्वर की या प्रकृति की इस व्यवस्या में कौन इस्तद्धेर कर सकता है। यहा इन वार्मिक विचारों का उलाइना बहुत फठिन है। एस में मबहुर राजा के हाथ में था, घमेगुद भी राज्य के नौकर होते थे, इस लिए बारशाही के सरम होते ही उसकी चार्मिक व्यवस्था भी उसक गई। यहां घर्म राज्याभय नहीं है इसकिए उसे उक्सावना ग्रुरिक्त है ।

१० — इ.स. में राज्यकान्ति कम्युनिष्ट पार्टी की विजय से हुई। क्ला हाय म माने ही उस पार्टी ने अपने सिद्धांती के ब्रानुसार संख्नी से काम करना शुरू किया भीर बहुत कुछ सफलता मिसा गई। पर भारतवर्ष में ऐसी बाद नहीं है। यहां **रुत्ता किसी पार्टी के हाथ में नहीं प्रवादन्त्र** है प्रशातन्त्र में सताउसो के द्वाय रहती है जिसे प्रजा का बहुमत वसम्ब करता है। इन देश में बहुपन नमाबनादो नहीं हैं न इ ने हा सम्ब बना है स्वांकि नव हारा-यग वहां प्रभावशाली नहीं है आर को प्रभावताली है भा जैसे मिल मजूर बग ह, वह सक्या में बहुत थीड़ा है। व्य न ६२ किनानवर्ग यहां बहुन वडी सक्या में हैं और खंडे से छोने बमीन के उच्छे के मोह में ऐका फंका है कि
कारनी वारीन की पाय का पंचारत की
गोंपने की बाद भी यह जाब नहीं मुन
तकता कक के किवान ने भी कार्ति के
मारन में कपने नेता इंटीहर मार वार्षे
के में बंद गंदा का ने मार की
कि में में मार में में मार में मार में मार में मार में
कार मंगे की किवान ने लो की
मार मार्थिक किवान ने लो की
मार कार्य है है हो को के लिए कहव
हो राजी न होगा। कर के कम वह उन्हें
कोट न देगा को उमाववादी जोवना क्रमक
में लाना चाहते हैं। जाब भी यहां का
किवान मार्थर एकना पर्वद करता है, पर
नीकरी या मबदूरी करना पर्वद
मही करता।

समावनाद के उत्तर वो हर प्रकार के बाचेन किए बाते हैं उनमें बहुत इक्ष्म क्याई हो कहती है, फिर मीए बीवाद के होनों के सामने ने सब किर भी बहुत कम महस्त्व के रहते हैं। पूंचीबाद ने देश में स्मानित हतते हुए मो बनता के बहुमान को कंपाल बना रखा है। काम क्या है, काम की सामनी एसी है, काम करने बाके पने हैं, फिर भी नेकारी है, मरीबी है स्नोकि पूंचीपति को बारने गफे का रास्ता नहीं दिसाई दे रहा है। सामुद्दिकर में पूंचीबादी कमत की बचेवा कार्यिक हुनी है।

इच लिए वह विचार उठता है कि स्वा कोई ऐसी बोबना नहीं विवर्ध पूंचीवाद कोर समाववाद का समन्वय रूपोवाद कोर समाववाद को समन्वय रूपोवाद केर सुर कर दिये बार पूंचीवाद को मर्यादित कर दिवा बाये और समाववाद का स्वा की लिया बाय। इसी समन्वित कर का नाम निर्रात बाद की समन्वित कर का नाम निर्रात बाद की समन्वित कर का नाम निर्रात

. २. निरतिवाद की एक विशेषता यह भी है कि वसारास्य प्रायेक ज्यक्कि, सीरे पीरे बस्ती हुई परिस्थिति के अनु-इत बनाया खाव। एक सम्बद्धि जनावार के होते ही जावा सु मस्तूर जा हो खाव तो उनके बन जीर मन के लिए वह सम्बद्धा परिस्थिति के होगा। इत सम्बद्धा परिस्थिति के

वितना कम किया वा वके करना चाहिए। शीमानों के शोपक कार्य को को सब तक कानुनी था, उसे गैर कानुनी बना कर समाय का दिव करना है पर श्रीमान् होने के ही कारचा किसी की पापी का निन्दनीय नहीं मानना है, क्वोंकि भीमान तो सभी होना चाहते वे, वह तो सक्तर बोग्बता या प्रकल्पात् की बात है कि कोई भीमान् वन गया, कोई नहीं बन पाना । इस प्रकार तब के बित की माबला रसते हुए ऐडी व्यवस्था बनाना है. बिसमें व्यक्ति प्रपनी स्वसन्त्रता को यथारास्य पुरचित रख सर्वे, परिवर्तन के कारण वह एक दम भागम परिस्थिति के चस्कर में न एक बाय, लाथ ही एक व्यक्ति**को पूंकी के बल पर इस्तो** का शोबका करता है, वह बन्द हो बाब है वडी कार्थिक दृष्टि से निरश्चिवाद है। इसी दक्षिण को हो में बीवन की सन्ब वमस्याओं को भी इस करना है। (म॰ हि॰ )

#### नहरी निद्रा का ग्रामन्द

विशास का आपने कर सार्थिय हैं हैं किया का आपने कर सार्थिय की सी हों की की की की सा हा की की की की सा हा की की की सा हा की की सा हा की की की सा हा की की सा हा की की की की सा हा की की का की की की सी हा की की की दिवार हैं की साथ साथ हैं की दिवार हैं की साथ सा हो की का सी हैं की की की की की की की का सी हैं की की की की की की की का सी हैं की की की की की की का सी हैं की की की की की की की की की दिवार का हा कि सी की की दिवार का हा कि सी

का इव की बाद क्षेत्रे । मोहनी अंदार रजिस्टेंड ( के ) देखाई a

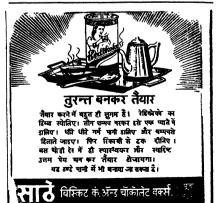

क्षणाम् वष्टम् । एक के बाद दूवरी, तीर्था ...... इस प्रकार क्षमचमाती पांच है टें उसके कामने आ बाद वर्षी ।

काका के विभाग वस वरता रहे वे कीर पूर्वी पर होएं जाग उसका रही में। वर्षित नगर का कोना-कोना वांच-वांच का कहा रहा था। पति परिमोत्तवा सब बेटो तक को बहा-सहा खंडकर प्रपने अच्छा बचाने को भाग कड़े हुए। किन्तु कहा केटे भाग उकता वांच हुआंनवक वह कम्म के ही एक टॉग का संगाह था।

विषयोग्यय क्वी वैनिक राइस वैंक की संवाकुत्व बूट मार कर रहे थे । ब्लू ईंट उसर से ही झान्द इस संवर्डे नहीं के सामने पड़ीं वह उन पर खाती के बक्त केट गंगा जोर डुक्क पस्टों बाद, बन उसर रुनाटा हुए गाना दो पट उन्हें चीरे चीर य ग्रहण सामा।

उषके वह ती सुनार ने इन हैं टो को पहचान (सबा। वह प्लोटीनम की वीं। इनका नवन पूरा १६० वींड (सन-अव ८० सेर) था। किन्द्र चहुर नाई ने उन्हें नेवने से इन्कार कर दिया।

वर्षित नगर पर चार वही शक्तियों स्व र्षाधकार हो गया और हाट-वाबार किर पूर्ववत् कुश्ने क्षगे। नाई ने अपनी ईंट बोहरा को नेच दी बिक्से उसे आपी बनशक्ति मिली :......

इंड पन से उठने अवननिर्माय और राज्यत्य की सामग्री मोल ली। उठने बसिन के कार्य सांबहत केरों में एक एक सुन्दर संस्तृत बनवाया। महि-सालों के केर स्वस्थ के किए विविध समग्री सुराई गरी। शायबस्द इन सेन्द्राने में (मनराष्ट्रीय सफ्टरों के इंटिनयें की मीड सार्य रहती है, और इस नाई की दीनक सार नार संकों की मिनती में कर्जी वा रही है।

× × ;

बाल सेना से पद-शिवा वर्तिन में बावाल-इड मून से तहफड़ा रहे थे। किन्दु कानेक हु:बाहशी छुटेरे रेडियो, बिक्युं, काहशत, कार्द श्रुमुख्य नखुएं कहाने में व्यारत ये। कुळ कीर भी कोष ये को दोनो हाथों चन नटोर रहे के किन्दु कर से चतुर वह व्यववासी ये विजनकी झालें कल युद्धां और उबकोटि के मायकरंशी को लोक गरी थी।

पह चल चित्र निर्मातः हुई-करकट छे देते उत्तर स्थान पर स्थित स्थान स्थान नैठ गया सरा युक्त से स्थान दिनो स्थान देश्याभ्य (श्यक्त सेना) ने स्थानी देश्या-सामी हिंग दी ची। राह-मीर उत्तर सम्यान स्थामके दे। स्थान उत्यक्त पार सामक्रिते दे। स्थान उत्यक्त पार सामक्रिते दे। स्थान उत्यक्त पार सामक्रिते दे। स्थान स्थान स्थान स्थान देश तुद्ध चित्र दो "स्थाति है।

x x . x

## बर्लिन में कीन कैसे धनी बना!

 $\star$ 

एक मोटा-सिरती ने सामवस्त नर्तिन के एक पूरे मश्ची पर कम्मा कर रखा है। इच्छा जाला क्षेत स्वकटेना में लावेंट था। बुद्ध के झिरतम दिनों बह मोर्चे से माग गया, कीर एक मुख्यदानी चोड़ा कीर गाड़ी अपने लाव के सामा

इस मोटर मिल्ली और उनके पांच नीववान करकों ने इस पोझा गाएं में बहावार्च के देनों भीर मोटर करों के दूरे फूटे कल-पुनें कमा कर लिए और उनको एक कमा हुए लिए कहा गाईने तक वस जुणवार देश दहा । उनके एक मी पुर्क न ने क्या । उनके मोटर के कल-पुनें बोक्ने की कार्य-गालाएं और गीरबें बनवाई । किनमें १५ कार्र और टुकें बन कर बड़ी हो गायी। उनके ने एक रें कीर टुकें विदेशी वैनिक अधिकारियों को बेच बी तथा रोग १० टुकों और ५ मार्शकारी से वह अपना व्यवशाय वसाने

उसकी यह दकें आरायकता नगर के वैभ शतायात का मुख्य शावन है। किन्द्र कारो का प्रयोग जार-बाबार में हो रहा है। को कर्मन सोवियस क्षेत्र से माग निक्कना चारते हैं ततकी नशायता के क्रिया वह कारें उपस्थित रहती हैं। सोवियत चेत्र से खादा चीर कपड़ा भी इनके द्वारा तमाव कर विश्वमी चेत्रों में साया बा रहा है। इन कारों पर बोला देने के लिए कोयला ष्टं चिन समा रखे हैं, किन्तु वास्तव में उनका स्वासन देहंस के प्रयोग से होता है। यब कभी इन करों को चोर-नाकार का शिकार नहीं मिलता तो यह क्रमेरिकन वाश्रियों को ही सेर स्वाद्य क्रानं सगती हैं। इससे भी प्रत्येक कार को प्रतिदिन १००० मार्क की आय हो ब्याती है।

x x x

इन सब से क्रांचक धन वर्तिन के एक विवाती ने कमाया है। इस विवाती के ब्राहक वर्तिन के बदे-बहे घनवान्

व्यक्तिये। शासि-दाल में, यह उसके घर पर सीदा देने भाषा करता था भीर टसे मालम हो गया था कि किसके पर कीन की वस्त कहां रखी है। बन रूसी तोपों की गढगड़ाहर वर्तिन से सुनायी देने लगीतो वह अपने शाहकों के घर गया। यो लोग घर कोडवर परले ही भाग गये ये उन्हीं बहुमत्य सम्प्रत सह बेचडक झपने घः उठा लाया, किन्त को सोग सभी नहीं गये ये तनसे उसने कहा -- 'क्याप लुट मार के शिकार हो आयंगे, ब्रतः ब्राय ब्रयना माल मेरी गुन कोठरियों में रखवा दीकिये। खब शानित डो बायतव काप उसे वापस को लें। बहि काप चाहेगे तो कर्मशन काटकर बाद में उसका मह्य भी आपको चकावा व्यासकेगा।'

बस्तु उसके यहां प्रतीचर, कालीमो, प्रक्रियो, रिहियो, फ्राटि के देर स्त्रा गये। जिन संप्ती ने उसके परा प्रपना मास्त्र कमा किरा या उनने २० प्रतिश्वात क्यांत काल तक बारस नहीं काये। यह भाग गये वा गियस्तार कर स्त्रिए गये।

इल बिलाती के यहां झाजकल कंचन बरल रहा है। सोवियत, जिटिश, कमें र-कन कफसरों तथा त्वियों की फरमाइशों का ताता लगा रहता है। वह खुक्ते-श्याम चौर बाजार झन भी पसन्द नहीं करता !!

श्रवाधारण परिस्थिति में तुःशाइसं, युक्ति व भाग्य ही काम देता है, उसके यह दो-चार उदाहरण हैं।

## गांधाजी के निवाण पर हिन्दी के कवियों से

( श्री बचन )

को राष्ट्र महाकवि, राष्ट्रन द, मैधिलीशरख, हो गया राष्ट्र के पुषद पिता का महाम ख, होकर क्रानाक यह ब्रार्त कृति मागती शरख, कुळ कहो देवता, दैन्य, शोक, संताप दरखा।

> द्वाम वहा हिए हो युग-प्रवर्षक सूर्यकान्त, युग पुरुष क्षुप्त हो गया तिमिर खावा नितान्त, सम्भूष देश हो रहा आब शिम्प्रान्त-क्लान्त, विकासो सपने प्रयत्स्वरी की शीव कन्ति!

मत रहो मीन यो बहन महादेवी वंस्नो, कुक्क तो रहस्य उस्त दुर्घट घटना का कोस्नो, को नीर मरी बदसी, क्यो उसक नही काती, क्या रक्त सनी रह बाएशी मा की छाती?

> उठ दिनकर, भारत का दिनकर हो गया करत, श्रुद्धार देश का चार-धूम में मस्त व्यस्त, बासी के उद्धाच्या से ऐसी छेड़ तान, तम का मधान हो नई रोशानी का निशान।

द्वम से मेरी प्रार्थना, सुंग्रिशनन्द (+) पन्त, सन्तों में सुप्तपुर बांब, कवियों में शैन्य सन्त, का पड़ी देश पर, कथु, कापटा यह दुस्स्त, इटे स्तर्थ, शिव, सन्दरता के तन्द्वतन्द्वः

> म ने क्या है जो हुड़ा देश पर यह झनर्थ, बोलो वाक्षी के पुत्रों में सब से समर्थ]

वंदित वीया पर शाकर स्रावना ज्ञान-गान सुरियर कर दो भारत माता के विकस प्राय, के करामसकत्त मृत, भरिष्यत, वर्तमान को करिमेनीची, करो विश्व का समाचान।

['खादी के फूल' से ]

र्याद बीमा चाहते हो तो भी इन्द्र विद्यायाचस्पति लिखित 'जीवन संग्राम'

का संशोधित दूसरा संस्करणा पद्धिये। इस पुस्तक में बीवन का सन्देश और विषय की सलकार एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी माथी के मनन और संबद्द बोस्य है। मूल्य १) डाक स्थय।-)

विजय पुस्तक भग्डार, श्रद्धानन्य बाजार, विज्ञी ।

## साबुनों का मुकुट मांग

साबुन नम्बर १००

इरतरह के कपड़ों करी सूती, रेखामी की बहतरांग सपाई के लिये। धुन्दर कौर नंगीन रेपर में लिपटा हुआ ? इर अच्छे स्टोर और साबुत ने दुशानदार से मिलोगा। एक बार खरीद कर अव-स्थापरीका करें।

ध्जेन्टों की हर बगह आवश्यकता है। होलसेल डिस्ट्रीस्पूटर्स---

कैलाशचन्द्र प्रकाशचन्द्र इच्च सराय हाफिस बला स्टर बाजार देहली ।



्रिविष्य न्याय और हिन्दुस्तानी बोग्ता इनकी कहानी दुमने बुननी हो तो युक्त से दुनी' चोम से बजते हुए फुबीमारा ने कहा।

बुला स्पक्ति को हिन्दुस्तानी छेनाओं की वीगता की प्रशंता कर रहा था, क्रकक्रा र द कर गया और प्रस्त मरी हिंह
छे फुनीमारा की ओर देखने सागा।
पृक्षा के मारे फुनीमारा के होठ विकुक्त
ठठे; छोन से म ये पर सत्तवर्ट पढ़ गईं,
बुह कर यह से बोला गराता नहीं, में साने देश में केने रहते हैं, परन्तु परमासु कम हारा पैशानिक विकास पाने
के नाद इस निपन भूमि में इन्होंने को
कानना रूप दिलाया है, उससे सुकर
क्रान्के हैं, यूपर गुं हतना कह कर उसने
किर शुक्र हिंगा।

'इहैं वारे जापान में एक भी जावमी आये वो को न्यायिन और हिन्दुस्तानियों को बशादुर न डमफ नैठे, इस बिस्पे द्वारें एक सबी बहानी सुनाता हूं। इसे द्वार जापान के प्रत्येक बच्चे को सुना देना' कहने कहते फूब मारा का स्वर कुछ सान्त हो जाना।

'बानते हो हमाना ने इराकिरी क्यों की थी १' उसने कहानी प्रारंभ करते इये पूछा, पर उतका भोता कुछ भी नहीं बानता है, यह देख कर वह स्वयं ही फहने लगा 'तुम परदेशी हो, हसी किये नहीं बानते। इमाना इस गांद की सबसे सन्दर लड़की थी। इस निपन देश के मिड़ी-सनी में बियने फुल खिलते है, वह उन सबसे सुन्दर थी। कहते फबोमारा इमाना के सौन्दर्य की कल्पना मे मन्त्र हा गया। उसकी वासी संबीव हो उठी। 'मैंने उसे देखाया। वह इंसर्ता भी तो चादनी सी बखेर देती थी। कदा से गत्र बाती थी. वहीं विवसी वी चमक बाती थी। इमाना को को देव क्षेता था. यह फिर वस उसी का हो रहता था।

'परन्तु उमे के हे सपने छोन्दर्भ का जान ही नहीं था। उपवर्नों कोर पहाकियों में फ ने वाते प्रमादक की मिंडि वह सम्बद्धन्द थी। यह उन्हें हें कर मिक्सना बी थी। ये में सात करती थी। उ॰ भी बातें विछने भी सुनी हैं, यह बानता है कि कम उन्हें पूर्व से स्थान था। हन्द्वा होती थी कि यह बोजती देहें थो। इम्म तम्मय साब से युनवे गेहें। येथी सकसी से प्रमाद से युनवे गेहें। येथी सकसी थी हमाना।

बैसे गेंकुल के बनों में कुच्या की पुरली गूंबा करती थी, उद्यो,तर बां के बन उपवनों में, पहाहियों और नदी तीर पर हमाना के मुझुर मीत- गूंबा करते ये कोर को उन गीतों को युन खेता या, बदी हमाना का उपायक बन बाता या, बदी हमाना का उपायक बन बाता या। परस्य हमाना किसी की नदी थी।

यह वन बंगह निर्मय फिल्टी। नियन में लक्कियों को वैसे ही कही मी भव नहीं है बोर फिर हमाना ? उसके ह्यारे पर माबा न दे शके, रेखा पास कोई न था। फिर उसे भव किस बात का हो सकता था।

परन्तु निर्मीकता विषयि की बननी है। बो बरता है, यह विषयि से बच सकता है, पर बो बरता नहीं, विषयि स्वा उसके साथ सकती है। इमाना की निर्मीकता इमाना को से बनी।

गांव के दिश्वच की कोर वड़ा क्लाल फैला हुता है। सड़ाई के दिनों में मोटरों के मातायात के लिए एक कथी सड़क उन बंगल के लेज में से बनाई गई थी। वह नक्क बहां उन बोटी नी क्षील के पान से गुक्सी हैं किसे तट पर कोई में तो के मन के मारे दिन में भी नहीं बाते, वहीं एक दिन इमाना बेत्न के पूल चुन रही थी।

इवा है उस के बाल और क्यादे सह रहे ये। फूल जुन २ कर वह एक दक्षिक में इकट्ठें कर रही थी। उस समय सेचता हूं, सबस्य ही बनदेशियां मी उसे देख कर समित हो रही होगीं।

फूस जुनते २ उठने मोटर की कावान तुनी बीर चौंड कर विर धुमाकर देखा। कवी तक पर धूल उकारी वक कोबी मोटर को रही थी।

सम्बद्धी तेन दया चला रही यी। इमाना के बाला उक्क रहे थे। तेनी से बाती हुई मोटर को देखा कर एक द्वाब के लिए इमाना का मन भी मोटर में बेठने को ही झाया। यह मोटर की स्नोर देखने लगी। बार्षा तकक बीर स्प्रीम क्य

क्रम्पर विश्वकृत क्रम हो वक्ष का<sub>र</sub> क्र

हमाना कुल चुनना कोक्सर उन्हाइन तापूर्वक मोटर की बोर देखती रही । मोटर में से तीन हिन्युखानी किसबी उतरे। दो पंकाबी गुनलमान वे बोर एक पठान। उन्होंने हमाना को देख किसा का

वे हमाना की बोर बड़े और बंधेश से उसे कापने पास पुताया। शासद कुर्यों की मारि निर्मां हमाना उनके पास पहुंच गाँ। यह यह वे हरी गांव पर बेठ चुके से और खेतों में पाइचेंट निकास कर सा रहे वे।

'सो, द्वान मी न्यासो', इमाना की सोर-जाकतेट बढ़ाते हुए वट:न विश्वही ने का।

ेतुम यहां स्था कर रहीः वीं १º एक पंचानी शुरुक्तमान बोक्ता।

इमाना ने बाबनेट के सिया और बुरकाते हुए कहा -बेत्न के फून चुन रही थी।

हमाना निना होते, निना शुक्ताचे रह रे दी नहीं करती थी। उने मासून नहीं का कि लंकार में ऐसे पृथ्वित आयों भी हैं, बिनके वानये शुक्ताना, हैंक कर महुत्ता से बोसना कपराथ है। उठकी हंती दूखों को हंता के समान निर्मेश और स्वाधा-विक थी। यदि यह साहती भी दो जेखें को हंता है ते करती थी।

उत्तकी मुस्क्याहट कीर उत्तके मुक्कुर स्वर ने उन तीनों पशुकों को उन्मश्च कर दिया।

'तुम्हारा नाम क्या है !' उनमें है एक शेका।

'हमाना 🏻

'श्रयक्का इमाना, मोटर की छैर करोगी।'

'मोटर पर नैठने में मुक्ते नहां आनंद आता है।' उस आनंद की बह्यना है ही उसके नेत्र उस्प्यक्त हो उठे।

इमाना मानों वर्षनाथ की मोटर वर बढ़ महै। मोटर कीर मी पने जंगल में बादम एक जोर वक गई। जोर केंद्र कोर्र स्ट्राप कमल का चना वाले, इस प्रकार का रोनों नरावाने ने हमाना के बलात्कार किया। बाने कार क्रमानावील आक्रम्य हमल देश कर हमाना निकारी, रोई, दावां जीर नाल्यों से कार्य कीर नोंचा भी; वरन्यु मध्यान ने मतुष्य के बारा जीर नाल्यु मध्यान ने मतुष्य के बारा जीर नाल्यु नदूरा ही कमशेर बन्तावें हैं।

इमाना के पश्चिम खरीर पर अक्की बद्धाता के इस्ताच्चर करके उसे बेहोशी की इशा में वहीं खुड़कर वे तीनों कुल्लित पद्धा माग निक्कों।

× × × × वह तो हुई हिन्दुस्तानियों भी पीरता भी करानी।

उत्तके बाद निःग्रस्य बनता, वो कुछ इस तक्ती है, वह किया गया। इसल्या ं(शेष प्राप्तः वर)

## वीर अर्जुन साप्ताहिक

का

# 'देश रचा स्रंक'

थोड़ी श्री कारियां बच रही हैं, जो कि प्राहकगया अब भी मंगा बक्तो हैं।

★ आप अपने देश की रखा वमस्या के वन्त्रन्य में पूरी बातकारी प्राप्त करने के लिए पं॰ बवाइएलाल नेहरू, भी रामगोपालाच्याँ, उरदार बलदेविंत, बरल मंदन निंह, प्रो॰ इन्द्र विद्यावचरायि, भी मीकृष्य-द्याविकाल, भी गोपालदामोदर तामककर, भी रामगोपाल विद्या-लंडार आपि स्वारि प्राप्त खेलाई के ज्ञान वयंत्र केल अपने पाव वंद्यति करके रखें।

★ श्री उद्वर्शकर मह, श्री हरिवंश्वराय वच्चन, श्री रागेवरावच, श्री विच्छु प्रभावर, गुक्राती के क्यांति प्राप्त कलाकार श्री चूनकेतु कादि कलाकार की कविवाद श्रीर कलानियां भी संग्रह बोग्य हैं।

शकारों की कविशाएं कार कक्षानियां भा समझ वान्य हैं। ★ अनेको चित्र, बहिना स्थाई जादि ।

मुल्य एक रुपया

आज ही अपनी कापी सुरक्षित करा लें। प्रवन्थक सासाहिक वीर अर्जुन, अर्जुन कार्यालय, अद्वानन्द बाजार, दिल्ली

## दूसरी चौर तीसरी मजदूर सरकार

[ इमारी खर्जसता एम॰ ए० ]

ज्ञिटेन में बर्तमान अभिक खरकर को कायम हुये दो वर्ष से भी क्रायिक कमन करीत हो गवा है। मवहर करी के ज्ञान्तरिक विकास, वर्तमान करकर के प्रति सर्व अभिक बने की बाल्बा कादि का निवस क्रान प्राप्त करकर के लिये तिरीध कीर. तृतीय अभिक करकरों का शुलनात्मक क्रम्यनन करना करकरों का शुलनात्मक क्रम्यनन करना

द्वितीय अभिक सरकार ने बिस श्यित में देश का शासन सब सम सम बा बा. बह बक्द ऐसा काल वा वन कि चारों कोर वेकारी का जोर या और पूंचीपति वर्ग अभिक बर्ग के बीवन स्तर को निम्न कोटि का बना देने के किये आगे आ रहा था। थेती दशा में केशर पार्टी के बान्तर्गत न्यमपन्त्री विचारधारा का प्रवाहित होना स्वाभाविक था। किन्द्र विस समय ततीय अग्रिक सरकार का काविशीय हका उस समय देश की स्थिति पहले से सर्वेशा प्रतिकृत थी। ब्रिटेन ग्रार्थिक पुनर्निर्माश के द्वार पर सकाया। देश में बेकारी का क्की नामन या और प्रश्लीवादी वर्ग अभिक प्रहारों से बच सकने का मार्ग स्रोध निदासने के सिवे बाइक या। देशा की इसी स्थिति ने काबकी कार सेवर बार्टी के ब्रान्दर वामपन्थी विचारपारा को बदने से राका :

## द्वितीय अभिक सरकार की आधिक

प्रष्टभूमि

ब्रितीय अमित्र उरकार के अति
अमित्र वग के रवेंचे और उनकी गर्छ
विकार की आप तो देवनायों नेकारी
और झामित्र विश्व जकता है है की वा
करती है। बार्च सैंचवरी ने १६.२६ के
सुन्नव प्रनार के झरन्यंत शाक एकते
के इस वा कि 'एम नेकारी पर निवन अस्त कर उनके हैं, और 'चकन देते हैं कि वो कोई भी नेकार ऐगा, उनकी रवा का आर उरकार कर होगा।' अर्च चल्या के यान उपलब्ध की चीं कि नेकारी दूर करने के सिये सरकार १५००००० थीं है सिये सरकार १५००००० थीं उनको सादि के निकास में मन्य करेगी।

केवर वालमेन्ट के प्रारंभिक कावि-वेवल में हुवे बादशाह के माथवा कर ब्रेवममें प्रक्रमता के स्वामत करते कुछ मिन व्यक्ति ने कहा वा कावे-क्षणिय ने बिक्त टर्स से देत पर स्पर्व-क्षमाय बहाने की बात करी है, उनमें क्रमीय नहीं कि वह देश कर खड़ेने किन्त क्षमी कर, क वार्यकारियो—नेंक बाक ब्रेवकीयक की सहत के उन्न कर्य विद-व्यक्तिया कान करने देश करने की भाज से कराव २० वर्ष पूर्व इक्सींड में अजदूर सरकार कायम हुई थी कीर भाज भी मजदूर सरकार वहा सत्तारूढ़ है। दोनों की संदिष्ट भालोच त्यक तुलना इस लेख में की गई है।

ब्रमुमति प्राप्त होगी।' भि॰ चविल ने हव बात की भी चमकी दी ची कि ज्यों ही अमिक वश्कार 'वमाववादी प्रयोगों (बर्मात् वस्मंत्र का सुने करवा करना) को हाब में लेती, उवके विराधी उसे कर्मी से उसर फेंडेंगे।

चित्त द्वारा प्रारम्भ से ही धम-काये बाने के कारक -- अभिक सरकार क्यौर भी दब्ब बन गई। क्यौर फिर उसने 'शष्टीयकरका' की बात भी करना क्रोड दिया। बेकारी को निराकरका करने की दिशा में अपनी नृतन योखना की घोषमा काते थिए राग्यस ने अभिकी को उपनिवेशों तथा साम्राज्य के ग्रन्थ भागों मे मेजे बाने का प्रस्ताव रखा। मि॰ टामस द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावकी टीका कृत्ते इ.ए. कायड काचने कहा था कि भतार्व 'चासकर आप दि एक्टचेकर (मिन्चविका) इस प्रस्ताव के पर्या समर्थंक है और बंबरवेटिव पार्टी द्वारा इसका समर्थन कराने के लिए वह उत्सुक है। सुके इस बान पर पूरा विश्वास नहीं है कि बेकार खोग भी समान रूप से प्रसन्त होंगे। सानों के बी दक संबमन भीर हाट व्यवस्था के प्रस्तानों पर न्यग कसते हुए सामह वार्जने वहा याः—

मैं यह नहीं कहता कि वे (अभिक्र भंती) जानों में काम करने वाले मक-दूरों के राम विश्वाचयात कर रहे हैं, क्वोंकि वे राष्ट्रीयकरवा को मूर्त कर नहीं दें राष्ट्रीय के या मूर्त कर नहीं दें दें राष्ट्री वे यहीं काने बा रहे हैं विश्वकी उनमें सुमता है और इसे में औक उममजता हूं। लेकिन में यह काने के खिए बाज्य हु कि वे सब यह काने का विचार कर रहे हैं विश्वकी कि राम् ११११ में वे सम्बीकृत कर चुके हैं।

समिक सरकार के कायकार की कालोचना करते हुए रेडियो ने खुले साम यह पोपखा की यी कि अमिक स्वकार का बाम पूच बाद को ज्यो का त्यों कायम रखता है। 'वह झाविक हाने में रहो बदल नहीं कर सकती— कर्तक उसके सुरखित रख कर ही उससे बी बन पढ़े कर सकती है।'

यवाप आमिक निवासन में विकासी बुद्ध फिर मी टोरिको और तिवसती को छपने वर्ग पर और आमिक वर्ग को विशेष कर से उनके नेताओं को मन माने दग से सकते की खपनी बोमब्सा का कादना विश्वास था। १६२६ की अमिक सरकार का कार्यक्रम इस्ट्र पूर्णी 

#### मजदरों पर भीषण प्रहार

क्रम्न वस्त्र क्यादि के उत्शदन में भी कमी हुई । विश्व न्यापी स इट और सस्ते पन का परिस्थतियों म पुक्षीप तथां ने श्रीमक वर्ग के रहन सहत का श्रीरहर्ड गिराने के लिए भयकर बेकारी से लाभ उठाना चाहा । अभिक सरकार के कार्य काल में पूजीपतयों ने मध्दरी कम करने पर स्तूत कोर दिया। प्रत्येक उद्योग के मधदुरांका मधदुरी में कौती की गई। ज्यों च्यों बेकारी की सख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों मणदरी पर मालको के प्रदार भी भीषया रूप पकड़ने लगे। तन आया की तरह अमक सरकार ने क्रविक उत्पादन करो क्रान्दोलन का सुत्रपात किया किन्तु कम वेतन पर कीर ऐसे समय खबकि जागरूक मज दर यह मझीभाति सम्भक्त चके ये कि पु चीवाद उत्पादन द्वाधिक्य के अवर में पस गया है। संस्कार मधदरों से ''कर्वनियों'' की माग कर रही थी। उस समय वह मध्यमें और मालिकों की काफोर्सेकरने में त्ह्वान थी विनर्मे मण्डरो की कुर्जनियों की ही माग की बाती थी। उक्त भान्दोलन उस समय चलाया वा ग्हा था, वब के ब्रिटेन के ६०,००० सुपर टैक्स देने वाले पृ बीपति मबद्गे का कोचवा कर साला में ५५ कर इस्पोंड की ऋषय कर रहे थे।

## पंजीपतियों के अने सरकार अकी

ऐसी वर्गरंभांत में देश के अमिक श्वान्द सत्त में वामयन्थी विवादायांत्र मश्त १६ कीर अमिक सरकार की सीच्या कालीवना श्वारम हो गयी। श्वान्का में निगशा कीर सरकार के प्रति विश्वक का सहर उठने, व्यक्त परिवास कह हुआ कि अमिक नियंचन चेत्रों में ही कीवर वार्टी के बीट कम हो गये और



ब्रियन के प्रश्नमध्या जा व

टोरियों एव। स्तब-ल'को १६-६ की तुलना में अधिक बोट मिले। स्य नसिपक्ष निर्वाचनो में भी ऐसा ही हुआ। १६३१ के सकट के दौरान में पूंचीपतियों ने अमिक सरकार के खिलाप काति विदरास श्राकमण श्रारम्म किया। उन्होंने सर-कारी नौकरों के वेतन घटाने तथा बेकार लोगों के स्टैबर्ड में क्रीर भी टास करने की माग की। खेबरपार्टी ने संयुक्त सरकार के लिए मार्गप्रशस्त करने क उद्देशक से पुजीपति वर्ग के साथ मिलका यह छ क्या। अमिक सस्याक्रों ने सरकार के यद-वृत्तनार्तत्र विरघ क्या (पर भी कई फ्लान निकला। इस प्रकार आसिक वर्गने अनुसव क्या कि अधिक सरकार क्षि प्रकार ब्रिटेन के पूर्वीपशियों 🕏 इशारे पर नाच रही है।

#### तीसरी श्रमिक सरकार के दो वर्ष

तीवरी आमक सरकार की क्याधिक न्त्रीर राजनीतिक पृष्ठमूमि द्वितीय अमिक सरकार की दुलना में सर्वधा भिन्न है। प्रकारवरूप कम विकास की गति बहुत ही बीमी है ४-५ दशाब्दियों से विस विदिश साम्राज्यवाद की सारी द्वानया में तृती बोलती थी, श्रीर खिसके राज्य में सूर्य कभी नहीं छ-ता था, वह भयकर क्राचपतन को प्रस हक्या। आरख ब्रिटेन दितीय श्रेषा का राष्ट्र रह गया है। उसका भीवीशिक प्रभुत्व भी इसप्रभ है।दो महासमरी त्रिशेषत विकक्षे महासमर के दर्मियान साम्राज्य पर उसका स्थाबिपत्य स्ताशा हो सथा है। विद्युली शताब्दियों में का विगट-धन-राशि (बटेन ने इक्ट काके रखी थी. वह युद्ध महीकी भेट हो चुक है कर्ज स्वरूप उसका निर्यात व्यापार चौपट हो गया है। ज्यापार के भुगतान की रक्से बाकी पड़ी हैं और पड़ी गहेंगी, इनवेस्ट-मेन्टल (पूचीका विनियग) ग्रीग् आप्टरण, कमाशन और इन्स्बोरेन्य स ह ने वाली स्थाय समेरिका के हाथ म चली गय है। इस प्रकार ब्रिटिश साम्र वाद पत. नोन्स्स है भौर उर्श्वमा प्रकार बसाले की समस्या पेश है ।

विश्वव्यापी स्थानी मर्यादा के नष्ट हो साने से १६४५ के — ब्रिटेश पंची-पति ववडाये हुये ये श्रीर उन्हें अपने वर्गके दुदिन लीटने की आधा नहीं दिक्षाई पढ़ रही थी । पु श्रीवादी व्यवस्था के भ्रमः पतन भीर कठोर कार्यवाशी की श्चावत्रयकता ने लेबरपार्टी के टटपंत्रिये नेतृत्व को प्रोत्साहित किया । उचर बननाधारमा में वामगन्यी विचार हिलोरें से रहे थे। ऐसी दशा में अभिक नेताओं का स्नात्म तिश्वास और भी दढ हो गया । उनके पास एक योधना थी --बुनियादी उद्यागों के क्राधुनिककरणा के लिए, जिनका कि पंजीपतियों और ट्रस्टो ने जिल्कुन बरबाद कर खाला था। उन्होंने प बाबादी स्टेट के नियन्त्रया में राष्ट्रीयकर्याको ब्रिटिश साम्राज्य के रुखा बुनियादी उद्य में के लिए रामबाया श्रीषवि समभा । बिटिश प्रवीवाद को पनगंठित करने और ध्वस्त होने से उसे वदाने के अपने प्रोमाम को छोखक्रियन कह कर उन्होंने देश के सामने रखा।

पंजीबादी स्टेट के नियत्रणा में अब राष्ट्रीयकरण की योजना कार्यान्वित होने लगी तो पुंचीपनियों ने कोई स्कावट नहीं खबी की। राष्ट्रीयकरण विषयक जिलों में उनके प्रवक्ताओं ने यत्र तत्र परिवर्तन श्चवत्रव करायें श्रीर राजा ने द्याल मंद फुर इस्ताचर कर दिये। यदि कहीं द्वितीय अभिक सरकपर यह सब कुछ करती तो पं बीपति तुधन खड़ा कर देते और ठोकर मार कर उसे निकाल बाइर कर देते। परकाब तो बिटिशा पुंचीपति राष्ट्रीय-करणायोजनाओं का स्वागत कर रहे हैं श्मीर उनके प्रवक्ता टंरियों ने यह ऐलान कर दिया है कि यदि भविष्य में इमारे हाथ सत्ता आयेगी तो भी इम अभिक सरकार द्वारा किये गये राष्ट्रीयकरण को मिटावेंगे नहीं । श्रव तक किये गये राष्ट्रीयकरखा से पुंजीवादी वर्गको ही लाभ पहचेगा। इसी कारण टोरी लनको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं।

#### सरकार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ

तीसरी अभिक सरकार ऐसे समय में सत्तारूढ हुई जन कि देश आर्थिक पन-रूथान के लिये आ में बढ़ने ही बाला था। युद्ध द्वां प्रमुद्धित ध्वंत लीला श्रीर माल के विश्ववयापी अकाल में ब्रिटेन के शिष्ट निर्यात ब्यवनाय का पथ प्रशस्त **क**र दिश । अपन प्रमेशिका भी मांग के अपनु-सरमान सप्ताई करने में ग्रासमर्थ है। ब्रिटिश उद्योग की वन्न थी के लिए सर्वत्र बा कर खाली पढ़े हैं। श्रमेरिका से प्राप्त आहु या ने अभिक सरकार को ब्रिटिश स्त्रर्थ तन्त्र के चकनाचु होने से बचाने में बद्धा नहायता पहुंचाई स्त्रीर मजदूरों के रहन सहत के स्टेंडड में कोई कभी करने की नौरव हो नहीं आने दी। इस ऋष डी की बदौलत सरकार मधदरों के रहन सहन के स्टेंडर्ड में सुचार कर सकी। फलतः मबद्रों की सहानुभृति उसे सक्ष ही प्राप्त हो गयी और वे भीचोगिक हर-तालें और संबय शरू करने के बबाब "प्रतीद्धा करो और देखो" की नीति का श्चनशरण कर रहे हैं।

वर्तनान सरकार के प्रथम दो वर्षों में उपादन भी मुद्ध से पूर्व की तुलना में दल से बील फीलदी तक बढ गया है। सामहिक वेकारी की समस्या उसके सामने माई ही नहीं, उल्टे मबदूरी की बदर्स्त कमी है। १६४७ में बेह्नरों की संख्या तीन सास थी. यो श्रातीत की संख्या की तलना में नगयब है। इससे मधदर सम-र्थ हो के मस्तिष्ड में यह भ्र नित सहद्व हो गई है कि मबदर नेता वेकारों के प्रश्न का गम्भीरता पुन इ सामना कर रहे हैं। देश के आर्थिक पनस्त्यान का कर बारी रहने से पुंबीयतियों को सबद्दरों की सब-दरी बढाने में कोई उज़ नहीं हो रहा है। प्रथम दो वर्षे में एक करोड़ से श्राधिक मजदूरी की मजदूरी में भ्रीसतन १ पींड प्रति सप्ताइ की दृद्धि दुई है स्त्रोर साव लाख मबदरों के बरटे कम किये गये हैं-इस कमी की ब्रौसत सप्ताह में तीन वरटे पड़ती है। उद्घेखनीय बात यह है मन-दरी में कोई कमी नहीं आई। इन सब बातों का ऋषिकतर मबदरों पर बहत श्रन्छा प्रमाव पढ़ा है श्रीर उन्हें विश्वात हो गया है कि ठनके नेता निर्वाचन के समय घोषित कार्यकम के अनुसार ही चल रहे हैं। सरकार के प्रति अभिक संगठनों का इल दभो सहानुभतिपर्ध

लेकिन क्रमेरिका से मिला हुआ। ऋग्राबड़ी तेजी से साफ हो गया है। श्रीमक सरकार ने सोचा था कि उससे सन् १६५० तक काम चक्त आयगा। दौ वर्णतक सभार क्रोर क्रार्क सभार करने के बाद ग्रन वह विरोधी सपार जारी कर रही है। तः हाल अमेरिकन सहायता प्राप्त होने की ऋश्या न रहने स्रोर मार्शक योजना कार्यान्त्रित होने में कुछ विजम्ब दिखने के कारण सरकार ने बनसाधारण के उपनाग की वस्तुत्रों के परेमाणा में कमो करना ऋगरम्भ कर दिया है। पेटोला के राधन में बनी का गई है झोर विदेश यात्रा पर प्रनिबन्ध लगा दिया गया है। मान के राशन में १४ प्रतिशत की कमी का गई है। काडे घरेला चोजा तथा उप-भोग का ग्रन्थ चोबा में भी कटोती की गई है। प्रमेरेकन साम्राज्यनादियों ने यह धारका बना ला है कि ब्रिटेन के मधदर बहत सन्तोषी हैं और कष्ट क' बीवन व्यनात करने के लिए काध्य किये जाने पर भा बल्दी कोई उत्पात नहीं खड़ा करेंगे । इसी से उन्होंने पहती इटली श्रार फ्रांस को उपन्त नशयता देने का निश्चय किया है । बिटन का यूरोप में सब से

अधिक ऋया इस क्रिए दिया गया वा कि वह समेरिका का शव से समिक महत्व-पूर्ण श्रद्धा है। श्रमेरिकन साम्राज्यवादी यह मानते हैं कि ब्रिटेन के मबद्र अपनी सरकार के विचन्न बगावत नहीं करेंगे।

ब्रिटिश अमिड वर्ग में सपारवाद ने द्यपनाश्रद्धा बमा रख। है और तृतीय श्रमिक सरकार के प्रत मणद्रों का भ्रम तभी इटेगा, बन कि प्'बीवाद विश्वव्यापी मन्दी के भंवर में फसेगा और उनको सुर्व के प्रकाश के भाति यह स्पष्ट हो बायगा कि वह (अभिक सरकार) न तो समाव को बदल सकती है और न स्थायी कार्थिक पारस्थितियां हो पैदा कर सकती ŧ.

फिल्म-स्टार वाले को स्वा लिखें। याहा रहा लिवा हाना बावश्यक रजोत फिल्म-बार्ट कालेज विरक्षा रोड





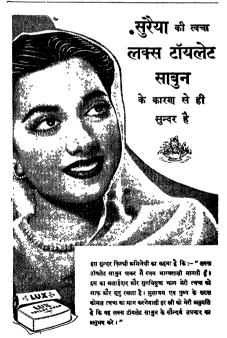

## लक्स टॉयलेट साबुन फिल्मी अभिने त्रियों का सीन्दर्ध-सामुख

LTS. 177-178 E1

#### र्श्वतीवादी देशों में राष्ट्रीय स्थाय स्थ भू० व ६० प्रतिशत से अधिक आय शोधक वर्गके लग संभाल सेते हैं। इनदी बनसंख्या सारी आबादी का बहुत साधारका ग्राग इंग्ती है। उपर काम करने वालांका भाग कुत बामदनी का क्राचामी नहीं है। काम करने वाले ही शाष्ट्रीय बाय को पैदा करने वाले हैं। क्रांति से पहले रूस में पूंजीपति और अमिपति राष्ट्रीय द्वाय का तीन चौथाई भाग ला जाते थे. यदारि इनकी सख्या ऋवाक दीका १६ प्रतिशत भागयी। इस करु उत्पोदन के संशक्षाण जनता के रहन सहन कंटिंग विगहता जाता था क्रीर देश के उत्पादक साधनों का रूस

स्टालिन ने कहा है कि पूंचीवाद का अर्थ यह है कि देश की आगमदनी अमबीवियों की दशा को सुवारने के लिय नहीं बाटी जातो. बलिक पृज्ञापतियों को कविक से अधिक साम पहुंचाने के लियः बांटी जाती है। सोवियत यूनियन में एक दूनरे का शोषणा नहीं कर सकता। शोषक वर्गों काभी देशा में ऋन्त इं। चुबाईै। सारी ऋाय सामावि≪ स्वास्थ्य श्रीर लोगां का सम्पन्न बनाने के लिए लर्च का बाती है यही समाबवाद की संस्थाश्राका लाम है। श्राय बढ़ती व्याती है क्रीर इसे बनता के मले के क्षिप खर्च किया जाता है।

श्रीर विदेशां पूज पति नाशा कर रहे थे।

इसीश्राष्ट्रय भ्राय से सामाजिक मांगी श्रीर आवश्यकतात्रों का पुराकिया जाता है। इर साल यह आय चढ़क्षांचा रही रही है। होवियत यूनियन में १६२८ व १६४० के बीच उत्पादन हाकि ३.५ न्युना बढगई। पचवर्षीय योजना के स्ननु-सार उद्याग विभाग में उत्शादन शक्त ३६ प्रतिशत बढ बायगी, मकानी के बनाने में बढ़ोती ४० प्रतिशत हो ब्यायगी।देश की ब्राय को पैदा करने वालेश्रम करने वाले स्त्रोग हैं को शोषसासे मुक्त हैं। वे पृंजीपतियों, बागीरदारों श्रीर श्राभकोरों के लिए परिश्रम नहीं काते, परन्तु अपने लिए श्रायवा सोवियत राष्ट्र के जिए करते हैं। इस आय से सब लोगों की आय-श्यकतात्रों को पूरा किया जाता है। लोग स्वय चाहते हैं कि प्रतिवर्ष झाय को बढ़ाया बाए, देश को स्वविक सम्पन्न किया बाए । समाधवादी देश में उत्पादन की श्वतार बढ़ आती है। ऐसे देश में वे आर्थिक लंकट नहीं आरते, को कि पूंची-बादो देशां में अनिशयं है। समःवनाद के आवीत उत्पादन योशना के अनुवार होता है। इस्रिक्ट अलादन और सर्च में गहरह का होने भय नहीं रहता । दूसरे -अलादन बड़े पैमाने पर होता है। <del>-</del>

क्रांति से पूर्व रूप में उत्पादन फा

## सोवियत यूनियन की राष्ट्रीय त्राय

[ व्याई॰ दिमशित ]



वार्षिक विश्वस २.५ प्रतिशत रहा । उन्हीं दिनों यह विकास प्रविवादी देशों में भू श्रयवाद्या, दो महायुद्धों के **बी**व के काल में पूजोबादी देशांको बाय का-की गिर गई। कुद्ध देशों में ता यह पहले महायुद्ध काल से भो कर हा गई। सावियत यूनियन में ब्राय की उन्नित पहलो पंचवर्षीय बोबना(१६२८--१६३२) में १६.२ प्रतिशत हुई स्वीर दूसरी पंचवर्षीय योजना (१६३३-१६३७) में १७.१ प्रतिशत यह काव बढ गई। राष्ट्रेय स्नाय के बढने से देश का रूप बद्दागया है। स्प्रक्षित योजना के रूपल होने से, उदागां की उन्नति से और खेती बाड़ी के पंचायती बनने से क्षोवियत यूनियन श्राव एक महान् शक्ति बन गया है, वा शांत स्थानित करने में श्रीर युद्ध भड़काने वालों से मुकान र करने में प्रयत्नशील हैं।

राष्ट्रीय काय का एक भाग क्रीर सामाबिक शिद्धाः स्वास्थ पर सर्च किया है --- बनताकी सांभन्नी भागों को पूरा करने पर यह धन व्यव होता है। इस धन का बाकी मंग लोगों में बाँध बाता है। यह समाजवादी सिद्धात के बानुसार बाटा जाता है — बिन का वितना और जैसा परिश्रम हो, उसे उतना धन मिलता है।

समाबबाद के ब्रानुसार परिश्रम शक्ति को वस्तु नहीं समक्षा वाता, वैसा कि पूंजीवादी देशों में विचार किया भाता है। सः वियत यूनियन में वितनी राष्ट्रीय क्राय ग्रहती बाती है, उतनी लोगों की मजदूरी भी बहती बाती है। इसकिए उत्पादन शाके के विकास के साथ-साथ अमधीवियों की सम्पन्नता में विकास होता बाता है। पूंबीवाद के ब्रावीन उत्पादन शक्तिके बढ़ने पर मधदूरी का मूल्य गिरका बाता है और बनता की सम्पन्नता कम होती बाती है। विश्वते साम सोवि-बत यनिवन में प्रयोग की वस्तुएं भारी वंख्या में तथार की गई। मकानों की गिनती काफी बढ गई। श्राधुनिक पंच-वर्षीय योजनाके स्नतुसार ५६०० सहोटे बढ़े उद्याग चालू किए गए। २०००० मीस से अविक नई रेलवे साईन विछाई गई। ७२००० नये ट्रैक्टर बनाए गए।

पृ'बीवादी देशों में उत्पादन शक्ति कम हो रही है। इस के साथ पूंजीपति राष्ट्रीय भ्राय का काफी भाग लूट रहे हैं। सबद्रों की सम्पन्नना कम होरही है। भ्रमरीका से केवल युद्ध का माल ही नहीं दुतरे माल भी कप बनने सागा है। इस

का यह मतलाय नहीं कि पूंचीपतियों को बाम कम हुआ ! साम दो उन का प्राये से बढ़ गवा । ग्रामरीकी ग्रार्थशास्त्रज्ञों के श्चनुसार १६४७ में श्रमशिद्धी पूंजीपतियों के लाभ की संख्या १७०० करोड़ डालर तक पहुंच गई। यह सरुग ७०० करोड़ डाखर के हिसाब से युद्धकालीन लाम से श्राचिक थी । राष्ट्रीय ब्याव में मजदूरों का भागक महोताचा रहा है। ची जो के दाम बहु रहे हैं। सबदरों का मूल्य इसी हिसाव से कम होता का रहा है। पुंची-वादी संसार को भाविक संकट का सामना करना पढ़ रहा है। इस के कारख उत्पा-दन ग्रक्ति पर प्रहार होगा। मनदूरीं ऋषी दशा और भी बुरी होगी।

सरकारी बबट सोवियत यूनियन में आय को बांटने श्रीर दोबारा बाटने में महत्वपूर्य भाग लेता है। समाववादी राष्ट्रका बच्चट सामाजिक और व्यक्तिगतः हितों को मिलों का उपाय है। सामाबिक कामों को उन्नति देना इस का उद्देश्य है। १६४७ में ब्राय २७५०० बरोब रूवल थी। यह सारी द्याय का ८० प्रति-शत भाग है। इस में से एक तिहाई धन बड़े बड़े कामों पर खर्च किया गया । काफी घन लोगों की माली डालत सघारने और संस्कृति के विकास करने पर स्वर्च ह्या। वचट का २८ प्रतिशत भाग शिखा. स्वास्थ्य, शामाचिक बीमा, कला श्रीर-विज्ञान की उजति पर सरगाया गया। क्षोवियत यूनियन में युद्ध के ,बाद लाई कम किया गया। १६४७ में आर्थ का १८ प्रतिश्रत भाग मेना पर खर्च दु**द्या** । यह संख्या १६४६ की संख्या से ६०० करोड़ डाक्सर कम है। इर साल पीच पर स्तर्च कम करने का अप्रभेशाय यह है कि सोवियत सूनियन शातिप्रिय देश है। सामाज्यवाद इस की नीति नहीं है। इस के विपरीत पूंजीवादी देशों में मुद्ध के बाद इम दिसाब से सेना पर खर्च कम नहीं किया गया। सेना पर देशा में कप खर्च करने से युद्धकर इटा दिया गया है। लोगों की व्यक्तिगत आर मदनी को बढ़ा दिया ग ग है।

# दुमदार दोहे

'गुस्ताख'

रिजवी मियां करि रहे, बहु बहु चोर्टे यार। चीटीं के हूपंख दें, निक्लें मरती वार॥ कबा मंदरा रही।

'बिन्नासः इव' ने किया, 'खुरों' का बेनाजा। 'पीर इलाहे' बक्सून' कूं मिल्यो सुपन में राज !! भाग्य की बात है।

ग्राव पश्चिम पंजाब के, बनें प्रीमियर 'नून'। 'कायदे क्राजम' पर भवो, वार, सवार जन्त ॥ बदल सबक् रहे।

'बिन्ना की सरकार में, होइ परिवर्तन बार । स्वदर सुती, दम खुरक भो, भड़ल' का इस बार ॥ विचारी का करे।

लौटे पाकिस्तान से, इलुब्रा पूरी स्वाय। एक इंच हू बगइ श्रद, इन कूंनादी जाय ॥ मार्गव कहि गये।

संबोभइया, बार श्रन, फिर पकड़ेंगे बोर। सम्पादक भी । सुनत हो, एकदम उठो मरोर ॥ परवानी ब्राइ गयी।

GOV**T १००) इनाम** REGD

此代的知识的知识的是此代表的

**光光**光

सर्गर्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की श्रद्भुत देन इसके धारण मात्र से हर कार्य में सिद्धि मिलती है। कठार से कटार हृद्य वाली स्त्रीया पुरुष भी भ्रापके वश में म्राबायेगा। इससे भाग्यदा, नौकरी, सन्तान तथा घन की प्राप्ति, सुकदमे और

लाटगै में बीत परीचा में पास एवं नव-महो की शांति होती है। अभिक प्रशंसर करना सूर्य को टीपक दिखाना है। बेफा-यदा साबित करने पर १००) इनाम । मूल्य ावा २॥) चादी ३), सोने सब खेशल ११) ४० ।

> भी काशी विश्वनाथ आश्रम नं० २० पो० करते सराय (गया)

## जन गणना का राष्ट्रीय महत्व

[ भी बीट्स अप्यस बनगखना विमाग ]



**्रा**न गयाना के सम्बन्ध में लोगों का दक्षिकोचा ठीक नहीं है। क्षाब: यह समभ्य बाता है कि यह कुछ अर्थों के बाद सिर पर पड़ने वाली बेगार शी है और इसी हिंह से इसे परा करके क्योग भूल जाते हैं। वास्तव में शायन अध्यक्षी हिंह से कन गखना का बड़ा सक्त है। प्रत्येक देश के सार्थिक तथा कान्य संगठनों का मल काचार नहीं है कि तसे वह मालम हो कि उसे किस किस आयु के कितने होगों के तिने मोचन की व्यवस्था करनी है, वितनों को पहाना के किन्नों का प्रसाद बरना है. विदनों के क्रिये वातावात व्यवस्था करनी है तथा कारण प्रकार से फितनों की बेसमास अवादि कानी है। देश की *बनसंस्था* के क्षाचार पर ही सरकार यह निश्चय कर सबती है कि किस प्रकार का किराना प्राप्त बाहर से मंत्रवाना सावस्थक है भीर कितना माल बाहर मेचा था सकता है। बस्ततः यह कहा वा सकता है कि बेश में कितने जोग हैं और मनिष्य में कनकी राज्या क्या हो सकती है. इसकी कारकारी प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था को साधार है।

इस दक्षि से इस इस परिकाम पर कारने हैं कि बनसंख्या के बांक्टे प्राप्त करना प्रत्येक सरकार का बाधारमत कार्व होना चाहिये। यन गवाना की बतमान प्रकाली इन बांक्डों को प्राप्त बरने का एक तरीका है। वास्तव में इतको उचित और देशनिक रीति वह है कि पहले इस यह निश्चित रूप से निर्धारित करें कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। फिर यह विचार फरें कि तन ब्रावश्यकताच्यों को पूरा करने के सिन्दे क्वते अन्त्री भीर कियात्मक प्रवासी कीन की है। यह कमभना ठीफ नहीं है कि १० वर्ष बाद यन गवाना की क्योमान प्रकाशी विश्वकृत ठीक होगी धौर उसमें किसी वर्गवर्तन की भावश्यकता नहीं है। धरको यह विचार इंड हो गया या िक एक रात में सारी गवाना करना कावस्थक है। केविन १९४१ में मैंने इस बद्धति का सान्त कर दिवा था। यह न्यमध्यमा भी ठीक नहीं है कि देश भर 🌉 बनस्त सोगो की गिनती करके ही हम बन्संस्था के क्रांक्डे प्राप्त कर सकते हैं। स्टब्ब है कि इस समय बढ प्रसासी स्कोचम हो हेकिन इसका अर्थ बाद नहीं कि अंक्ष्य में भी नहीं प्रकार्का तर से कांग्य रूपनोडी बनी and .

आयु के लेखे का महत्व देश के निवारियों की बाल के बेले

का महल्य भी कम नहीं है, परन्तु भित्त देख की जातारी में बीमता के बाद परिवर्तन हो रात हो, उसके लिए को हत प्रकार के रोले का और मी मिशेष महत्त हैं। इससे करकार नह तो भाग ही उस्ती हैं कि चर्च मान में या प्रशासे दस पांच वर्षों में स्कूल जाने बोध्य कितने क्यों हों। ताब सो इससे मी जातिय कमें होंगे। ताब सो इससे मी जातिय करा होंगे हों के दस बीस बरा दीस वर्ष बाद देशा की जातारी इस्ता कर होगा।

तूनरी महत्त्वपूर्ण बत कोनों की आयोतिका के आंकड़ों की है आयोत कोन्न किन व्यवतानों हारा रोटी कमारे हैं। आयोग वस कर दट प्रकार के आने हैं कारवानों कीर मिलों आदि से संकलित हो सकते हैं, परन्तु दस समझ तो वह अर्थ मो अनगवाना का एक अंख है। मकानों की नियमित गिनती की

क्रावश्यकताः

बनगबाना ठीक दंग से हो सके. इसके क्रिए सबसे बहते इस बात की व्यवस्था दरनी कांद्रक कि क्षेत्रों के रहने वे प्रत्येक प्रकार में सकता करने कावा व्यक्ति वादे और दिशी भी मदान में वद से कविक ऐसे व्यक्ति न का सकें। केवस इतना ही काफी नहीं है कि कुछ सोसी को मिनती के सिए निमुद्ध करके गव्यना कर सी बाव। इमें मिस मिस खेत्रों के प्रकानों की सची तैयार करनी आदिए भौर यह प्यान रकता चाहित कि कोई मकान एक से ऋषिक सचित्रों में न हो। इस प्रकार की सकानों की सची अल्बेक देश में बनगद्धना हा मूल आवार होती है। सभी तक पेता होता है कि कन-गवाना के समय प्रकानों के नम्बर करते हैं, सूची तैयार होती है और फिर स्रोव उसे मक बारे हैं। इससे इर इसमें क्यें mer mer and auto autor at the

हमें मचानों की स्थायी स्थी तैयार करनी चाहिए। इससे करने महुत प्रकार की कानकारियां प्राप्त करने में दड़ी सहायता विकेशी!

में इस समय इसी कार्य में सभा हूं। इस्त्यों व रिवास्तों के सहयोग से प्रत्येक प्रकार पर निवमित रूप से सक्या सामने का कार्न हो रहा है और यह व्यवस्था की बारधी है। काश्वानों के ये जस्कर स्थानी कर हे रखें बार्ग । यह कार्क प्रक्रियों और श्वानती सरकार की करना पहेगा, क्योंकि कानाबाना केजीन विश्वन नहीं है।

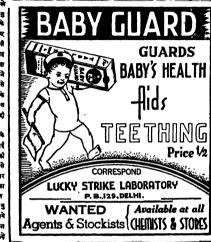



व्यार्थ सामाजिक जगत

## स्वतंत्र मारत में ग्रार्यसमाज का विशाल कार्यक्रम \*

भी। तबयें के स्वतंत्र हो बाने के कारवा बायें उसाव के कार्य का चेवा बीर बायें करने का प्रवत्तर दोनों में 'देशी प्रवाचारवा वृद्धि हो गाँ है कि बन तक हम प्रश्नाह होकर उन पर निकार न करें हमारे लिए परिक्वित के पूरे महत्व को उसकरा कठिन है।

मारत बाढ़ियों ने परतंत्रता के का क्यामाया को उठा कर खुड़ा में फूँक किया जो कीर माना कि मारत में भी मनुष्य बढ़ते हैं। स्वतंत्रका ने मारत की मारत में भी मनुष्य बढ़ते हैं। स्वतंत्रका ने मारतकारों कीर मारतीय खंक्ति तीनों का बादर खंडार में कि चनारक को खंडार में का बाद खंडार में की काव-रवकता नहीं है। वह किर उठा कर खंडार में का कहता है और स्वतंत्र माड़ का मार्ग करने माड़ का मार्ग के मार्ग के मार्ग करने माड़ का मार्ग के मार्ग करने माड़ का मार्ग के मार्ग के मार्ग का करना है।

यह तो हुई विदेशों में प्रचार की बात । भारते देश में देखें तो गत दत भार के परिवर्तनों ने बार्व समाय की वरिश्वित को विश्कृत बदशा दिया है। बढि गम्भीरता से विचार दर देखा बाब सो वर्तमान समय में बार्य समाय मारत-वावियों के चानिक और वांक्तिक स्वराज्य का प्रतीक है। कार्य समास संसार को वो शिक्षा देना पाइता है वह मानव का प्राचीनतम सादेश है। उनकी साधारशिका बैदिक लेकांत है। सुन्दरता यह है कि यह संदेश इतना शार्थान होता हचा भी उन्नविश्वीत है। सभार हो उनके प्राचा है। मुलका से तबसे प्राचीन और व्यवहार में निरन्तर प्रविशोज यह सार्व समास का सनहीं रूप है। यदि प्रार्थतमान के सदस्य ब्रीर बन्य भारतकारी भी बार्वनमाब के इस रूप को पहचान सें को उन्हें यह मानने में कोई संकोच न होगा कि स्वतंत्र भारत को किस सांस्कृतिक कीर चार्निक विचार वास न्दी ब्रावश्य ब्ला है , वह बार्य समाच के पात है। नार्वदेशक बार्वप्रतिनिध समा का को वार्षिक प्रविवेशन स्वर्गेल १९४८ -कडी २४ क्यार २५ सारीकों में दिलती हैं बुचा उत्तमें देश भर से झाबे हवे प्रति-निधियों ने इसी दृष्टिकाचा से आर्थ समाच के माबी कर्यक्रम पर विचार किया । विजान सम्बन्धा विकिश प्रश्नी बर विचार इसके शंघ से शंघ रेगेट काने के सिए समयम डेट इर्कन उप- समितियां बनावी गई ई। इनके वि ये यो काम समाये गये ई उनका विस्तार स्त्रीर महत्त्व निम्निसित्त कुक्क वांमितियों स्त्री स से विदित होत्स ।

- (१) बार्य समाय के उच्ची-वर्षी की संज्ञोचन समिति।
  - (२) द्यार्थ वीरद्शा उपक्रमिति । (३) विश्व वे सभा उर-समिति ।
- (४) प्रचार प्रचासी में परिवर्तन करने विषयक उपसमिति।
- करने विषयक उपसमिति । (५) प्रकास सहायका कार्य उप-
- समिति । (६) पार्व नगर (गाविशासाद)
- निर्माण उत्तिमिति । (७) राजार्थं तथा उपतिमिति ।

(ज) राजाय उसा उपरामता तीन मात के ज्ञान्दर तमी उत्तरमि-तियों के निश्चव श्यान के जात चहुंच बायेंगे और तब तमी को जातस्वरमा बायेनाओं को कार्य रूप में परिवृत करने का उर्जाग तरकाल जारम्म का देनी।

कमा के दो निश्चन कियोज करा के महत्त्व्युं कुए हैं। एक तो वह कि समित्र मारतीन कामीवान महत्त्व के कियो निश्चन के कियो ना महत्त्व के समित्र मारतीन कामीवान महत्त्व के कियो ना महत्त्व के समित्र मारतीन कामीवान करा मित्र कितने दिनों में होगा; दक्का मित्र कितने दिनों में होगा; दक्का मित्र का मित्र की मित्र की कियो का मार्थ का मित्र की कियो ना मार्थ का मित्र की कियो ना मार्थ का मार्थ का मित्र की कियो ना कियो मार्थ का मार्

मेरा दिश्या है कि स्वतंत्र मारत का यमं छातं वार्गे ही होगा । लोकिक राज्य की ज्यों से पदाने की कोई बात नहीं, क्योंक राज्य तो लोकिक है पान्तु गान्य के लोकिक होने का बह कर्षे नहीं है राष्ट्र का कोई कुटन वर्षे ही नहीं होगा । कोई जाहे या न जाहे मारतीय राष्ट्र का वर्षे कार्य वर्षे होगा । जाये पसं को नवार और परिष्कार हारा उठ उच पद तक पहुँचाना जाये हमाय को कर्सेज हैं।

----१न्द्र विदासम्बद्धि

#### व्यार्थबीर हैदशबाद जाने को तस्यान

सार्वदेशिक तम्म ने कारने वार्विक क्राविवान में निर्वय किया है कि इस समय निकाम हैरणवाद में उत्तरदावी सारान की प्राप्ति के लिए वो संवयं कहा सहा है और स्वाकारों स्था कम्म प्रति- सामी वाहियों द्वारा उसे कुचला था रहा है उतमें बनता के वाधिकारों की रखा के क्षिप बोर ग्रांति स्थापना में शहरोग देने के क्षिप ५००० वार्यश्रेर केन्द्रीय सरकार का वारेश पाते ही द्वारन मेव दिये वार्ष?

फ्रन्याची देवी और वेद जगभग सोन वर्ष पूर्व प्रमंत्रास्त्र विभाग के पंचनों ने जायान म होने के कारण कारणानी देवी को वेद कहा में प्रविद्य करने से इन्कार कर दिना या। इनके कारण करती जान्दोलन भी चला, वरना विश्वतांम्यास्त्र के क्षांत्रकारी रव से मत न दूरा पानतु दिन्दू दिश्व-विद्यालय के विश्वादियों ने सब सानता निर्माव परण दिया है और करनानी देवी के स्व स्वा में प्रविद्य करना स्वीकार कर निया है ।

१०००० वर्षे पुगनो आर्थ मंस्कृति पर प्रकाश

मदान पांत के बेहागी चेन के संगत-कास गांव में पुगातल जबंधी एक महत्त्वपूर्व लोग हुई है निनसे मारत के जांत्कृतिक इतिशस्त्र में हैना ने प्रद्यान पर्य कृष्ट के माय पर काकी पक्षार पर्यन्त है। वह लोग पुगा के हैनेन कालेश एवट पोस्ट में जुएट इंस्टीटन्ट के भी सम्बागन हारा की गाँ है खुगा काले पर खाग के कुछ एत्या के छोटे वाचान शरूल साम

भारत सरकार के पुरातत्व विभाग हारा सहागिरी में (बासरी के स्वाधान ४० मील हुं) खुडाई काने च्या कुन्न महस्व-चूर्च चींचे वाधाय होने पर की सुक्ताराव ने उक्त स्वान पर सरमाग १०० फुट कंची एक चाराहों की यक एकड़ मृति स्वापने काम के लिए चुनी। गत दिशम्बद में आपने काम के लिए चुनी। ता दिशम्बद में आपने काम के लिए चुनी। ता दिशम्बद में आपने काम के स्वाप्त किया चौर हो फुट वाहराई तक खुदाई न हुई होगी कि क्लार की पालिश की हुई क्रमाहिया तथा सम्ब सीमार समाने सा एक शाठ हमार कर्ष पुराता करनामा नरामार हुखा।

ल त से स्विष्य महत्त्व की चीव उन्हें इस पुट की महत्त्व में काने पर प्राप्त कुई। उनमें कुछ देगी कुट बन्न के कानी सभी रस्त्रों कीर निक्रम प्राप्त हुए की वाचाव्य सरस निर्माय के काम में झाते वे। साचान्य परीज्ञ्य के सम्तर्गर हन तथ बराह्मों को केरिका विश्व वरास्त्र के पुरादत्व साताओं के ताल साव-पक्तास के सिए मेन देना निष्यत हुआ।

११ सी वर्ष पुरावा संस्कृत स्त्रेख

हिन्देशिया को रामकानी वहकतीं (कोन्याकार्ट) के लिक्ट वरमवनम मन्दिर के व्यंवावशेष में एक ११ तो वर्ष प्राग्ना स्वंबंधन मिला है विवये सम्ब्रत को बोल है। फलान्य हिन्देशिया के विद्या स्त्रीर बांस्कृतिक विभाग की कोर से मार-बीच प्राराज्य विद्यारों को निरीखन के किए आमंत्रित किया गया है।

हिन्देशिया में प्राचीन मदिरों को सिल्ह्यारी पर हिन्दू लक्क्ष्ण के बहुत स्थान हुत स्थान हुत स्थान हुत होने हुत स्थान होंगे में प्रश्न पर मांचीन भारतीय इतिहाल की मयुल परना है। सावा होर का सबसे प्रथम उक्कष्ण रामायक में 'पार्टीप' के नाम से मिलला रामायक में 'पार्टीप' के नाम से मिलला रामायक में 'पार्टीप' के नाम से मिलला से बात के लिए दूत मी में के विश्व हो साव हुए समाचारों में साव हुए समाचारों में साव हुए समाचारों में मायु हुणा है कि हिन्दू नका दिख्ल के मायायल दिखलों का मायु स्थानी स्थान हो से मायु सी मायु स्थान हो से मायु स्थान स्था

काठवीं कताब्दी में कावा में ऐसे शाक्के का स्वगत हुआ, वा र्शेव मतानुवादी वे । उनके जिलासेची की भाषा संस्कृत है तथा सिपि 'कवि'' है को दक्षिय म्यातीय काप से निक्ली है।

जाठवी नदी में प्रश् बाध कर बुमाया को शक्यांगी भी विस्तय के येतेन्त्र सावक का ज्ञाबिकार हुआ — ये लोग सहावान बीद्ध वे । इनमें से एक जी बावपुत्र की नासंदर में नजीं सताबनी में एक बीद्ध विशाद नामा । इनके बाद बादा के स्वारात शासकी

ने बरमबनम में ब्राठ मन्टिर बनवाये। इनमें चार मन्दिर ब्रह्मा, दिव विर्मेष्ठ तथा नन्दी के हैं। मन्दिरों के चार्थ ब्रोर रामायन के दृश्य काकत हैं।

दववीं वतान्यी में बावा की श्वा-नीव भ वा में रामाववा तथा महामारतः के बानुवाद किये गये।

पन्द्रहवीं वहीं में वहां इस्लाम ने प्रवेश किस और उसने अन्य सब मतों को स्थानान्तरित कर दिया।

आर्थ प्रतिनिधि समा युक्तप्रान्त

क्रावें प्रतिनिधि सभा मुक्तपान्त का बार्षिक इरद् अधिवेशन आमपुर जिला विक्तीर में क्षासानी ६ व ७ दूर को हो रहा है। वह पहला ध्यवश है कि सम्प्र क्षा अधिवेशन कार्योक्षय के क्षारिक्क क्षान्य किसी स्थान यह हो रहा है।

#### १००) **इनाय** ( गर्वमेक्ट स्विस्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध चन्त्र — जिसे आव चहते हैं, वह पत्थर हृदय स्त्रों न हो इत बन्त्र की व्यतिष्ठिक राक्ति से बापये ध्रित्तने बती व्ययेगी। इसे वाग्य काने से व्यापार में साम, कुक्ता, कुरती काटरी में बीत, वरीखा में वक्तता,नत्वक की शांति, नीकरी की तम्बी और शीमान्यकान होते हैं। पून वाबा रश), जांते १), शोना १२)। बी कामस्य कमस्या प्राध्य मा



## फोटो बैमरा मुफ्त

वह देमरा सन्दर नमने का, सफर्त से क्या इसा किना किसी कह के दर शकार के मगोहर फोटो तुरम्त से सेका है। रक्षका प्रयोग सरक्ष की सही-सही काम करता है और शौकिया काम सेने काले क्षीत त्यवस्थाची शोगों ही इससे कास से सकते हैं: यह कीमती समोदर कैसरों में है, जो बोचे ही मुख्य का है।

यह देसरा करोड़-कर्राड़ोक वरा करें और रुपया कमावें । सूक्य बनस कैमरा पुरा तमाम किस्म कार्ड, केंग्निक्स, सर्व प्रयोग सहित वं० २०१ कीमत शा⊯) क्याबिटी सं २४२ ब्रीडात ६॥) ही सका यकता स्पेशस क्याबिटी में० १२० कीमत १॥), पैकिंग व शक व्यव १८)

बोट—एक समय में ६ देमरों के ब्राह्म को दैमरा वं॰ ११० मुक्त । स्टाक सीमित है कमी कार्डर में क्रववा विराज होना बदेगा । माज वसन्द न होने पर कीमठ वाविस

बेस्ट एवड ट्रॅबर्स (V. A. D.) यो॰ बाल्स १६६. विक्री । West End Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi

# रेडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैठे मुफ्त

रकत रिद्ध करने पर १०,०००) इनाम । विश्वास रक्तिये वह आसरभव नहीं । क्रिटरेचर व नियम भी सफ्त मंगाएवे ।

दि हिन्द स्टोर्ज. चावडी बाजार दिल्ली ।

#### १५०) नकद इनाम

विद्व नशीकाम कन — इतके बारब करने से कठिन से कठिन सर्व विक्र होते हैं। उनमें बाद किसे बाहते हैं चाहे बह पत्वर दिसा क्यों न हो आपके क्स हो प्राथमा । इससे आन्योदय, नीफरी वन की प्राप्ति सक्दमा और साटरी में बीत तथा परीचा में पास होता है । महब बांचा का २॥), चांदी का ३), बोने का १३) कुठा समित करने पर १५०) इनाम मारंटी पत्रसाथ होता काता है पता:-काकार प्रनर चं- रक्षित्यों. (प्रशीसर)

#### विवाहित जीवन

को रहमक बनाने वासी पुरू के क्षेक्शस्य (सचित्र) १॥)

(बचित्र) १॥) CV SIDS (सचित्र) शा) १०० दसन

तीनों बस्तकें एक साथ केने पर ३॥) पोस्टेब ॥) ग्रह्मब

फ्ल-प्रतिबोगिता धौषित प्रवाही बाधार भागस (ए)

सुष्त । सुपत ॥ सुपत ॥ काष पर बैठे मैटिक. एफ ए., बी. यः, वंश्वय तथा सागरा युनीवक्टि से तथा होम्बोदेशिक सर्वादेशिक बावस्री सावानी के क्या कर रुकते हैं । निवमावसी प्रपट । इंटरनेशनस इंस्टीट्यूट(रविस्टर्व)ससीगद

#### १६॥) में स्वेज वाजीरस्ट वाच



खीस मेर ठीक समय देने वाली ३ वय की गारंटी गोब या स्वयापर शेप १६॥) सुपीरिकर २०॥) प्रसाट शेप क्रोमियम केस १) प्रसाद केप रोक्ड गोक्ड १०वर्ष गार टी ११), प्रबाद शेप ११ व्येख क्रोम केस-६८).स्वारकेष १४ व्येख रोक्ट गोस्व०४

रेक्ट्रेंगुलर दर्म या टोनो शेप क्रोमियम केस-४२), सुपिरियर-४४), रोस्ड गोस्ड ६०) रोस्ड गोस्ड १५ उदेख बुक्त ६०) बाबार्मे टाइम पीस कीमव-१मी २२ विग सञ्ज २२ पोस्टेक सक्य कोई दो बढ़ी खेने से माफ। पुष- वेमीट- पुषड कं [ V. A. ] यों- वक्स वं- ११४२४ कखकला |

## मासिक रुकावट

बन्द मासिक चर्म रखोलीना दवाई के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू हो नियमित ब्राता है,श्रुद्ध की क्योंद समय पर. होसी है। यह दवा गर्भवती को प्रयोग न क्यवं की॰ र॰ ४), दुरंत पायदे के लिख नेव दवाई की॰ ६० ६) पौरटेज प्रकादा है गर्भा क्या - दवा के सेवन से हमेशा के क्षिप गर्भ नहीं रहता. गर्भनिरोध होता है. मासिक चर्म नियमित होगा. विश्वसनीय धौर हानि रहित हैं। की०४)यो० श्रसावा क्ताः-दुग्धानपान पामेंसी बामनगर ५. देश्ली एवेंट-बमनादास कं०चांदनी चौक धार्कोर---मेरता बदर्श नया बाबार र

#### ५००) नकद इनाम

बवांमदी चुर्कों से सब प्रकार की बस्ती, दिमागी कमबोरी, स्वप्नदोध, धाद्ध विकार तथा नामदीं दर होकर शरीर हुछ-पृष्ट बनता है । मूल्य ३॥।) मय डाक्सर्च ३ बेकार साबित करने पर ५००) इनाम । श्वाम कार्मेरी (रविस्टर्ड) क्रमीगढ ।

#### १००) इनाम

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र --- से जिसे स्नाप चाइते हैं चाहे वह पत्थर-दिल क्यों न हो. इस बन्द की बालीकिक शकि से बाप से मिक्कने चली भावेगी। इसे भारका काने से व्यापार में साम, मुकदमा, कुरती, साटरी में बीत, परीखा में सफ-बाता, नवमही की साति, नीकरी की: तरकी सीमाग्वान होते हैं। मू॰ तांबक २॥), चांदी ३), तोना १४।

सिद्ध श्मशान नं॰ ३०७ पो• इतरी सराय [गया]

#### र्फ़ के प्रतिक के स्वार्ध के अपने कि स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार् (१) पहला स्टेंब (२) दूसरा स्टेंब (३) तीसरा स्टेज व्यंतिम स्टेज (४) चौबा स्टेज

मामुब्री स्वर, कांत्री स्वर. खांबीकी प्राधिकता शरीर सुखना, स्वर-खांबी हर ही सरोकी स्थंकारा रोसीकी मीत और की मनंदरता श्रक्तिकः वर्मे, दस्त आदि मगंकर कर्मोका इषर-उपर फेबना क शुरू दोना —(IABRI) -(JABRI)-----(जबर<sup>6</sup>)---

## 🚡 🖁 "तपेदिक" श्रीर प्रराने ज्वर के हताश रोगियों ! देखी

भी नागेर्बनशासार तिचारी, मारटरन्त्र सहुगायां, पो॰ बास्टमां व (बिहार ) से तिक्सी हैं— में झनेक दिनों से ब्लर कारों से बीमार या । ब्लगम स्नादि की परीद्वा पर "त्योदक" (शब्बद्वा ) रोग ही वासित हुसा। मैं रोग सा नाम सुनते ही बहुत बच्चा गया। इसी बीच परमात्माकी कुणसे स्नापनी समस्त्रपी दवा "सबर्गर" का नाम सुनत । दुरत कार्यर देवर पासेल प्राप्त किया द्वाको विविष्ठ है देवन किया नुकरे अपनुकरों गुणाने कुछे आपश्चर में बाल दिया | बोदे ही दिनों में सरीस्व रंग ही बहुल गमा देस मालुम होने कमा, बैसे बुख रोग ही न रहा, अधिक खिलला ज्यमें हैं। स्वार्य में आप की श्रीपिष इस दुह रोग ने लिए कानुसूत्र है। बतनी भी प्रश्न की को कम है। (२) बार टाइर सिंह नेपाली पुरु कटेवा पार हरकसी किया दरमंत्रा से लिखने हैं। ब्रायकी मेनी दसा "बनरी" बहुत

श्री साभवायक प्रतीत हुई, कृषया श्रीटती डाक से पूरा कोर्स मेच दें।

इसी प्रकार के पहले भी दसों प्रशंसापत्र ज्ञाप इन्ही कालमा में देखा चके हैं. भारत के के में मोने में मोनो ने यह मान लिया है कि इस दुष्ट रोग से रोमी की बान बचाने वासी याद कोई झौबांब है तो वह एकमात्र "बर्ग" ही हैं "बबरी" के नाममें ही भारतके पूज्य ऋषियोंके झात्मिक बसका युद्ध ऐसा विलद् वा रहस्य है कि प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके बसै नह होना शुरू हो काते हैं। श्रांद - क्याप इस तरफ़्से हताश हो चुके हो तो भी परमात्माका नाम सेक्स एक बार ''बबरी'' की परीदा करें। परीदार्थ ही इमने १० दिनका नमूना रख दिया है, जिसमें तसकी हो सके। जल-आवा ही आर्थर दें। अन्यथा फिर वही कहावत हं गी कि- कि अब पहुताए क्या होत है- यब विदिश चुग गयी खेत । हैक्ड्रो डाक्टर, हकीम, वैद्य अपने रोगियों पर व्यवहार वनके नाम पैदा कर रहे हैं कौर तार द्वार कार्डर देते हैं। हमारा तार का पता केवल "क्वरी" बगावरी (JABRI-JAGADHRI) काशी है। तार में बापना पूरा पता दें मूल्य इस प्रकार है-वनरी रुपेश्वस नम्बर १ किसमें साथ शाय ताकत बहाने के लिए मोशी, सोना, शबक बादि मुस्बवान् मध्में भा पढ़ती हैं। पूरा ४० दिन का कोई ७५) ६० नमूना १० दिन २०) ६० सबरी नं २ विसमें केत्रका मुख्यवान बड़ी-बृटियां हैं, प्रा कोर्स २०) ६० नमूना १० दिन ६) ६०, महस्त्र बात्रम है । कार्डर देते समय नं० १ वा नं० २ तथा पत्र का हवाला अकर दें।

पता---रावसाहब के० एक• शामा एसड सन्स, रईस एसड वेंडर्स (३) "समाव्यरि" (वृद्ध पंजाब) E. P. .





प्रांता√धियाक एक हरु।

मन्दडा समारोह।







स्वयंसेवकों का प्रदर्शन ।



प्रमुख कार्यकर्ता ।

#### ब्रिटिश स्थाय

(प्रष्ठ १२ का रोप)

के सपमान को प्रत्येक जामीच ने सपना सपमान तमका। मामसे की स्वना साने में दी गई कीर बाने नासों ने मामसा तेनिक सचिकारियों को धींप विका।

हिन्दुस्तानी काफ्कर बहुव कठोर होते हैं, वर बात तो माननी पड़ेकी। उन दिनों वहां की हिन्दुस्तानी दुक्की का क्रमान्य कर्नेक राजेन्द्रतिक होता वा। मामका उकी के पात पहंचा।

कर्नस बोर (त्यादियों को नैविक्ता के स्वर में बमीन झाउमान का कर्क या। कर्मस ने नहीं एस्ती से मामसे की यक-साल को बोर एस विकास को समस्य दिखा को मी इस स्वराय का स्वराय साथा बादगा. उसे कोर्ट मार्गस करके मोसी से उस दिया कारगा।

पुलिस की घोर से बोबी बानटर ने इसाना की परीद्धा की छोर कपनी रिपोर्ट में नताया कि इसाना थे। कहती है, वह करा है। उसके स्वरूप ध्यवस्य ही झसानु-विक घारवाचार किया गया है।

कर्नल ने आपने तब विवाहियों को आपराधी की पहिचान-परेड के लिये सड़ा कर दिया। इमाना से कहा गया कि वह आपराधियों को पहिचान से ।

इमाना ने वह विचादियों को देखा और उपने प्रस्कात हुए उन तीनों किपाहियों को ओर इकारा कर दिया, किन्दें वह बजरने बीनन मर न प्रमुक्त कहाती थी। इस दुरस्थम में मी इमाना को स्थामिक प्रस्काहर गई नहीं।

कृतंस विपादियों की नाडी पहिचा-नता का सीर विपादी भी अपने कृतंस को पहचानते थे। बोडी दी देर में तीनों सपराधियों ने वारी घटना अपने सी मुंह से स्वीकार कर सी।

कर्नस ने पश्से तो उन्हें ख्ए फट-करा और उठके बाद मामका अंशेक स्मिडियर के सामने केश कर दिया।

जिमेदियर बोन्स साधारण कं जे को के कुछ क्रांत्रिक सराव न या, पर दृष्टियावारियों के प्रति सूरोपिवनों के मन में को स्वामानिक तिरस्कार होता है, उतकी उत्तमें कमी न बी। किशो दृष्टियावासी पुरुष के बीबन कीर किसी दृष्टियावासी नारी के स्वतित्व का मूल्य क्यांकना कभी सूरोपियनों ने नहीं सीका

'देखो कर्नक, क्रपनी केना पर कलंक कारे, ऐसी केई बात इमें नहीं करनी चाहिए।' तक दुख्य सुनकर क्रिनेडिकर बेम्सा।

'स्रो ठीक है।' कर्नेस ने वहमति ऋहिंगत करते हुए क्या । 'तो को हो चुका, वह तो हो ही चुका। कर कोर्ट मार्गक करके उठका योर मचाने से क्या बाम है दिवस द्वारी सेना की बदनामी के बीर क्या हाथ बार्यकार है

कर्नशा कावाक् रह सवा । कर्मक न काने देने का यह उपाय उसके मन में नहीं का ।

'पर तीनों तिपादी तो अपना अप-राम स्वीकार कर रहे हैं।'

'बह ठनकी रुजनता है। मैं बाबरर हारा क्रमी ठनकी सरोर-परीका करना देखता है?

उपने घटी बचाई। एक वैनिक ने साकर समियादन किया। देखो, बाक्टर बामीन का को मेरे पाय मेल दो। क्रिनेटिकर सादेख देते हुए कुर्जी पर से उठ कर खड़ा हो सवा। करनेस मी किंदतीन मिन्न गया।

अ अ अ उबके बाद की बटना बहुत संवित है। बाक्टर वामीन का ने तीनों व्यक्तिकों के दारीर की परीवा करके कर्नेक की ऐसोर्ट दी कि दीनों कामियुक्तों के दारीर पर कोई भी देश चिद्व नहीं हैं, जिससे अप्राचित हो स्के।

'परन्तु डास्टर, तीनों अभिशुक्त कहते हैं कि अपराध उन्होंने किया है।' कर्नका ने पिपोर्ट को पद्ग कर कहा।

देशो कर्नला, बाक्टर में हूं का क्रम १

'बाक्टर तो दुम्हीं हो है'
'हा तो मेरी रिफोर्ट है कि तीनों फामिश्रक निवादन निर्दोग है। उनके विषय में कोई डाक्टर प्रमास सुके नहीं मिला है

इस बास्टरी रिपोर्ट के बाद कोर्ट मार्शक हुआ। तीनों आमिनुक्त निरय-राम का कर कोड़ दिये गये।

'यह है ब्रिटिश न्याय की कहानी।' कहते कहते पूर्वीमारा का स्वर च व्य हो उता ।

चुक्त भर के किए नह कक गया। और उठके बाद एक तम्या गांव छोड़ कर बोला 'परगु इच दिनुस्तानो वीटन कीट इच तिटित न्याय का उपहाल करते हुए क्रमके ही दिन कुन्दी इसाल ने हर्राक्री कर ली। इस निपन वालियों के पाल हर्राक्षी है एक ऐका पारक प्रसिद्ध है थे वह का पार का

फिल्म-स्टार्क्तवुवनो वधा सुवित्यो है। या सुवित्या सुवि

# ४००० फोटो कैमरेमुफ्त



वह कैमरे समरीका के पुकारकों में हास ही में तैबार हा कर साथे हैं कितमें काती? वह है कि हर प्रकार की फोटा उठारी का वकती है। इन कैमरे को मशहूर काते के क्षिये हमने ४००० कैमरे पुस्त तकतीम करने का फैक्सा किया है। बकरतमन्द्र साथ ही कितों। कहनी करें, ऐसे मौके बार बार नहीं? साते !

अमरोकन द्रेडिंग रंजेन्सी ( V.W.D. ) पी॰ पी॰ ७५, अमृतसर American Trading Agency, (V.W.D.) P.B. 75. Amritsar.

मुफैत

मुफ्त

इस निस्तोबा की सम्बद्धं करीवन क इन है। इसके पंतर ६ काले हैं। जीर ६ जालों में ६ कारदस का बादे हैं। धानाज इतनी अवरदस्य होती है कि चौर बाकू कोसी दूर-माग जाते

हैं। बचने माख जान की रचा के बिने बेदलरीन चिंदजीस है। इसने बपनी पिस्तीस सलहुर दरने के बिने २०० पिस्तीस सुच्य तकसीस करने का कैसला किना है। बक्ततसन्त बाज दी बिनें।

-डम्पीरियल चैम्बर आफ साइंस( V.A.D.) पी. बी. ६१ अमृतसर

Imperial Chamber of Science (V.A.D.) P.B.61 Amritear

## ्कुछ अद्मुत शक्तिशाक्षी औषियां

किसी कीपवि को वेप्तावहां सावित करने पर १०० वर्गया इनाम ! किन्हें क्रियास न हो, देव आना का टिकट भेज कर शते किसा सें !

सफेद बाल काला

इच तीस से बास का पकना कर कर क्या बास कर से काला पेटा होता है। विद्या सम्बंध काला न रहे तो दूना मूल्य काटन की उर्त ! वैक्डो प्रशंताओं से इक्की करूता प्रमासित है। यह तेल कर के दर्द व कर में चक्कर आना आदि को आराम कर बांख की रोधानी को बहाज है। जीवाई नाल राज लिए रागे; उस है। काटा के लिए शा); उक्क कम नाल के काटा के लिए शा); उक्क कम नाल के काटा के लिए शा); उक्क कम नाल

बहरापन नाशक

बहु कवें रोग की कार्मुत दर्गा बहरायन नवा व पुराना, कान की कम झालाब, पीव बहरा बहा के लिए आरो-व्य करता है। बहरा आहरी, बाक कार्य कुनने बनता है। बहुत की रवंत क्रष्ट की वनीपिव

महास्माप्रदत्त इत क्षेत्री की दवा के तीन दिन में पूरा फायदा। यदि वैक्कों इकीमों, डाक्टरों वैचों, विज्ञापनदावाकों की दवा के निराश हो जुके हों तो इके समाकर कारोग्य होयें। मूल्य २॥)

#### सस्रति-निग्रह

कर्तान निग्नह की अपूक दवा है। दवा का व्यवहार बन्द कर दें, गामें कारख हो बायगा। भितामत दवा चीन दिन क्षवहार करना पहला है। वर्षे भर की दवा का मूल्य २॥) दूसरी दखा बो बीवन भर के लिए कंप्या बनाती है,—सूक्य २॥) दोनों दशा के व्यवहार है ह्यास्था में किसी तरह की हानि नहीं केसी।

वैधराव विश्वत क्रिक्सर राज के क्रिक्स और स्रीर स्रीरवा, विश्वा—स्वारी वाग

# उद्योग से ही समस्या हल होगी सन्तीन

िश्री राष्ट्रचस्ट तिवारी बोo एस**ः सो॰** ]

देश के सम्मुल समस्या पूनर्निर्मास की नहीं, प्रारम्भिक निर्माण की है। देश में वस्त्र, स्रोहा, चीनी स्रीर रेक्सवे ही विशास और उसत उद्योग है कीर उनका सेव भी पर्याप्त उक्षत कीर क्वापक नहीं है। देश के प्रति व्यक्ति की श्रीसत ग्राय ग्रमरीका की १४०० और बनाबा तथा अटेन का १००० के सुकारको में १०० के सामगा है। इस व्यक्तियों के स्वय्ह्व वस्त्र तथा श्रायात निर्वात के बाकड़े देख कर बर्यशास्त्री रिनश्चय कर दोते हैं कि देश का जीवन स्तर खंचा उठ गया है। पर बास्तविद्वता बाह है कि सब कि श्यान में व्यक्ति का च्ची तत भोजन १२ छटाइ था चाज वह क्का ब्रांक के निकट है। विशेषक्षी का , अनुमान है कि देश को तिहाई बन संख्या बायमञ्जी रहती है. भीर भपर्यास आरा से उत्पन्न रोगों ने देश में बर बना किया है। पू बीवादी, शाम्यवादी श्वन्यवा सांधीवाडी सभी विचारक एक मत है कि न्द्रेश की दरिद्रता की बढ़ समस्या उद्योग चंद्रों, बिन में कृषि भी समितित है, का उत्पादन बदाने हे ही इस हो सबेगी। १८७२ में देश की ५६ प्रतिशत बनता कोती पर निर्बाह करती थी। पर १८८० में बढ़ हर यह ८७ प्रतिशत हो गई। इन ब्याट वर्षों में देश के उद्योग का पोर विनास हमा। भाग गोरीप में ३६.६, क्रमरीका में १८-१, और आस्ट्रेकिया तथा न्यूबोर्लंड में २५ प्रतिशत के कि कृषि से बीविका कमाते हैं बनकि ।बैंगरत में ७३ प्रतिशत बन संख्या कृषि पर निर्मेर करती हैं। बढि भारतीय लेख की कन संख्या को ३३ करोड़ समंग्रहीं तो स्पष्ट है कि २५. क्योब वन कवि से बीविक क्याते हैं। देश की सर्वेश्ववस्था ं संतनित करने के निए आवश्यक है कि बाठ करोड़ व्यक्तियों को उद्योग वंशों में -स्त्रगादियाचाये। बदि पांच बनों का र इपरिवार मान किया चाव और प्रति श्वरिकार में दो स्वरंथ व्वक्रित काम करने वाले हो तो हमें ३ कोड २० लाख बनों को काम देना होगा। हम बानते हैं कि बैश के बढ़े उद्योगों में बितने व्यक्ति काम बरते हैं उनकी संस्था ३० साल है। रपष्ट है कि सवा तीन करोड़ व्यक्तियों को कैन्द्रित बढ़े उद्योगों में शताब्दियों कार्य नहीं बिया वा सकेगा।

क्रम क्या क्रिया वाने १ वसनिवास कै उरवादय के हिस्स का वा वे। पर उसमें प्रचात वर्ष समेंगे और वह सक्क भी समस्त देश के लिए अपनीत ही रहेनी, उतने तमय के लिए अकर्मका नैठना पाप ही होगा। फिर क्या किया भावे । तथा तीन के स्वान पर पांच करोड़ स्वक्रियों के देशर काम दें को वे अपने अपनेक से।

वर्तमान प्रमुख व्यवसाय कृषि आदि के लाय २ फर नकें। ऐसे घरेला उद्योगी में निम्न विश्वित गिनाये वा सकी हैं -करहा, विश्वली का छोटा सामान, हक, विन. बटन. सब्बरी के शिक्षोने. तेयार वस्त्र, विशेष प्रदार के कागव, च देगां, बच्चों की ह्याई, साबुन, म्हंगार की बस्तुवें, दरी, वसीचे, ब्राहन, नीजू का तत, शहद, ज्ञार, मुख्बे, फलो के रह, और ऐसे कितने ही उद्योग जिन के लिए देशत में कथा माल उपस्थित है शौर को वेश्वर का रहा है। प्रांतीय बरेल उद्योग विमाग इस ऋर्व को द्रास्त हाथ में के सबते हैं। पर इस संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए दो खेत्रों में कार्य करना चावश्यक होगा । इस विभाग को सब तैयार माल उत्पादकों से सागेद केना होया कीर उसे बेचने के किए क्रसित भारतीय दोष में प्रवन्य करना होगा। पर बढ माला विको बोग्य तेयार हो इसक्रिय उन्हें इस विभाग को उन चतर कारीगरों सीर वैज्ञानिकों के दाय में शौंपना होगा को प्रस्पेक उद्योग की कठिनाइयों को शान्दिक शिवा द्वारा नहीं. उद्योगी के वहां चास्तविक रूप में दर्शा कर इस करने की समता रखते हों: बो बदार के बोग्ब बस्तयें तैवार करवा सकें। षरेलु उद्योगों की परम्परा को पुनः मली मांति स्थापित करने के लिए इन लोगों में प्रचारक उत्साह सौर उद्योग के चरम कीशव की सायस्थकता है। इस कार्य को प्रारम्भ करने के सिए १०,००० व्यक्तियों की सावश्यकता होगी। स्रीर यह सावश्य-कता बोबना के विस्तार के साथ बढ़ती वावेगी । इन उद्योग कुशक्त व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्क्रम में किसी न किसी उद्योग की विद्या बनिवार्य रूप से दी व्यवे । शिद्या का माध्यम द्वरन्त स्थानीय माथा को बना दिया बाय । विज्ञान में विशेषहता की शिका बो॰ एव बी॰ से मारम्म कर दी नाये। देशती सकतों में स्थानीय उच्चोगो की शिखा झनिवार्य कर दी आवे। इत प्रकार को उद्योग करावा स्वक्रियात हो उनका वेतन इतना होना चाहिए हि **सरकारी वाणु वनने की अभिकाशा ही** उनके मन से निक्स वाये। वस तक इस प्रकार कोटे उच्चेय बढ़े उच्चेगों के उत्श-दन को उपयोग में साने के शियर नहीं बन बाते. वहे उद्योग स्वस्थ पैसे पर कड़े न हो रहेंगे । इस विषय में सोवसे समय हमें अपनी दृष्टि शास्त्र विशेष के विद्धांतों **पर नहीं, चिर-श्रव**मुखे मनुष्मों पर रखनी होगी। बनायान का उन से बढ़ा महत्व इसमें है कि उसका उपयोग बचा सम्मय स्तरकार्वाच हो और साम स्वचिद्धविद

बढि बाप सन्तान से वंचित हैं तो मुक्ते मिलें बापके घर का दीपक शीव रोशन हो उदेगा, यदि आ न नकें तो हमारी श्रीषच अकसीर खीलाद मगना लें, विवसे सैकड़ों वेग्रीलाट वानों की गोदी हरी भरी हुई है। मूल्य ३५) स्त्रीर दवाई क्रोसाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही सहकियां क्यों न पैदा होती रही हों मूल्ब १२) मरद के लिए मैनोल मू० २०) शाफ कर देती है मूल्य २५)।

इमेशा के क्षिये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष कन्टोल की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और टोसःल के लिए १२)--इन दबाइयों से माइवारी हर ग्रहीने ठीड खाती रहती है । ग्रामिक कर्य बारी करने वाली दवाई मैन्सोल स्पेशल का मूल्य १२) भ्रीर इससे तेम दबाई मैन्सोल स्टांग को धन्दर ऋच्छी प्रकार

## लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

जान्दर्नी चौक देहली [ हम्पीरियल चैंक छोर फलारा के टरस्थान ] कोठी :---२० बाबरलेन न्यू देहती ( निकट बंगालो मार्कट ) फोन नं० ८३४६

का २४ घरटों में सात्मा । तिम्नत के सम्पासियों के हृद्य का गुप्त मेद, हिमासब पर्वत की खंची चोटियों पर उत्पन्न होने वाली वड़ी बृटियों का चमत्कार, मिनीं हिस्टीरिया और पागलपन 🕏 दबनीव रोगियों के सिये जामृत दायक । मृत्य १०॥) रुपवे शाकसर्च्य प्रयक्त । वता — एव० एम० चार० रक्तिरु मिर्गी का इत्पताल हरिहार

# लाखों रोगियों पर अनुभूत

. दाद, खुबली, फोका, फुल्ली, बवासीर, कोह ब्रादि चमें रोगों पर शत प्रतिशत सफल ।

भारत सेवक भौषधासय. नई सड़क, देहसी।

केवस एक सप्ताह में जह से हर। दाम १) डाक सर्च प्रवक । हिमालय कैमीकल फार्मेसी हरडार ।

9. ₹€

दिनांक बन्द १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७-४८

लाली स्थान इत प्रकार भरो कि इर तरफ से बोड़ ६० हो बाब, दिवे हुए सह अपने स्थान पर तथा कोई सह द्वशरा प्रयोग न हो ।

इस्टरे सोल्ड इस के अनुसार मेवने पर ५०००), प्रथम-पंक्ति में एक बुटि होने पर ३०००), प्रथम पंक्ति में दो बुटि होने पर २०००), पचाल इल मेबने बाखे को १५००), एक से अधिक वहाँ इस मेबने वाले को १०००) मिलोगा । १२५००) से कम द० आने पर ६० इसी अनुगत से कम हो आयगा ।

प्रवेश शुक्क-- एक इस २), बांच इस ७), दस या दस से आविक वाले को १) प्रति इस मेनना चाहिने। मनीबाडर रखोद इस के साथ मेनना बाव--श्यक है। उत्तर के लिये -)। को टिकिट मेत्रना चाहिये।

पवा—तपेश्वरीप्रसाद-वनवारीलाल ५७/३४ वर्तरं में मुहास, कानपूर ।

## जो लिखा वही हुन्रा

हमारा बनावा हुवा वर्ष कत बाव तक कभी भी यत्रत नहीं निकता। बाव भी वक बार ब्राइमन कर देते। किवने का कमन वा कियी कुन का सम किवाकर कपना बहु वर्ष का वर्षक्र बनका कर मंत्रा तें और ब्रामे वाती पटनाओं के कबरहार होकर ब्राम्दे बीचन के क्षोदियन बना तें। कीच केचल एक स्था चार बाने बाक जन ब्राम्या। श्रीक प्रमावित न हो तो बानी कैमत वावित मंत्रा तों।

#### श्रसखीं मैस्त्रे जम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे कियनी खातु की हो, बातक हो जुवक हो, वा कूद हव बाकों बम के शीया से जोरी का पता, सना हुआ बन, रोग से बुटकारा, में स अनुसब हुक्यमा, नीकरी, परीक्ष में कफताया हत्यादि मत्येक बात का ठीक २ पता सग खाता है। बाह्य निकसे तो मुख्य वालिस । मुख्य केमस दो करने काठ खाने । याक बाद सकत ३ भी का लो महास्वाहित पोस्ट स्वस्त ने १९६९ हिस्सी ।

#### ग्रपत

नव्यक्तों भी शरणों तथा यह के नव्यक्तों की शरणों तथा यह के विकार आता के कुनिक्यत की विकार आता के कुनिक्यत की नव्यक्ति का कारणां कर के किए मार्च मार्च के निव्यक्त वोष्णां करते हैं कि को पुक्तों तथानों गुरू रोजें के लिए शुरूत री करती हैं वालि निव्यक्त रेगियों की तक्ती हो को स्थाय को की स्थाय करते की स्थाय को की स्थाय करते करते की स्थाय करते करते की स्थाय करते की स्थ

## ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, जुली, श्रीम पहन व स्व-पादीब रोगों के रोगी हमारे का साक्ष्य रहाण करार्च कीर साम के बाद हरण हैविक्स सुम दें और सो न झा सके क्ष्य स्वाद करार्च हो। इस उनको सारने उक्षय के बाम उनके साम के लिए सप्ती १ पुराक "विष्या सुम श्रास्त किस में पाना एवा सामें करर सिस्ते रोगों को हुए करने की सा शान विष्या सिस्तों हैं सीर सो सन् १६ में माननेस्ट से स्वस्तु होकर सामास्त से सुरा में देंग, स्टाइएस के साथ तान झाने के टिकट

डा॰ वी॰ एक॰ कश्यप धान्यक्ष रसायनघर १०२ शाहलहांपुर यु॰ पी॰



Jepika Industries (India) L Gwalior

## 'सिद्ध चित्रकूट बूटी।

बह बूटी मलोमाच में रावधिर आपे किंद्र महाभा ने रावधिरि पर्वत के कंद्रह करने की नगई है। पुराने युवानी बा नई इमा स्वाट आती व्यक्तिक किंदी पूर्वमा के एक महीने तक केवन करने से बहसे कारोग्य हो बाता है। एक माव ६० मावा २॥) परवेक कुछ नहीं है

मर्भेदाता योग

इत श्रीषथ के व्यवहार से निश्चक वर्मवारक हो बाता है । यून्य ५) पूर्क विवरक के साथ पत्र सिलें।

#### मासिक वर्ग क कीपवि

भी कृष्णकातु (दि० हि) यो० सरिया (श्वारीकास)





## भुसावजी केले

[ भी द्वारकावताद स्नवस्थी ]

होगहर का लमन था। काचा धी कांतर में एक मोहे पर नैठे हका गुक--गुमा रहे थे। वाची प्राणित के बहां वर्ष थी। रम्मू बीर शुन्ती स्कृत में क्रिकेट-मेन के लोगे हुनाने गने थे। यर में क्राकेत बाजा बीर उनका 'थी हुना' नक्कमनिया मोन्द्र था।

काचा ने वा वरा एकान्त पाता को इस्तीमन से, इन्हें की एक नहीं क्या कोनते हुए महें पर नेत गये। सक्य मनिया नवां रेर से एक वाको ठाफ कर -फा या। चाना मो काफ देर से उसे वेस रहे ये। तर उनका गुस्मा रोफे न कक्ष तो उत्ता ही पड़े —'कने, सच्च-मनिया वा से रामी नाका उनव गमह, रित के पुरत्नों से कमी वासी काफ हुई है. १९

सञ्चयनिया उठा चौर इसजी साक्य जाती गड़ ने लगा। इठी जगड़ थाइर द्वारों पर चार नंचने गाते ने युवा क्यों केले की जावा सावा नं सब में स चा—ये युवा को केले का उद्यक्त सक्व निया से बाते — बा हैते का साव पृक्ष चा—चार तीन चीन इक्का दे तो ठारा बेता ना का

योजी देः में लख्नुनिश का संग कि वेचने व ला तीन धाने दखन पर राजी हो गया—वह केले भी लेता कावा !

नीकर ने केते रख दिये और बाकों को खड़ाई में बुट गया। इषर बाजा ने बोचा—'बच्छा तो एक दबंग केते बातों हैं को हैं और साने बाते कितने, इस, रम्मू की क्रम्मा, रम्मू कीर कुनी, वस पार ही दूप। चाजा ने क्रमनी याजी सरीदो । हुं । ठीक है, प्रस्कृ कर नी देखें बचारे और साने साने रीन हैं. प्रयात तीन तगने ह । दर एक को तीन सीन मिलेंगे। केकिन एक दनरी समस्य दमारे दिमान में बा रही है। वर्षों में दसरे बाडे हवार ऐव हो केकिन वे हम को सोक्डर देशे कमी नहीं सार्वेये। रम्मू की क्रम्मा तो केशी की तर द कांख उठाकर मोन देखेगी। फिर साने को कौन कहे ? इसकी भी तब जाने के लिये कडेंगे. तो तब का दिश तेकन ठीक न होगा, इन को भी तरके साम स्थाना प्रदेगा । तव तो सक्य इभा ... नी केवें और साबे व के चार १ मत्येक को दो हो देशे बावार्वेगे साबी सा एक वय रहा | उसे मैं सभी सत्म कर कास्ट्र हां ... "तो मेरे भाई सक्षमन, ठठो करा एक देवा हम को बा हो।"....

सञ्चयन ने एक केशा निकास कर चाचा के दशके क्रिया — उसे खुआते स्थास सम्बद्धार स्थान

हुए याचा बड़बड़ावे सर्वे — 'वेक्ट्रफ करीं का, जब इमली बेक्ट उस कोटे को और चम्मच को रवड...।'

हां, तो क्रव कितने के से नव रहे ? आठ के बेंग और साने वा खें जार हैं। हर एक के दिस्से में दो हो । से किन सम् सम् तो करना दिखा क्षमी खाने सावधे हैं। क्हा भी हैं वन मन हो तभी खाना भी कप्ता लगता है। नहीं भुतावती के के हमने के कहां नार हुम्मी पर रखें देखें, पर हम ने कमी खांख उठाकर भी नहीं देखा और जाव को मन हुमा दो खाने के उपने — क्या पता क्षमी खाने को मन है पोक्षे न रहें। और हमारी मर्बा, किती के जान न सार्व तो क्षा होगा।

उठो झीर मेरे हिस्से के ह

शिक्षेणी और रम्यू धी कम्मा ज्य हुं व हुं कर जायेगी तो हमारे हन देखों को धीन पृद्धता है। इसी दार रम्यू जोर बुखों किरेट में वसे हैं। वसी में वस्त्र की वें वन विद्यार्थियों को खूर बहिया र तर मान्न शिक्षाया होया। नवों हैं, करी इस्त्र का लिए का माने हो कि युक्ते कोड देकर बाहरर को बुलाना पड़े। बार जायें में तो उन बहिया मान्न के जाये हमारे हन देखों की विज्ञात क्या है ..... हसते तो जब्बा है में हो उन्हें पेट के हसाबें करां। उठ वो सक्स् सब देशे सहीके मान्य

कस्यू ने वृः केंग्रे साकर याना वी के समने रख दिये | पाना वी तब को नम्बरकार पेट के इकाबे करने समे श्रीर नक्षरकाने समे |

'श्रवर में बानता कि वहां तो विद्वान विद्वान रामक साने को मिलेगा, मेरे इन देलों को कीन युद्धेगा दो में केले केता हो नहीं, नाइक में इन्हों की व्यक्षे में पार साने पैसे साने की की, तिस्स पर मी इन्द्रान्या माने पिसा।'

दूबरे दिन चाचा थी को छरदी हो गई थी और वे देखे वाखे के अुगावली छमुर को तावड़ तोड़ मालियां दे रहे वे।

#### बना-रस

बहुत दिनों की बात है कि काशी में एक हम बाई रहता था, उठकी हुकन काशी के एक कोने में वी । हम बाई का नाम बा मोला। मोला किये रह-शुक्के ही बनता जा और रहनुक्के के क्रियर वह बूर हुए तक प्रस्कित जा।

एक दिन की बात है कि एक अपने व तत बूक्सन पर बार से बोब्सा — " दिन सि

गर्*ष* शं' एकत करके एक कपड़े में नांच हैंका भा क्षीर वह वह चताकते के, तक उनके फ्यांक से पढ़ केता था। कोनों ने उक्की क्यां कि द्वार वह बना भदों चेहा करते हो, ऐका परिकाम किंत लिए काते हो ? बना वादशाह के पबीर द्वार होने बना उकर हिंग, विश्वको कुन कर कक का विश्व प्रदान्त हो गया। कहता है, मेरे हुद्द में ऐसी उमने उठ में है किंक्के काला जंबती है कि में बबीर बनू गया अ काला जंबती है कि में बबीर बनू गया अ

बन्धुको १ परिश्रम ही दुनियां हैं। सबसे बसी चीम है।

— प्रमीता भटनाका

#### 'प्रश्न पहें ने'

१ – जून जून बर बुक्तको स्माको १ मस कटोस दूब उठाको ॥ सञ्चा । भट से नाम बताका । बा "इं मूर्ल" मान बाबा।। २ - पांच अद्धर पर नाम बुशता । पहले हो. विर रह माता !! शेष तीन से 'महज्ञ' यन बाता । र्ड मैं. 'उत्क्रप्ट' बदबाता ।। ३- वदीस, बुनीम, मध्यूर ह सबके काम में काता। मस्तक कटे,—'क' वन बाता 🛭 ¥−व्यवि, ठांचा, पर तौन का मन नाम ! विर भाटो तो द' खेगी का कामा उत्तर -- १. जाम, २. तावमहत्त, ३. डंक ४. महस्र,

— देनेग्र सका

' २०) इनाम





## <sup>परन्</sup> डालडा में बनाने से कितना स्वाटिष्ट

करने की सफेदी को करने के बोले मान से प्रकट करें और सफ़ेदी को साहा होने तक केंटिये. फिर अन्दे के पोले भाग को इस में मिलाकर ६ मिनिट तक फेंटिये। इस में करोट. हए व्यान, कम कुचले हुए मध्य भवना उमाउर के बारीक बारीक उकते. नमक ग्रीह काली प्रिचं स्वादिष्ट बनाने के दिने डासिने। एक तने पर डास्डा को मरम कीजिये और इस वें यह मिलाब उँडेलिये। एक तरफ कुन्स लाज होने तक तरिने फिर दोहरा का के फला दीजिये। दूसरी भोर भी पहिलो तरह साल कीजिये और मरम गरम कोलिये। आप हसे स्कादिश् वार्वेथे।



201

व्यक्त राष्ट्र सर्च प्रवट ।

की भादत हुट जायगी। वर्षा सक सबीय हे हरवाय वर्ष के सिने ''दादा करार काली?' सेवन क्रीकिके, न केवस अफीम सुट वानमी वरिक इसनी सक्ति वैद्य होगी कि युद्धें रखें में भी नई क्यानी का कावती। दाम दूरा दोवें वांक डिबासय फैमीकस फॉर्मेंसी हरिद्वार ।

कोमल समरीवे पत्र विकासनेक



सह मामा हिन्दी को स्वयनाहने और उसकी उन्नांच में हाथ बटाहरे २००१) दिनेश पहेकी नं० १५ में प्राप्त कीजिये।

१०००) वर्ड सुर्वा पृत्या पर, ८२०) न्यूनतम ३ र मुद्धा तक । विशेष पुरस्कार—२१), १५), कोर १०) क्रम्या स्वर्धाक पृत्या सेवने वाशो के कौर १०१) सेव मण्या शाम विधार्यों के सुद्ध उत्तर पर क्षित्र दिये गोर्थे पूर्तियां सेवाने के कार्यस्य सार्यक ३ जून १६५८ ई०।

₹₹ ĩ ग 4

संकेत बायें से दायें १. यह भारतवर्ष के शासन का बादर्श है। ४. इसके वश में रकता साधारका व्यक्ति का कार्व नहीं है। ५. महारमा बी के ' · · · · · का मेद कामी तक भी पर्वा रीविसे कात न हो चका। ६. विसाविता की सामग्री का ''''' शासकता बहुत किया बाता है। ७. .... विसना सुन्दर बनेका उतनी क्याई वावेगा । ६. सञ् का ''' कमी नहीं करना

चाहिए। १०. एक प्रकार की ताल । ११. कभी कभी इसके न मिलने पर भी सोम किनाई में पढ़ वार्त हैं। १२. पढ़े शिक्षे क्षोन क्रव्ये \*\*\* का का वह करते हैं । १३. व्यक्तक मनुष्य कारना '…' किसी को नहीं बसासा ।

संकेत ऊपर से नीचे:--१. बनता में इनका भी बढ़ा मान है। २. मनोन्डक । ३. परके बहत मिसते वे सामक्त कम पाने चाते हैं। ८. यह मी मनम्ब बोबन में बढ़ा परिवर्तन कर देता है ।

नियमानदीः-एक नाम से एक पूर्वि स शुक्क १॥), इसके परवाद प्लेक पति का है) को मनीबार्डर वा पोस्टल बार्डर (विना कार ) द्वारा भेका ें वे । म. ब्रा. की रहीट पूर्तियों के साथ ब्रवश्य मेजें । सादे कागब पर 'तिया मेबो का सकती हैं । पूर्तियों के बान्त में बीर मनीकार्डर कूपन रा पता दिन्दी में सवस्य सिस्ते। को अनिक एवेदरों की प्रेरका से ेयों के तीचे प्ररेक के ताम का उल्लेख प्रवश्य कर दें । परि

#### भागनां पहेनो मंख्या ३३ पुरस्कार विजेता

इत बार पूर्तियों की नक्स बारविष हो आने के बान्य पुरस्कर विजेताओं के अपो की वयका व एक स्ताहकी हैरी हो महे हैं इस निये प्रतिवानिता में भाग सेने वासे वन्तुओं से इन खुना wedt t

इस कर कदारि पुलियों की संस्था आधिक था। सम्बन्धाः पूर्वियो बहुत बोडी थी. फिर भी पुग्स्मार का बनवा जिस्त लोवों में बाट दिवा गया है।

-047**8** E को अशुद्धियां — रो अशुद्धियां को को ही पूर्निश वं। इन लेथे पत्येक पूर्वि बर १५०) दिशा गया।

१. भी कालाम सेठ, ( शरकार्थी ), श्चवसपुर ।

२. भो चन्द्रन विद्वारीलाल सक्सेना,

्रृतीन श्रशुद्धियां—तोन श्रशुद्धियों र्रेत पूर्तिया यो । प्रत्येक १२॥) पर दिया गमा ।

१. ओ कान्तिसाच क्रिन्स. श्रासीगढ़ । २- भा ववन्तराव माडगोब, हुन्दौरः ३. भी ६० स॰ देशमूल. श्वाक्षित्रर । ५० भी वर्गणकुमार, धागरा । थ्र. भी किशः नकाच गठी, बोचपुर । ६. श्री सन्तकपर शर्म, मेन्टा७, श्री **5** भारी कंचनवता मार्फर और शासियाम 🚜पूर, मानन्धा । 🕮 भी वेश्यक्षश्च ऋपूर, बाह्यस्वर । अ'. राजवागनिह, गोरखपूर १ . १०. अं चे ननराम भाटिया, सम्बाला ।

चार ऋराद्भियां —चार अञ्चद्धी की रे७ प्रतिग्रयस हुई । प्रत्येक्ट की -४॥) पुरस्कार दिया गया ।

१. ओ हमारी इन्दिस मार्फेड राचितारमधा की रहेत, पडताई भी कुन्दननाल, भोजपर न बगरोज सन्ह चरोडा. ः ४. भी केत्राश्चण्य कोहली काबिगवाट । ५. भी वारेन्द्रकमार, 🗃 से रक्क ६. भो बद्धारच शर्मा, विवनीर । 🖚 अ इच्छाइनग्रंत्रचा 🕮 भी केरता-गमःपत ६ भ व बोरचन्द दोवान, व्यमु, गनायत ६ अ व बारचन्द्र पाचान, चेटिबाबा । १०. ओ गाप सनिह सहरी, शासरता ११- मा बगनाय स्वाह, सरसर

भेडा स्थापन केल , बन्दावन । अधिकार पर का मन कर हिन्द समाका विविध .... किं. बार तिगुने बारह सर्वात् ए छ एक के बिषे तीन-तीन केहा, विस्कुल डीका फिर उन्होंने नीकर से कहा-'सक्रमनिक समारे हिम्से के तीन केले हम का दे तो नाकी केवे कहीं रख दे, तन झाकर खाते रहेंगे।

नौकर ने तीन केते चाचा के स्थाते फिने, बाकी रक किये और बाकी साफ करने में बुट गया। चाचा भी बड़े इस-मीनान ने देते खेलने क्षेत्र-'ब्रह्मक, कार क्या उस थाली को रगकता ही पेंद्रीता, जबे उत्तमें हेद हो बार्यने तो रम्मू की करमा हिर कर तकार होगी कि नई

ग्रुप्त, उद्योग । ३ भी देशीयरन सान: दिक्को सरादग । ४- औ करीया साम गुम, चानासा। ५. भी विभृति चरवा बनवीं, शिमला।

🗕 श्रारोम्य-वर्धक 💂 ५. शाक्ष से दुनिया भर में मशहर

कविषयन दर करके पाचनशक्ति बदानी हैं दिल, दिमान को लाकत देती हैं और नया सून व शुद्ध वीर्य पैदा करके बता. बृद्धि साम् बढाती हैं। हि॰ ६० ६३) यहत्रमंत्रही फार्मेसी. आ०नगर । देवत्री एवट-बमनादास क. चांदर्नाचीक

## हांगकांग चीन में बनी हुई



र्स गर में स्त-म्भन की केवत प्रकों के लगाने की एक अयुध् श्रीपधि ।

#### फन S lution

पुरुषों के क्षिए केवक बाहर से व्यवहार करने सायक रुकावट की ससार में कदितीय तथा कद्मुक कौषवि है। सालों गुहस्य इसक मांग कर रहे हैं।जिन प्रक्षों का शीव्र ही बीर्ष पतन हो जाता है. उनके खिये यह दवा बेजोब है। इस के जगाने से रुकावट सम्बन्धी धपुर्व शकि वया सामध्यं प्रश्न होता है। इस द्वाको एक शोशी बहुत दिनों तक चक्रती है।

मुख्य प्रति शीशी रूपचे १२) डाक क्षच ॥≔) ग्रक्षगः।

विस्तृत सुन्तापत्र प्रपत मंगाइये । चायनीज मेडिकल स्टोर.

नया बाजार — देहजी । हैड क्साफिन — २८ ० पनास्ट्रोट फर्ट बम्बर्ड व सें -- १२ प्रश्नारोधी स्वतास्त्र.

क्लक्ता रर्च गेष्ठ -- पश्मशनादः। - सेलिंग पेजेन्टस

बाख्यमन ने दो केखे को दे दिने । केलों को छा: बोके -- 'श्रवे गचे के पिक हुआ है। अब इन बसन षोके साकि वह राख प्रश्न कार्य :

बहेंचे ।

शं----- रम्य की श्रम्मा देखें समकेंगी साम उसकी गेरहासरा में पर का अच्छा इन्तकाम किया है।

बरे हां ..... बाव ह्य ही है, ५ सिए रम्मू की अपना पड़ान में नां है बहाँ सूर स्वागत दोगा -- ब द वा बहिय प्रकार मिठाई चकाचढ साने को

#### (पृष्ठ ४ का रोप) फिलस्तान-संवर्षे

वपस्त बेहनलम वर श्रीवकार करने के लिए यहदी एक वन्देश्त प्राक्रमण की तयारी का रहे हैं। ज्यार के ६० प्रतिशत भाग में वे फे.. गये हैं और उन पर उनका कांबकार हा ही गया तमभा चाहिये।

बापानमः के सरवों के सामने बारमममयक के लिए यह दियों ने कुछ शतें रखी है। अनका उत्तर विक्राने ही हगाना सेनार्थे नगर में घन बायती देफा से ३५ टील द खेवा एवं में देशमान करने पर हुई गेने करवा का लिया है

थ्यापा अस्टिक् से नाके पिन्नम्तीन मे इटने में विलक्षत्र योकासा समय रह गया है. परन्तु मुक्तवला करने की कारबो की काई तैयारी नहीं है। न उनके पान शायन है न मेना, और न नेता, इस लिए यहियहदियों ने पाक्र⊐खाकियातो ग्राम िगशा इंग्डर पंछे हट आयेंगे।

श्रान कोर गहदर्ग होतों ने मित्रगड़ीय संघ की फिल्ल-तीन उपनिमिति के उस प्रमावंको ठुक्तगदिया है जिसमें कि समुचे फिलातीन के शासन के लिए मित्रराष्ट्रं व सम के एक अधिकारी क नियुक्ति का सम्भाव किया गया है।

टाइस्न के ग्रमानस्थित प्रतिनिधि ने तो यहातब इद्धा है कि अपन संगाने सदस्य राष्ट्र बहुदेशों के विरुद्ध मैदान में नहीं उतरंगे, क्वांकि कोई भी श्रास्त्र राष्ट्र बहुदियों से युद्ध में पराजित होने का लतरा उठाने को तैयार नहीं है। ये ब्रिटि**रा शासनादेश की** समाक्ति पर दोन' क्यानी २ स्थिति को मजबूत करने में व्यस्त है।

#### श्रो रुईकर द्वारा श्रनशन

प्रशिक्ष अपिक नेता श्री सार० एस० दांका ने बिन्हें १६ मार्च की वात व्यापी इसनास के निस्त्रसित में गिरफ्नार किया गया था. कपनी बनक के बनुसार भल रक्षणन प्रारम्भ कर दी है।



रवर की सुनरें तथा भारत विकास राज्यों व के अनुक गुणकारी-मेंटेन्ट औषदिक्षी के वर्णन पत्र और गुप्त से हुटकारा पाने की साधन नियमावती आज़ ही पत्र लिखकर विना मूल्य प्राप्त कीर्जिये । यता-आरोग्य क्टीर सम्बद्धीज शिवपुरी , C I.





ए जेयरों की सकरत है---बमनादास एयह कं०. के० ही० अगदीश **एवर** कु० चादनी चौक. दिल्ली।

## १०,०००) रुपये की घडियां मफ्त



इमारे प्रस्थित काला तल नं ० ५०१ राजस्ट छं के सेवन से जाल इसेशा के सिये काले हो बाते हैं और फिन बीवन भर काले पैदा होते हैं । यह हमारे पूज्य स्वामीकी की क्रोर से लाकवान ेहफा है । यह तेल शिरते हुए बाला का रोकता, उनको सम्बे घूंपरवाले और च्यमकदार बनाता है। बहा बाला न उसते हो बड़ा फिर पैदा हाने क राशमी तेव करता और सिर को टयबक पहुँचाता चीशी २॥) ६० तान

## पहेली सं० ३४ की संकेतमाला

3 1 2

11-

#### बायें से दायें

<u>स</u>गमवर्<sup>°</sup> पहेली सं॰ ३४ ये वर्ग प्रापने शत की नकता स्वाने t. दिली की सर्वाधिक सोकप्रिय के सिये हैं. भाका भेवने के सिये नहीं। शासिक पत्रिका ।

- v. स्थि। के श्रासार में इसका भी स्थान है।
- ६. होश क्रपने माग्य की नात है। ७. एक सब्बी, इनका पूर्वी भारत में विशेष प्रथमन है।
- १०. एक धामिक मन्य ।
- हर. दुख लोग इसे ही भेष्ठ वमसते हैं। १२. देकिये, चार श्र**क्**री वाशा यह
- बस्त ब्रायका इष्ट तो नहीं है । १४. क्रियाविशेषक कीर समयस्वक सन्द।
- en. प्रत्येक पुरुद्दमेशक इस के चक्कर में प्रस्ता है।
- १६. इषका क्षमना क्ष्मना बुरा नहीं है । १६. स्थाइ का एक दन ।
- इ॰. ब्राक्शश में विचरवारीस ।
- **२१- इक्स** वास्ता वड़ **स** बाता है। रर. — से स्तुष्य को यथायकि सहाबता करना चाहिये ।

#### ऊपर से नाचे

१ झन्दर । २. इस स्वभाव के मनुष्य की सपलता में तदा सदह रहता है। इ. वह कथां (क्रश्यमे व्हिवक्तिग स्थापित किया काता है।

प्. सनसङ्गाम पृथा के साथ इसकी कावश्यकश बहुती बाती है ७. आर्था और त्फान जैसे सकट में भी - का भरोखा नहीं छोड़ना चाडिये। (चार अचर का शब्द) ८. -- का कपने कल्याय के लिए बहुत सी बन्दुझ' से बचना चाहिए ।

a. स्नेह-बोधक संबोधन है। १३. सभी युगो में स्वअंष्ठ रहा है। १७. मनुष्यो का स्वामी ।

#### १००) रूपये इनाम

बारचर्यकनक शक्तिशाली शिक्ष वन्त्र गवर्तमेंट से रक्किटर्स

विद्व वश्चीकृत्य यन्त्र । इसके धारय करने से कठिन से कठिन कार्य छिट ('त है। झाप विसे चाहते हैं चाहे वह पत्थर हिसा क्यों न हा आपके पास चनी कावेगी , इसस भाग्योद्ध, नौकरी, चन की प्राप्ति, धुक्रदमा कीर साटरी ने बीख तथा परका में पात होता है। मुक्य ताबा २॥), चादी स्थ ३) ठाने स्थ १२) मुठा शावत कने पर १००) इनाम । दुस हरक धामम न० (धन)। पो॰ कतरी सराव ( गया )

बन्द गासक घम के लिए रबदाय सुधारक जुद्या के सबन करने स माञ्चक वस चासू रहता है। इस काका स्त्रवा ब्रावश्यकता द्वान पर क्रीर क्तिति निर्वकासको स्थन करती है मूह्य ५ वताको — गर्भवती स्त्री इड का सबस न करे क्योंकि गर्भपात शक्त ऋद्वभाव १६२ कारा हा व्यक्ता है।

સુક્ટ કોષન કાર્યાસય (V) यो० क्रगवस ( २४ पःगना )।

#### सफेद काल काला

कियाय से नहीं, इमारे आयुर्वेदिक सगन्वत तेश से वास का वकत कर कर रुफेट बाल कड़ से कास्ता हो कार्या है। यह तेल दिमानी ताषत और श्रासी की रोखनी को बदाता है किन्हें किरवाक न हो वे सरुव वाक्स की शर्त किसा हों। मूल्य २॥) बाल आया पका हो तो ३॥) और कुल क्का दो तो ४) का तेल मंगवा लें ।

रवेत कुट की अबूम्त कड़ी

प्रिय सम्मना । कीरों की माति इस प्रशास करना नहीं चाहते। बहि इसके क्षेप से सफेटी बढ़ से ब्यासम न हो तो मूल्य बूना बायत बूँगा । मू॰ ३) द० विश्वकल्यास जीवधाकम नं॰ ६६

प्रेमचन्द्र बगक स्टीट क्कक्ता १२

#### रुफेड बाम काला

मारत कासा तैस बाजो का पक्ता रोक्कर रफेट बाझ बंद से काइनी, क्रांचे का कुल कर दिमागी ताकत व काला में रोशना देशो है बराबर काला ने रहि लो द्ना मूल्य बावस । मू॰ २॥) काचा वकर ३॥) इता पका ५)। पं॰ भी विकास-कमार गुप्तान • ५ पो देहरा (गक्ता)।

# **भावं**ष्य

सन् १६४८ में क्या होने कला है १

र्याद क्याप १६४८ के शायल्य में हाले का तो उत्तर फेन का ताफ ताफ उतरा हुआ। पोटो ६२त से पत्ती देखना जाइते हैं, तो झाल ही पोस्टकार्ड पर किसी दिख ् पक्षन्य पुरुष का नाम या पक्ष इन्हरूने का स्मय और शाफ शाफ अपना पूरा बता इन्स्क द- फेक दें, । एर इस स्कृतियां क्या के इंश्वास काप के काने वाले स रह आह को तकटी। का शब्दीय काम आम, किस सब्द से रोजशार मिलीगा ांक्स अब पार में पावदा होगा, नीकरी में तन्क्री, तबादका तनक्र्मी, स्वास्थ्य, राग, देश परदेश की य त्रा, स्त्री सन्तान का धुक किसी से नवा मेस किसाप, मन वसन्द समाई, ग्रादी, बमीन में दबी हुई स्थ्री की सम्पत्ति साशी, रहा या किसी न माञ्चम कारण से सुक्त कीर थन का मिलना, प्रश्रीत पोस्टकार वी तारीस स क्षेत्र वर्ष भर में सही सही पेश झाने वास्त्री सब नाता को खुलासे के साथ मानिक वर्षफला बना कर ।वफ १।) तका रुपये में वी० पी० द्वारा मेख देंगे। डाक खर्च कलग हेगा। बुरे मही की शांत का उपाव भी तिका देशे। ठीक न हाने पर कीमत वापित की सार-दी है।

> एक बार बावश्य वरीक्षा करें:--वो के नीचे प्रश्क के नाम भाउनकी [V.A.] कारतारपुर

वेचें (टिक्ट नहीं)। शुद्ध उत्तर १४ जून के शासादिक वीर वेषट बनने के इच्छुक इम से पत्र व्यवहार करे । पृतियां और श्च पशाः---

।त्रपाठी, हितकारी विद्यालय, कोटा ( संयुक्त राजस्थान )

। १४ का शुद्ध उत्तर-बावें से दावें .-१. महादेव प्र. रङ्ग, ६. कुछार, इ. इ.स., ११- विश्वास, १२- वस्त्रयान १३- गस, १४- नग। र्न चे:-१. महुरा २. हार, ३. देहपास, ४. बचन, १. गमक, १०. समाई। श्रुद ७ प्रत्येक को १४३) एक सश्चित १६ प्रत्येक को २०) हो सश्चित्र ब्रत्देव को ७), ३ एक्कांड ५७ अलेक को ६) । तथीविक पूर्तियों का पुरस्कार

8: ६= ४६, ४० पृक्षियों पर क्षीर तर्व प्रथम विद्यार्थी योगीलाक ग्वासिकर श्रह शुद्ध ठका पर १०१) पुरस्थार विषे समे । तथ पुरस्कार ११ मई तक सेक कारते ।

# ५००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्युनतम श्रशुद्धियों पर २००)

|                                                                                        |      |          |          | પ્રયમ    | 344      | कार              | २००          | ,                 |             |                                                        | ન્યુ.                                                         | 1(14        | મ્                    | Pis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |      |          |          |          |          |                  | इस ला        | इन पर             | काटिये      |                                                        |                                                               |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ tr                                                                                   |      | ~        |          | ^ ~      |          | 9 IF             | ~            | -                 |             |                                                        | F                                                             | ;           | ; ;                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        |      |          | W        | ٦        |          | 8 g.             |              |                   |             | TE SE                                                  | प्रकास                                                        |             | 110,                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $\overline{\cdot}$                                                                     |      | IE       |          |          | le       | <u>ه</u>         | ~            | 7                 | te          |                                                        |                                                               |             |                       | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | ٦    |          |          | %<br>₽   | A.       | ic.              | 표            | 1                 | 8           | 19 E                                                   | 低                                                             |             |                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        |      |          |          |          | 2.       | Œ                | 4            | . №               | 2           | ~ £                                                    | ***                                                           |             |                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                                                                    |      | ,        |          | -        | ~        | -                | 38           | <b>8</b>          | -،          | निया कि की की<br>बाह्य के लिये ५५स                     | के सम्बन्ध में गुक्ते<br>निर्माय स्वीकार होता                 |             |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , l5                                                                                   | ts   |          | ٠,       |          | İΕ       | 7.<br>~          |              | ٠<br><del>١</del> |             | 真                                                      |                                                               | 7           |                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·~                                                                                     |      | 1        |          | -        | f        |                  |              | ·                 | ≈ ₹         | साय के दोनों बर्गों की फीस वस्मा<br>वासे के लिये ५५का। | महत्त्री                                                      |             | पताः "                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45                                                                                     |      |          | 7        | ू<br>भी  | 8 3<br>8 | Ŀ                | 1            |                   | # 55        |                                                        | <b>B</b>                                                      | -H          | T                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~ "                                                                                    | 47   |          |          |          | ۶٤<br>۲  |                  | 2            | ٠                 | ۳,          |                                                        |                                                               | F           | F 76                  | 日本 中央 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                        |      |          | 500      | Γ        | 123      | 2 5              | <u> </u>     | -                 |             |                                                        | *                                                             |             |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * K                                                                                    |      | <br>1984 |          | =        |          | 2 5              | · ·          |                   |             | <b>≈</b>                                               | गिकार                                                         |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        |      |          | W.       | Ļ        | 13.5     | 15.              | 壓            | -                 | P. Fr       | म                                                      | 먑                                                             |             | ÷                     | یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·                                                                                      | -    | IE.      |          |          | "        | _                | 100          | -                 | ~           | 20                                                     | Ē                                                             |             | 9.44<br>9.44          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        | -    | <u> </u> |          | 200      | 2        | -                | ┼            | 5                 | i i         | m                                                      | 8                                                             |             |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | w    | _        |          |          | 剛        | E -              | <del>-</del> | 1 15              | (Fight      | T                                                      | 뀱                                                             |             |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IT                                                                                     |      | 9        | +-       | 25       | +        | -                | , k          | +                 | -           | पहेली सं० ३४ फीस १)                                    | 파                                                             |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15                                                                                     | I TE | -        | 1        |          | TE       | 1                |              | 2                 | a E         | . 15                                                   | E.                                                            | :           |                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~ }                                                                                    | 199  | 15       |          | • ∉      | -        | 1                | 1            | 4.500             | e R         |                                                        | Æ                                                             |             |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                      | 1    |          | 1        |          | E =      |                  | l u          | 十.                | V700        | सुगमवर                                                 | इस पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है |             | पता<br>ठिकाना उसा में | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠.                                                                                     | 1."  | 1_       | 1        | 17.5     | 2        | 1                | الق          |                   |             | <b>'</b> —                                             | <u>~</u>                                                      |             |                       | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | _    | _        | 1.534    |          | 150      | 1                |              | T =               |             | _                                                      | ***                                                           |             |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - tr                                                                                   |      | 45       |          | =        |          | 2.               | 1            |                   |             | ~                                                      | fferi                                                         |             | ÷                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                        |      |          | .v       | <u> </u> |          | S C              |              | -                 | 7           | शिस                                                    | स्य स                                                         |             | ÷                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30<br>43<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 1    | I I I    |          | <u> </u> | la la    | _                | 1            | <u> </u>          | ├           | 20                                                     | Ē                                                             |             | Ě                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y                                                                                      | Ļ    | ├        |          | 2 F      | 2        | 100              | +            | 5                 | 13          | o o                                                    | 98.                                                           |             |                       | The first of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of the first form of |
| <b>B</b>                                                                               |      |          |          |          |          | 1 55             | +            | 1                 | -           | 'EE                                                    | 任                                                             | }           |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tr                                                                                     | _    | 2        | +-       | 195      | 1        | -                | 2            |                   | -           | 重                                                      | 1 <del>14</del>                                               | :           |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PF                                                                                     | IE.  | 1-       | 1        |          | RE-      | 2                |              | 2                 | +           | 75                                                     | 31478                                                         | ;           |                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a                                                                                      | 1    | 1        |          | +-       | -        | _                |              |                   | ~ Ā         | H 3 4                                                  | ##<br>##                                                      |             |                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45                                                                                     | 177  |          | 4        | 2° %     | ET 10    | (28)             | -            | ┼                 | - C         | सुगमवर्ग पहेली सं० ३४ फीस १)                           | इत पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार है | عالطعالط.   | प्रकार<br>अक्राना     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~"                                                                                     | 46   | 1        | <u> </u> |          | 12       | 1                | <u>जाहत</u>  | <u></u>           | 1           | ı                                                      | 2                                                             | it          | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        | 2154 | THE      |          |          |          | अनुम्ह<br>विश्वय |              | fica              | <b>35</b> 4 |                                                        |                                                               | <b>&gt;</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

🛪 पहेली में भाग लेने के नियम

१. पहेली साप्ताहिक बीर क्रार्जुन में मुद्रि कुपनों पर ही क्रानी चाहिये।

२. उत्तर साफ व स्याही से लिखा हो। श्रस्पष्ट श्रथवा संदिग्ध रूप से लिखे हुए, कटे हुए श्रीर श्रपूर्ण इल प्रतियोगिता में सम्मिलत नई किये कायेंगे श्रीर ना ही उनका प्रवेश श्रुल्क लीटाया

३— भरे हुए अञ्चरों में मात्रा बाते ना संयुक्त स्रज्ञ न होने चाहिये। बहा मात्रा की स्रथवा आदे अञ्चर की स्रावश्यकता है, वहा वह पहेली में दिये हुए हैं। उत्तर के साथ नाम पता हिन्दी में ई स्राना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में झाने वालं पहें लिया जाच में समिमिलत नहीं की जायेंगी और नाही उनका ग्रस्क लौटाया जायेगा।

 ात्येक उत्तर के छाय १) मेबला खाव रथक है.. कि मनीबार्डर झमबा पोस्टल खाडेर द्वारा खाने चाहिए। बाक टिक्ट स्वीकार नहीं किये बार्यों । मनीबार्डर की रसीद पदेली के साव खानी चाहिए।

६. एक ही लिफाफे में कई ब्रादमियों के उत्तर व एक मनीक्राक्टर द्वारा कई ब्रादमियों का शुरूक मेवा वा लक्ता है। वरन्तु मनीक्राक्टर के कूपन पर नाम व पत्ती लोगे के डाक में गुम हो बाते की डिम्मेवारों हम पर न होगी।

७. ठीक उत्तर रर १००) तथा न्यूनतम अगुद्धियो पर २००) के पुरस्कार विये आयेगे। ठीक उत्तर अधिक सच्या में झाने पर पुरस्कार बरावर बाट दिये आयेगे। पहेली की आमस्त्री के अनुसार पुरस्कार भी राशि घटाबी बहाई आ सकती है। पुरस्कार मेजने का बाक व्यय पुरस्कार पाने आले के जिम्मे होगा।

... पहेली का ठीक उत्तर ११ मई के ब्राह्म में प्रकाशित किया कायेगा। उसी श्राह्म में पुरस्कारों की लिए के प्रकाशन की तिथि भी दी ब्रायेगी, नहीं हल २६ मई १६४८ को दिन के र बंजे लोला बागा, तब को न्यक्ति भी चाहे उपस्थित रह कहता है।

पुरस्कारों के "न के बाद्यदि कि"

पहेंची पहुंचने की अस्तिम तिथि २१ मई १६ संकेतमाला के लिये प्रष्ठ २६ देि

CORCOSHICOSHICOSHI

अपने इस की नकका पृष्ट २६ पर वर्गी

वीवन में विचय बाह करने के शिवे भी इन्ह्र विवासभावति शिवित "नीवान स्पेड्राइड'

-

वंद्योषित वृत्य चलक्ष्य बहिये। इव पुरतक में बीचन का क्येद्ध और विकय की सराबार एक ही खाय है। पुरतक हिन्दी भाषियों के खिये मनन और बंशह के बोम्य हैं।

बूख १) डाय व्यव (--)

## विविध

बृहचर मारव

[ स्वर्गीय चन्त्रगुत वेद्यासकार ] मारतीय ग्रॅंकृति का प्रचार सन्व वेदों में कित प्रकार हुआ, मारतीय वाहित्य की क्षाप कित प्रकार विदेशीय के हृद्दय पर बाजी गई, यह वस दुत पुरसक में मिकेगा । मूक्य ७) बाक स्थम (||+\*)

#### बहन के पत्र

्रियो कृष्णपन्त विश्वासकार | प्रध्य-पीनन प्री दैनिक कारशायो क्रिक्तार्शन कृष्णर आवदारिक क्रमाचान । क्रमें व क्षितों को विवाह के सक्कर पर देने के सिने साहितीय प्रस्तक । बृहन १)

में मद्ती

जी विराज जी रजित हो मन्द्राव्य, वुष्विपूर्व श्रद्धार की कुन्दर कविताए। यहच ॥।)

> वैदिक वीर गर्जना भी रामनाथ वेदालकार ]

इवमें बेदों से जुन जुन कर बीर मार्थों को बायत करने बाखे एक सी से श्रीवक बेद मन्त्रों का क्रयंत्रहित संबद्ध किंगा गया है। सूर्य !!!\*)

मारतीय उपनिवेश-फिजी

[ श्री कानीवास ] ब्रिटेन बारा ग्रासित फिली में बचारि भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे बहा ग्राजामों का बीवन बिताते हैं। उनकी स्पिति का सुन्तर प्राप्त २)

## जीवन चरित्र माला

रं- बर्गगोरन गासरीय

[ भी रामगोविन्द मित्र ]

महामया मासपीय वी का कमवद वीकन-कुवान्छ। बनके मन का कीर विचारों का रावीय विवक्त । बहुन १३) वाक स्मय (=)

नेता जी समाच्यन्य बोस

नेता वी के कम्प्रकार ने तन् ११४५ तक, जाबाद हिन्द करकार की स्वापना, जाबाद दिन्द फीच का जंबाजन जादि तमन्त कार्यों का विवरण। दूरून १) राष्ट्र नव (\*)

> गी॰ अपुसकताम आजाद [भी स्वेतकताम आजाद]

मीसाना चाइन की राष्ट्रीमता, अपने विचारों पर बहुता, उनकी चीनन का क्वपर वक्कन । मूल्य ॥=) डाक मन |--)

पं॰ जवाहरसास नेहरू

[ भी इन्द्र विवाबाचरपति ]

बसाइरसास नवा हैं ! वे कैसे बने ! वे क्या चाहते हैं और नवा करते हैं ! इन प्रहनों का उक्तर इस पुस्तक में आपको मिस्तेगा । सूहव १।) डाक व्यव !\*)

महर्षि दयानन्द

[ औ इन्द्र विद्यावाचरपति ]
इस तक की उपस्था लागमी के आधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाचिक रीजी पर ओवस्थिनी माचा में जिल्ला गया है। मुख्य १॥) डाक व्यव (=)

> हिन्द् संगठन होत्र्या नहीं है सपित

बनता के उद्बोधन का गार्थ है।

हिन्दू-संगठन

[ केवाक - स्वामी अद्ञानन्त वंन्यावी ] पुत्रवक प्रवर्श पढ़ें | आप भी दिन्तुओं को मोहनिद्धा वे क्याने की सावस्वकता कनी हुई है, स्वादा में ववने वाली प्रमुख वाति का व्यक्ति व्यन्त होना राष्ट्र की स्वाह को बढ़ाने के लिये निवास्त स्वास्त्रक है। हुवी उद्देश्य है पुत्रवक प्रकाशित

की था रही है। मूल्य २)

## कथा-साहित्य

में भूल न सकुं [समादक-भी वयन्त ]

प्रविद्ध वाहित्यकों की वर्षी कहानियों का वप्रहा एक बार पह कर भूक्षना कठिन। मूक्य १) डाक व्यया —)

नया चालोकः नई खाया शिवियव

रामायक और महाभारत शक्त से केकर आधुनिक काल तक की श्रहानियों का नवे रूप में दर्शन। मुख्य २) डाक स्थव पृथक्।

सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक)

हेस्सर-वी बिराज ने की रोमाचकरी तथा सुकद स्यूतिया, वह कि भारत के बमस्त वर राजे और हुमा का अरेर प्राचेक राज सुव्या हुमा या, देश किरवाज्यातक मेरे हुए की कि शुच के शाय फिला की तभी तभाट विक्मादिल की तबकार चमकी और देश

> 'तावरच को सक्य करके प्राचीन कथानक के झाचार नाटक की एक ंति झपने पास सुरक्षित रख हैं।

> > cura

ह्यूनन्त्र वाजार, दिस्त्री

वी एव विध्ययानसर्थिः वृक्षिक

\*\*

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

इय पुस्तक में वेषक ने नारत एक और ज्ञावस्त्र रहेगा, भारतीय विवान का ज्ञाचार भारतीय वस्त्रति कर हेगा, इत्यादि विवयों का अतिवादमं किया है।

सुम्ब (स) क्या ।

## उपयोगी विज्ञान

साचुन-विद्यान

वाद्धन के सम्बन्ध में मत्त्रेक मन्त्रर की विकास मत करते के सिने इसे सनस्य पहें। मूल्य २)-डाक स्वर (-)

तेख विज्ञीन

विकारन ने केफर वैस के बार वहें उद्योगों की विवेधना विवेखार वरेख हम से की गई है। सूच २) डाक व्यव 1-) संख्यां

द्वाचीयम् के पीची प्रमुख्यानिक

प्रतकारम् च राजा मूर् स्थानम् विवेचन और अस्ते साम उठावे के छत्त वतसावे को हैं। मूल्य २) डाक जन इयक अंग्रीहर

शबीर के प्रश्न और दृष्ट में सबैक रोनों को दूर करने के उपाय । सुन्द शें साक न्यन प्रथम्।

देशती इसान

स्रतेष प्रकार के रोगों में सपना इसाय पर गायार और चंगल में हुग-मता ने भिसने वासी इन कीड़ी कीमत की दसाओं के द्वारा कर ककते हैं। मूल्य १) बाक स्वर प्रवन्त।

सोडा कास्टिक

अपने वर में लोडा कास्टिक तैवार करने के क्षिये सुन्दर पुस्तक। मूहम १॥) बाक स्वयं पूर्वकृ।

स्याही विद्यान

पर में नेठ कर स्वादी बनाइये कीर पन प्राप्त की जिये । मूल्य २) बाक स्वय प्रयक्त ।

वी इन्ह्र विवासन्तरिको 'कीवन की महांकियां'

प्रथम कारक---विश्वी के वे कारकीय बीच दिन सूच्या।)

द्वितीय क्षरक-में विकिता है 👄

(Fee 18)

होजो बार १ एक साथ केने वर मूहन हो

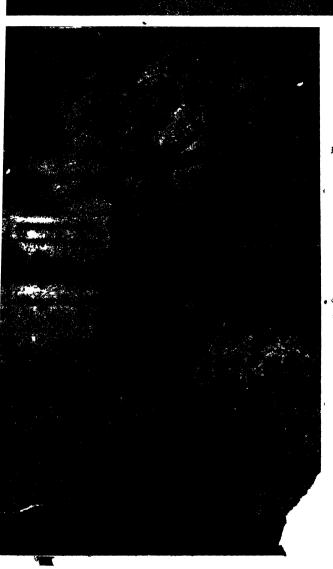

DESCRIPTION NO 1905 AND SOFF

• औं रातगीशत विवासक की कुरणुक्त विवासक

# दैनिक वीर अर्छन

ei)

स्थापना अभर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई व इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्य में उसका रूकाळन हो उहा है। बाज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान म

देनिक वीर अनु<sup>°</sup>न मनोरञ्जन मासिक # सचित्र बीर अर्जुन साप्ताहिक

# विजय प्रसुक भगडार

🟶 श्रजुन प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की आधक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूजी ५,००,०००

प्रस्तुत पृ'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की झोर से झपने भागीवारों को चव तक इस प्रकार बाभ बाटा जा चुका है।

सन् १६४४ सन् १६४४ १० प्रतिशत

सन् १६४६

ζο "

सन् रहश्च रम

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत साम देने का निस्त्रय किया है।

## आप जानते हैं १

- इस कम्पनी के सभी भागीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवातन उन्हीं लोगों द्वारा होता है।
- 'वीर क्रजू न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तिया अब तक राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने में लगी रही हैं।
- . अब तक इस वर्ग के पत्र युक्केत्र में इट कर आपिकार्यों का मुकायका करते रहे हैं और सदा अनता की सेवा में तत्पर रहे हैं।

श्चाप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भौर

- इस प्रकाशन संस्था के सचालक वर्ग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पश्चों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्तित स्थान में लगा कर निश्चिन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं।

🛥 ा प्रत्येक शेयर दस रूपये का 💈। ज्ञाप माणीदार बनने के लिये आज ही आवेदन-पत्र की मांग कीजिये।

भी श्रद्धानन्द पञ्जिकेशन्स लिमिटेड, भद्धानन्द बाजार, दिल्ली।



**होंच** नक्द प्रतिवे होन दैन्ये न प्रशासनम

कोमबार १२ बेड सम्बत् २००५ १६

#### 'श्र्यार्थिय | हा विकट समस्या

विक्रके हो चार महीनों में यारत व प्रशान सरकार के शरकार्यी विकालों की कोर से समय समय पर को बोधनाष्ट्र विकतिया भीर वसम्ब विकारी रहे हैं, उन्हें पढ़ कर कोई मी **बहु जान बड़ता है कि शरवार्थियों की** शास्त्रमा कितनी विकट और दुक्य है। इस्त सरकारी विक्रियों से वह भी अपन हो बच्छा है कि सरकारी कर्मचारियों का ्ड नहुत वड़ा भाग खरवार्थियों को 🖁 भूविका पहुंचाने के सिद्धानिगंतर करन कर रहा है। इन पर व्यव होने **हकी** रक्षम भी सालों और करोंकों तक बह**्यत**ो है। बोकिन वस्त्रस्थिति इत से क्रिम्न है। पश्चिमी प्रवाद, सीप्राप्रास्त और विश्व बाबि से इवारों साखों हिन्हू ्री अवश्याचित्रों को सावे करीन साठ दस असव हाने आने, फिन्ड आब भी शरका-मियों को समस्या वेसी ही विकट है। हैंव में साम पाकिस्तानी गुबों से किसी हरह अपने प्राची की रखा करके मारत बारे के, उस समय उनके सामने केवस **क्रफ ही स**च्य या किसी तरह सपने सीर **का**पने परिवार की **धौ**वन व सम्मान की स्काः इत ने सरेड नहीं कि मारत **बरकार ने उस समय बासाबारक श**रपर**त**र है बार किया और सैंबरों सचायों को . हैर ब्दडे ४० साम्बापीकित और वस्त होन्हें के प्रस्पन्त कुशसतापूर्वक मारत ब्रिया दिया । वही वारकाशिक उद्देश्य सं/भीर इक्ष्में सफला डोने पर साम्बो हिन्दू विको ने भारत सरकार के बित वश्रदा वक्ट की । वस्तुतः मारत वष में करने के बाद वे कम से कम सपने . स्वी कोर प्रपने परिवार की मिल्हा के विवयं अध्यक्त हो गये और उनकी न्नता के सिद्ध वह वर्गत था।

ह व के ठीक नाद ही वमस्ता का प्राप्त रा वह प्राचा कि उन्हें क्रस्वाची र पर कई न कोई निष्या के किया का दिया बाय। स्थान स्थान पर होटे नड़े ध्वांबर, क्रमाने गये। हव क्षमा हमी भारत व पवाव वरकार के कोकों नवव हुए। वह काम और भी कठिन । वर हवे भी पूर्व करने का प्रकान किया का सामान में कीमें नहीं स्वांच के का स्थान क्या का सामान में कीमें नहीं दिया का

इकारों तम्बू समावे गये, सःवार्थियों को स्वस्त राजन दिना गया, सावों रवाइया और कम्बल सादि बार्ट गये, इस्ताल कोखे गये। बेकिन इन वन प्रयानों के सावल्ड यह स्वस्टम कहा व्या छकता है कि इतमें उपक्रता बहुत कम मिली। इतके हो प्रकर कारवा थे। एक यह कि सावनों का समाव या सोर युद्धा यह कि सावे स्वानों पर सावे क्यां साविकारी बहुत परिकारी व सम्प्रकार न वे।

सर्विया भी बीत गईं और उसके साथ ही समस्या का तीतरा रूप साधने चाया कि न इस तरह सरकार ही चनन्त काल तक लोगों के निवास और मोसन का प्रबन्ध कर तकती है और न शरखा-वीं ही इस सरह ऋपना बीयन निता सकते हैं। इन्हें निश्चित स्थान देने की बावरवकता है, बरा वे ब्रापना साबारस भीवन कम फिर से स्थापित कर बकें। पंचाब से बाहर रहने बाले यह नहीं बानते कि पश्चिमी पंजाब का निवासी डिन्ड मध्य भेवी का था, वह छोटा बढ़ा व्यापार करता था, वर्भोद्दारी करता था वा तरकारी नौकरी करता था। दो-एक विक्रों को छोड़ कर सच्दूर व किशान वहा अधिकाश मुस्लमान थे। अधिकाश के पास क्रपने इहोटेबा बड़ेबर थे। इन लोगों को बसाने के लिए यह बावश्यक या कि उन्हें क्सीन ही कावे. सकान दिये कार्य क्रीर कारोबार चलाने के लिए क्पया दिया चाय । समस्या का यही सब से कठिन रूप था और वहीं सरकार बुरी क्द केल हो गई।

ब्रिटिश सरकार का दफ्तरी शासन चक सभी तक नहीं बदला है। एक के बाद एक अप्रक्षर और एक के बाद कमेटी की घोषव्या तो बहुत हुई, किन्द्र बाब यह बद्ध स्त्य है कि परनाला वहीं पर है। अभी तक पंकाब सरकार नई रावधानी का काम शुरू नहीं कर पाई, दिश्ली के झास पास को उपनगर बनने का रहे थे, अपनी तक उनमें से किसी एक बोचनापर भी समझानहीं हमा। छोटे से कोटे प्रश्न की फाइनों का सम्बर लग वाता है, किन्द्र परियाम कुछ नहीं निकलाता । अन तक प गन सरकार यह भी सय नहीं कर पाई कि किस विशेष तह-बीस को कहा बताया बाय। सरकारी दपनरों की इस बाचेर गर्दी और बाचि-कारियों की किश्रतीय विश्वदता से लाखों बरणार्थी परेशान हैं। को कुछ चतुर ये, वे वो नियम अनियम की परवा किये विना कहीं न कहीं वस गये हैं. किन्त साधारका मोली भारती बनता प्राने साथ को कुछ यो दा बहुत धन साई थी, उसी दो समास

श्रास्त्रियों को बमीन मसान मिसने में बन के बड़ी कटिनता यह है कि हमारी एरकार के नेता सभी तक रिवित को बनार्य कर में नहीं देखा पाते हैं। वे

बादलीयाद के ब्रायर्थय से वये हय है और इसी किया स्थिति का सामना नहीं कर पारदे हैं। शरकार्थियों को वताने का तब से शीचा और सरस उपाय वह वा कि यहा से पाकिस्तान वाने वाले यक्कमानों की सर्वाच का विभावन उनमें किया जाता । किन्तु हमारी सरकार आज भी बह आशा लगा गडी है कि भारत व पाबिस्तान में समग्रीता होगा और सब क्रपने अपने स्थानों को वापस आर्थेंगे। यह हो बाब, फिर तभी भाई अपने-अपने वर लौट वार्वे, इससे अब्छी बात श्रीर क्या हो सकती है, किन्त्र हमारी सदिच्छाए पूर्व नहीं होतीं। पाकिस्तान चरकार काच भी हिंद नागरिकों के साथ प्रत्याचार कर रही है. इस कारण यहां से कोई भी पश्चिमी प्रवास वाने को तैयार नहीं होता और इसके विस्तीत भारत सरकार की उदार नीति खोर बनता की शान्ति व सहिष्णता के कारवा पाकिस्तान चाकर तीन आख के करीन वस्तामान भारत वापस सीट काने हैं। इस कारक वहा शरकाथियों की समस्या और मी विकट हो गई है। मुख्यमानो की ही जायदाद उन्हें बाटी बानी बी भीर वे यहा वापस पहेच रहे है। ब्राव ाखी शरकार्वियों को कैसे बंधाया चाव १

इ.स.चमस्या के दो ही चपाय हैं। एक तो यह कि ससक्षमानों को यहा वापस न ऋाने दिया बाय भीर दूसरा यह कि पाकिस्तान पर दशाव डाल कर इस काम के लिए उसे विवश किया बाय कि वह यहा काने वाले शस्यार्थियों को वापस बळाने के किए उचित बाता वरस व परिस्थिति पैदा करे। इर्थकी नात है कि भारत बरकार ने इनमें से प्रथम मार्ग को स्थीकार कर लिया है चौर मसलगानों के भारत सोटने पर पावन्दी सना दी है। पर इम यह कहना स्वरूप चाहते हैं कि इस नये निश्चय का पासन हदता से करना होगा, तभी सभीष्ट पत होगा। हम तो यहा तक कहना चाहते है कि पाकिस्तान सरकार पर इस बात 🕏 लिए दनाव डालना चाहिए किया तो वह हिन्दू तिख नागरिकों को वापस बनावे. श्रथवा उनहीं होडी गई बारदाद का दुष्टावजा पश्चिमी प्रवाद के चेत्र मे से दिया बाय। निना इंटता दिखाये शास्त्रार्थियों की समत्या का सन्तोषजनक समाधान नहीं किया का सकता।

#### ममसौने की विश्ल चेष्टा

स्थारका व रूप इन दानो प्रमुख शक्ति पर स्नाव दिश्य की शान्ति वा स्वर्धान्त निर्भर करती है, यह स्नाव प्रव रूप है। इसे लिए का दोनों में स्वर्म स्केति की बातचीत चलते की क्यों निक्की, तब स्वमावतः क्रस कीर विभिन्न

संकटों से प्रस्त साधारक अनता आशा की किरया देखने स्वतः। किन्त्र यह आशा सस्य विद्ध नहीं हुई। इस सम्बन्ध में विस्तृत समाचार पाठक श्रान्यत्र पहेंगे। समभौते की इस बातचीत के असफता होने के कारण समस्या और विश्वम हो गई है तथा साधारका बनता भावी युद्ध की प्रार्थका से, भके ही वह प्रत्यन्त निकटन हो, सशक होने लगी है। यह यह दल कर आश्चयित बक्त होती है कि प्राखित रूप व प्रमरीका समक्रीते की बातचीत भी क्यों नहीं शुरू करते। इस सम्बन्ध में बक्तव्य प्रति बक्तव्य छाडि को पढ़ने से कछ उन समस्याओं की बानकारी प्रवश्य हो बाती है, जिनके कारसारू सम कीर अपमेरिका एक इसरे का मुख देवना मी पक्टद नहीं करते। के किन इसके साथ ही यह भी आसास हो भाता है कि देनों ही पश्च प्रपराची हैं। अपनेक प्रश्नों पर रूछ गतिरोध कर रहा है ती अपनेक प्रश्नों पर अपने रेका सु चा समिति में, सयुक्तराष्ट्र सम अपवा वर्शिन या जापान नियत्रवा समिति में इपने बहमत का साम उठा सेता चाहता है। रूस सम्भवतः इती कारख उनमे श्रविश्वास करता है, किन्तु विश्व के बहुमत के आगे सिर मुकाये किना शान्ति भी तो नहीं हो सकता। केवला वीटो का दुराग्रह शान्ति स्थापित करने में सहायक नहीं हो सकता। इससे लो समस्याए अधिक विकट होती है। दसरी स्रोर समरीका ने बातर्चत के प्रस्ताव को ही अर्स्व कृत करके शायद मार्शन येशना के किया में परियात होने व उसके परि-याम की प्रर्नद्वा करने का विचार किया है। रूस शायद इटली व कोरिया के चुनावों में बापनी अध्यक्तता से चिन्तित है। इसी क्रिए वह सम्बिके सब प्रयस्ती में बायक बन कर भी बाबा डेनरी वालेल के प्रस्तावों को बातचीत का साधार मान गया है। देखना यह है कि बाग्रेरिक सिंघ चर्च के इस अवसर को स्थोकर काम उठाता है या चति १ इसका उत्तर मार्शल बोबना की सफलता पर निर्भर करता है।

#### आसा भी

पाकस्तान के विदेशमन्त्री सर बपरक्षा ने एक यहन्त्र में बताया है कि पाकस्तान को कोर से विदेशों में बो रन दून रखें गये हैं, उनमें से झाठ गैर-पाकस्तानी हैं। गेर याक्सितानी का झर्य यहा हैरान व कपगानिस्तान से नहीं है, केवल मारतीय तथ के युवनमानों से हैं। पिक्की दिनों कागारा में हो पुरस्तमान पाक्सितान के गुस्तवर के रूप में यहा गये हैं। सस्त्रन में के प्रपाप में गिरमतार किये गये हैं। हुई सन्द झन्य सी समावार तथ्य गये हैं। हुई। तरह झन्य

#### फिलस्तीन में रखभेरी

इव कत इ फिलालीन ने छमस्त कवार का श्वान क्रपनी कोर आजुक कर क्रिया है। २५ शाल तक ग्राठन करने के बाद ब्रिटेन ने १४ महें को ब्रामी छेनाए बादव बुला की और यहुदेयों ने इवय-बक्त राष्ट्र को मथबा कर दी। इव के खाव ही क्रपनो ने यहुदियों पर आजनवा

यह वन वम्मावित या, किन्दु द्वान्त समरीका द्वारा इमरायव को स्वीकार कर स्थान आरवर्यन्यक घटना यी। कन व ववके वायी राष्ट्रों ने मी उसे स्थीकार कर एक नया आरवर्य पैदा कर विया। मिटेन का इव प्रश्न पर आमरीका से विरोच विथय आरवर्य या। याटक इव वम्बन्य में एक विस्तृत केल पृत्न ७ पर स्कृते। उठके उन्हें इवकी आवश्यक कनकारी मिक्न कामगी।

#### चीन में

फिललीन का द्वार वा समी प्रारम्भ हुका है, किन्दु चीन का पर द्वार दो सर्वकाल से चल रहा है। नये बमाचारी के जात होता है कि चीन में लाल सेनाकों का बार बढ़ रहा है। रहियाणी नेहोल प्रान्त के पतन की सम्माचना किसी मी दिन को बा रही है। इचर बाग कार्रेशेड ने प्रम्यम नेवानिक प्रस्तुपति के कर में २० मर्र को कार्य शहि।

#### कारमीर में

विदेशी रख्येच की बात होक कर खरने देश में बाद तो काश्मीर के मोर्चे पर भारतीय हेनाए उफतता प्राप्त कर रही हैं। जाक्मायकारी स्वय कुछ मी करने में खडमर्थ होकर पाक्तितान हे उहायता माग रहे हैं। झुरखाधिति ने बननपर धंपर के लिए को क्रमीयन मेबना या, उठके उदस्यों की पोषशा है। सुकी है, किन्द्र मारत उफकार ने मत-

है। ये समाचार इक्षे दक्षे कह कर उपेदा की दृष्टि से नहीं देखे वा सकते। हमें कालिम रववी के वे शब्द नहीं मलबे चाहिये, बिनमें उन्होंने भारत के हिन्दुस्रों को कहा या कि वे मुसलमान की धार्मिक बन्धभावना को सम्भः ही नहीं सकते। वाकिस्तान की आधार शिक्ष ही सकत-मानों की गहरी साम्प्रदायिकता है और इ.स.की नात वह है कि इसे नष्ट करने की बकाय काम भी भारत के राष्ट्रीय जेता डक के साथ भाषा, नौकरी व सरखाय ब्रादि के द्वारा समभीता करना चाहते है। प्राप्त सब से बढ़ी धावत्रवदता बढ़ है कि हम अपने यहा ऐसी कोई व्यवस्था न रखें, विषये कि ग्रवसमान, दिशा या हिन्दू भावना को बीवित रहने का भीका मिसे । निना स्थाय के सम्मितित जनाब ही यही इसका सर्वेत्तिम उत्ताद है।



महत्व के प्रवत्य के लिए दुःखाणितित्व द्वारा निशुक्त फिली भी शायक के महत्त्व को मानने से हन्कार कर दिवा है। इन्हिक्स इन शायक के झाविकारों के सर्वेष में मी कोई चर्चा करना व्यर्थ तममन्त्र है। अब देलं दुःख्यातित क्या निर्मय करती है। पाकिस्तान से भारत लीटने वाले

#### करवान स भारत लाटन पार समलवाजों पर शेक

भारत में फिर से बवने के लिये रक्त के दक्त बाथ कर पाकिस्तान से बाने वाते बुवकमानों के कारण वरकार की पुनर्निवाल की वमस्या कीर भी बाटिक हो गई है। इस पर गम्मीर विचार के परचाद भारत सरकार ने एक प्रेव विकित में भेषणा कि कि उसने बाते प्रकार से एक किस है कि उसने बाते बुवकमानों पर पाकरी कमा सी है।

विवक्षि में बह भी बहा गया है कि सरकार पुरवस्तानों हारा कोंकी गई ठस स्थापिक के लोटाने का जस्पदाशित्व कार करर नहीं केशी किसे गेर प्रक्रिय सरकार स्थियों की पुनर्निवाद बोबना के लिये चुन लिया गया है हालांकि सरकार उन श्राह्मितों का स्थागत करेगी को किसे सरकारी कार्य का बोठ स्थाप के लिये सरकारी कार्य का बोठ स्थाप के लिये साना चारते हैं।

पाकिस्तान वरकार को स्पना दे दी
गई है कि वरकार के लिए यह सम्मव
नहीं कि वह केवल पाकिस्तान से कोटने
वाले व्यक्तियों को ही मारत में बवाती
रहे। जात हुआ है कि इव विषय में
सीम ही दोनों उपनिवेशों की एक नैया में दिवार विभाग किया सामगा इव नैटक में यह भी विचार किया सामगा इव नैटक में यह भी विचार किया सामगा कि होनों उपनिवेशों में शरवार्षी कित प्रकार सपने सपने परो को सीट ककरों है।

वरकार की ऐसे शरकावियों को रोकने के इच्छा नहीं है वो पाकिस्तान के किसी कार्य अता वा थोड़े उसन के कार सारत काना वाहते हैं। परन्तु वह रेल, मोटर का कान्य प्रकार के कार्य हुए उन शुक्तमानों को रोकेगी को दल के दल बना कर मारत लीट रहे हैं। करकार ऐसे शरकावियों के विषय में भी विचार कर रही है की रूगों के व्यवपारत के कूनरे मागों में चल्ले नये कीर काब कारने वरों को लीटने की इच्छा मगट कर रहे हैं। वह निवंध कर किस्स जगा है कि ऐसे काशुक्रों की समिक उन्हें कीटा वी वायपी करों कि वह कम्मिक डीटा वी

ठावित है। हारबार्धियों की हम्पणि के कस्टोडिक्नों को इस निर्वेश की स्वना दे दी गई है। प्रान्तों तथा मारत में शामिल हो बाने वाली रिवास्तों से भी वह काशह किया गया है कि वे भी इसी नीति पर चलें।

#### निजाम से नई सन्धिवार्ता

सार्व मात्रक्टबेटन द्वारा प्रेषित टिली के बाने का निमन्त्रक निवास द्वारा अप्रशिक्त कर दिये जाने के ब द ओं कैमबेल बार्ड मा उद्खेशन का एक पत्र केंद्रर निवास के पात हैदरा बाध गये थे। वे अध्याव सेकर दिक्की वापिस जीट साथे हैं. परन्त यह सवाब विकास रूप में न डोकर मौलिक रूप में ही है। ऐसा विश्वास क्रिया बाता है कि इस बार भी निकास ने दिक्की बाने का त्रियंत्रका करवीकत कर दिया है। साध-वतः किसी नई स्थितार्श की चर्चा चस रही है । परन्त इस प्रकार की सपकट बास भीत से बनता के दिला में आरंबे को के प्रति --फिर बह चाहे सार्व माउवः बेटन हो या कैम्पवेल या निवास के उलाइकार सर बास्टर मास्टन-सविश्वास स्त्री मासना बर पदस्ती बाती है।

वेकिन बूचरी कोर रवाकरों के क्याचार बढ़ते चा रहे हैं। हरी करवा मारत करकार हक मानवे के अधिक टाक नहीं वकती। बहुत करमबतः २४ अपी को महरी में करवार पटेल को सम्मेशन बुझा रहे हैं, उनमें एक प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर प्रक

बहोदा के महाराषा भी बीवराब मेहता को बहोदा का प्रथम लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनाने पर शबी हो गये हैं। शा॰ वीवराय मेहता वडीन्छ पहुंच कर ही सपने मन्त्रिमवहता के मन्त्रियों का चुनाय करेंते ।

भनवाद में हो ब दुर्घटना रेस्ट इपिडयन रेखने थी रेहराबूब एस्त्रमें त बटरी से ठतर गई । १% व्यक्ति मर गये और ८० वायक हो गये। इनके से १२ की शाकत नायक है

जिल्ला का तथा स्वध्य

प्रयुक्त हैरानी ८% 'केहान' में प्रकारित एक जमानार के जनुजार शाकि-स्तान के मक्तेर करता औ मोहम्मद जाती के क्रिना ने हैरानी में व प्रतिनिधि म उसा एक विष्टमंत्र के क्रमूची में कहा कि हस्सामी हुनिया में पाकिस्तान वाच्या हैरान को एक प्रयुक्त हैंकाई के रूप में

'मारत में ६ करोड़ नर नारियों का एक नवा एक्य कानम हुआ है। देखनी जीत तथा वर्म के दित एक् को विदेशिय के ने मार्गुम्पि से कामन कर दिशा। कान समारी बाबादी सामकी सामारी का एक समारी बाबादी सामकी सामारी का एक समारी सो सो सामकी किनके बीन बमी वार्से कमान है कवा को कामनी स्वतन्त्रता के कानन में मी मी हैं, हस्त्रामी हुनिया में एक मानवाबाओं हकाई (प्रिटेश न बान वारिय!

ब्रिटेन का नया पहरांत्र

ब्रिटिश राष्ट्र महत्त में रहने वा न रहने के सम्बन्ध में भारत सरकार सीम ही निर्माय करने वासी है।

तिरिष्ठ चेनों में जनुपान सम्माध्य वाहा है कि वर्तमान तिरंठ जाजान के स्रतनेत पारत रहते को तैयार नहीं है। सनर विभिन्न राष्ट्रों को तैयार नहीं है। सनर विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रों के वर्ग मनाय सार विभिन्न राष्ट्रों के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स्वाध के स

मध्य भारतीय अधोगिक एवं व्यापारिक प्रदशिनो बिस्को पार्क इन्दौर

# मनोरंजन का विशाखग्रायोजन

प्रध्वीराज प्रस्तत करते हैं---

🛨 दीवार 🛨 पठान 🛨 शकुन्तला 🛨 शहीद

२० गई १६४८ से जारवन क्षत प्रति के बाथ ही मनोरवन का ऐना व्यवस् दुर्लन हैं.

(प्रकार संबादाक -अमोराह एरड चंपनी, ८०वे तरो ह, हन्दीक्र)



श्री देनरी वालेख



भी कार्य मार्चल समेरिका व कत में परस्पर विश्वचर्क के प्रकृत के कारज जाप दीनों इत वताह तमाचारों वर्षवहुस जावस्था



हा**स** ही में नव-स्वापित हबस्यस राज्य के ? बा॰ बीबमैन श्राव्यञ्च निवत किये वये हैं।डि



दैदयबाद का सरदर्द द्वासिम रेजनी







दिश्री में पानी की कभी का एक दर्ग ।



शबे इवाबू से गामीको की तरह दैनिक प्रार्थना

मारव करकर के जिटेन से देशे २० तके माजुबन वायुक्त के शिए सारि हैं।

# रूस ग्रमेरिका में समझौते का प्रयत्न विफल

 $\star$ 

आविष्ट निनिवद है कि रूत व समरीका ही विश्व में शांति स्यानित का सकते हैं या विश्वव्यापी नरू-सहार का मुद्ध प्रारम्भ कर सकते हैं। परन्तु सुर्भाग्य से बड़ी दोनों राष्ट् हैं, को युद्ध के लिए आब सबसे अधिक तत्पर हैं क्रीर इन्हीं की बदती हुई महत्वाकासाधी के कारण विश्व शांति सातरे में वह गई है। ये दोनों राष्ट्र हर बात को समझते हैं कि बदि वे शान्ति पुत्रक समस्याओं को सुलक्षा में तो सतार की समस्याए इस हो वार्वे। इसी कारचाविभिन्न छेत्रों से समरीका व रूप में परस्पर समझौते को बार्त के क्षिप काफी कोर डाला गया। दोनों देशों में बादचीत की सभावना मई के इसरे सप्ताह के प्रारम्भ में बहुत ब्दुओं गई थी, किन्दु १२ मई को समेरिका के परशह सचिव बार्व मार्शक ने करी प्रस्तान को ब्रस्तीकृत करके शांति ची ब्राह्म को पर तथारापात कर दिया।

मार्शन का वक्तव्य

रू हो स्थित अपनीकी राजदत म भी मोब्बोलोब से मिले थे। इसी से समभौते को बादचीत की समायना बढ गई थी. किन्त्र भी मार्शन ने बताबा कि तसका तह रेव समझौते की शतकीत नहीं था। उस का उद्देश्य रूसी सरकार को क्रमरीकी नीति स्पष्ट करने का या। भी श्मिथ ने मोलोटोव से बो गुप्त मुक्ताकात की वी उसका उहें श्य भी स्पष्ट है, क्योंकि बामरीका में रूस के प्रति हमारे दस के श्रम्बन्ध में गन्नत प्रचार किया का रहा है। राधनीतिक आदोक्षन के तेल होने पर इस प्रकार के प्रचार में तीवता का सकती है। इसत रूप सरकार को इसमे रिका की निश्चित नीति बताने और उक्त प्रकारों से बादरात करने के लिए ही उस मसाकात बायोखित की गई। बनरत श्चिम ने किसी बातचीत के क्रिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

ऐसे प्रवाशी के स्वयंत्र में हमारा पुराना तथा कड़ अनुमव है। कसी- सर-कार किन अमाकी के बारा पुत्रकाना चाहती है उन्हें उन स्वरा हारा पुत्रकाना चाना चा स्थ, बिस पर स्वरका होशिय है। हमें इस समय विन कार्यों को आवर्यकता है, उन्हें करना चाहती है। इस सम्बन्ध के प्रवास परित्य तथा पश्चक राष्ट्रीय स्थ की अन्य स्थवाओं के सम्बन्ध प्रस्तुत गतिरोध और किनाइया उन्ने सनीय है। यह एक दुर्भीन्य की बात होगी कि बादयों के सिद्य स्था स्थाने सम्बन्ध की अन्य स्था

विषयता के परियास स्वस्य आपकों को बन्म मिलेगा। उनसे विश्व को बातरा होगा। हम बनावार एक प्रकार की विषयताए वर्षास्य करने में बातमर्थ है। बाधस्यकता है सम्ब कार्य की।

इन समय एम० भोलोटोन से इस सम्बन्ध में साने बातनीत करने का मेरा कोई शिवार नहीं है। बारे समये स्निक्त प्रसाद होने बस्ती है, उन पर साम बहत नहीं। इन बातनीतों में सफ्ता की सम्मादा होनों चारिये। इस सम्बन्ध से सम्मादिया होनों चारिये। इस सम्बन्ध में सब पहल करना करन सम्बन्ध पर निर्मेर हैं।

परराष्ट्र विभाग ने गैर रख्ती तौर पर इन नातों के लिए बोर बाला है। मास्को-स्थित आपरिकी राजपूत श्री स्थित ने चार मई को एम॰ मोलो-टोव को पन जिल्कों में को पहल की ठले किसी प्रकार भी दोनों सम्मेलन के पुस्ता का अप्ते नहीं जनावा का पहला तथा मोलोटोव का उच्छ अप रीकी दिक्कोंच के अनुसार इतना उप-युक्त नहीं है बिजरे कि इस प्रकार अप्ते

#### वालेस के प्रस्ताव

भी मार्शन ने निश्चित प्रस्तावों के ब्राधार पर बातचीत चक्काने का समाज रका था। इस कारक भी देनरी वालेस ने को तीसरी पार्टी की छोर से वे विदेश बढ के क्रिय उम्मीदवार है, मार्शंत स्टालिन के नाम एक खुत्रे पत्र में कुछ, निश्चित प्रस्ताव मी उपरिषत कर दिये । उन्होंने विला कि-एक रूस चौर ग्रमरीका के पत्र विनिमय से समस्त विश्व को प्रसन्तता हुई । श्री वासेस ने मुद्ध स्विति को समाप्त करने के लिए अविलम्ब ही कार्रवाई करने तवा द्याति स्थापित रखने के स्निए एक खला सम्मेलन करने के लिए बेम बाला । हेलरी वालोस ने अपने पत्र में विश्व के दो महान देशों में युद्ध स्थिति की समाहि के लिए निम्न कार्रवाई करने की प्रापीस की---

(१) चल्यान्त्रों में साम तौर पर कमी की बाब, तथा जामूचिक विस्वास के समस्य तरीकों को गर स्वनूनी पोषित किया साथ (१) पक गड़ वे दूरने राष्ट्र को इंकिया साथ (१) पक गड़ वे दूरने राष्ट्र को इंकिया साथ (१) दोनों देशों में पुत्र सामग्री के सताया सन्य सामग्रीकों का स्वापा क्षेत्र को, (४) नागरिकों विशायिनी, तम करते के सामग्रीकों का साथ प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से प्रतिकास ने से स्वाप्त करते के सिंद्य करताया के सिंद्य को से सिंद्य को से सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को से सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को से सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य को सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की सिंद्य की

वंद्राह राष्ट्रीय वस्था का पुननिर्मीय किया काय बादि। स्टालिन ने स्वीकार कर निया

स्प्रक्षित ने झमरीका रावनीतियाँ की माराजों के विपरीत देनरी वालेक के मस्तावों का बहुत कांचिक स्वानत किया। उन्होंने कहा कि रात्त के पावनीतिक स्वाचात में, विनक्षा तद्देश्य शांति और सन्तर्राष्ट्रीय कहने मार्थावित करने तथा प्रवातन्य की रखा करने का या, समरीका के राष्ट्राति एवं के लिए तीवर्र रहत के तम्मीद्वार, भी देनरी वालेव का खला पत्र तन है आधिक सहस्वपूर्व है।

कन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रधारने, रूव तथा जिटेन के महमेदों को बूर करने तथा ऐसे आपकी स्वयम्बेटी के सिव्य मार्थ स्रोवन की आवश्यकता के सम्बन्ध में जी नावेत का पत्र केनल एक सावारख सम्बन्ध मी माना था पकता।

भी वासेत के खुते पण का महस्य पूर्वे सर्थे हत तक्य में निहित है कि इत पण में केवल पोपवादी नहीं की गई है सर्वे उठमें सागे दह कर रक्ष सेत समरीक के मतमेरों से दूर करने के सिंग्ट निर्मित्य गोधना भी दुस्ताई गई है।

नह नहीं कहा था वकता कि भी बातेल के यम में बमस्त महसेही के प्रश्नों का उल्लेख किया गया है जीर न ही यह कहा था वकता है कि बुझे यम में वो बुआय मस्त्रुत किंद्र उनमें बुखार की सावस्यकता नहीं है, पर इस समय बहु सात महस्य देने की नहीं है।

पुष्प बात बहु है कि भी बाकेत ने प्रपने खुने वजों में चातिपूर्ण तमन्त्रीते के लिए निरिचन कार्यक्रम मस्तुत करने का प्रवात किया / ने निरिचत मस्तात कर तथा कार्यका के मत्त्रीतों के अस्तात्र बाषारमत प्रस्नों ने सम्बन्धित हैं।

बके पता नहीं कि सामरीकी वरकार ने वालेत के तुकाय को समरीका सीर कत के तमभौते के लिए जाबार स्वीकार किया है या नहीं। परम्य वसा तक करती सरकार का सम्बन्ध है, उसका मत है कि भी वाकेव स्त्र वस्ताव ऐसे समझौते तसा क्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सफल क्राचार हो सकता है, क्यों कि करी सरकार का मत है कि समरीका और रूप की सर्थ व्यवस्था तथा विद्यानती में मतमेद के बाबबट टोनो देखों के मतमेदां का कार्ति-पूर्व सममीता केवल सम्मव ही नहीं है, बहिन विश्व शांति के लिए का शांवरक है। यो राजगीवित्र वाकेश के अस्ताय को अपेका कर सकते हैं ने सांदि कीर ब्यारेय की प्रकार नहीं कर बच्चो. को के

कारेत के प्रश्मान में शांकि क्वाप्तम के सिए बनवाबारम की साधा प्रकट होती है। निक्तिह करोड़ों कन साधारम का सहीय हसे प्राप्त होगा।

किन्त

मा॰ व्यक्तिन के इत आक्रमिक उत्तर के समरीकी सक्त्रीतिक व्यक्त्रक नवे हैं। वे इत पापना को पूर्वतः सारो-विदा मान कर किर अपनी होनों नाजें वर को दे दे हैं। पहनी तो नह कि महताब और निर्मिक्त कर में आने पादिए और पूर्वर वह कि सम्बोक किरी नई नाज्यीत के द्वार नहीं, परन्तु निर्माण्डव मा श्रुवा किरीति और विक्त्र निर्माण्डव साम्राज्य किरीत के द्वारा ही तन होना चाहिए हार वसी ब्लाकों में निर्मेण करियों काहि के द्वारा ही तन होना चाहिए हार वसी ब्लाकों में निर्मेण करियों काहि के बहुमत है इत सिर समासदा कर इत वस्त्राकों द्वारा पानावीत नहीं करना चाहता है

जमरीकन विदेश विभाग के श्राक्त-कारियों ने निम्न प्रकार से प्रशासमन्त्री स्प्रक्षित के तुम्हों का उत्तर विका है (१) शत्त्राको में कमी। १६४६ से श्रव तक दुरदा चौतिस का एव कमी-शन उत्त पर विचार कर रहा है। (२) परमास्यक्ति। परमास् सक्ति के निय-बच पर उपवोशपूर्व समझौता होने ने वोनियत तथ, पोहोसड और युक्तेन ने ने बाधा डाकी। मि०रा॰ स॰ में ब्रह मी इत पर विचार हो सहा है और क्रम-रीका परमान्य शक्ति के बस्तुतः प्रभाव-पूर्व नियवक्ष में भाव केने को तैकार है।(३) वर्मनकावि तथि । जनवैका ब्रिटेन और काल द्वारा पेश किय वर्षे प्रत्येक प्रस्ताव का रूस द्वारा विशेष किने वाने के कारबा इस प्रश्न पर कोई प्रमति न हो स्वर्ध । (४) बापानी सावि त्रिया श्रामरीका ने यह प्रस्ताय रखा वाकि इस कार्वके कि किए ११ देखों का शांति वस्मेलन वो वो तिहाई मत वै बापने निर्माण करे। रूठ का काइना का कि इस विश्वन पर विदेश मन्त्रकों के सम्मेशन में विकार हो। (१८) चीन से देनाओं की निकारी । इस समय चीन में समरीका के १४६६ के तैनिक सन्त ४१२५ वस वैतिक तका नाविक है। (६) कोरिया। कस में निषशशीय क्रमीयन को कोरिया उत्तरी छेत्र में प्रवेख नहीं करने दिया । ( ७ ) राष्ट्रीय क्यों-च्चता (सावरेष्टी) श्रा सम्मान श्रीर वरेश्व मामला में इस्तक्षेत्र । इस विवय का इतिहास स्वय दोनो सरकारों औ रिवति स्पष्ट कर देशा । इ.मराका इक के सन समग्रीतों को भित्रराष्ट्रीय सब 🕏 कार्यासन में दश कराता है।

वाय ही यह चीज मनोरंजक है कि कुरबा कींडल में जनेरिक के हर प्रवस्त्र को कि दुरबा कैंडिक के साचीन वार्क कारे वासी केमानों को गुक्त देखा [केस क्रम १९ वर]

# क्या फिलस्तीन दूसरा स्पेन बनेगा ?

[ भी शरिश्चनद्र ]

क्रम मास्तवादी वर फिलस्तीन के बर्तमान 'बुद्ध' के समाचार कुनवे है तब हमें १५ बगस्त १६४७ का वा बिन तहता स्मरण हो बाता है, वन कि मारत विदेशियों के चमुत्र से ग्राह्म तो बना, किन्द्र इस देशवावियों वर कह-साबदाको का एक पहाय-का टूटपका । श्रीटिश कामनवैश्व का स्ट्रस्य बनने के कारते के पहले चौर पीके इस अपि पर चा-वो वीमत्त काषड हुए, वो वो श्रमान-बीव करवाचार किये गये कीर दिला व व्यक्तिसाद्ध को प्रवाद यक वसा, उस का का दामल मलतः समेव पर या। क्रमी प्रवार फिलस्तीन में बाब को क्रम क्षा रहा है, बहुदी कारव के खून से कीर अस्य बहुदी के खन से सित प्रकार होसी केंब रहा है, उसका दामित्व भी विटेन श्रमेरिका और सुस्पतः मित्रगष्टरांच पर है. बिश्में समिवित होकर संसार के प्रम शह केंद्रस्वेत के मच पर 'विश्वशाति' बा नाटक किया करते हैं।

बदि ब्रिटेन, समेरिका सौर मित्रराष्ट्र-संबद्ध है पहले, तो फिसस्टीन की समस्या शान्तिम्य दय से सक्षभावी वा - सकती बी--फिसस्तीन पर ब्रिटेन के आरोकपास सासन की समाप्ति पर सका इस्तान्तग्य की काई ऐसी व्यवस्था की बा सकती थी. बिस पर सरव श्रीर यहरी दोनों सहमत होते स्रीर बदि ने दानों किसी सर्वसम्मत समग्रीते पर बहुचने में जितान्य प्रायप्रस रहते. तो शासि बनावे रक्तने के हेत् मित्रगष्ट वय की मार्फत अभाव डाक्स कर इन दोनों कातियों को विश्वी एक निश्चव को मानने के लिए व्यक्ति किया का सकता था। किन्तु इत चर्चेच की चिन्छ न ब्रिटेन में की.न क्रमेरिका ने कीर मित्रराष्ट्र-सम तो उन देखों की हा में हा मिलान कर कार्य काता ही रहा, को विजय शास्ति के नाम बर सब की स्थापना करके भी वस्ततः उसे श्रापनी 'पायर पाकिटिनस' का बासावा बनावे हर है। ब्रिटेन को आब प्रपने बाग्रास्य से को 'वैशाय' हो उठा है. ठठने (फलस्तीन के धरनी और यहादवी को समय-समय पर (दवे राये उसक पर-रक्र विरामी कार्यासनों को तो अला ही दिश है, मध्यपूर्व की सान्ति के प्रति भी उचे उदासान बना साला है। हुने है वे जिल्हा ना सान्य की प्राय: समाशि हो व्यने १२ काव फिसस्तीन का ब्रिटेन के किए पक्षे स महत्व नहीं रहा और देश के कारक उतकी फिलासीन में वो कुछ स्थि है भी, उसे यह उसन क्या में से किसी को भी कपना कतु न बना कर पूरा च्य होना चाहता है।

किन्त, क्रमेरिका ने इस सम्बन्ध में को नीति अपनायी है, वह इतनी सम्पष्ट भीर दिखांगल है कि उससे किसी भी क्स को कमी सन्तोध नहीं हथा। समे-रिका के शङ्गति टूमेन ने पहले तो पह-वियों का पर्स प्रश्य किया और मिक्स ह बद्ध में फिल्रस्तीन के विधायन का प्रस्ताव स्वीकार करा क्रिया, किन्तु अव सरवों ने त्रसम्बा विरोध किया और तरह तरह की क्यांक्या देना कारम्भ की, तो दुरन्त श्चपना विचार बदल बाला श्रीर मित्रगष्ट-सब के समञ्ज फलस्तीन की समस्या की युक्तभाने के लिए कोई दूसरा विकल्प द्व द निकासने का सुभग्नव उपस्थित किया। पन्द्रह मई निकट थी और ब्रिटेन अपने पूर्व निश्चमानुसार उस दिन फिलस्तीन पर से भ्रापना भादेशप्राप्त शासन उठा नेते के किए कतसक्त्य था। फलत-ब्रिटेन का शासन हटते ही यन यहदियों ने फिलास्तीन के यहदी प्रदेशों के लिए 'इक्सइक' नाम से एक नये शहर की स्थापना की घोषखा की, तो क्रमेरिका ने श्चरबों के विरोध की चिन्ता न करके उसे दरन्त स्वीकार कर क्षिया। इसका परिकास यह दुवा है कि बारव देश क्रमेरिका के इस ज्यवदार से कारयन्त विज्ञ ब्ल हो उठे हैं और सम्मवतः बहरी भी हदय से बह अन्भव करते हैं कि अमेरिका की इस स्वीकृति के पीके समका एक स्वार्थ निहित है।

क्रमेरिका ने ऐसा क्यों किया ! फिलस्तीन की समस्या के बारे में वह श्रापना विचार गर गर क्यों बदलता श्वा : इवके कई कारका है । तेल के कारका बहु धरवों को नाराब करना नहीं चाहता, किन्तु वह इस बात के क्रियर भी तैयार नहीं कि फिक्कस्टीन की बर्तमान स्थिति का साम उठा कर कवी क्षोग वाण्डंच कार्ये और उसे अपना प्रभाव सेत्र बना लें सम्सा कौतिल में रूप शरू से यहदियों के पदा का समर्थन करता रहा है और वन समे विका ने फिलस्तीन के विभावन के निज्ञाय को तहा स्थान का प्रस्ताव किया तब भी कर ने वह सम्पति व्यक्त की कि फिनस्तीन को यहाँदयों कार करनों में बाट कर ही इस समस्या को न्यायसगत दग से सुसम्प्राया वा सकता है। वन ब्रिटेन ने फिकस्तीन में कुछ दिन और हटे रहने की श्रमेरिकन वार्यना को स्वीकार न किया और वह दयों ने 'इवरा-प्रसर्वे राज्य की स्थापना की घोषणा कर ही. तो क्रमेरिका को वह साजका होते सबी कि किससीन में सवाई सार्थ होने पर करी रूस बहुदियों की मदद पर म बिदी काला भू माग फिलस्तीन बा वह प्रदेश है, निसे मित्रराष्ट्र सब के फिलस्तान क्मीशन ने विमानन योजना के क्मतम्ब्रत यदुरी राज्य के लिए निवारित किया था।



पहुंच चाए । बदि ऐसाहब्रासी रूस को फिलस्तीन में श्रवने पाव समाने का कारसर मिळा कारता क्योर इस प्रकार मध्यपर्व में भी कत का प्रभाव फैन वायमा । इसके ब्रातिरिक्त ब्रामेरिका के क्षिए एक बीर भी समस्या थी। बुद्ध से पूर्व श्रमेरिका में ४४,००,००० वहदी बतते वे और हिटलर के व्हदियों के विरुद्ध विदाद के कारका मुद्ध के दिनों में यह सस्य और भी बढ़ गयी। इन लोगों में बहुत से बढ़े-बढ़े व्यापारी, ैश्रानिक क्रीर उक्ष पदाधिकारी हैं। निकट भविष्य में ही अप्रमेरिका के सप्टर्णत पढ का खुनाय होने के कारण राष्ट्रपति ट्रामेन को इन को को की सहायता कर्पोच्चल यी। पलतः भी टुमेन नैक्स के प्रभाव को रोकने क्योर कामेरिका के बहुदियों को भागने डायरसने के किए फिला-स्तीन के मापकों में बारबों के विरोध की खदन करना स्वकार कर लिया।

किन्तु समेरिका ने स्वयनी घेषणा में 'इस्वारता' राज्य के स्वरित्त को ही स्वर्णकार क्या है, काम के स्वनित्त को ही स्वर्णकार क्या है, काम के स्वरोच पर भी स्वर्ण कारताव की राज्य करने के स्वर्ण कारताव की राज्य करने के स्वर्ण कारताव के स्वर्ण कारताव के स्वर्ण करने के सिर्च करने के सिर्च के नज्यात राज्य क समाह कर देने में सफल हो साथ की समेरिक स्वर्ण कार्यों के कारवा स्वर्णन कार्यों के प्रत्य कर हो, तो लिंगे के प्रत्य कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो, तो लिंगे के साथ स्वर्णन कर हो,

विश्व सीन पर करन देशों द्वारा किने सने काकमच कौर उतके परिकामों पर विचार करने से पूर्व यह बतला देना बावस्यक होगा कि यह समस्या उठी कैसे है।

व्हटी ऋपने को फिलस्तीन का सादि बासी बतल ते हैं और इतिहास के पन्ने उस्तरने पर उनके इस कथन की पृष्टि होती है। इत्यन्त महत्वादान्त्रीश्रीर बनिया चाति होने के कारमा बहुत से व्ह दयो को परिस्थित वश पिलस्तीन की छ ६वर इधर उधर कक्के बाना पड़ा क्रीर बढ़ाब्हब्य की स्थ्या इतनी सरमय हेरी चला गयी कि १६ १⊏ में यह संख्या दुल १०,००० रह गयी सब कि इप्रत्य देशी मे रहत वाले यह दयों की सख्या लगभग १,५०,००,००० थी । बीसवीं सदी धारम्य ह'ने पर जनमें यह भावना जामत बर्ड कि उनका भी अपना कोई घर (होम लैंड) शनाचाहिये। यह विचार कार्ते ही उनक होंह स्वभावत फिक्करतीन पर गयी, ज्या काइलान्तर से अपनी की सरस्या क्रपेलाकृत ऋषिक हो गयी थी। प्रथम म्ह युद्ध के समय बाद पिछन्तीन को दुकी वे शब से छीन कर श्रमें भी के शास्त में दिया गया, हो १६१७ के बेल्पार घट्या पत्र में यह बावदा विदास्था क परुस्तन में यह दर्श के क्रिय दक स्टब प्रदेश स्थापत विदा कररा दश प्रधानों ने एसका विशेष किया और कानक कार विद्रोह करने का भी प्रान किया कित ग्रमें ज'की सहायता से ह दियों का पिलस्तीन में ब्रावर बहना जा-रहा। शुरु शुरू में फिलार्शन में ब्राग्ट बहुदर्शे का सख्या बहुत कम रही रि चीरे-घारे उनमें वृद्धि होने लगी श्री: कव ले १६३५ इत में ६१८५४ वहुदी पिकान्तान

[शेष पृष्ठ २६ पर ]

# नारी और पुरुष

[ श्रो श्रीनिवास गुप्त एम॰ ए॰ साहित्य रत्न ]



उत्त पुरातन पुरुष ने बन इस सृष्टि के खेल को रचने की घारणा की तो उसने नारी और पुरुष ये दो प्रतिमाद बनाई। सृष्टिको सगमता से जलाने के लिए उसने इन दोनों के सामंजस्य को श्चनिवार्थ समभग्न । ऐसा एव सम्बन्ध तसने दोनों में स्थापित किया कि पुरुष के विना नारी ऋपूर्ण थी और नारी के विना पुरुष । दोनों को अपना-अपना एक सीमित पर विस्तृत स्थल मिला। दोनों उनमें बद चले ह्योर ठवा मानव समाध का उदयहचा। पुरुष को अपने पौरुष श्रीर बल के कारख रखा का भार मिला। श्त्री ने खपने कोमल स्वभाव तथा सुन्द-रता को बोक्र पुरुष को स्फूर्ति और शांति दी। समाध बढता गया। चक प्रविरत कासे चन्न पड़ा।

विश्वितियां बदलीं । समाच में परिवर्तन प्रापः । पुरुष सनल भा उसने नारी के इस्विकारों को दशया, समोधा। निर्वेश स्त्री भी प्रपने प्रविकारों की रखा नहीं कर सकी। यह दव गई।

पुरुष ने उसे कुलक्षने का प्रयस्न किया। फिर नारी चील्कार कर उठी। बिद्रोह का स्वर गु'ब उठा। पुरुष भव-भीत हो गए और समाबकी लौह रह सला को खडखडाकर कानों पर उंगकी रख कर विक्रा उठे-'पाप । पाप ।' नारी ने सुना। कोच और पृद्या से वह दांत रगड़ कर रह गई क्रोर नेवल उस लीह शृंखता में वह बन्धती गई, किन्तु भीतर डी भीतर होष और घ्याकी आग बुक्तगती गई। अपने सम्पूर्ण प्रविकारों को पालो ने की इच्छाफैल ती गई। स्वर्ष सा जाग उठा। पुरुष प्रपने स्ट्विचारी से इट चुका या। नारी भी पश्चिमी सहर के कारण अपने सद्ववहार को छोड़ रही थी । समाध प्रस्त व्यस्त हो गया ।

परन्तु नारी विस नवीन पथ की स्रोर दी इरही थी, वह थी केवल मृगमरी-चिका। दूरसे वह पथ वहुत सुहाना दीख पढता था---पर वह था निराचार विदेशी सम्प्रता में पूर्णतः रग कर धपनी संस्कृति आयार विचार को उकराकर किस समाब में वह स्वच्छन्दता से विचाने करी थी वहां क्या था ? प्रदर्शन निर्काजता। इसे ही भापनी स्वतवता कह कर पुकारा ! प्रपने साथे प्राधिकारी को पा तोने का ग्रमिमान समफा। स्रमानाधिकार की मंत्र्रंष्ट प्राप्त की । इस समान अधिकार क⊦ भूती तिल सिम ने भारी को सत्य पव से श्रोर भी दूर दय दिया। कुळ ग्रानुसन्द ी पुरुषों ने नारी के इस नय समाब के प्रसार में अपने

नीच स्वार्थ की लिक्कि पाई और उनकी संस्थाओं का नेतस्य करके उन्हें प्रोत्साहन दिया। फल इक्स नतनता स्रोर स्वर्त-त्रताके नाम पर दुराचार का प्रकार।

एक लम्बा चौडा अन्तर पुरातन व नवीन नारी के दो समाओं में हो गया था। तेलक उपदेशकों के विचार दो कीमाओं पर लटक रहे थे। एक स्रोर गंच थी नवीन युग की --- विसमें नारी भी पुरुष की तरह स्वच्छन्दता से विचर सकती थी, पुरुष के कामों को करने का क्रविदार उसे था। दफ्तरों में काम करने, फीब में भरती होने इत्यादि पुरुष के काम करने में वह स्वाभिमान समस्रती वी स्रीर समान अधिकार पा बाने की संदृष्टि पाती थी। दृतरी विचार चारा थी कि 'स्त्री परुष की सम्पत्ति है.....उसी प्रकार की सम्पत्ति विस प्रकार की सम्पत्ति इम गुलाम को, कुत्तों को स्रथवा सन्य चान-वरों को दे सकते हैं।'

सौद्धारय से काल इन दोनों मिन्न विचार धाराओं का अन्तर कम हो रहा है। आशा है कि एक दिन उनका एक ही विन्द पर सामंबस्य हो बायगा । पुरुष को उदार होना पहेगा स्रोर नारी को भूडे ब्रविकारों पर फिललने से बचना कलाकत्ते में बदमाशों के अड़े होगा । ब्रास्तिर नारी के अधिकार क्या है और पुरुष के स्था । प्रत्येक सनुष्य के बाधिकार है उसका उत्तरदायित्व । सुद्धि के प्रसार में पुरुष और नारी का अपना-श्रपना उत्तरदायित्व है। दोनों का प्रपना-अपना सीमित कार्य स्थल है और उसी के बानसार तनके अधिकार है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। एक को दूसरे की ब्यायम्बद्धता है। किन्त उनके इस सामंत्रस्य में होनों प्रतिस्वर्धी प्रतिनि-वियों का सामंबस्य नहीं हो सकता । कोई भी सम्बन्ध समता की नींव पर नहीं बनता। पुरुष नारी में कुछ देशता है श्रीर वह उसकी स्रोर दौकता है। नारी पुरुष में कुछ देखती है और वह उसे पा केना चाहती है, इसी में दोनों को संदोध मिलता है। नारी श्रात्मधर्मपद्म इस्ती है, पुरुष उसे महत्व करता है और इसी में दोनों भारमसुख पाते हैं। इसके विप-रीत यदि वहीं पुरुष आत्मसर्मपद्म करता है तो स्त्री को उस पुरुष के प्रति घ्या से रोमांच हो उठता है। यह सोचती है वह पौरुपदीन है। वस ऐसी एक विषमता नारी भ्रीर पुरुष में है। नारी पुरुष 🕏 पौरुष को पाकर आस्माइजाइ से भर वाती है और पुरुष नारी के वींदर्य में ईश्वरीय शानन्द पाता है। यही नारी और पुरुष के सामंबस्य का बाटका सस्य है।

# त्रेजींडेगर कोई महिला हो

श्रमेरिकन स्त्रियों की नयी मांग



भीमती कनवेल्ट

'ग्रेटम प्रे क्रिकेटस पार्टी' के जाम से क्रमेरिका में स्त्रियों ने एक नई संस्था वंगठित की है। एक करोड़ स्त्रियां इसकी सदस्य हैं और बढ़ते हैं कि ५ बतोड़ तक सदस्याएं बनाई बायंगी। इसका उद्देश्य श्रमेरिका में पुरुष की बजाव किसी स्त्री को प्रेषिडेंच्ट बनाना है।

इस संस्था की झोर से प्रकाशित अपील में कहा गया है कि नारियों.



मीमती निंहसर

उठो । भाष नारी उत्कृष्ट संसार भी रचना करने सगी है।

इस संस्था की कोर से कनमत सी शिया गया था। उत्तके अन्तरार श्रीमती रूपवेस्ट, भीमती विवत्तर (विव्यक्त) श्रीमती वृष और श्रीमती सर इस पद के सिम्प्योग्य हैं।

कत्तकता खफिया पुलिस ने कताकर्चे के बचस्थल पर खुती आम चल रहे स्त्रियों के प्रवेच व्यापार के विरुद्ध सबर्दस्त श्रमियान ग्ररू कर दिया है। गत कहा दिनों से बहुबाबार, मोबीपाड़ा श्रीर ताबतन्ता चेत्रों में पचावों स्थानों की तलाची ली गवी। 'चिकित्सा, मासिश धौर स्नानागार' के बोर्ड लगाये बड़ी मुख्य सङ्को पर दिनदशके शारकाणी नंगाली लड़ कियों का न्यापार करते हुए चार दर्जन व्यक्ति प्रक्षित के इवा-कात में है। पद्मांत ऐंग्ला इविडवन और बहुदी, कुछ पुरिज्ञम, भ्रासामी भीर क्षचिकतर 'भड परिवार' की शरकायाँ वंगाली सर्वादवां है, बिन्हें नर्व का काम देने के बहाने रखा गया था। मध्य कतकता के पुक्षित कमिश्नर श्री तस्वेन्द्र मुखर्बी के समञ्ज इन कोगों का दक्त का दल उपस्थित किया गया और पृक्षताक इदे। श्रामिकतर सम्बन्धां कम उस की को तथा प्रच्छे घरानों की है। प्रायः खर-बरावीं वाक्षिकार्वे इत छ कर्म में नवी प्रवृत्ति हुई हैं। इन सबी को बमानत पर होड़ा गया और अगको सताइ अपने चाल-चल का प्रच्छा सकृत पेश करने को कहा गया है।

बाबी बाबी रात की प्रसिव में

बकायक मकानों पर भाषा कर पाप का मचढाफोड किया। वर्ड डाक्टर और कम्पाउरहर महाशब भी पढ़दे गरे, को बाहर से चिकित्सायह का स्वांत रचे बैठे वे। तलाग्री सेने पर कई दश, रवर की गर्भनिरोषक वस्तुवें कादि मिली। इक ग्रासिवान से बढी सनसनी है।

### १५ अगस्त को पर्दा स्रतम

माननीय श्रीनुत देशवरदाच 🗬 बाह्यन, प्राप्यद्ध पश्चिमी बंगीव बारा-समा, ने पर्दा बहिष्कार झान्होसन 🕏 रिलरिकों में करायी बाने वासी प्रतिका पत्र पर अपने इस्ताद्धर कर दिने हैं। तनोंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पर्वा प्रचा को लगी बाति के विकास में बाधक सम-भारत हूं और मेरा वह विश्वास है कि समाय की उसति और प्रगति के शिके श्रीसमाय से पर्दा प्रथा को दूर करना श्रासन्त सावश्यको ।

मैं बह प्रविश्वा करता हूं कि मेरी वल्ली पर्दो नहीं रखेगी और मैं उठ विचाह में करिमकित नहीं होन्हेंगा. विसमें वध द्वारा पर्दा प्रया का पासन किया वादेखा । क्रापने प्रतिशा पत्र पर इस्तास्ट्रर करते बाह्य कहा कि इतव पर्दे के झान्दो-सन को प्रचिक्त समय नहीं समन्त चाहिये । १५ जनस्त 🗣 पहले पहल हमें इस भाग्दोसन को सफस बना देश है।

# मार्क मार्क महासा अधिगिक नीति स्रीर प्रामीगा उद्योगधंधे

प्रो॰ दशशंकर नाग एम॰ ए॰ बी॰ काम

के बामधी दन क्यों का कीवोसिक किया बाह विकार देश है । इस जीति ब्दी बोचवा कांग्रेड वरकार में स्वतंत्रता आकि के पर बात की है, कता इसके **ब्रोजे कविक वास्तविक्ता और मार**-शारिकता है। ब्रिटिश माग्त की सन्व बोबताओं के समान वर कोई कागबी बोसा नहीं। उसको कार्यान्यस करने के श्रीव उतके वीचे सरकर का तथा देख **बी स**बसे शक्तिशासी शबनेतिक संस्था क्षांबोध का रहा निश्चन है। भारत के अविष्य पर उसका महाग प्रभाव परेगा क्ट कावश्यम्माति हैं। क्रीकंशिक उत्पा-दन, बीवन क्रीकें दर एवं क्रार्थिक क्रमाचा बहुर हुछ इंड नीति पर निर्मर रहेगा । प्रन्तत केस में हम इस बात का विज्ञीवस काने का प्रवस्त करें वे कि () शरकार द्वारा इस नीति में मारीय उद्योग घन्यों को कितनी महत्त्व कई है। (२) क्या वह झामीक पुनः जंगठन की दृष्टि से सतंब बनक है। (३) कांबेस के कार्विक विद्यान्तों से उसका किस तरह से लामंबरव है (४) और उसमें स्था परिवर्तन ग्रामका वरिवर्क्ष न जावस्थक है।

ब्रामीक उद्योग चन्द्री भी महत्त्व को स्थीकार करते हुए को खोशक ने ति वाको प्रस्ताव में वहा गवा है। 'व्यक्ति, कंड. सहसारी समिति वर्व सरका-विंवो की इकि से इंटे खटे उद्योग बन्धों का सबू की अर्थ न्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्व स्थान है। रक्षानीव चार्थिक साधनी के बांदोगिक उपयोग तथा साजनराय", काका एवं अपि की कावस्यक्ताची में स्थानीय स्थाकीस्थन की इति से मानीवा उद्याग पन्त्री का विकेष स्थान है। उरकार ने वह मी स्वीकार किया है कि इनकी उक्की के सिय कच्चे मास, वस्ती शक्ति, श्रीवार कादि तथा क्रीकोनिक शिवस वदे उद्योग पन्त्रों की प्रति स्वर्कों से संस्कृत तका निर्धारित माना को बेजने का अवस्य करना बायरमक है। इन सर समस्याओं को इस करने तथा सोर्ट उद्योग परवी को क्षेत्र उद्योग परवी से चम्बन्धित इरने हे लिए सरकार एक केन्द्रीय परेस्ट्र उद्यास पन्यों का एक नोर्ड बनाने का रही है। इन उद्योग धन्त्रों को अधिक से अधिक सहकारिता के विदान्त पर संगठित किया कावेगा। सरकार का हद विश्वास है कि बान्तरी-क्रीय रामनैतिक परिस्थिति को देखते हुए विदेशों से मशीन और इस पूर्वे मंताना कठिन होगा । ऐसी आवश्या में नित्य की बारश्यकवाओं की बस्तुओं का उत्पा-बन श्राविकार क्षोडे उद्योशों हारा ही करना हामा । करकार ने प्रधनी सीवी--मिक नीति में मानीच उद्योग चन्ची को प्रकार किया है जनके किया कर जिल्लं-देह बबाई की पात्र है। बास्तव में सर-कार जे कभी एस बार किसासाक कर मे कोचाडी नहीं। १५ वर्ष ल ११४५ को केन्द्रीय सरकार ने इस्ते प्रकार आपनी कीकोगिक नीति की घोषका की थी। बह सर बादेशर बलाल के बान्तर्गत बठित पोनिंग और हेश्न्यमेंट विभाग द्वारा निश्चित की गई वी। इसमें प्रामं स उद्योग धन्धों की कही चर्चों भी नहीं है। इस हुए से बैसा कि 'ईस्टन इक्सनामिस्ट' देवती ने बपने ६ बार्य स वाके अकर्मे लिखा है। नवीन धीदा-गिक नोवि सन् १६४%। वाली नीवि से कडी अच्छा है। कम से कम इस सर-कार ने प्रथम बार छाटे उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया है तथा उन्हें प्रोत्साहन और संरक्षण देने एवं संगठित करने की बिम्मेदारी सम्भासी है। स्रतोष बनक एव सम्पूर्णन होने पर भी उसने एक नवीन दिशा दिकाई है भीर सम्भवत: सरकार बद अपनी सम्पर्क नीति को कार्यान्वित । रने के लिए ठोस काम उठाये तो प्रामीस उद्योग चन्चों को और भी साचिक महत्व देना स्वीकार कर के। इतनी काशा रखते इए भी इस ऐसा अनुभव करते हैं कि सरकार ने उद्योग धन्धों के प्रति बो सदमावना प्रगट की है, उसे न्याब-हारिक रूप देने में बालमध विद्व होती। नीति के अन्य पहलू सन्कार को ह्योटे उद्योगों को संरच का देने से रोकेंगे।

#### नीति में भरेलू उद्योग धन्धों के संरचस का समाव

सरकार ने यदापि प्रापनी बोचका में भार्यायन दिया है कि वह क्षंटे उद्योग घन्धों को बढ़े उद्यागों की प्रति स्पर्कों से रचा करेगी। परन्तु दूतरी क्रोर बढ़े उद्योग धन्धों को देवल सैनिक वस्तप बास शाकि और रेल को छंड कर सरकार से इस वर्ष के लिये खुला मैदान दिया है। नियन्त्रक, ऋकुत एवं क्रायोधन का वहां नीति में विकर है परन्त यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इनका क्या उद्देश्य होगा. क्या रूप होगा चीर कितनी शीमना रुया हड्दता से उन्हें साग् किया धावेगा। भाष तो सरकार समस्य नियन्त्रकों को तोसने में सगी हुई है। ऐसी प्रावस्था में उपयोक्ता की क्स्तुए पैदा करने वाले बढ़े उद्योग भाग्यो पर वह वैसा नियन्त्रवा रसका पाइती है, यह इमारे नामने स्वह नहीं है। उदाहरकार्य करते की मिलों को सीविद । यह स्वतः विश्व है कि बन तक करने की मिलें डब्ह हमें मिने कहते से स्थित है. स्थानीय वस्त्र स्थावकावन केवल स्वय्य ही रहेता और ज कार्किक सावजे का उपयोग हमा । प्रामीक बनता को रोबगार मी नहीं भिक्त सकेगा। सरकार की भी खें विक्र नीति का तहें श्य प्रामीका **भा**तता के सिथे उद्योग मन्त्रे बदा कर उत्तका बीवन स्तर कंचा उठाना है। यह सभी सम्भव है. बब कि कमसे कम उप-मोका की बन्द औं को विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा पैदा दिया चावे । प्रश्न उठता है दि क्या मरकार काथ के केटिटन क्टे उस्तेत धन्त्रों को बिकेन्टित करने के लिये प्रसात है ? उसके पता स्वरूप उद्योग पति को तकान उठावेंगे, उसका मकाविला काने के क्षिये सम्कार किसीन किसी रूप में बडे उन्हों गपति को के हितों को ठेस पहे-चावेगी। उद्यागरति उत्पादन रोहने ही बैसा कि वे सदा करते आये हैं धमकी दें। क्या सरकार इसके क्रिये तैयार है १ इसका उत्तर शरकार स्वयं कई बार दे खुकी है कि वह प्राप्त के भौदांगिक टाचे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहेचाना चाहती। स्वयं पष्टित नेहरू तथा डा॰ ज्यामा प्रशाद संदर्भी ने प्रस्ताव पर बासते हवे बहा कि सरकार कोई प्रेमा काम करने के लिये तैयार नहीं है बिससे वर्तभान श्रीद्योगिक दाचे को हानि पहुंचे इसे यह बतलाने की खरूरत नहीं है कि किस प्रसार बतमान श्रीदाशिक दाचे ने इम्परे प्रामीख उद्योगों को मृत-प्रायः कर दिया है भीर किस प्रकार उन की प्रतिरुद्धों के कान्या वे (खुटे धन्ये) बढते वा रहे हैं। हमारी सरकार इस ब्यवस्था में वरिवर्तन नहीं करना साहती । ऐर्ग सवस्था में वह सभीख उद्योगों को संरचय और प्रोत्साहन नहीं है सकती। उत्तरी क्रामीस उद्योगों के प्रति सदधा-कनाकेदसाकासम्बद्धाराम् व्यवस्थानेती। एक क्रोर सरकार इन उद्योगी को उसत करना च हता है, दूसरी क्रोर उस क्रीदो-गिक व्यवस्था को समाप्त करने को तैयार नहीं जिलके का या वे मृतप्राय होते जा रहे हैं। श्राब्बर सरकार इस मल मलैयां में कैसे पढ़ गयी। इसका एक ही कारख है और पुरुष बापू ने आधा तीस वर्ष पूर्व चतादगया। मशीन मनस्य के लिये बनावी गय है न कि मनुष्य मशीन के लिये। व्यात वद तक मधीन मनुष्का सामाबिक करगाया कार्य में सहाबक विद्व होती है हमें उत्तक स्वागत करना चाहिये। वरम्य सन मशीन दस्यास के स्थान वर प्रमुख के शास्त्र का साथन बन कावे दे। इसे उसका बेपहरू विरोध करना चाहिने। केर्बमान परिन्थित है मान्त के सामने एक तुस्य समस्या है कि उपकी भ्द्रती हुई कर सकता को किस प्रकार उद्योग क्यों में स्थाय करे।

इस प्रपार सनशक्ति को असित देशक पर काम देना ही मुन प्रश्न है। झीद्योगी-करवा की सारी यावनाएं इसी सत्य पर भाषारित होती चाहिये । दुर्भाग्य से सरकार की नवीन भौद्योगिक नीति में गौषा स्थान दिया शया है। इस असि से यह वहीं नहीं लिखा गया है कि क्टे उलोगी को उमी हद तक प्रोत्साहन कीर सहायत दी जावेगी जहातक वे कांत्रे तलोगों को हानि न पहेचार्वे । बंग्न बढ़े-बड़े मूल उदा गों का दस वर्ष के लिये और उप-भोक्षा की यस्त्रश्रों से सर्वाधत श्रान्थ उद्योगों को सदा के लिये व्यक्तिगत व्यव-साय के हाथों में क्रेड दिया गया है। ऐसी अवस्था में के यन माने अप से ह्योटे उद्यानों से प्रतिस्पर्का करेंने ।

सरकार ने प्रपनी नीति में को कहा छोटे उदांगों को महत्ता दी भी है वह मन्यात्री कारची की वजह से दी है उसमें डमें किसी प्रकार का स्थापित्व दिस्ताई नहीं देता है। उटाहरसार्थ नी न में क्रिस्ट है कि प्रन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रनेतिक परिश्वित के कारण विदेशों से मशीन इत्यादि मंगाना सम्भव नहीं है और इस किये बड़े भ्दाग घन्धे बड़े पैमाने पर चाल नहीं किये था सकते। श्रतः उत्भक्ताकी वस्तुक्रों का उत्पादन छ वे उदा गो द्वारा ही करना होगा। इस से सप्त है कि सरकार ने छंटे उद्योगों को पोस्ताहन किसी बादर्श से प्रेरित होकर देना स्वीकार नहीं किया है. वरन सशीन इत्याद के भायात के कठिनाइयों से विवश दोकर किया है। इसका अर्थ कड हण कि छोटे उद्योग उन्हीं क्षेत्रों से उन्नति कर सकेंगे बिन में बाहर से प्राप्ती में ही नहीं मगायी वा सकती और ज्यों ही देश को बाहर से मधीनरी मंगाने की सुविषा पास हुई, छोटे उद्योगों के स्थान पर बड़े उच्चीग खड़े होने दिये बार्वेने । इस ग्रम्याधित्व के वातावरका में वे किस हट तक पनप सकेंगे यह स्पष्ट है। और यदि पनपे भी तो क्या उनमें श्राधक उत्पा-दन कुए लतानहीं का सवेगी।

कांग्रेस के आदशों की अवहेलना

देश के वारे प्रान्तों, देशी रिवावतों कीर केन्द्र में इमारं। वरकार शावन कर रही है। यवारि चन्द्र में कीर रिवावत में भिजत वरकार हैं, फिर भी उनमें काल का बहुमत हैं और के मेंव बन करानी मीति वो व्यावतार्थक हुए देने की वारकां रखने हैं। अतः यह देखना आवश्यक हैं कि नवीन की वोगिक मीति में कांग्रंव में कांग्रंव में वार्मी के योगों के प्रति अपने आवश्यों का कहां तक वाकन किया है। कांग्रंव के कांग्रंव में कांग्रंव में कहां तक वाकन किया है। कांग्रंव के कांग्रंव के प्रावावी को कहां तक वाकन किया है। कांग्रंव के आविंक आवश्यों वर वायू के विद्यांतों की

शिव प्रश्न २० पर



'नवा है । बाद भी ।' उसने पकी सगाते

'बारे भाई। बरा 'कार' को देख स्रो।स्टेशन चले बाग्रो।सिद्दोक माई कारहे हैं सका?

'सिटीक भाई ? स्रोर पाकिस्तान १ यह तो '' प्रसादी ने बुद्ध आश्चर्य मगर भ्यग के साथ पूका।

'ब्ररे, हो चुका पाकिस्तान। सही समामन और रहे हैं। यही बहत समस्तो। समकाया था---'न बाबो।' न माने। बीबी बच्चे स्त्राये. हाई तीन सास्त्र की भागदाद नरबाद कर दी, श्रन कीट रहे हैं फटे हाला। बो कुछ हो, अपने तो वही हैं। इमें अपना कर्तव्य देखना है।' कचन ने फिर तार का परचा हाध में से जिया। 'देर न करो'-उन्होने फिर SET 1

'बादावर्ज, मिस्टर कचन ।'—बाग-न्तुक ने बेतकल्क्क कमरे में प्रवेश करके कर्सी पर बैठते हप्ट कहा ।

'ब्राप १' '''श्रवावर्ष '''श्राप'' ''' कवन बाजूने हिर्चाकचा कर पूक्क डाला। बादी पर चलता हुआ सेपिटरेगर आप ही बन्द हो गवा ।

'बिहीफ, क्या आपने पहिचाना नहीं --- झगन्तक ने कहा टोपी को इचर-उपर करकाते हुए अपने मैसे और हुटे दावों से प्रमास देने की कोशिय की।

'को हो । विदीक माई । तीन ही माह में भड़म्'जे बन गये। बारे, बह मिरबाशाही सूट न सही मगर द्वम तो इक्षिया भी पाकिस्तान की नवार कर क्रये में आपका विश्व हुल ही नहीं पहि-चान तका। श्रीर मैं क्या १ शायद कोई भी तुम्हारा प्राशाना तुम्हें न पहिचानेगा । क बन बाजू ने कहते हुए (बहीक से उठ कर दाय मिनाया और-'कहिये केता गुबरा ?' मुस्करा कर पृक्षा ।

मित्रा विद्याक अपने सामासात की किश्ना में बंडे हुए शोख रहे बे-- क्या यहा किनारा है ?' मुतीबत का दरिश पार हो चुका क्या १ क्या बढ़ी मेरा होटल है। नहीं-था। स्रोर सन \*\*\*\*वह करन के प्रश्न वर बोखे-- 'बी | इसी दून है, आपको मेरा तार ता मिला होगा ।

'बी, निसाधा। वदा आपको कार



स्टेशन पर सेने नहीं पहची ! प्रसादी बड़ा सस्त हो चला है।' -- कचन बाब् समभ गये किसी छो सरे ने उनकी बात सुनी ही नहीं। 'श्रदे, खदामी, उन्होंने श्रावाच लगाई।'

'बी, बाबू बी।'— खदामी ने वाते वाते कर राजा ।

'बरे माई ! कुक नाइना चौर चाय सेताचा। 'छदामी सीट पड़ा।

'कार तो इसे गेट के शामने नवर आहे। परसादी भीवडीं सावा हमा किसीकी इन्तवारी सीकर रहा या। मैं नहीं समभ्य कि उत्तक मतल इ मुम्ही से है। खैर, मैं क्या पहचा। न सही कार, वेकारों को स्था कार है

'बर भापका है, कैशी बार्वे करते है र प्राप । समालिये ग्राना होटय. मुक्ते खुद फ़ुरबत नहीं भिक्त गही है। मेरे निश्री काम तक वढ़ रहे हैं। अप्टब्स हबा, बार बा गये।'

'ब्रगर बापका स्पवा १'

'ग्रमे सुद नहीं चाहिए। सब गुंबाइस हो. असम दे देता। काम तो चाल है ही।' कंचन बाब फिर से से बिंग में स्वत तथे।

खदामी ने भाग और नाश्ता साकर एक छोटी सी मेब पर रख दिया और विद्दीक भिवा कुरवी सरका कर बाबैठे वहीं । एक निक्ता और एक चूट बाव । बालां ये कुछ कुछ चनक सो बा गई। "इद्वित्ताह्र" उनके शुंह से निक्ता।

कचन वाब और विरीक मिया व<del>य</del>-पन के लंग टिया बार. इस सबद और एक ही ब्रस्त के के पट्टे तो ये ही; पर षदानी में भाउन दोनों ने साथ न खेंडा। शिरक्त में ब्रह्त का काम करके सास्त्रो दरवा दमाया । पादिस्तान वाने **छे पूर्व क्षिताइ का 'वितीइ होटल' कौर** कचन बाबूका 'कवन श्रागर मिल' क्रवग-प्रक्रम चल रहे थे। सिद्दीक मिना श्चपना सन कुछ बेच बाच दर पाकिन्तान में इच करने गये थे। बहा पहेचते पहेचते वे वर्षे हाबी या यों कहिने कि फ़बीर वन मुके थे। यह सारे हात्रास तन्होंके एक इपने पहले पत्र में जिला कर कवान बाजू के पात मेजे में और उन्हीं के प्रोड-का पत्र पर वर फिर से कुन्नुपुर सीटे के ह

'कंचन होटश' व से भी भी हो ब होटस' का शहन वार्डी ਪ. ਰਸ਼ੀਵੇ राटक का ठाइन वाद प्रमुक्ता, तथा क हिन्दु गाइको का बाना बाना बन्द शोकर बह सीचा 'शुस्तिम हान्स' रह सका । पेशापहतीन था। लिहक होटला है हिन्दू और बुरुक्तमानों के भोवनों स्व असग-असरा उनकी हच्छानुसार पद्धतिकी पर उसका प्रचन्य चसता था। प्रचन्यकः । क्यीर कर्मनारी भी होनों प्रकार के से । डोटल के एक भाग पर जिला हुआ बा--'श्रद्ध हिन्दु भावनास्त्रय' स्रोर दशरे पर 'मुस्लिम होटल' वह दोनों तस्त्रिया सब भी द्रयां हुई थीं, बरन्तु इका ना इवा ही है। बदल गय'. तो बदल गयी। इस्टब्स उपाय काने पर भी फिर वह फिल्ह मोबनासय' न बहुता तका । निनेमा श्लीर कासवारों में हिन्दू उत्तका विकायन देखते हए भीन देवन वे। इस्त्र सोमन्स्रे कवन बाब में भी इसी बात पर कुछ स्व से रहने सने।

'बह सीकिये पैतामं स स्पर्व---' एक मुस्सिय ने नोट बढ़ाने हुए किही इसे

'बन ठीक है, रोब-रोब का हिसाब छ ग । पन्द्रह वपने की क्रिफायत भी हो। गरी । म्हाने भर ठाठ से स्थाना खाइये ।' सिद्दं ने रजिस्टर हाथ में बेते हपः कशः और -- 'झाप झ इसम्बर्गक १ -- ब्रह्म ।

'विकिन कफान ठेरेशर सकडी वर्गेश्इ अर्गाशस कनपुर।'

, B. 44 £ 1,

'पाकि गानमें भी नहीं शरह होती है बफाइन ने ।सगरेट देन विद्रोद दे बाने बद्धा दिया ।

'पाकिस्तान के मबे न र्ह्हिये ऋहत 🗗 बन्नत बन रहा है, निसङ्कत पाकिस्तान है सारा विना नार्यको उस्रोदराव वक्के. उन्हाने इस्ताम क इस्ती इतने साकिये में भी क्यामा तक के शिवे कावम कर दिलवाची और प्रगर बहाद पाक की मञ्जू है वा कुन विन्दोर्श्वान ही सनस्वीय वार्थसान वन के खेव ।

(केर क्ष रह ला)

भारत के सर्वाप्रय सचित्र मासिक पत्र

मई १६४८ का मर्वोङ्ग सुन्द्र अष्ट प्रकाशित हो गया

इस अक्र की कक्र विशेषतायें हिंदो व उर्दु के वदास्वी कहानाकार नाटककार, उपन्यावकार व कवि श्री उपेन्द्र नाम बार ६' क एक बन्ती बरानी 'वातरावा' मा केरेक्टर स्केच

- भी है और हमारे मध्ववर्गीय बाउन पर एक करा ए व्यन्य भी। डिटी के वशस्त्री कवे व नाटककार भी उदयश कर मह का एक मान उर्वे
- सुन्दर गीत ।
- स्था तीवरा महायुद्ध निकट मविष्य में सम्पत्र है ? ऋत्य स्व की बबान पर यही एक प्रश्न है। हिंदी-बगत के सुप्रसिद्ध पत्रकार भी श्रवनीन्द्र कुमार विद्याल कर ने इनका उत्तर अपने केन में देश है।
- समीन के सक में भ श करदेत विद्यालकार ने सरने एक केल में बता वा कि साहित्यकार प्रथ्ला पति नहीं शताः मई के ऋक में भी रान-चरका महेन्त्र ने सिक्क किया है कि साहित्यकार बान्छा पति होता है ।कैमे ह
- अ खालल, अो रागे। राजन, अ निरंकार देन सेनक आ देनेश इत्यादि दिली के प्रस व कति में का जनव नी नया प्रगतिशास रचनाये ।
- हिंटी की सत्रविद्य कहान'-ते खेडा भ मनी डोम रनी देवी ने द्यक नवे रागका प्रभावसमाया है। यह नया रागकी र-माहेर
- महात्मा गावी के बाध्मत्मिक उत्तराचिकारी कीन हैं ? वह विद्व पत्रकार भी उमाशका शुक्त के लेख में पहिने।
- · इनके अन्या की काशियां व लेव वन नी दुनिया, हाप-परिहास, रेडियो, चित्रको व नाम एन रंबर शर्माद को विशेष स्तम्नः विदेश दोर मी श्चाई ब्बापूर्व मेट-बर इक्ट्रह नर बुन्दर नवनामिनम अब हरनदि । वार्षिक मून्य भा। रास्य चाठ मोनी

श्री श्रद्धानंद पश्चिमकेशन जिल् भदानन्द पात्रार, दिल्ली।

मुके बाव है कि बाव है ४० ५० वर्ष पूर्व मासीय सप-Red & Rec Peless of few ब्रास कर करना वितना कठिन या। १८८० १० के कालों में एक नंबासी **बद्धी** वे डाक्टर काने का निश्चक किया। यसे बताबरों की किसी सरस ते प्रकार नहीं किया थ**या।** पह सक्त वर्षे वर्षे हद निरुपन की भी। उसने सकात बादर वहा के मेडीक्स कालेक वें किया माच की। उतकी एक वहेली वे बुके बताबा कि उसके मार्ग में कितनी कठिनारवा छाई और उन पर उक्क वे कित प्रकार विकास प्राप्त की। वर् केवल ६० वर्ष पहले की नात है। बार देवी अभी तक बीबित है। उत्तक नाम प्रवसा वस है और वह संवार-श्रातिक रेशानिक बगदीशचन्त्र वस की बर्मपरनी है। बो जोग परिचित है वे बाजते हैं कि उसने रिजयों के सिप विभिन्न द्वार कोसने में कितना कविक पश्चिम किया है। वह मार्शरेट नोश्व को. बो बहिन निवेदिता के नाम से प्रक्रिय है सपने घर से गई। दोनों ने मिस कर एक विद्यवालय सोला। इस शिद्यालय का उद्देश्य सहित्रों के मस्तिष्क को काधनिकतम अन से सालो-कित करना था। परन्त प्राचीन मारवीय द्यान स भाउन्हें विचय नहीं रखा काता था। इस कारक वे सर्वाकता बारचम की बात शीख कर आंधक क्य-स्त्री भारतीय बनेगी I वह काय प्रारम्भ इने के बोदे समय व छे हा निवेदता की मृत्यु हो गई पर द्व क्रवता वस ने उत काम को वाही रखा श्रीर यह सत्था श्रव तक चसा स्टाहा इसके द्वारा भारत माता के उस भाग के अर आपने का बाखा को सोसने का बका सन्दर काम हका।

४० वर्ष पहले स्त्रयों की शिका सम्बन्ध में वो प्रतिबन्ध मैंने भारत में देखे थे, वे भारत की ही काल सस्तुनहीं थे। कल्पण भी (रक्ष) को उस प्रकार की बाधाका को सहना पढ़ रहा या। स्त्रीका व्यवत् उन इते दुःरे देशों और दीयों में भी प्रस्वन्त सकुचित या। प्रस्कुत क्रम्बम स्त्रवी विषयक विचार कीर मी अधिक सङ्क्रीय में।

में अपना ही उदाहरक देती हूं। . मैंने पत्रकार बनवे का निश्चव किया। हुवन मैने अपने पिता से किक किया तो स्वते कृद दुष्ट, छन्दोने क्वा कि तुम किनी सलवार के कार्यासय में बाजो, इक्को वनेद्या क्षेत्रे स्ट सचिक सन्द्रा देश्य कि हात हाई आहारी। वस्त्रार का चेका समृद्धियों के किंदू सच्छा नहीं g : auf fin mig नी इसि है द्वय सम्ब

# नारी-जागरण का एक पृष्ट

[ भीमती सन्त निहाससिंह ]

विका का सकती हो। पत्रकार अप वेजा लियों के बोरव नहीं है। मैं तम्हें क्रास्त्रवार के दफ्तर में नहीं वाने दूगा। होरे दिला कापने समय के एक

बहत शिखित व्यक्ति थे। वे वड़ा सुन्दर मापन करते वे और स्वतन्त्रता पर न्या स्थान दिवा करते वे । परन्तु वन उनकी क्रापनी संदर्भ के शियुस्ततत्र रूप से कोई काय चने का प्रश्न सामने आपवादो वेबहुत कवित हुए क्यों कि इस विषय में उनके विचार अपने समय के विकारों से सामक उसता नहीं थे। परन्तः मैं भ्रापने विश्वास पर हद रही। मैंने अप्रथापिका स्नादि बनने से सवया इन्हार दर दिया । भाग्य की मुक्त पर कृपारही । में अपने पेशे में स्¶ी रडीड, और इसके द्वारा में दूसरों की भी सेवा कर तकी हूं। यह शमेप का का डाल या। मेरे सनेक शांधवी को बक्षा कष्ट सहना पढ़ा है मेरी एक मित्र बेटवा स्रोक्तुड था। यह वकाल बनना चाइतीया। उसको कानुन की जाना केने में मारी कठिनाहया आई, दरन्तु वह घनगई नहीं, प्रास्तिर वह नेजनस यनिवसिटा सा कारोब में प्रायष्ट हो सबी कीर १८७३ में उतने वहां से उपाधि प्राप्तकी। उसका कानून का आज व्यक्षाचारचा वा। यह निभय ह कर क्षप्रदरी में कावर साकी हो गई, वाव व्यव की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसके ठढने पूछा कि कचहर। में किस लिए बाई है। उसने उत्तर दिया कि मे क्रपने मदक्कित की क्रोर से यहा श्रदी है। इस पर वाज ने कहा कि यह काम पुरुषों का है। यह कह कर वह अपने काम में लग गया। वह अगले दिन पिर कचहरा में गई, पर तुपरिश्वाम बद्दी रहा। यह बात काल्क बार दृहर दे र है। हर बार उसे फ़रदार मिला। सपका बापाने के बिया उसका निश्चय स्टूटर होता गया । उतन १८७६ मे अमेरिका की कमें स से इस सम्बन्ध में एक कानून पात करवाया। यह कानून पास होने क पश्चात् उतकी वकासत की कठिनाई दूर हो गई। शीम हो उत्की कन्द्री प्रतिमा सारे कामेरदादी चर्चादा विषय बन गई। वह अपनी इस प्रतिमा का प्रयोग ग्रसहाय सोमों के विशेषकर श्वियों के श्राधिकारों की रखा में करती थी। उसे, उठ वाम्यता के झरबा एक विश्वविद्या स्व ने ''डाक्टर आफ सा" की उपाधि दी और स्त्रियों के दल ने समेरिक के शक्ष्मकि पद के शुनाव में अपने प्रार्थी के 

बताबा कि बन वह एक दार वार्शिंगटन देशकारों में साइकिस पर चटी वारडी बी. तो खड़ाशब बागों ने इस पर होहसा मनावाया। बहुन्तम सर्वेशा समहो

चित समक्षा गथा था। उसका साइ-उससे इदीन किया गया था। माम तो लड़किने और स्मिने रुकार में सभी बगड़ साईक्सों पर चढती है। इससे पका समता है कि सब ससार कितना बदसा गया है, क्रीर यह परिवतन इस सिन्द्र प्राया है कि प्रावसा वसु क्रीर वैतवा कीवज़ुक वैसी नारियें स्वान एव अपविश्वस पर शाक्षित प्रशट विचारभार। वे आवे ऋदी नहीं।

वब मैंने ब्रिटेन में निवास प्रारम्भ किया, इससे पहले ही मैं प्रगतिशील नारियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पदाक्रीर सनाकरती थी। कार्में उन देखियों के सम्पर्क में ब्राई तो मैंने ब्रान भव किया कि उनका ब्रान्देशन कितना कठिन या भीर उससे कितनी बहवाहर उत्पन्न हो गई थी । नित्र वो को उच्च एव पेशे सम्बन्धी कि छा देने से शेवने के सिए इंग्लैंड ने पुरुष इतने कांग्नड ये कि रित्रकों को ग्रापने स्वतंत्र शिक्षवास्त्रय स्तेलने पढे वे । क्या भ्राप विश्वास करेंगे कि अपनी शास तक इंग्लैंड के विश्व िवालय इन शिच्यालयों द्वारा दी इहै उपाधियों को स्वीकार नहीं करते थे। में चाइती हु कि डाक्टर गैरट ऐवडरसन भी बदोज्दद का दुख विस्तर से वसन कर सकती। बाधार्थे और बुख कारणा'स हतोत्साह न होकर उसन चिकित्सा शास्त्र की शिद्धा प्राप्त की। इसके बाद उसने रुपटन में एक कालेख और एक धीय षासय कोला. ऐवडरसन और उसकी ह्यात्राक्रों ने तद तक विकास नहीं किया बन तक कि रिजयों के भी परुषों क समान चिहित्सा शास्त्र पदने श्रीर चिहि

स्वा व्यवसःव करने की सुविचा नहीं मिक्क गई। और परवीं का इस क्षेत्र का एका विपल विनष्ट नहीं कर दिया गया।

मैं चाइती इंकि मैं उसकी छोटी बडन मिकिसेन्ट पासेट के सम्बन्ध में भी कुल कहा वसने बाकर फासेट से विवाह किया, को पासेट पालियामेंट में भारत का समर्थन करते रहने के कारण भारतीय मैन्दर के नाम से कहे बाने लग है। बन डाक्टर पासेट मृत्रीमहत्त के सदस्य ये क्रीर डाक विभाग के मन्त्रीय, टो वे एक प्रवास हो गये। तब मिलिसेन्ट ने उसकी श्रास्तों का काम किया। बह सब सरकारी कागमात पढकर सनामा करती था भीर सब तरह से उसके काम में बहायता करती थी। बाक्यर पासेट भी धापनी परना के स्त्रियों की उन्नति सम्बन्धी कामों में खदा भरपूर सहायता करता था। उतका पत्नी का मुख्य काय स्त्रियों को पुरुषों के हाथ से राधनैतिक शक्ति के एकाचिपत्य का छीनने के लिए सगटित करना था।

जिन दिनों मैं बिटेन में पत्रकार का काय कर रही थी, उन दिनोयह ग्रान्दोलन पूरे थीपन पर आया। इत गढो दलां में बट गये थे। इस्यजिक बाद्य ले लोगों को वैधानिक तराके में विश्वास नहीं रहा था। स्त्राको सजनैतिक इन्त्रमें पुरुषों की समानता का अधिकार प्रथम महायुद्ध के बाद मिल सका, चरकि स्त्रियों ने पदयों के साथ क वे से कन्धा निना कर काम कर के दिखाया। ल

\* बन्या गुम्कुल, दहगदृन में दिये सबे दीवात श्रामभाषय हा यह श्रश



# <del>^</del> स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

हो०-भी इन्द्र विद्यावाचस्पति

इस पुस्तक में क्षेत्रक ने भारत एक और अलगड रहेगा भारतीय विश्वान का श्राधार भारतय संस्कृति पर होगा, इत्यादि विषयों का प्रतिगदन किया है। मूल्य १॥) दनया ।

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

# **ऋलुमुनियम और उसकी उपयोगिता**

( भ्रायन कावस )



उन कई यदायों में बिनकी हमें कान प्रतिदेन प्रावश्यकता पढ़ती है कल्युनियम क्याना विशिष्ट स्थान स्लात है। वचार में उवकी कमी नहीं है ज़ीर न ही कोई ऐना देख है बढ़ां नह सरलात है। साम न किया चा चके। क्याय उद्यागी कीर रखीई में उवका उदयोग क्याविशिक्ष विशा चा रहा है।

इव उपयोग की उपयागिता और भी क्षांक बहुन के लिए जिटिया वेश निक उसमें अनुवन्धान कर रहे हैं। ऐते महत्यपूर्ण कार्य का भीत्यों हैं। ऐते महत्यपूर्ण कार्य का भीत्यों हैं कि सिय तीचे वायमान का क्ष्मयन करने व ली सरकारी सरमा ने अल्झिनेयम सम्बन्ध के रूप में किया उद्योगों में अल्झिनेयम क्षीर कल्झिनेय मिश्रत चाहुर नोम क्षीर कल्झिनेय मिश्रत चाहुर नामक पुरितका सिवकर बनवाचारक के बहु क्षमक्ष सिवकर कि स्थान में, अल्झिनेयम मिश्रत चाहुर नामक पुरितका सिवकर बनवाचारक के बहु क्षमक्ष सिवकर के स्थान में, अल्झिनेयम के पूर्ण झालीचनारमक चर्चा हुन स्था

विपैली धातु नही

क्काए सर्वेत्रधम यह आनता चाहिये हि अल्लुतियम स्पिती बाद्ध है या नहीं। वेजानिकी के अनुसार यह न स्पिती आहु है और न हक्के बतंनों में पक्की बाद्ध साने से रोग का बर है। विटेमिन भी अल्लुतियम के बतंनों में नष्ट नहीं कोते।

कुब कारणों से लाय उदोगों तथा भर में क्राल्येनियम बहुत उदोगों तथा कर के बतेन क्रालानों से कारणे में बति के आकार के बतेन क्रालानों से बनाए वा चकते हैं और लाने की दार बस्तुकों से बतेन नष्ट होने के बनाए वा चकते हैं। क्राल्येतियन वर्तनों की चतर पर क्रास्ताहरू नक्ष्य को क्राल्या कुक कर कर के बोग से बनाते हैं को एक सिक्की होती है को वर्तनों के दार बस्तुकों द्वारा नष्ट होने से बनातों है

वर्तनों का नष्ट होना

श्रास्त्रवाह की इन मिल्ली में के बहुत गुप्प हैं थीर बाकर न हर गुप्प का निरुत्त विश्लेष कर है की स्वाप्त कि स्विष्ट की स्विप्त विश्लेष कर है कि सहस्य है कर किया है को प्रत्य की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की सिंही प्रता की स्वाप्त की सिंही प्रता की स्वाप्त की सिंही पुला का स्वाप्त की सिंही पुला का स्वाप्त की के उने जुल का स्वयुत्त नम्म प्रता की स्वाप्त की सिंही के उने जुल का स्वयुत्त नम्म प्रता की स्वयुत्त नम्म प्रता की स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म प्रता की स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त स्वयुत्त नम्म स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त स्वयुत्त

नहुत कम प्रभाव पड़ा। है, पर कुड़ गरात बूच बाहु को नष्ट कर करते हैं। वर्तन पर जून का प्रभाव चोनी क्षेत्रिक समय तक नहीं पड़ने देती क्षोर जून का सम्बद्ध का सुर के बहुत समय तक रहता भी नहीं। इन्हीं दो कारकों से कस्तुनियम के वर्तनों में ग्रुप्त्या बनाने पर बाहु स्वयंत्र नहीं होती।

श्रास्त्रुनिवम के वर्तनों से कठनाइवां पहले वर्तनों में निमाने वी की बातु के तपरोग कीर उन्हें शाफ करने में प्रमुक्त रही वर्तुकों के कारण होती थी। इन कठिनाइयों का निवारण निश्च हो वैशानिक प्राथि के कारण हुमा है।

चरों में अल्युनियम के वर्तन साक करने के लिए डाक्टर झायन इट झा सालुन और इश्रातो रेखों की कोई रोवेंदार इल्झी चीम प्रयशा विसकने नाझा पदार्थ अच्छा समझते हैं।

ऋन्य बातें

ये घरेलू नुस्ते मनोरंबक श्रवश्व हैं पर बादन की पुस्तिका में इस विषय को योका ही स्थान दिश मया है आधि-कांश भाग में इस पर विच्छार किया गया है कि अल्बुनियम और अल्बुनियम-मिश्रित बादु खाब उद्योगों में कितनी उपयोगी हो सकती है।

दुन्दशाला की विभिन्न महानों में इव बातुका नवाग आरम्म हो गया है। इरशात को वादर्ग-पर करते के स्थान में अस्टुनियम-को उत्तह सनाई काने सगी है। बातुशान निर्मोद में और निवती के मन्त्रों में अस्टुनियम का प्रयोग पहले से ही होता है।

#### मुफ्त

नन्युक्कों की कावत्या तथा कन के
न्नाय को देकदर भारत के सुविक्वक वैक
कविराज कात्राक्षणक्यों नी उद्दुर्श्यक्षणे पदक प्राप्त) गुत्त रोग विरोधक वोक्या करते
हैं कि क्यी पुज्लों सम्मन्यी गुप्त रोगों की
कान् की प्रोप्तियां परीक्षा के लिए गुप्त सी
वाती हैं ताकि निगठ रोगियों की तक्यी हो
वाते क्षीर को के की वम्मानना न रहे।
रोगी कविराव वी को विवाद कार्यों हो
होज कार्यों दिख्यों में स्वयं मित्र कर या
कुर्त कार्यों है कि टिकट मेंन कर वीचियां
पार्या कर चकते हैं। पूर्य निवस्त्य के लिए
हा कार्यों सम्बद्ध क्षार क्षार्यों की
सम्बद्ध नियादां पह की कार्यों भी
सम्बद्ध नियादां पह की कार्यों भी



(जेंबी के निवम तथा स्वीपत्र मुक्त मंसार्थ

सुपत । सुपत ॥ सुपत ॥ साप पर हेटे मेट्रिक, एफ ए., की. ए., पंचाब तथा झालप मुनिक्टिये से कब्ब होन्सोरीक बयोकीय स्वस्थित आकृत से पात कर कहते हैं। नियामको सुपत । १उटलेकुनक इंटीट्यूट(किन्स्ट)ण्यामहा

# साईं!समयनैचूकिये!

# श्रीषधियां जिन को त्राप प्रयोग करने पर त्रवश्य शिफारिश करेंगे ।

सम्पूर्ण वास्तविक मदानगी के जिये ताकत की दवा-महीनसीन गोल्ड टोनिक पिल्स व्यक्तन्त वह पौरुष के लिये तिर्फ लगाने की दश-सई फनसी पुरुषां की शिथिल नसों को मजबून बनाने के लिये लगाने का - मल्हम पुराने से पुराने स्वाक पर खाने की चटनी-ची साहल्य 6-0-0 गरमी या बातशाक को बीबारी पर पीने की दश - चा मोय दक y-0-0 स्त्रियों के पुराने से पुराने पदर पर निर्फ व्यवहार को दवा - पाक ताई यून पुराने से पुराने सकत दाद और नये उकीत के लिये -चीलून श्रीन 9-5-0 स्रोर गठिया विचयक सभी शिकायतों पर -ची फुरां सूप 0-0-0 के तीव दारे के सनय अमगन को पत्तिया -ता-चून-इप वादी बाहरी या अन्यस्ता बशासर के विषे मन्नदन — चेकी निये-इब ऐक्र रेमिडी इला व — हु रूप 3-0-0 लिये — इधारहोप हर्त

आपक शहर में हमारे से किस एकेस्टल से ताक हु। हुई कामल में लीकावन्य मिसीबी ।

अन्ता वीच संब की कीन ती माचा हो. इतका निश्चन राष्ट्र के क्यांबार बाद तक नहीं कर सके यह **काउनमें ही नहीं, सन्दाप दर विदय मी** के। इस सम्बन्ध में बार विचार चाराय अब्द रूप से खामने आई है। एक तो अक्ष कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दिवा · इस इसके समर्थक उद्योश व विदार के क्षाने हव मा शहर फेबाकनाथ कार अपने पार वाचन भी हरि चनो है। कुछरी के पृष्ठ रोचक हिन्दी-नाहित्व सम्मेलन 🕏 प्राच रावांच पुरुषोत्तमदास टंडन चीर स्वास्त हिन्हीं संवत है को देशनागरी शिषि **हैं किया।** सबी दिन्दी को यह सम्मान देना कारता है। तीमरी के सनवायी प्रशस्ता बांची के महा हैं को हिन्दस्तानी को दो **कि**चित्रों में जिलकर राजधाना का पड देना चाहते हैं। इनमें मुख्य प्रधान मंत्री की सवाहरताल ने क और शिका मन्त्री औ प्रमुख ब्लाम प्राचाद है। चौथी के बुक्तवाह केन्द्रीय शासन के अधिकांश तम प्रधिकारी है को शंत्रों की को ही तप-बाह्य समझते हैं, क्योंक वह ब्राय की कान्तर्शश्चीय भाषा है। इनमें मदराती कवांचिक हैं और प्रतीत ऐसा होता कि निकट भविष्य में वेन्द्रीय शासन में एक भी भा-मदराक्षीन रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रभाषा का 'ध्वव' (क्या क) विचार भाराओं के चुट्च मर्गीदा रहित सागर के अन्वयह काल में बहता फिर रहा है; किनारे नहीं काता, वर्त्क झाने नहीं विवासता।

मारत वश्कार की इस इनीति के कारक समस्त प्रान्तों के सर्वकमेवारी श्रासमध्य में पने हुए हैं, बनता के पंचे की क्यांत हो सबी है। उपर क्षेत्र स इस **कर**न को संस्ती था क्षी हैं। मारत विभावन के कारण वह ब्रैन्ट्रस्तानी ( उभवसिषियुत्तक ) को इस क्रमय राष्ट्र-माचा पापित करने का लाइत नहीं रखती कीर कपनी इष्टपूर्वि के शिष्ट क्रन्दर ही क्रम्बर शदस्यों को बहुसंख्या प्रापने पञ्च बें कर रही है। फितनी प्रवंचना है। बर्बाप बनमत इसके बनुक्त होया इसके क्येर है।

#### प्रथम विचारधारा

यह निविदाद छल है कि पूर्वश्रास में कंस्कृत मारत की राष्ट्रम का थी। सर्वत्र क्षका समाध प्रचार था। वेद ही नहीं, क्ष बाहिता से बेकर कामान्य पुरतको तक की उची में रचना होती रही। ब्राय मी समारे पात की कुछ बचा है यह हती बंस्कत में है। संस्कृत की सम्ब स्तरित को मबा कृटिस सामें ब समझते वे सीर क्वीतिय त्योंने संस्कृत को मुसमाधा क्य-काका मारदीयों में उतके प्रति सना-रक्ष तरम्य दश्की। 'सम्बद्धाः ग्रेस्सासर का न काता कि अभी को के पराधेश है वंदक्षे अने से नमामा में प्रस्ता इकार बंबार परमासार्थं थी। सर्वात क्री

#### की समस्या राष्ट-भाषा

भी बहादत्त शर्मी



चार सी मनुष्यों के पंछे एक संस्कृत संस्कृत के शब्द ग्रावेंगे तो ६६ प्रतिशत इसीक्षिय बेंगला भाषा में संस्कृत-मज्ज प्रचर शब्दांशिक विद्यमान है। यदाप कां को भो ने समस्त पाठशासाओं की सद्दायता देनी बन्द कर दी का उन दिनों सन्हें ब्राप्त पचावतों से प्रकृती थी तो भी इक्स को है से संस्कृत का प्रदन पादन बन्द नहीं कर सके। यही बारबा है कि आरत के सभी प्रान्तों में संस्कृत ग्वल कालेकों में एक पाठ्य विश्वय है। उत्तर मान्त के सभी प्रान्तो में बड़ासम्बन्ध का प्रचार है बहां दिख्य भागत में भी यही स्थिति है भीर दांचय को सामिल, तेलग मलया-सम सादि भाषास्रो में ७० प्रतिशत इसी आवा के शब्द है। स्दशस अगदि वालों के नेता या काध्यवासी हिन्दी के प्रति क्रपना वैशस्य या विशेष प्रदर्शित कर सकते हैं परन्तु संस्कृत के लिए वे ऐसा नहीं करेंगे ।

यही नहीं, भारत के शिखा सचिव आ आवाद तक पटना विश्व-विद्यालय के दीस्तान्त भाषक में श्रीर मारतीय पालेमेंट में शिक्षा कटीती प्रस्ताव पर प्रपना प्रश्मित संस्कृत के पद्ध में व्यक्त कर चुके है। परन्त वह इस लिए नहीं कि उन्हें एस्कृत से भेम है, प्रत्यत संस्कृत के सदारे से वे उसके समन्द अपनी और फारली को भी अपभय प्रदान कराने में सफल हो सकते हैं। प्रयात सर्वताधारक की भाषा में ३३ प्रति शत

पाठशासा । सभी मनुष्य 'शक्ति थे। अपनी और फामसी के। हिन्दु श्री की मुखता देलिये कि वाच्य भाषाची में उन्होंने केबल सम्कन रखी, वे संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत या पात्री को रक्ष सकते ये।

#### दितीय विचारधारा

दुनरा दृष्टिकेशा या विचारभारा हिन्दी बगत की है। इसके पीछे भारी बनमत् है । संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्य प्रान्त, पर्नी पञ्चान, विन्ध्य प्रदेश, समस्त राजपताना, मालवा स्मादि सब प्रान्ती की भाषा हिन्दी ही है और नई प्रान्तों में तो बहराब भाषा के पद पर फ्रासीन भी हो जुकी है। यद्यपि स्थ्य प्रान्त में उसकी मगठी के साथ प्रति दन्दिता है श्रीर पर्धी पंचान में एक कल्पित भाषा गुनमुखी के कारशा उसकी हित-हानि का संभावना है, तथापि प्रान्तों के पुनः-संगठित हो बाने पर वह अपने प्रदेश में क्राधिकार सम्पन्न हो आयगी—इसर्ने सन्देह नहीं।

इस समय भारतीय संघ का समस्त चेनपल १२,२०,०६६ वर्गमील है बिसमें से ६ ३२ २११ वर्गमील का चेत्र प्रान्तो का है और शेष ४.८७.८८८ रियासती का है। रियासतों के लगभग तौन साख से प्रधिक चेत्र में हिन्दी बोसी क्रीर किसी बातो है। एक लाख से काचिक मराठी चेत्र की लिपि भी देव-नागरी है, यह भी स्मग्रा रखना चाहिए।

प्रान्तों के स्तेत्रफल में से स्थक प्रान्त. बिहार, मध्य मान्त, पर्वी प्रवाद, ब्रावसेर मेरवाडा क्रीराटक्री का बोगतीन लाख से कलाडी कम इ'लाडै। फिर पश्चिमी बंगाल का बदंबान दिवीधन, कलकता बिला, बस्बई प्रान्त का बस्बई नगर श्लीर मैसर राज्य का आधिकाश भाग हिन्दी सम्भा सेता है। प्रदरास प्रास्त में भी महारमा गांधों के प्रयास के कारण किन्दी बोलो व लिखो चाती है। उद्गीसामें भी हिन्दीका प्रचार है। अपर्यात भारत के समस्त वर्गमील क्षेत्र की ७५ प्रतिशत बनमरूपा हिन्दी भाषी और हिन्दी से श्चवगत है अजनीति ही नहीं, सर्वमान्य स्डिन्त के अनुसार दिन्दी का राष्ट्रमाचा के पद पर कार्भ वक्त किथा जाना न्याय-सिद्ध एवं का धनारसिद्ध भी है। साम कि इस्त द्यादि देशों में ⊏० या दिसी के मत से ६६ उपभाषायें होने पर धी रूसी इस जिए राष्ट्रभाषा है कि वह क्राचिक बनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, तर्वाहन्दाता प्रतिनिधित्व के नाते रू सी भाषा से बहुत बढ़ी चड़ी है। रही यह बात कि उसकी सरकत निव्रदा किसी को फुटी इशस नहीं सहाती, तो उस में सरला शिसरला शब्दाविस भी प्रचुर मात्रा में है। 'इस बात को रुमाप्त करा<sup>3</sup> के स्थान में 'इस बात को सत्म करो? वयो सःल है । क्या इस लिए कि 'लत्म' शब्द भी नेहरू या श्री श्राचाद अर्थ.क बोलाते हैं १ हिन्दी में तदभव शब्दों की कभी नहीं है, कमी उनका है जा दिन्दी की शब्द-शक्ति का बिना प्रशेगाक्ये और बाने वह सरकत निष्ठ है ऐसा समझ बेठे हैं। इसे डी संस्कार का दाय कहत है ?

आज भारत सरकार का सारा शका वभाग इन्दी (वरोषियों सा एक झलाड़ा है। उसके मन्त्री से लेकर काषकतर उच्चावकारी हिन्दी िढेच का नाना योबनाएं बनाने में व्यस्त है। भीर इसी में देखको कर्त्रत्व की पराक्षष्ठा समभति है। क्या कारण है कि अफगानिम्तान का राख्यत पद स्वकार करने कीर बाने की तिवि निश्चित होणाने पर भ हा०ताराचन्ह को शिच्न साचन का पर म शंदाता नियुक्त कर दिमा गया! क्या के बल हिंदी विरोध के कारमा १ भी राम्लाल स्नादिकी नियुक्तया प्रकार-प्रकार का कह रही हैं े प्रश्निक निर्माण कर के अधिक कि दिंदी विशेषी तत्व श्रीषक ए आप समवेत किये का गहे हैं ताकि ये सोग क्रवना कार्य कुश लता न हिंदी को क्रय-दस्य करें। भ्रायर देश का स्वाधीनता कै सन्धिपत्र पर स्नाथर की मृतभाषा 'गैलिक' (भो श्रमेका के वक्रत्यों के कारम छुन-सी हा गई था) में उस देश के नेताका ने इस्ताखर किये कीर उठी दिन से क्षेत्रर एक वर्ष के भीतर समस्त **ब्रा**बर में वह भाषा छत्त हट हो सही ।

# केश सौन्दर्य के

# ★ ग्रहकुल काँगड़ी फामेंसो द्वारा भेंट ★

### केश सिंगार

इससे सिर घोने पर बास रेकम से मुक्तायम व सुन्दर हो बाते हैं। मृत्य २।) पाव ।

#### श्रामला तेल

बाकों का गिरना, क्रमय में पकना माहिशेस वर होकर दिमाग में तरावट बाती है। मूल्य १।) शीशी है

## बाह्यो तेल

दिमाग को ठएडक व तरावट बहेचा कर बाला को मजबूत व सुन्दर बनाता है। मूल्य १⊫) शीशी।

#### भूद्रगाज तेल

वालों को काला करने में यह तैल प्रसिद्ध है। नेत्र ब्योति को तेज्ञ कुर्या है 🖰 मुह्म हो काबा

# युरुकुल कांगडी फार्मेसी (हरिद्वार)

सोल एजेस्ट :---देख्डी अन्त के---ग्मेश एरड को० वांदनी चीक । न्यासिक्ट व चौसपुर के-पृतियन मेडीक्स हास, नया बाबार, सरकर। क्याबाबाद---कक्षंभर चिकित्सालव कमरोहा गेट I मध्य भारत के-- इहत् श्रीषय भग्नहार, १६ जेल रोड, इन्टीर ।

क्रिस के इस पर बाब नेताओं ने स्वसस्य के । प्रस्पेक कांग्रेसी स्थान व तयोमन सिया है बह हिन्ही भाषा विद्यागन डै. परन्त तो भी कमी कोई कमेटी और कभी कोई कमीश्चन केवल इस लिए बैठाये नाते हैं कि किसी तरह कालचेर हो वाय और या क्षो अपंत्रे को ही बनौरहे और माहिन्द्र-क्तानी बनता के निरंपर साद वे बावे। क्रम्बबा डा॰ ताराचन्द प्रभृति हिन्दी-विरोक्षे और दिन्हीं के शक्ति से अन्धित उर्द्र प्रोप्नो ने नह २२ बादवचान्तकरी के कमीशान का समिताय क्या है। को हो बिस बनता की बायति के कारसा भारत स्वाभीन हुआ है उसी के सतत यत्नों से डिन्डी भाषा भी स्वपने स्थान वर ब्रारूढ होगी, वह निश्चव है। स्था वे नेता जो राष्ट्र के कर्णकर बने बैठे हैं, काती पर दाथ घर कर बता सकते हैं कि जनके बान्दोलनों में बांबेबी पत्रों बा कांबे बी ने कितनासबयोग दिया था १ क्या ६०० राज्यों का सरस्रता पूर्वक कितीनकः सा दिन्दी स्थवा प्रान्तीय स्त्राचाओं के समाचार पत्रों के ब्राटसन का परिवास नहीं है ? वतीय विचार घारा

वीसरी विचार भारा के प्रवर्तक सकारमा गांची वे । वे दिन्दी साहित्य सम्मेखन के समापति हो बार बने धीर का व महरास पर्यन्त हिन्दी हा स्रो प्रचार है वह उन्हीं के शम प्रवासों का शोधन परिकाम है। प्रारम्भ में वे हिन्दी के बद्धवादी वे परन्तु ज्ञाने चल्ल कर उन्होने किसी भी मूल्य पर मुसलमानों को भिलाने के लिए हिन्दुस्तानी का पश्च लिया और दसरी गोस्तमेत परिषद के सवसर पर संसद्धमानों को 'कोरा चैक' तक दे दिया. परन्तत्वभी मुसलामान सन्द्रष्टन हुए क्रीर तरदार पटेल के कलक्सा और ■सनऊ में दिये गये भाषकों के प्रनुगर के महारमा भी को सबना 'प्रथम शत्र' मानते रहे। परन्ता फिर भी गांधी जी क्रपने प्रवासों से विरत न हए और श्रुवलयानों के दित के लिए ही उनके प्राच गये। वे चाहते ने कि हिन्दू और शुक्तमान पुतानिक कर ग्हें, ए≤ राष्ट्र क्रमें। दोनों को आस्यन्त निकट लाने के क्रिप् वे दिन्द्रस्तानी का प्रयोग चाहते थे। . प्रसादः हिन्दुन्ते ने उर्दुनीक्षीः पःन्यु ्युक्तमान (हिन्दी के निकट भी न वाये। कारती इस केंद्री के वस पर प्रदोने , अपनी प्रांतीय मामा में. वार्तालाय करते कर्राभागि पर तो के वस पर वाकिस्तान केकर खोवा और वशंकी शासमाया उंके की चोट उर्द कर दी क्यों। वहां भारत के प्रचानमन्त्री कहते 🖁 🛣 में होनों क्षितियों वाली मान्य हिन्द्रस्तानो ( बचरि 'हिन्दुरश्तनी' शब्द बन्दे पसन्द नरी है ) इस लिए चाहता हुं कि उसे महारमा बी चाहते वे ।

प्रशासा की तो वह भी जाइते वे कि कोई ५०० दवने से साधक नेतन न

बीयन निताये । क्या श्वाप यह कारी कराते हैं ! केवल माधा के प्रश्न में ही काप महास्था की का श्रानगरका करते हैं। यही नहीं, ब्राप यह भी कहते हैं कि संकृ। के शब्द वो हिन्दी में भरे वा रहे हैं वह मुक्ते मान्य नहीं, परन्तु श्रर ने फारखी के शब्दों के सम्बन्ध में ब्राप मीन है। साय हो साप यह अहते हैं कि हिन्दी उदं का प्रश्न दिन्द मुस्लिम प्रश्न नहीं है यह तो विशुद्ध राष्ट्रांच प्रश्नाहै तो आप होनो लिवियों वासी हिन्द्र-तानी की चाच-\_ स्वा करके सामाने पर अर्थ का भार बढ़ाने को क्यों तैयार हैं ? भारतंत्र सघ के किसी भी शान्त में उद्देश बभाषा नहीं है, केवस नेहरू भी की गद्धो दिखी में बनताकी इच्छाके विस्थेत वह बनी हुई है। बिस भाषा का उपयोग ही नहीं हारण उसका रखना और असमें सरकारी रिपेर्ट भावि छापाना क्या सभा के धन का दुर्देग्याय करना नहीं है। उद्देशी खरी पुस्तको व विशरको के बंदल के बहत बने पढ़े रहते हैं। रहे शिद्धामत्री भी भाषाद ! उनका रहस्यमय भावन है । गांधी जी के जीवन काल में वे उन्हें भ्राम ६ रिपेटें देते रहे । सब वे बो चाहते हैं उसे भी नेहरू हारा सम्पन्न कराते हैं। वे मुक्त हिन्दी-होडी हैं। हिन्दी की बार्टे सोससी करने का उनका प्रयस्त कर चरम सीमा पर है। बिस प्रकार पाटरी नोस्सने हिन्दी के विरोध में शेवन आवा का भाषा प्रचार किया और उसे स्वा-विभाग की भाषा बना कर छोड़ा । उसी प्रकार क्राव क्रावःद कर रहे है। क्राव भी सेना की माचा रोमन, उद्दे, गुरुमुकी कीर तेलगू है' हिन्दी का कहीं नाम तक नहीं।

**प**तुर्थे विचारधारा

चौथी विचार घारा के रोधक केन्द्रीय शासन के सत्तासम्बद्ध उश्राधिकारी हैं। ये सब वेशा. भवा और संस्कृति से पर्या शांत्र व हैं. यश्चिर रहते भारत में हैं । इन में भी श्रविद्वाश मदराशी हैं, उनसे कुछ कम पंत्रानी, क्रीर तदनन्तर विल हैं। द्वार्थविताम, परशह बननम्बद्धं विभाग, यहिनाम, श्रीर देशीराज्य विभाग में प्रदरानियों का बोक्स बाका है। रख नियम में शिला ही शिला नवर काते हैं। शेष विभागों में विश रेक्षवे शिद्धा, स्थात्यव स्नादि हैं उद् में भी वंशाबी भरे पहें हैं। ये परश्र है। सर्विकारिक से प्रेमी है समया अपनी पांतीय मध्या में दिन्दी में ब सना स्वितालय में या नगमः वाना है। सभी सरिव क्यंग्रेजी के पड़न हैं या कारती पांतीय भाषाकों के। हिन्ही का बद्धाती कंदे मूना भटका मन्त्री हो तो हो । वह भी विन्युस्तानी का दी दम भरता है। धनता की ता बह भारका हेती का रही है कि इतना प्रकार

वो धने बी का क्षप्र को के सबस में भी नहीं या।

¥'a कर रेक्ट्रे क्य क्रीर **हा चार स** बबर का सामंत्र दिन्दी पत्रों को नहीं निका। सानकि पहले वर्षों में दिया वातारश है। हिन्दी का प्रचार विभाग सोना रहता है। इचर दिन्ही न्याचार वर्षों के सम्बाहकों का यह कथन है कि सामंत्री पत्रों में सा सचनाया सेश्व िक्याते हैं उन पर सरकार कायक है। की कर्ता है, आहे. हिन्दी पत्रों का कीन पुछता है। श्रांत्रों बी के बो ग्राचिक जानकार हाने हैं वे हो केन्द्र सामा ने योग्य कर्म नारी समस्रे बाते हैं। उच्च चकारियों के इशानी पर, बो कलम श<sup>्</sup> है और भाषक-गढ़ है, श्चाव भारताय मंत्रामहत्त नाचता है। ये बनता है मन्त्रियों का आबक्षिक दर को बारहे हैं। थिन देश में उसकी भाषा और उसके बोलन व से खारने खर्षि-कार के लिए पची के समान पर फड़ फ़बाते रहें बिसका शिक्षा मन्त्री देश की परम प्रसम्ब भाषा से बातिश्रा हा तथाहास बाह्य केलिए संप्रेस को इ. रावमाचा बनाये रसानाच।देश्रीर बित देशा में सभी बात कहने बाला विद्राही या प्रशंसक समभा बाता हा उन देश का क्यांचित ही सगमहोगा।

भाषा के प्रश्न हो सरकार वितना प्राविक लैंचती वायगी सार कत्रिम हिन्दस्तानी का बनना के सिर पर सादने का द्रव्यान करेगी उतना ही कप्रिय कौर एकांगी दृष्टि से देखी काश्याी । हिन्दी के धारना स्थान साव भीन मिक्षातो ६० वर्षतक न मिक्रेमा। भी नहीं और चनता की सची वहान- मति के कारण यह प्रथम यह वह काँ तो वे प्रस्मान्य नेता इन तन्तर हो ब है बच्ने हो वंदित काके सरकता है ही भागी हो<sup>त</sup>ः विश्वा ही देश सम्बद्ध देश हाना विवर्ते उसकी भाषा के प्रश्न के साथ स्वयं नेताओं ने इसनी किसाबाद की हो।

#### 'सिद्ध चित्रकूट बूटां।

वह पूरी भक्षोमात में राजनिक्री काने किस महारक्षा ने राजगिरि पर्वत है संबद्द करने की बताई है। प्रशनी 🕏 पुरानी वा नई ६मा स्वांत; कांती गर्तिका िटी पुष्पमा से एक महीने तक सेवन करने से बढ़ से ब्रारंभ्य हो बाता है । एक मात ६० मात्रा २॥) परदेश कुछ नहीं ह

गर्भदाता योग

इस भीषय के अवहार से निश्चन गर्भवार व इः बाता है । मूल्य ५) पूर्व विवरण के साथ पत्र सिलें।

मासिक धर्म का ब्रीविध

बन्द मासिक धर्म का विना कह मारी करता है इस वीर्याय को व्यवसार करने से कमर, पेड़, पेट का दर्द शिर में चक्कर गाना भादिको दूर कर माखिक धर्म नियमित रूप से साता है। इस श्रीपवि का स्पवहार करने से शील सभी बारबा हो बाता है। गर्भवती स्त्रियां हजे व्यवहार न करें, क्योंकि गर्भावस्था थें इसे व्यवहार करने से मर्मपात हो पासक है। मूल्य २॥)।

भी क्षया बन्द्र (विश्वि) पो॰ सरिवा (हजारी**वा**ग)

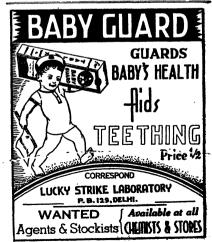

# भारत मेरा !

ि भी रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' साहित्य रत्न ]

कितना ही सागर सहगए ! मांकी | द्वान ने का काए ! उद्देशित बल शिलारों में, रें ! सेरी स्वर-प्रतास्त्रित हा आए !! 'भारत मेगा!

'भारत मेरा।' स्नास सक है सागर तेरा।

क्षाव मुक्त इं कानर तेरा !! नाविक ! त्रेनी तरी मुक्त है ! क्षोकि मुक्त दें भाग्त नेरा !! भागत तेरा !! भारत तेरा !!

को चुन के सेनानी | तुरुको, धावन प्रकुरों का मध हो | को मोलों के धानी | तुरुका, धावन प्रकारी का सब हो | सेश कालु प्रक्ला मित पा प्रतिवृद्ध, रे चक्टनां से टक्स कर | निकारत का स्वाला था में, हो स्वास निवर्ण आपाकर !—

> रे बुनिया के पाय सभी रेक्षय के क्रमिशाय नमी !! क्राप्ट स्वनाश स्टब्स्य ! सोयुन-न्दु। दिन-रक्षा-शिवर से द्रक्तिः भी द्रकार ग्रुनाय !— भारत मेरा !!

देख निश्य तैयार ज्वा है, बाब पुरा रच-वाल नवाने ! बालु-म से मो बादेक विचातक, बाव-तरव से खावे मियने !! तेरा वय बीहर-विकात है ! तिसमें पुंजीमूल बातक है ! तेरी दिशा तिमिर बेंद यन मद ! प्रजाय-पीरच-वेत प्रवक्त है !

बहुरे बहु शहत से बहु। यह रे झाव शिलार पर चहु। बहुने वालो है रख भेरी। झाथ परीचा होगी तेरी। सेनिहा झाने प्राथ स्वरों में, भर को यह कम्स्तिस्वन मेरी।

'भारत मेण ! मारत मेरा ।'

युग करिं। दुनेत पुकार रहा है। रह-रह कर सलकार नहा है। गौरव मन इतिशव पुराना। युन रे। मन इकार शा है बहि दू गोझे हर सामाना, सामाने से हर सामाना, सामाने संक्षि इसल सामा, सीर न किर तुन्ह पानसा।

मारव मेरा। मारव मेराश मेबार का लोकगीत

# मां का हृदय

(सम्रानसिंह वर्भी)

जिंग इन्या अपने पतिष्य जाती है, उठ वानव या जब पुत्रवधू इसने नितृद्ध बाती है उठ समय वान पड़ाठ की इतने कि तिवा उसे कुछ दूर वक विदा देने काती हैं व कीटन वनव बवादमा गाती हैं।

यह गीत झालो के जामने एक मनमोदन (जन जीज देता है। छव कन्याए दिशादित हो कर प्रपने पतियह सन्ती लाती है। पुत्र विशादित हो कर ज्ञान तंतार क्षणा बना सेते हैं, उठ स्वयूद एव चुदा खरने पति के याज्येठ कर झालो में छात्र पार पौरन की

बंत का धारम्म करवान से होता है कीर बचार्य को लेगा हुआ मानी सुख की करवा से वर्तेमान बन्तोष में अमास होता है।

भीतो वागा मे बाई को श्राम्बो सविया बतो रेप्यो सह श्रागस्य बीच शहरा। श्रास्त्री घरे श्रामस्त श्राम्बो माटियो )

मीनों पाली पपंत्नी मोटो कीदो, बोतो बीयो केरी बांग शह्यां

मोतो क्याने काई ने पछि देख् न्यारा-न्यारा वर में दिक्ता क्ले मारो हियो क्षित्र सा स्वाय शहरा क्याकी वरे क्यार क्षास्त्रों मोटियो।

धार्थ- बढा धपने पति से कहती है— हे प्रियतम इन घः में प्रमृत तुल्द ब्राम का हुद्ध फ्रांभूत हुवा। मेरा पिछला बीधन ऐशा प्रतीत होना है कि मैं बाग में बादर एक ब्राम का इस साई और उस को अपने कारन के मध्य वो दिया, उठ का पालन गोप**स** किया, उस पर फल की प्र'सि भी हुई, पर **प्रत्या**-चारी क्राया कीर फल का से गया, मेरे मन में पश्चात.प हुआ। मैंने कन्याओ को बन्म दिया, उनकी साह चाव से नहा किया. उसका विवाह किया. उसे भी सल-राज वाको को गये में पुत्रों की बननी बनी पर उनका भी विकाह होते ही वे ६ दोशी के स्टश हो गये यानी अलग हो गये। मेरे मन में इतके लिए हा परचा-खाय है।

सब कुछ होते हुए भी माका हृदय मांका हाते व

भाता कुमाता न पुत्र कुपूत्र भक्षे ही । क्या चला गाँ पुत्र कश्य हो गवे फिर मी वह मुद्रा शिंक एकत्रित्र करके, मिल्य की शांति की बात कहती है, हि स्वासी, में मृत्यु पत्र हश कार से बूर बाकर रेखा ता ता मुझे क्षरमी कमा-की कोर पुत्र के परा में अकशा हिलेशा, वसी विचार मेरे दूरत में जरून होता है कीर मैं कमन्युक्षत्वत हो उटा। है। ।

इस गाय के भीत से मा वा हटय कूटकूट कर भरा देव लाक का बना की पुष्टि भी का गाइ दें कि खान नश्रतीय नाम-युक्त व मृत्यु पश्चाद कासमा की शांति क लिए होती दें।

# जो लिखा वही हुआ

हमारा ननावा हुमा वर्ष कल काथ तक कभी भी सलत नहीं निकला। आप भी वह बार अनुभव कर देखें। लिखने का समय मा किसी दूल का नाम लेलकर प्रपना एक वर्ष का वर्षक्रव ननावा कर मंगा लें और आने वाला पटन मा ले लक्दरार हाकर अनने बीपन को करतिनम बना लें। पीठ केरल एक रूपण चार आने हाक जन अनने बीपन का नाम की कायनी की समय साथित मंगला लें।

#### इसली मैस्त्रेजम का शीशा

प्रत्येक नर नारी बाहे कितनी काबुकी हो, बालक हो सुनक हो, या नृद्ध रह सम्बंधित के ब्रीवा के बोरों का बता. तका हुआ बन, रोग से हुट्यात, में म प्रतुप्त हुक्यान, नौकड़ी, बीह्या में वचलता रावादि स्वतंत्र काव का डॉक र बता माता है। बतात निक्कों तो मूल्य मंत्रिय ' मूल्य केवल हो स्वयं काट काने। बाक म्यूब कालम । भी काली मह वाहि होट स्वयं न १९९९ हिस्सी। एक व्यंगांचत्र

# कांग्रेस के दुश्मन

[ भी शोभाराम गुप्त एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ ]



क ल सम्मेना हाइव की पार्टी में क्या गये. यस शामत का गई चारी स्था थी, कब्रेस के दुश्मनी का क्रान्क्षा सामा प्रसादा था। मेरे पहुनते **बी** बार लोगों ने तपाक से स्थागत किया । इएक साहन ने कुनी पेश की क्रीर मेरे ठने डा पुछा 'कहिए कमल बी, आपके किए की सा पोर्टफोकियो तथबीय हुद्धा है ?' मैंने लक्ष्यक्ष कर बे सने साते साहत की तरफ देखा तो वह मुस्काते हए बोले - बन क्यों रहे हैं बनाव ! बतक्याइयेन। क्राप किस्त विभाग के क्रिनिस्टर वन रहे हैं। मैंने क्या-माई बाबाक के लिए क्या मैं ही गरीव मिला हु। मगर दूनरे साहब ग्राखे मिर्चामकाते हुए बोल उठे ''क्यों साहब इसमें मजाक \_ इत्याद्वै अपन तो उन को गों को को किशी अपनी कामीस कमेटी के अध्यक्त वा ब्रधान मन्त्री है, इस शक्त को समासना **इ**री पडेगा । महस्त इस शासन पहिले ज्वेताको पर एक बोभ्रु या । **सन का**में स क्रोशियों के बाध्यक्षों का सिर दर्द है। बढे चेर का कहकहा लगा इस कराच चर। में कुछ बवान हूं, इसके पहिले ही श्री से साहब बोस्त उठे । क्यों प्रथ्यच श्रद्धोदय, स्थायद सम्मव नहीं है कि ama कोशों को जेख की तक्क्षीफ उठाने के बदले में काम स कमेटी की अध्यवता के शाथ शाथ कछ नकद क्पमा मा अधीन देकर मुखायका प्रदा कर दिया बावे ।' मैं चुप रहा । वही तहब कहते रहे **'दे**खिये ना राषस्थानर्शय, मस्स्य संघ, इन्होर, स्वाखिवर, बबपुर, बोधपुर के प्रधान तथा क्रम्य मन्त्रियां को ।

विद म संवा छव के मन्त्री कीन होने वह झावते के दें वृद्धे तो मण्णमस्त त्रव्या वहीं २ शिवाततो की केन्द्रीय कामें छ कमेटियों के ऋषिकारीयों पर बगा छा होटिय त करके येका दिमास सर्वे करने से काम चल सावैया।

मैंने आरने चारों स्रोप नगर शैवाई कि हंई मेरी तप्त से बोलने वाला की है वा नाती । वरन्त कोई नवी दीखा। व आरी सेनो पर परोक्तगरों ही ग्रुक्त होने की नीवत दिख्याई वडी । तीवरे खाइन कह ती नहें में, 'सभी मनाव, जेल नय कर ती नहें में, 'सभी मनाव, जेल नय कर ती सेह में समा किया जेला कर ती सोवर कमाली कि केवा कर ती सीवर कमाली कि केवा कर ती सीवर कमाली कि केवा कर ती सीवर कमाली कि केवा नीव की तीवर कमाली कि केवा नीव की तीवर कमाली कि केवा नीव की तीवर कमाली कि केवा नीवर की तीवर कमाली कि कि मानी पर्व, सीवर, सर्व कर विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर कर की विश्वस्ववाद कर कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर कर की विश्वस्ववाद कर कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्ववाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर कर की विश्वस्वस्वाद कर कर की विश्वस्वस्वाद कर कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद कर की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्वाद की विश्वस्वस्व स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्

सद्स्वारी, माफी मागने की कसा में
दस्साद, प्रोगेसक्बा, केनवारिया में
प्रवीब्द, व्याक्यानवाबी के प्रमेक् स्तेक माक्ट रिश्वतक्षी? .....!?
मियमिये वाहर ने इनको रोक दिया कि
'इन वारों की बहा क्या करूत है,
देखने नहीं कि कम्मक्षी भी सद्स्यारी
की शाहत का इाकाम होता है।?
मैंने वोचा बाब तो तुरे फरे और बोचा
—माई क्षों मी इव प्रवृक्ष को ।
वारों की बारें तर्भी तह रहने दो, गुक्र
सरीय की वारों पर्मीत होने दो गुक्र

एक पहलवान पंछे बैठे वे। काशे ъŤ कर साथे, कहने सगे-धा साहब यह तो बतलाइये क्यांखर दाग्रेस के शासन डाथ में क्षेत्रे से देश की स्थिति में सवार क्या हजा १ मैंने वहा - बायको क्या दीखता है। यह फरमाने करो-इमें तो सादिसता है कि बाब भी बातक मिलना मुश्किल है और इन कार्य स प्रोसीडेन्टो व मिनिस्टरी के ही बाप माई भतीचे खब व्लेक्सकेंटिंग कर रहे है. क्यरे की हालत यह है कि कामेस गवर्न-मेन्ट ने यह साच कर कि कन्दे में चोश बाधार बाले ही क्यों मुनापा कमाए, २५ प्रतिश्वत और १२ई प्रतिश्वत माव बदा दिये। चीनी पर भी टैक्स बढा दिया. रिश्वतकारों की आज भी चादी है. पिलस क्षीर बमराब एक ही चीब के टो नाम जाय भी समझे बाते हैं। तीवरे दर्जे का किराया बढता बाता है और है वही नरबक्क व का नरबक्क व. चादनी चीक उठाईगीरों भीर गिग्हकरों का णक्क बन गया है। कहिये तो और शिनाऊ।

मैंने कहा — बनान झापके मकान के पास पूरा दो नहीं है? यह विशव कर बोबो, 'इस व्यागतस्तव' ! मैंने अस्य किया 'माई वान, तमाम दुनिया मर की मदगी बापको सट मास्त्रम हो बाती है। इस लिए समस्ता, शायद चापकी ताक इसकी बाम्यस्त है।" बाद तो वह सीव दर दहने सर्ग---'नहीं नेता जी महाराज, प्रसक्तियत बढ़ है कि सापकी नाफ सन्दर्शी में रहते रहते इतनी बेकार हो गई है कि आपको क्रमनी सन्दर्भी का शान ही नहीं होता। क्या कार्यको मासूम है कि बाब मू॰ यी० की सरकारी नीकरियों में " माइबों का बोस बासास्यो हो रहा है। सी. वी., मू. पं. व रिवासतों में मन्त्रियों में शेव तू तू मैं मैं श्रीर खरी पैकार स्रविकारियों की निक् कियों पर क्यों इक्स करती है और इन

स्वतंत्र नेताकों ने क्षपना कीर माई वहां का पर मधने के कारिशिक करता का क्या दिव किया है।

मैंने इन खबिन से फरा. 'बनान शाप या से) क्याद्रवे कि इन सात बार प्रशीनों में काल स सरकार किस प्रकार परेशाजियो में फर्ता रही । सहसीर, हैदसब द. जुन बढ दी समस्ताएं. रिवासतों के सचीका की बोबनाए, बन्तर्राष्ट्रीय उसभनें, पाकि स्तान स रख श्रीर देश को वन्न्याविकता की समस्या, शरकार्थी समस्या स्था मामूली बार्वे बीं: वो शासन मार प्रस्थ करवे हा उचके बामने भाई ।' मगर सीहि या पर्वावान तो वैसे तैशर हा बंठे थे. फीरन बोसा ठठे—'यह भी आपने खुव दश-सभी कराव यह सब उक्षकरें ता काओं साकी कापनी ही पैदा की हुई हैं। सनवसानी को जह है है का सर वा चढानेको नीति साम भी नरती सा सदी है। ब्रगर...मिचनिचे साने फिर टक्स, 'झरे माई, वस भी करो। यह नहीं सोचते कि क्यम भी रिपार्ट कर दें का'---वर. शत यही समाम हो गई स्तीर कि ही तरह मेरी बान बची।

#### १००) इनाम

खर्बार्च िव्ह यन्त्र — हे विसे आप बारते हैं जाहे जह एत्यर-रिक क्यों न हो इच वन्त्र की कालीकिक सिंह ने सारक हो दिखाने वाली कालेगी। इसे पारक करने हे व्यापार में साथ, युक्टमा, कुरती, साटरी में बीर, परीचा में तक सारा, नवकारों की सादि, नौकरी उत्कारी सीमान्यान होने हैं। मू॰ सामा २११), जाही ३), तीना १४।

सिद्ध श्मेशन नं॰ १०७ यो॰ कतरी सराय गिया

#### विवाहित जीवन

को रसमय बनाने वाली पुस्तकें कोकशान्त्र (शक्ति ) १॥>

प्प श्रावन (वर्षित्र) १॥) १०० पुम्बन (वर्षित्र) १॥)

वीनों पुस्तकें एक साथ कोने पर ३॥) पोस्टेब॥) खलग

पता-प्रतियोगिता श्रीफित फुलडी नाबार श्रागश (ए)

#### १५०) नकद इनाम

विद्ध वर्गीकरण यन्त्र — इचके बारण करने से कठिन कर्में विद्ध होते हैं। उनमें झाण क्रिसे चाहरे हैं जाने वर्ष त्यार क्रिसे चाहरे हैं जाने वर्ष त्यार क्रिसे चाहरे हैं जाने वर्ष त्यार हिंच कर्मा न हो झाएके स्वार क्षेत्र क्षार क्षेत्र सार हैं। इस्त्र जाना कर शो, जाने क्षेत्र हों। सूक्त्र ताला कर शो, जाने कर है। सूक्त्र ताला कर शो, जाने करने पर १५० हनाम सारही प्रकास मेना बाता है पदा:-

वारटा पत्रसाय भका जाता इपता:-धाकाद एन्ड कं• रविस्टर्ड, (ग्रसीगढ़)

#### १००) **इनोम** ( गर्वमेयट रिक्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — सिवे आक बारते हैं, यह एत्यर हुएत क्यों न हो हव वन्त्र की धालीकिक हाति से आपने सिवान बाती धारोगों । हते वारत्य करने से ज्यापनर में लाम, पुडद्दान, कुरती, लाटरी में बीत, वरीचा में वस्त्रता,नवगद की चाति, नीकरी की तस्त्री और जीमान्यवान होते हैं। पु॰ ताब २७), वांदी २), छोना २२)। में मी कामक्ष्य कमक्या सामम ४९ पो० करारीसराय (गया)।



### यपीते का इव — डज़र प्राप्ति का सुन्दर साधन

मा ते से परीता एक चिर परिचित फल है। पत्रीते का पी हा एक क्यें के पहले ही फलों से लदा पूज्यन चाता है। ब्राल जिटेन के लिए यह बालर गास का एक सचन है।

स्वयन्त्रत के देशा में रहने व के लोगों ने वपीता संस्थ काव्य हांचा पर बहुत कम यह बानते हैं कि सानों में चिराको शाला रका के तहर हरका रव पराधन करताता है सोर वह कहें उद्य मो तथा सोवधियों में मध्यक्त होता है। उदा हरताथ कपड़ा द्वाने की किया में वब नक्जो रेग्यम मा उन में सवली रेग्यम पत्रव बाता है तो उसे सालवा करने में पराधन काम साता है। हवसे साने से साति वयह सहसुष्ट तेगर होती हैं तथा सम्बा उत्योगी काम भी निष्य साते हैं

वपते के जिल्लाकों में से निकलने जिलाला स्वारव प्रमेरिका में इतना लाक विश्व हुमा कि तिरोच महायुद्ध में वर्षायन की उदराव दस गुमा आविक बद्गारी। १९१६ में मु की उदराव १० ४८० पीड बी झार सून्य १५०० पीड (४६,५८५ करवे) १६४५ में उत्तरित बहुकर २०६ ०६० गीड हो गई और सून्य ला भग ५०००० पीड (६६५५१० करवे) शो गया।

वपाते का येह नाने में यह सफ्ता का प्रवास से बा प्रवास में बा पत्र के सह ति होने पर नार पत्र हों में बा पत्र नार हों हों कि सिंद होने पर नार पत्र ते का है कि सिंद का में हैं कि हो है ने पर नार पत्र हो है की दे ने प्रवास में हैं की दे ने प्रवास में कि हों मादा प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास प्रवास में कि स्वास में कि स्वस में कि स्वास में कि स्वास में कि स्वास में कि स्वास में कि स्वा

स्तानमा रात या खाठ महीनों के नाद दुवां पर वरीते उगने खारमा होते हैं। उर्द करस्कर दूष निकस्त विचा खाता है इस दुवां पर वरीत वरीत वर्ष के प्रकार विचा कर के प्रकार कर कार प्राप्त किए खाते हैं।

#### रग विश्मे श्रवहे

उत्तरी बारह लिया में सुर्गिया रव विरये अपड देनी हैं। इनके लिए वहा का एक एन्द्र उत्त वाषी है। इन्द्र एन्ट्रो इसके एक आदि गिरा देते हैं और वै सुर्गिया उन्हें का केती हैं तमी वे ऐने देंग विरमें अपहों देती हैं।

न्त्र गातार ६ वर्ष से दृव देने वस्त्री गाय विश्व सैंट के एक क्रियन की गाव

# ग्रपनी जानकारी बढ़ाइये

\*

ह वर्ष से निरता हुए दे रही है। इस किसान का नाम श्री कार॰ ए० कड़ी है। श्री कड़ी का इन गाय के परना ना इ वर्ष की ग्रमध्या में बख्डा पैना दूण, तन से वर ग्राव तक दूव दे रही है।

#### चौदह फीट लम्बी मञ्जली

नावह नात अन्यान निवास महस्र तह के निकट एक १४ पीन सम्बामक्षती पक्की गयी। इनके पेन में भ्रद् खुटे खुटे बचे निक्की। लगाना २० पीचे सम्बापक से। बिनको यह सभी और निगलना चाइती थी।

यह पहला श्वरता है बन कि कही इतनी नइ मळुन पकड़ी गया ह यह ६ पीर गहरे टलहण में पूरी थी। इनका वबन प्याद पॉड तोला गया है। इनके श्वरार से १३ गेलन तेल निकला है।

#### ६० फुर का जानवर

है ॰ कुन सम्म एक शिशालक्षव प्रामीशाशिक ब द्वा,म लग प्रदेश में विचयम करता हुआ देना यस है। ल दन के गारी चिक्रियालाने के आह करन के गारी चिक्रियालाने के जान चार करवुकि दृश्व है स्थानक है कि साम के प्राप्त किया जोग का यह उन्ते भून करा हो भीर अनंत्रत हुकके स्वात्ति कर का संभीर अनंत्रत हुकके स्वात्ति कर का संभीर अनंत्रत हुकके सान्तित कर

#### मञ्जलियों का शोर

वा पुरा के निक्र अब महानावर में मञ्जूना के शार से बा स्वद्ध में हार्ड्डा एगन सना कर पुना गान, अपनी घो बेडा निक परा गरे। ये जमानिक नयुत के सानी के नाये की एसी किस तह के बनी हर है एस्का पता क्या रहा है

दनमें से पर देशानिक ने कहा कि हम ने हर तरह दी आवाश का की नहीं द्वानी यह महाती राने, कीटा बबने और दिवाड बेशो भीरखा रेत हरावना आवाब करती हैं। अन्य वैंक्डो महाविशों की को आवाब मुनी यही है उनन कुछ की आवाब काव के रजाने वहीं और कुछ भी मोर के हानों की वरह की है।

#### उद्दना सिनेमा घर

उड़ता निनेता पर छात्र तेरर हो चुका है। तिरहा छाउन प्रमेरिकन प्रसरवेश कारपारेहन के एक सफ हवा है बहात्र से बाबा करने य ते तेरे तेरे आप कार्य में निनेता देखते हैं। ४ और १० इ.च. लाबे चौड़े परा पर झा एवड आई' फिल्म दिखाई बाती है।

#### अशलत के दो फैपले

दिविश क्रफ ता के एक ही अदालत में एक दी कालन के द्वात ये दानां के नवे दिये गये हैं एक मामके म एक गरेपर यह खुमें चा कि उनने एक काले को बता से सार कर आग में आर्थिक कर उस मार कला कीर दूनरे मामके में एक काल धारमी पर यह क्योभय गया कि उनन एक गरा निवपर बलात्कार किया है।

अप्र गारे हिस्स ने काली रगाडी से स्वा पेन्या लिला कते क बान से मारने के खुम में गरे का विष २० पॉड खुमने का सबाद गयी आरं वह बुमीना भाम निक किश्त के का में बादा करने इस आरोप दिशा।

ग्रीर वेन रेकालेको मारी मिछ पर बनात्कार करनेकालाए पाछाकी सबा हुई।

ठीक है गोरे घभियुक्त के लिए मुलायम सबाक्रीर काले के लिए काली सबा

#### चलता-हिरता डाकघर

गत २ पर्द का नागपुर क जेनल परण झालन के झान में प्रचन मानी पिदन रिशा कर गुम्ल ने एक चलते रिरते डाक्सर का उदय नन किया है। झार वहां का बनता कंच नंदे हा काड़ झार किया के पिल्लों तथा उनका बिट्टुवा पर मंदन यहला डाक्सर है। इस डाक्सर के काम काने के लाये वो माग तय हुआ है नह महस्तामा मावा के प्रय रथान कर्म ते प्रस्तामा गावा के प्रस्तामा गावा के प्रय रथान कर्म ते प्रस्तामा गावा के #### निचाकानिजीनिमान

मिया जिला के निजा उपयोग के लिए रावल विकिंगे हमार बहाज मार हत बहाज के नियोंगा दिकन जा मस्त्रा ने के सहस्त्र में हैं। इस के माज कर नियोंगा दिकन जा मस्त्रा ने के लिए के मार का विशेष कर के लिए, पाजवा करकरात्र में के सहस्त्र के लिए हैं। इसके विशेष कर के लिए हैं। इसके विशेष कर के लिए हैं। इसके विशेष कर के लिए हैं। इसके विशेष क्षिय के साम इससे का की विशेष कृषिय होंगी। इस लिए बहु सम्बा उत्तर कर कर कर गो। इस लिए कर मार के लिए कर मार के लिए कर मार कर कर गो। इस लिए कर मार के लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर मार कर कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर लिए कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार कर मार क

० इक्स्य इविमान आप आस सके इनकी रफ्तार शान्दकी मनिजन ४६ मन आदेर आसिकतम रफ्तार २६० माच प्रति चयग इसी।

दिल्ली स्टेशन की दनिक आय १,१४,००० क० तक पह ची

दिलों के मुख्य रेल ने स्टारन की आज कर दिन के साथ ८५०००) है। १५ आगस्त से परले यह दनक आप प्रभावन को प्रभाव कर १६५००० द० मिति ने व समी है। दिल्ला स्टेशन को इतनी आप परले कभी नहीं हूई।

### ७५ पन्ने की रिपोर्ट के निए १ लाख ७४ इजार

बिशार सरकार ने विशार विचाइ बोजना को दगोरर जागी कार गेटन के दगते करने का निरुच्य किया है। १६२० ६६ के का नी माक्सहल के जानों में प्रधान मंत्री अ एटन के व्यवस्थित को इट बोजना के निष्य स्वेउल कपचर नियुक्त किया गया था। अ फानिल नानक विशेषक ने प्रशंभक कारों की एक प्रधूरी बोजना नगायी।

ह्थं तस्य घमें तरक र ने विज्ञ यत की एक क्यामी में ने साख एयण मक्से लोन की जलार ली। उन क्याम ने ७.६ प ने की एक शियम ट्याम अग्राप्त ने की लिए १७५००० दर्गलीय पा प्रसिक्त क्याम की पूर्णक ने के विद्या भी न्याने आजता से १३८००० कर लिये पा किंद्र नाद में निक्षण क्याम वा कि वह प्रार भिक्त काय कुक दिया वाव।

निहार संस्कार के नये निश्चय के मन विकयद व्यवस्था भी दृहुई । श्रव यह काम दामोदर वाटो कारर श्रेशन क सुपद किया बायका ।

#### अणुवय को पीच्य क्यों

प्रशान्त महाशागर में इल में जो अस्युवस का पर व्हाय जु हे बुन्ह । कि हा गांवा था, बह इनिया हिला गांव था है इसारी माल दूर पर इल तरह के किशा अस्युविस्पट का अमरोशी वन्त्र पता लगा सकता है या नती उस अमरोशी वन्त्र ने इन पर च्या का पता बना। या था और वे इन कंपरच्या कर माहोने पर तकका भा पन जत नी रामद उसका विश्व था नता नता रा

फिल्म-स्टार बनने क रच्य बाते श्रीप्र पव किला व का रह जिला का प्राचरवकी रजीत फिल्म मार्ट कलेज विरक्षा रक

# ये शब्द हैं या रत्नं?

िस्वामी क्रथ्यानन्द ]



बह वंगार थी कौर निराश । बस्त उठके बार्ग नहीं कटता का । एक दिन उठके शब्दों के मन बहताने का दिवार किया। एक नोटहुक बी और पेठिल । पहते उठके गायन्तता शब्द विला और किर उठके बाद उठके पर्योपकाची शब्द, या आपै में निकट पहुनने वाके शब्द, या आपै में प्रसम्बद्धा — प्रदुखता, हमें, खुषी,

स्त्याद्, विन्दादिली, उद्वास, युहाबना क्य, शानद, शासा ।

उत्तरे इत शन्दों को क्या स्त्र ची क्षानाम से पढ़ा क्षीत फिर कोच्या स्वर्गी कि इत ज्याने में से प्रत्येक का क्षम उत्तरे बीचन में उत्तर बाब तो उत्तर प्रत्यान केला नन बादगा। बीरे पारे उत्तरों नोटनुक में ग्रान्यों की स्था बदवी गई।

हिम्मत — वहाहुरी, विस्वान, आस्मानर्भारता, रिवरता, सगन, निश्चव । चीरज — सहनर्शक्षता, सगुसन, सरिवरता ।

शाति — सतेष, निद्रा, गम्भीरता, निश्चकता, श्रायमा

ह्रेमानदारी — विश्वास, उत्रता, वद्मादारी, सत्यता, वधायवादिता। स्वास्थ्य — तेवस्थिता, शक्त, पूर्वता, क्रियाशीक्षरा, वदनशीकता प्रवक्ती, कोर, वीयनशक्ति, फडोरकीयन, प्रवाह !

बुद्धिमत्ता —सम्बद्धारी, वर्षेत्रक्ति शन, सम्बद्धन, सावद्यानी, विश्ववता, सर्वकृताः

चदारता — विपुत्तता, प्रकृतता, उञ्चता, कुबीनता, ग्रुमन्तिन, वेसुरी, वहानुमृति, दवा, त्वाव ।

प्रार्थेना — प्रेम, चिन्तन, ममर्वेच, गुज्जान, स्रवनायन ध्यान, स्वेह ।

क्रपने इक्ट्रे किंद्र राज्यों पर बह विवार करते गई। और उनमें इक प्रकार रंगी कि उक्की करी सार्थिक और सानविक रामस्वार्थ और चीर इक्ट्रेस गई और उसने पूर्व स्वास्थ्य प्राप्त कर विवार।

बब भी बह उज्बेह तभी बन्द मन से हुहराती है और उनमें रमब बरती है। यह वह बरती रहेनी और बह ती रहेगी। क्योंक बहने की कोई सीमा नहीं है।

('झारोग्य' है )

#### १६॥) में ब्वैस वासीरिस्ट वाच



त्योख सेव द्वीक समय देवे वाची ६ वय की मार्टेसे मोख या त्यवावर केप १६॥ सुर्पातिकर २०॥ त्याच सेव स्रोतिकस के १९) ब्याट केप रोज्य जोतर १० वर्ष मार्टेस ११), प्याट केप ११ कोब प्रोत केस— ६८), प्याटकेप ११ कोब प्रोत केस— ६८), प्याटकेप ११ कोब रोज्य मोल्क०१

रेक पुलर कर्म या टोनो शेष क्रोकियम केब-१२), सुनिरियर-१२) तिक गोरक १०) तेक गोरक १२ जेव कुद १०) वक्तार टाइन गोर कीमन १२] विचा साहच १२] गोरटेम सराम कोई वो कड़ी सेने से मारा प्या-देनीयन एयद का [V A.] वो कस्मा चा ११४२ प्रकारण।



#### ५००) नकद इनाम

बनमर्दे जुर्खे से सब प्रकार की सुत्ती, दिमागी कमकोरी, स्वप्नदोन, बादु दिकार तथा नामधी तुर होकर सर्देस हुइ-पृष्ठ कमता है। गुरूव होगों में साम की कैकार सामित करने पर ५००) होगा । श्यान कारीशी (शिक्टर) क्रमीगद्व ।

GOVT १००) इनाम REGD सर्वार्थ सिंड सन्त

प्राचीन श्रांचियों की कार्युत वैन एक पाया साथ से हर कार्य में चिद्र मिलती है। क्टोस है के कोत हरव वाली स्त्री या पुरुष भी जापके बढ़ में वा वाचेया। इससे भागत हर, नीकरी करवान तथा घन की प्राप्ति, युक्टमें कीर-वारी में कीर स्र्रीव्य में पास एवं मा वारी में वार्ति होती है। क्षियक घर नव वारों की यार्ति होती है। क्षियक प्रशुखा करना सूर्य को धीयक विश्वाना है। वेचा वहा कार्तित करने कर १०००) इनाम। स्टेस ट्यार शां) चावा ३), सोने का स्टेसका १२३ ६०।

> भी कारी विश्वकाय व्यासम २०२० वो० वसने स्थाय (गवा)

# १००) रुपये इनाम

आर्य्यकनक शक्तिशामी शिक्ष वन्त्र मन्तर्नेति से रविस्टर्ड

विद्व वश्रीकृष्य वन्त्र । इवके बारख्य करने वे कठिन से कठिन कार्य विद्व हरेते हैं। बाप विके चाहते हैं चाहे वह स्पर्यद विद्य कर्नो न हो बाएके पाठ चली क्रांत्रत, इक्डमा कीर लाटरों में बीत क्रांत्रत, इक्डमा कीर लाटरों में बीत वचा पर खा में पाठ होता है। मूल्य वाल शा), चारी का शे क्रोंते च्या १२) मूल वालव कन्ने पर १०) हमाम । दुखा हरखा कामम न ( क्षान)। पी० कठारी सराव ( गर्मा )

बन्द् सांसक घर्म के लिए स्वयंत्र प्रवारक जूर्य के वेवन करने से माधिक वाम नावाद्ध रहात है। इसे सावों स्वया वाबाद्ध रहात है। इसे कन्द्रति निर व के लिये वेवन करती है। मूल्य मु, बेताबनी — गर्भवरी स्वी इस का वेवन न कर क्योंकि गर्भवरत होकर बहुत आव कर करी हो शरात होकर

सकट मोचन कार्याक्षय (V) पो० कमदत ( २४ परमना )।

## ठगों से ठगे हुए

कमकोरी, सुली, राम पतन व स्व-प्रदोष रोगों के रोगी हमारे यहा झाक्षक हेलिक्दा हाम दें और काम में बाद हस्क हेलिक्दा हाम दें और को न झा छक्ते के स्वपना हाल बन्दा लिपाफे में भेव कर प्रस्त कलाह लें। हम उनको अपने उत्तर के बाध उनके लाभ के लिए प्रपना है पुराक "विविच गुप्त शान कि में पंता दवा कामें ऊपर लिखे रोगों के हुर करने की चा शान विचिया लिखी हैं और को छन् १६ में गवनमेयट से बच्च होक्द सहस्त्रक से खुटी है पुप्त मेन देंगे, परन्तुपन्न के लाथ सन झाने के टिकट

हा॰ वी॰ एतः कश्यप शस्यश्च रसायनघर १०२ शाहज्ञहासुर य॰ पी॰

#### महरी नित्रा का झानन्द

िक्रांव का वार्यप्रकार वार्तिन्या संग्ये कियों को या आको दूर का सुरा से दान करें के किये कारी वीर से में वारेगा पुण्य केका 3 राज्या । अवा संग्य दें के सुज्य का गांव हैं में देशका न पार्टी पुण्य केका 3 राज्या का बार का स्वाच्या का राज्या का बार का स्वच्या आर्टी की स में दें के कियों का प्रकार शक्य की में विकास का स्वाच्या का स्वच्या की स्वित्री किया के दानि मी गुण करते का मांचार की

।९ दशका सन्दर्शनाः । १९७२ वदार गीनग्रंड ( ) वेदानी s

# १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारे प्रिक्त काला तेल नं॰ ५०१ रिक्टर्ड के सेवन से बाल हमेग्रा के लिये काले हो बाते हैं और फिर बीवन मर काले पैदा होते हैं। यह हमारे पून्य स्वामीकों को कोर से सावधान टोहफा है। यह तेल गिरते हुए बालों को रोकता, उनके सामे चून्यवाई कीर चटकहार बनाता है। बहा बाल न उनते हो बहा पर पैदा होने सागते हैं। हालों को रोजशी तेल करता कोर तिल को उनदक पहुँचाता है। हाली सुमान्यत है। कोरमा एक ग्रीग्री शा) रू॰ तीन धीकी

क्से प्रश्निक के दिवाबती की सत्त हा।) वर्ष हव तेन की प्रश्निक करने के हिंदिय करने के लिये हर शीशों के ताब एक फिर्नी स्पूट स्रस्ट बाज थी कि आदि करने , एक कार्युत होना (सर्वन न्यू गोल्ड क्लिक क्रुप्त में बी खादी में कार्यों के शाक सर्च माफ बीर ४ स्पूट पविश्वा व ४ कर्युत देवा स्वनजन न्यू गोल्ड क्लिक क्लिक क्लिक स्वार्थ स्वनजन न्यू गोल्ड क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

बाब उमर भर नहीं उगते !

इमारी प्रसिद्ध दवाई 'केहरे हुकन र्याक्टर्ड' के इस्तेमाल से हर बनाइ के बाल करें। इस्ती रुक्त के हरोग के लिये दूर हो बात है और किर बीवन अर दोबार उब बनाइ बाल कमी पैदा नहीं होते। बनाइ देका के तरह ख़ता कम नम्म से क्या हुन की कार क्या की स्थाप उक्त की की ख़ार हुन की कार ख़ता की कार बात की की कार बात की की हिंदी के लाव बात की सिने हर बीची के बात कर बात की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची के लाव बात की सिने की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची के बात की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची की सिने हर बीची है।

नोट'— मास परुग्द न होने वर शूरूव वाणित किया व्यादा है । शीम मंत्रा हों नवोकि ऐता समय बार बार साथ नहीं कावेचा ।

सदन क्याफ्रिका क्यानी (AWD) बाब राम्यनन्द, सम्यक्त ।

### ★ विविधि चित्रावित ★

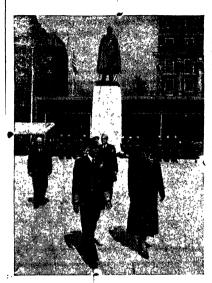

क्षान्दन में क्रमेरिका के मृत्यू में दोबीडेक्ट स्थ॰ कबबेल्ट के स्थारक क्रा उद्चारन करने के पश्चात क्षीमती कबबेल्ट तथा विरुध शांक्ष वशने के क्षान्य स्थाकि वाषित क्षा रहे हैं।

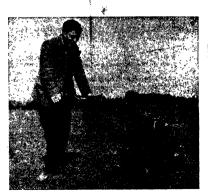

स्तिप द रोटेरो करगीवेग्य. को कोदने. कोसने. नगा बीत्र कोने इत्यादि इति सम्मनी वार्ष सम्म कालः है +



सैकड़ों व्यक्तियों को सो कने वाली इस प्रकार को 'लक्नां प्लाइंग वट्छ इन्लिएड में ॰ नाई जा रही हैं।



वं॰ राष्ट्र तंब की सुरचा समिति में जिटेन के प्रतिनिधि भि॰ फिलिय नीयल बेक ने कारमार के मामले पर भारत काविरोध किया।



स्विधिका के नमुद्रो बेढे के प्रवान पडमाश्रत संभुक्त गड़ मय में मनी यति थि पन्तू रिक्ट पत्न केनेक्सी। आप शल में समेकों ने किन नीन युद्ध में हम्नदेग क्षीन में का दोए करने वाले हैं। के सस्ताव का नार्थन कि हा है।



10 + 74 Bm - 1 +

## स्वीन भौचोगिक नीति भौर भामील उद्योग धन्धे

(१४६ का रोप)

बहत नहरी छाप पत्नी है। विकेन्द्रित करपादन एवं प्राप स्वावसम्बन था किछात नापु की देन है । उत्पर हम बता चके हैं कि भौदांगिक नीति में उन्होका-पदार्थ से सम्बन्धित उद्योगों को व्यक्तिसत व्यक्त स्थाय के दाय में छ इकर इस सिडांत को प्रवदेशना की है। आब बहुत बड़े र्जंख में बढ़े कारलानों में कपड़ा शका, तेल, कामक, पमका, ग्रीशा इत्यादि बनाये बाते है । सरकार में इन उदायों को विदेश्यित करने की वोषमा नहीं की है। यतः यह करना निस्कत सर्वश्यके न होगी कि वाय के ग्राम क्रथवा ग्रादेशिक स्वाधकस्त्रन के खिद्धात का पालन नहीं किया गया है। बन् १६२० से कामेस सादी पर कोर बैती का रही है। बन् १६२६ के मई मार में कांत्रेस ने एक प्रस्ताय पास किया या कि राष्ट्र की दरिवाता दर करने कौर बीवन स्तर उठाने के लिए समाब के वर्तमान क्रायिक और सामाविक दांचे में कान्तिकारी परिवर्तन करना आवश्यक है। फिर बुलाई १६३४ में काल स कार्य कारिकी ने बांब्रोस के सरस्यों को करा तक हो सके प्राप्त उद्योगों द्वारा बनाई हुई बस्तए उपयोग करने का आवेश दिया । इसके शीन महीने पश्चात कांग्रेस ने **असिल भारतीय जामीयाम तथ की स्थापन** चौ विश्वका एक मात्र उद्देश भारत के समस्त प्रामोचाओं को पनवींबित करना है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने राष्ट्र के क्लाहिक जन्मारज के जिए समीतोस की बीख नहीं, बहिक प्रधान माना है। कह मास वर्व शक्तिस भारतीय कांत्र स कमेटी द्वारा नियक प्रार्थिक प्रोज्ञाम कमेटी ने कांग्रेत की ब्राधिक नीति स्पष्ट करते हुए अल का कि क्यका कावा परार्थ सका क्रम्ब उपभेग वस्तुओं से सम्बन्धित जनेओं हो विकेटी काम एवं सरकारिता के किलांत पर संग्रहित किया सावे । ऐसे अक्षोग प्रशांतक हा सके मांबी में ही उद्भात किये कार्य । ब्राय की परिस्थिति में ह्मारा ध्वान विशेष कर देहाती वनसा को काम देने तथा कम से कम पूंचीमत आज मंगाने की स्रोर होना चाहिये। बढ़े उद्योगों का उपनोम छोटे क्लों के शाबिक स्थायित्व तथा उत्पादन कुछसता की बांद्र में कविक से कविक करना चाहिए। ब्रार्थिक वहायता मूल नियन्त्रच तथा बढ़े कारलानों के लिए काका प्रकानी इत्यादि व हारा कोटे उद्योगी को बंदे उद्योगों की प्रतिस्न हों है करवा देना पारिए ।'

एन मूख विद्यारिशों को बन हम - सीस्प्रायक नीति से दुशका करने हैं सो

राह ही जाता है कि श्रीयोगीक जीति में वरकर वे कांग्रेस की जाविक प्रोज्ञान करेटी की रिकारियों की सबदेसना की है। वजारे उत्तरी तीर के वरकर ने मानीज उसेगों को जाविक वहानता देने की किमोबारी जी हैं परना उस में एस मून नतों की जीर विरुद्धा जान नहीं दिवा हैं — प्रथम तो देखती जनता को काम देने की हफ़ि से उपगोक्ता की बस्तु मों वे व्यवस्थित कांग्रेस हैं से कर्मां की व्यवस्थित कांग्रेस हैं से जामें, दूसरे बड़े उसंग क्ये एक क्यां सर्मांठत दिने कांग्रेस के बारीज्ञ वह संगठत दिने कांग्रेस के बारीज्ञ उस मों के किय प्रति सर्द्धा व्यवस्थ हैं

#### कुछ सुम्प्रव

**टरकार की भौशोगिक नीति में** परिवर्तन काने की भावश्यकता है। सर्व प्रथम सरकार इस विद्यान्त को स्वी बार बरे कि उत्पादन में प्रशीन उस हद **८६ काम में लाई बावेगी किस इद तक** वह गांकों में उद्योग-धन्धों की बद्धि में रहावक क्षेत्री । क्षर्यात क्षेत्रातिक विकास में मनुष्य का कल्याचा ही प्रधान वन्त हेंगा न कि उत्पादन सीर मशीन। दनरे वमस्त देश को प्रादेशिक इकाइबों में बांट कर उसे कुछ मुख्यत उदावां को छोड़ कर भ्रम्ब क्य उपमंत्र्य की बस्त्रश्रो में स्वा**वस**स्थी बनाने का प्रयस्त किया षावेगा । स्वानिक साविक सावनों के बाधार पर को उद्योग सबे किये का बक्रेंने, उन्हें प्राथमिकता दी वावेगी। तीसरे कृषि से कम्बन्धित तथा कृषि द्वारा उत्पादित क्ये माल पर शाधारित उद्योग धन्त्रों को सब से पहले संगद्धित किया व्यवि ताकि कृषि एवं उद्योग में संदूतन यव तारतम्ब स्थापित हो सके। उद्यक्तरः बार्थ तिसदन उत्तरन करने वाले प्रदेशों में तेल से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साइन दिवा करें । इसी प्रकार योपालन, सादी इत्यदि को कृषि से सम्बन्धित किया कार्य । चौवे सरकार इस बात की पूर्व किम्मेदारी के कि इन उद्योगों को क्यें मास गवा-बात. श्रीकार. श्रीक्रोतिक शिवस तथा कार्विक सद्यक्ता सुनाक रूप से भिस्नती रहेवी तथा इनके वैदा िवे हए माझ को सरकार प्रापने उपयोग के शिए सरीदे साथ की सहस्वारी किकी समिति भी स्था-वित करें। क्रम्त में तरकार इस बात की विस्मेदारी के कि गांवों में कोई प्रौद्ध स्त्री पुरुष वेद्धार म रहें भीर उसे काम करने के परचात कम से कम बीवन वेतन की मिख इ सके। बन तक इस स्थापक दृष्टिकेय की करकार स्थीकार नहीं कर खेती दन तक वह बाबीय बीवन को पुनः सगठित इद्दे में क्या नहीं हो वहेगीं ।

( प्रमात (स्क्रीकेट, क्यों )

### मई असंकर्मे।



## भवस्य पदिये !

🖈 साद, ऋषि हु कमा और उसका अधिकार 📑

- 🖈 ऋहस्कीम मलाई वाला
- 🖈 घोने का सोडा बनाना
- 🖈 चर्मकत्ना व्यवसाय
- \* वेर की वैदावार
  - ★ जाद् का सिनेमा ≯ सिलाई कला
  - 🖈 केल का कंता

हणके मनिरिष्क मान्य बेकमाबार्य, स्वाची स्वामा चीर व्यंगिक्त हेलिव । रेजवे कुक सरकों तथा हर गांचों के स्कूनपेयर वृत्यों के वास उद्यम के बंक निर्देश । वस्त्री हुई कपत पर से उद्यम की उपयोगिका किन्द होती है । यात्र ही वार्षिक चंदा ७ २० मेंककर व्यंत्री के उपयोग सा । गांकक संत्रह क्षेत्रिक्ट ।

उधम मासिक, धर्मेरेठ, नागपुर ।

### शत में बंठ कर देखने योग्य

### असली को स्शास्त्र

रिक पुरुषों की मन मांगी ग्रुगट के मादिक स्त्री पुरुषों के फोटो, व्याक, तस्योप व कानन्द प्राप्त काने के वैशानिक तरीके वशीकर्या, श्राप्तन, यन्त्र कीर गुप्त मेद इतमें किसो हैं। मूल्य ३)

## सुन्दर तस्वीर-कार्ड

बदि क्राप दाराल बीवन के बन्दे नकारे देखना चास्ते हैं तो ऐसे कार्यों का सेट स्माइये । ५० कार्यों का पूरा सेट ५) नमूने के २० कार्य के सेट का मूल्य २॥)

बी॰ पी॰ स्टोर (बी॰ ए॰) पोस्ट बक्स ४१ मेरठ. य॰ पी॰ ।

#### १००० रुपया नकद इनाम मासिक धम एक दिन में जारी

मैन्सी लाइफ पिन्स--एक दिन ने कन्दर दी कितने ही ऋतें कीर किती कारक से दके हुए मालिक बमें का बारों कर देती है, कामत था।

मैन्सो बाइफ स्पेराख-वह मास्क वर्ष को फोरन बारी करके रहम को विककुत कालानी से लाफ कर देती है। क्कि १२९)। याद रखो गर्भवती इस्तेमाल न करे स्वोक्ति के बच्चेदानी को स्टिक्स लाफ कर देती है।

चन्या बर्थस्टाप- ५ साल के लिये हमल न होने की मारस्टी। की० ५) हमेसा के लिये २०१। १०००) ६० हनान जो मैन्सी साहफ, वा वर्थस्टाप को नाहकीर साहत करें।

सेडी डाक्टर एस॰ के बन्मन ( A. W. ) ६८२ सराय फन देश्सी।

का २४ घरटों में लात्मा। तिम्बत के बन्यातियों के हरण का गुत मेर, दिमालण वर्षत की क्रंची चीटेगों पर उत्पन्न होने क्षेत्री बारी मुटिनों का सम्मकार्त्ममाँ बिट्टीरिया कोर पामकपन के दक्तीय रोमियों के क्षित्रे कावत शुक्त । शुक्त कावन्त्र पूषक। वक्त — एक्ट एसट असर० रिकारक सिर्मी का हरणसाल हरिसा।

# T.B तपेदिक रोग के हताश रोगियो—

करते (Jabri) का नाम नोट कर लो; यही इस दुझ रोग से रोगी की बान बजाने काली शांक्रियाली की बांव है एक बार बरीखा करके रेस लो वरीखायें ही नमूना का सवा है, बिक्से अवझा हो कहे । मूल्य ने ० १ (परेशक) पूरा ४० दिस का कोई कहे हुए नमूना १० दिन २०) का । 'बक्सी' ने० शूप को देश के का नमूना २० दिन ६) देश । मायाल आप्त सकत है। साम ही सादर देकर रोगी की बान क्यांचे। तार का पता—(JABRI JAGADHRI) कानी है। साहरू क्यांच्याल देश एका राजी ब्यांच्याल सह गईस (क्री सामावरी (E-P.) सीहित्य परिचय परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियां का भाना भावरयक है, भन्यथा केनल प्राप्ति-विकार किया जायगा। — सम्पादक

शाहस्रालम की आंखें (ऐतिहा-दिक उपन्यात ) लेंः— मो॰ बी हस्स् दिखावाचराति । मकाग्रकः— नालन्य प्रकारान, तीवरी माला, 'वनन्' दिख्यि कर भौरोकशाह मेहता रेक, फोटे, बग्बरे १. पुष्ठ वंस्था रूप्प मृहस् शो।

हिन्दी-खादिस में ऐविहासिक उप-न्याल झंगुली पर मिनने योग्य ही हैं और उनमें से मी अधिकांश में हिदेशन के गुवा तो हैं, पर उपन्याल के गुवों का समाव है। पं॰ इन्ह्र की की प्रस्तुत क्या में दोनों का सुन्दर सम्पन्य पाया बाता है। पुरतक एक बार हाय में से अधिकें, फिर बन तक बार उसे समाय न कर लें तत तक तिक्वत मानेगी नहीं। मनोगंबन ऐतिहासिक उरम्याल का एक बावरपक झग है, खिलके समाय में उपन्यात हतिहास के घटना-चक का एक निकल्य मात्र रह बाता है।

शाहबातम की बांखें, बिसे पं॰ इन्द्रवीने ३० वर्ष पूर्व लिखा वा चौर को सब प्रकाशित हमा है, मुगल-आसन के पटन की कार्यक्रिक करानी है। किस प्रकार शाहकालम की विला-सिता, गनामकादिर, मंजरक्रकी, इस्मा-इक्ष बादि के पड़यन तथा मराठों सीर राबपतों में तनातनी के कारण भारत से मुगल-साम्राज्य का सूर्यस्त हुआ। उतका बढ़ा मार्निक वर्षान पुस्तक में किया गया है। बुढे शाहबालम की दशा देखिये: "बाबर, झकबर, और शाहबहां ने धपने विक्रम और प्रतिभा ·से मगल-साम्राज्य के नाम में **एक** ·चापूर्वनोरव पैदा कर दिया **या,** जो जाहबासम् को मरासों की गौरवयक गडी पर बैठे हैम बर ऐसा प्रतीत होता या भानो कोई कीवा मन्दिर के कलाश पर बैटा हो। शाह भारतम कहने को हिन्दु-स्तान का राजा था, परन्तु वह अस्तरक <sup>\*</sup> में किसीका भी राज्य नहीं था। अवानी के भोग-विलास के कारब इतनी चीबता आयां गई थी कि उसे अपने शारीर का -राक्षा भी नहीं कह सकते।"

पुस्तक को माजा के बारे में इतसे कारिक और नया मर्ग का का बाद कि कार है कि परिमार्कित के बाती के लिए हर्या की परिमार्कित के बाती के लिए हर्या की परिमार्कित के बाती के लिए पर्याग्य बार के बाती में कि परिमार्कित के बाती में कि परिमार्कित के बाती में कि परिमार्कित के मानी प्रधान के मानी परिमार्कित के मानी वस्त्रण की मतन्त्रण की साम के बी साम की मतन्त्रण की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम

हरी-हरी नहें कोपलों को नश्साता, शालाओं वर बैठे हुए पंछी जावको को हरसाता और हृदयों को हुलमाता हुआ ग्राम्बत बायु कोमल हायों से मुद्दों को लूता हुआ मानो शहते देवी के साथ किकोलें कर रहा था?

तेवविंड भीर कमला के प्रोम का सम्बन्ध इतिहास की घटनाओं हे कल्पना के आधार पर कायम किया गया है। कमला के रूप में एक बीर रमखी और तेवसिंह के रूप में एक बीर परुष का चित्रक बादर्श है। सास मुसीबतें उठाती हुई भी कमला अपना स्तीत्व नष्ट नहीं होने देती। श्रंत में उत्तका विवाह तेवसिंह से हो बाता है। दोनों के प्रेम का वर्णन बगड-बगड इतना रशिका है कि प्रेमियों के दिल फड़ इठते हैं। कमला की सन्दरता का वर्श्वन इससे श्राधिक और क्या हो सकता था कि "कपड़े पहन कर खब यह तेवसिंह की माता के सामने आई तो बुद्धिया का मुलाका सिलागया। बदिवह बुदिश पुरुष होती और तेषविंह की माता न होती तो उत्तरमय प्रेम में तेनसिंह का एक दरमन सहा हो बाता।"

पुस्तक पहुंचे की विकारिय में इव कर में कर मा कि बदि लोग पंज्यन्त्रजी को तक्कार कर में नहीं, बल्कि एक उप-न्वाय खेळक के रूर में देखना चाहते हैं तो इव पुस्तक का रखास्त्रादन कवश्य कीविये।

—गोबद्ध नदास मेहता

कर्मयोगी प्रेस की पुस्तकें आजादी के परवाने —सम्पादक, भी भार॰ सहस्रक । मूल्य ५)

इस पस्तक में भारत की राज्यकान्ति के उन नेताओं की भीवन साथा सनाई गई है बिन्होंने देश की बलिबेटी पर कारने प्राची की ब्राहित दी है। कुका-विद्रोह के शहीदों से बेक्ट सरदार मगत-सिंहतक के ५६ काविकारियों के बंदित चीवन इतान्त बसिष्ठ साध्यामा में पदने हों तो इस पुस्तक को अवश्य सीविये। देश स्वाचीन हो गया है और मनुष्य की स्पृति शक्ति बहुत निर्वेश है, इस कारब बाशंका है कि कहीं हम उन देखमाती को मुख्य न कार्ये, विन के रहासे स्वाचीनता की दीवारें जुनी गई है। इस अवसर पर शहीदों के बीबनों का शंक्षित परिचय प्रकाशित करके भी त्तरमञ्ज्ञा ने देखवादियों स्व बहुत उपहार क्यि है।

रा जासाहिब-वेसक, भी शौकत भारती।

यह एक प्रहलनात्मक उरन्याव है।

रावा खादिर की मिद्धी खून सराव की
मेहैं । इक्के पहते समय एक कमी
माखूम क्षेत्री हैं। कहानी की पृष्ठभूमि
देती हैं कि कहानी का नाम 'नवाव स्वदिव' होता, परकु नाम रखा नाम हैं 'रावा चादिन' । इक्का समायान सम्मवतः यह है कि मुक्तवान्त में बहुत से नवाव भी रावा कहानाते हैं। माचा उर्दू मिश्रत और जुलतुली हैं। को ग्रन्द विका मजेदार हैं।

कुमकुमे--सम्पादक, भी भार• सहगता। मुस्य YII)

यह विविध खेलकी को लिली हुई
दिन्दी तथा उद्दें की हाक्यरत-प्रभान
करानियों का समस् है। कुछ करानियां
का समस् है। कुछ करानियां
वेश सद एक विशेष कर से रचान देने
गोग्य बात है कि उद्दें में लिली गई
कहानियां क्षिक मजेदार हैं। मतीत होता
है कि दिन्दी भाषा में कमी हास्यरत के
योग्य भाषा का पूर्य विकास नहीं हुआ।
में संगद उपा है, पहने में सानन्द काली है कीर शिक्षा भी मततती है।

बार्बाचन—से॰ श्राचार्य चतुरहेन शास्त्री, मुख्य ३॥)

बह झाजायँ चतुरहेन की क्री कहा-नियों का संग्रह है। आजायं की की स्थलनी की अध्यलिया प्रकर्षाय है। प्रवः स्थानी कहानियों में संस्थली का ज्या-स्वार है। किसी में कम, किसी में प्रविक। सबसे क्षण्यों — कोटी और कोरदार कहानी वससे किसके नाम पर संग्रह का नाम रखा गया है।

खुराई कीर रूपरंग समीपुस्तकों काक्रच्छा है।

— **इ**न्द

खेती की रीति —(पहला भाग)— ले॰ श्री नारायवा दुवीचन्द व्याव । भिलने का पता—मैनेकर लीवर शेव, इलाहानाद वा इरिडवन एप्रिक्शचरल रिक्च इंस्टीट्य ट नई दिली । मृत्य ३)

खेलक भी ज्याड प्रपने विषय के विरोधक हैं। प्रस्तुत प्रस्ताय वस्तुतः कियानों के लिए नहीं, ऐसे पिचित नय- पुत्रकों के लिए लिखी गई है, यो के विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की विरोध की व

— कृष्युचन्द्र वह प्रक्रनता की बात है हि राष्ट्र पिता का बिखान—खे॰ में बह उपेदा दिशोवर विश्वममदावाद दमी, क्यादक 'बालोक !' प्रकावक — व्यवुग प्रकायन, नागपुर। बुक्य वया स्थवान

महात्मा गींघो को मृत्यु के पश्चात् कितने सामविक प्रकाशन दक्षिगत हुए हैं उनमें यह प्रचिक व्यास्क है। पुस्तक के इश्रम्यायों में से प्रथम में गायी भी के बिलादान के विषय में कळ प्रत्यस्तट-र्शियों के बयान दिये गये हैं। इसरे श्राप्यास में शाव यात्रा का वर्णन है। तीसरे में हिन्दस्तान और पाकिस्तान के के नेताओं की अदावित्या संग्रहीत है। चौवे में संखित जीवन क्या है। पंचम में प्रवागराथ में त्रिवेखी के संगम पर श्वरिय प्रवाह का वर्धन है और क्षठे में उनकी समत वासी के कछ उद्धरक दिये गये हैं। दैनिक पत्रों के ब्राब्शर पर संब्रहीत होने के कारण यदाचे पस्तक में नवीनता कुछ नहीं है. फिर भी गांधी भी के बलिटान से सम्बन्ध रखने वाली इतनी सामग्री केएकत्र संस्थान का महत्व श्चावत्रय है। ऋपाई सफाई सामान्य। न्साकों के प्रिविटंग में उस्रति की काफी गुंबायस है।

जीवन-विद्यार — मून केलक — काक कालेलकर, जनु » — भी वाद जरी। प्रकाशक — वोरा एवड कम्पनी पन्तिशर्म किमिटेड ३, राउएड विल्डिम कालवार्देवी रोड वम्बई २।

दत्तात्रेय नासक्रथ्य काकाकाते-साकर के बीस निबंधों का यह संग्रह है। मल निबन्ध गुजराती में किस्ते नवे थे। अनुवाद के विषय में कहीं शिका-वत की गुंचायशानकर नहीं आपती परन्तु -- संस्कृत भ्राप्त्यन में तो कई ब्राच्छे फिक्रे बगा हो सकते हैं"-बैसे बाक्बों में हिन्द लानी का अनुचित मोह ग्रस्तरता है। (शन्त यह मोह ग्रन-बादक का है या लेख क का यह पता नहीं काका साहब हिन्दस्तानी -- पत्त-पातियों में झत्रगहय हैं. परन्तु इस पुस्तक के बढ़ने से उनकी लेखनी और वासी की विसंगति स्पष्ट प्रमाश्चित होती है। किसो किसी वाक्य या वाक्यशा को छोड़ कर हर निवध विश्व दिन्दी (संस्कृत निष्ट डिन्दी) में डी लिखे गये हैं।

काफ लावेन ने एकापिक स्थान पर बोचवा की है कि शाहित मेरा चेन नहीं हैं, परन्तु इन निक्यों के पहुन है उनकी पहुन शहुद्धना तथा शाहि-स्वातुषाबिया का प्रमान्य मिलता है। प्रत्येक निक्य का निक्यन करते हुए सानिक-दृद्धि और धनहित की भावना खेलक बी स्थानी हैन है।

स्मिक्स कर 'विनव' में— 'गूबराती, स्त्रीचडी, बागला, स्त्रीलीग, वेट्ट'— यान्दों की क्ष्युद्धि स्नत्यती है। वदिर यह प्रकल्ता की शत है कि बाकी पुस्तक में बहु उपेचा होशिगेवर नहीं होती स्त्राह राज्य देवन है।

— द्वितीश

## वाकिस्तान से वापिसी पर

(प्रप्र १० का शेष )

'फिर आप ऐसी बहिश्त कोसकर क्यों चल दिये १

'प्रथमें राख है। स्या आपको श्रंच-मन की तरफ से कोई परवा नहीं मिला। में कार नहीं, काबदे आधार के इरशाद पर झाया है।"

'शायदं प्राच पहुंचे। में इपर दो इपते या भी नहीं।'

मैनेबर साइब बाप है 🖰 🗕 एक दसरे व्यक्ति ने बाहर पुछा।

'लो, यह है, श्रंखमन का हिदाबत-नामा। गौर से पहकर फाड़ देना का किसी इस्सामी भाई को है देना ।'---काक बस्त को दपतर से परचा देकर सिद्दीक जे बागन्तक की ब्रोर देखकर कहा-- 'हां, करिये। मैनेजर समक्रिये वा मासिकः क्यों १

अफनस खलाम करके कमरे से बाहर हो गया। आगन्तक अफबल की फरसीपर इट वैठा।

दो बबटे बाद काग होटल पुलिक और वैनिक शाफिसरों से मर गया। मित्रों हिंदीक, मुस्तका, ऐरे गैरे सी क्या की बाटमियों के हाथ क्पहता खेवर से चमक ठठे। मानिक साहब के स्थास कमरे में वहां वहां पेशावखाना बनाया सवा था--- एक बटन बनाने पर नीचे स्त्रका इथियान्साना पावा गया स्रोर श्रांब्रस्त के पर्चेती श्रासाती के साथ समय ही स्रामद हो लुके थे। र्नाचे बायक छोटा बा प्रेष । परचे को हाय में लिये हुए सफबल एक सदाकार की तरह सिटीक के सामने आकर नोसा "बदावसर्व रे

'कीन दुम ! सफबसः'' विदीक ने र्नाचे देशते हुए समूर पूर्व आवेश में 42 21BI )

भियां । होश की दवा करो । जानाद दिन्द फीब का हर खिपाही तो न श्रापने को हिन्दू कह सकता है, न मुख्य-मान । वह हर एक का माई है, जीर बदारे पुरुष का बानी व्यसन । मनीमत समझो कि तम वसीर सिर्फ गिरपतार किने वासंहो।'

श्चक्रवल ने वह परचा एक बार फिर बोर से पढा--

हिन्दोस्तान के मुख्यमानी। होदिबार ॥।

वह दिन दूर नहीं कि पाकिस्सान क्रिन्दोस्तान पर चारों तर**फ से हमसा** बोलने वाला है। छिर्फ द्वम सोमों की शिकाबत के किये। दीनस्ताम का अवदा काराने के लिये। इस्सामना इक्रमत वर्तीत करने के शिये। सपना कर्व खुद क्पम्हे ।

#### मफेट बाल काला

इस बाजोंके तेज से बाकों का पकता रूड कर कोर पना नास काला पेटा होकर ६० वर्ष तक काला स्वामी रहेता । क्षिर के दर्द व चक्कर आना दर कर चांस की ज्योति को बहाता है। एकाव बाल पक्ष हो तो २॥) एकात्र ३ का ६॥) क्राचा पका हो तो ३॥) एकाव क्रकाह) कीर इस्तापका हो तो ५) एकाम ३ का १२) नेफानवा सामित काने वर ५००) इनाम ।

जी इन्दिस फार्मेसी यो० रासधनसार (प्रजारीसारा) ।

### १००) रुपया इनाम

(गवर्ने मेंट रविस्टर्ड ) चारचर्यकनक शक्तिशाबी सिद्धकन्त्र

सिद्ध वद्यीकरच वन्त्र । इसके धारवा करने से कठिन से कंटन कार्य सिद्ध होते शाप विसे चारते हैं चारे वर पत्थर-दिश क्यों न हो आपके वास खली आवेगी। इससे माग्योदय, नीकरी, धन की प्राप्ति, क्ष्म्बमा और साटरी में बीत तथा परीचा में पाल होता है। मूल्य तांना का २), बारी का ३). सोने का १२)। अध्य सावित बाने पर १००) प्रनाम । श्री राखिका श्राक्षम नं० ५००) पी० टेइटा (गवा)

#### सफेट वास कासा

क्षियान से नहीं। इमारे आवर्षेटिक 'सुर्गान्थत तैस से जास का पढ़ना दक कर शकेद बास कर से कासा हो काता है । यह तैस दिमागी ताक्त कीर क्रांकों के रोशमी को बदासा है। बिन्डें विरुक्षत न होवे मध्य बापत की कर्त सिसा से । मरूप रें।) बाह्य साथा पद्म हो ३।), स्रीर क्रम क्या हो तो प्र) का तेल मगवा लें। महाशक्ति कार्यातय (V. R.) यो॰ सगदस (२४ प्रगना)।

#### संबेट बास बात्य

क्षियान से नहीं, हमारे मानुनेदिक सगन्यत तेल से वाल का पकता क कर सफेद बास बड़ से कासा हो जाता है। वह तेल दिमागी ताकत और कांसों की रोशानी को बढ़ाता है बिन्हें विश्वास न हो, वे मृत्य वापस की शर्त किसा हों। मूल्य २५), बाक्त आरमा पन्ना हो तो ३॥) भीर कुल पद्म हो तो ५) स्म तेव प्रंतका में ।

र्वेत कुट की चद्भुत जड़ी प्रिय सम्बन्धे । श्रीरों की मांवि इम प्रशंखा करना नहीं चारते । वदि इसके क्षेप से सफेदी बढ़ से साराम न ही तो मूल्य दूना सायत दूंना । सू॰ ३) २० विश्वकरवास जीवभासव ने- ६६ प्रेमकर वर्ग सीर क्लक्स ११

मदि स्नाप सन्तान से वंशित हैं तो मुक्ते मिलें जापके पर का दीपक शीज रोशन हो उठेया. बदि का न बकें तो हमारी श्रीषय श्रकसीर खीलाव मंगवा में. किससे सैंदरों बेचीमाट बदनों की मोदी हरी भरी हुई है । मूल्य ३५) छीर दवाई कीसाद नरीना चित्रके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहली सक्कियां ही सक्कियां क्यों न पैदा होती रही हो मुक्य १२) मरद के लिए मैनोल मु० २०) बाफ कर देती है मुल्य २५)।

# भीरः नहीं

हमेशा के किये सन्तान उत्पत्ति बन्द बारे सभी हमाई वर्ष करतेस की बीधन २५) ५ वर्ष के सिवे २०) कीर दो शाल के किए १२)-इन दशहयों से माहवारी हर प्रशीने हीन ब्राही सही है। प्राप्तिक बर्ध बारी करने वाली दवाई मैन्सोल स्पेशल का मरुव १२) क्रीर इससे तेब दवाई ग्रैन्सोस स्टांग को भन्दर सन्ही प्रकार

लेडी डाक्टर कविराज मत्यवती

न्यान्यनी चीक बेडली [ इम्पीरियस बैंक और फुब्बारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ बाबरखेन न्यू देहती ( निकट वंशाली मार्केट )

#### ढांष 🕸 प्रमह स्वप्न

केवस एक सप्ताइ में बढ़ से दूर । शुम ३) डाक सर्च पृथक । द्रियालय देवीकल कार्येसी हरदार ।

### संयुक्त प्राँत सरकार वा "विकी टेक्स" वानून

का परा विवश्या, इन्कम टैक्स कानून में नए-नए परिवर्तन, व्यापारियों के लिये कारक्षक सामग्री, रहें, सोना, चांदी बादि की दैनिक, मासिक तेजी मन्दी मविष्यवासी श्चनक चात. राशि फल सादि सादि "ठ्यापार विज्ञान" हिन्दी मासिक के मई श्रंक में पाँडये। इत संक का मूल्य ।=), वार्षिक ३) बाब ही इतकी एक प्रति मगाईये।

एजेन्ट-मैंसर्स एन० के॰ शर्मा एंड कंपनी, मेरठ सदर।



#### फोटो कॅमरा मुफ्त यह कैमरा सुन्वर नमूने का, सफाई से

बना हुचा विभा किसी कह के हर प्रकार के मनोहर फोटी तुरम्य से सेवा है । इसका प्रयोग सरक और सदी-सही काम करता है और शौकिया काम क्षेत्रे वाक्षे चौर व्यवसायी दोनों ही इससे काम से सकते हैं, यह कीमती मनोहर दैमरों में है, जो थोदे ही मुख्य का है।

वह कैमरा करीद-कर्युंगीक प्रा'करें और श्वाय कमार्चे । मूक्य वस्त कैमरा प्रा क्याम किस्स कार्ड, कैसिकक, सरक प्रयोग सहित मं॰ २०१ कीमत ४॥। क्वाबिटी वं १४१ कीमत ६॥) की बनस प्रस्ता स्पेशक स्वाबिटी मं० ११० कीमत २४), वैकिंग व शक स्वय १०)

बोर—क्क समय में ६ कैमरों के ब्राह्म को कैमरा नं० २२० प्रुप्त । स्टाक सीमित है कभी चार्टर दें सबवा निराश होना पढ़ेगा । माख प्रसन्द व होने पर कीमत वादिसः

देस द्वड ट्रेडर्स (V. A. D.) पो॰ वाल्स १६६ विक्री । West Fnd Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi

# १०,०००) रूपयका घाड्याम्पतइन



इमारी परिद्य दवाई 'ओहरे हुन्न रनिस्टर्ड' के इस्तेमान से इर जगह के कास वगैर किसी तकसीय से क्षेत्रा के किए दर हो जाते हैं और फिर वीयन यर खेबारा उस बगढ बास कमी पैदा नहीं होते । जगह रैस्टम की तरह मुख्यवन नरव और सूबसूरत हो आती है कीमत भी सीशी सिर्फ २() रु० दाक सर्वे कस्मा, तीन शीशी की रियातो कीमत ६), इस दश्यें को मराहर करने के लिये हर शोशों के साथ एक फैन्सी म्यूट मिस्टबा**व और एक मेंग्रुटी (सोना) संबदन न्यू** गोस्ट विल्लुक सुपत केकी कार्या है । पत्री निकारत सूचसूरत और वजदूत है केवल पुत्रत हमाब के सावाप में मंगवाने वाले कार्य करा करें केवल वही मंगारें कियों सकारी

यान अपने भी रता की सरतात हैं मेट- कम कार न क्षेत्रे सरकार करिया स्था है और औरा के करोदार को सरकार गांच की प्र नष्ट्र की वोर प्र नंदरी कुछ स्थान । कामर क्यारी स्थोर्ग ( के ) केवी । General Novelty Stores ( jb) Dellis बार संगीत नाटिका

# सांझ सुहानी

िशी चिरं**णीत**ी

(ताम-संगीत के साथ पर्दा उठता है। दूवने हुए सूर्व का हरूव। सूचवार वा प्रवेश )

श्चनवार--दिन मर चमक दमक कर सूच कुंकुम-रोली का कुन्दरण्यक--प्रदाराता कोले के रव पर बा पट्टंचा है परिचय के पर बीर सतर्र कार्द मस्तानी तदीं की यह तमक दूसनी है ( क्रंतिन पंक्ति के तमास होते ही

(श्रंतिम पीक्ष के समाप्त होते ही , कुः सात छोडे छोडे वय्चे याते हुए प्रवेश करते हैं)

बच्चे - वहीं की यह बांक शुराती ।

परिवाम में साती सहराहे,
बेदे हो रोजी विकार है,
बादू के इब रंग महस्त के
फांड रही है रबनी राती !
दार्स कीय बांक सुदानी !
दोर सिये बांते हैं रजी ,
उक पर बाते पंजी वाले,
बी? नीकों में नन्हें बच्चे
'ची ची यह बांक श्रासानी !
दार्स की यह बांक श्रासानी !
दार्स की यह बांक श्रासानी !
च्यावार - चांक श्रुसानी !

मधुर रिक्षियों का गूं का किया है। यह वा न के कोगा है। यह न किया है। यह है। किया हु कुछ तो के ले के किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले का किया है। किया हु के ले किया है। किया हु के ले किया है। किया हु के किया है। किया हु किया हु किया है। किया किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया है। किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु किया हु

(क्षाठी टेके रकाई कोड़े बुद्धिया नानी महेका करती है)

- जानी-- जाजो वजो | हुनो क्यानी-हर वा राव्य, हरू वी राती |
बन्दे-- 'हरू वा राव्य, हरू वी राती |
हम तो बाव पुरानी |
हम तो बाव पुरानी |
हम तो बाव पुरानी |
वर्षी की वह वांक द्वारानी |
वर्षी की वह वांक द्वारानी |
(वर्षी गिरता है बीर कांकी वसव वक बाव सीत के लाव शबो का स्वर गंबता स्वरा है )

. बसास



### जादू की खड़ी

गांव में मोहन नाम का एक वालक पहता था | उठकी दामें बहुत पराही थी बीर किर सटके की दाद गोला कीर वड़ा | एक दिन गांव के लंककों को एक मक्सक प्राही | उन्होंने एक सकड़ी के उत्तर एक क्का रख दिया और उत्ते माड़ कर बदके के उत्तर सिक्स दिया 'मीहन' | मोहन को वड़ा गुरता कावा, कोर दिना कुल कहे उठक-वड़क एक दुवरे गांव पका गया।

न्द्र गांव बादुगरों का या । मोहन को मूख तो लगी ही थी, एक बाम ने मंड पर चढ़ समा। जिस समय वह चड़ा था कि एक बादमी एक बुद्दी खेकर बहां जा गया । मोहन ने समका कि वह मुक्ते पहने जा रहा है तो वह टहनियों ते खिर नवा। उसने कार से देखा कि वह जादगी उस खुड़ी को समीन में मानता है और था मिनट साद ब्यो ही सोदता है तो उसमें से स्पर्ध और स्नीमती स्परिता है तो उसमें से स्पर्ध और स्नीमती

वह आदमी उच बहुरी को वारिव 
गहने बाला ही या कि उठी उपम मोहन 
एक आम रावने सका । पर, करे वह 
स्वाम आबु के के। उनके हाव 
समावे ही वे पत्थर के हो मने और ए.कर 
पम् वे आवामी के विद पर मिरा। वह 
वह उठी चमन खड़ी खंड कर भाग सका 
हुआ। मोहन नीचे उठाए और खड़ी को 
सेकर एक पहर में चला गया। उठने 
बड़ी के वल वे हवारों सनने पेदा कर 
सिथे। अपने सिने सम्बे सच्छे कपने 
वनवा सिथे और ठाट वे रहने समा। 
— निवंस कुमार कोटिका

#### पुरस्कार

बाहबन्धु धरना नाम, बाबु, शिक्षा, तथा पूरा रता, निम्न प्रश्न के उक्तर के बाब वाफ वाफ वान्दी में शिक्ष मेर्चे ! किन शाबकों के उक्तर कुन्दर होंगे उन्हें पुरस्कार दिये बावेंगे !

तुन सविष्य में क्या बनना चाहते हो ! अपने सम्बद्ध की प्राप्त के सिये द्वान सामी क्या कर रहे हो !

श्रध्यञ्च, 'बाल रचनालय' सरस्वती प्रिन्टिंग वस्त्रे, द्याचीभाटा, श्रद्योर । (राज्युताना।)

वास बस्धुओं हे निवेदन है कि, वे इत पते पर अपनी रक्तानें मेका करें। क्रम्दर रचनाओं पर इर माह पांच पुर-स्कार हिंबे काते हैं।

#### चुटकुले

एक दिन राम और श्वाम वास-मोती में नैठे थे। राम ने श्वाम की दंबी करने के देत करा । श्वाम काय के काय कुत्तों के द्वाकरा नामें गये हैं। श्वाम — कर नो आपको मेरी कावा में रहना परोपा।

— चवडुमार

#### प्रश्न पहेंसी

१ — वसी रहे चड़ के विना, गड़ी रहे विर हीन। पन काटे वन होत है, अन्दर केमस तीन।

[ पगड़ी ] २ — "लटमक" के में काये रहेवा, "मलमक" के में बीच हू वडवा "वतल" के में पंछे रहेख, अर्थका में झलबेला बनता।

["स"] —बगदीशताल 'शेम'

चारिकाटे छे किवीका,
 बार हो बाता है।
 बाता करे छे विन्ता है।
 स्यात करे छे विन्ता है।
 साथ इसे नष्ट करने को,
 परमासु बेला शरक बना है।
 तथ्यान पतन की होक समी,
 हकीं वह बम कहाता है।
 [संसार)

— कुन्दनविह ४ — बादि कटे पर दावा बनती, मध्य कटे माता को बनती। बन्त काट कर उक्टा फेरो, दाना चुक्को टेरो। बाती हूं बैसे वर में ही, पर ब्याद्स्तर बहु बच्चों में ही।

> [ नावानी ] — रामदत्त

#### सूचना

मैं देश विदेश के टिक्टों का संमद करता हूं, कोई भी बालकरा प्रक्त के टिक्ट बदल सकता है। देशी टिक्ट मेबने पर एक विदेशी टिक्ट व एक विदेशी टिक्ट पर दो देशी टिक्ट । केई भी बालबंधु क्षक के माल कर सकता है। भूभारत के नवे टिक्ट पर एक केस्स भी भिला सकता है।

 पताः— निर्मसकुमार कोटिना रेखने स्टेशन उदसपुर'

#### गीत

चम प्रतिपत्त ग्रामे बदता है। पक्ष हैं चढ़ियां में खेते. सबेरा जिल ही होते. दिन मिल कर हैं वर्ष बनाते, वर्षों से सुग बनता 1 वन प्रतिपक्ष ग्रागे बढ़ता है। श्रीष्म, स्रीत भी ऋतु ग्रुप पावस, पर्यम्बरी भी रात समावस. इनके झाने बाने से इत, द्वनिया का रम बदलता है। बाग प्रतिरक्ष बाये बटता है। कंडम से नित्य उत्पादी प्राची. थम मस्तक पर तिलक समाती. नित विवव चिन्ह भारक कर, मानव, उप्रति गिरि पर चढवा है। व्यय प्रतिपक्ष आये बढ़ता है।

---कुंबर ईरवरचन्द्र बोक्डी

# भारतीय बच्चों को रूस

### की भेंट

क्वोटे क्यों की सरधा किशोर दक्ष के पास करना देशों से सारकृतिक सम्मन्न स्थापित करने वाली करी सरधा को लोव से दो फिल्म जाने हैं। ये सिल्क्य किशोनेनस करस्य ट्रांस हो दिये करें हैं। किसी भी भारतीय सरधा को रूक की यह एक्सी मेटे हैं। इन फिल्मों का सीम ही उद्पादन होने बाला है।

### ढोंगी साधु

सिर पर चटा बहाय, तन में साफ सागद। साझ बाग करासा है, मीचा मांग कर सात है। इटें कहें में बात में मांग कर सात है। इटें कहें में महान —।। काम होता है इनसे नहीं। पेरा उठाचा इन्होंने नहीं। न फलना इनके परें में, साने रहीं क्या करना हमके परें में, साने रहीं क्या करना हमके परें में,

---विश्वनाथ प्रसाद गुस

#### तुलमी

के॰ भी रामेश नेदी आयुर्वेदालंकार कि क्रांति के प्रति पूत्य भाव राजने वाली के प्रति पूत्य भाव राजने वाली के विश्वा और वर्ग परायक लोक र पुरुषक को पढ़ेंगे तो उन्हें माजूम होगा कि इस पार्मिक पीदे में कितने राहरण किये पड़े हैं। ग्रुलानी के पीदे की तरह वह पुरुषक भी हमारे हरपर में पहुंच काकी वाहिए। सचित्र, स्विक्ट। मूक्य २) भिजने का प्रता:—

विजय' पुस्तक मस्डार, भद्रानन्द गवार, देस्ती।

# पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

#### बार्चे से दार्चे

a. रावधानी का प्रमुख समाचार पत्र l ३. दुकानदार के लिए बहुत साम-ब्दर्गी है ।

भू. ब्रव्हे<sup>...</sup>पर नाटक की **वफसता का** बहत साधार होता है।

७. श्रतिथि को " देना हिन्दुरतान का स्थान विश्वास है।

🕰 दिन को यह निस्तेष होता है । **१०. प्रतिष्ठा** ।

११. यह न हो तो पेट के साबी पड़ व्यते हैं।

३२. अवयोन्द्रिष ।

१३. इत उमर में मारी काम की जाया शहीं की चा सकती।

अप सामी के दिनों में स्रोग हैर तक इस बर पढे रहते हैं।

३६. बढा व गोल तकिया । Pb. यह विशय साथ तो संगीत 🖘 मणा

नहीं रहता ! ac. हरपोक साटमी को इस सानवर की

सपमा हो बारी हैं।

् कृ ०. खरगोश ।

को काले हैं।

ं बृंश. उपर । २३. वेदों के विशेष उपयोग की वस्त है। क्ष. प्राय: पदार्थ भाग 'पर रखने से ...

३%, इससे काम कर देने से गाइक स्टब्स हो बाते हैं।

### ऊपर से नीचे

a. नारवरी ) २. इवाई का 'ठीक न हो तो उकका **उबा**टा प्रभाव हो चकता है ।

э. "शासक" की उसट फेर ।

¥. परमात्मा । "नियम" की सहवड़ी से बना है !

s. वक्त अद्योग का महत्वपर्य **प्रस** है।

po. प्रस तामाव में राषहंस रहते हैं। ez. बातनी बादमी इत्तरे वचता है।

23. सादापन ।

au. बहां वैसे बनते हैं।

२७. वह पेड़ बहुत कंना होता है। भू सत्तरताक रोगी शन्ते वैद्य की "

से तीब हो सबता है। a. सारवजे की तरह का एक स्वादिश

**531** 

२२. मृत्यु का देवता ।

# सगमवर्ग पहेली सं० ३५

ने नर्ग प्रपने इस की नकत रखने







## पेट मर मोजन करिये

नेतहर--- ( गोसियां ) गैरा चढना बा वैदा होना, वेट में पवन का कुसना, मस की कमी, पाचन न होना, साने के बाद पेट का मारीपन, बेचैनी, हृदय की निर्वेशता, विभाग समान्त रहना, मींद का न बाना, दस्त की स्थावट वमेख, विका-वर्ते दर करती है । सांच, सीवर रिक्री और केट के हर एक रोग में बादितीय दवा है। बीमत क्यमा ११) तीन का ३११) वाक सर्वे प्रसावा ।

क्त-इम्बालपान फार्मेसी ४ जायनगर दिल्ली-पूर्वेट बमनादात कं॰ चांदनी चीक

शद्त कुट जायगी। घर्मा नक श्रदीय हे हुटबारा पाने के लिने "कावा कराय कासी? रेका प्रीतिके सन्देशक क्षत्रीय क्षट व्यवनी परिष्क इसकी

बक्कि वैस होती कि सर्व एवं ने मी जो बचायी का बावती। कम पूरा कोर्ट पांच विकासन कैविकस फानेंदी हरिहार । कार सार वर्षेत्रका ।

#### सम्राट विक्रमाहित्य

( नाटक ) बेसक-भी विरास

वन िनों की रोमांचकारी तक संसद स्पतियां, बार कि भारत के समस्त पश्मिक्त प्रदेश पर शक्ते और हुवी का वर्वर कार्तक गरून छाया हुका का; देश के नगर नगर में होडी विश्वासभातक भरेडए वे को कि शब के बाब मिसने को प्रतिस्था तैवार रहते वे । समी सम्बद्ध विक्रमादित्य की समावार जमकी कोर देश पर सस्दर्भक सहस्यने कमा ।

काधनिक रावनीतिक वासावस्य को शक्त करके प्राचीन क्यांनक के धावार पर किसे समे इस प्रजोरंसक नाटक की एक प्रति कपने कत सुरक्षित रक्ष से । यस्य १३), बाक व्यव 🗈)। शिक्षने का पता---

> विजय पस्तक भग्रहर. श्रद्धानन्द्र बालार, विली।

## पू ००) इनाम

क्षा कार्या करा। हाई पाय जो हे बहित कर्षे हिंद की हैं। क्षा जिले करते हैं पत्रे का राजा हैस क्ष्में उड़े करते का पत्री कोर्या क्ष्में उड़े करते का पत्री कोर्या इस्ते कार्योत्त, जेकरी, पत्र

मोतनी मेदार रजिएरेट [🚓 ] देशनी ।

#### भारोग्य वर्षक \_\_\_\_् ५० खब से इतिया गर में मशहर

कन्बियत दूर क्रुके वाचनशक्ति बढाती हैं दिल, दिमाग को ताकत देती हैं और नवा सून व शह बीर्य पैदा फरके बता. बुद्धि बास बढाती है। वि • ६० १३) मदनमंबरी फार्मेसी, जामनगर । देश्यी एवंट-बमनादार कं चांदनीचीक





प्रकेशने की करता है---बमनाद्यस एवर फं॰, फे॰ डो॰ बस्रीय **१८४८** कं॰ पांदनी चौक, दिल्ली।

#### ५००) हिंदी शब्द कौश्रस चक्र नं० १ में जीतिये न्यूनसम प्रश्नुदियों पर २००) प्रवर्म(पुरस्थार ३००) न्यूनतम शशुक्रियो पर सत्तर भेजने की अन्तिम विथि १५ जून १६४८ ई०

बार्वे से शर्ब -- १० ह्योटा भगर | ३. कसम | a. सम्प्रदाय ) 🖛 पुरुषवा-चक्र शब्दा १. वेरामा '११. एकबाद । १३. प्रति-शिवि । १५, प्रतिव । १७. मन्ता । १८८ काल । १६. रस्ती ।

उपर से'नीचे - १-एक रख में रं. को बीत गया। ४. सरह । वं, बादल । ७. बदधमनी । ६. सगस्र ।

१०. साम जराने वाते । १२. पुष्प । १४. कृष्य करीया । १६. माने में ...... का मुख्य स्थान है । १७. एक रांस्वा र

निवमाबती:-- प्रत्येष उत्तर के वाब १) शुक्त मनीवार्वर दारा मेवना क्रनिकार्व है। अनीकार्बर की रहांव उत्तर के छात्र क्रयरन मेर्वे । सादै कागक कर ह्यानुसार पुलियां मेबी या वसेती हैं। उत्तर के ब्रान्त में मनीबार्टर के कीरीब पर नाम पूरा पक्षा दिन्दी में व्यवस्य कियाँ, परिचाम के किये =) कविक मेर्बे । वही उत्तर २२ सूर के बीर झहुँन में प्रकाशित होया !

पता-को महरए हें ही शब्द कीवाब चळ, V.P.O. बोबबुर कि॰ विवादीर

# (१००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार क्या पर १००)

इस साहन पर काटिने -20 E 10 چە 8 18 ᄓ Ē होने बनों के कीत बया .E की, को की यातीनों की करे। बीनों Þ ΝT t Ę V 45 157 t H Ē I डिकाना" e ¥ 10 ě. E ছ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ फीस १) हित पहेली के सम्बन्ध में युक्ते प्रवन्थक का निर्याप स्वीशार ¥ Æ to की इच्छा है कि वह पूर्ति 16 प्र A CE E 2 T b बर्गों को प्रयक न करके इकट्टा ही भेजना चाहिये। भेजने वाले 157 T. ₽ ₽ H 40 जासकते सुगमन पहेली सं ३५ फीस १) ÷0.... ए प्रमुक्ती के सन्नन्य में मुक्ते प्रमन्यक का निर्धाय स्वीकार व 生 চ b 16 乍 ,E Þ t ð W 459 F 157 40 र्थे साइन वर्षहोते

पहें भी में भाग लेने के नियम

१. पदेली सासादिक बीर झर्जुन में सुद्रिक कुपनों पर ही आपनी चाहिये।

२. उत्तर साफ व स्वाही से किस्सा हो । स्वत्यह प्रथमा रिटिंग्व रूप में क्षित्ये हुए, कटे हुन्द क्षीर कपूर्व इस प्रतिमोशिता में शम्मिस्तित नकीं विपास सामें क्षीर ना ही उनका अवेश शुरूक सीटावा सामेगा !

२—मरे हुए शक्तों में मात्रा बाते वा तंपुतः सद्य न होने चाहिते । बहां मात्रा की स्रचवा झाले सद्य की सावरणकता है, बहा वह रहेशी में दिले हुए हैं। उत्तर के साव नाम बता हिन्दी में क्षे स्राना चाहिते ।

Y- निरिचत तिथि से बाद में आने कार्की पर्देशियां जांच में समिमित नहीं की व्यर्थेमी कीर ना ही उनका शुरूक सीटाया व्ययेगा ।

थ. गत्येक उत्तर के साथ र) मेकना झाक-रयक है जो कि मनीझाबर झवता पोस्टल झाबँक हारा काने चाहिएँ। हाक टिकट स्वीकार नहीं किले बार्गेंग । मनीझाबँर की रसीद पहेली के साक्ष झानी चाहिते।

६ एक ही लिफाफे में कई ब्रादमियों के उच्छ व एक मनीब्रावर द्वारा कई ब्रादमियों का ग्रह्म नेवा वा कब्जा है। वस्तु मनीब्रावर के इपन वर नाम व वक्ता दिनों में विवस्त विदेश निवस्त नाहिये। वेहियों के ब्राह में गुम हो ब्राहमें भी ब्राहमें वार्ट में महिया के ब्राह में गुम हो ब्राहमें भी ब्राहमें वार्ट में पर नहीं हो |

७. ठींक उत्तर पर ३००) तथा न्यूनतम्ब अग्रुवियो पर २००) के पुरस्कार दिवे बावेंगे । ठींक उत्तर अधिक संस्था में झाने पर पुरस्कार बरावर बांट दिवे बावेंगे । परेखी की आमस्ती के अनुसार पुरस्कार की राशि बटावी बद्दाई बा सकती है । पुरस्कार भेवने का बाक अब पुरस्कार वालें बाबों के बिमों होगा ।

— परेली का ठीक उत्तर १२ खुलाई के काह में मकाशित किया कारेगा। उसी बाह में पुरस्कारों की लिए के मकाशान की लिय मी की बायेगी, वहीं इस ७ खुलाई १६४८ को दिन के २ वजे लोला जायेगा, तब वो व्यक्ति मी बाहे उपस्थित यह ककता है।

१. पुरस्कारों के प्रस्कारन के जाद सदि दिन्छी को बाच करानी हो तो तीन सताह के छन्दर ही १) सेव कर बाच करा सकते हैं। चार सताह बाव किसी को आपण्डि उठाने का प्रचिवार न होगा। शिकायत ठींक होने पर १) वापिस कर दिवाक स्वोचना पुरस्कार उन्न चार सताह परचात ही बेर्ज आपंता

१०. पहेली सम्बन्धी सन पत्र प्रसन्धक सुराम वर्ग पहेली सं० ३५, वीर ब्रार्जुन कार्यालय रिक्की के पते पर मेकने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया आपने पक् पुरस्कार केवल एक वर विश्वमें तब से कम काश्च-श्चिता होनी दिवा कावेगा।

१२. वीर बार्चुन स्वर्शकाय में कार्य करने सरका कोई व्यक्ति एतमें माग नहीं के तकेका।

पहेली पहुंचने की ब्रन्तिम तिथि २ जुलाई १६४<sup>८</sup> ई० संकेतनाला के लिये एष्ठ २४ देखिणे पने इस की नक्ख एष्ठ २४ पर वर्गों में रख सकते हैं।

. पह चे। यहदियों की सख्या बरावर बहुते काने कीर 'शेमलेंड' सम्बन्धी उनकी माग के कारच बुलाई १६३७ में पीस कमीशन ने यह सुभाव रखा कि तटवर्ती श्रीर उत्तर के वहदी प्रदेशों को भिसाकर इक स्वतन्त्र यहूदी राज्य कावम किया बाद बार्क विसस्तान का बान्तरिक प्रदेश करने के क्षय में ही रहे। अनुमान वा कि इस कडदी राज्य में बीस सास्य बहुदी नसाने बा सबते हैं किन्तु कुछेक यहदियों के क्षप्रचीन करने पर भी प्रशिकास वह दियों और धरवों ने इसे अस्वीकार कर दिवा कीर प्रसायः १६३८ में इत योकना पर बाराब करने का प्रयत्न क्रोड दिया गया । १९३९ में ब्रिटिश सरकार ने एक नवी **अंदि** की योषका की और कहा कि फिल-ब्द्रीन में पहुदी अथवा अरव राज्य की स्वापना नहीं की जावगी. फिलस्टीन में इस वर्ष बाट एक ऐसा राज्य कारण किया कारता. विश्वमें दोनी वारिया क्यानाधिकार का उपयोग कर सर्वे। क्टरियों ने इस घोषणा को भी ग्रस्वीसर क्र दिया और प्रथक राज्य की अपनी सम पर हते रह कर कापनी सस्या में हिंद्र करते सबै । क्रव फिलस्तीन में उनकी प्रस्था सामग ६ साख हो गयी है। इन्होंने फिलस्तीन में उद्योग पन्धों भीर हवि के काम को उसत करने में सनवक क्का किया है और इन कामों में ठनकी इसमय चार करोड़ पौंड पूजी सनी हुई है। तेल सर्वाय का शहर भी उन्हीं का न्ताना हवा है। बाच फिलस्सीन में बो श्युद्धि नवर भारी है, उक्का सविक्रम क्षेत्र महादियों को है।

बहार महुरियों द्वारा किये यने कृष्णत से प्रभावित होकर ही बहुत के करन फिलस्टीन में था नते हैं, किन्द्र कुन्दें हर स्थान वह भन स्था रहता है इंस्ट्रम स्था में कम दोने हुए भी कहीं हुए शित पर झान बायें। ये उन्हें झरब राज्य में तो समानाचित्रार देने के उसते हैं, किन्द्र महुरियों हारा स्थान

#### दमरा स्पेन बनेगा १

क्व यहदियों ने नये राज्य इक्सपहरा ही स्वापना की घोषणा की, दो प्रस्व क्ष्मों ने फिलस्तीन के बारबों के प्रति क्यानुभति । सने के कारक तुरन्त उत हर चढ़ाई आरम्भ कर दी। इत आक्रमख वें लिल की ५०,०००, ईराक की ६०,०००, टानबोडन की १२,००० श्रीर वीरिया व केबनान की १०,००० सेनाप मान से रही हैं। इनके मुकाबसे बहुदी हैजा की सख्या के बारे में तरह तरह के क्याचार धिसे हैं।पिश के प्रस प्रस्तात' क्ष का बानुमान है कि उनकी संस्था स्त्रमम २०,००० है, वर्गक सन्द शब्दाद समितियों ने इस सक्या को एक शाचा तक कृता है। आक्रान्ता वेनाओं वे मित्र का रख तब से अधिक है और

# क्या फिलस्तीन दूसरा स्पेन बनेगा ?

हैराक न ट्रावकोर्यन की केनाथ कालेकों के लिए स्वर्भिक्क रेडकाव के सम्बद्ध हारा विविद्ध हैं। दूसकोर्यन की केनाओं कारकट कोलेंड नर्गार्थिट को स्वर्भा कोर का नेतृत्व भी प्रभोध कारकर ही कर रहें के निश्चक कर दिया है, किन्तु हुएका है।

फिलस्तीन पर तीन दिशाओं---उत्तर. पर्व और दक्तिया—से बाह्माया किया गया है। इसर से सीर्पया व क्रेबनान की रेनामों ने साम्राय किया है. किना उसमें उन्हें विशेष सदस्रता नहीं मिसी है। इसके विपरीत एक इनगर में बहु-दियों के दबाव के कारक झरतों को बारमसमर्थेच पर देना पता है। वर्ष से ट्रावबोर्डन की वो सेनाय किसासीन में बढ़ रही हैं, वे किटा और जेक्सम तक पहुच सुकी हैं और यह दियों की सबधानी तेस**ज़**वीय से केवल १० मील की दूरी पर है। बेस्सलम के पुराने शहर के हर प्रतिश्वत माग पर मन यहदी नस्ती उनका कविकार हो गया बतकाते हैं। इक्तिका से समझ तट के साथ साथ देसप्रवीय की स्रोर बढने वासी मिश्री सेनाचों वे शाका पर ऋषि कर कर किया है और वेलक्षवीय से लग-भग ३० मीस दूर रह वची है। इस समाई में बाह्यन्ताकों ने विमानों की भी बहादता सी है और वे तेसश्रवीय पर श्रव तक कई बार इमले कर चुके हैं।

सविष अब तक के सम्मारों से देश प्रवाद कार्या है कि बहुदी भार का रहे हैं और सरव सेनाए डीम ही एक्ट्री भार का रहे हैं और सरव सेनाए डीम ही एक्ट्री कि किस्तीन के सरव भाग पर ही सब्दिक्त कि सरव भाग पर ही सब्दिक्त कि सरव भाग पर ही सब्दिक्त कि सरव भाग पर ही स्वित्त के सरव भाग पर ही स्वित्त के सरव भाग पर ही स्वित्त के सरव भाग पर ही स्वित्त के सरव भाग की स्वत्त के स्वतान की स्वत्तिक परीव होगी।

क्रमेरिका के क्रवितिक करा, चेको स्सोवाक्तिमा. पौर्लींड स्वीर ग्वाटीमासा बढ़दी राज्य को स्वीकार कर जुके हैं. और स्वीडन, नारवे तथा डेनमार्फ द्वारा भी इसी सप्ताह इक्स इस को स्वीकार कर क्षेत्रे की वेषया हो जाने की आसा की बाती है। उनकी यह स्वीकृति इस बात की सूचक है कि उन्हें बहुदियों के पद्ध से सहातुश्रुति है, बनकि ब्रिटेन उसे न वेयल स्त्रीकार नहीं कर रहा, उलका स्पष्ट विरोध तक कर रहा है। ब्रिटिश चेत्रों में तो यहा तक कहा गया है कि बापनी पिछली छन्त्रियों के कारक जिटेन बारवें को शस्त्रास्त्र देने तथा टासकोर्टन की सेना मैं ब्रिटिश अफन्यों को रहने देने के किए वाधित है। ऐसी स्थिति में इम स्पष्टतः रूत और अमेरिका को एक तरफ और ब्रिटेन को दूसरी करफ सहा देसते हैं। स्थपि मित्रराष्ट्र-चंप ने फिल्रासीन के यह में मध्यस्थल करने काउदर फोल्के वर्गाबेट को सपनी स्रोर से निमुक्त कर दिया है, किन्दु सुरज्ञा केरिल में फिलातीन में सहाई बन्द कराने के सिए प्रस्तुत समेरिकन प्रस्ताय भी को दुरवस्था हुवी है, उठछे पह कारक नहीं होती कि मित्रराष्ट्र रंघ इस कर भी शान्ति भव को रोक्ने के सिंद काने को प्रभावकारी साधन विद्यास सकेता। समेरिका ने सावने प्रस्ताव में फिलस्तीन के क्रांसान कर को स्तरतः सावि मग वसमावा है भीर समाय रखा है कि वहि धारव शकाई बन्द न करें, तो उनके विकद सैनिक तथा शार्थिक प्रतिकथ समा दिवे कार्ए। एडी रिवित में बदि पुरसा भौतिस ए वसूच एक किसीना विक हुआ और जिटेन को झरवों का शुशर्वन करते भीर उन्हें सहयोग देते देख कर बहुदियों के बच्चपाती किसी देश ने इस राइस की सकिय सहाबता करने का निश्चव किया तो फिसस्तीन दृहरा स्पेन बन बायका ।

२१ मई. १६४८

#### सोठ

के लक-भी रामेश वेदी जानुर्वेदा-सद्भर ।

बादर कीर गेठ प्रतेक भारतीव पर में मिल बारी है। इन परेलू चीनों के लोटे मोटे प्रसार गर रोमों का रहाराव करने की विचिया एवमें बताई गई है। इनका चढ़ोचित कीर परिवर्धित वरकृत्या। गूल यह करवा। बाढ़ बाने ब्रह्म बाने | गूल यह करवा।

क्जिब पुस्तक भएडार, श्रद्धानन्द बाजार, बेहली।

फिल्म स्टार्नने के इस्कृत सुनतियों को ग्रीम अपने नाम हमारे पात प्रक्रिश करा कोने वाहिते साथि उन्हें उन्तित पन प्रदर्शन किया का को और यह घोलेकड़ी वे जब वर्ष प्रवेश पन मूल्य मगारये। इस्त नेयान्य इन्होंडक्सन म्यून मगारये। इस्त नेयान्य इन्होंडक्सन म्यून मगारये। इस्त नेयान्य इन्होंडक्सन म्यून मगारये। इस्त नेयान्य इन्होंडक्सन ्या के का शेष ]
कहां भी बहुं हो, बात उन्हें इस्तेमिक करने का वाजीमत क्रांपकर हो, रुक्त कार्याक्षर हो, रुक्त कार्याक्षर हो, रुक्त हों हिंदी कार्याकर हो जिल्हा हों विद्या । (१०) अन्तर हों के कार्याकर हों हिंदी हों के उद्यासका कर कार्याकर हों हों हो उद्यास कर हा है। (१२) भानव वाधिकर। इस विदय पर मित्रपान्त्र कार्याकर हों हों हों के उद्यास कर वह हों हों हों के उद्यास कर वह हों हों हों के उद्यास कर वह हों हों हों के उद्यास कर वह हों हों हों हों हम हों हों विदय कर कार्याकर हों हों व्यवस्था है। अन्य इस कार्याकर हों हों व्यवस्था है। अन्य इस कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर हों कार्याकर है। अन्य इस कर वहां हमारी कार्याकर हों कार्याकर है। अन्य इस कर वहां कार्याकर है। अन्य इस कर वहां कार्याकर हों कार्याकर है। अन्य इस कर वहां कार्याकर है। अन्य इस कर वहां कार्याकर है।

#### वध्र चाहिये

ददाना निरयक है।

१५ वर्षीय मादेरवरी विशुर प्रवक्त के बिये, विवक्ती मातिक झामदानी १०००) है स्वस्थ्य ग्रह्मको में दब् सुवक्तन, व्यक्तिय तथा सेवामाती वसु की झावरयकता है। हुमारी की झरचा विवचा का प्रयम विचार किया वावगा तथा काति वयन माना बावेगा । विक्त पता झामेबी में किल।

J B. G. D. 105 Mint Street G. T Madias.

#### रुफेद बास काला

स्मरत काला तेल बाजों का पकना रोककर उभेद बाल कह से काला, सन्में का कुल कर दिमागी ताकत व कालां में रोजनी देती है। वरावर काला न देते बूना सुरूष वारत। मू॰ २॥) झाला तका ३॥) कुल पन्ना भं)। प॰ भी विलय-कमार गुप्ता न ॰ भं पो॰ टेहरा (गया)।-

बंद बीना चारते हो तो औइन्द्र विद्याचाचरति विक्रित 'जीवन संग्राम'

सद्योभित वृत्ता संस्करण पहिये। इत पुस्तक में सीमन का स्टेस और विषय की सस्कार एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी भाषी के मनन और स्मक् केम्ब है। सूल्य है) डाक स्पय।—)

विजय पुस्तक भगडार,

### 🗱 विवाहित जीवन 🎇

को क्षस्पम कताने के ग्रुप्त व्यस्य व्यनने हो तो निम्म पुस्तकें मगाँथे। १—कोक वास्त्र (कपित्र) १॥) १—८५ ब्रावन (हपित्र) १॥) १—८० ब्रावितन (वपित्र) १॥) ४—१०० वुम्बन (वपित्र) १॥)

थ-जोहानपत (जॉक्क) १॥) ६-विश्ववती (जिक्क) १॥) ७-वोरे स्वस्तुत बनो १॥) द-नर्म निरोद (उचित्र) ॥)

उत्तेक पुश्च हें एक साथ केने से 🖙 ४० में निर्मानेती, पेस्टेव १) प्रकार पेकित ।

पता—स्तोब ट्रेडिंग कम्पनी ( बी॰ १४ ) चलीगढ़ सिटी ।

### कुछ अद्भुत शक्तिशाली भौषधियां

किसी श्रीविध को वेफायदा सावित करने पर १०० रुपया इनाम । जिन्हें विश्वास न हो, डेड साना का टिस्ट मेज कर रते सिसा लें।

#### सफेद बाल काला

इस्त तैल से बल का पकता कक कर पक्त शल कह से काला पैदा होता है। बिद स्थानी काला न रहे तो दूना मूख्य बाएस की सर्त । सेक्झे प्रस्थापत्रा से इस्त्री सरस्य प्रमाधित है। यह तैल सर के दर्द व कर में चक्कर झाना झादि को झाराम कर झाल की रोधनी को बहाता है। जीयाई साल पक्ष के लिए रा।) उस क क्यां के लिए रा।) य कुल पका नाल के लिए ए। आ देल मना सें।

#### बहरापन नाशक

यह कर्य रोग की अद्भुत दना बहरापन नया व पुराना, कान की कम आवाब, पीव बहना तदा के लिए आरो हब करता है। बहरा आदमी खाफ खाफ धुनने सगता है। सूल्य २)

वैद्यराज अखित किशोर राम न० १७ पो० जी० सुरिया, जिला - ह आरी बाग

### रवंत इष्ट की वनीपिध

महात्माप्रदश्च इत त्रफेदी की दवा स् तीन दिन में पूा पायदा। यदि तैकड़ इकीमों डाक्टरो वैद्यों विश्वापनदाताओं की दवा से निराश हो चुके हों तो इसे संगाकर आरोध्य होवें। मूल्य २॥)

#### समिति-निग्रह

बन्दान निम्नष्ट की अच्चूक दवा है दवा का अवदार बन्द कर द गम बारख हो कायगा। प्रतिमाद दवा तीन दिन व्यवदार करना पढ़ता है। वच मर की दवा का गूल्य २॥) दूखरी दवा बा बीवन मर के लिए ज्या बनाती है,—यूल्य २॥) दोनों दवा के व्यवदार संस्थास्थ्य में किसी तरह की हानि नहीं होती।

# मुफ्त

मुफ्त

इस पिरतीब की खम्बाई करीबन ७ इन है। इसके शहर द बाते हैं। और ६ बाजों में ६ कारत्स था बाते । थावाज इतनी अवरहरूत होती है कि चोर बाकु कोर्सो दूर भाग जाते

हैं। सपने मास जान की रखा के सिये बेहतरीन रिंग्स्तीस है। इसने सपनी पिस्तीस सगहूर वरने के सिये २०० पिस्तीस सुक्त तकसीम करने का फैससा किया है। सक्ततमन्द साज ही कियें।

ृ इम्पीरियल चैम्बर आफ साइ'स ( \ A D ) पी. बी. ६१ अमृतसर

Imperial Chamter of Science (VAD) PB 61 Amiitsar

# '४००० फोटो कैमरे मुफ्त



यह कैमरे आमरीक ने प्रशानकों में हाल ही में तैयार हा कर आये हैं जियमें जानी वह है कि हर भक्तर की पोटो उतारी वा वक्ती है हय कैमरे का मशहूर करने के लिये हमने ४००० कैमरे कुपत तक्वीम करने का तैवला किया है। कक्ततम द आव हां कि लें। वक्षी करें ऐसे मौके शरभार नहीं लातें।

क्रमरीको दिंग एजेन्सी (VWD) पी॰ वी॰ ०४, अमृतसर Can Trading Agency (VWD) PB 75 A Multsar

# वीर अर्जुन साप्ताहिक

6.1

# 'देश रचा ऋंक'

थोड़ी सी कापिया बच रही हैं, को कि ब्राहकनका श्रव भी मगा सकते हैं।

★ श्राप श्रपने देश की रहा धमस्या के सम्ब च म पूरी बानकारी प्राप्त करने के लिए प॰ बवाइरल ल नेहरू भी राजगोपाल चाय सरदार बलदेविंस, बनरल म दन विंद्ध भी॰ इंद्र विद्यावनस्यति भी अ कृष्य दस पालिबाल भी गोपालदामोदर तामसकर भी रामगोपाल विद्या लकार झादि स्वाति प्राप्त सेलकों के ज्ञान वयक सेल खपने पास क्यादीत करके रखें।

★ श्री उदरशकर मह आ इरिवशसय व•चन आ समेदस्यन श्री विष्णु प्रमाकर गुक्सती के स्थाति प्राप्त कलाकार आ च्यकेत खादि कलाकारों की कविताए और कहानिया मी समझ योग्य हैं।

★ ग्रनेको चित्र, बढ़िया छुपाई ग्रादि ।

मुल्य एक रूपया

आज ही अपनी कापी सुनदित करा लें।

प्रवन्धक साप्ताहिक वीर अर्जुन, अर्जुन कार्यालय, श्रद्धानन्द वाजार, दिल्ली

# रोडियो व २००) से १०००) मासिक घर बैटे मुफ्त

रञ्जत स्टिह्न करने पर १० ०००) इनाम । विश्वास रखिये यह असम्भव नहीं । क्रिटरेचर व नियम भी युप्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजारे दिल्ली।

# १२५००) जीतिये

\$0 \$0 RE

दिनाक व द १२ ७ ४८ दिन क उत्तर २० ७ ४८

खाली स्थान इत प्रकार भरो कि इर तरक से जोड़ ६० हा खाय, दिये हुए श्रष्ठ श्रान्ते स्थान पर तथा कोई श्रद्ध हुवारा प्रयोग न हो ।

सारे शील्ड इस के अनुसार सेकी पर ४०००), प्रथम प्रिक्त में एक बुटिहोने पर २०००) प्रथम प्रिक्त में दो बुटिहोने पर २०००) पत्था इस्त मेकने नाते को १४००), एक से अधिक सदी इस भवने वसे को २०००) मिकेसा। १२४००) सकम इक आरोगर ६० इसी अपूरत से कस हो अपरा

प्रवेश शुन्क---एक इल २) पच इल ७) दल बादत से अधिक बात को १) प्रति इल भवना चाहिये। मनी आपार्टर स्त्रांद इल के साथ भवना आपाव स्पक्त है। उत्तर के लिये -)॥ को टिकिंग् भवा चाहिये।

> पता—तपेश्वरीप्रसाद बनवारीलाल ५७/३४ वतरबी मुहाल कानपुर।

#### रीयन में विकास जाता करने के किये भी इन्द्र विद्यावाचलति विद्यिष्ठ 'बीवन संग्राम'

र्वशोषित दूरुय सम्बद्धा पहिये। इत पुस्तक में बीवन का तन्देश और ह विवयं की ललकार एक डी साथ है। पुस्तक हिन्दी भाषियों के लिये मनन और तप्रद के योग्य है।

मृत्य १) डाक व्यव ।-)

# विविध

#### ब्रहत्तर भारत

िन्यर्गीय चन्द्रगुप्त वेदानकार ] भारतीय सम्बुति का प्रचार ग्रान्य र्रं में किल प्रकार हुन्ह्या, भारतीय माहित्य की मूलप किस प्रकार विदेशियों के हुन्य पर डाली गईं यह सब इस पुस्तक में मिलेगा । मूल्य ७) हाक व्यय ॥ =)

#### बहन के पत्र

भी कृष्यसन्द्र विद्यालकार } ग्रहरूय-जीवन की दैनिक समस्याक्रों भौर कठिनाईयों का सन्दर व्यावहारिक रमाचान । बहुनों व संख्यों को विवाह के अवसर पर देने के लिये अक्रितीय पुस्तक । मूल्य ३)

#### में बदुरी

भी विराधा भी रचित प्रोमकाना. स्विपूर्व शक्कार की सुन्दर कवितास । बस्य ॥)

#### वैदिक बीर गर्जना

श्री रामनाय वेदालकार ] इसमें वेदों से जुन जुन कर बीर भावों को बाग्रत करने वाते एक ती वे श्रमिक वेद मन्त्रों का सर्यसदित समझ किया गया है। मुख्य ॥।=)

#### मारतीय उपनिवेश-फिजी

भी ज्ञानीदाखी

ब्रिटेन द्वारा शासित फिजी में यदापि भारतीयों का बहुमत है फिर भी वे वहा गुलामों का बीवन निताते हैं। उनकी गति का सुन्दर सकतन । मूख्य २)

#### शामाचिक उपन्यास सरला की भाभी

[ ते• −श्री पं• इन्द्र विद्यानाचरपति ]

इस उपन्याम की श्राधिकाविक मान होने के कारख पुस्तक पाय समास होने को है। आप अपनी कापियें कामी से मंगा हों, म्रान्यथा इसके पून मुद्रश्व तक व्यापको प्रतीखा कानी होगी। भूक्य २)

# जीवन चरित्र माला

### रं• बदनमोद्यन पासवीय

[ भी रामगोविन्द मिश्र ]

महामना मालबीव भी का कमबद्ध भीवन-पूचान्त । उनके मन का सीर विचारों का सबीव विजया । मूल्य १॥) व क स्पव 🖦 नैता जी समायचन्द्र बोस

नेता थी के बन्मकाल से धन् १९४५ तक, ब्राबाद हिन्द सरकार की स्थापना, · बाबाद हिन्द फीब का सचासन बादि समस्त कार्यों का विकरक । मूल्य १) हाक स्वय 🗈)

#### यौ० अवलकलाम आजाद

िशीरमेशचनद्र भी भार्ये

मीलाना सहस की राष्ट्रीयता, अपने विचारों पर हदता, उनकी बीवन का कुन्दर सक्क्षन । मूक्ष्य ।।⇒) डाक स्यय ।–)

#### पं॰ जवाहरलाल नेहरू

भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

बवाहरलाल क्या है। वे कैसे बने । वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में झापका भित्तेगा । मुख्य ११९ डाक स्थय ।\*)

#### पर्हाष दयानन्द

भी इन्द्र विद्यायाचस्पति ी

बाब तक की उपलब्ध सामग्री के बाधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाखिक शैक्षी पर क्रोबस्थिनी भाषा में क्षित्वा गया है। मूल्य १॥) डाक व्यव 🖦

### हिन्द संगठन होत्रा नहीं है

चापित

बनता के उदबोधन का मार्ग है। इस किये

#### हिन्दू-संगठन

विस्तक-स्वामी भद्यानन्द संन्वाती ने

पुराक अवस्य पढ़ें । आज भी हिन्तुओं को मोहनिहा से बसाने की आवस्यकता बनी हुई है, भारत में बसने वाली प्रमुख चाति का शक्ति उम्पच होना राष्ट्र की शक्ति को बढाने के लिये नितान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित की बास्त्री है। मूल्य २)

# कथा-साहित्य

#### में भूत न सकुं [सम्पादक-भी वर्यन्त ]

प्रसिद्ध साहित्यकों की सक्षी कहानियों का सप्रह। एक बार पढ़ कर मुलना कठिन । मुल्य १) डाक व्यय ।-)

#### नया भालोकः नई छाया [शी विराख]

रामायक और महाभारत काल से तेकर आधुनिक काल तक की श्रहानियों का नये रूप में दर्बन । मूल्य २) डाक व्यय पृथक ।

#### सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) नेखक-भी विराज

कारकण्या । जराज उन दिनों की गोमाचकारी तथा सुकद स्वृतिया, काव कि मारत के बमस्त परिचानित्य प्रदेश पर शक्ते और हुयों का वर्ष कारक शक्क कुवा हुआ या, देश के नार नार में हाथी दिश्याश्यातक सरे दूष में को कि शत्रु के साथ मिलने को प्रतिकृषा तैयार रहते हैं। तभी समाद विकासित्य की सक्षयस प्यामी और देश प्रतिकृषा तैयार रहते हैं। तभी समाद विकासित्य की सक्षयस प्यामी और देश पर सदस्यम् सहराने समा ।

माधुनिक राजनीतिक वतावरक के लच्य करके प्राचीन कथानक के झाजार वर जिल्हों गरे इस मनोरबक नाटक की एक सि अपने पास सुरक्षित रक्ष जी। मूल्य १॥), बाक व्यय 🗠 ।

#### प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भगडार, अन्दानम्द बाजार, दिल्ली

बी इन्द्र विधायाचाराचि विधिष

स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

इत पुस्तक में केलक ने नारत एक भीर प्रसद्ध रहेगा, भारतीय विधान का ग्राचार भारतीय संस्कृति पर **होगा**, इत्वादि विषयों का प्रतिपादन किया है।

बूक्य शा) स्पवा ।

# उपयोगा विज्ञान

#### सामुन-विद्यान

साबन के सम्बन्ध में प्रत्येष्ट प्रस्तार की शिक्षा मास करने के लिये इसे भ सवस्य पर्दे । मल्य २) हाक व्यव ।-)

तेल ।वज्रान

तिलाइन से क्षेत्रर तैला के चार बढे उद्योगों की विवेचना सविस्तार सरह दन ते की गई है। मूह्य २) बाक स्पय :-)

तुससी

दलसीगवा के पौथी का बसानिक विवेचन और उनले साम उठाये के उच बतकाये गये हैं । मूल्य २) डाफ व्यव प्रथफ द्यंजीर

सर्वार के फल कीर हुन से अनेक रोगों को दूर करने के उपाय । मूल्य १) बाक व्यव पृथक् ।

#### देहाती इलाज

क्षतेक प्रकार के रोगों में अपना इतास पर वासार और पंगस में सुग-मता से मिलने बाली इन कीड़ी कीमत भी दशाओं के द्वाराकर सकते हैं। मूल्य १) डाक व्यय प्रवक् ।

#### सोडा डास्टिक

( ले॰ ने॰ फड़ीरचन्द बी एम सससी-) इतपने पर में बाडा कास्टिक देखला बाने के किये सन्दर प्रसाक । मूल्य १॥) शक व्यव पृथक् ।

स्याही विद्यान

थर में बैठ कर स्थारी बनाइने और वन प्राप्त कीकिये । मूल्य २) डाक व्यव पृथक् ।

भी इन्द्र विद्यामासस्पति की 'जीवन की भांकियां'

प्रथम सार्थ-दिली के वे सार्थान बीच दिन मूल्य ॥) विश्रीय क्षाया—है विविद्या के पक

ब्रुप हो

क्षेत्रों कर व एक काथ केने वर सूच्या <u>ह</u>े

high, where is disnesse in the May 1948.

तम्बर्कः— भ्रो रामगोपास विवासकार ध्री कृष्याचन्त्र विवासकार

यक प्रतिका मूल्य 🍫)

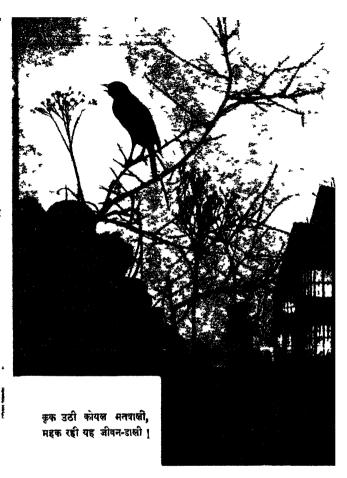



# दैनिक वीर ऋर्जन

en en

स्यापना अमर शहीद भी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा हुई वी इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये

# श्री श्रद्धानन्दु पब्लिकेशन्स लि.

के स्वामित्य में उसका समाजन हो रहा है। आज इस मकाशन संस्था के राखावधान म

दैनिक वीर अर्जु न मनोरञ्जन मासिक # सचित्र बीर अर्जुन साप्तादिक

# विजय प्रस्तक मचढार

**₩ घ**र्जु न प्रेस

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन सस्था की भाषक स्थित इस प्रकार है

भ्रधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत प्'जी २,००,०००

यत वर्षों में इस संस्था की भोर से भवने भागीवारों को अब तक इस मकार बाम बांडा आ कुका है।

सन् १६४४ १० प्रतिशत सन् १६४४ १० " सन् १६४६ १४ "

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाम देने का निरुषय किया है।

### आप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के सभी भागीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संवाहन उन्हीं होगों इस्त होता है।
- 'वीर अर्जु न' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्ष्यां अब तक राष्ट्र की आवाज को सबस बनाने में सभी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धक्षेत्र में बट कर आपश्चिमों का मुकाक्का करते रहे हैं और सवा अनका की सेवा में तत्पर रहे हैं।

द्याप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं। बौर

- इस प्रकाशन संस्था के सचालक वर्ग में सम्मिलत हो सकते हैं।
- राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को और अधिक अअवृत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्षित स्थान में सगा कर निश्चिम्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं।

इस सस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। भाष भागीदार बनने के खिये भाज ही भाषेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिंग हायरेक्टर---

भी श्रदानन्द पन्तिकेशन्स लिमिटेड, श्रदानन्द वाजार, दिल्ली ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति



क्षक्ष नस्य प्रतिवे होन दैन्य न पक्षापनम्

लोमबार १६ जेड सम्बत् २००५

#### मंद्रीर्गा प्रान्तीयता का खत्र।

दो समाह पूर्व हमने स्वामात महस्तीय राष्ट्र पर इसने वाले दो सतरों की कोर बनता का ध्यान आकृष्ट किया था । कम्यूनिस्ट बोर सापदाविक अ विदर्श का सत्तरा मतिहिन और मी स्रविक सप्त कोता का रहा है, किन्तु इन दो सतरों के ब्रकाबा भी एक नया सतरा पिक्की दिनों पैदा हो रहा है। इसे यदि प्रारम में ही न रोका गया, तो वह उपस्क खतरों से भी **अथक हानिकारक** हो सकता है। यह सतरा है प्रान्तीयता की बढती हुई भावना का। क्या ग्रहीय मारत में ब्राये थे, भारतवर्ष कोटे बड़े अदेशों में बग हमा या । प्रत्येक बदेश का असग प्रलग शांतक था। अमे को के आने से भारत को कितनी ही हानिया हुई हो, एक लाभ वह अवश्य हुआ कि समस्य देश में एक राष्ट्रीयता 📽 हो गई है। पैटा बहुठी कहै कि विद्वते दो तीन दशकों से झ म को की समस्त नीति का आधार मेदभावना को नढानारहा है, किन्द्रे किर भी समस्त राष्ट्र में कुवारी झन्तरीहै से काश्मीर तक एक्ता की भावना न्द्रायस रही ।

बानेहता ही मेहमायना किसी भी नाष्ट्र को निर्वेक कर देती है। यही कारण है कि स्वातन्य स्वीदय के साथ ही सहान रामनीतिह सरदार पटेल ने सारत नार्व के एक कोने से इसरे कोने तक केली हुई ५ ६ सी श्यासतों को सगठित करके भारतीय सब में जाने का महान् प्रकल किया । बाब दो चार रिवाससों को स्क्रीक कर प्राया सब रियासर्वे परस्वर संग्रित हो गई है। यन हम वे पक्तिया शिक्ष रहे हैं, तब मध्यभारत की विवा-क्तों के महाम् स्य का उद्घाटन प॰ क्वाहरसास नेहरू कर रहे हैं। यह सम ४००० वर्गेमीख तथा बाठ दरोड़ ६० की काब का विस्तृत भदेश है। किन्द्र क्ष क्रोर बहा रिवावते अपनी कृतिम जीमाए क्षांक कर एक सूत्र में प्रवित ही रही है, दूसरी ओर प्रान्तीयता की । आवना शेष समस्त देश में समाक्षर बद्ध रही है। इस समय इस मेदमायना क्ष आधार है भाषा । नगास के राव-कितारों में बंकुचिय मन्त्रीयता की मानना प्रति अविक है। आब भी **परत्**यम भित्र संस्था काका की काम ने काम man feife in weben ber unt ein

में क्षीर बद्ध कियों को बनना माणी बता कर उन्हें नगास प्रान्त में सन्मिसित कर केता चाहते हैं। उनकी मांगों के क्रीवित्य सनीवित्य की बहुत में त का कर इस वह सवस्य बहना चारते हैं कि इसके मूल में ब्रस्सिस देशीयता की बजाय आपने आपने प्रान्त की दिवभावना हो बीक्सवी है। विहार को इस सकचित हुईकोख के कारब केवल बगाल से हो नहीं, उड़ीमा से भी निबदना पहरहा है। कुछ रिवानतों को क्षेत्र इन दोनों पान्तों में भागका पैश हो सबा था। दक्किया भारत में भाषाची के ब्राचार पर प्रान्त विभावन की चर्चा पुरानी है और जो अब बहत ज्यादा बोर पदकरही है। नम्बई प्रान्त के मी महाराष्ट्र व गुत्रसत्त में विशायन की शत बहत हर तक बढ़ चुड़ी है। सध्य प्रान्त हैं भी हिन्दी और मराठी भाषानाशियों का सवर्ष पैदा हो जाता है। पत्राव मी इस भाषा की भेद भावना से, जैसे स्तवस्य प्रस्टहो रहे हैं, इस्तवनहीं रहेगा । केवल प्रधानी को रावभाषा बताने की मूखतापूर्ण माग का अर्थ केवल यह है कि प्रशास के भी दो भाग किये च य ,

इस तरह एक क्रोर सरदार पटेस विवासतों को एक कर रहे हैं. दमरी ब्रोर विभिन्न पान्त परस्तर भेदनाव की सह कर रहे हैं। इस मेरभाव के मूत्र में केवळ भाषाकी क्षपेता सक्तित स्वार्थ की भावता अधिक है। राजाताने की रिवासतों से सब देशी परदेशी का परन उठाया था, उनमें भी तकूचित प्रातीयता की भावताविद्यमान यी ग्रीर क्राव भी भाषाके क्राधार पर प्रान्त विभावन के भूत में प्रशिक्ष भारतीयता की भावना को कमी शह रूपेश अनवती है। प्रवा का सामान्य दित प्रवातन्त्र का मुख काचार है, वहा भाषा का प्रश्न उठाकर राजकार्यमें वाचा जासने का प्रयोजन हमारी समस्य में नहीं बाबा। बापनी श्वाचं भावता के ही कारवा हम एक दतरे से बालग होते हैं। इम यह जानते है कि प्रकार प्रसार प्रवेश बनाकर हम स्वय सरकारी कर्तियों पर बैठ सकेंगे श्रीर यही सकचित मायना 'बगास बगालियों के लिए का' नारा जगाने वालों के हृदय हैं भी और वही मावना भाषा के सामार पर विभावन चाइने वालों के दिलों में मात्रा मेर से सम्भव है। प्रातीवता का क्रमहा आगे बहुकर और भी विकट रूप बारख कर सकता है। बदि यह मानना बहरी बड़ें. तो नदियों के कस विराख वर अध्यक्त किसी भी समय सम्मव है। क्रवि व्यवसाय के सन्य प्रश्न भी समय समय पर सब्दे हो सकते हैं।

भाव छे ५ ६ वर्ष पूर्व वन राव स्वान के बानेक कार्यकर्तीयों ने सक रवानी माचा के उद्यार का नाथ सन्तवा

बा वा वन युक्तपान्त से बनपट भाषाओं के प्रवर्धीवन का भान्दोलन किया तथा था. तब हमने उनका इती काकार वर विशेष किया था कि इससे इक्टरी व न्तीव सकीयता को पुष्टि मिकेगी क्रीर बाब भी हवास बहमत है कि क्षान्तीय प्रावाकों के पत्र में ऐना प्रचार ज किया जाय. को हमारी मेदमायना को और कविक स्वादे। इमें वह सान का कुछ दुव अवस्य हवा कि भारत सरकार का शिकाविभाग बनगद भाषाओं का फिरसे प्रोत्सात देने परविचार कर रहा है। इस इत पृक्षि को दिन्दी के लिए और उससे बहु कर राष्ट्रीयता के क्षिए चातक समझते हैं। साप्रदायि-कता के साथ समझीता करके हमारे राष्ट्रनेता हो ने को भारी गनती की है, अनुका विश्वाम हम भोग रहे हैं होर म्राम हम प्रान्तीवता के साथ भी वैसा समसीता करके वैसी गलतीन करें। दिन्दी ग्रस्तिन राष्ट्र की भाषा है। बहा वह स्थान या चुका है उसके स्थान पर बन पद भाषा को पुनर्जीवित करने का क्रयें हिन्दी की स्ति है। एक समावशादी ने भाषा गत भेड़ को सदा में रख दर प्रान्त विभावन का समयन क्यिया किन्दुवेबहम्य गये कि प्रत्येक भाषा में भी कई बोलिया है। एक बार विभा-खन कायड आर्थार स्वीकार कर लिया, को किर क्षक्रियों के ब्राधार पर भी पान्त विभाग की नौबत काकर रहेगी। इत लिए का चाइमें यह मूल मत्र स्मरक्ष रसना चादिए कि कोई भी ऐना कार्य क्ष्में नहीं करना च हिए, विश्वे देश में भेद भावनाको योकी सी पुष्टि मिले। देश की एकता कीर प्रलयहता ही हमारा चरमसदा होना चाहिए।

(3)

#### बालोचना का स्वागत

शठ६ इस झाड में सान्यत्र शहे व श्री प्रगवानदासकी का सेख पहेंगे। इत केल का वर्गाच विद्वते एक ग्रक में भी प्रकाशित हमाथा। केलक ने एक काथ बानेक समस्याख्री पर अपने विचार प्रबट किये हैं। उनसे सहमत हो सा न हो हम सब काहे दियों से--शायकत वे ही शासक दल के हैं--यह प्रवश्य बहना चाहते हैं कि वे उन पर ठवडे दिमान से दिचार करें। इम स्वय मी ठनसे सभी विचारों में सहमत नहीं है, किन्त अपनी आसोचना को सनने की स्रमता किसी भी प्रभातत के किए बावश्यक है। इ गतीयह प्रवातत्र की अप्रज्ञी है यह यह वस हम उसी का सन् करब कर रहे हैं। शावक अस्ती मरी कार्यन्यसारा, किम्मेवारियों, अपने वरक श्रतीय का स्वविश्वस्तीय काचियो स्थापा श्चवने शास्त्रमध् के कारण मूलें कर सबते हैं। उन्हें अपने शह मार्ग पर निय शिव रखने के क्रिया सीन और वागरूक

बोदमत सनिवार्य है। साम्रोचड दा भव ज्ञानक को होक प्रार्शन रखता है यही ब्यास्त है कि इ सलोट को सरकार विशेषी दक्ष के नेता को दो हवार वॉ॰ प्रतिवर्ष वेतन देती है, ताकि वह भानोचना द्वारा वरकार को सदा साववान करता रहे। ब्राव भारत सरकार को भी एक धेसे बागस्क प्रहरी की ब्रावश्यकता है. को सटा उसे गजता करते देख कर सावचान करे। इसी जिए सरकार की धीर क्य सी कावक्तीयां को प्रालो चनाओं का स्थागत करनाई चाउप न कि उन्हें सन दर विवक्षित हो बाना चाहिए।

#### हिन्द जाति का हाय

श्रहेद भी भगवानदासकी 🖏 दसरी जिस बात की धोर इम अपने पारको का स्थान विशेषक्रपेस खींचना चाहते हैं, वह भी कम महत्वाको नहीं है। किशी समय का हिन्दू प्रधान कारमीर साय पुरिताम प्रधान हो गया है। पाफिन स्तान का भीषवा खतरा भी बाब इसी कारच उत्रस हमा है कि भारतवय के करोड़ों हिंदु भाग बुक्समान है। इसका सक्य कारना ऋषिवश्चमन्य असन बर्वो के 'ब्राइकार करार्दाशता क्षीर संकासाता' स्राहि है। एक सन्य स्ता. बद काबुल, कन्द्रार बादि भी दियाष्ट वे। भाव लाहीर, विश्वलकोट स्रीर पूर्वी पाकिस्तान ब्रादि प्रदेश तक मुस्तिम बढल डोने के कारणा भारतवर्त से प्रथक हो गये हैं। दुल तो यह है कि आपक भी बहुत से १६-द नेता सामदार सीर प्रतिगामी बने हुए हैं। प्रगतिशास और उदार नीति की आज आवश्यकता परके से भी अधिक है। यदि इस न ति को स्वीकार न किसासया तो दिन्दू सति का डार और भी अधिक हागा।

#### राष्ट्रमध की परीचा

सन् १६२० में बिन रष्ट सप की स्थापना हुई थी उन्ही वास्ततिक परीद्धा मचरिया पर कापान के और ग्राव शीनवा पर इटली के बाक यों के समय हुई भी क्षीर बह स्वष्ट हो गया था कि गष्टतक बढे बडे स्वाधियों का एक गुर है, को क्यी कोई ठस कम्म उठा नहीं सकता। इस महाबुद्ध के नाद और भी प्राधिक बरनाइ से सगठित संयुक्त रष्ट्रसम् की भी वरीच का कावसर का गया है। भीर यह परीचा हुनी फिलस्तीन के प्रदेश में। अरन भीर यहदा अन तक राष्ट्रसम्ब की अपेदा का रहे हैं. यदा व सम में कई इनने शक्तिशानी रूप है. को अने के प्रश्तों और ग्रह दवों का सामना करने का समर्थ्य स्वते हैं, पन्तु फिर भी यहदी व बारव मजे में राष्ट्रपच क ब्रादेश। का बावदेखना कर रहे हैं। इतका सल्ब कारक वहा है का विक्रकों राष्ट्रवर के

#### हैदराबाद के सम्बन्ध हो विकल्प

इस समाह बन ११ वडी उत्सकता से असीका बर रही भी कि हैदराबाद के विकास में भारत सरकार क्या निर्माय फरती है। इत्यर लायक बली दिली में बातचीत करने बाये हुए वे उधर रक्षकारों की क्षत्रकता का क्राविशाधक प्रकार हो रहा था। बम्बई से मद्रात काने वाली गाडी बर क्यापर में के ब्राक्त का किया गया तकके कारण दैदराबाद के रास्ते से माहियों का बाना बन्द कर करना पड़ा। 🕯 सेनिक पहरे में अब गाडिया बाने सभी हैं।) २४ महं को प॰ नेहरू सरदार बटेस से इस विषय में परामर्श करने अने । यदापि स्पष्ट रूप से कुछ भी व्यक्त नहीं किया गया है, पर फिर भी ऐसा क्सल है कि निजाम सरकार ने कुछ **अक्रमा** स्वीकार कर चिवा है।

भीर साबक सजी सरने वाय मारत स्टरकार की कोर संदो प्रस्ताव सो गवे हैं किनमें से किशी एक का चताब निवास बारकार ने करना है । इनप्रस्तावों वरनिवास करकार का उत्तर केंद्रर भीर सायक शाजी समाहान्त तक पुन दिल्ली औटने वासे हैं।

#### क्रिलस्तीन संघर्ष

सबुक्तर हांकी सुरद्धा परिषद ने अपर को फिल स्तीन में बुवकार शत्रि के आरदेनी क्षेत्र बद्धाने का कादेश दिशाया। पून उनकी प्रार्थना बर ४८ वस्टे का समय उन्हें विचार करने के लिए और दिया गया । परन्तु अब समय की समाप्ति पर भी अपनी ने 'बढरोको' बादेश को मानने से इन्हार "कर दिया है। वो शतें उन्होंने रखी है वै ऐसी है कि यहदियों के जिए स्वीकर स्तीय नहीं हो सकती । इस समय दोनों क्टों में भीषक स्वर्ध बारी है।

क्रमेरिका ने इच्छाइल राज्य को दस करोड डालर तक ऋब देना स्वीकार कर श्चिमा है। इवसइल सच्य को स्वीकृति में क्रमेरिका ने पहल की भी पर कुरनीति सम्बन्ध स्थापित करने में रूप सभी आर बार है। अभी तक ब्रिटेन ने इक्सइस -राज्य को स्त्रीकृति नहीं दी है, इतना ही

भारतर पर प्रकट हुआ या प्रकृति स्वय सच के सदस्यों के स्वार्थ । बाब समेरिका कर बादि यहदियों का समर्थन कर रहे हैं भीर ब्रिटेन बरकों का । इन्हीं के पदा श्रमर्थन के कारबा झाल न शहूदी सब के कादेश का गलन काते हैं और न करव जनको सनते हैं। पिकस्तीन का प्रश्न यह किंद्ध करेगा क राष्ट्रसम्म किसी प्रश्न पर सचित निराद प्रथमा प्रपने पारेश का **ब्रह्म**न करवा सकता है या नहीं। बढि अक्टब को कोई सफतता प्राप्त नहीं हुई. जो बद्ध विस्तरत न की चड़ान से टक्स कर विश्वस्थान भी हो, तो वह बहुत न्द्रमध्य सवस्य हो वावसा ।



िनहीं, श्रापित श्रारतों की बद मकिए महासमा कर रहा है। मार्शन बोधना के खन्तर्गत ब्रिटेन समेरिका से को सहावता प्राप्त कर रहा या वह उसने सरवों को मेसनी शरू दर दी है। इस प्रदार विकासीन के मामने में परस्पर विशेषी रूस होते के कारक बिटेन और समेरिका में सन स्थान बहता का रहा है।

इबराइक के राहरति ने भारत सर आंधी हत्या सम्बन्धी प्रकटमा प्रारम्य कार से अपने नये राज्य को मान्यता हैते की प्रार्थना की बी. परन्त स्थिति की विष्मता के कारक सभी तक भारत सरकार ने इस विधय में पत्त विधन

कोई निश्चम नहीं किया है। उपर मिश्र में स्थित भारतीय राषद्व डा॰ वैवद हुवैन ने मिश्र में बड बोचवा की है मारत जरने के ताब है। सा॰ साहब की इस प्रकार औ मनवद्रत केथका करने का अविकार दिसने दिवा --- वह प्रश्न चनमत को बान्देशिय कर रक्ष है।

शक्तार २८ महें को दिल्ली के बास किसे में महारमा गांधी के कवित इत्यारे नाथराम विनायक गोवसे हिन्द् महासमा के नेता विनायक दामोदर

विशेष वय भी शास्त्राचरक के स्थायातक में प्रारम्भ युक्द मा हुआ । युक्टमे की सनवाई: १४ जून के ब्रिय स्विगत कर वी गई। व्यभिवस्त्रों का परिचय प्रश्न २४ वर

पिपलोटा की महारानी अधिकार-च्यत

मध्यमारतीय रियासतों के प्रावेतिक क्रमिरनर भी सी॰ एत॰ वेंक्सचार से विपक्षीय स्टेट की महाराजी को शासन-कविकार से विचल करने का आदेश विश है। स्टेट की प्रक्रित हारा मास्क प्रक्रित पर इमका करने के कारण कर निर्मय किया गया है।

#### राजस्थान संघ में शराव-बन्दी

राबस्यान सथ सरकार ने ब्यासाधीर अक्टूबर तक सारे सम में शाराब बाली। ल गू इरने का निर्याय किया है। रावस्थान रुष में एक प्रवादीय याजना का सुत्र पात हो रहा है विश्वमें नई सक्कें बनाके समा नमें टेकीफोन सराजे की व्यवस्थार की बारशी है।

#### किंग्सवे केंग्प में भीषण चति

मगत्तवर सायकाला (५५ मई) ६ वजे के सराभग भारत की राजधानी दिक्याम को मयदर काना काई उसमें दिल्ली के सबसे बड़े जारकाशी केल ---किंग्सवे में स्नाग लग बाने से ३०० तम्बू कीर २० वैरके समा गई है। पलस्वरूप १२ डबार शरकार्थी निराधित हो गये हैं। इन सब निराभितों को हुमायू केम्प में तया स्कूलों की इमारतों में -- को विद्यायियां की गर्भी की खुड़ियां के कारका इस समय साली हैं - ठहराने सा प्रवन्त किया सा रहा है। विचारे शरकान वीं। 'बते प्रवास निपतन्त्वभाष्ट्रकम ।'

#### ब्रहारू व पटौदी रियासते पर्वी पंजाब में

पूर्वी प्रभाव सरकार के एक बालिशिक्ट गबर में बहा गया है कि लक्षक व परीक्षी रिवासर्वे शासन व बन्य प्रयासनी के बिए ऋमश हिसार चौर रादगावा विको की प्रावेशिक सीमाओं में िसा औ

#### मध्यभारत संघ का उदघाटन

२८ गई को प० नेहरू ने मध्यमारक सेंच का उद्यादन कर दिया है। व्याक्कि-बर नरेश इस सब के र बद्धाल क्षीर इन्दीर वरेश उपस्थानम् अमे । इक सम में न्यांक्षियर और इन्दीद बैदी पृष्ट् काकार क्षीर काय वाली रिया-सतों के साथ १५ समामी बाली और ७ बिन दक्तामी कामी रिभारतें भी कामिक हाँ हैं। इस न्य का क्षेत्रफा ४० इक्स सारीक सामारी ७२ साम की शाकिक. ब्राव द करोड़ रुपने होगी। अन शक 🕏 क्ष संबों में यह सबसे बना है। सम्बक्त uter & ufenter & ut fen fenten-(mmen m)



मुद्दमे में करकारी वहीस



मुक्दमे में क्रिन्युकों के वश्रस



बद्दवे के सांगड़क

क्रिन्टओं के साथ जन्याय क्यों १

कीर देखिये। इधर सक्षकता में क्षका है सुरिक्तम-पीड़िय मिन्यू करवार्थी आयः साम तथा साम सा गरे हैं. सीर बर्क कावा कीर का रहे हैं। पहिले ही क्काकचे में तिस रसने को स्थान नहीं का, कांग तो महातियों के ऐसा एक पर बाक खाउँने भीर सब रहे हैं; एक एक कोटी-होर्ट कोठरी में वाय-वाय सात-सात सर्द औरत बच्चे भर गते हैं। पूर्वी बैकाय में इसके विकट पाकिस्तानी व्यक्तिय-मेनापीवित दाश्यीरी प्रस्थिप बारकार्थियों की भरभार हो गयी है और हो रही है। हिन्दू निवासी निकासे बा रहे हैं. मुस्किम शरकार्थी उनके स्थान बर मरे जा रहे हैं। फल बढ़ कि निवासी को करकार्थी और करकार्थी तो निवासी कनाने बारहे हैं। बो कथा पर्वो पंचान और पश्चिमी नमाझ की हो गर्यो है. यही क्या, न्यूनाचिक, संयुक्तप्रांत श्रीर विदार की हो रही है। यदि इमारे दिन्दु मंत्रियों ने कुठी उदारता का दोम बनाये रखा, तो हिंदु प्रवा का उत्तरीकृत कौर मुस्लिम क्ष्मनो का पासन-पोषमा होगा, विवसे क्षिन्द्र बनता उन उदार हृदय मन्त्री महो-ब्यों की घोर शत्र, अवश्य और उचित ही हो कार्यों, स्वा हो गई है---इस महा बरिक प्रश्नका एक मात्र उत्तर को मेरी बामक में बाया है वह यही है कि नाप रौक्षकर विदने महान विदनी बमीन से ग्रस्क्रिम सोगों ने पश्चिमी पंदीब से दिन्दुश को निकासा है, उतने ही मद्मन कौर ठवनी हो बमीन हिन्दू शर्रकाथियों को पूर्वी प्रवान में दी व्याम कीर विकतना कुरवान हिंदुओं के मास का (बान दो व्ययव मिक ही नहीं चन्नती ) पाक्रैस्तानी क्षक्रियों ने किया है, उतने का प्रेरा-प्रा बुरुष वद एक पश्चिमी पबाद से माग आने दिन्दु शरवाधियों को पाकिस्तानी इक्स त न पुत्र देवें तब तक एक भी श्चांस्थम पूर्वी पंचान में न बाने पाने कौर को काये हैं. वे निकास दिये वायं । ऐसा कर्तांव टाका से आये हिन्दू शरकार्थियों के प्राया बचाने के लिए, दशक्ता तथा क्रमञ्ज पारचानी बंगा सा में बसे मुस्तिमों के साथ होना चाहिये। देखने में तो यह नीति बहुत नृशंत बान पहती है, दर प्रसम्बोन सरदेना तो क्रिन्टको के साथ अर्थं बतर नीत होगी। वैदा शेख शादी ने कांग है :---

'ज दा'नश्त का कि रहमत नदें बरमार, कि हैं शुरुमस्त वर पर्यन्त आदम'

विज वस्कामय स्थान ने सर्वे पर स्थानी उन्हेंने यह नहीं विचारा कि भावनी के वस्त्रे पर कोर कृत्या कर स्थाहा

× × × दिन्दुओं के दास का कारब कोर पुनिये—'काप्रसान' कवा का

# कुछ विचारगीय प्रश्न--

[ अद्धेय भगवानदास बी ]



तो सर्वे 'डिन्ड सोंका स्थान' है न १ तो काब 'धुस्सिमस्तान' कैसे हो गवा—हिंद ब्राह्मसम्मन्य कठ विषदतों के ही ब्रहकार मुद्रभाह, धर्मान्वता से तथा उन पंडिती पर सन्धविश्वास करने वाली हिन्दुस्मन्य कारियों की दावस्ति से, कि दाई-तीन सरस परस्पर हो। पद्यी वातियों में दिसार गये हैं, जैसा पहले कह चुके, पर पुनः पुनः द्वहराने तिहराने की नितान्त घोर बावर्यकता है-विद इन अर्थाप-वंश वं मन्य जाहाया ज्यों भी अहि वेशी होती वैश्री सम्राट ब्राह्मोद्भवर्षन के समय सद रही, तो भारतवर्धमें कात एक भी मुस्लिम वा ईसाई न होता, वैदिक घमी ही देखा पढ़ते। १५०० वर्ष पहला. श्चर्यात सहस्मद श्रीर इस्लाम के बन्म से पूर्व, भारत में १०० प्रतिश्रत हिन्दू थे, काब ६५ प्रतिशत रह गये हैं, २५ प्रति-शत मुख्लमान भौर १० प्रतिश्वत ईसाई तवा मन्य धर्मो है—वदि 'बस्प्रस्व' बातियों को भी 'ब्र-दिन्द' गिना बाय (बैसा बस्तुतः वे हैं) तो 'शब्द' हिंदग्री की संस्था स्थात् ५० प्रतिशत ही २ इ बाय। १५०० वर्ष पहिलो, वे देश को बर काबुस, कन्दहार, बलुचिस्तान, श्रविद्व बल्स बुसारा, समरधन्द श्रादि करकाते हैं, वे सम हिंदू थे, और तन्न-विद्वा (यं विश्वता ) पुरुषपुर (पेशावर ) र्गाधहार (कृत्दहार ) क्रादि सब चित्रयी और ब्राह्मणों के देश थे, वहां पाचिति, पतंत्रील, चरक झादि महिष गिने वाते शास्त्रकार उत्पन्न हरा। इस स्व की क्या कि क्यों ब्राह्मयापाय काश्मीर ( पितः प्रदेशाः तव देवभूमयः ) श्रास सुरिक्षम प्राव हो गया है, क्रीर दक्षिया समुद्र तट का देश माहासा समियमाय से ईसाईमाय हो गया है।

**x x x** 

रूस से दिशा संकेत…

श्रीर देश्वरे— श्रावक्त प्रारतीय ही उर्ग प्रहोस्ती के स्था कार्य ती, क्या केश्वरी, क्या कार्य ती, क्या केश्वरीय, क्या कार्य ती, क्या केश्वरीय, क्या कार्य ती, क्या केश्वरीय, क्या कार्य ती, क्या कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य ती कार्य कार्य कार्य ती कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य क

करते रहे। (ऐसा करने इस हेत से शर्थ कि उस समय रूस और वृ० स्टे॰ अमे-रिकाकौ मैत्री थी) अन तो भारत की शबद्दत श्रीमती पविद्यत एक उत्तम कजे सबाये, सान पान से सुसम्पन्न ग्रहके भीतर केंद्री की भाति रखी बाती है। बैठा उन्होंने स्वयं श्रन्तरंग भारतीयों से स्वीकार किया है। श्री बुल्लिटने उत्तरी **छ** प्रदेश के देश किममय प्रदेश में बहा वापमान (स्या शीवमान), 'फ्रीबिड पाइयट' (पानी सम जाने के मान ) में से ४० कियी नीचे सदा रहता है. तथा साइबेरिया के मध्य की मरममि में, वहां दिन में आग वरसती है और रात्रि में कोला पाला ( जैला ककीका और रावस्थान के मरुवर में ) खूब घूम फिर कर, दशा देखी। वे तिसते हैं कि दोनों स्थलों के फई-कई स्थानों में भारी-भारी यश्रामय और कई कई माख मनुष्यों की बश्तिया देखी, को एकसटु स्टालिन (स्टील, लोहा) की भाजा से तीन-तीन चार-चार वधों में. मानो चार से, बना दिए हैं - क्यों ? इसकिए कि भावी तृतीय पृथ्वी नाशक विश्व युद्ध के छिड़ने से पडक्षे ही. चतत्राधिक बोबनाएं स्व सिद्ध हो बायं, कि सुद्ध होते हुए किसी सगरोपयोगी सामग्री की कमी न हो। द्वांबट महाश्वय ने स्था देखा १ यह देखा कि प्रत्येक महाकर्मान्त (फैस्टरी) के पास बढ़े बढ़े बन्दीग्रह ('कान्सेग्ट्रेशन कांग्य') बने हैं, बिनकी दशा हिटलर के मी बिन्सेन' स्थान के बन्दी घरों से दावरण क्षर है, भीर प्रतिदिन एक-एक दो दो बह्स कमेरे कुचे कि हियो चुहों की मृत्यु दाक्यातर भीत मन्ते हैं — बुक्तिट्र के शाबी बनास के पवित्र गुल से निकल गया कि इस समय ऐसे बन्दी प्रायः दो कोट करी ही हैं, दुछ थोड़े से विदेशी यहूदी फ्राद् हैं। बुलिट ने पूछा, 'इतने **बादमी क**न नित्य भरते हैं तो निक्त स्थान की पूर्ति के छे होती है है विवश हे कर बनरक्ष साहब को कहना पढ़ा कि 'पुलिस **भूठे इभियोग दशाहर, मजिन्दै**टों से कारामार का दरङ 'दलवा कर साइबेरि-या मेजती रहती हैं कीर यह सब कार्य भी । बाक्षन की ब्राज्ञा से ही होता है | कायने दी देशी भाइयों पर यह कदया | क्वो आई भन्त्रयो, नेताक्रों, समाचवादि यों, साम्बनादियों । भारत में भी वही करोगे क्या १

\* × × × वर तो ज्ञापतें हो ही रही वी कि रेस का माका बेहा बुना कर दिवा सवा, तिल वर भी वास्त्रों की भारते की भारतें की सार्थी ।

है। डब्बो की पटरियों पर पचासों क्रीर गाहियों की छतों पर पचानों चडे चडे चलते हैं और बीच बीच में पचासों मर मी बाते हैं, बन दूसरी ट्रेन पास से सन् से निकल बाती है और उसके थपेड़ में आप बाते हैं या इन सवारों की ट्रेन किसी नीची पुलिया या किसी स्टे-शान पर के रेखवे 'आवरब्रिज' के नीचे से टाकगाड़ी एक्सप्रेस आदि विना वके निकल जाती है। इचर तो चिक्काइट है कि अन्त यस्त्र बिना लोग मरे बाते हैं भीर किसी प्रकार की भावश्यकीय विसा-सीय द्रव्यों का स्थान है, उक्तर काशी के मुख्य मुख्य राक्ष्यों पर यथा मैदासिन से सोहीसिया तक. विश्वती के लग्पों से प्रति राजि आर्था रात दिवासी मची रहती है और इलवाइयों की दकानों पर तो दो क्जे रात तक क्रीर दकानों में सब प्रकार का माल लदा हका है। कथिकों, सरीददारों की मीड़ उनके समने मरी है भीर विकी खटाखट हो रही है भीर इस-बाइयों से प्रव चाही तब, बिना 'नोटिस' दिये मनों, मिठाइया और नमधीन उन्दा से उम्दा सर्भद लो, कम्ट्रोल स्वीर राश्च-निंग के सहते भी।

ब्रिटेन की नकल क्यों ?

ब्रिटेन की पर्लमेंट की कनकति. नक्क यहा के मन्त्री महाश्रय प्रतिपद करते हैं, यहातक कि 'हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा बनावेगे' का उका बचाते ड्राप्सी 'स्पीकर' शब्द वहाका ही यहा भीज्यों का त्यों घर रखा है — किन्तु उस पार्लमेंट की जो नितान्त ग्रहसीय बात है उससे नितान्त विद्रख हैं ---वश तो 'आयोबिशन के सीहर को कई वर्ष से दो स्टब्स पीयब प्रायः तीस सस्य रूपये वाधिक देना आरम्भ किया है, जब प्रधान मन्त्री, 'क्षीडर आफ दी हाउस' को दस सहस्र वींड देते हैं. इस लिए कि इपनी तक्ष्म की, किसी, प्रस्तावित विधानों में और राष्ट्रनीतिक काथिक समाजिक उपायो (पोलिटिक्स ईकोनामिकल -छोशल मेक्सं) में बो टोब हो वह प्रतिपद्धी दिखा दे (क्योंकि स्वाभाविक बात है कि सन्व्य श्रापने देव नहीं देख सकता है ) तो गुख दोष बर कब्छी शीत से घर्र पश्चिद में विचार हे बर वही विक्र न, वही उपाय निश्चय किया साथ को प्रशा का आधि-कतम हितकर हो। यहा नया हो रहा है। सार्यन । भागेरी मन्त्रियों की काररवाइयो के विरुद्ध मुंह मत खोलों? नहीं तो दलीय अनुशासन' 'पार्टी डिस-फिलन' का दश्ड दिया खाय**गा या** काम स से निकास ही दिये बाइयोगे ? — निकास के में तो है बुद्धिमानों। शनि किसकी होगी ? उनकी या दुम्हारी ही ?

[शेष पृष्ठ २४ पर ]

कानुन निर्माताओं से

# हिन्दू महिलाम्रों पर दया की जिये

[ श्रीमती शान्ताकुमारी ]



श्रीमती इंसा मेहता ने पिकले मास महिला संबंधी नये विलो के माजन्य में कल विचार प्रकट किये हैं इनमें कुछ श्रंग ऐसे हैं, जिनका परियाम भयंकर निकलोगा। आप्त्री तो यह दिलों के रूप में पेश दूप हैं और फिर करनून बन आयेंगे। श्रीमती ईसा मेहताका विचार है कि तलाक का कानून लागू होना चाहिए। उनका बह विचार हेव है। भारतवर्ष में सदियों से परम्परा चली बा रही है कि विवाह क्ष बाटट बन्धन है, जिसे कोई भी शक्ति विच्छेदनहीं कर सकती। युरोप आदि विदेशों में यह प्रथा है कि कुमार ने कहीं कमारी को देख जिया और पतन्द कर लिया । कहीं क्लाबों में, बाबारों में, विनेमा में कही कोई शैन्दर्य की असक भिल गई, वस गिरजे में सादी हो गई। बाद तक बनी, निभावे रहे और बाद में वतिदेव पूर्व भीर भीमती भी पश्चिम में। विवार उनके लिए वार्मिक बन्धन नहीं। यह तो एक साथी दूदते हैं और शाथी कमी बदला वा सकता है। भारत में और इसके विपरीत कार्य होता है। भारत की लक्षनावें साथी नहीं, एक डेवता या परमेश्वर के रूप में पति की उपावना करती है। श्रीमती हवा कुल-शीचा बधुम्रों या उन प्रामीया भोली भाली बालिकाकों के हृदय की नहीं समक्त सकती, बिन्हें अपने वर्म पर अदा है, विश्वास है। उन्हें पथ भ्रष्ट करना कहा का न्याय होगा । बिन्हें तलाक का अर्थ मी पता नहीं, वह लजाशील कुल ब्रुक्ष्यं ब्राटालट में सड़ी होकर तज्ञाक दिया करेंगी। भारतीय स्वराज्य का सर्थ देश को एक तथा पश्चिमी राज्य बनाना महीं होना चाहिए । मैं बानती है कि इक्ष रुपय से महिलायें भी पुरुषों से मानादी का राग मलाप रही हैं और बह पददलित न रह फर खिड समाव में धरुषों के क्षेत्र से कंबा मिला कर चलना चाहतो हैं, परन्तु पश्ते अपनी बोर देखी, आहपने को इस काबिल बना सो फिर श्चाबाद होने का प्रयस्न करना। मेरा व्यक्तियाय चार दिवारी में आयको बन्द करने का नहीं है। परन्तु में यह अवश्य कहना चाहती हूं कि झाव की स्त्री विश्वा उन्हें पति स्रष्ट कर रही है। शिक्षित स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने कर संपन्न व नियन्त्रक्ष स्वलें, उन्त्रक्त ब्रेम पथ को तिलांबलि है दें अपने सुभार का बादशे भारतीय संस्कृति रखें ।

सभी हो स्थतन्त्र भारत दनिया के

भरगढ़ों से भी फर्तन नहीं वा रहा । तलाक विल के कानन बनते ही बाबालतों में नवे अत्यक्षों में फंड बायगा । तलाक होने हेने में हमारे न्यायासवी का पर्याप्त समय व शक्ति ब्यय हो आयंगे। श्रीमती इंडा को तो म'लूप होगा कि आजक्स के नव्यवक विशाधिता के प्रते वने हए हैं. उनके लिए तो तलाक एक खेला बन आयगा। वहां पर दो या चार पश्चिमीय सम्बता में रंगी हुई स्नाइ हैट पुदारिने तलाक देने को उच्चत होंगी, वहां पर शत प्रतिशत नये युग के लाल भी अपनी सनोकासनाकी शानित के किए तकाक दैने के इच्छूक होते। गृहस्य धर्म रहेगा ही नहीं बात बात पर तलाक देने का डर दिया जायगा। स्या जीवन होगा उत्त युग के प्राणियों का १ तकाक देना और तेना । बिन श्रीरतों को तलाक दिवा बाबगा. उनका बीवन सथा उनकी छन्तान का किस प्रकार बीतेगा। क्या वह ब्रापना ब्राचरवा शह रख सकेंगी ? कवापि नहीं । क्या हमारे नये स्मृतिकार इस विस पर गम्भीर हाडि से पुनः रिचार करेंगे १

क्या श्राप भी अपनी भौहें पतली करना चाहती हैं ?

जारी के बींहर्य जिलारज में नेश्रों का प्रक विशिष्ट स्थान है । और भारतीय श्रकार प्रसायना में भोंडी का खात स्थान है। किंद्र पाश्चास्य सवार में बिस तरह नारी के केशों को काट खांट कर बढत कुछ वसे प्रश्नका रूप दे बाजा, वेसी ही उतकी दृष्टि अप भीं हों पर भी गयी है। पहले की तरह बनी काली भू पंक्ति आब बाबोधमीय सबने सभी है और पारचात्य नारियों को माबः बाला समान पतकी भू पंक्रि बताये देखा बाता है। पश्चिम की जबल बरने बाली भारतीय स्थियां भी उसमें भक्ता कैसे पीछे रह सकती भी। लेकिन वे मुझ बाती हैं कि मौंहों को इत तरह कहा करने की प्रसाक्षी भारतीय सींदर्वकता की दृष्टि से तो क्रासीमनीय लगती ही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से दानि-कारक भी है। बाक्टरों का मत है कि भीं है ने जो की रखा पांति है, वसके बंदि भीतरी बचाय को पाति है. तो भौं है बाहरी रखा पांति है और इस पांति को नह करने का अथ है नेत्र के शत्रु को मीर्तर प्रवेश करने के सबराय का बानवृक्त कर नष्ट ६२ देना।

श्रीनगर में श्रीमती फोबाबेदी श्रीमती शेख बज्दुला से कारपीर की स्थिति सम्म रही हैं।



्समाज सुधार की रूपरेखा

(ववन्यकाल बीजुगर ) कई समाब सुचार प्रेमियों ने चपने यहां सुचारों को किशल्मक रूप देने के निये सामाचिक सुचारों की कररेला की माग की है।

खमान में समयानुकूल खामानिक मगति और परिवर्तन की फलन्त खावरूप-कता को महत्त्व करते बूद शुचार वे मिस्रे से सनुरोध है कि निम्निक्षित बावर्यक सुचार और परिवर्तन क्षवरूप किये बांय-

(१) समाब से पर्धा प्रचा उठा ही बाग। (२) नातक नातिकाली की उव्य विद्यापर निरोप स्वान विद्या का प्रवंध किया कार। (४) विद्याही में नामनिश्चित स्वाम। (४) विद्याही में नामनिश्चित स्वाम भी में नाये वाय-

(क) विवाह के पश्की वर वभू की स्वीक्रत के केनी चाहिये। (स) यर वध् की ब्रवस्था कमदाः १८ और १४ से कम न होनी चाहिये। (ग) बाहर बाने नासी बारात में २१ से अविक आदमी महि-आओ. कोटे वर्षो तथा नौदरा को साह कर न हों। (च) चन तक विशाह पद्धति में बचार न हो आय, तब तक प्राचीन पद्धि से ही विवाह संस्कार किये बाव । (क) विवाह के समय बधु को पर्दा घूंचट न कराया वाय। (च) विवाद के पर बात् डभव पत्नों का सांम्मकित प्रीति वास किया बा बब्ता है। (क्र) बहेब स्वरूप कुछ भी न सिया जाव। (व) नाहर के विवाह से बारात सौटने पर वर पद्ध मित्रों को संपत्नीक बतापान करा बकते हैं और उसी क्रवतर पर वर क्यू वक्षों क्या बार्सीर्वाद ब्रह्म करे । (१) बंबाइ विवाह न किये वात । (२) विश्वता विवाही की बकावटें वर की काय।(३) अन्तर्वातीय विवाही को प्रोत्साहन विका बार । (४) नारी बाति की उसति के सिमें उनका साबिक क्रमानाविकार दिया कार । 🕾

सोवियत स्त्रियों का तगमे

मोरोंवियन प्रशासन्त्र में हाल में की भौ तें प्रच्छे प्रच्छे पदी पर स्त्री सहै हैं। ३००० से स्यादा वहां क न विश्वती की प्रतिनिधि चनी गयी है एक इकार से स्वादा किला और गांत सोविवसों की बाधवार', कार्यनिस्ट वार्टी की किसा कमेटियों की सेकटरा, पंचायती खेवीं की प्रध्यक्षण आदि है। १५७ को सन्ही फतल काटने के लिए तनने और सार्विफेक्ट मिसे हैं। प्रभावता सेती करने वाली प्रोलग स्वेम्यासिना को बीर समाधवादी सवारत की पदवी विस्ती है। ५००० से स्वादा स्थिम बास्टर सीर नर्से हैं। स्कूतो और नसको ने या धीरतें काम करतः है एक साम सहक्रियां स्क्रमों में पदनी है। मोहों वेवन की इस रित्रयां होवियत सूनियन की तब से बढ़ी क्रसेम्बली को श्रदश्याय है।

--- विश्ववे दिनों लाख मन्त्रज्ञालय के एक प्रतिस्टैंट भी दल बी. स्मन पंद गाली चलाने के संशराध में दिख्या भारत की शहरतका नामक एक महिला को गिरपनार क्या गया था । यत शनि-बार को सेशन बड़ क्य बिट की प्रदासत में बदान देते हवे सभिन्नक शहरतला ने बत - मेरा उद्देश किसी को मारबै कानहीं था। मैं इस अराई की कोर संबार का ध्वान दिसाना चाहती की को रमन ने मेरे ताब की ! मैं चाहती भी कि संसार वास्तविक सम्ब का समके स्रोर सविष्य में कई भी व्यक्ति सेरा सम्ब बहिनों का देख प्रकार कापमान करने का इरवाहर न कर वजें। भी यक की रंपन ने वाभिनाह के बारोबों का संबंधन किया है



केवब परिरा नहीं पीते ( धम्मवदाः मारतीय छैना में मच पान न करने वाले वही प्रकाम उच्च मार-तीय धम्मवद हैं) पूर्य-तथा शाकादारी भी हैं और शिगरेट को झाम तक उन्होंने धपने हों। सम्मी हुआ तक हों।

मारतीय संब की सेना में बो प्रथलमान काफतर हैं, उनमें जाए का प्रयुक्तान स्थान हैं जोर सतत्र भारत हैं जोर सत्त्र भारत हैं जोर सत्त्र भारत हैं जोर सत्त्र भारत हैं जोर स्थान हैं हों ते से स्थान सहान से में पाकिस्तान के प्रयुक्त पाकिस्तान के प्रयुक्त पाक्र कराने वालों

ल्ब दिलचरनी केते ये और विश्व-विद्यालय की मूनियन की कोर से होने वाके वादविवादों में प्रायः भाग केते थे।

बाद में, भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री सर हेरी हेग से इत्यूने पिता की मित्रता होने के कारया वह सैयवहरुटें के सैनिक शिद्याणालय में प्रविष्ट होने में रुफल हो गये। इस अंग्रेजी सैनिक शिख्यालय का वातावरसा कुछ इस प्रकार का है कि वहा शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रायः सभी भारतीय अप्रसर पूरी तरह से म्रांगे वियत में श्रा काते हैं भीर उन्हें भारतीय श्राचार-विचार, भारतीय, रहन सहन भ्रीर भारतीय सम्बता व संस्कृति **से प्रसा** हो उठती है. किन्त उस्मान ने अपने को इस वातावर**या** से विश्वक**ता** श्रक्षता रखा श्रीर उनमें मानव के बति दयाके भाव क्यौर देश भक्ति की भाव-. नाये यथापूर्व कायम रहीं। सेना में उनका कीवन वड़ा शानदार रहा ग्रीर वह अपनी योग्यताके बस्त पर अपने पिता काकी मुहम्मद फाक्स (को ब्रारम्भ में ६ ६० मासिक पर पुलिस कान्सटेकिल होकर बाद में डिपुटी सुपश्चिटेग्डेग्ट के पद पर का पहुंचे थे) की भान्ति ही बल्दी-बल्दः पद-वृद्धि करते गये। युद्ध के दिनों में उन्होंने नर्भा में एक रेक्षीमेंट कानेतल्व किया क्रीर बाद में इ'गलैंड में छाता फीज की शिद्धा प्राप्त करके एक ब्रिगेड के कम।एडर बन गये। इस ब्रिगेड ने युद्ध में अनेक सफलताय पास की क्रीर सैनिक चेत्रों में उस्मान इतने विख्यात और लोक्षिय हो गये कि मसाया की शक्ति के बाद अंग्रे भो ले उन्हें वहा का कास्यायी सैनिक शक्तीर बनादिया।

तथापि, एक योद्धा विवाही होते हुए भी, उन्हें सबसे ऋषिक श्रानन्द मानव-काति की सेवा करने में ब्राता । है उनके बीवन में ऐसी अपनेक घटनाधा घटी हैं, बिन से उनकी उदार और मायक प्रकृत का पश्चिय मिलला है। एक बार चन उनकी रेबीमेंट दक्तिया में तैनात थी. उस्मान (तब मेकर) श्रपनी खीप में सवार होकर एक गाव में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुएं के क्रावगत कुछ भंड़ जमा है श्रीर एक बुद्धिया कोर-कोर से रो रही है। उसका क्या कुएं में रिर गया था और उसे हवने से बचःने का कई उपाय नहीं था। उस्मान ने तुरंत एक रस्मा क्षेत्रा स्वीर उसकी सहायता से कुएं में उतर गये स्तीर उस बच्चे को मुच्छि ता॰स्था में किन्त जीवित ही ऊपर निकाल आये। इसी प्रकार एक बार वह रात के दमय भोजन कर रहे ये कि इस्त्र गान वालो क्यातंक-अस्त होकर उनके पात दौड़े आये। एक

[शेष ध्रुष्ठ २० पर ]

# नौशेरा का विजेता

[भी हरिश्चन्द्र]



त्रिगेडियर उरमान कैश्वहार्ट में सैनिक शिक्षा प्राप्त एक ३५ वर्षीय सेना-मिकारों हैं। जब से हुए शुवक ने होश सम्माला है कौर क्षान्छेजुरे के पहिचानना स्नारम्स स्थ्या है, प्रमान्य सम्प्रम में जन्म लेक्ट भी उसका हिक्कोया स्टेन स्त्रमादी रहा है। जब कभी वह रक्षनेज में नहीं होते, उन्हें चर्ची जलाने में बचा स्नानन्द स्नार है। काश्मीर के स्नाप्तम मोजी पर स्थित भारतीय सेना के प्रधान शिवर में उन्होंने स्थाने कमरे में महामा गांधी का एक छोटा किन्दु सुन्दर सा चित्र सटका रखा है। गांधी की के समान ही उन्हें मदिरा-पान से पृथा है, करर-ईद को घामिक स्थीहार के पर में मनाने वाले सम्प्रम का सदस्य होते हुए भी वह साखादारी हैं स्त्रीर उक्ष समझ में विकास करत हुए भी उन्हें आव तक विकारेट पृति नहीं देखा। भारतीय सेना के लिए के उनकी उपयोगिता हती बात से प्रषट होती है कि पाक्षित्तान हाग गांदित 'झाबाद काश्मीर'— सरकार के की पेष्या की है।

**प**न्द्रह प्रमस्त १६४७ से प्रवे भारतीय सेना में ऐसी परम्परा कान होना स्वामाविक ही था, किससे स्थातम्ब्य-प्रिय भारतीयों को उत्साह बादवा प्रेरका मित्र सके। दोनों विश्व-अही में वीरता एवं भाद्भुत लाइस अद्धित करने पर भनेक भारतीय सैनिकों को किस्टोरिया काल के तमने मिले, किला उनका भी भारत की इन वीर कातियों पर वह प्रभाव नहीं पढ़ा, को क्रितीय विश्व-यद में ब्रापनी स्वतंत्रता की रका के लिए लड़ने वाले वे विवत सुत्रकी यर कामरेड स्टांसन के माहान मात्र की क्का का । देश मकि से पूर्व इमारे दिखी में इस समाचार से कैसे प्रशिमान उत्पंत होता कि बमादार रामदास ने फ्लैस्टर्स में वन्त्रह कर्मनों को मार डाला है अथका ह्रबद्धार सहस्मद बारीन ने पुरस्तमान होते हुए में में बोपोटामिया के पवित्र नगर बर मोब्रे फेंके हैं श्रथवा नायक सेवक्रिंड िंचे बर्मा युद्ध में बहुत से आपानियों को म्बद्ध कर बीश्वति पायी है।

विश्य पासनम्बास में आरतीय स्वेचा के प्यक्रों को देशावृन भीर सेवन स्वट में किस प्रकार की विचा में गर्म उक्का यह स्वामाधिक परिवास मा कि उक्का यह स्वामाधिक परिवास मा कि उक्का प्रमुवन करते भीर उन्हें साहनी उद्य से रहना माचिक सम्बा स्वामा। स्वत्य से रहना मोचे के प्रमुख स्वामा। स्वामाधिक इन्हें से साहने में स्वामाधिक प्रमुख स्वामाधिक इन्हें से साहने स्वामाधिक स्वामाधिक माचिक में उन्हें सिक स्वोच इस्तोधिक इन्हें से साहने स्वामाधिक स्वामाधिक माचिक में उन्हें सिक स्वोच साहनी प्रवास में उन्हें सिक स्वोच

फिर मी, धरवाद वर्षय होते हैं। वेश्वमंद्ध की मायनाओं से तुक्त कुछ योते के बुक्त बदकरी के बुनाव में वस्त्रत रहे और केमा में प्रिय हो मेंगे। जान ये ने केर्साय मारत की केना के प्रकार करें कुछ है। इन्हों में के एक क्रियेशियर क्रास्त्रम उरमान मी हैं, भिन्हें काश्मीर-युद्ध के परिखामस्वरूप झाब मारत का वया नवा 'नीशेरा के विजेता' के रूप में स्मरब्ध ब्हरता है।

क्रिवेदिवर उस्मान उन म्यहियों में में से हैं, क्षित्रके बीवन के बारे में लाया-रखता बड़ी करणना नहीं की या पड़ती। सेयहदर्ट में तिनेक रिच्चा प्राप्त करने पर भी वह बन कसी भोनें से दुख दुर होते हैं, उन्हें कर्टर का दुर्ता कीर पाया साथा पढ़ने, नखीं कातने अपना महास्मा साथी की 'त्रस्य के पनोगा' नामक पुत्तक बहु से क्षा बा तकता है। महास्मा गाथी कीर उनके बारदों के पति उनके हृदय में सामाय स्था है। बार्स्मीर के प्रधान मोची पर स्थित मार्सीर के प्रधान सेची कर से उन्होंने खरने कमरे में महास्मा को कारो मात देने का ओव भी झाव को हो है। ऐसी बादश में, बन भारतीय बनता वह दुनती है कि आकारताओं की तपार्कवित 'आबाद कारमार' सरकार ने उन्हें वीमित अवना मृत पकड़ कर लाने वाले की ५०,००० क पुरस्कार देने को पोपशा की है, तो किसी को सारवर्य नहीं होता।

हल ३५ क्योंच जिनेदियर के बीवन पर हांगत बन्ने से पता चलता है कि एक मुख्य अपने व्यक्तित का क्रमण विश्वात करने किए प्रकार अपने आपको आवर्षक कीर वन-प्रिय नना वकता है। यु॰ उत्तनान का चन्म आवमगढ़ (युक-प्रांत) किले के बीचपुर नामक एक बुंटे से जाम में हुआ या। के यह औ० ए० में बहुते के कर ने केवल एक बहुत अपने विश्वाती में मी जुन दिन भी कात है, यह पविष अपने पथ पर था रहा था। आलुए नहीं भीन था यह। नंगे छी। सालुए नहीं भीन था यह। नंगे छीर एक वाती। यह उक्क चिनियत वा व्यन्त वहता था। यह यह चिनियत वा व्यन्त वहता था। यह यह चीनियत वा व्यन्त वहता था। यह यह चीनिय का चक्कर वहर कर चुका तो वहता एक उन्ने के साल आकर एक गया। अन्दर से आवास साहै, 'भीन ?'

बह पथिक नोला, 'में हो तो हूं। दरवाना स्रोलो, रानी !'

रानी ने दरवाबा कोका दिया। वह क्रम्दर गया। रानी ने पूछा — क्रमब इतने वितित क्यों हो १ क्या वह कार्य नहीं वन तका?'

विश्वक ने कहा - रानी । सव व्यर्थ गया | कुछ नहीं हो सका । रामनिरंबन ने बनाव देदिया।

सनी — नपा करूं ? भगवान इत विपत्ति से छुटकारा दिलवारे । अच्छा, हाथ पुरंघोकर मोजन कर सो ।

शती ने पाती लाकर दिवा। पथिक हाय मुंद बोकर भोवत करने लगा। भोवत करते २ उतने कहा — शती! स्थासमुख्यर के एक लकका है। स्थातीय हाई स्कृत में पढ़ता है। देखं, कल वहा भी चकर लगा कार्क!

रानी चितित होकर बोली, जैशी बम्हारी इच्छा !'

दूबरे दिन पीयक किर उसी पथ पर या। बनेरा होते न होते प्रभात की छुंच-की छुग्या में ही बह पथ पर चल पड़ा। बह झाब भी चितित था। बह चिन्ता-म्रस्त होकर सपके पथ पर घमसर हो रहा चा। उनने तीन भील का सकर पार किया, फिर भी उसकी यात्रा की मंक्लिश क्रभी तक पूर्ण नहीं डूई थी। आये मील बर एक प्रभा था।

श्वामद्वन्दर इत झाम के एक मध्य-श्य बराने के सजन हैं। उनका सकका, कृष्युवन्द्र को सोसह वर्ष का है, पास के ही शहर के बाई फ्लूस में पढ़ता है। वस सपनी कवा में हरदम प्रथम रहा करता है। वह सब स्थियांचियों में श्रेष्ठ है।

श्यामसुन्दर अपने पर की जीकी पर वैठ कर हुनका गुक्रमुक्त रहे थे। आप पुराने स्ववातातों के बारसी हैं। क्या चन्द्र स्कृत ज्ञा गया था। वे हुनके का कप्र लेते हुए अपने नौकर को डांट रहे थे। हुनके के धुर्ये के अपनिनत बादलों का नया संकार रखा जा रहा था। हतने में बाहर से आवाज आहे, 'श्यामसुन्दर यार्गों का मकान क्या सी है।'

बह ब्रावाब परिष्ठ की थी। श्याम- हैं कुन्दर ब्रान्डर से बोले? 'वहीं है।' बीर हैं दरवाबा कोस्न कर बाहर कार्य । पविक हैं बार्मोंबी के बाथ मीठर नवा । क्रन्डर हैं



बाकर शिष्टाचार के पश्चात् पश्चिक ने बापना मतलब कहा । श्यामसुन्दर बोले, "मगर कृष्णा की लगाई तो सेठ गोविन्द्रशाद की लड़की कान्ता से होने बाली है । हम....."

श्यामहत्दर बोल भी नहीं पाये वे कि पथिक घर से बाहर था। उत का सुन्दर चेहरा मिलन हो गया था। फिरमीवह उसी पथ पर बढा भारहा था। ब्राव भी नहीं किया था। बह होक रहा था, फिर भी सम्बेर दग बहाये चारहा था। उसने ज्यों स्प्रों कर एक मील का सफर पार किया। यह ब्रागे बढ़ रहा था पर पाव पीछे इटने का प्रवन्न कर रहे थे। 'शहर भी सभी तक नहीं आया था, मगर हिम्मत ने बवाब दे दिया था। सूर्य श्रस्ताचल का श्रदश श्रचल पकड़ कर उसमें द्विपने का प्रयन्त कर रहा था। घरेषोरे पूर्व का प्रक्षश चौया होने लगा। सूर्य भी पथिक की उदावी से उत कर शीध ही हट बाना चाहता था। पश्चिक द्यागे बढ रहा था। सूर्य ने द्वापना सुंह श्रारुवा ग्राचल में किया किया था। शर्थि ने भी आव अपना भव दर्शन नहीं दिया। भ्रन्थकार ऐसा या मानी सहस्र ग्रमावस्थायें गता भिला रही हो। पश्चिक फिर भी आयो आयो कदम बढाते हव भारहाथा, सहसाबह बैठ गया। थोड़ी देर तो बह बैठा रहा, पर बोड़ी देर बाद निद्रादेवी ने अपना ऋासन वमाना शुरू कर दिया । निद्रा इतनी गादी आई कि वह इसरे दिन दस बजे उठा। उतका स्रागप्तयंग शिथित हो

रहा या। हाय पैर टूट रहे वे। इसंक कार्य मेता हुआ। बहु उठा। पविक फिर आपो बट्टो समा। बहु चीरे-बीरे बारहा था। यस्ते में एक आपा में उठने मोबन किया। बहु साम को न्यासू के समय पर पहुंचा।

रानी ने दरवाबा खोल दिवा। पविक बर में झावा। रानी ने उसे भोजन कराया, फिर पूछा — श्वामशुन्दर ने क्या जवाज दिया?

पथिक ने निराश होकर उत्तर दिशा---जिस उत्तर की आशा की बा

रानी पथित का भाव समक्त गई। होनों ने निद्रादेशी का चरवा रुशों किया। प्रभाव वेला में बन पथिक उठा तो देखा, सुर्य निकस सुकाया। रानी कथा कीर बामिनी को नाश्ता क्यारही थीं।

पथिक फिर आन उसी पय पर बार हा या, बिस पर पर नह कई बार जा जुड़ या। को पय उसके कीवन हितार के भीतरी परलू को जानता था। बिस पम पर उसने नाला-पन के सुहासमय दिन व्यवसित किये हैं जिए से पर होकर नह पास के प्राथम करता था, बिस पम पर नह कई नार ग्राम को पूमने काला करता था, बिस पम पर नह कई नार ग्राम को पूमने काला करता था, बिस पम पर नह कई नार ग्राम को पूमने काला करता था, बिस पम पर नह कई नार ग्राम को पूमने काला करता था, उसी पम पर नह काली निकल करता था। मालूप नहीं काला यह कि कोर ला रहा था। उसके माल यह कि कोर ला रहा था। उसके माल पर पर वि भीते के विलो का

प्रदर्शन हो रहा था। उतके हरव कें एक इन्द्र चुढ़ विद्वा हुआ था। सन्यर-नक वह एक प्राप्त के पाट साकर कक गया।

प्राम के बाहर के उपबन के नक्का पर एक मुन्दर, खुनादित करीर सम्बन्ध पुत्रक पानी पी रहा का छिन्न छोता है था। विका स्वस्थ में बी प्रतीत हो रही थो। विका उस पुत्रक की तरफ हैलने क्या। व्यो ही वह पुत्रक प्राम में बाने क्या, पविक मी उसके पीछे की क्या। वह उसके पीछे पीछे का रहा था। वहला वह पुत्रक एक परक, सादी कुटिया के पास की कर क गया। उसने पुछारा — मां।

श्रन्दा से एक श्रस्ती वर्षे की हुद्धा निकती। उठके गालों में सुर्दिशं पड़ सक् यी। बाल ग्रुप्त हो गये के, कमर सुक गई थी, वह लाल भी रही थी, फिर भी उठके नेहरे पर मुक्कापहर थी। वा सांवर्ते हुए बोली, 'बेटा। तू का गया!' युवक ने कहा — हां, मां!

क्षीर देनी झन्दर हो किए। पिषक भी उनके पीछे हो किया। मां क्योही दर-वाका कर करने को छुड़ी तो उठने पिक को देखा। वह चढ़म गई, किर भी खावत हुई, अपने दुवंस चरीर का पूर्व कोच एकप्रित कर नोली—"तुप"

पथिक की सकान बन्द हो गई, फिर भी वीरे से बोला, मा ! मैं हूं ! मुक्ते बचा को ।'

मां व'ली, 'क्या ?'
पथिक ने कहा — मां बहुत हिनों की
वात है, पुके मेले में एक नव्हीं की
वातिका तिली थी। क्रम दो वह नवयुवती हो गई है। ताम दो मालूम नहीं या, पर मैंने उनका नाम वामिनो रखा है। पुके विरुवाध है, ग्रम काने पुत्र का पाल्विग्रह्म उदके लाथ कर नहुत जलका होगी।

मा को न मालूप क्या हुआ। को कह रो पढ़ी। रोते रोते आंखते हुए दोत्ती, 'मज्द है देटा, पर पहली मेरा पुत्र उसे देखेता अवस्य।'

विषक उस दिन वहीं रहा। मोकन भी वहीं किया। पूक्षणे से जात हुआ कि युवक का नाम प्रभाग कुनार है। विषक ने कहा—मेरे भी एक पुत्र है, दुस्क्रार्थ ही उस का, नाम है उसका उसाकांत ।

(क्षेत्र शहर शहर)

जनता उद्बोधन का मागे हैं इस्तिये

हिन्दू-संगठन

[ वेलक-स्वामी अञ्चानन्य रंग्वासी ]

पुस्तक ब्रायस्य गर्दे। ब्याबा भी हिन्तुओं को मोब-निजा से बमाने की ब्रायस्थ्यता बनी हुई है। मारत में बचने वाली प्रमुक्त बाति का बाति रामक होना पाड़ की विक्र को बदाने के लिये निवान्त आवश्यक है। इची उद्देश्य से पुरुष्क प्रकृतिक की बा गरी है। मुख्य र)

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

iananananananai dhanananananananarakanak

ए तंग, इस नग्दे से ३॥ टांग फे सम्बर्धे न क्याने स्था-स्था सरा दुका है। कवियों ने पतंग को केकर स्थ्रं बसंब की तमाई है। कवियों ने दुनियां को करवाना बना बाला है। परन्तु मेरी एवं में तो प्रोमी हर वड़ी पतंग ही बना क्यात है। क्या इसा लगी तो वस स्थाकर क्रद्धक गमे, तानक मजाक पाई कि सदा के नोक्कायत हो गमा। इसी पतंग के सिक्ष एक स्थान करते हैं कि—

विज्ञ मेरा पतंग होता, उड़ाते गम की डोरी है, सवाक्द हरक का मांभ्या वर्तम तेरा कटा देते। फिर क्या मकास थी कि किशी सां

🛍 वर्तम ठहरने वाही ।

पतंग ( सर्वे ) किय चाने वर उस्क्रकों को बन जाती है, चमगादह भी पर फड़काने सगते हैं और पतंग ( परवाना ) को भी अपने दीपक पर बिल डोने का बुधवर प्राप्त हो बाता है, क्वोंकि 'बरा काम होने हो इस रंग कार्देगे' गुनगुनाता बच्चा अपना दर्वस्य उसी पर चढा देता है। वैद्यानिक सोग प्रकाश तथा वर्षों का देव पर्दंग को ही बताते हैं क्योंकि स्नगर पर्तग न हो बो दिन रातन हो और संसार श्चन्यकारमय हो बाब भीर गर्मी न मिसने है बादश न बनें । चेरापूं भी भी बैरसमेर "की तरह एक एक वृंद को तरसती रहे। उनी की गर्भी से बचने के लिए आरव काले नकाव पहनते हैं और हिमासक भी बपनी हिम रूपी नकाव बरा थी इटा क्रेस है तो इमारी गंगा बसुना को क्रंमी में बानी देकर सुखने नहीं देशा है कीर इसी प्रकार उसकी कृता कटाचा की कुछ मारक हम भी या खेते हैं. करना हम मी क्रीकर को दरवदे रहते ।

निज्ञार्थं कीवन बसियान करने का उन्ह काद्यं परंग ही से वीका का पहला है, को दीवाने की तरह अपने दीपक का प्रकार सवावा करता है और गुनगुनावा व्यक्त है कि

कामा पर देखिये कालते हुए परवाने को, वेसे होते हैं को होते हैं मुहम्बत वाले।

दीवक का प्रेमी पतंत्र कीर रामा का कारिक परवाना क्या कारिक परवाना क्या मनवान में बोड़ी कार्यों है। इनको कोई भी कार्या नहीं कर कक्का है। वहां एक कान्तम वहां दूवरे का किक का ही बाता है। वंदारी प्रेमी दो क्या में देव के का ही बाता है। वंदारी प्रेमी दो क्या में देव का होते देवकर उरकने कार्यों हैं, बेता कि एक शहब फरमाते हैं कि—

बनावे हुल है जाठिक, किनाय करते बाते हैं के , बेकिन कच्चा प्रेमी तो बल-बक्त कर मी वह करते हैं कि—

> बरबाह नहीं बता जायेंगे, महक्तिता में रहेंगे | द्वम समाबनो बार, इस परवाना कोंगे |

## प तं ग

[ भी प्रतापसिंह एम॰ एस॰ सौ॰ बी० टी॰ ]

 $\star$ 

परन्त इव ब्याखिक खादि को भी दुनिया में बाबच देने वालों की कमी नहीं है, कीर क्षतेकों इक गरीव का पव अब कमने पर तुले रहते हैं और क्षपनी तरफ कीचने का कोई न कोई रास्ता विकास कोते हैं। बीला कि-

> रखे रोशन के आगे शमा रखकर वह यह फरमाते हैं, इपर आता है वा देखें, उपर बाता है परवाना !

मनीवेशानिकों का कहना है कि
प्रकाय पर्वता पर पहते ही एक प्रकार को
प्रकल भावना ( छींस्थान ) येदा कर
देता है, फक्सस्वरूप पर्वता प्रकारण की
तरफ भागता है, पाछ झाने पर उछी छे
कुन्नव कर गिर पहला है, सेकिन फिर
उठता है कोर दोहता है ठछां दोषक को
तरफ । यह भावना इतनी प्रवत्न होती है
कि पर्वता दीरक के लिए झन्या हो बाता
है, तन बदन की झुच भूल बाता है।
करा-बक्ष कर भी इन्न नहीं छीखता
करा-बद्ध नहीं छीखता

नावहा मत कर नवीहत, क्यों प्रके वमकाए है। नैकी बद स्के न(ी, व्यक्तिकहीं सगवाए है

दीपक से बार-बार टकराता है। मुजाव बाता हैं, पर बजा भुन बाते हैं बोर मीमती पौहान को तर्फ 'शेपक पव कर बाता, बन पर्वन ने बीचन' तमी तक्को बानन्द प्रास होता है। एक हुबरे बिकट करते हैं हि—

आहमद सहि प्रेम के, क्षिक्र,क्षित खुलगाहि, क्षताते ये फिर फिर होने, दुक्ते वे खुलगाहि नाहि। सैपक के सुकती पर पर्तग कटी पर्तव की दरह ककरे फिरते हैं, बूटरी दगा की सोच से, बीर ग्राज्यानों जाते हैं कि—

, जार युन्युनाय चात इ चाते हो तो चाइप्र, फिर-फिर न देखिये। इस मी किसीको द्वंद लेंगे

े दिस तगाने के लिए।
सोकिन मारत लखनाएं अपने खामों
के शाब पर भी चयकती हुई चिता में कूद
कर सपने चीवन की आहुति दे देती हैं।
कर्या निश्च इचका दूसरा उदाहरखा
क्रप्रियत कर सकता है?

पतंग के क्षमेकों रूप कीर रंग होते हैं, बेकिन क्षाकार तर का एक्सा होता है और होते हैं तब कागब के ही। कमावा तथा तमब कारने के क्षिप ंडावे बाते हैं। परस्तु न्यूटन महाजब के इसी के बास्त्रवीय किय तको मक्ष्यों पर

गिरने से बचाने का उपाय दूंट निकासा बा को वर्तमान संसार में गगमचुंनी क्षष्टालिकाओं पर शिव विश्वला के रूप में दिलाई पढ़ता है।

भारत का चित्र पतगाकार बताया बार्चा है तो क्या यह भारत में पतंग बार्चा ने की माचीन प्रया को स्थित करता है पर हतना अवरच है कि पतंग बाबों की गीव हिंछ हो चाती है। पतंग बहु-रूपिया भी होता है, कही हसको करको का कहीं गुड़ी, कीर न चाने हसको लोग किछ किछ नाम से पुकारते हैं। करद पतंग, खक्सम, स्थ्यें, परवाना तथा पतंग के कार्य में बाया है। बिरदी भाषा की वह भी एक की उसमता है।

संसार में वतंत्र से आधिक त्यागी शायद दुखरा कोई ही हो परन्तु इसको तंत्र करने वाले तथा स्वता की भी कमी नहीं है। चान्छ भी कब इसकी स्वारा में बाघक होते हैं तो यह मी गुन-गुना कर उसको कोस्वत है कि—

फानूत को बो परवानों ने देखा तो यह बोले, क्यों हमको बलाते हो कि बलने नहीं देते।

दीप क का मान इडी पतंग के कारब होता है क्यों कि इडी के बिलदान की महिमागान में दीपक का भी नाम का बाता है, बरना समा को कौन पूछता क्योंकि

चुर किस्मती रामा की

को महफिल में ब्रा बली नक्याना केवर ब्राया है, परवाना किन्दगों का ॥ परवाने का बच्छे कच्छे भी बादर करते हैं, क्योंकि ब्रगर ब्राय किसी का परवाना (Introductory letter) बाब केवर बायें तो चातिर भी होती हैं, और काम भी बल्दी वन जाता हैं

क्रीर इसी परवाने से मातूर्भाम पर

बिल्यान होने का भी आदर्श सीखा जासकता है न्योकि—

खाके परवाने से, इमाती है सदाए पैहम। जिन्दगी है गमे दिलवर में फना हो जाना।।

यमा क्रीर परवाना, दीपक क्रीर पतंग की सुन्दर बोकी है। एक का जलना दूषरा नहीं देख सकता यमा को बलता देख कर परवाना भी उसी में बल बाना चाहता है, क्योंकि सच है कि—

> सुरूवत का खब सका, है कि दोनों हो बेकरार। दोनों तक्क हो कान, बरावर कान कानी हुई। परवाने हरेक खनह पहुच खाते हैं चाहिय कोई शाम कोर वह भी मामादी हुई, जिर हमकी क्या कमी हर समय बहुर बाहते ही दिखाई

पर चाहिए कोई शमा और वह भी कमममाती हुई, फिर हमकी क्या कभी है, हर तमय चकर बाटते ही दिलाई देते हैं, शमा हर कमह बलती है और परवाने भी, पराद्व महफिल का अन्तर है क्योंक आपकी महफिल में एक तीकरी चीक को भी कला पकता है, जैशा एक शाह कहते हैं—

इस महिएक और उस महिएक में एक है इतना यहां चिराग वहा दिक्क, सक्ताप्ट बाते हैं। बक्तना तो संसार में किसी को भी अच्छा नहीं कराता है परन्तु खुती में सभी दीरक बकाते हैं, के किन एक साहब तो फरमाने हैं कि—

यने विशास है तुम्प्रदो, इन चिरागों को । खुवी को महफिल में, स्या काम बसने वालों का केकिन परवाना इचकी क्या चिन्ता नरता है, वह तो इची में खुत है कि क्या को कोर तेल करती बाव क्योंकि—

कहा पतम ने दौरे समा पै चढ़कर | अवन मवादे को मरतो किशी के सर चढ़कर || कदाचित सुभाव और गान्धी की ने इंगो से कुछ धीला है |

### स्वप्न दोष 🕸 प्रमेह

केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर। दाम १) डाक खर्च १थक। हिमालय कैमीकल फार्मसी हरद्वार।

### रोडियो व २००) से १०००) मासिक **घर बै**टे मुफ्त

गलत स्ट्रिक्स करने पर १०.०००) इनाम । विश्वास ग्राह्मये यह स्त्रसम्भव नहीं । स्निटरेचर व नियम भी ग्रुप्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजारे दिल्ली।

#### जीवन की संवित रूप-रेखा

र गर्ने र के वर्तमान सक्षदि भी कोन ग्रेसफील्ड का बन्म लेड की नगर में सन् १८७८ में इझा था। जीवन का उषः काक्त उन्होंने एक नाविक के रूप में बातन्त अर्थियासा सकत समुद्रों के त्रट पर व्यतीत किया । इनके माता पिता दुर्भाग्य से इन्हें बचपन में ही क्रानाथ कर उस पार चले गये थे। फलतः इनका सासन-पासन इनकी एक चाची के द्वारा हुआ। प्रारम्भिक स्कूल की शिखा समाप्त होने पर मेसफीलड द्वक व्यापारी बहाब पर प्रपरेटिस नाविक हो गये। सन् १८६५ में ये स्रमेरिका चक्के गये। होटलॉ छोर छरायों में काम कृत्ते हुए वहा इनका बीवन कठिनाइयों के बीच बीता। भ्रापने विद्यास प्रयत्न क्यीर कठित परिभगमय बोबन से इन्होंने भविष्य के ब्रिट् बहुत हुछ बीखा, इक्ट्रा किया। समुद्र और समुद्र यात्रा के प्राते प्रेम इसका ही परिवाम है।

स्रमेरिका से लौटने पर इंगलेयह में इन्होंने पर कर का वनवाय सारम्म किया और किवताएं तथा नाटक लिखना आरम्म कर दिया। इनकी रचनाओं ने प्रकाशकों और राठकों को खुद स्राकपित किया और इट प्रकार बोन में सेक्फीस्ट काधुनिक साहित्य के उदीध्यान कलाकर तिने खाने समें। उन् १८३० में तरका-लौन रावकि भी यहर्ट किनेब की मृस्यु हो गई और बोन में स्वित्यक्त की यह माइस्थीन पर मात हुआ। १८२५ में इन्हें 'योग्यता का ममाया-वा' दिया गवा। वर्तमान का में बी साहित्य में भी बोन में स्वतिस्त का प्रकृतियोग ममाव

#### मैसफीन्ड का साहित्य

श्री कोन मैठफील्ड की रचनाएं विभिन्न और बहुत अपिंक हैं, वे कवि हैं, उपन्यावकार हैं, नाट्य-बेलक हैं और समालोचक हैं, किन्द्र उनके गीतों ने विशेष स्थाति प्राप्त हैं। उनकी अग्र-स्थित रचनाओं में विशेष प्रविद्ध कुछ पुस्तकों के नाम बहाँ दिये कार्य हैं।

(१) बाल्ट बादर वेशेड्ल, ११०२ (२) यी एवर सार्व्संग मर्खी ११११ (इस संग्रह में कवि की में डतम वर्षोना-स्मक कविताएं हैं), (३) रीनाउँ दी फान्स १६१६, (४) राष्ट्रयपक १६२०, (५) दी ट्रेजिबी आफ तन और (६) पारगी दी मेंट (नाटक), (७) मल्टीच्यूह एपड सार्वीच्यूह समा (८) लास्ट इंडीवर (उपन्यास), (६) एटोर्पीताइन मस्टर १६०७ (सद्धती क्यांतियों का संग्रह) और (१०) एस्टरी क्यांत योन्डापैवर (समा-क्योचना)।

### इंग्लैण्ड का कवि जोन मैसफील्ड

[ भी देवर्षि छनाठ्य सहित्य रत्न एम॰ ए॰ ]



#### मैसफीन्ड के विचार और उनकी शैली

वयि रावकी का मारंभिक वीवन गरीबी और किनाइयों के बीव बीवा परन्तु इक्ते वे न तो निराया के किंव हुए और न क्षण्यातमाद में ही उनके शाहित्य पर क्षण्यातमाद में ही उनके सनता के किंव हैं, बनतंत्री विचारमार के हामी हैं। निर्मनता की यक्ति परन्तुम्ति की को मावनाएं में उक्तिस्क के लाहित्य में हैं, वे किंती कान्य की रचनाओं में नहीं। उनके बीवन का उपः क्षता निम्म भेदी के बनों के बीव ही प्रभात में

श्रातः समुद्री श्रीवन से सम्बन्द रखने वाओ रचनाची में प्रेशकील्ड की रचना राक्ति का चरम विकास समा है। "सास्ट वाटर वेलेड" नामक संग्रह की कविता "स्त्री भीवर" में इस्ति और सक्करवाका के प्रति महान् उत्सक है, वह उत्सकता एक ज्वर के समान है थो सागर की उत्ताल फेनिल सरंगों के बीच एकाकी नौकाको खेते हुए होता महता के दर्शन किए बिना नहीं दूर होगा। प्रस्तत बनिता में बनि ने रहस्थमन समुद्र के समस्त रहस्वों को एक ब्रारम-चरित्र के से रूप में स्पष्ट रखादिया है। कवि की समस्त सम्वेदना और शक्ति इत कविता में बैसे उमद कर आशाई है, बचार्य और रोमांस का ब्रदश्त समिश्रस

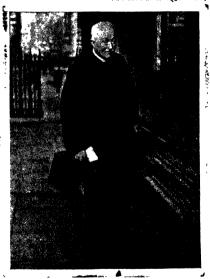

श्री जोन मैस्फील्ड

चीवन मार्तपड मध्याह के झाकारा में आया तब प्रमात का एकतित रागमाव पूर्व रूप में उदेखने सागा कि संवार चीचिया गया।

कवि ने बीचन को बेशा देखा है, बेशा ही कहने का प्रयत्न किया है, इर्वी से उनकी माण खामाबिक हैं, मण्डनार्य शक्तिशासी हैं और वातावरण मावमन हैं।

समुद्रक्कीर उनके चीवन सेमेस फील्ड कार्यान्ड सम्बन्ध रहा है। इस कविता में पाया बाता है, बो मेर-प्रोहर की अपनी विशेषता है। खड़ा में विद्याल फेनिका ठरंग राख्निके बचार्य नव्यंत के जाय जाय जरक जॉन्ट्र अमोले अनुमय कोर विशिष्ठ असंतोप की रोमांटिक करग्या वड़ी ही उबीद हैं। बसुद्र के प्रत्यंत्र और विनायकरी रह के प्रति कवि का आकर्ष्य चयुष्ट्य वड़ा ही वीक्षेत्र है, कवि की बच्चा है—

"मैं समुद्र तक पुनः व्यवश्य वार्तः, वहां एकांव समुद्र हो और एकाकी वाकारा।"

योन मैक्फीस्ट के स्प्र में समुद्र ने अपना एक महान् गायक पाया है, ने यवार्य बाद के स्क्रों कृषि हैं।

रायकवि ने १६३१ में दिये एक अपने एक व्यक्तियान में कविता की निम्न परिभाषा की बी —

"मैं विश्वाव करता हूं कि मोड कविया संसार के बोवन, व्यक्ति, व्यक्ति क्षीर उनके निवस्त्रीक पूर्व प्रकटीकरण है। कविया अनुसूति के करण केती है, जन; वो बीवन कारमा की उन्न बनता है, वह बीवन कारमा की उन्न बना, प्रसार प्रेम, उन्नरता, प्रकल, महान् पाप, महान् कोच कीर प्रसान वादि के जनुमनों से पूर्व होता है।

#### सफेद बाह्य काला

मारत काला तेल बाको का वकता रोककर वफेद बाल कर से काला, जन्मे का कुल कर दिमागी ताकत व कांकों में रोवता विता है। बरावर काला न रहे तो दूना मुस्य वायत । मृ० शा) काला पाय काला का भू। पं० भी वितास कमार गुराता नं० भू पो० टेड्डा (गवा)।

#### मुफ्त

ननपुरकों की अवस्था वया कर के
नाय को देक्कर आरत के प्रुविध्यक वेक
स्विराज कामाध्यक्षी बीठपूर (स्वक् स्वर्ष आप्ताध्यक्षी बीठपूर (स्वक् देक स्वी पुर्ची तस्यनी गुग्द रोमों की
अच्छ कीवियां परीक्षा के सिक् गुश्द की
वार्ती हैं तिकि निराय रोमियों की तख्की के
वार्त हैं ति कि निराय रोमियों की तख्की के
वार्त के सिक् को किस्माना नहीं रोगी कनियाब को की विक्य प्रस्तेति,
होंच सावी दिक्की में स्वयं निराय कर का
कुः साने के टिक्ट - मेक कर बीचिक्का
आप्त कर करते हैं। पूर्व विकरण को कांक्रों की
वार्त में स्वयं कर १२६ कुछ की कांक्रों की
वी कुलक SzmalGuide प्राप्त करें है
वी क्षांत्र SzmalGuide प्राप्त करें है

### १००) रूपया इनाम

(गवर्नमेंट रक्स्टर्ड ) बारचर्वजनक शक्तिरावी सिद्धकन्त्र

भारपंचनगण राकाराक्षा राक्षण विक्र बार्चिक्त कर्या हरके बार्च्य इत्ते से कठिन के कठिन कार्य विक्र होते बाव विद्ये चाहते हैं चारे वह वत्त्वर रिक्क स्तों न हो बावचे वाद वक्ती कार्योची, हरके साम्योदन, नौकरी, वन की मारि, हरक्स मार्गिक, नौकरी, वन की मारि, हरक्स मार्गिक कार्योच्या में याद होता है। सून्य वांचा का २), बारी का १), वोने का १२)। सूत्र व्यक्ति करने वर १००) हनाम। बी राविष्का साक्षम नं० ४००) वोठ वेहदा (नवा)

### मारतका लक्ष्यः १ करोड् टन ग्रन्न का ग्राधिक उत्पादन

 $\star$ 

हम्म वानी राने वाली लग्न भी कारी, ड्रांग्य तथा एठ कमय काराठ पर देश भी निभंता को दूर करते के लिये नवाशींग शतिवर्ष देश में बक्त करोड़ टन साधान्न और अरम्म करना चालि ।

निकट प्रविष्य में न्यायक रूप के क्रान्तीत्वादन के लिये वह वह दारे बीत कार्य नवे पैसाने पर होने ज्ञावश्यक हैं किनमें विचार्य की म्यवस्था, क्षिपक पानी, खाद, बीर कप्लेंड बीबो ह्यारा उत्पादन की हाँद तथा कृषि बीव्य पहली मुम्मियों क्षा विकार व्यापित क्षिती कुर्ति हों।

इस वोबना को क्रियानियत काने के ब्रिके यह झायरंगड है कि ४० करोड़ की पूंची से एक ऋषितस्वन्धी नेन्द्रीय बीडं, इसि के झाल्डीय नोर्ड तथा एक केन्द्रीय मूमि सुचार संख्या की स्वापना होनी माहिए।?

कायान्ननीति समिति की प्रनियम स्पोर्ट की प्रस्व किफारियों ये हैं, बो गत स्ट भई को प्रस्ववित हुई हैं। वितन्तर १९ ४७ में भारत सरकार ने कायामी योज वर्षों में , देश के कान्नोशादन को कहाने के उपाय क्षकाने के ज़िले वह स्वमित बनावी थी।

#### 'अधिक अञ्च उपजाओ' आकोलन

### अपिक अभोत्पादन की शक्तियां

रेश - में साधान की कमी तथा सान्तरिक सन्तरेशादन को स्ट्राने के साधनों के विक्रम में तमिति का बहु विकार है कि मारतीय सन्तर्भक्षका में कई सरारे हैं किमनें से प्रमुख के हैं —

(क) सनाथ की कीवतन कुस नेश-नार वर्तमान भागारी की सावस्थवता के सनुभात से कम है।

(क) तीन काबा में बानावा की वैद्याक्षर में विशेष स्मृताविकता होती बाती है।

्र (म) रेव में वर्द स्थावी वृतिकता अरेश हैं, किन्दें हुर्मिय प्रदेश कहा कहा कि बिमिदि, विशेषशों के हर मत से बहमत है कि रेश में कृषि का विकास कृषि के सामने के सामन में हुए मत से हुआ कि सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ के सामन में हुआ मान से उत्पादन में २० से ३० प्रतिश्वत हुआ के सामन से सा

पुरानी भूमि की कारत पर बंदि क्षिक परिश्रम किया बाद तथा अंड किस्म के खाद-और उत्तम बीव का प्रवोग किया बाद तथा बाव्ही विवाद की बाद तो तक्की तथब बहाई का एकती है।

श्रामाध की कमी वाले खेनो के विकास के उसम्बन्ध में उसिति ने विकास की की कि उस खेना को जिया है की श्री कि उस खेना है की श्री कि जो की श्री की खेना की श्री की की श्री की की श्री मार्च उस खेना की श्री की श्री की श्री मार्च उस खेना की श्री मार्च उस खेना की श्री मार्च अस खान एक जो भी भी भी भी भी भी भी भी श्री मार्च अस खान एक उस भी भी है भी भी है श्री में है श्री भी की डियाई

के विना ही उपबाक बना लिया है।

छिमिति ने अन्य प्रान्ती तथा रिशास्ती

में भी लेती की इन विविधों के बोरदार

प्रचार कीर प्रस्तार की स्किरिया की

है। समिति ने ऊपर परन्तु बेकार पड़ी

मूसि की दांघ से श्रीम बार्य करने के

स्मान्त्र की इस स्वाय कीर दिया है।

स्मान्त्र में बहुत ज्वादा कीर दिया है।

समिति की इस सम्बन्ध में बच्ची क्ली आलोचना है। उसका मत है कि वेकार

पड़ी मूसि को उसबाक बनाने का झव तक कोई भरसक प्रमन्त और परिभम

नहीं किया गया।

#### संशोधित खाद्य उत्पादन योजना

विभित्ते ने इस मत का वसमेन किया है कि क्रूमिंविकाल मुख्यत: मारती तथा रिवालतो का वर्तव्य है वरन्तु कुछ महरव-पूर्य विषयों में केन्द्रीय वरकार की भी विभयेशांग्या है। यह वेन्द्रीय वरकार का 'काम है कि वह मारती की कीर रिवालतो की प्रथक पूष्ट योवनाओं की काव्यक्त मारतीय कान्त उत्पादन योवना से प्रकीकरण करे, रिवालतो कीर मानतो को खाद्य-उत्पादन के लिए विन क्याव-रफक शावनो देश वर्दकों की क्यावरम वराई उनका मन्येच करे और केती के योग्य को मूर्गि वेकार पड़ी है उक की



स्वाय मन्त्री श्री सयरामदास दौलतराम

फिर से जुत ई तथा कास्त में लाए।

केन्द्र तथा प्रातों में पूर्ण सहयोग प्राप्ति के हेतु समिति ने दो संस्थाएँ स्थापित करने की सिफारिश की है !

(क) एक केन्द्रीय कृषि योधना बोर्ड।

(स्त) झौर दूधरे प्रांत व प्रदेश में एक एक कृषि ने:डे।

वे ह्मांव को इं में प्रातों, रिवासतों, कृषिकों और के हमें व स्वकार के प्रतितिव होंगे। इस कोई का कार्य होगा
प्रातों कोर रियासतों की कास्य उत्पादन
की योगनाओं का प्रतिवर्ष एकीकरण्,
प्रात्तींने, सार्य तथा क्षान्य कराकुषी के
विभावन में प्राथमिकराओं के निर्मेष
करना, कीर प्रत्येक मोजना की प्रगति
क्षान्य निर्मेष्य करके के हमीय सरकार को
रियोर्ट देना 'अपवस्थानिका समा द्वारा
एक स्वतन इंट्या का निर्मेष्य होगा विसका
नाम होगा "वेंट्रस लेंड रिवेसेग्रेशन कारमेनाईयेलान' ने बेरा मांन को उपयोगी
करान सिर्मेष्ट सरके मेंग्रेशन सार के पास निर्मेष्य को हों इस सरमा
के पास निर्मेष्य करके मेंग्रेशन पास कि पास निर्मेष्य करके मेंग्रेशन।

प्रातीय बोर्डके कार्यनिम्नविश्वित क्षेत्रे-

१- कीनली परती मृक्ति कृषि के योग्य है तथा ब्रालानी से निक्त सकती है। इस सम्प्रम यं के मुतिय यं के स्वाचित्र यं के मिला सकती है से सम्प्रम यं के मिला सकती में से केन्द्रीय संग्रें के स्वाच्या करता। (१) प्रचार की दूर्व मृत्य में कि तथाय कराने के तथाय में प्राणीय सरकारों की समाद से देना, कीर ४- प्राणीय खादा उत्पादन योजनाकों की प्रमांत की परीवा करके उसकी ऐसी के के से देना।

#### मृमि सुधार संगठन

कृषि योजना के केन्द्रीय को जे द्वारा सर्वकृत योजनाओं को कार्यान्त्रित करने के लिए कोटी ने एक स्थापीनाधिकार एंस्था-ली स्थापना की विकारित की है, बिचका नाम केन्द्रीय वरकार ५० करोड़ क्या । इस्के केन्द्रीय वरकार ५० करोड़ क्या बार की की स्थापनेगी। इस संगठन

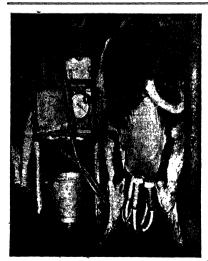

हॅं क्लेवड में तो का वृष ऐसी मशीन से हुदा काने सगा है किस में सगी पड़ी हुदे सबे वृष की मात्रा भी साथ संघ नताती साती है।

कारद वेडंडोमी। इसमें अधिक से काथिक ७ बाहरेक्टर होंगे। बाहरेक्टर्से को केन्द्रीय सरकार नामबद करेगी। बोर्ड में स्थापार स्वबस्था, कृषि, स्वर्ष-शास्त्र मि कर, शासन प्रचन्द्र और सिंचाई के विशेषत तथा अवकों का एक प्रतिनिधि रहेगा ।

संगठन का कार्य सामान्यतया भिम के स्थारने और काम में साने के लिए उसे प्रांतीय कृषि बोडों को बेने तक ही सीमित रहेगा। प्रत्येक बोबना में विजना बास्तविक व्यय होगा, वह उसी पान का विवासत से २० किस्तों में लिया कारणा जिल्ही मीता के बास्तर्गत वह बोबना कार्यान्यत हुई है। कमेटी का विचार है कि इस केन्द्रीय भूमि सुवार संगठन को सामान्यतया दब दबार uzक इसे कम भभि के सुवार का कार्य अपने हाथ में नहीं केना चाहिये और सवरी हुई भिम का विभावन इस प्रकार काता चाहिए कि कोई खेत २०० एकड से कप न रहे. क्योंकि मशीनों के द्वारा क विकरने के लिए एक खेत में कम से कम २०० एकड भूमि द्योग आव-अवस्त्र है।

#### सहायक खाद्यपदार्थ

कमेटी ने बाल, शकरकन्द और केला बादि बाविक मात्रा में पैदा होने काली फत्तकों की उत्पत्ति और खनत के सम्बन्ध में ब्रावे इट्ट सुकाबों पर विचार किया है। कमेटी का मत है कि सब प्रांतों और रिशासतों में उपयुक्त परती भूमि पर झालू और शकरकन्द का तत्यादन बताने के किए प्रोस्माइन देना चाहिए, परन्तु वह इन खाद्य पदार्थों को प्रधान सनावों का सभावपुरक नहीं बमभती और न इनका उस भमि पर त्रगाया बाना ही ठीड सनमती है, बिस वर इस समय प्रधान भानाओं की फटलें तमाई वारही हैं।

अप्रिम पांच वर्षों में खाद्य नीति

क्रमेरीका विचार है कि मोहन बैसे बीबनोपयोगी पदार्थ के सम्बन्ध में विदेशी प्रावात पर निर्भर रहना संकट काल में देश के लिए खतग्र मोल वीना है। यह अनुचित है। अतः क्रमेडी ने विफारिश की है कि साच नीति के रूप में खादा पदाओं के सिए विदेशों पर निर्मर रहना बितनी बहदी हो सके, उतना बाल्टी कोष देना चाहिए।

कमेटी इस बात को मानती है कि क्तादन भीर सपत की वर्तमान मात्रा को देखते हुए निश्चय ही देश में खाय पदार्थों की खासी कमी है, और क्योंकि बिन साथ उत्पादन बोबनाझी की उसने विफारिश की है, उनके परि-यत होने में पर्यात समय सरोगा, श्रदः भारतवर्षं के लिए वह आवश्यक होगा कि वह वर्तमान सपत के लिए और केन्द्रीय सम भंदार बनाने के लिए विदेशों से कता बास प्राप्त करें। इस शिए कमेरी का विचार है कि किसी भी वर्ध में बावश्यक्तानसार विदेश से मंगाये बाने वाले अन्य की मात्रा का निर्घारक दो विद्वार्ती के आधार पर होमा चाहिए कि किसी भारत में फसस कराब हो बाजे से या श्रान्य किसी प्रकार से पैदा हुये संकट के निवारकार्य एक केन्द्रीय बन्न भडार के क्रिय वितने चन्त की बावश्वकता हो, उतना ही चन्न मंगाया बाय, और (स ) प्रविक से अधिक ५ वर्ण बाद विदेशों से अन्त मगाना बंद कर दिया बाय । आगामी पांच वर्षों में विदेशों से अपन मंगाने का प्रकाशिकार सरकार को होता चाहिये । इसके सरकार अपने देश की कीमती को संसार की कीमतों से प्रवक करने में समर्थ हो सकेगी और अपेदाकत सस्ते ग्रन्त का भंदार बना सकेती।

#### केन्द्रीय अन्न मंडार

विकारिय को है कि प्रथम खाद्य उत्पादन बोबना के ६ वर्षों की अविध में सरकार को हर देसमा १० वास टन बन्न-भंडार वर्षे सरक्षित रखना चाहिये। इस ग्रन्न में प्रधान तया गेड स्रोर चावल होने चाहिये।

कमेरी ने विफारिश की है कि तरन्त बांच करके इस बात का पता लगाया बाय कि नवा एक ऐसी स्वाबीनाविकार प्रवंध संस्था स्थापित करना बांक्सनीब है, वो सरकार के सरवाबवान में अन्त के कायात के काम अपने हाथ में के ले। यह संस्था केवल सन्न प्राप्त करने, उसे उपयुक्त भंडारों में मरने बौर सरकार द्वारा निर्भारित भावों पर वे बने बाहि का प्रवरण करेती।

ĠOVT १००) इनाम REGD

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र प्राचीन ऋषियों की सद्भुत देन

इसके बारब मात्र से इर कार्य में विद्धि मिलती है। कठोर से कडोर हृदय वासी स्त्री या पुरुष भी आपके बदा में का वायेगा। इससे भाग्योदन, नौकरी, चन्तान तथा घन की प्राप्ति, मुकदमे और बाटरी में बीत, परीखा में पास एवं नक महों की शांति होती है। ऋषिक प्रशंसा करना सर्वे को दीपक विस्ताना है। बेफा-यदा सावित करने पर १००) इनाम। मुख्य तांबा २॥) चांदी ३), डोने का स्पेशक ११) व॰।

भी कारी विश्ववास सामग तं ० २० पो ० ६तरी सराव (गवा)

बदि साप सन्तान से वंश्वित है तो स्मे भिलें जापके घर का दीपक शीम रोशन हो उठिमा, बदि जा न वर्षे तो हमारी क्रीवथ अकसीर बीताद मंगवा लें. विससे सैकड़ों वेबीसाद व*्*नों की गोदी हरी भरी हुई है। मूल्य ३५) स्तीर दबाई कीकार सरीता किसके मेकन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले सक्कियां ही सक्कियां क्यों न पैशा होती रही हो

हमेशा के शिवे सन्तान उत्तवि वन्द करने वाली हवाई वर्ष करतेल की बीताह २५) ५ वर्ष के सिवे २०) और वो आस के क्षिप १२)—इन दवाइवों से माइकारी इव महीने और शादी खरी है। मासिक कर्य वारी करने वाली दवाई मैन्सोस खेराबा बागरूप १२) और इससे तेव स्थाने रीत्योग स्टांग को बत्स्य सन्ती क्या मूल्य १२) मरद के शिष्ट मैनोशा मू० २०) वाफ वह देती है मूल्य २५)।

Phone No. लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 8646

चान्दनी चीक देहती [ इम्पीरियल वेंड और कम्यारा के क्रम्यान ] कोठी :-- २७ बाबरबोन न्य देहती ( निकट बंगाली मार्केट )



LIKKY STRIKE LABORATORY P. B. 129, DELHI.

WANTED Available at all Agents & Stockists \ (HMKIS & STOMS

२१

दिनांक बन्द १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७-४८

बाली स्थान इत प्रकार मरो कि इर तरफ से बोड ६० हो साय, दिये हुए बाद्ध अपने स्थान पर तथा कोई सा बबास प्रवीग न हो ।

हमारे सोल्ड इस के अनुनार मेशने पर ५०००), प्रथम-पंक्ति में एक बुटि होने पर ३०००), प्रथम पंक्षि में दो बुटि होने पर २०००), प्रवास इस मेखने बाले को १५००), एक से अधिक सही इस मेबने बाले को १०००) मिलेगा । १२५००) से कम द० आने पर द० इसी अनुसत से कम हो जानका ।

प्रवेश ग्रान्क-एक इस २), पांच इस ७), दश वा दश से अविक साक्षे को १) प्रति इस भेवना चाहिये। मनीबार्डर रखेद इस के लाव मेवना बाब-र्यक है। उत्तर के सिवे -)। की टिकिट मेवना जाहिये।

परा---तपेश्वरीप्रसाद-बनवारीलाख

५७/३४ ससर्वी ब्रास, वानपुर ।

क्तिन कांत्रोह एक रावनैविक वंश्वा के कर में थी. तब धने बलावे -और मनिहारों से लेकर तेली तंत्रोली तक ज्याची कोर मागते वे कीर प्रत्वेककांदो-- सान में सभी वर्ग और सबुदाव के व्यक्ति - सन मन पन से उसे सफल बनाने में कोई बाद उठा नहीं रखते थे। बायू की क्षक स्नावास पर त्मिनों ने सपने पर्दे -काब कर फेंब दिने और मैदान में सारे बन्दन तोड़ कर निकक्ष आईं । बच्चों ने क्कल होड़ दिने और ब्रोटी वड़ी टोलियों में राष्ट्रीय पताबा को बामे बलत निवा-काने शक कर दिये । पुरुषों ने कारवार श्लीर घर गश्चमी पर ठोष्टर मार वर जेल ब्याना पसन्द किया और साठियों के बार इंसते इसते प्रपत्ने बांगी पर सहे। किस क्षिप या वह सब १ केवल भावी सुल क्रीर समृद्धि की सालगा से, स्वयन्त्र -बाबु मददल में खुल फर खंख केने की श्चाकाचा थे। वह न सही, उनकी सन्तान श्रारे उनके देशवादी तो क्मी 'राम -राज्य' का बानन्द लूटेंगे ही। यही बोश ्या सब की नस नस में और बड़ी पाठ पदाया था उन्हें नापू ने। नापू ने स्वयं कापना तर्वस्य देश के अर्पन कर दिवा चा, फिर उनका प्रभाव को कुछ भी वा ना किसी से छिता नहीं है और आव वही कारब है कि उनके समाब में हम समी अपने को अनाय हजा अनुभव न्द्ररते हैं। 'सब कुछ सोक्र भी कुछ भिक्र जाता है' यही वास्य बापू ने पूरा किया । खन्होंने प्रथना सब **ड्रह्म सोक्र**्ड्सना श्राया कि किसी ने न वैसापाना और न न्याने की कोई सम्भावना ही है ।

पर स्मारा तो वब कुछ बेमें बोधा कुछा दि सह है जब तक। दूल बुल का को एक वाची या (बादू) वह मी मणा कीर 'पाम रावम' की करनता भी चीरे 'चोरे लोप होती वा रही है। कामें व ज्ञाव खोक वेषक वरणा न रह क्याच ना स्वे है बीर उठकी परिक्ष प्रताना कीर मारत के वामाने की बात तो दूर गहै। वही 'के सह कोमें वह के नेता कहता कीर 'के सह कोमें वह के नेता कहता कीर 'के सह कोमें वह कहता कर दिने गारे हैं।

समें तो अपना 'राम राज्य' का स्वान मंग होता रीचा रहा है। हम करन 'विहीन हैं, मूले हैं, हमारे रिग्र सुंद 'जूंद हुए को तरस तरस रहे हैं। 'न्या आरचमें है कि हम चया विरोधी 'न्या आरचमें हैं कि हम चया विरोधी हैं 'न्या आरचें हों हमा चा पहिंचों में हैं 'सार्थित नगार रखने का कि अपने विरोधी उत्पन्न किने चार्य, ना अपनों को दुक्ता कर चित्रोधी बना दिशा चारे, 'न्यावा अपनाने के हैं

रावनीति के दांव पेंच तो रावनी-विक ही करने, ताकारच करता तो मोकन करने की छेनिवाद' ही खादती है, को

## क्या यही स्वराज्य है ?

उवके जागव का काम करन नहीं है।
फनल के बागने में हो तेर का जान न बीर तोसह वक्ष्य स्वयं का पर बीठी बोड़ा दवा चारे का वह तान है कि फनस में बाद काले कड़ी मुगा भिसता है। स्वा इती प्रकार 'राम यक्ष' की स्वापना करेती हमारी कांगें ती वरकार । स्वा इती से पश्च वासन को तत्वाद भिक्षेणा बीर कमा हती प्रकार पर कोई यस्त्र बीरिकार वक्ष्य है।

क्ष्मचारी बन तनिक नावारों में पूप पूर्व कर देखें कि मारत की बनता किंध दुर्दशा में बी रही है। प्राव्य क्रवरु गत हैं, पर क्षमाचों का तांडव नवों का त्यों है!

एक बात और वहें दुख्य की है, जाहें कांजी ही और जाहें कामक्यारी है, जमी लोग किसन, माब्दूरों के ही रोजा यत दिन रोते रहते हैं। पर मच्य वर्गीय गर्रनों की कोर किती को मी ज्यान नहीं। ब्राव की परिस्तिति में हो केर के मान का गेडूं वेंच कर कोई कितान क्या मिजी वर्गोंक की हुक्तन वर पूरे हक्कर का हंठला और कठला अपनी पर वाली के किए महत्याता है, तन वह क्या ठत पढ़ें किये मान्य वर्गींद वर्गांक के हुन्य देवें को सीमारी में परवाली के कानों के हुन्य वेंच कर बावरर को हुक्ता देहिता है ? समझ को प्रवहर पूरे चार पांच रुपये नित्स के में बात कर ताफीकाने या हुए के झड़े में नेवडक शुट कर रोज याम को मनोरंबन करता है। वह तत प्रपदगींव गरीब से झच्छा है, बिठ को सिवाड़ी के सलावा रोटी के रहमें हुईने हैं बीर पी की करा कोटी-वार से मी पूरी नहीं कर पाता!

गाव भीर भेंडों भी उठरियां राव दिन वक्की पर पूरावी दीख पहती है, जनके किय सम्मून्यनस्था है वरकार की भीर है। फीनते चरावाद कोहे हैं अब वक्क! बन बन के सामने मुजारी मूँद फांडे खड़ी हो, तो दन पहुझा की की गावेगा! और केंडे बहाने यो दूष की नहिंगां दूमारी क्षण्ती वस्त्वर !

यह कोई व्यवस्था नहीं है, न हमें इक्में करतोज है, इमारी हाजत तो परके छे मो बहतर है, इमारी वरकार की हाहि एक पद्मीय है। ज्ञाज भी पूंजीपतियों को से ठक्का आशीमेंट्र मात है। गरीन बनता को कीय पृक्षता है।

प्रस्तव प्रमाण है कि वब से मकानों पट्ट प्रमाण कुछा है, जाव तक नहीं दूद प्रमाण कि कियनेदारों को र्रक्त अपिक है कीर उनके लाम और दुविषा को ध्यान में रखना चाहिने, परन्तु उन स्नाय और विषयाओं की दशा भी प्यान में रखनी चाहिया, किन्होंने स्वयं प्यान में रखनी चाहिया, किन्होंने स्वयं स्वयं कर सकता स्वयं वह प्रमाण सदा दिया था. इस प्राप्ता से दि प्रदन्त तथा सपने सनाथ वस्त्रों का पासन काती रहेंगी। इजत के शाय पर में नेठी रहेंगी। पर आया न किराबा बढ़ा सबती है और न प्रपनी इच्छान्सार किरावेदार ही वस बक्ती हैं, चाहे आये दिन किरायेदार जूश ताने सदा रहे। चीकों के दाम दक गुने और किराये की सीमा स्वचिक से अधिक रचास फीसदी वह मी किरायेदाद की इच्छापर और बन् ४२ के प्रतिबन्ध के साथ साथ । विसे हवार स्पर्ने मासिक की काव है उसके किए भी वही बातज फ़ोर विसे बीस रुपये मासिक की साथ है भाड़े को उस पर भी वडी कानन लाग. है। पता नहीं बह केशा न्याय है ? उस दशा में बन कि मकानों में बसने काले व्यविकांश परदेशी ही होते हैं। नीवरीं-पेशा, डाक्टर वा ब्यायारी, बिन्होंने फि बस्तुओं की कीमतों से खेकर मधदरी चीगुनी कर रक्ली है और आहा बुद्धाने में हान हान करते रहते हैं। एक पद्मीक न्यान है यह क्रीर न्या सार है इसमें १

प्रश्लोरी का यह हाल है कि तांगे और दिवा बाबी तक तंग हैं, इससे बन्ने बड़े अधिकारियों से बोकर साधारक विपादी तक अपनी हैस्तियत के अनुसाद चूल सेने से नहीं जूडता।

हमारे प्रांतपति कीर लोक हेनक कांगे व बन तथा क्या के जहांगी तमिक प्यान दें इट लोर कि कनता का बीवन प्रक्र भयानक वरिस्थिति है। गुरूर दहा है। वह न्याय है या सन्याय, इसे वह स्ववं कोंगें। माना कि सरकार के जामने जानेक कठिनाइयां हैं, पर बनता की कठिनाइयों है जालें मीचे पहना भी तो नेवा है। मध्यनक है। सरकार की लोर से बनता के किय कोई माठिक इचि नहीं गंबी है शीर न कोई सुविचा प्रांत है, फिर नह केंद्रे किये;

# केश सौन्दर्य के लिए

## 🛨 गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी द्वारा मेंट 🛨

### केश सिंगार

इल्से तिर घोने पर वाला रेखम से गुलावम व शुन्दर हो व्यत्ते हैं। मूल्य २।) पाव।

### श्रामबा तेल

वालों का निरना, श्रवसन में पकना श्रादि रोग दूर होकर दिमाग में तरावट श्रादी है! यूक्य ११) श्रीची (

### ब्राह्मी तेल

दिमाग को ठयडक व तराकट बहुंचा कर बाजों को मबबूत व कुन्दर बनाता है। मूल्य १४) शीखी।

#### मृङ्गराज तेब

वालों को काला करने में यह तैल प्रसिद्ध है। नेत्र ज्योति को तेल करता है। मूल्य ३) पाय।

## ग्रुहकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरिद्वार)

देश्वी प्रान्त फे—रवेख एरड फो॰ चांदरी बीक । न्यासिकर व जीलपुर फे—यूनिकर मेटीक्स हाल, नवा वाच्यर, सरकर। हुरायावाय-अवसेच्यर विकित्सावां वामरीदा गेट । प्राच्य प्रारत फे—पुरुत क्रीयव मक्यार, १६ वेस रोज, इन्होर ।

### ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, पुली, शोध पतन व स-पदोष रोगों के रोगी हमारे यहां झावर हलाक करवें और लान के बाद हरव हैंदिवत दाम रें और को न आ एकं के कपना हाल बन्द लिएकों में मेंब कर हुएत कलाह लें। हम उनको आपने उचर के बाय उनके साम के लिए प्रप्तनी ह पुलकं "विचित्र गुत्र दाल्य जिल में चिन्न दवा बाये उत्पर लिल होगों को हुए करने की आ धन विचिया लिली हैं और को छन् १६ में गननीमट से क्का रोकर क्षावस्व से लूटी है युक्त मेन देंगे, रास्तुष्त के साथ तीन साने के टिकट

हा॰ वी॰ एस॰ करवप काव्यक्ष रसायनघर १०२ शाहजहांपुर व॰ पी॰

## सोवियत पत्रों के सुनहले दिन

भी निकोकोई समस्की



स्मीवियत की बनता ५ मई को क्रम्बर्गर दिवस प्रजाती है। रूस में मबदरों के असबार आजनम बहुत पहले हुँका था। ५ मई १६१२ को मबदूरों के अस्तवार 'प्रावदा' का बन्म हुड़ा । मबदुरों के कान्तिकारी कान्द्रोसन के बोर परंडने का यह फल **या ।** मधदूर इसे बार से होने वासी सामाई में कापना बहत ही मसन्त हिंग बार समझते थे। मबदरों ने अपने नोस-क्रेविक पत्र के छापे बाने को अपनी दड़ी बानदार बीत समभा । 'प्रावदा' निका-अपने का विश्वके धन्मदाता सेनिन और क्यक्रिन थे, काल उद्देश्य या मधद्री के संज्ञाम को रास्ता दिखाना, मबदूरी की साकत को एक्ट करना और मंबन्त बनाना, उनमें रावनीतिक शान पैदा कामा. सास रायनीतिक सवासों की सरफ उनका व्यान से बाना और मबदुर श्रीकी के दुश्मनी की सब से कमकोर कमहों पर चोट करना । प्रावदा के शुरू के **६९ अंडों में** मबदूर सम्बाददाताओं ने १७८३ केस किसे । २१६ केसों में पूंचीपरियों के सिलाफ चलने वाली संस्थारी की सदाइयों का बसान था।

ही श्रांश्यल से छपती थी। पूंचीपति ऋोर बमीदार मबदूरों भीर गरीब किसानों के प्रगतिशील और कान्तिकारी अखबारों के करी तरह से स्वाते थे । 'प्रावदा' निकाने वासे ही शस ३६ दके बन्त किया गौर पश्ले दो सालों के मीतर उस ंशेक जगाई गई। तस बक्र प्यार निकासने की आवादी ्रांक हुकूमत, कारसाने, मिसें, ्री क्रीर रेलें, तार क्रीर ह्रवाई से - सम्बन्ध रसने वाकी दुवानें सब पूंची-व्यतियो के हाथों में यी विनकी बनता के स्वायों कारतीयर भी क्यासान या। आपने स्थार्थ के लिए पूंचीपति बनता के करीर और मन दोनों को दबा कर रकते थे। मार्श मार्श ने सिसा है, 'को अ`क्। समाव पर हुकूमत करती है, बह काय ही मन पर भी हुकूमत करती **₽**₽

बार के रूछ में 'प्रावदा' क्रीर मध-**क्रों के दृष्टरे प्रस्तवार वा कि**तावें ब**हुत** 

वोबियत में इस समय ७१६३ झाल-बार निक्सते हैं, विनके खरीरने वाले ३ करे द १० लाख है। सभी ग्रहरों, बहुत से गांवो, फारखानों क्रीर स्कूकों से कोर्वक्त बनदा की १११ मा बाजों में श्रास्त्रवार निक्तारे हैं । कारकानों के सक-बूर, बनक की सरवायं मबद्र यूनिकरें, मुक्तुरो की पंचानतें असबर निकासती

हैं। श्रसकार भीर मासिक पत्र सोविवत बनता के लिए बड़े बरूरी हो गये हैं। इत समय ११८३ मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं। किसान सम्बन्धी पत्र करत पत्री के १५.४ से॰, उद्योगधन्त्रों संबंधी २१.६ वेदश रावनीतिक तामाधिक और सार्थिक १७-८ वेददा, बास्टरी समन्त्री ८.१ वैदश और साहित्य सम्बन्धी ६ वैद्यक्त निकसरे हैं। मासिक पत्रों में रावजीति. राज्य, अर्थनीति, संस्कृति आदि सभी विषयों की चर्चा होती है।

सोवियत में कितावें भी बहत ऋष रही है, सारी ब्रनिया में सब से स्वादा मई १६४८ से सबीस १६४८ के बीच १० इचार किताने छपी है बिनके संस्करक ११ बारव प्रतियों से बाधिक हुए हैं।

वोबियत के पत्र बनता को कम्य-निव्स ( साम्यवाद ) की मावना के बानु-सार बमात कीर शिका देते हैं। सहाई के बाद की पांच शक्त वाली बोबना के चार साम में ही पूरा करने के सिप्ट कोश दिवाते हैं। बनता को रावनीतिक शिका देने के बहुत ही साहित छ। सी साथन हैं। चनाई. ईमानदारी, सरस्रता और देश प्रेम सोविवत सनता की विशेषताएं

श्रीवरत की जनता अपने संसनारो से बराबर सम्बन्ध रखती और उनसे बराबर बिहा करती है। २० बास्त से न्यादा मधदर और किसान सोवियस के श्रस्तवारों श्रीर माखिक पत्रों में बराबर सिखते रहते हैं । उदाहरका के क्रिक विनिश्वा (युकाइन) के प्रस्तवार के १३४७ सम्बाददाता है । १६४७ में इस इस्त्वार को १२५०० केल और चिटवां मिली। वही शक्ष सोवियत के सभी क्रसमारों का है। बनता के बीच रहने वासे सम्बाददाता बढे काम के होते हैं। स्टालिन ने जिला है कि प्रस्तवार के चकाने में मण्डूरों के हिस्सा क्षेत्रे से भे की संबाग में कलाबार की बनता की गमाम बताने 🛥 साधन बताने के बदले उसे बाबाटी काने वाका प्रविवार बनाया बा तकता है। मध्दर और देशतों के सम्बाददाता ही ऐसे कर सकते हैं। मक-दर भीर देहातों के सम्बाददाता संबठित होकर ही अस्त्रकारों की उर्जात में मेहनत करने वासी बनता की ग्रावाच बन सकते हैं स्वीर सोवियत समाख की कमस रिवों को बतला कर उन्हें दूर कराने और यारा का वा समाब बनाने ने किय कर सदते हैं।

१६४१ में डी॰ हेल्डीब, एम॰ धन्तरे भीर दसरे लेखकों ने कमरीका में वितावें निकासी है बिनसे पता पशवा

इन्हीं को कामने रखते . है कि इस्ट और स्क्रिप्त होनई के ही ३८०० पत्र हैं, बिनकी माहक संस्था ६० सास्त है। ४५ पत्र बिनकी प्राहक संख्या ह करोक ३० साल है। सुद्री भर व बी-पतियो सात कर हरटे, शिक्रम्स होवार्ट कौर पटर्शन मैककामिक के हाथों से हैं।

> एम० श्रास्ट्रेका बद्धा है कि बाग-रीकन पत्रों की ७० सेंद्रश श्राप्तदती विका-पनों से, २६ सेंक्झा पढ़ने वालों से झीर १ वेषका दूसरी महों से होतो है। ब्लाबा विश्वापन पाने के लिए बासवारों के मासिक प्राडक बढाने की विन्ता में रहते हैं और इसके लिए वे सनस्ती देश करने वाली भूठी खबरें हापते रहते हैं।

### १००) रुपये इनाम

आश्चरेवनक शक्तिशाली सिद्ध बन्त्र गवर्नमेंट से रक्षिस्टर्ड

सिद्ध वद्यीकरम् यन्त्र । इसके धारम् करने से कठिन से कटिन कार्य सिद्ध होते हैं। स्नाप विसे चाहते हैं चाहे वह पत्थर दिला क्यों न हो क्रापके पास चलकि बावेगी। इससे भाग्योदय, नौकरी, धन की प्राप्ति, सकदमा और साटरी में बीता तथा परीचा में पास होता है। मुल्क ताबार॥), चांदीका३) सोनेका १२) क्ठा शनित करने पर १००) इनाम । दुश्त हर्गा चामम नं० (चन)। पो० कतरी सराय (गया)

### 🛂 'तपेदिक' चोहे फेफ्डोंका हो या इंतिह यों का बड़ा मयंकर रोग है श्रंतिम स्टेज

(४) चौथा स्टेज (१) पहला स्टेब्स (२) दूसरा स्टेब्स (३) सीसरा स्टेब सब ही वालोंकी श्यंकरता मामूबी स्वर, कांची स्वर, खांसीकी ग्राविकता शरीर स्वाना, न्वर-खांसी की धर्मकारा

क्ररीरपर वर्म, दस्त भादि क ग्रुरू शेना -(JABRI)

रोरीकी भीत और भयंकर क्योंका इचर-उघर फैसना

### -(JABRI)-----(जबरी)-🖁 🖟 "तपेदिक" श्रीर पुराने ज्वर के हताश रोगियों ! देखी

भी नागेश्वरप्रशाद शिवारी, प्रारटररवृक्त नहुगायां, यो॰ बाहटनरंब (विदार ) से क्लिसे हैं-मैं अवेक दिनों से ज्वर ा नार्यस्थान प्रचारति । सारदर्वन स्ट्रायां। या चारत्य व स्थार प्रचारत्य च्या स्थार प्रचारत्य च्या स्थार च्या स्थार च्या स्थार च्या स्थार च्या स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्था स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स्थार स् इस्ट्रेंड रोग के लिए क्षपुरुद्धन्म है। बरनी भी प्रकृता की बावे कम है। (२) डाट टाबुर स्ट्रिट नेपाली युन कटेवा बोन इस्कली विका दरमेंगा से लिखते हैं। आपकी मेवी दवा "कररी" बहुत

दी साभदायक प्रतीत हुई, कृपवा कीरती डाक से बूरा कोर्ड शेव दें।

इसी प्रकार के पहले भी दलों प्रशंसायन आप इन्हीं कालमों में देख चुके हैं, भारत के कोने कीने में लोगों ने यह मान किया है कि इस हुछ रोग से रोगी की जान बचाने वाजी बांद कोई क्रीर्वाय है तो वह एकमात्र ''बस्री'' दी हैं ''सब्री'' के नाममें ही भारतके पूच्य ऋषियोके झात्मिक वसका ऋख पेखा विसद्धव रहस्य है कि प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके वर्ष नष्ट होना ह्युक हो बाते हैं। बहि-- स्नाप इस सरपासे इसास हो जुके हों तो भी परमात्माका नाम सेकर एक नार 'बनरी'' की परीचा करें। यरीदार्थ ही हमने १० दिनका नमूना रख दिया है, किसमें तसकी हो सके। वस-बाब ही बार्टर दें। बान्यथा फिर यही नहायत होगी वि--कि बाय पहुताए क्या होत्र है--क्य खिवया चुग गयी खेता। वैकड़ों डाक्टर, हकीम, वैद्य बापने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं कीर तार इंडर कार्टर देते हैं। हमाय तार का पता केवल "बनरी" जगावरी (JABRI-JAGADHRI) कारी है। बार में क्रवमा पूरा पका दें मूल्य एक प्रकार है--वनरी स्पेशल नम्बर १ क्लिमें साथ नाथ तासत बढ़ाने के क्षिए मोती, होना, इंजक बादि सून्वकान् अस्में मा पकती हैं। पूरा ४० दिन का कोसे ७५) वर्ण नमूना १० दिन २०) द॰ बनरी नं॰ २ किसमें केमबा बुस्थवान कारी वृद्धिकं हैं, युद्ध कोर्स २०) द॰ नबूश १० दिन ६) द॰, महसूत प्रसान है। बार्डर देवे क्यन नं० १ वा नं० १ तथा पण का दक्षणा अवस्य है।

क्या—रावसामय के० वक्ष • शका क्वड सन्तर, रहेक एटड वैंकके (३) "कामवरी" (वृत्त वंकाव) E. P.

श्चार्य जगत

## काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अव्यवस्था

[ श्री पं॰ धर्मदेव विद्यावाचरपति ]



प्राटकों को बात होगा कि, बाब है जगभग २३ वर्ष पूर्व कारी बिश्व विद्यालयान्तर्गत वर्म विज्ञान महा-विद्यालय की वेद मध्यमा कहा में भी को अदेश प्रसाद की भीतकी आसिम-फावित की सुपूत्री भी करवायी देवी के अवेश की अनुमति न मिलने पर वनता जी विभिन्न समाचारपत्रों द्वारा मान्दोसन हजा । इब पर स्व॰ पविडत मदन मोडन बी सामवीय की घरश्चता में विश्व विकासय द्वारा नियोबित उपस्मिति ने वर्षात समय तक विचार विमर्श करने के वश्चात् २२-८-४६ को एक वंदुहा -संस्कृत महा विद्यालय की स्थापना का निश्चय किया, विश्वमें वेद सहित समस्त -सरकृत ताहित्य की झाचार्य कवा तक पढाई बिना बाति, सम्प्रदाय या किङ्ग ·( परुषस्त्री ) मेद के, सब के सिए प्रवंध को। भी बल्याची देवी को वेद मध्यमा **की क**चार्मे प्रवेश की अनुपति देदी -वाई. बिस के झनुसार ७ सितम्बर की तसका प्रवेश हो गया। धनताको इड समाचार से प्रसन्नता हुई किन्द्र पीछे, से - आत हका कि भी कल्याची देवी को पाठ क्रम में नियत सस्वर वेद पढ़ाने की उचित व्यवस्था महाविद्यालय में नहीं है । पंक्रित स्रोग उसे सस्वर वेद पढ़ाने को उर्मात नहीं है। लीडर, नेशनल देरल्ड, अध्वत नाबार पत्रिका तथा श्रन्य श्रनेक स्ट्रा-चार पत्रों में इस विषयक कई समाक्रींच-नात्मक बोबा व पत्र प्रकाशित होते रहे है। सर्वदेशिक सभा के मत्री भी पं० सङ्घा प्रसाद ची उपाध्याय एम॰ ए॰ ऋ भी इस विवयक एक पत्र अभे वी पत्रों में प्रशस्तित हुना ।

सभा की धोर से मान्य उपाध्याय ची चोर मैंने डा० चानरनाय भा बाहरा चांतसर हिन्दू विश्व विद्यासम को उचित े व्यवस्था करके बनवा के झवंतीय को दूर करने के किए पत्र किसे, किन्द्र उत्तर न काने पर मैंने अनेक मित्रों के परामर्श-नवार वडी उचित तमस्य कि स्वयं काकी में बादर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मेंट की बावे और इंग्र विषयक स्थिति का निरीज्ञ इरके मानी क्रमंकमनिश्चित किया बावे । तबनुसार में २६ अमेल को अनारस पहुंचा। २ मई तक काशी 🖼 ठहर कर एसक्त महाविद्यासन 🕏 नीन्तिपता, विश्वविद्यालय के रविस्ट्रार, औ॰ बाइस पांतकर तथा सन्य सनेफ व्रतिष्ठित उपाध्यावों से इस विषय में -बार चीर की । महाविद्यासन के वि॰ । चै० कासोशसम्बद्धी मिश्र ने स्ट**क्**रा <sup>अ</sup> वर्तमान निवमी के अनुसाद संसहत

प्रशिक्षास्य में प्रवेश का कविकार उन त्व को है को ईशिनियरिंग कास्तिव सादि वें प्रविष्ठ हो सहते हैं। स्त्री-प्रस्थकाति मेदा का उत्तमें काई स्वान नहीं। साप चाहें तो प्रकृतों को भी प्रविष्ट करा सकते हैं। मैं पिक्षतों को स्चित कर रहा हूं कि सर को निना मेद भाव के पदाना हागा । वो इतके साथ उचत नहीं है उन्हें विश्व विद्यालय से त्याग वश्व हेना चारिके बाम्बधा उन्हें इटा दिवा बाएता (?) बिज्रह विश्वासम के प्रो० बाहत चान्तसर की प॰ गोभिन्द मासाबीब को ने १० साबीस की रात को मेरे मेंट करने पर इसी नीति से सामति प्रकट की । यह विश्वविद्यास्त्रव के अभिकारियों को शात हुआ। कि प्रवन्ध वन्तोष बनक नहीं है तो बाहत चान्तकार महोदय ने १००) मासिक पर प० ब्राह्मत राम जी शास्त्री की विशेष निमुद्धि की। बाइस चान्ससर महोदब द्वारा प्रदेश उस नियक्ति पत्र की प्रति मैंने देशी है और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व विद्यालय की बाद ऐसी उदार नीति है। किन्द्र ने पविद्रत जिन को ४ अप्रैल से नियक्तिकापत्र दिया गया या (३० अर्थेल ) तक भी नहीं आए। सम्भवतः उनको क्सी ने नहका दिया । ओ कल्पाकी देवी १० समील को इत नियुक्ति की स्चना पाकर खंस्कत महा-विद्यालय में कई दिनों तक वाती सी किन्द्र प्रिन्तिपस महोदब द्वारा उसे वही स्वना मिक्षी कि श्रामी कोई प्रबन्ध नहीं हुआ 🖟 परिस्थाम वह हुआ कि मी करवाची देवी की पढ़ाई न होने शाई भीर २७ धर्म ल हे प्रारम्म होने काली परीचा में यहन बैठ सकी। इस प्रकार डस काएक वर्षन्तर्थन इस्ता। ऐती क्रक्त्या में घव तक वेद की पदाई का उचित प्रबन्ध न हो तब तक धनता को कैसे सन्तोष दिसादा चाप १

क्या हम बाह्या करें कि कासी विश्व विद्यासन के समिकारी सपनी घोषित नीति को सीत किसामक रूप देवे १

#### बुक्रमान्तीय सरकार के दो स्रादेश

बुक्त प्रान्तीय वरकार ने यह आहेश दिवा है कि वरकारी क्षणय पत्रो में आदि वरवादि के साम्मी को रिक्त खुग्द दिवा बादा करें। उनमें बादि का नाम शिकने की मनाही की गरी है। यह भी जावेश दिवा है कि वरकारी पत्र स्ववहार में सिस्टर, मिडेब, मिल, मुक्तमाद, बाद्, मिल्टर, मिडेब, मिल, मुक्तमाद, बाद्, बी, बीयवीं का क्रांद्री की नगह बचोचित की, बीयवीं क क्रांद्री का प्राप्तीय निकार

### राजार्य समा का विरोध क्यों ?

[ पं॰ सद् शीर्च दीच्ति बी॰ प॰ ]



ज्या गंवनाव के विशुद्ध चार्मिक वंस्था होने की मांत चारवा ने उसे हतना वीमित और वंड्रचित बना दिसा कि उसका कार्ये दुस्टर विश्वाव पन हो बका। बाब बार्ये दमाब की निनती विश्वचनीन विद्यालों का प्रतिवादन करने वाली वार्यनाम वर्षमी वरस्याकों में न होकर हिन्तू चर्म के बालता व वस्प्रदानों में ही की बार्यों है।

संसारका उपकार काने का दावा करने कासी संस्था के हाथों से प्रापने डी देश के सार्वेडनिक बोबन के प्रावः समी चेत्रों का नैतल किन नका है। रायनैतिक देव को तो वार्व सभाव ने स्वयं दुक्समा । दूतरे चेत्रों में उसे बनतः ने दुक्य दिया। ब्रावे दिन ब्रावेशमान का प्रभाव पटता बाता है और उतका स्थान नई संस्थायें कोती वा रही है। कार्यभौग चकवर्ती राज्य को कामना करने का के कार्यों का कासन एक साथ से भी नहीं दी व पद ता। शान्ति सम्मेखन होते हैं किन्त वेद के झाबार पर शास्त्रत सल और शान्ति का संदेश देने नाले आर्थ समाय को वहां कोई प्रकृता भी नहीं ! भारतीय विधान परिषद को नैठकें होती है । विधान तैयार करने के क्षिए दुनिया मर से स्वाह बी वादी है किन्दु सर सस्प-विवासों के पस्तक बेट, मनस्मति शक-

बाए। सेना के शक्यों व सेनिकों तथा विचारपतियों ( बजों ) के सम्बन्ध में यह निवेश साम्युनहीं होगा!

विभिन्न विभागान्यक्षे के पाल एक गरती पत्र मेसकर मयपान को छोड़ने का अञ्चरोत्र किया है। सरकार द्वारा प्रान्त मर्स में मत्र-निषेत्र सागू करने की आशा है।

निवि तथा कैटिलीय सर्पशाल साहि से
सुक्त प्रारंपमाय की बहा कोई वास भी
नहीं बालता। शिवा चन्मेलन होते हैं
क्रिय पार्ट्स की स्मन्न देने बाले
तथा देश की साहर बनाने में सबसे
पहले सी। वस्ते प्रश्निक प्रकल करने बाले
सार्य कमाय की सोह साहित प्रकल करने बाले
सार्य कमाय की सोह साहित सहसे
सार्य कमाय की सोह साहित सहसे
से स्थान पार्च के देश में प्रमुखी से
मी निकृष्ट वमस्त्र खाता था, मालमंडका
में स्थान पार्च के देश में प्रमुखी से
सार्य पार्च के देश बनाने के वा हव सार्य कमाय सप्ति के देश हों प्रारं करपार्चित हम्सा पार्चा है।

कार्येगाव का प्रगतिशील वर्ग कहता है कि इस सबस करवा है आर्ये सामक का रावनीति से प्रयक्त रहना। कहररमध्ये करते हैं कि स्वरदार प्रमतिति का स्वरंग होते ही आर्ये कमाच श्रष्ट हो कावन नष्ट हो बायेगा। रावनीति से महकने बाले लेगों हारा उठाये बाने वाली क्षापिओं का विश्लेषया निभ्न प्रकार से है—

१. चार्निकरंत्या—चाव का वंतार व्याप्त का एक चार्निक तंत्वा के रूप वार्मिक तंत्वा के रूप वार्मिक तंत्वा के रूप वार्मिक वार्मिक वार्मिक तंत्र्वा के रूप वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्मिक वार्

[शेष प्रष्ठ २२ पर]

### जो लिखा वही हुन्रा

हमारा ननावा हुवा वर्ष स्त्र बाब तक कमी भी गतात नहीं निक्ता। ब्राय भी तक बार ब्रानुमय कर देखें। शिवाने का वासन वा निती हुता का नाम शिवाकर व्यवना एक वर्ष वा वर्षक्रत बनवा का मंत्रा से ब्रीर बाने वाली क्टनाओं से बारदार होकर ब्रायने बीनन को कोतियान बना सें। कीत केवल एक स्थवा चार ब्राने डाक स्थव ब्रावा । औक प्रमावित न हो तो ब्ययनी ब्रीमन वादित मंगना सें।

#### असबी मैस्त्रे जम का शीशा

प्रत्येक नर नारी चाहे किछनी जानु की हो, नालक हो चुनके हो, वा दृद्ध हम सम्मे कम के वीजा से चोरी का पता. गड़ा हुआ पन, रोग से झुटकारा, प्रेम अनुसम हुक्यमा, नीकरी, परीक्षा में कफलता हस्यदि प्रत्येक नात का ठीक र पता लग बाता है। कता निक्कों तो मूक्य वातिक। गूक्य केवल हो रूपने बाठ जाने। वाक व्यव अलग ! भी काली गड़ायकि पोस्ट वस्त ने १९६६ दिल्ली । भागारत सरकार की नीति कस्ट्रोस

जराजे की घोषित हो चकी है। उसने युद्ध के दौरान में भी कभी गांवों में से सबरदस्ती या सस्ता आनाव वस्ता नहीं की, सेकिन रिवासतों में प्रचा को जेतरह सटा बाता रहा—बबरदस्ती लोगों से इता वसली के नाम पर उनसे काचे दामों पर ग्रनाच किया चाता रहा । क्रीर खट कर रिया क्रें तक ठरा है ज्यो क मार्किट करती रहीं । युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह लूट बारी रही, लेकिन कपड़ा क्यटोस भाव से बोड़ा बहुत मिसता रहा किना प्रथर कपडे का करहोल इटा दिका समा है। इसने को २५ प्रतिशत कीमत बहाने की बात की गई है, परन्तु असलि-बत में राधारक ब्राइमी को कम से कम श्वार गने दामों में कपड़ा मिसता है इससे बन शाधारक का सर्च बढ गया है। तथर फिलानों पर प्रकृति का भी कोप हो रहा है। हो साल से बगबर कोसी काला क्यीर रीली कादि से फरलों को नक्सान हो रहा है । विसानों को श्रमभीद थी कि लोकविय सरकार बनने पर उसे बागीरदारों भीर करहोता की खुट से इक्ट राइत मिसेगी और वन देश भर में से अनाव वसली एक सकी है, तो वहां भी दक बायगी।

किवानों को कुछ करते से एक शीर श्रास्त्र व्या धामना प्रता पढ़ रहा है। बहुबे उन्हें बंगव से बजाने और परवर ज्या सहान के विशे लक्ष्मी और परवर कुस्त में जाने का इक या। इपर वई वर्ष से इन यब जीबों के ठेके हे दिये नवे हैं। ठेकेदार उनसे मनमानी कीमत नव्यक्त करते हैं। उनके अपने मांव को इद के बंगल हैं, उनसे की इद को जाने हैं। करने खपने ही गांव और परन्त उन्हें खपने ही गांव और परन्त की जीवें माने का मी अध्वकार नहीं है, हर्गीक वे चहुते हैं कि यह देश स्वान्त हैं।

सन योग जा किछानों के साथ व्यव का किस भी देखिये, मैंने कृषि विशेषक की विद्या ही नहीं पाई है, त्यर्थ मेवाक में हो कृषि कर भी रहा हूं। इस्तिक में को क्रियाब बता रहा हूं, वह बत्तना का नहीं सनुभव का है। राजस्थान की मुख्य पैदाबार गाना, गेहूं, प्रका, क्याव कोर सेवी है। इश्वीतों के कुछ भागों में बीस सनिया साहि होया बाता है। प्रायः १० साल भीलों के दोन में बाने योग्य भी स्नाम नहीं होता। स्रतः इन चीकों की स्नीवतन पैदायार नीचे लिसे सनुवार होती है।

गन्ना (बाइ) फी बीघा २०० व पक्का।

सका भी बीधा द मन पका । गेडू भी बीधा द मन पका। कपात भी बीधा ५ मन पका। मेथी भी बीधा २॥ मन पका।

#### गजस्थान के किसान

# किसान की श्रामदनी सिर्फ छः श्राने के बताब न रेरे की सताब न रेरे की सताब न रेरे

[ श्री अमृतानन्द ]



एक विवान श्रीकरन चार वीवा पीवल खेती बरता है, जिनमें पत्तसों का बंटवारा श्रीकरान नीचे क्रिके माधिक

| 20702                   | सर्च | 201         |
|-------------------------|------|-------------|
|                         |      | हुल बोइ७१०) |
| मेची                    | 48   | ₹•) "       |
| क्यास                   | 411  | १२•) "      |
| मका                     | ₹    | १२०) "      |
| गेहूं                   | ₹    | ź40) "      |
| गमा (गम)                | · N  | २००) ६०     |
| इस्ता ६।<br>फ <b>बस</b> | वीवा | श्रामदनी    |
| श्रीया है।              |      |             |

स्तवान २२) सेती के जीवारों की सरम्मत सरीद जानि ६८) मकरूरी १०) नीव जादि ५०)

|                  | कुस चर्च १८०)  |
|------------------|----------------|
| <b>कुल बा</b> य  | ७१०) स्परा     |
| <b>कुल स</b> र्च | <b>₹</b> 5•) " |

शेष मामदनी ४३०) दश्या

वे ५३०) रुग्य छाड़ मर में किवान को तब प्रिवर्ग हैं, बनिक बमीन साथा-रखार अम्ब्री कीर उपक्षी अपना है। मानी की बुविचा हो, बाब दी बाद पर का हो कीर पर के आपानी नरावर कम करते रहें, करता को कोंके, पाता, रोक्की आपि के अस्पान न हो। इकते हो में कम से कम पढ़ की स्पन्न किवान को बीमारी, रिज्यत आपि में वेचे पहले हैं।

> व्यान १६ कि वह सामयनी मीब्द्र माध्य प्राय स्थानं, २०) थी मन मेट्ट सादि के दिणान से हैं। यहें भी नताना वा युक्त है कि इचन मानः तीन वर्ष से फरसों को बरानर कोसे रोसी सादि से तुरसान होता रहा है। इचका सर्थ यह है कि किशान को १०) येस भी मबदूरी नहीं मिसती व्यक्ति वैद्यात में साब यी मबदूर एक स्थेने से कम नहीं सेशा स्थान्त रावस्थानी किशान की सासर मावपूर से भी गई सीती है।

लोग यह बहते हैं कि शीवल के आलाश कियान के पाए माल, कमीन और मर्विधारों को मालमान होती है कि समुख्यों के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त है, वे बानते हैं कि कम पीवल में 127 रोज की मबदूरी एकटी है तब माल में क्या वक्ष सकता है। उठमें तो मेहनत मी किट-माई से वस्त्र होती है। रहे मर्वेची को तो केवल बाद के स्वाल से पांचे बाते हैं, २ मा 211 सेर हुए देने सुखी भेंकी

जीत ॥ वा र सेर दूच देने वाली मार्चो से उनकी खुराफ भी पूरी पठना फठिन है। तिछ पर फिखानों के वन नमें उन्हीं पर सनो रहते हैं और इसीक्षिये वे उन्हें पदाते भी नहीं। यही कारचा है कि राज-



#### श्री रखजीतसिंह कछवाहा

इन्हें भारत खरकार ने कैमिकल इंक्षिनकरिंग की टक्ष शिद्धा प्राप्त करने के लिख इंग्लैंबड मेला या। शल ही में वे कपनी शिद्धा पूरी करके स्ववेश कोटे हैं।

रवान के किवान साथ भी कर्वदार हैं। हां निद्दे वे कामीरहारों सीर राज्यों की कुट के किकार न ननाए बाते तो सम्भव

क्षित करतेवाकों ने गतवर्ष किलानों को क्षताब न देने की छलाई दी थे, के ही गदी पर नैटते ही छाभी भीसत पर गेड्डं सांग रहे हैं और इसे क्षत्मायपूर्वी बताने वाले राजदोश करे बा रहे हैं।

वा कि युद्ध की महागाई से उनकी हालत हुवर बाती। प्रक्ते यह देखकर कारण हैं होता है कि बोग कहते हैं और उममत्ते हैं कि किशान बुधहाल है। कोई ओई सो बहुत में कहते में नहीं दिवकियाते कि के मालदार हो गये हैं। हुवसे मालून होता है कि किशानों की काशनी हालत के नारे में लोगों में फितना कहान फैला हुवा है। करार का बही विवस्य हशका प्रमास है।

> इत हासत में यह देशकर आरचड़ें होता है कि बिन प्रधानपटका चालों ने गये जाल त्यमं किवानों को सनाव न देने की चलाह दो मी, वे ही गदी पर बैठते ही आभी सीमल पर मेहुं मांग रहे हैं। सीर को सोमल हमें अस्तायपूर्ण बताते हैं, उन्हें राष्ट्र-

द्रोही करने की पृष्टता कर रहे हैं। यह ' कियानों थे। द्वाराना नहीं तो क्या है ? मैं महा भवक के नेताओं थीर नये मन्त्री भवक के प्रशंक करता हूं कि इन वक् वच्यों को विचार कर जनाज वस्तुती करवात नन्द कर दें। विव प्रकार करका वै, उठी तरह कियानों को भी. आजाओं दें।



विश्वी वजेण्युत-प्यन पहान चौचरी प्यत के सम्बी मस्त्री कियार विस्थित, दिसी । कुँ इन्हर स्वावित्र:--प्रीकृष्य कीर्य कर्य, साम्बी बांबार, राचौर ।

### ★ विविध चित्रावित 🖈

यह बृहदाकार चिमनी ब्रिटेन से बैनेबुला मेत्री गई है यह ८३ फीट लम्बी है तथा — इसका ' बजन १०८ टन है। यह मिष्टी का तेल साफ करने के काम में लाई जाती है।





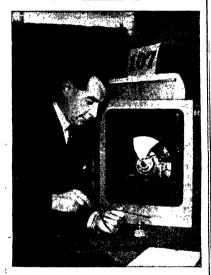



- (१) इंगलैंड के सम्राट तथा साम्राज्ञी को उनके २५ वे विवाह-दिवस के अवसर पर २ फीट ६ इंच ऊंची और २॥ मन भारी केक भेंट की गई थी।
- (२) विज्ञान का नवीन चमस्कार इस मशीन द्वारा साबुन के बुलगले के अन्दर का दवाब नापा जा सकता है।
- (३) इगलेंड ने, १० लाल ऋग्य देशां को रेडियों भेजने के कार्यक्रम को सफल उनने के लिये इस वर्ष रेडियों प्रदशनी न करन का निरुचय किया है।

### नौशेरा का विजेता

(१४ ६ का रोप)

चीता गांव में घुष बाया या कोर उसने कई दिखानों को भार दाला चा। द्वस्थान मोचन किने विना है। उठ सके दुष्ट कीर अपनी राह्मिल को उठा उनके साथ हो स्थिते। उन्होंने उसी रात चीते को भार दाला, परन्तु एक गढ़े में तिर पक्ने से स्था मी बायस हो गये कीर हुई दूट बाने से काफी तमन तक बरस्वाल में कीर है।

वह सह कुछ उस्मान की देखमित कीर मानव-प्रोम की महत्तम परीद्या की विभावन

क्या भीर वैनिक अफसरों स क्रोधीनियनों में से विसी एक की जन क्रेज़े के किए कहा गया, तो पाकिस्तान बाने पर बड़े उज्ज्वल मविष्य का प्रलो-सन दिवे बाने पर भी उस्मान ने २५० क्रान्य मुस्लिम प्राप्तता के साथ भारत की ही सेवाकरने की इच्छा व्यक्त की। काकिस्तान बाने से इन्ह्यर करने पर स्त्रमान को काफिर का सितान दे दिया क्या और उन मुस्लिम ग्रफ्तरों ने उनका बर्फ प्रकार से बहिस्कार कर डासा, किन्तोंने जहिस्सान ही सेना में कार्ये करने का निश्चव किया था। पन्द्रह सगस्त १९४७ को उनके जिनेस को मुलतान में जिलात किया गया और उन्हें पश्चिमी संसाद के कुछ सब से ऋषिक उपद्रव-अस्त बिलो- मुलतान, मुबपपरगढ, डेरा शासीकां भीर भंग--में कानून व व्यव-क्याको कायम रखने का बादेश दिना **स्था।** वातावरण ग्रत्यन्त विद्यन्य या आहेर बारू द के लिए एक चिन्मारी ही क्यांस थी। ऐसे समय एक ऐसे सेना-विकारी की ब्रावरयकता थी, को स्थिति को बढ़ी बावधानी और देशमिक की ब्बबना के साथ सम्भाव सकता।

तस समय उस्मान ने सपनी योग्यता. विश्ववता एवं मानव-प्रोम का परिचय दिया। यह अपने चेत्र में घिरे हिन्दुओं स्त्रीर विस्तो की रहा के सिए सहर्निक कार्य करते रहे और न जाराम की परवाह 🖏 न नींद की। उन्हीं के प्रयत्नों का बह कार था कि पश्चिमी पंचार के मन्य मानों की अपेदा इन चार विस्तों में काम्बद्धिक उन्द्रव सबसे कम हुए। बस्तरान में बन तक उस्मान की जिगेह बैनात रही. नगर के ५०.००० व्र सम्बन कुर्यातः सुरद्धित रहे। उसी विशेष के एक सांच में उन्होंने १०,००० झ-मुस्लिमों को सुव्हिम गुरुडों से बचाया । उन्होने मुस्स-म्यानों के श्रुशियाओं को बुखा कर चान्त अक्षव से चेतावनी दी कि वृद्धि एक मी कियू या किया को छेड़ गया, तो स्व से व्यक्ते उन्हें योकी से उना दिया व्यवका । वद बार्गर में विद्यानों भी बस्ती

स्वारम्म दुष्टं, नेहरू स्वरूप के साथ वह स्वारमांकि जा कि वह उठके एक मोर्च सा नायकस्य पक ऐसे सेना[कारी के हाय में बींप्री, को साम्याधिक मान-नाम्रो से विश्वक हो भीर कर्तमानित्र होकर शार्थ करे। उनकी उपस्थिति का स्वानीय सनता के साम्याधित्याय प्राप्तीरेखाएं कराय के साम्याधित्याय कराय मानेदिसार्ग काम्याय पढ़ा है। इससे यह सन्दास्य करने सभी है कि यह स्वार्ध साम्यायाय करने सभी है कि यह स्वार्ध साम्याधानिक समार्थ नहीं, प्रस्तुत वाकि-माना साम्याय के विश्वस सोकारण की

दस्मान की जिमेड को नौशेश में बो शानदार सफलता मिली है. उसने तनके रका-चार्क को चार चांद समा दिये हैं। उन्होंने सब तक को सफलतायें प्राप्त की हैं, उनमें से एक बालक सेना का संगठन है, बिसे उन्होंने १०० शर-बार्थी क्यों से तैयार किया है। इन बच्चों ने मोर्चे पर सन्देशों को इधर-उधर पह चाने में महत्वपूर्य कार्य कर दिसाना है । उस्मान ने नागरिकों में ब्रात्म-विश्वात उत्पन्न करने, स्वानीय स्वरद्धा इस तैशक करने तथा बनता को अपने धरों की स्वयं रखा करने के लिए शस्त्र प्रयोग की शिक्षा देने में भी मदद की है। उनके चेत्र में सेना और बनता में निकट-तम कीर मेत्रीपूर्व सम्बन्ध है।

वर्षाण उस्मान अपनी दो बहिनों और दो भाइयों में (उनके एक माई सुहम्मद युमान नवी (उन्नी के 'हिन्दुस्तान दारम' के वहायक वस्मादक हैं) वन से बढ़ें हैं, किन्तु वह सभी तक स्नविवाहित हैं। उनकी हाली के लिए बहुतेरे सोम सारे, किन्तु उन्होंने विवाह करने से हन्मार कर विचा। उनका करना हैं हैं का रक्त मेरा वैजन वीचन है, मैं विवाह नहीं कर वकता, वनीकि वैनिक के सीमन का कोई मरोका नहीं। विवाह करके मैं एक नारी के बीचन को मिश्ली में नहीं विस्ता बकता। (उनमान के परिवाह के



#### १५०) नकेंद्र इनाम

विद्वा वयीकास्त्व यन्त्र — हण्के वारस्त्व करने से कंटिन कार्य किटी नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार हों नावार हैं ावार है नावार है नावार है नावार हैं नावार हैं नावार हैं नावार है नावार है नावार है नावार है नावार हैं नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार हैं नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है नावार है न

### विवाहित जीवन

को रक्षमय बनाने वाली पुस्तकें कोकसारत्र (कवित्र ) १॥) ८४ झावन (कवित्र ) १॥) १०० बुम्बन (सवित्र ) १॥)

रण्य चुन्तन ( साय होने पर शा) तीनों पुस्तकें एक साथ सेने पर शा) पोस्टेब ॥) आसाग यता—प्रविशेषिका श्लीफिस फुलाडी नावार

> शागश (ए) १००) इनोम ( गर्वमेस्ट रिस्टर्ड )

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र — क्लि जान जारते हैं, नद पत्कर हृदन नमों न हो इव मन्त्र की क्लीकित ग्राहित से कापसे मिताने वर्जी कामेंजी। इसे बारव करने से त्यापते में बाम, मुक्ट्सम, कुरती, काटरी में बीत, परीचा में वक्तता,नकाद की ग्रांति, नोकर्र की तरकी जीर जीमान्ववान होते हैं। हु॰ शाबा १८), नांदि १ जीना १२)। जी का २२ प दमद्या कामम्म प्रध्

#### सोंठ

,के सद-जी रामेश वेदी आयुर्वेदा-

झान्दर और ठोठ प्रत्येष भारतीय कर में प्रमा बाती है। इन वरेलू माने के होटे-मोटे माना यह रेमो का पाने इस्ते की विविधां इच्चें बताई गई है। इक्स चंडोभित्र और विर्धाद्वत कंडम्ब्या। मुझ्य यह स्वया । बाह कर्ये हुए सामें। मिसामें का प्याः—

विकास पुरतक भगवार, महातन्त्र बाजार, देवती ।"

#### ५००) नकद इनाम

पित्स-स्टार्वनने के इश्वक पुनित्में के ग्रीम अपने नाम हमारे वात विकटर करा कोने चाहिये शाकि उन्हें उचित वय-प्रदर्शन किया का तके और यह भोकेवड़ी है बच तके व्येष्टा पण बिना मूल्य मंगाहरी । इंटर नेशनल इन्ह्रोडक्शन म्यूरो पकार्यक अलीगतः।

### सफेद बाल काला

इस कानोको तेल से वालो का पकना करू कर और पका बाला काला पैटा क्षेत्रद ६० वर्ष तक काला स्थापी रहेगा। विद के दर्देत चन्कर आना बुर कर काला की क्योति को बद्धाता है। एकाल बाला पका हो तो दे॥) एकाल १ इस हो और कुल पका हो तो ५) एकाल कुर के १२) के पायदा सामित करने पर ५००) रनाम।

भी इन्दिरा फार्मेसी पो॰ राजधनवार (हजारीवाग)।



Jepika Industries (India) L. Gwalior

#### सफेद बाल काला

किवान से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगरियत तेला से बाल का पकना करू कर उफेद बाल कर से बाला हो जाता है। यह तेल दिमागी ताकत कोर आक्लों की रोधानी के बदाला है किन्हें विश्वास्त्र न हो, वे मूल्य वापस की दार्त लिखा तें। मूल्य शा), बाल काचा पका हो तो शां) और दुस्त पका हो तो भ्रे का तेल मंत्रवा लें।

रवेत कुष्ट की चद्भुत जड़ी

पिय कनती | कौरी की माति हम प्रशंका करना नहीं चाहते | विद हक के तेर से कफेरी बाद से काराम न को तो सूच्य कूरा साथव मूं गा। मून १) कन विश्वकत्त्वाचा जीपभावन मेंन 22 प्रेमक्ट्र करवा बढ़िर क्षकच्या १६

#### अन्तिम मिस्रन

(पृष्ठ १० व्हा शेष)

बूचरे दिन सूर्य रिहेममा वारे पथ को सुरस्य बना रही थीं। पिषक अपने पय पर बारहा थां। आस वह प्रवन्न-वहन बा। सहमे काने कर पहले वा रहा बा। वह बरानी रानी को वह खुव कहरी अभावित्रीय एट्टेंग दोना वाहवा थां।

कुक्क देर पश्चात् पविक अपनी अपुटिश के सामने या । उठने पुत्रारा — प्रानी ।'

रानी आई, दरवाचा केला। चेहरा चेता कर समक्ष गई कि साव सार्थ वन गया है। वह भी प्रसन्त-चदन थी। प्रथिक ने सब सुसान्त क्यों का स्वीवधान देकर दिया।

्रे दूधरे दिन अुवक प्रभात कुमार प्रविक्ष के घर कावा। भोक्तोपरान्त वह ज्यामिनी को देखने कावगा। उत का

वादिनी ने भी बाब बापना ग्रः गार क्यों रेति से किश या। उठका शुन्दर, रावप्यमय नेदरा ऐशा प्रतीत हो रहा या, मानो वादलों के नीतें अंचल के सन्द्रमा स्टामात हुआ काक दरहा हो। स्टब्डी माग में दिन्दर की लालाई चयक रही थी। एक नंते रग की दुन्दर खाड़ी उठने परन रली थी। केशों से शुनन्यठ देश की दुर्गमेत हुनात रह रह कर ब्राखी कर रही थी। विल्या उठके साथ खेड़ हुन्द कर रही थी।

पड़ी ने टन्टन्टन् इरके बार्ष कार्ष। प्रमात कुमार गमिनी के कमर्ष में गबा। बिलिया शहर हो गई। प्रमात ने एक बार गमिनी की कोर प्रम मधी नियादों के देशा, पर देशते ही 'संच्या बहन---' इहते र बह बया पर मूच्छित हो गबा।

ं उपाद्यन्त को बहुत विकास हुता। स्त्रीम ही बरुका ध्यान मृश्कित प्रमात की की बोर बार्कित हुता। वह बीप ही (शानी लेक बाया बीर उस्ते होंच में स्थानी के हिंदे बाल कर उसे होंच में स्थाने का प्रमान किया। सामिनी कुछ न समझ बच्ची। वह मत्र ग्रुप्त की सकी नहीं। प्रमात को बच कुछ होश्य बाया तो स्थाकात्त के कहा — मेवा, बगा साह बी को वो हुता तो।

कुछ देर परचात् उवाधान्य ने परिषक कें बाब कारे में प्रनेश किया । प्रमाद कुमार परिषक के मोखा, "बाबू थीं । वह कारियारी मेरी बरन है। वह साग के मोखें में थी नहीं थीं। बहुत कोख काने पर मी बीखा कहीं बाग क्या । मगवान् की कुमा कुछ बाब वेरे कम्बूब बाजे हैं। पुर्मते किया कहा वह कि वही हक्या वेरा क्षा हु कह बाब वेरे कम्बूब बाजे हैं। पुर्मते किया हु कह काल कें एक मिन्यू या, वो

भाव भी है। इतका नाम सम्बद्ध है।" इतना करते २ वट रो तटा ।

प्रभाव वापनी नहन के खाव बर सवा। मा वान्या को देख कर, प्रेम के विद्वल होक्ट, मुख्तित हो गई। बद होच स्नावा, तो रूपे हुए स्वट से बह सावती हुई सोसी, 'दे...टी...च-....म्हा... दे...टी!'

यामिनी ने कहा---मा १

मा बोल उठी, 'बेडी...में...री... बेटी' और हतना कहने के लाव ही हुदा के प्राव्ह पखेक सदा के लिए अनन्त में विक्रीन हो गये। यह उनका अन्तिम मिलम वा।

#### सम्राट विकमादित्य

(नाटक) जेखक—मी विराज

उन दिनों की रोमाचकारी तक कुलद स्मृतिया, बन कि मारत के उपस्त परिमोक्तर प्रदेश पर शको और हुनों के बंदर जातक राज्य कुना हुमा था; देश के नगर नगर में होड़ी दिश्वारणतक मरे हुए ये को कि शमु के साथ मिलने को मस्तिव्य तैवार रहते है । तमी उद्याह किस्मादिक की तकार जमकी को स्मृतिव्य तैवार रहते है । तमी उद्याह किस्मादिक की तकार जमकी को देश पर गान्कण्यव क्राइटाने जगा।

श्राधुनिक राजनीतिक सातावरण को सञ्चय करके प्राचीन कथानक के श्राधार पर खिले गये इस मनोरणक नाटक की एक प्रति श्रपने पास सुरक्षित रख सें। सून्य शा), बाक व्यथा (%)।

> मिलने स्न पता— विजय पुस्तक भएडर,

वजय पुस्तक मण्डर, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

#### सफेद बाल काला

खिबाब से नहीं। हमारे ब्रायुर्वेदिक 'व्रयम्पित तेल से बाल का बकना कक कर पर्वेद-बाल कह से खाला हो खाता है। वह तेल दिमागी ताकत कीर खालों के रोखनी को बहुतता है। किन्दे दिश्याल न होने मून्य बायत की वर्त किला लें। मून्य रो) बाल खाला पखा हो हो। और कुछ कका हो तो थे। का तेल ममक से महाराहिक कार्योक्य (V-R-)

### प्०) इनाम प्०) इनाम

( वर्गोंद्र कीनार्दे ) कुटू कोलाव कर । इस्के कार्य कर्म से कांत्र कर्म हैंद तेन हैं। क्रंस तिले करते हैं कर्म कर कर्म क्रिय करने क्रंस कर कर्म क्रंस क्रंस करने कर कर्म क्रंस क्रंस करने क्रंस क्रंस क्रंस करने हैं। क्रंस क्रंस करने क्रंस क्रंस क्रंस करने क्रंस क्रंस क्रंस करने क्रंस क्रंस क्रंस करने क्रंस करने क्रंस क्रंस करने क्रंस करने क्रंस क्रंस करने क्रंस कर करने क्रंस



वेदनी पीएर रविपर्देश 🚌 📑 देवली र

## त्र्यफीम

, की आद्त छूट जायगी । जली टावन बसीम से हुटकारा पाने के लिये ''हाया कलप काली'' सेवन कीविये, न केवल बस्तीम छूट बागगी बल्क इतनी

डिक वैदा होगी कि पुर्दा रवों में भी नई बवानी क्या बावगी। दाम पूरा कोर्च पाच इन्या बाक सर्च प्रका। हिमालय कैमीकल फार्मेसी हरिद्वार !



### फोटो कैमरा मुफ्त

वह कैसरा शुन्दर नवूने का, सफाई से बहा हुखा बिना किसी कर के हर प्रकार के मबोहर फोटी दुस्त्य से के हरा है। हुसका प्रयोग गरक चीर खड़ी-सही काम करता है चीर शौकिया काम क्षेत्रे बाखे चीर ज्वसायी दोगों ही हुससे काम से सकते हैं, यह कीमती मनीहर कैमरों में हैं, जो कोड़े ही मुख्य का है।

चढ कैमरा सरीव-कर श्रीक प्रा'करें चौर रुपया कमानें। शूल्य वश्स कैमरा प्रा तमान फिस्स कार्ड, वैसिक्ड, सरब म मेम सदिव मं॰ २०१ कीमत ४४४०) नवाबिती मं॰ २४२ कीमत राश) वी बन्स एक्ट्रा स्पेशस ववाबिती मं॰ २४२ कीमत १॥), देखिंग व बाक ज्ञाव १००)

कानव रहा, पाकन व ढाक व्यव १३-) नोट---पुक समय में ६ कैमरों के प्राहक को कैमरा वं॰ ११० ग्रुप्त । स्टाक सीमित है कमी बार्डर हें कक्वा विराग होना पढ़ेगा । माख पसन्द न होने पर कीमत वापिस

वेस्ट एवड इंडर्स (V. A. D.) यो॰ वाल्स १६६, दिश्ली। West End Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi

### लाखों रोगियों पर ऋतुभूत

### काला मरहम (रिज॰)

दाद, बुजली, फोड़ा, फुन्सी, बनासीर, कोढ़ ब्राहि चर्म रोगों पर

यत प्रतियत वफ्ल । भारत सेवक श्रीपभाजय, नई सड़क, देहजी ।

#### १००० रुपया नकद् इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैन्सो साइफ भिस्स-एक दिन के झन्दर ही कितने ही खर्वे और किवी कारक से क्के हुए मासिक वर्म का बारी कर देती है, कामत था।)

मैन्स्से क्षाइफ स्पेराल—गइ मालिक वर्म को फौरन व्यान करके रहम को विलक्कन व्यावानी से वाफ कर देती है। की॰ १२।) याद रखो गर्भवती इस्तेमाल न को क्योंकि वे बच्चेदानी को निक्कन वाफ कर देती है।

चन्या वर्षस्टाप-५ शक्त के क्षिये हमल न होने की गारवडी। की० ५) हमेशा के क्षिये २०११ १०००) ६० हमान वो मैन्सो काइक, या वर्षस्टाप को नामुक्तीद स्ववित करें।

लेडी डाक्टर एत॰ के बग्मन ( A. W. ) ६८२ सराए फूस देहनी।

### **% विवाहित जीवन** 🛞

को सुखमब बनाने के गुप्त रहस्य स्वानने हों तो निम्न पुस्तकें मंसायें। १—कोक शास्त्र (विचय) १॥) १—८४ क्रायन (विचय) १॥)

३—८० ब्रासियन (रुचित्र) १॥) ४—१०० चुम्बन (रुचित्र) १॥) ॥—कोशसम्बद्धाः (रुचित्र) १॥) ६—चित्रप्रवती (रुचित्र) १॥)

भू—कोहामरात (तवित्र ) १॥) ६—वित्रावती (तवित्र ) १॥) ७—मोरे सुबस्दात बनो १॥) ५—मर्म निरोध (तवित्र ) ॥।

उक्तेक पुरुष्कें एक वाथ केने से ८) द॰ में मिलेंगी, पोस्टेब १) प्रलग वेकित। वसा---स्तोब ट्रेडिंग कम्पनी ( खी॰ १४ ) खलीगढ़ सिटी |

### राजार्य समा का विरोध क्यों ?

( प्रष्ठ १७ व्या शेष )

ज्ज्जर्वनमाव विशेष वर्ष को मानवा है वह परन, मध्यदन या रितीयन का पर्याववाची नहीं है। केवल नि भेषण की दिस में खहायक होने के कारण उठका व्यावपर खेब किती मन्दिर की गरिषि तक ही खीरित नहीं है। बान्युदर का कारण होने के नाते हमारे वर्ष का प्रवेश कियी औ चुन में वर्षित नहीं। खिल वर्ष का स्वक्तर हतना व्यावक हो जीर 'भारवा-द्धारी' विश्व परिमाण है, राकनिति ही क्या बजार की शहे मी नीति उठकी स्वीम हो बाहर नहीं रह उठकी

बानेबानेब प्रमातालयें की तरह बैदिक वर्म क्रध्या नहीं है । क्रार्थसमाब 🕊 विश्वास है कि वेद सब सत्य विद्यार्थी **को** पस्तक है । बाइक्सि भीर कुरान बादि की भाति वह कहानियों का संबद अर्थी है क्रीर न ही गीता क्रीर उपनिषद काटिकी तरह यह केवल ईश्वर भीर ब्रीय की व्यवस्था करने वाले अन्य हैं। इस सो वेट को मन्दर के लिए झावश्वक सम्पूर्ण ज्ञान का भरडार मानते हैं। तो बचा तसमें श्राम्यदय के मुकाबार राज-नीति का उद्घोस नहीं है। वेद के श्रम्भाव के अभ्याय सुक्त के सुक्त और कायड के कायह राष्ट्रीति विषयक सान से भरे बढे हैं। जिन अर्थों में वेद वार्मिक क्रतक है तन्ही अभी में आर्यसमाब वार्मिक संस्था है। मानव धर्म शास्त्र के क्रम्ययन से यह बात क्रीर मी स्पष्ट हो चाती है। कहने को वह धर्मशास्त्र है किन्त उसमें राजवास्त्र विषयक शान की क्यी नहीं है। सत्यार्थप्रकाश मी इमारा आर्थिक प्रन्थ है किन्तु उतका भी १।१४ आता राधनीति विषयक चर्चा से मरा श्री वास्तव में शक्षनीति वर्म की ही विविध कासाबों में से एक है। प्राचीन **ब्हा**चियों ने उसे राजनीति न कह कर श्चन्तर्भ के नाम से ही पुकारा है।

कार्यसमाब का ग्रुप्त उद्देश्य ससार धी शारीरिक, ब्रास्मिक तथा सामाजिक जन्मित करना है। शारीविक तथा सामा-किंक उन्नति धर्मे की 'ब्रास्युद्व विर्द्ध' का इसरा नाम है। इसका आधार अलब रूप से समुचित राज व्यवस्था काषवा राजनीति है। इतना ही नहीं, क्रि:**ओवस की सिक्रि भी शान्ति कीर अवस्था ह**ो पर ही सम्भव है। शान्ति श्लीर व्यवस्था की स्थापना के स्थिए राज-नीति का प्राथम सेना कावश्यक है। अपने सर्वाक्त वा विकास के सिए प्राय-इयक है कि शार्यरामा अपने को सन्धा क्ष्या हवन उक्त वीमित न रक्त कर बनता 🕏 टैनिक बीवन से समर्थ स्थापित करे और तःमधिक समस्याओं तक का स्वा काने में मनप्त आध वा स्थापक की !

यदान की करावी, कपढ़े की कमी जोर विकित्ता की अञ्चिषक क्यादि को पूर करने के उक्तरावित्त वे आर्थकमान अपने को पार्मिक उसका कर कर नहीं बचा उक्तरा । नगींक इन यह का उपनम्य उक्के प्रकल उर्देश 'शारीरिक उन्निये' के है। मनुष्य 'भी वसी उम्मयाजों का केन्द्र राक्नीति हैं । राक्नीति में मान किए निना आर्थकमान न तूर उक्क का उक्तरा है और न देर तक रह उक्का

२- सामृहिक रूप से नहीं—शबनीवि के सम्बन्ध में ब्रार्वसमाध्य को स्थिति वड़ी हास्यास्पद है। उसे स्थिति काना मी रिवति शब्द के साथ धन्याय करता है। एक ब्रोर बार्यसमाय का बादेश है कि प्रत्येक कार्य को बेद द्वारा प्रतिपादित धर्मका ही ब्राचरका करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरी जोर आयेतमाण भागने सदस्यों को राजनीतिक विचारों की स्वतन्त्रता देता है। मानो वेद इस विषय में भीन है और चार्सिक प्रवंशामासिक विद्यान्तों की तरह कार्य ब्राग्य के शब नीतिक सिद्धान्त सर्वेषा सनिश्चित है। परन्तु पेशा मानना धर्म, वेद, ऋषि दबानन्द तथा सत्यार्थप्रकाश सभी का श्रपमान करना और श्रपनी श्रजता का विज्ञापन करना है। आर्यसमास के वेद विषयक विश्वास को सामने रखते द्रष्ट बदना पन्ता है कि वैसे समस्त बार्यसमाबियों के वार्मिक तथा सामाधिक रिकान्त निश्चित हैं और वैसे ही उनके रायनैतिक विद्वात भी निश्चित है और यक है। काथ ही जैसे इन वामिक तथा सामाधिक सिकालों की रसा और उनके प्रचार के लिये प्रवस्त करना सभी कार्यों के किए जावश्यक है वैसे ही राजनैतिक सिद्वातों की रक्षा कौर तनके प्रचार ब प्रसार के सिक्ष प्रयत्न करता सभी कार्यो के सिए समानक्य से भावस्थक है। बन ऐसा है तो बिश रूप में बार्य तमाब षामिक तथा सामाचिक संस्था है उसी रूप में वह राष्ट्रनीतिक भी है।

कार्यवामाधी रावनीति में स्वतन हैं। स्ववास वी जादे वह कामें व में रहेन स्ववास वी चाहे रिन्यू उमा में। इतन ही नहीं, यह स्वतन्त्रता इतनी वदी कि ब्रायंव्यासियों को कम्यून्टर उक बन बाने की ब्रुट दे ही नहीं। इत प्रकार की पोपवासों के फलावकर बार्य उपास में पुर वह नहीं। परस्पर विशेषी विचार रखने वाले एक यूचरे को देखतीही, बारित्रोदी क्या बर्मात्रीती कहने सके। बोड़े से बारंवसमां की स्वत्रीत पुर क्यांक्र सर्वक्षात्र को स्वत्रीत पुर क्यांक्र सर्वक्षात्र को स्वत्रीत पुर क्यांक्र सर्वक्षात्र को स्वीकार क्षस्त्राह्में

हिन्दू रुपा में होने के सारस दूररा आरत को सकरक रकना पारता है। होनों सर्वेशकों हैं। सार्थिक क्षेत्र में दोनों है वेद को सानते हैं और कल्सर्वम्बलक में सारमा रखते हैं। वेद स्नीर कल्सर्व-प्रकार दोनों हो देह को सकरक रखने का स्वरंख देते हैं। किन्तु रायनतिक रखननता के नाम पर एक उसे मानता है, वस्पा नहीं। क्या तमावा है।

हमारा विश्वाण है कि एक ही वेद को मानने वाले दो कार्यवमाणी कियों मिलक में— मन्ने ही वह राजनीतिक हो — दो प्रवार के विचार नहीं रख उकते कीर नहीं परस्पर किरोजी संस्थाकों के वदस्य रह उकते हैं। वहा बाता है कि से रंजनेंड में एक महिक हे बर पार्टी का वेदर्य है, तुरुप जिवस्स का कीर तीरा व वर्जीटन वहा, कि-हु पर्म तीनों का एक दंशाहेश्व रहता है, उसी प्रकार एक एमें से में रहे कीर दूष्या दिन्यू जामें हिस मी रोजी कार्यक्रमाणी रह उकते हैं। विन्तु व्यान रहे. यह बात बाहबिस के मानने वासों में तो चल सबती है. वेड के मानने वालों में नहीं। ईसाइयों के पार पेता कोई साथन नहीं किससे बह अपने विचारों का मिलान कर सके। इसके विपरीत कार्यकारक के पास सब क्य विद्यार्को का पुस्तक वेद है। इसलिए रमस्त बार्यसमार्था केवल एक क्रीर कह भी पेसी सस्था है ही सम्बन्ध उस सबसे हैं को वेदानुस्ता हो। यह ठीक है कि कार्यसमान किसी राजनीतिक दक्ष से वया हमा नहीं है। विन्त इसका मतकक यह बदापि नहीं कि वह सन्य सन्धाओं की तरह विकक्तस निराधार है। आर्थ-समाध बेद से बचा हुआ है। दता कोई भी सस्या पूर्णतः वैदिक आदश्ची के अनुकृत नहीं है, श्रदः श्रार्थसमात्र के शिए श्रावश्यक है कि वह राजाय सभा का निर्माख करके शामृहिक रूप से आर्थ शबनीति के प्रचार का कार्य करे।

का २४ पयटों में सारमा। किन्यत के क्यावियों के ह्रव्य का ग्रुत मेद, हिमास्त्रय पर्वत की कंची चोटेगी पर उत्पन्न होने बाली कड़ी कुटियों का व्यान्त्वर,[मर्गा हिस्टीरिया कीर पायस्पन के बबनीन रोमियों के लिये सामुत स्वान्त । (कर १०॥) क्यये वाफ्सर्च प्रवन । पता — क्यन प्रमुष्ठ कारूठ रिक्स्ट के मिर्गी का हरपायाल हरिहार

### वीर अर्जुन साप्ताहिक

का

# 'देश रचा स्रंक'

योड़ी की कापिया यथ रही हैं, जो कि ब्राइकनका बाद भी मंगा ककते हैं।

★ आप अपने देश की रहा स्वस्था के सम्बन्ध में पूरी वानकारी आस करने के लिए पं• कवाइरलाल नेहक, औ राक्योपालाचार, सरदार बहादेवित्त, वनरता मेंदन सिंह, प्रो॰ इन्त्र विद्याववस्पति. भी मीकृष्यं-दक्त पालिवाला, भी गोपालहामोदर सामसकर, भी रामगोपाल विचा संकार बादि क्यांति प्राप्त सेककों के ज्ञान वर्षक केल अपने पास बखाति करते रखें।

★ श्री उद्दश्चंकर मह, श्री इरिकंग्रय वच्चन, श्री रागेयरावव, श्री विष्णु प्रमाकर, गुक्सती के स्थाति प्राप्त कसाकार श्री पूमचेद्व बाहि बहाकारों की कविद्याए कीर कहानिया श्री संबंद योग्य हैं।

🛨 श्रमेको चित्र, बहिया स्वाई श्रादि ।

मुल्य एक रूपया

आज ही जपनी कापी सुराषित करा हैं। प्रकम्पक सारताहिक वीर ऋजु न, कर्णन कार्यक्रम, सेंट्रान्स सांवार, दिल्ली

#### देश का घटनाचक

( प्रष्ठ ४ व्य शेव )

व्याप्ति वहेमा । सरहार पटेस ने इस सक कर पर मासवा-निवासियों को उत्साह बर्च ६ सन्देश मेत्र कर रावा और प्रका को तस्पर ईर्धाहोप मुलाने का कामह Sear to

#### भारत व पाकिस्तान में कैदियों की बार्ता विफल

किसी में भारत व वाकिस्तान के क्किनिकियों में कैटियों के परिवर्तन पर को विचार यह रहा या उनमें भारतीय प्रति निवियों ने पूर्वनिर्वारित सम्मीते को क्रविकास्य कियान्वित करने का आग्रह किया । सारत इस बात बीत में सिन्च को भी शामिल करना चाइता था और शाकिस्तान दिल्ली को । पाकिस्तान के प्रति क्रिकि जा॰ करेशी का -- विन पर डा॰ कोशी की हत्या का ब्रारोप है-परिवतन करकाता चारते वे. परन्त भारत ने इस अबार के बधन्य आरएकों के मुबरिमों को देते से इन्हार कर दिय, क्वोकि दिश्ली के मतलगानों का पूर्व निकम्ब नहीं द्रवा है।

#### पाकिस्तान द्वारा गाजीसश्कर का निर्मास

पश्चिमी प्रधान की सरकार ने अपनी औरमारका के शिए एक रउक सेशाका विर्माण प्रारम्भ कर दिया है। श्रन सक •इतमें १०० गावी से सवभग ५०७० श्चादमी भर्ती हो सुके हैं। इस सम्बद्धन 🕶 नाम 'शाबी सर पर' है। इसका बदर ब्राक्षण स्थालकोट विके में बद्दोपस्ती न्यम् स्थान है।

#### बिदार सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्या पीठ पान्य

निहार खरकार ने निम्न राष्ट्रोव विका बौठों की उपाधिया स्वीकार करती है --१- गुरुक्त विश्वविद्यासन् कागकी, हरि कार, २- विदार विद्यापीड पटना, ३ व्य शिवा मि सबा इस्तामिया, विश्वी, ४-बाली विद्यार्थंड बनारत, ६. गुत्ररात विकापीठ देश्यह, ६ विश्वक महाराष्ट्र विकारीट, इस हाबाद, ७ प्रवाग म इसा विकाय ठ प्रमाधानार, ८ विश्वमारती

#### अनगर में एक्त्रीक्ष टेव कींसिल

काठियाबाच की विशासतों में स्रोक क्रम्ब की स्थापना हो बाने के कारख मह सावश्यक हो गया है कि खूनागढ़ 🗫 म में भनता का प्रतिनिधित्व हो | क्यांकिय भारत करकार ने बोचवा की है कि समाग्रह राज्य के शिक्ष एक एउसी देव बेंक्सि ( शास्त्र परिषद् ) निमुद्ध Bushing Awar to

#### अभियकों का परिचय इव मुक्दमे के समिन्नकों सा विश्वत परिचय निम्नक्षिकित है ---

नाषगम विनायक भोडसे

गोडसे इस खुनी मुक्दमे का प्रचान श्रमियुक्त है। इसकी सनस्या ३६ वर्ष की है। यह चित्रपायन इ हाका है। यह रत्नागिरि विश्वे का रहने वाला है. यहा इसके माबाद बाब भी रहरहे हैं। बचपन में डी वह दक्तिक की एक रिवासत सामजी से बाबा कीर सामझी हाई स्टब से मैटिक्सेशन परीका पास की। तसने दर्जी का भी काम अन्द्री नरह शीख किया भीर समसी में अपनी एक दुखन स्रोश दी। कुछ दिनो के बाद यह पूना आया और वहा से 'हिन्दू राष्ट्र' नामक एक दैनिक पत्र प्रकाशित करने समा। उस के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया। एक समय राष्ट्रीय स्वयसेयक सम का वह प्रमुख कार्य कर्ताया। उसके दो माई मी है।

#### नारायस दत्तात्रेय आप्टे

इत मुक्दमे का दूतरा स्रभियुक्त नारावच द ।त्रेय ब्राप्टे हैं। यह बस्वहै विश्वविद्यासय से एम० ए॰ परीख् चीर्यो है। वह मोडसे का सहयोगी है तथा 'हिन्द्राष्ट्र पत्र का म शिकावड महा राष्ट्र के सुव सद्ध इतिहासवेता दत्ता प त आप्टेकापुत्र तथा प्रसिद्ध उपन्यासकर इतिनारावस्य प्राप्टे का सम्बन्धी है। उस ने ३६ वर्ष की सावस्था में शादी की तथा श्रहमदनगर मिश्चन स्कूल में अध्यापक का काम किया ।

#### विष्णु शमचन्द्र करकरे

यह ब्राहमद नगर का ४० वर्षीय ब्राह्मण है। यह एक हटन का स्वामी है, तथा पिल्म में एक्टर का काम करता है। बह विवादित है।

#### दिगम्बर रामचन्द्र वाहमे

वह सान देश का एक ब्राह्मका है। पुना के छरे और भावें आदि छोटे छोटे हिषयारों की उसकी हकान है। इसकी क्रवस्था ४२ वय की है। यह बामिक त्योदारों का 'गन्याका गायक' है।

#### मदनलाल काश्मीरीलाल पहवा

यह प्रकार का एक बाधवतार्थ है को नागर किले के विष्पुर शिक्षर में वत्र का वही सम्मादक हुआ। उसने भारत रहता था। यह रव्वकं का तक्स अवकहै।

#### शक्र किस्तैया

इसकी प्रावस्था ६० वर्ष की है। वह पूना में रहता है। स्रोग कहते हैं कि यह दिगम्बर शमच द्र बाडगे का रिक्**रा** वाहक है।

### भोपाल विनायक गोहसे

यह प्रधान इत्यारे नथाम गोड से का कोटा समा भाई है। इतकी श्रवस्था रम्बद की है। यह अपनी तक अपनि वाहित है।

िनाथक दाम(दर मावरकर इनका बन्म १८८३ में नातिक में हमाधा। पुनामें इनकी विवादीचा

हुए और इंगलैएड मेत्र दिये गये। वहा उन्होने श्रीमती कामा तथा स्थाम**की** कृष्य वर्भ के श्राचान भारताय स्वतंत्रता के लिए खुन कायाकया। यह वे नातिक प्रक्षित्र के सामले में शिपनार **ब**र लिए गये। कि त १६१० म वे अलाक ये पक्द शिए गये क्रीर इहें श्रूषण

से कृद गये। मृतध्य सागर में पचासों मील तरकर मार्चल चपट्चे फिर भी कालापानी की सकादा रह और बाह मन मेश्रादिये गये । ८०३७ के इ. ग्रास मन्त्रिमन्त्र के समय म अवद्यान से कारामुक्त कर दिए गये। कुछ दिनों तक ये सभी कार्यों से शक्त रहे। ये एक स दियिक व्यक्त है और वह स्थिताछ

दतात्रीय स्दाशिव परचरे

जिली है।

यह एक डाक्टर हैं। ग्वालियर में रहते हैं। इनकी श्रावस्था ४५ साल की है। लोग कहते हैं कि यह गण्की तथा बावरकर के ब्रातरग मित्र है।

#### दिवास अप्रीका में जनरल स्मदस की पराजय

बनाल स्मर्स ज एक लग्न ग्रस से दिख्या ग्रफाक कंप्रयंत मंत्री चले श्चारदेश नये चुनाव मंद्रार गये हैं। स्मृत्व को पाक इलक्शन में ७१ सीर्ने मिला है व्यक्त उनशंविर घा पाटा के के नेता द्वा• माचन का ७८ सः भिक्ती है। यह सम गांय है कि अनरता समटता चर्चिल पन्धयों के अपाता तथा ब्रिटिशा साम्र यवदकस्यम्भ माने साते शहे हैं।

## ४०१) नकद इनाम

### नवाल पहेली नं० १ में जीतिये

पहिला इनाम वर्वे श्रुक्त पर ३०१), यूनतम कश्रुक्तियो पर २००) ६० मासरी तारीस २५ जून १६४८ ई०

- १ "-" से सूर्य को पष्ट होता है।
- विद्यार्थियो क एक झारश्यक वस्तु ।
- एक वगसी पस । मनुष्य को "-- ' व्यास हेता है।
- ५ एक बीमारी का नाम। ६ "-- " देख कर काम करना चाहिये।
- ग्रन्ती वास में सम ना चाहिने।
- ऐसे लोग एकान्त प्रशन्द इ'ते हैं।
- ६ दनिया इसी की है।
- १०. एक पानी का बानवर ।

---₹ 1 4 1-**च−** च <u>—</u> а 1 1 **— #** 

क्ररेंड साली त्यान की पृति कीविये।

इछ नियम-पद नाम से पासी कृतीं की पीत १), इसके बाद प्रत्येक की i) चार काना है कीस मनीबाडर से बानी चाहिये। मनीबार्डर की रस द वृती के काथ जानी चाहिये। सादे काराय पर भी पृतिया मेबी का सकती है। पर्तियो के मीचे तथा शर्न बार्डर कूपन पर अपना नाम पुरे पते तक्ति वाफ वाफ लिखें। मैनेकर का निर्मंद वर्ष मान्य हाया । नतीका ता - - कून को इसी असवार में क्षेत्र ।

वचा-ववास पहेंसी वं० १ बोस्ट मस्टा ( अजमेर )

#### भूल-सुधार

२४ मई सन् १६४८ के सामाहिक बीर अञ्चल के २४ प्रध पर-- को डिन्टी श-द क्रेशनचक नामक पहली प्रकाशित हुई है उसमें चक के ३ नम्बर के साने म भूत से ए की मात्रा (े) के स्थान पर क्यों की मात्रा (ो ) हर गई है। क्रपया पाठक ठक ६५ ल ।

---विश्व पन मैनेबर

फिल्म-स्टार वाते श्री प्रका लिखें। योड़ा पढ़ा लिखा होना फावश्यक्ष रजीत फिल्म आर्ट कालेज विरक्षा रोड द रद्वार यु० पी० ।



### पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

#### बायें से दायें

१ राजवानी का प्रमुख समाचार एक । ३ दुकानदार के लिए बहुत लाम-कारी है।

५ अपन्छे, 'पर नाटक की सफलता का बहत साधार होता है।

७. अतिथि को ' 'देना हिन्दस्तान का लास रिवाम है।

 दिन को यह निस्तेत्र होता है । १०. प्रतिश्रा ।

११ वह न हो तो पैट के लाते पड़ बारे हैं।

**२२. शवरो**न्दिष ।

१३-इत उमर में भारी काम की बादा नहीं की का सकती।

१४. गरमी के दिनों में स्रोग देर तक इस पर पद्धे रहते हैं।

३६. स्था स शोल तक्या। ३७. यह दिशद साथ तो सशीत का प्रसा

१८. डरपोक झादमी को इस बानवर की उपमा दी बाती हैं।

२०. खरगोश ।

२१. उपर ।

२३. वैद्यों के विशेष उपयोग की वस्त है। २४. प्राव: पदार्थ स्नाग 'पर रखने से ... हो बाते हैं।

२५. इससे काम कर देने से गाइक खुदा हो बाते हैं।

### ऊपर से नीचे

१- वहाइरी ।

२. दवाई का 'ठीकन हो तो तसका उत्तरा प्रभाव हो सबता है।

श्वासक<sup>9</sup> की उसट फेर।

४. परमात्मा ।

६. "नियम" की गढ़बढ़ी से बना है। ६. वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्य सङ्ग है।

१०. इस तालाव में राषहस रहते हैं। १२- भावली भादमी इससे बचता है।

१३. सादापन ।

१५. यहा पैसे बनते हैं।

१० यह पेड़ बहुत ऊंचा होता है। १६. खतरनाक रोगी श्रान्धे वैद्य की "

से र्ठक हो सकता है। २०. सरवृजे की तरह का एक स्वादिष्ट

T 1 1 2

२२ मृत्युकादेवता।

### काम शास्त्र मुफ्त

बीयन और बसन्त की बहार बीयन में कायम रक्षते के अपने हमारी 'काम-कारन' पुग्तक पुग्त मंगाहवे । वता-मधुर मन्दिर हाबरस बू॰ पी॰ .

### स्रामवर्ग पहेली सं ०३५

ये वर्गक्रपने इस की नक्स रक्षने के लिये हैं, मरकर मेखने के लिये नहीं।







१६॥) में ज्वैल बालीरिस्ट बाब



त्वीस मेड ठीक समय देने वासी ३ वय की गर्स टी गोख या सम्बायर शेप १६॥) सुपीरियर २०॥) स्वाट शेप क्रोमियम केस २१)फ्बाट होप रोस्ड गोस्ड १०वर्ष गार डी ११), प्याट रोप ११ व्येख क्रोन केस-६=),श्वाटकेप १४ ज्वेख रोक्ड गोक्ड०४

रेक्ट्रेंग्रलर कर्मया टोनां जेप क्रोमियम केस-४२), सुविरियर-४५), रोक्ड गोस्ड ६०) रोक्ड गोस्ड ११ ज्वेस **दुक २०) चलाम टाइम पोस कीमव** १८] २२] विग सञ्चारः] योन्डेस धक्या कोई हो बड़ी केने से माच। ब्य- डेमीड- एवड ४० [V. A.] पों- बन्ध वं- ११४२४ क्यक्ता ।

#### देहाती इसाज

[ इतका तकोवित और वरिवर्कित वस्करक ]

के॰ भी रमेश नेदी आयुर्वेशसङ्खार। नवे प्रकाश की चढ़ावींब में पक्षते वाले सुवह सुवतियों को वह पुस्तक स्रवश्य अपने पास रखनी चाहिए बिस्स से वे वर, बाबार और देशत में सुबमता से निसने वासी ससी और सरक बीकों हे अपना इलाच आप क सकें। मूल्य एक दरमा। डाइ सर्च हः श्राते । मिसने का वता--

> विजय पस्तक भगदार. श्रद्धानम्ब, वाचार देशसी।

मुक्त । मुक्त ॥ मुक्त ॥ बाप पर बेठे मैद्रिक, एफ ए. बी ए-, पंचान तथा जागरा प्रनीवसिटी से तथा डोम्बोपैविक व्यवेदेशिक डाक्टरी बावानी से नार कर राकते हैं । निवमावसी धुपत । इंटरनेशनस इंस्टीटयर्ट(रक्सिस्टर्व)सामीनसः।

मारोग्य वर्षक 📖 १० साक्ष से द्वनिया गर में मशहर

कव्यवद हर करके पाचनशक्ति बहाती हैं बिल, दिमान को ताकत देती हैं और नवा खून व ग्राह बीर्य पैदा करके बता. बुद्धि भासु बदावी हैं। दि॰ ६० (१) मदनमंजरी फार्मेसी, कामनगर । देहती एसर-बमनादात इ. सादनीचीक

#### भावश्यक्ता

२७ वर्ष के जुक्क के जिने विश्व बाब समसम २५०) प्रति माह है। १८ से २२ वर्ष तक की द्वरास वही विकी और यह कार्य में दक्ष हमारी समका विषया थी किसी काति की हो। र्शं म पत्र व्यवहार करें---

माटिका मारफत प्रतियोगिता स्रोफिक ऊर्वदष्टी, कायम ।

२५००) मनोरंजन पहेली नं० ४८ में अवश्य जीतिये

१३००) सर्वशुद्ध पूर्तियो पर, १०००) न्यूनसम ३ बाशुद्धि सक विशेष इनाम-१५०) किसी महिला व विद्यार्थी के सर्वे ग्रुद्ध इस पर और २५), १५) १०) करशः वर्षाविक पूर्तिया मेवने वालों का दिवा बायसा ।

R जी -

पूर्तिया मेवने की श्रान्तिम सारीख २४ जूर रूट४८ है। वर्षेत वार्थे से दावे--- . भगार्थ कर्म में इसको सी गोरव प्राप्त है। ३. मृत्यु का देशता। ५० सद की वर्षेता कारत कारने इतकी दिफाबत का बहुत कुछ स्पात रसती है। ६. वात का ती केवा का बना दुवा मामावार वर्षे । ८ शक पर । ६- वन का बना हुआ एक मकार का विकासन । १०. पत्र वा विकिसीका हैना। ११- वदि पेट हैं-

55 '--' हा तो काम करने से मनुष्य की तरियत एकाएक नहीं पश्राती । १२-किसी किसी के मन की इसकी भी पाना बढ़ा महिकक्ष हो आसा है। १४- दुश्मन का अध्या न सापना स्थानावित्र है। १५, यहाक ही तराहै।

कस से नीचे को--- १. विकासा । २- ऐसा कीन होना को अध्यो नह न वादेगा । ३. हिन्द कार पाकिस्थान (बलायह मारत) का एक खहर । ४, चन्द्रन । ७ इतके बार का तहन करने के लिए घीरन की आवश्यकता है। १०- देता हुए वे मचा होता है। ११- पायल । १३- पेती चीचें प्रायः क्रम हामी में वेचशायहता हैं।

नियमावसी-एड नाम से एक पूर्ति ही प्रवेश फीत १) ६० तीन पूर्ति मेबने की २) व॰ फिर काने हर पूर्ति ॥) है, को मनीका वं वा ह॰ भो॰ ब्राह्मर विनाकान द्वारा मेबी वाना चार्चर। बारी म० बा॰ रतोद वृतियों के साव सनस्य मेर्ने । पृतिथा के शिवे वर्ग बनाना सावश्यक नहीं । शुद्ध उत्तर व हनाओं का विवश्य १६ जुलाई को प्रकृषित कर मेना कावेश । विडके लिए न) आने अधिक मेर्ने पूर्तियो आर म० वा • के तीचे कु न स अपना पूर्व पता हिन्दी में बन्दर सिस्ते । पुतिषा एव फान भवने का प्रवा-

मैनेजर -- बनोरंजन पहेली कार्यातव, राहतगढ़ ( सागर ) सी० पी॰

व्यना-वा कडक व्यन हान इ किन्न समी की पूर्तिया निवस्त्रवेचे वह कार्म र शर्ति किया चीन संतु नकते हैं।

# Lod) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्युनतम श्रशुद्धियों पर २००)

| भी र भी जी न       1 कि र भी जी न       1 कि र भी जी न       1 कि र भी जी न       1 कि र भी जी जा के के के के के के के के के के के के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | a.             | का उरस्क |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>ન</i> ત્રુનતન | च्युष्ठिष्ठया पर                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| भी र अ जी न का रिकार के कि स्वार के का रिकार के कि से कि से कि से कि से कि से कि से का रिकार के कि से कि से कार के कि से कि से कार के कि से का रिकार के कि से कार के के के से कार के के के से कार के के के से कार के के कि से कार के कि से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के से कार के से कार के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के के से कार के से कार के से कार के से कार के से कार के से कार के से कार के से कार के से कार के से कार कार के से कार कार के से कार कार के से कार के से कार कार के से कार कार के से कार कार के से का                                | <del></del>               |                |          |               | (न पर क्याटिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् | 40 3                      | įhu            | - IS     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ; ;              | _<br>:  =                             |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् | <b>1</b> —                | 1- 1-          | ,   F    | - 10°         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 450                                   |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् | 18 -                      |                | g        | न             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | ¥                                     |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् | D 4-                      |                |          | ,             | 10000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 恒                                     |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् |                           | -              |          | -             | W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 |                  | = =                                   |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् |                           | 1-             |          |               | E # E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1 ap                                  |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् |                           | 3              | . 2      | H.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 连接                                    |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् | 6-v                       | 1-             | T 4- 8   | <del></del>   | # E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| भी र अ जु न क श्व ता र अ जु न र जिल्ला स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स् | /E   E                    | <u>:</u>       | P6   %   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | म क                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                        | glo ;          |          | ä             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 경 ਜੋ             | 10 de F                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 10                     | Ju             | - 1      | E             | ~ F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·              | _ 5 5                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> -                | H-/ F-         | ŀ        |               | <u>~</u> ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | T 15                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 -                      | i.             | 8        |               | # # # P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 第二年 第                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |          | 1-            | ⊅ ∳<br>mr ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 10 to 45 a                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 1-             |          | <del>7</del>  | 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | F3 w                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Character Street          | ¥              | he 4     |               | 4= 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 9 57                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117 100 10                | <b>3</b>       | يا ا     | l             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 15 AB                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्<br>ग रही<br>(या सु<br>भ | ]6             |          | $\rightarrow$ | से <b>न</b> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | (E ) E                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4-                        | -              | FL " ×   | F-/           | F (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 是 年                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45                        | <sub>ह</sub> ि |          | #             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 5              | ± 2 = 1                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                |          |               | ~ <del>*</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jan 10                    | zho            |          |               | क्ष रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 是盲                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·β                        | -<br> -        | ا ء      | ~ \b          | 4 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | # 60 m                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 L                      |                |          | प्र           | W, №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 他恒                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DA                        | -              | , E      | ,— ]          | o E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | म भ                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                         | <b>j-</b>      | eto '    |               | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450                       |                | 10 4     |               | 1 A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 19                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 15             |          | #             | # <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | - I'E                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-                        | 1              |          | H-            | नु<br>सु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | - H                                   |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 <del>-</del> 1-         | <u>র</u>       |          |               | HIV E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F F              | 40                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fig. 11                   | git            | £        | 19 PP F3119 1 | e)————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ×                                     |

पहेकी में भाग बोने के नियम

१- पदेली खतादिक वीर क्षर्यंत में मुद्रित कूपनों पर ही कानी चाहिये।

२. उत्तर खन्न व स्वाही से किसा हो इस्सह प्रथम संदिग्य कर में किसी हुए, कटे हुए और कपूर्व इस प्रतिमोशिका में बस्मिशित नहीं किने वार्विने धीर ना ही उनका प्रमेण शुरूक होटाय वारेगा।

२—अरे दुप कक्षरों में सामा नाते वा संयुक्त सक्षर न होने चाहिने । कहां माना की स्रयना प्रापे प्रकृत की सावस्थानता है, कहा वह वहेती में दिये हुए हैं। उत्तर के शाब नाम बता हिन्दी में क्षाना चाहिने ।

४- निश्चित तिथि से बाद में प्रामे वाली पहेलियां बांच में लिम्मलित नहीं की बावेंगी कीर ना ही उनका ग्रहक सीटावा बावेना।

७. मत्येक उक्त के काब १) मेकना खाव-रयक है वो कि मनीकार्डर काबबा पोस्टल झार्डर हारा काने वाहिंदें। डाक टिक्डर स्वीकार नहीं किने वार्विंग ।मनीकार्डर की रखीद पहेली के छाव झारी बाहिंदें।

१. एक ही विषयक में कई ब्राह्मिमों के उत्तर व एक मनीबार्चर हारा कई जाहिम्बों का गुरुक मेंबा का उक्ता है। बराब मनीबार्चर के कुपन पर नाम व पदा दिन्दी में विवरक तिहत वाहित विकास नाहिये। विदेशियों के बाक में गुम हो बाने की विमानवार्य हम पर म होती।

७. ठीक उक्त र १००) तथा न्यूनतम महावियों पर १२०) के प्रस्कार दिये वांगेंगे : ठीक उक्तर स्विक संख्या में झाने पर पुरस्कार बरावर बांट दिये व्ययोंगे । चौक्की की स्वाप्तदानी के अनुसार पुरस्कार की पांचे बयायों नदाई का तकती है। पुरस्कार पोनी का साथ त्यव पुरस्कार पाने वांकों के किम्मी होता ।

— परेबी मा ठीक उच्च १२ चुलाई के माझ में प्रकारित किया चानेगा। उसी माझ में पुरस्कारों की लिए के प्रकारत की लिए भी दी बारेगी, तसी हम के बुलाई १६ भन को दिन के २ वने सीला चारेगा, तस को व्यक्ति भी चारे उपस्थित हम स्वकारी

2. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद पदि किशी को बांच करानी हो तो तीन कराद के अन्दर ही हो जिस करा कर करा करा कर कर कर है। जार कराद बाव किशी के आपित उठाने का अधिकार न होगा रिखा कर ति हो जिस कर हिया जायेगा अध्याप कर कर कर कर कराद परचात ही जीवें अध्यापें।

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रतन्त्रक सुराम बर्ग पहेली सं० ३५, और कार्युंन कार्यालय दिल्ली के पते पर मेवले चाहिने !

११. एक ही नाम से **वर्ष** पदेखिया आने पर पुरस्कार केवल एक पर विकर्षे तम से कम अशु-क्रिया होगी क्रिया **का**येगा।

१२- वीर श्रमु न श्रम्यांशय में श्रम्य करने वाला श्रोई व्यक्ति एवमें भाग नहीं से व्यक्ता।

पहेबी पहुंचने की झन्तिम तिथि २ जुलाई १६४८ ई० संकेतमाखा के जिये पृष्ठ २६ देखिये

इसपने इस की नकस्त पृष्ठ २६ पर वर्गों में रख सकते हैं।

CHECONOLOGICO CONTROL ARCO CARCO CAR

बीचम में क्लिय प्राप्त चरने के क्लिये भी इन्द्र विकास वस्त्रति विक्लिय

्रान्य सम्बाहः

वर्षोभित पूर्वरा वस्कृत्य पहिंचे रव पुस्तक में बीलन का उन्देश और विषय को लतकार एक ही वाय है। पुस्तक दिन्दी ग्रापियों के लिये मनन और । वसद के योग्य हैं।

454 6}.aid aid (−)

# निविध

बृहुचर मास्त

[स्वर्गीय क्रम्प्राप्त वेदावकार] मारतीय सन्तृति का प्रचार क्रम्य वेद्यों में डिक्ट मुक्तर, इक्रा, भारतीय साहित्य की क्षाप क्रिस्ट प्रमार विदेशियों के हृदय पर बाक्की गई, यह सब हुए पुस्तक में मिक्काग। मुक्तय ७) आक स्वस्थ ।।=>)

#### **बहन-के एत्र** [भी कृष्यभ\*द्र 'विचालकार ]

प्रश्चिम हो दैनिक वमलाजा । प्रश्चनीवर्ग की दैनिक वमलाजा । और कठिनावेंगे का सुन्दर स्नावहारिक वमाचान । वेदनों व विवाद के सबस्टर्ग को विवाद के सबस्द पर देने के लिये आदितीन । प्रसाद । मूर्च ३)

्में बद्वी

भी विराम वी रचित प्रेमकाव्य, सुविष्युवं श्रद्धार की सुन्वर कविताए। बहुव (॥)

वैविक वीर पर्जना

[ श्री एक्क्क्स वेदालक्कार ] इसमें वेदों से सुन सुन कर बीर भावों को स्थापत करने वाके एक सी से श्रीक वेद मन्त्रों का सर्वत्रहित समझ किया गया है। सूरूप (()=)

मारवीय उपनिवेश-फिजी

[भी जानीवास ] ब्रिटेन द्वारा शासित फिली में स्वापि सारतीयों का संस्थान है फिर भी के करा

पारतीयों का बहुर्मत है पिर भी वे बहा गुलामों का जीवन वितादे हैं। उनकी िपति का सुन्दर संकलन। मूल्य २)

वामार्किक उपन्याव

सरला को भानी

[ के॰-भी पं॰ इन्द्र विद्यावाचरपति ]

इंड उपन्यात की बांक्काविक माम होने के कारच पुकाक प्रायः कमास होने की है। बाप बाफ्नी कामित कमी हो मेंगा ते, कम्पचा इतके पुनः सुप्रच कक । बापको प्रतिकृत करनी होगी। सुरूष के

### जीवन चरित्र माला

र्व**॰ वद्**नमोहन मालवीय िशीरामगोवित्र मिश्री

भहामना मासवीय थी का कमनद जीवन-पूचान्य । उसके सन का की विचारों का समीव विकास । मूल्य १॥) क कमन (=)

नेता जी समायच्य बोस

नेता वो के कम्मकाल से उत् १९४५ तक, ब्रावाद हिन्द करकार की स्वापना, ब्रावाद हिन्द फीच का स्वाक्षन झादि समस्त कार्यों का विकरच । बृहच १) बाक स्परा !\*)

मी० अबुलकलाम आजाद

[ भी रमेशचन्द्र भी भार्व ]

मोसाना बाहन की राष्ट्रीयता, क्रपने विचारों पर बहुता, क्रमकी वीवन का कुन्दर सकता । शृहय ॥=) बाक न्यन ।—)

पं॰ जवाइरलाल नेहरू

[ भी रन्द्र विश्वायाचराति ] क्यादरक्षात क्या हैं [ वे केते नवे [ वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं [ इन प्रश्नों का उत्तर हत पुस्तक में बापको मिलेगा । मूल्य १) बाक व्यव (\*)

चन तक की उपलब्ध सामग्री के झाबार पर ऐतिहासिक तथा ग्रामासिक रीली पर जोवास्त्रिनी भाषा में किस्ता गया है। मुस्य १॥) बाक व्यव ►

हिन्दू संगठन होचा नहीं है

श्रीपद्ध स्रामता के उत्वोधन का मार्ग है। इस विषे

हिन्दू-संगठन

[ केस<del>फ स्वा</del>मी अज्ञानन्द रान्वाची ]

पुत्तक जरूरव पहुँ। आज भी हिन्तुओं को मोहनिया से बनाने की जावरक्कत बनी हुई है, अरत्य में बक्ते वाली प्रमुख जाति का ब्राह्म करण्या होना यह की राह्म के बहाने के लिये निवान्त आवश्यक है। इसी उन्हें रूप से पुस्तक प्रकाशित की वा यी है। मूल्य २)

### कथा-साहित्य

में भूत न सकुं [सम्पादक-भी वक्त ]

प्रतिक्र वाहित्यिकों की तथी कहानियों का तंत्रह। एक बार पह कर भूकना कठिन। मृत्य १) डाक व्यव ├─)

नया आलोकः नई आया शिवियव

रामायक् और महामारत काल वे जेकर आयुनिक स्थल तक की क्लानियों का नवे रूप में दर्शन। मूल्य १) डाक व्यव प्रवक्।

> सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) क्रेसक—जी क्रियंज

3न दिनों को रोमांचकार तथा चुलद क्यूरिया, बद कि मारत के बसका परिचमोत्तर प्रदेश पर राजें कीर हुवों का कौर जातक राज्य कावा हुवा का देश के नगर नगर में होती निश्चावध्यातक परे हुए ये वो कि शतु के साथ मिलने को प्रतिकृष्य तैवार रहते थे। तमी उमार्ट् विकमादिल को सल्वार चमडी चीर देश पर गरसम्बन सहराने सामा

आधुनिक रासनीदिक बतावरम् के सक्त करके प्राचीन क्यानक के आधार वर सिक्ते गये इस मनोरक नाटक की एक अंदी वर्षये पास क्रुप्यित एस से । सून्य १॥), डाक व्यव 🗠 ।

प्राप्ति स्थान

विजय पुम्तक भगरार, श्रद्धानन्द वाजार, दिस्ती

ही हम विधायाचर्ताः—क्रिके स्वतन्त्र भारत की क्र्य रेखा

इच पुस्तक में केवाक ने आया वर्ष और प्रकारत रहेया, भारतीन विचान का शाचार भारतीन वस्कृति कर होना, इत्यादि मिन्दों का प्रतिपादन किया है।

दश्य शां) कावा ।

### उपयोगी विज्ञान

सायुज-विद्यान

वाहुन के सम्बन्ध में अलेक अकार वी विद्या गास करने के किये हुछे स्रवस्थ पर्दे । सूच्य २) बाक न्य 1-)

तेल विद्यान वेका विद्यान

तिस्तान ने सेकर तैस के चार की उच्चोगों की विवेचना त्रवित्यार करण दंस से की गई है। मूल्य २) साक ज्यान |--)

तुससी

हमडीमब् के रीजों का कानिक विवेषन और उनने साम उठाने के उप बरसावे मंत्रे हैं। मूल्य २) बाक अब दुवक आंडीर

सबीर के प्रता सीर पृष्ट से समेक रोगों को पूर करने के उत्तन । मूल्य २) साम अन्य पृष्टु ।

देशवी इसाव

स्रवेक प्रकार के रोजों में सपना इसाब वर बाकार स्रोत वंगत में हुए-मता वे मिसने वाली इन कीड़ी कीमत की ब्याओं के हारा कर वकते हैं। गूल्य १) डाक स्पर प्रकड़।

सोडा कास्टिक

(क्षे॰ क्षे॰ क्ष्मीरकन्य की एमः वस तीः) सपने कर में लोगा काविक तैयार करने के क्षित्रे क्षमर पुस्तक। मूल्य १॥)

स्याही विद्यान

बर में बेठ कर स्वादी बनाइमें कीर बन मात कीकिये । मूल्य १) बाक अब १४४६ ।

> बी एम विवासकति भी 'जी उन की भांकियां'

प्रथम सारक-दिल्ली के वे कारकीय बीच दिन दूरन (I)

हिर्योग कारह में विशिक्षण के का ज़ूह के केंद्रे निक्का ! सूत्र स)

कार है। होती कर व यह बाव केने वर दूरन है)

''एशिया का कोई भी देश राजनैतिक-दामता की महन नहीं करेगा''











उद्भमण्ड में सुद्रपूर्वेमयुक्तगर्थय आर्थिक कर्माणन का उपलब्दन करने हुए पर नशक ने उपर्युक्त सिरुनाजना की है।





मुद्रापूर्व आयिक कमीशान के ४९४८ के लिये निर्वाचित प्रधान डा॰ जानमशाई



### दैनिक वीर अर्जुन

स्वापना समर शहीद भी स्वामी भद्धानन्द जी दुवारा हुई बी इस पत्र की भाषाज को सबल बनाने के लिये

के स्वामित्य में उसका संबाधन हो रहा है। आज इस प्रकाशन संक्था के तत्वावधान म

दैनिक बीर अर्ज न मनोरञ्जन मासिक

क सचित्र बीर धर्जुन साप्ताहिक

# विजय प्रस्तक मण्डार

संचातित हो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की ब्यायक स्थित इस प्रकार है

अधिकृत पूंजी ५,००,०००

प्रस्तुत प्'जी २,००,०००

गत वर्षों में इस संस्था की स्रोर से अपने मागीदारों को चव तक इस प्रकार काम बांटा जा चुका है।

सन् १६४४

१० प्रतिशत

सन् १६४४

ŧ.

सन् १६४६

१६४७ में कम्पनी ने अपने मागीदारों को १० प्रतिशत लाग देने का निरुपय किया है।

### म्राप जानते हैं ?

- इस कम्पनी के सभी मागीदार मध्यम वर्ग के हैं और इसका संखालन उन्हीं लोगों द्वारा होता है।
- 'वीर ब्रजु न' को के पत्रों की सम्पूर्ण शिक्ष्यों अब तक राष्ट्र की अवाज को सबस बनाने में सभी रही हैं।
- अब तक इस वर्ग के पत्र युद्धकेत्र में डट कर आपश्चियों का मुकाबका करते रहे हैं और सदा अनता की सेवा में तरपर रहे हैं।

श्चाप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं।

भौर

- इस प्रकाशन संस्था के संखासक वर्ग में सम्मिक्ति हो सकते हैं।
- राह की आवाज को सबस बनाने के सिए इन पश्चों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।
- अपने धन को सुरक्षित स्थान में लगा कर निरिचन्त हो सकते हैं।
- आप स्थिर झाथ प्राप्त कर सकते हैं।

इस संस्था का प्रत्येक शेयर दस रूपये का है। जाप मागीदार बमने के लिये माज ही भावेदन-पत्र की मांग कीजिये।

मैनेजिय डायरेक्टर--

ंश्री श्रद्धानन्द पञ्जिषेरान्स लिमिटेड भदानन्द बाजार दिल्ली।

इन्द विद्यावाचम्पति



ं सोमदार २६ जेष्ठ सम्बत २००५

#### चौधरी रहमत ऋली

पाकिस्तान अब कियास्त में आ

मुक्का है, परन्तु एक दानव बह ज्यन्त्र
'ही देवा स्वच्य था जिवके तरव होने की
करवना यमुनिय किती ने भी नहीं की
वी। यह स्वच्य विक्र हुआ और भारत
के करोजों लोगों के हर को अवांक्रनीय
, अपके साने पर भी हरे रोका नहीं आ
वक्षा। हरे कांभी दी नैताओं की रावनेतिक अबूर्वहाता कहें या प्रक्रित्तमतीरायों और अंग्रेजों की मिलीमगत—
परन्तु अब हर कर को मुठकाया नहीं
वा वक्षा कि हंगार के नक्शे पर एक नवा
वाच्या का कि हंगार के नक्शे पर एक नवा
वाच्या—पाकिस्तान—चन गया, जिव की
कमी विकी ने करणना भी न की नी।

इस वाकिस्तान के स्वप्न के सप बार वे कोकरी रहमत बाली। चौपरी शाहब ने 'पाक प्रशिया' की योजना बना कर सारे प्रशिवा पर मुस्लिम साम्राज्य कास्वप्न देखा था। 'इध्डिया' का 'टीनिया तो सभी तक नहीं बना, बरस्त पाकिस्तान की सिक्कि होने से उनकी करूपना को भौर उर्वेश भूमि मितागई। धानेक पैम्प्रकेट खिलकर 'मुहनिस्तार्व' 'नसीरिस्तान' ब्रादि स्तानों के रूर हैंने क्रत्येक प्रान्त में उन्होंने ब्राह्म २ पार्कि-स्तान स्थापित करने की बोजना की प्रसार किया है और मारतीय मुख्यमाओं के द्रश्य में यह विषयीय शनेः शनैः अध्यक्त रूप से अकृरित हो रहा हो तो किसी को यह आरचर्यअनक बात नहीं माननी चाहिये।

भारतीय पुबचकमानों की बफादारी पर इस कन्देह नहीं करते, परन्तु विश्व सनोहरिक के कारब पाकिस्तान का जनम हुझा है वह मनोकृषि यक रात में ही यक्त्रम वाक्सितान विरोधी दिशा में मगित वारम्म कर देगी, ऐशा विश्वास करना भी हमें खनगा है कि मनो कारबेखना करना है। सम्मदायिकता को जुलाकर तर्वेचा राष्ट्रीय टक्किय से शोधने पर की हमें हम विषय में उत्तरम बायककता की नीति ही तर्वेचा सनशे-चित्र प्रतीत होती ही तर्वेचा सनशे-

ध्यां २ इस पाकिस्तान की श्रष्ट मूर्मि स्त्रीर प्रक्रिया स्त्रीय के विगत इतिहास यर इतियास करते हैं त्यों २ इमें यह स्वयः अप होता काला है कि इस्ताम में कर्या को कोई ऐसी बील हुपी हुई है विश्वके स्वरच एक यह चक्तता शमान्य पुत्रस-मान भी मण्डल के नाम पर वड़ी आता-नी हे सक्त्रसम्, ता तकता है। तेर स्व ताल पुत्रनी चीच्चं शीचं अपिकांश विज्ञान-विक्य वालों पर भी उन्देह की उत्पचि मात्र से चहां 'आफर' होने का खतरा रहता हो, यहां यदि यह संकुचित हिष्टकोंच्या वता वना रहे, तो हतमें आह्चयं

काल्यन उदार दृष्टिकोख रखते दुए
विश्व (द्यामी वर्षुया) को इस्लाम का
वाचार वसम्ब्र गया है, वही रस्लाम का
वव से बड़ी कमबोरी भी है। कमबोरी
इल श्रंस में कि इलके कारख प्रपने मत-वादी को अच्छा सममने के कारख जो रस्तान काविष्णुता की मानवा उत्पन्न होती है वह कभी शान्ति को चिर-स्वामी नहीं बनने देगी। फिलस्तीन के मानवं में किय प्रकार सम्पर्वृत्व के शुस्ताम राष्ट्र पर कस से बोलने लगे, उलसे यह स्वष्ट आमाल होता है कि यदि इल पर-मत-बादियुता को बोड़ी सी भी हवा से का स्वाम किया मत्ता है का प्रकार संवाद से बाता किया मत्ता किया मत्ता संवाद से बाता किया मत्ता करती है।

चीचरी रहमतम्रजी म्राटाह वर्ष इंग्लियह में रहकर स्त्रच पुनः लाहीर लीटे हैं। एक मुलाकात में उन्होंने कहा के....

'मैं मुस्लिम लीग से बाहर रह कर गाव तीन जूर की योबना को समात करने का प्रयत्न करना । भारत सेव में को साद रहने करना । भारत सेव में को साद करने करना । भारत सेव में को सह प्रकल्पना वाहरा हूं पर प्रकल्प राष्ट्र काम जाति हैं, उनको में मुला नहीं सकता । उनका में एक प्रकल्प राष्ट्र काम जाति हैं है से सम्बोदी से बातनीत हल न हुई तो हमारे पास और मिल कर सीन के मुस्तकारों को मिल कर सीन के मुस्तकारों को मिल कर सीन के मानिकार प्रदार में वो यह मी स्वार दो है कि 'उनके समर्पकों का महां एक सम्मेलन करनी हो को मालत है ।'

#### निजाम श्रोर भारत

विश्वते लगभग एक पद्ध से हैदरा-बाद निवास और मारत हरकार के मध्य को बार्ता चल रही है उसका निश्चित बाबार क्या है यह बाब तक बनता को विदित नहीं है। गत सप्ताह ही हैद-राट के प्रधान मन्त्री भारत सरकार द्वारा दिये गये निश्चित प्रस्तावो पर निषाम का उत्तर केंकर दिल्ली धाने वाले थे. परन्त वे नहीं आये केवल इतना ही नहीं. उन प्रस्तावों के स्पष्टीकरया के क्रिये मीर शायक बकी ने भारत सरकार को हो एक भी मेजे हैं। इसी स्पष्टीकरका में ही तो श्रव तक सारा समय कातिका-हित होता रहा है। जिन प्रकार निवास हैदराबाद ने भारत के साथ बधास्थित सममौतों का भग किया है, भारत की वीमाओं पर निवामी पुलिस ने भाकमण किये हैं अपीर जिल प्रकार रियासत के धारटर हिन्दमी का की सन रवाकारी ध्योव सम्पक्ति दानवता से प्रतिस्था सातंकित रहती है उतको देखते हुए ग्रामी तक भारत चर-कार को अब से बहुत पहले ही अस्यन्त कठोर कदम उठाना चाहिये था। परन्यु मीर लायक करती इतने बार्क्ट मालम होते हैं कि अब ऐसी घड़ी छा भी गई तो वे भारत सरकार के प्रस्ताबों के स्पष्टी-करण में ही काल-हरया करना अवस्कर वसम्बते हैं । संस्कृत के सहाकवि बाबाधड के शब्दों में भीर लायक स्वत्नी को 'महा-सान्धियमहिक' ही कहना उचित है।

यदि निजान वयाक्य चित् का बहरण को हो अपने लिए अंबस्त एमकें तो उन्हें चा नहीं देश ना विद्या के प्रकार एमकें तो उन्हें चा नहीं स्थान वा उत्तार प्रतार प्रकार भी हर काल स्टच्य में क्षित्रमान उद्यापक हुई तो यह नहीं भूल बाना विदेश के अपने का निज्ञ के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प

होगा १ ऐसा समाचार दश्रो प्रकाशित हुआ है कि हैदराबाद के प्रधानमन्त्री नये शासन विधान में ६० प्रतिशत मुस्लिम अलग्सस्यकों को एवं ४० प्रतिशत बहुसंस्यक हिन्दुओं को स्थान देने को तय्यार है। प्रारम्भ में तो यह अनुपात इसी अकार रहेगा, परन्तु वीके बीरे २ परिवर्तित होते २ यह बानपाल उत्तर बाधगा—बर्गत् ४० प्रतिशत मुख्लमान भ्रीर ६० प्रतिशत हिन्दु। यदि यह बमाचार सत्य है तो ब्राश्चर्य-बनक है। क्यीर वदि पं० बवाहर लाल नेहरू यही-सी देर के शिये भी

इस प्रकार के अप्रवातन्त्रीय विद्वान्त्र के साथ कियासक रूप में समझीता कर बीत हैं तो यह महान् अनर्थ होया। 'प्रारम्भ' और 'पश्चात'—हन हो सब्दों के फेर से क्या काई सुगई अच्छाई में परियत हो सकती है। यो जीव लोक-तन्त्र के विरुद्ध है यह इस स्वात्तर में अनर्थकारी हैतों यह इस समय भी ठतनी ही अनर्थकारी हैतों यह इस समय भी ठतनी ही अनर्थकारी हैतों यह इस समय भी ठतनी

हमारे प्रधानमन्त्री पग पग पग पर धनतन्त्र का नारा जुलन्द करते हैं। सारे धंसा में दे जनतन्त्र के क्रमतिम समर्थक माने खाते हैं। जनतन्त्र, जनतन्त्र, जनतन्त्र—यह उनकी ब्रह्मित्र धोषस्वा है। फिर हैदराबाद में ही यह जनतन्त्र की हत्या नयी।

भीर परि हैदयगाद में हुए प्रकार का अध्यनतन्त्रीय शाधन-विद्यान्त स्वी-करवीय हे कि प्र्यालयक प्रतात को केवल ४० प्रतिश्चत स्थान मिले और १२ प्रतिश्चत लोगों के ६० प्रतिश्चत, तो स्वा हम विनवावनत वाची में पूछ वस्त्रे हैं कि सारमीर में झरूसंख्यक हिन्दुस्तों को ६० प्रतिश्चत शाधनाधिकार क्यों नहीं विद्या साता ?

न्याय, न्याय है कीर खन्याय, खन्याय। यदि भारत खरकार ने बीर हमारे प्रधानमन्त्री ने हर प्रकार का खन्याय एक नार स्वीकार कर किया तो समग्र राष्ट्र-खरीर में एक देखा मर्थकर विष व्यास हो बाएगा को प्रत्येक झंग को खनविखत बीर गांतित कर नष्ट करके छोनेगा।

#### कांत्रे सियों पर अनुशासनात्मक कारंवाई

१५ सगस्त के बाद देश की यासन-च्या का युत्र कामें के हाथ में आहा हो देश की बनता में तो आहारत कि स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम के साम काम के साम यथार यह सम आंग्रे लियों के विषय में तथन नहीं है, परन्त इस समन में तथन नहीं है, परन्त इस समन रिश्वत आंदी का बहुत कुछ दुःश्रेय ऐसे ही लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने अपने नहते के त्यान को अब इस कर में ब्याब सहित उत्पाहना गुरू किया है। इसी का परियाम है कि युक्तपान्त नेसे कार्य से कर हम से किया है। अपने सहार को में एक इसार कांग्रेस कार्य से कर कांग्रेस करने तर सिन्दा सार कांग्रेस करने तर विचार किया चारश है।

#### मारत हैदशबाद चर्चा

इस सप्ताह भी बनता बढी उत्सकता से डैदराबाद से जलने वाली वार्ता के परिकास की प्रतीका करती रही है. परस्त क्राभीतक कळ भी परिकाम पता नहीं करता है। बीच में विकास ने प॰ नेहरू को हैदराबाद साने का निमन्त्रया दिया था, परन्तु वह ग्रस्वीकृत कर दिवा सवा। फिर शियासती सचिवालय के सेकेंटरी भी मेनन के डैटराबाद जाने की चर्चा चली पर वह भी कार्यन्वित न क्ट । क्रम पना चला है कि हैटराबाद है प्रवासमन्त्री भीर कायह बाकी बौर निवास के वैकानिक सम्राहकार सर बास्टर में बटन इस समाह की समानि से पहले पुन दिल्ली पहुंच रहे हैं और भारत सरकार से पुनः नये सिरे से बात चीत शरू होने वाली है। यह बारम्बार कालातिपात क्यों १ क्या बाह्रे व बचा (माउग्रदेश्य कीर उनके व्यक्तिस्य मित्र सर बास्टर माष्ट्रन ) बावे बाते कोई नवा गुल तो नहीं विकास कारोगा १

पठानकोट-जम्मू सडक तैयार भारत और काश्मीर के मध्य याता-

भारत खार कारभार क नभ्य याता-यात के लिये एकमात्र वस्त्र मार्ग के रूप में ६६ मील लग्नी पदानकोट लम्मू खड़क कनकर तत्वार होने वाली है। १० ज्यात कर इस पर आवागमन बारमम हो कायगा। १ मास में अद्भुत कुछ जाता के साथ इस सकत्व का बनाने में तीन करोक स्थ्या व्यव्य हुआ। है। उकक पर तीन बड़े पुला और १५०० छोटे पुला बनाये गये हैं।

गोंधी हत्याकाँड का मुक्दमा
२७ मदे को यह तय-हुमा वा कि
गावी हरवाका के मुक्दमे की मुनवाई
१४ बात के होगी, परन्तु क्य निर्वव हुमा है कि इट मुक्दमे की दैनिक मुन-वाई २६ मदे के होगी। उपाई पड़ के
बक्रील आ एक बी॰ मोपटक से
बक्रील आ एक बी॰ मोपटक से
क्यांकी को माम्मुक्ती से केल में
दिक्लों को माम्मुक्ती से केल में
दिक्लों को माम्मुक्ती से केल में
दिक्लों को माम्मुक्ती से केल में

#### सहरावदी नजरवन्द

बगाल के भूवपूर्व प्रधान मन्त्री तथा इस समय पाकिस्तान विचान रिश्व के स्वरूप भी दुवन शहीद सुकरावर्ध को पूर्वी हंगाल सरकार ने सामबनिक दुरखा कानून के अन्तास नवश्य कर सिवा है आप क्लाक्जा से विमान बारा सन् आवना मिशन पर राका पहुंचे थे।

असृतसर और श्रीनगर में हवाई सबिय

ग्रमृत र से श्रीनग्र न**क माल की** ग्रम इंक निष्ट इस इंग्रस्ट साताबात साईतें-



विंग बोर्ड ने इवाई धर्विच प्रारम्भ की है। बालमिया चैन प्रवरवेच लिमिटेड को ५ जून से धर्विच चालू करने के लिए सरवायी लाइसेंड मिला गवा है। यह धर्विच सप्ताइ में तीनबार चला करेगी।

#### पाकिस्तान के पांच जिलों में प्रवेश की श्वनपति

भारत का अधुनिधा परिवासी सवास में बायहत स्विधी त्यार सवा के उद्धार के कार्य में को कहिंद्र नता का रही थी उठका प्रमुख कारवा वह या कि गुकरात, त्यालकोड, फेक्सम, रावकपिडडी कोर नैमलपुर हम पाव विकास में कार्य कर मारता करियहाँ को थी ठक मारता कर मारता कर कारकाों नहीं वा बकते थे। किन्तु क्रम मारता कर कारकाों में भी कार्यकरों को बातों के बायुमित मिला गई है। आखा है के बान हम कार्य में में कर मारता नहीं होता हो के बार हम कर कार्य में में कर मारता नहीं होता।

#### पाकिस्तान के कर्मचारियों की

#### हड़ताल

पिछुके रच दिन से पाकिस्तान के सरकारी कमें नारी को इस्ताल कर रहे हैं जनके अर्थावमागा की ओर से मीसिक नोटिस दिया गया है कि उन्हें इस्ताल के दिनों का नेतन नहीं मिसोगा। कमेंचारियों में समझी दी हैं काहि सरकार से इस्ताल के दिनों का नेतन नहीं मिसोगा। कमेंचारियों में समझी दी हैं काहि सरकार से इस्ताल के से नार्वाहयों में नेतन नहीं मिसा तो इस मारत नहीं कार्यों।

#### इक्टियन नेशनल एयरवेज का राष्ट्रीय करण

हरिडयन नेशनक एपरवेब एक निव् कथानी हैं। यह वस्भावना है कि भारत वरस्कार उत्त पर कस्भा करते। इव वसम यातायात विचालक कम्मनी के प्रवन्थकों के कमभोने की चर्चों कर रहा है। शर्ते तय हो बाने के नाद विशेषश कम्मनी कु चूंचों व देनश्री की बाच करने और तब क्रव मूल्य निर्धार किया वायया। यह यह पर कुच्च निर्धार का वायया। यह यह पर कुच्च निर्धार क्रम्य नायु कम्मनियों का भी राष्ट्रीयकाया कने यह विचार करेगी।

#### कम्यूनिस्ट का सरकार की उलटने का षडयन्त्र

परिकामी बमासा के एइसन्जी भी विश्वक्षकर राज ने एक बहुत्ज में बहु व च्या भी है कि जगाता के कम्यूनियों क प्रशास भी द क्यों के कम्यूनियों करण्य होने के पुष्टक्क प्रमास्त्र है। करफार होने के पुष्टक्क प्रमास्त्र है। करकार होरा पड़दे गये बुकेटिनों से च्या भी बता चलता है कि कम्यूनिस्ट पार्टी स्वारं देश में बतामान कामें की करकारों के उलादने के लिये इक्तालों का स्वाटन कर रही है। पार्टी का अन्तिम उद्देश्य बनता द्वारा स्वाटन विहोह करना है। पार्टी के अधिकाश क्यार्यकर्षी मूमियत ग्राह कर से कार्य कर रहे हैं।

#### कच्छ का शासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में

बच्छ रियासत की शासन ब्यबस्या भारत सरकार की क्षोर से श्री सी० कै० देखाई ने क्षपने हाथ में से ली है। श्रीप्र ही कच्छ के समुद्र तट पर एक बन्दरगाह बनाने का कार्य शुरू कर दिया बायरा। स्वयुदाने के सिये सक्कें भी यथा श्रीप्र केरी।

#### दिल्ली में एक जुलाई से पचास नये स्कल

छारे भारतवर्ष में क्रानिवार्य दुनिवारी शिक्षा के द्वारा बनता के शास्त्रिक कीर नैतिक स्तर को कचा उठाने के क्रिये दिक्की में ररिज्य के कम में प्रक जुनाई के पचार नने स्कूल मुलेंगे — क्रिये कि अन्य प्रान्तों के क्रिये किं। शे भूक कारदें का काम में किं।

#### भारत में चैंक विशे छ

चेकीस्तामाकिया के कुछ टेकनीक्स विशेषकों का एक दल इस कमन भारत में अभाग कर रहा है, को बहा राजविक पदार्थी,हवाई बहाओं, टेलीकीन सम्त्री, विश्व तु लाइनों कीट विश्वली के कारवानों स्नाह से सम्बन्धित उद्योग के विश्व में सानवारी एक्सिक कर रहा है। वह दल ग्रंग हो सपनी रिपोर्ट उद्योग विभाग को जैंग देगा।

लन्दन में पेंडिपांचना वार्ती प्रारम्म भारत की गैयह पायना वार्ती वहन में गुरू हो गई है। वह रक्षम क्षमण पर क्षम बीध कोल रक्षम है। मारत रुकार के ब्रायेगनी भी परसुक्षम केते के तिहार में ब्राये विशेषकों कर प्रानिविंच परकल का पहुं वा हुका है। हम विनिर्विद्य मरदकलें वाच हुका है। हम विनिर्विद्य मरदकलें वाच हुका है। हम विनिर्विद्य मरदकलें वाच हुका है। हम विनिर्विद्य मरदकलें वाच हुका है। हम वास्तिविद्य मरदकलें वाच हक्का है। हम वास्तिविद्य मरदकलें वाच हक्का हम विस्तिविद्य विद्यार्थ करदर क्षम्दर कव पूकर कार्त वस्ता हो बायेगी इत वात्वीत के रिक्च म पर ही मारत की क्षेत्रागक बोकनाओं क्ष

> किलस्तीन सच्चे बुद्धा केंद्रिय ने बरने और यह-

दियों को एक मास तक गुद्ध बन्द करने का ब्यादेख दिया था। बरनों और यह दिवों ने पद्मिष्ट का बादेश को मात्र भी तिया है पर सभी तक दोनों वच्नों में भिवास्तीन के बान्दर यद बारी है। यह दियों की एक वस्तर बन्द गाड़ी से टाराबोर्डन शीमा पर माकम्ब कर दिया है और वड ममील अन्दर तक बुत गई है। मिली सेनाओं ने इक्सब्दा सीमा के सन्दर दो स्थानी पर प्रमाता किया है। 'युक्त रोको' कादेश के सम्बन्ध में बोलों पद्धों में को प्रार्थ सम्बन्धी प्रश्लेष्ट जायाज हो गये ये उन पर सरका व्यॉकिक के विचार किया वा रहा है। झरवों ने यदा बन्द करने के सम्बन्ध में को जी आने रबी है उनमें से प्रकृष यह है कि अरबों को कोई मी विशम खन्य तव तक मान्य नहीं होगी वन तक कि यहूदी प्रवासियों का आना बन्द नहीं किया बाएगा।

श्चर्यसम्बन्धी मतमेदों के बारख इस संबर्ध के निकट मविष्य में ही दन्द हो बाने में बाव सदेह होने समा है।

अमेरिका का बृहत-सैनिक बजट अमेरिका की प्रतिनिव बमा की पर मिनिक का मिनिक बकट के विशेष विभिन्न का माने का मिनिक बकट के विशेष की मिनिक बकट के विशेष की प्रतिनिक का माने के विशेष की प्रतिनिक का मेरिका की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की विशेष की वि

#### १५०) नकद इनाम

विद वशीकरया यन्त्र—हवके वारण करते से कटिन से कटिन कार्य किंद्र हों हैं। उनमें आप किसे चाहते हैं चाहे कर परस्य दिव्य स्थों न हो आपके कह हो आवणा। इससे साम्योदस, नोक्सी चन की प्राप्ति युक्तसमा और लाटरी में चौत तथा परचा में पास होता है। मुहुख तावा का २॥) च दी का ३), शाने का १३) भूता सामन मन भ.स.

यो • इतरी स्थाय ( गया )



Jepika Industries (India) Lt. Gwalior



नया कारमीर

#### अगर फिरदीय बर्र्स ये जमीनस्त । हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ॥

ुं --- शद इस घरती पर वहीं स्वरं है तो वह वहीं है, यही है, यही है। यही घरित्री का स्वर्ग काश्मीर पाक्तियानी दानती की संदार-श्यली बनी हुई है शेरे कश्मीर शेख अन्दुला के नेतृत्व में प्रत्येक कश्मीरी वाल-बुद्ध-त्यांच्या ने इसी भूमि पर पाविस्तान की कब खेटने का निरुचय किया है। कश्मीरी चाहते हैं कि मारर्तय सेनाकी की सहायता से कुरचा पारवद के 'कश्मांत कमीशन' के काने से पहले ही इन बालान्ताओं की अपनी क्रमभूमि से निवाल बाहर करें । इस्ट्रेडि से सून्का यह महीना महत्यपूर्ण है ।

क्रमर बाग्नू व कश्मीर रियासत का नकशा दिया गया है। नीचे (१) कश्मीर की वाल सेना परेड कर रही है। और (२) क्रमीर स्थातन्त्र समारोह के कब्सर पर अर्था बाल हेना के एक सैनिक से पं० नेतक हाथ मिला १६ हैं।

बह नई पीच ही नया काश्मीन है नवा काश्मीर बिन्दाबाद ।









उर्दू के आपादि आसार्य प्रशिद्ध किय सैयद इंडा अस्त्राह लांका स्वयंस्पष्ट काना है कि —

'श्वाइनशानाथद के जुड़क्यानों (शिष्ट-वक्ताकों) से प्रचारिक (शहमत) होकर मुनाहिद (गरिगाव्यन) व्यानों से कच्छे अपन्त निकासे कीर बाजे हबारतों (कतिरय वास्तों) कीर खल-काक (राज्दों) में तक्त्रीय एक नहै क्यान पैदा की विषक्त नाम उर्दू उसका ।

(दरिवा-ए-स्रताफत (सन् १८०८ ई॰) श्रंजुनन तरको उद्दूर, दिक्की, सन् १९३६ ई॰, एखर)।

× × ×

उद्दे के प्रदीवुल्युलक नवाव सैयद नवीर हुसैन का 'खयाक' शाहिव का खद फरमान है कि ---

'उमदतुल्युक ( नन्दान ग्रमीर खां ) ने और उपरा (श्रमोरी) के मश्रविरा (परामर्श) से देहली में एक उद 'श्रव-यन' (तन् १०४४ ई० कायम • की। उसके बलसे होते, बबान के महत्वेय (प्रश्न) हिइन्ते, चीकों के उर्दु नाम रक्ले बाते, लक्बो और मुहावरी पर बहर्ते होती और बढ़े रगड़ों-अगड़ों और खान-बीन के बाद 'ग्रंबमन' के दपतर में बह तहकी बशुदा (संशोधित) ब्रल-काम व महावरात ( मुहाबरे) कलमबन्द (सिपिनद) होकर मश्फून (सुरुव्दित) किए व ते; फ्रोर न क्रील 'विषय्त् मृतालशीन' इनकी नक्लें हिन्द के उमरा (ब्रामीरों) वरूबा (रहेबों) के पास मेव दी बातीं और उत्त भी तक्षभीद (अनुकर्य) को क्ख (गर्व) चानते और अपनी-अपनी बगह उन सपत्रों को फैसाते।

ु(मुगल भीर उर्दू, एम०ए० उसमानी एंड सन्द, फिश्से सेन, कल-कला, सन् १६३१ ई०, ग्रष्ट ६०)।

× × × × उद्देशे परम प्रतिष्टित कोषकार काबीसैयद कादमद देदलवी आग्र ही

मोत्तवी सेयद श्रहमद देहलवी श्राप ही बताते हैं कि —

'यह बोग तुझी उन्नस्स (तुक्वेंबी) वे या फारती उन्नस्स (फारववंबी) या करनो उन्नस्स (झरववंबी) वह हिन्दी की प्रतावक्त (झनुक्सता) किस तरह कर सकते वे ?

(फारहंगे आसफिया, बिल्स अन्यक्त का मोक्दमा, रिफादे आरम प्रेत आहौर, सन् १६०१, ग्रह = )। × × ×

उद्दे के प्रमुख तक्लोगी नेता छावा इसन निवामी देहलवी साहित आप ही सब को समस्ताते हैं कि —

'यह हिन्दी बनान ममालिक प्रसहदा (युक्तप्रदेश) अवध और व्हेसलंड और स्वा निहार और स्वा छी०पी० और हिन्दुओं की अन्धर देशीरिवासर्वी हिन्दी-जगत

# हम न्याय चाहते हैं

मुस्तिम साहित्य के प्रकाड पंडित, देशमळ ब्रह्मामा स्वयंद युलेमान साहित्य नद्दी का खुता निर्देश है कि—

'हम अपने बरगुपान (आन्य) दोलों की बाबर (वर्षने) करना चाहते हैं कि बह करने हिन्दुस्तानीं पुरुक्तमानों के एक्टर (हट) से और पुरुक्तमानों के दिश्ततवहारी (पुरुक्तराने) के लिए रस्का गया है, और इस्के पुरस्त (हर) हमान बही बनान हैं को इसारी आम बोलवाल में हैं। इसको को खिकानत है वह यह है कि दिन्दी और हिन्दुस्तानीं को इसमानी (एक्सर्यवानी) और प्रारिक्त (वर्षाय)

धौर

'यह समकता भी दुक्त (ठीक)
नहीं कि इस तबनीय (निरूचय) को पेरा
करने वालों का मकसद (उद्देश्य) है कि
इम व्यपनी बनान में कोई ऐसी तबसीली
(परिवर्तन) कर लें किस यह (हिस्स)

या हिन्दी के करीब बन बाब । हा बा ब करता (कदापि) दल किस्म की के हैं बाद नहीं है, बरिक वेपेनहिं (क्खुत:) दली ठहूँ, इसी बवान, इसी बोलचाल को बो हम बोलते हैं, इस हिन्दुस्थानी कहते हैं।

(तुक्शे सुलैमानी, दावल् मृश्यकीन, साममगढ़, वन् १६४८ है॰, एष्ट १०६) × × ×

फ्रांस के कहर ईमाई पंक्रित श्री गार्सी-द-तारी भी वंशी काले हैं कि---

'सपन हिन्दुस्तानी उन बनान के इक में, क्षिपके तिने यह इस्तीमास किया बाता है, नामीज, (अनुस्कुत) है कार उसे इस नाम से बाद बरना हमारी बरमाबाबी (उर्बोक्स) है। असवस्थ

उतको हिन्दरगानियन पदा या सपता है। मगर श्रंगरेकों को तक्कीद (श्रनु-कृति) में इमने भी इनकी इन्तदाई, (बारम्भिक) चन्स (बाकृति) को कावम रक्षा जैवा कि नाम से व्यक्ति (प्रकट) है। हिन्द्रस्तानी श्रदल हिन्द्रस्तान की बनान है। मगर वह बनान आपने इकी की हदद (निबी कीमा) से बाहर भी नोली जाती है। खुदुसन् (विशेषकर) मुख्यमान विवाही इसकी तमाम वकीर-इनुमा (समस्त प्रायद्वीप) दिन्दोस्तान नीब (मी) इरान, विन्यत और जासाम में भी बोसते हैं। वस इस बबान के सिए स्रपत्र 'हिन्दी' या इंडियन' को मुजुरहा (ब्रादि) में इसको दिया गया था और बिव नाम से कि अन्तर (बहुचा) वाखिरे (निवासी) उस मुल्क के अब तक इसको मीसम (नामी) इसते हैं, उस नाम से व्यादा मौजू (उरमुक्त) है जो शहस बरप ने एखतवार (स्वीकार) किया है। चारल यूरप कापव हिन्दी से हिन्दुकों की बोली सराह केते हैं विशके लिए 'हिन्दवी'

बेहतर है। और युवसमानों की बोसी के बास्ते 'हिन्दुस्तानी' का नाम करार दे क्षिया है।

(खुतबात गार्थीं-इ-ताथी; ब्रंबुमन तरक्षी उद्दें, १८५२ ई० का व्यास्थान, पृष्ठ १७-१८)

तो पिर आव आप उत उद्देश हिन्दुस्तानी का दम किन देव के नाते भारते हैं और क्यों नहीं क्रियों के हो रहते हैं और वादे नहीं आनते तो क्रम कर इत पुरतक को पढ़ जालिय के से देवियों के लिए जातिय के साथ का सम्माक्ष्य क्या कर हात्र है और आप का सम्माक्ष्य क्या कर हात्र है और आप का साथ क्रिया उठता है। स्थाय, रहे इस आप के न्याव वाहते हैं, बहलाव नहीं। न्याव इस्विक्टर

—पं• चन्द्रवक्षि पावडेव

#### विद्वान की शिवा हिन्दी

प्रशास विश्वविद्यालय में तब ब्यान्तिय मारतीय वेशानिक क्षेत्रित का उच्चान्तिय का उद्धानिक प्राटन करते हुए प्रशास हाईकोर्ड के मृत्यूर्य चीफ बस्टित मी कमला कान्य वर्मों ने कहा कि विकास के बाब्य संस्कृत के तेल वाहिये, मारत की वह सामान्त्र के ही शहर भारत में बात्यानी के समस्त्र में मारत में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के समस्त्र में बात्यानी के सम्त्र में बात्यानी के सम्त्र में बात्यानी के सम्त्र में सम्त्र में स्त्र मे

डिन्दी संप्रहासय

भारतीय हिन्दी व्यक्तिक क्रमेश्वन के दिन्दी-वंद्यासक की कोर वे दिन्दी की पन्न पविकासों के महत्वकूर्य विवसे के साद-प्रमक सेवों की मारिक स्त्री मक्सिय करने का विचार हो रहा है। दिन्दी वंप्रहा-सन की सोर से 'हिन्दी' बगत् वार्सिकी' प्रमाधित करने का विचार किया वार्सिकी' है। इसमें विशेष महत्व की शास्त्र वार्से हैंगी और प्राप्त: २०० प्रहा होंगे।

हिन्दी संवहात्त्रम की कोर से पुनलका-त्रम बहारी पर रू- पृष्ठा की पुरत क त्रक-विश्व करने का भी विचार है। इस पुरस्त में रोकाहात्रम के हिंदि शील पुरस्तक भंगार की तम स्मारका को जाधुनिकतम नेवानिक पद्धति पर रक्षने का मुक्कर त्रिका रहेगा। इस महत्त्वपूर्य पुरस्तक के जन्म पुरसाख्यक मी जाम उटा करेंगे।

#### मद्रास में हिन्दी

इस वर्ष के पाठणका में हाई क्यूस तथा मिश्रक क्वल परीजा के लिए हिंदी की शिवा किनाम कर दी गई है। खर-करों निर्योग पर मक्षण बातते हुए पाठणका में लिखा गया है कि हिंद के राष्ट्रीय बीवन में उपग्रक क्यान मास करने के लिए यह कायरमक है कि हमारे युवक हिन्दी की किया मास करें, क्योंकि हिंद में बबसे कायरमक ही कि हमारे युवक हिन्दी की किया मास करें, क्योंकि हिंद में बबसे कायरमक ही माथां का प्रयोग किया बाता है।

पदार्थ के लिए नागरी और फारडी (उद्दें) होनों लिपों में से कोई एक चुनने की वहस्तिकत रखी मर्दे हैं। बरकार को खुद ही कुछ दिनों में माखूम हो बावमा कि फारडी लिपि में डिड्स्कानी पदाने के लिए उसे हतना खबिक खर्म स्पर्ध हो करना पर्वमा ि सीम हो उसे हसे बन्द करने को बात कोक्सी होनी।

अंग्रेजी के प्रयोग पर जुर्गाना नागरी प्रचारियों रामा ने निवध बनाया है कि क्या की देठक में किया मंग्री वादर का प्रयोग न किया ख्या। विदे कोई राहर कानी मायवा में बांसे की बन्द का प्रयोग करता है तो उसे आई की के प्रकुक मति खन्द के पीके एक खाना ब्यांना देना पड़ेगा। बुक्क प्रास्त के विद्या-किया हों। निवस के साम्बीन

विन्यों वारित्य वामीवन प्रथान के र्गिन्द्रार वृत्त्यि कार्ते हैं कि दिन्यों, बील विनि विचारन की प्रथान है कि दिन्यों, कार्त्य हर्गि कार्त्य वेगी। वानेवनस्य वाने की व्योच्य वेगी। वानेवनस्य वाने की व्योच्य वेगी। वानेवनस्य है। वर्गिक्यासम्बद्धान्य कार्त्यक्ष्म क्ष्म विन्यों के वृत्ते कार्यास्त्र के पद साम किसी के वृत्ते कार्यास्त्र के पद साम शिक्रप्य 'बरल' 1

मां। अब बाप कव बोर्सेंगे १ क्य श्वारी राधक क्य व्यक्ति हित, मीन क्रवर प्रक्रव डोलेंगे १ मां। अब बाय कन व:लेंगे १

> जिन में कृदका प्रतिनिध्वित थी या चिनमें श्रनुराग श्रनामित, को भर-भर आवे ये प्रति पत्न दीनो-दांखतों का पीकित । बन-मन उन्मन देख सबस-घन---से को बरब-बरस पहते थे. क्रवि-दर्शन हित मन-मन्दर में का प्रभ की प्रतिमा गढते थे।

क्य वे ब्योति प्रांच, चन बीवन, करवा प्रायन नवन खोलेंगे ? मां । अपन नापू कन नोलेंगे !

विनका मुदुल स्वमाय मनोहरता का या मयश्च वन क्राया. मन मानस में बन-बामति का वा विवने नव ज्वार उठाया। स्तेष्ट-सिक्ट या चिनका ग्रन्तर बाइडी में अप्रमुत का वर्षका, बिनको मोहन मंत्र सिद्ध या था विनमें शनन्त बाक्ष्य।

इड विष-मरे बगत में वे फिर, मधुर सुधारत कर बोलेंगे ? मां । क्रव वापू क्व बोर्लेंगे १

[ ब्रो कैलाइनाय ]

इर मन्दिर के दर्वाजे पर कावाब समाता बाता है। नेनों के मोधी बीन बीन मैं उन्हें चढ़ाता बाता हूं॥

दम करवार्थी, देशी लिये नया है जीने के पात्र नहीं ? कंची कोठी बाब्रे सब्दरना इम उनके समगात्र नहीं ? फिर यह कैशा झम्बाब भका वो बन दौकत में इठलावें। दाने दाने को तरस हाय हम तम ज्वाल में मर बार्वे॥

नवा द्वम भी हो गूं वे बहरे १ फिर क्यों उत्तर नहि पाता है। हर मन्दिर \*\*\*\*\* ॥

भगवान् । इमारी इजत क्यों इर बगह किसीने सी खटती । काकर के अपने घर में भी फटी तकदीर नहीं जटती।। वसपि स्वदेश में बावे हैं फिर भी शरकार्थी कहताते। अपने भर में होने पर भी इस हाय भार क्यों बनकाते ॥

' इसमें उनमें क्या मेर भक्ता में नहीं समस्त यह पाता है : हर मन्दिर \*\*\*\*\* ॥

हैं इतने कह उठाने पर फिर मी बायम नहीं मिलता । रोटी का टुक्का काने की प्रातः को सन्म नहीं मिसता ॥ इंड क्हीं में कोना पड़ता तारों की नंगी छाता में। क्या कोई बन्धन रहा नहीं समयान् दुम्हारी माया में।

है बहुत सहा पर कथों की प्राव बाह नहीं में पाता है। हर मन्दिर \*\*\*\*\* ।।

चन दौसत की उन सहरी में ये कभी हाय हम भी भूते। दम भी खोदार मनाते वे हैं प्रभी नहीं वे दुल भूते ॥ पर बाब ठाकरें दर दर की मूले नगे रह कर लाते। वनकोर कन्वेरा है कावा हम ह हे यह नहीं पाते।। मनबाद् दबा को इमको बा, गुब बाब दुम्हारे गाता है।

हर मन्दिर .....।

श्रिमे बेन्द्रनाथ चतुर्वेदी है

देकान्तिकारियो ! वहें चलो कर दो कथा कथा रंगीन ब्राव । द्रम उठो घरा. सलिल. ग्रामर कापे. द्रमबद्धो प्रसाव का भांभग्रवाती वेग लिए: द्रम गरको सनकर दिग्गक भी मद गान करें. द्रम रात्र साला हो तरुवा तरिवाका तेज लिए। द्वम निकल पड़ो तलवार चूम केत्ररिया बाना पड्न आव ! देकान्तिकारियो। बढे चक्को कर दो कथा कथा रंगीन आराजा। द्वम में अन्तर्दित है वशिष्ठ का ब्रह्म तेब, द्रम में दर्शनि शिवि प्रादिक का निस्वार्थ त्यागः महाराष्ट्र वीर के वैभव वस के आधेकारी, है निहित तुम्हीं में भगतसिंह नेताबी की विध्वनी साग । द्रम इन्पान् से बलशाली, निष्कष निश्व बल को भल आख। देकान्तिकारियो। बढेचलो कर दो क्या-क्या गीन ग्राज। रम के क्या भी ठोकर खाकर विर पर चढ़ते, पत्थर में पिश्व विश्व प्रक्षा बने ज्वासा काया: ब्रत्यविक प्रतित चदन भी करतः अस्ति क्रमनः द्वप सुप सरते बन्याय दुम्हारे स्वाभिमान का निम्न-स्तर ! 'कर मिट' या मर मिट' सच्च बना, तुम ३ठो सवाम्रो प्रस्तव-साज । देकान्तिकारियो । वहें चको कर दो कथा-कथा रंगीन आसा। द्वम चला दमन का ज्वाकामुक्ती निस्तेब पढ़े, दुम बढ़ा शुरुह, गोपद समान हो बायें बाबा के समुद्र, दुम स्थाग भोग विष्ताव की स्थाला चेताओ. द्यम चला उठा ससकार दिमालय कठिनाई के क्ने चढ़ा। द्वम रक्क-स्नान कर स्वतंत्रता देवी के शावक बनी साथ। हे कान्तिकारियों ! बढ़ें चलों कर दो क्या क्या रंगीन काल !! विवके शरीर का एक एक अपनित्र विन्द्र, कत मासूमों के मात-रक्त का ही नियोद; है वह निजाम का साथयन साम्राज्यवाद, दो उसे धौँर कान्ति को वर्ष मिद्या अन्ति-कोइ । शासन के पशुबल के मद को कर चूर बताओं राम-राज। देकान्तिकारियो। क्टें चलो कर दो क्या-क्या रतीन आरख।

भी ज्वाला प्रसाद व्योतिषी एम । ए० एस । एक । वी० ] द्वम वो ही रूठी रहती हो।

भी की भी में पी भार्ती, प्रायहां की प्रायहों पर सहती हो। बी भर आता है जाने दो, लो कहलो, इलका कर डालो: हृदव रीम्त के किये बना है, उसमें ज्यादा स्तीय न पाको। रीम-सीच से परे चीच को प्रिये, एक है, वही प्यार है: आस बहते हैं, वह आर्थे, ते किन द्वम भी क्यों बहती हो। द्वप यूं ही कठी रहती हो।

मन्द्री कही न क्या लगती हैं ये सावन भादी की **भा**डिया ! क्यों ना सुम्कको प्रिय होवें ये प्रसाय सीम की मीठी घड़िया ? सुक-दुल दोनों नन्हें बच्चे, बीवन तर के तले खेलते; प्रिवे हमारी कृति दोनों ही; किए को मक्षा बुरा कहती हो। द्रम यूं ही रूठी रहती हो।

मेरे बीवन-सब से घेयति. क्षिपटी रही स्वया लतिका सी, मुक्ते चाहिये बस इतना इं; मैं न कीर कुछ क अभिलाबी। इम दुम दोनो एक प्राया, तथ कीन दुली है कौन मुली है। क्यान प्रिये मेरे हागर में, द्वम गंगा बन कर बहती हो ? द्रम वो ही रूठी रहती हो।

RICARIO CON CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE CONTROL SE

ह्मारे स्ट्च एव कालिबों में बिस प्रकार की शिका लड़कियों का ही बाती है वह हमारे सामाबिक विचान एव उनके श्रीयन की गति को देखते हवे सर्वथा ही सवाह्मनीय है. यह एक श्यष्ट सत्य है। यह ठीक है कि साइकिया भी पुरुषों के समान ही बीवन के प्रत्येक चेत्र में सहायता देती हैं श्रीर राष्ट्र निर्माण का कार्य करती है किन्द्र यह भी एक बटसस्य है कि वेशक्ष मिल्टन, शेक्सपियर कालिदास झादि को रटने स्थवा रेखा गियात की सीधी टेढी लक रें सीचने वा इतिहास की गाया मात्र बाद करने से ही उन की शिक्षा समाप्त नहीं हो बाती। इन विषयों का स्थायन उनके परिश्र न में बृद्धि अवश्व करता है, कुशल नाग रिक नहीं बनापाता, वय तक कि इन शिचाओं के साथ ही उन्हें व्यावहारिक बीयन की शिक्तान दी बाये, पाक शासा का वास्तविक शान न कराया वाय और शिक्य कता को सन्य विषयों की तरह श्वनिवार्य रूप में न विखाया वाय ।

#### पुरुषों से होइ

अन तक विस दग क शिचा स्में ही बाठी रही है। वह गुनामी की माव-नाकों से कोतपीत रहती थी। स्रचित्राश सक्के पढ़ते समय यही सोचा करने वे कि कम से कम दसवी कवा पास कर में तो कहीं भ्राच्छों सी क्लाकी काले भीर सहित्या, स्यों कि उनके लिये चेत्र कविक स्थापक नहीं या --क्षांच वाल में शिक्षिका होने के स्वप्त लिया करती थीं भीर भव पुरुषों की समानता की होड़ करती हुई वह शिक्षांसयों को ह्योह कर क्राफिसों में भी क्रा विश्ववी हैं या क्रत्य ऐसे ही और खेत्रों में भी प्रवेश कर लुधी है-बहा पुरुष की कर्ती से कभी सराकर बैठने का सीमाग्य उन्हें प्राप्त है। इसे ही वह बीवन के चरम ध्येव की प्राप्ति समस्त ਕੈਠੀ है।

के किन ऐसे भी चेत्र हैं बिनके सभासने पर यह अपने को अधिक दश्च प्रमाशित कर सकती है और बार्विक इहिकोस से भी अधिक लाभ उठा सकती हैं और खाय ही दूवरे की गुलामी से भी शक्त हो स्वतन्त्र का से श्रापना व्यवसाय चन्ना सकती हैं।

#### शिन्प-शन्य शिचा का परिवाम

किन्द्र इमें शिवादी ऐभी टी बाती है कि समय पड़ने पर हम व द विवाद में रट हाकी और टेनिस खेवने में पारवत. साईकित और मोटर चलने में निद रम्त हो सकती है, लेकिन ब्रावश्यकता पड़ने पर अपनी इच्छा का व्यान्त का व्हजहन बनवाने के खिये हमें पुरुष दबी क रुम्प्रसाही बाना परेगा। मेर्राश वर बुटे बनवाने के किये बाबार से नमुने की कापी ही सरीदनी पदेगी। अपने केश्वयन के लिये बाबार से स्टाबन



### श्रीर महिला-समाज

िश्रीमधी रामेश्वरी शर्मा



मगाना पढेगा और चेहरे की कान्ति के **लिये स्तो, कीम और पाउडर आदि** बाने स्था स्था बारीदना ही पडेगा ।

इन इव वातों की पूर्ति के लिये हम शका पैसा व्यव दरना पहला है। यदि सीमाग्य से पति पूर्णीपति हैं तब तो कोई बात ही नहीं - उनका तो सनाव विभिन्न है। लेकिन साधारमा ग्रहस्थ की परनी के सन्ध्रुल दो समस्याये रहती है। प्रथम तो वहीं है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिये पति से पैसे की माग करे और क्रमां वाव में पति पत्नी दोनों में भागहा पैटा हो भीर बीवन में कटना बढ़े। क्रायवा पिर यह क्रापनी इच्छाको का दमन करके साधारक ज्ञावन वापन करे. बान्यया एर कार्य का एक अवन को नो हर पर क्रांड कर स्वयं भी बीविकायन के निमित्त कहीं सर्वित करके ब्राचिक सकट को दर्र करे ।

केकिन विचार पूर्वक देखने पर ठीनों ही नार्ते ऐसी हैं को बीवन को नीरस बना देती हैं। बीवन में ब्रानन्ह एव उद्घास का स्थान नैशस्य एव नीरवता से सेती है और मन्द्र शिव ही इस बिन्दगी से छउकास पाने का उगय छा वा करता है।

मान इम स्वतंत्र हैं, इमारी विचार-बारा से गवामी की मावना विराहित हो चुड़ी हैं, नौकरी करने की अपेदा हम कौर हमारे नेता उद्योग चन्वों को प्रमुख स्थान देने का निर्माय कर खुने हैं। फिर क्यों न महिलाओं के लिए भी ऐसी शिखादी वाय । वस से वे गू: उदा रामें पारगत हो शह के कार्य में सहाबक हो। यह कला का सम्यूण चेत्र उनकी कातरता से प्रते जा कर रहा है हमारे स्तुलों में यों तो ब्राधक्त भी ए(-िक्सन (ह मेस्टिक साहस ) नाम का एक वित्रय पद्धाया जाता है, सकिन वह बहश्रने मात्र के लिए ही है।

#### शिल्प का महत्व

महिला वो के लिये ऐने शिहर निकेन तन को के बार्ये बहा वे वास्तव में इन्छ कीक करें। उदाहरक के लिये बावनक के विषयों को केवस हात वदान मध्य के गीरी, चमडे का काम, पावशासा, विश्व क्ला, बुनाई-कढाई ग्रादि में भी दिशी अथवा डाक्टरेट दी बाने समे तो अधिक उपसुक्त होगा। ऐसा करने पर समय का चाप-वयं भी कम होता और इचर उचर बाने की दिक्कत से बच कर क्रापने घर पर रह कर ही वह अधिक धनोवार्जन कर बकेंगी।

६०) मालिक पाने वासी महिला यदि दर्वीका कार्यसमाते तो मजी प्रकार से १०) रोख का काय कर सकती हैं। ताथ ही एक महिला पुरुषों की कापेबा कपड़े के अच्छे डिकाइन बना वस्ती है और अविक इतस प्रमासित हो सब्दी हैं।

वेस बुटे बनाने में भी पुरुषों की क्रमेबा न रोसमाब क क्षत्रि क्राविक परिष्कृत होती है। कोफि नारी स्वय ही कसा की प्रतीक है। विज्ञधारी में मी नारी पुरुषों से बाबी मार सकती है।

पाक विकान तो नारी भारत का बन्म सिंख ऋघिकार है। पाक विशान बर उत्तमोत्तम पुन्तके महिलांचे तैवार कर सकती हैं। साथ ही होटलों में वो कर्य बानभिश्च बैरे बीर रस हवे दरते हैं. वही कार्य महिला समाब हारा सपनावे साने पर नागरिकों को खबिक स्वादिश मोबन और कम मृत्य पर प्राप्त को सकता है। महिलाओं में पाक-सम्बन्धी एक सहस कता होती है को प्रकार में दुवन है।

परिकाम यह हागा -- प्रत्य व्यविक भारत को नहुन सो नारिया फडे हुए फाडे को भी बोने में ब्राइमर्थ, बाबारक दात सन्योदनाने में भो फाड़, पच हरी में नितान्त अनिश्व और शौन्वर्य वर्षेड प्रकाषतों के न युग पाने सर बाहु-दर खी दिलाई देत' है, वे दा चार म (ल फा के इन दोश में बनेश कर सेने पर प्रति स्पर्वा की भावना से स्वय भी इस चेत्र में प्रवेश करेगी।

ऊ चे नैपाने कार्य 97 बढ़ बाने पर महिलाओं की एक यूनिवन तैबार हो बाये, को समस्त निर्मित प्य तैवार की हुई वस्तुना के का विकास भी प्रवस्थ करे कीर सने सने आने बहुते हुए राष्ट्र के उद्योगीक क में अवनी बिए रक कर वरि महिलाको को दर्श- बायर्थ का विकास करे। ऐसी कवत्वा में

ठनका बार्विक स्तर तो छ बा ठठेना ही. काय ही सम्मिकित कार्य प्रकारी उनके किए अविक झारामदेश स्त्रोर सलदावक विद्व होगी। और सबसे बढ़ी बात को होगी -- वह यह कि समानता की माग करने वाली नारी पुरुष है कहीं जाने वह कर शह का नेतृत्व कर सकेती ।

के किन इस सब के जिए बावर्यकता है ऐसी तस्याओं की बो नारियों को सह-विश्वान, विरूप-कक्षा बादि की शिक्षा मती मकार दे सर्वे। प्रान्तीय क्रीर केन्द्रीय सरकार को इस क्रोर कदम उठाना प्राप्तिये ।

#### कल्या के विता को विवित्र गांग

हररोई के एक ग्राम में कारात में वेश्या न से बाने के कारबा बारकी के पिताने विवाह न काने का इठ ठान लिया और सब के के विशा ने बहा से विना विवाह किये न काने की प्रतिका कर लो, किन्त वे वेश्या लाने पर तैवाद नहीं हुए १ फ़ब्बतः बारात पता दिन तक क्की रही।

#### विवाह का भनोत्वा तरीका

हेमस्टेडडी २८ वर्षीय डोरोची वाकोर नामक बनती ने तकाक देने के एकरम नार बारने को जीवाम कने की थोषखाको है। उसे १० इबार डासर देने वासे दिनी भी स्प्रक्रिक से विस्तार करना स्थीकार है। उस स्थी के हो हक्षे भी हैं। अमेरिका के एक पत्र में उसने इतका विशापन भी मेका, वित्रका काशय यह या-पत्नी का नीतामः तसाक दी हुई, गोरी धाक्य ६ महिला सपने तवा अपने दो बचा के पाचन के शिक्ष विवाद की इच्छक हैं। को स्रोक्ष तुरन्त १० इकार बाजर दे सकें सकित करे । १४ विवाहार्वियों ने प्रस्ताव किया 1



सुपत । सुपत म सुपत hi श्राप पर बेठे मेहिक, एक ए.. थे य्-, पंचार तथा जानस सुनीवविधी **से तथा** होमोपेविक बनोचेनिक शक्ती बाक्ती थे पार कर रुपते हैं निवनावकी दुखा। देशकेत्रका इंडीह्यूड(एक्सर्ड) वर्ष

क्रम्बोन्य पराभितता बदती बाती

है और छात्म पूर्व स्वाबक्तम्बी बनने

की बात न केवस प्रमण्य रह वाती है,

सुरवा के विकास क्रीबोनिक बुद्धोचर कालीन उम्मति के साथ देशों की

#### ह्यापर का सारत

[ भी बावनीन्द्रकुमार विद्यालंकार ]



परिकास में बाजाब का बाबात दिया

भारत का काबात व्यापार इस प्रकार रहाः --(कोटि क्पने) 35 2535 १५२ 580 SY WYS 25.0 9848-40

ब्रायात व्यापार मृत्य में वड़ा है, पर तसकी प्रकृति में विशेष सन्तर नहीं सावा है। काबात माल में ६० प्रतिश्वत तैयार मास है. २० प्रतिश्रुत क्या माल और श्रद तैयार माल है, श्रीर १५ प्रतिशत वर्गीकृत चीवें हैं, बधा सादा रहार्थ, पेय क्योर सम्बाद्ध । १९४५-४६ कीर १९४६-४७ इन दो वर्षों में ५६ करोड़ द॰ की मेशीनरी बाई, बनकि १६३८-३६ में २० करोड ६० की बाई थी। मेशीनरी और उसके कल-पूर्वों की कीमत यह दुगनी बढ़ी भी मान सें, तब भी ,मानना होगा कि भारत की परानी और सीख मैशीनरी ग्रीर कल-पर्धों की बगह नई मैकीनरी विठाने कायक मी मशीनरी का कायात नहीं हो रहा, नग्र उद्यंगी के विश्तार के लिग्र आवश्यक मेरीनरी के आने की बाद तो

कायात व्यापार के ग्रकावको निर्यात की प्रवस्था इस प्रकार है:---

(करोड ६० में ) १६३८-३६ 143 SERK RE 280 66 AE-AO 939

इस सम्बन्ध में एड बात प्यान रखने की है। जाबात निर्शत व्यापार के वो ग्रंक कार दिए गए हैं. वनमें सरकार हारा किया गया विदेशी व्यागर सम्मिश्चत नहीं है । यह वैवस न्यासियों दाश निजी कप से किए गये विदेशी व्यापार का क्षीय है।

भारत के निर्यात व्यापार की प्रकृति में कळ अंतर बाया है। यद-काल में मध्यपूर्व में भारत का कोई प्रतियोगी नहीं रहा। इसी प्रकार जापान की परावय से युद्धपूर्वेका सामार खला गया। फलतः भारत के निर्यात व्यागर में तैवार माल का स्थान कंचा हो गया है। यथाकल विर्यात व्यापार में तैयार

माच का प्रतिशत भाग 35 38-7538 YЧ 1884 YE e¥ 2¥3\$ Y.

इसके मुझवते कवे माल और क्यद्वे तैथार माल का निर्वात घट गया है। मारत के कुंल निर्यात व्यादार में

क्वे मा**ल भीर शर्दा तै**यार माल का भाग इस प्रकार रहा :---प्रतिश्वत

357538 \*\* \$E YY-YE 24 1686-80 ₹ इन परिवर्तनों के बाद भी संस्क

भारत के निर्यात ज्यापार में जूट (कवा कौर तैयार), चाय, कवास, स्वल कीर चमका, भ्रीर तेलहन का स्थान मुख्य रहा । कुल निर्यात-स्थापार में इनका स्थान ६० प्रतिशत है। भारत के निर्यात साला में बट का थैलों क्यीर वस्त्रों का महत्वपूर्व स्थान है इनके निर्वात से भारत को प्रचुर मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। यथा-करोड़ ६० में

8034.38 35 8EY4-Y6 ξo 

बह्निक स्वप्न हो बाती है। विदेशी क्वाचार की कांग वृद्धि और सम्बर्धन का मार्श तवाशे का विकास है। तवाशे के विद्यात के ताथ मेशीनरी और प्लाबट की सावस्थकता बहती है । उदा मी की क्यापनाचे बनता की कप छत्ति बढती है और इसके साम अन्यम प्राप्तिक उद्योगों को प्रोस्ताहन मिसना है और बाप्रस्य रूप से भीयोगिक उत्पन्न क्या को के लिए ग्रन्य देशों में मांग

अस्यन्त होती है। इतकाए उद्योगों की

स्थारना से विदेशी न्यापार और बढता

है। यह व्यापार परिमाश और चीमों की

विविधता दानों में बढता है।

युद्ध समाप्त होने के बाद के दो साली में सन्तरीष्ट्रय स्थापार को पुनक्कावित होते में बनेद अधावों दा सामना दरना पढ रहा है। लड़ाई की अवस्था से शांति की शबस्था में आने का संक्रमच काल इं.बे. उस दन कम होने. कीवतें बस्यविक चढने तेक के सुमतान की मंगी कौर शासा की कतालाका ने कुछ कारच है, बिनसे झन्दर्शशीय व्यापार सुद्ध पूर्व की स्रव-स्था में बाभी तक नहीं पहुंचा है। दुर्लम श्रद्धा के देशों को खुड़ कर प्रायः सब देखा को कायःत का सूरूप नर्द्ध गया दे कीर निर्भात कम हो। सभा है। मारत को भी इब फठिनाई का शमना चूँरना पढ़ा है कोर कर भी करना पर्करहा है। बह कठनाई बान्तरिक ब्रम्बर्सी, राज-

नौतिक अनिश्चितता और श्रीकोगिक

क्रशांति के कारण और क्रांत्यविक उग्र

ह्यो गई।

इस विषय परिस्थिति में भारत के क्ख में एक बहुत कतुकुक्त बात थी। मह वा व्यक्तिस पावना । सम्रोत १६४६ में स्टालिय पावना १७०० कोटि ६० श्वा पर भारी साथा में ब्रस्त का ब्राबात इक्त ने म भारत का स्थापारिक सराजन व्यक्तिक इंगया। विसम्बर १६४७ को सामा राने वासे छादे ठीन वर्षी में मारत में १६६ करेक मूल्य देकर प्रप्र कास रम कन्म सामात किया। फलतः मारत का स्टालिक पास्ता १५०० करोड़ क्० सर्व रह सदा है।

#### श्रायात्त-।नर्शत स्थापार

१६३८ ३६ में भारत का वामुद्रिक ब्लापः ३२१ क टि द० का था। १९४६ ४७ में व्ह सम्मय दुवना हो गया की-.६०४ व टिच० पर पहुंच सवा। मूहः यह मेवा पर म्यावार की प्रकृति े में: कंद्रे क्रम्सर नहीं साथा | चीर्षे वही है को सक्त्र से बहुते ज्यापार की भी ं भारेर वह तम है, यह मारत में बंदे

हिन्द संगठन होमा नहीं है श्रपित जनता उद्वोधन का मागे है

[ क्षेत्रक-स्वामी अद्धानन्द संन्यासी ]

पुस्तक व्यवस्य पढें। काथ भी हिन्दुकों को मोह-निहा से बगाने की कायर्यकता बनी हुई है; भारत में बसने वासी प्रमुख काति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की सक्ति को बढ़ाने के लिये निसान्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुरतक प्रकाशित की का रही है। मूल्य २)

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।  88 X8 X0

इसके द्वातिरिक बस्त्रों का निर्दात बक्षा है। यह किस मध्य परिष्ठाया मे बढा है वह नीचे की तालिकासे शात क्रोगा :---

(करोड़ ६० में) 36-2639 \$8**¥¥**-¥6 **३ २** \$EXE-80 9.

व्यापार की दिशा

लड़ाई के झरब भारत के व्यापार की दिशा भी बदली है। ब्रिटिश साम्राज्य के देशों का भारत के साथ व्यापार आव भी सबसे काचिक है। पर एक अन्तर है। भारत का उनके साथ निर्धात व्यावार वहां ५३ (१६३८ ३६) प्रतिशत से ५५ (१९४५ ४६) प्रतिश्वत हो गवा है, वहा स्नायात ध्यापार घटकर ५. मनिशत (१६३८३६) से ४२ (१६४५-४६) रह गया है। ब्रिटेन को सगह खाली कर रहा है उसकी पूर्ति ग्रमरीका कर रहा है। भारत के ब्रायात निर्दात व्यापार में मुख्य देशों का क्या भाग है यह निम्न तालिका से शात होगा :---

#### ग्रायात (सस्य देशों का प्रतिशत भाग)

| ( 241 401 41                     | AIGUE       | 1 411-1 / |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| 3\$                              | 3\$ ≂\$     | १९४५ ४६   |
| ब्रिटेन ,                        | ₹०.५        | २५.४      |
| सयुक्त राष्ट्र श्रमशैका          | €.४         | 3.09      |
| मध्यपूर्व(मिश्र होह्रोद्ध        | हर)२.२      | २२.०      |
| मिश्र                            |             | €.२       |
| <b>आ</b> स्टे <b>लिया</b>        | 6.6         | ₹-€       |
| कनाडा                            | ۰.٤         | ર.પ્      |
| <del>वे</del> निया श्रीर जंबीबार | <b>₹.</b> ४ | ٧.٤       |
| <b>धीसो</b> न                    | ۵,5         | ₹.६       |
| पर्मा                            | १६.०        | 0.8       |
| बागन                             | १०.१        | _         |
| वर्मनी                           | ¥.3         | _         |

#### निर्यात

( मुख्य देशों का प्रतिशत माग) **१६३**5-३६ **१६४५-४**६ ब्रिटेन ₹8.8 २⊏.३ संयुक्त राष्ट्र प्रमशीका २५.८ वश्यपूर्व(मिश्रकोस्कार)२.४ ų.= श्रारे लिया 8.4 2.5 6-121 ŧ.3 3.5 **सीसो**न ₹.₹ ٥.0 बर्मा **६.**२ वापान फान, बेल्जियम, बर्मनी,

उपर्वृक्त विवरस से स्पष्ट है कि भारत के आयात व्यापार में श्रापान. बर्मनी और कर्मा से खाली की गई बगड संयुक्तश्रह समरीका, कनाडा, स्नास्टे लिया मध्यपूर्वे भीर उत्तरीय भक्तंका ने ली है। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में जापान, बर्माक्रीर पश्चिमी यूनेप द्वराखाकी भी

हालैयड और इटली १६.१

(शेष प्रष्ट २१ पर )

ज्ञानी बीवन के उस ग्रंगका नाम है बद जिम्मेवारियों का बोक्त सर पर कुमहार के गये का त्र आकर लंद पहता है या लाद दिया जाता है। अरमानों क्रोर विक्रमेवारियों के बाच वेबारी इस अवानो का ऐसा क्लूस निकलता है कि क्तेबा ग्रह का बा बाता है, सतम हृद्य हिंदू विश्वता की तरह प्राकरता है। इसी लिए वन **भा**ते बाते समय पशेषी रहमान चवा की भावाब - खुश दुम्हारी बवाना सला मत रखे -कानों के परदों से टकाती है तो दिव शारी का तरह व्यक्ताचारी बाता है, क्रोठ चनाने पड़ते हैं, दात टक्स बाढे हैं और मैं गम के साथ खून के दो चार बूद उतार लेता हू।

आप वायद मेरी इच नादानी पर हुनें | हे चड़ता है तरक भी ला बाद । पर मैं आपको नादानी—हबने की नादानी पर तरक खा कर चुर रह बाऊ मा । तरक इक लिए कि अभे अमनी बबानी पर तरक आता है । बबन उठाने नाला हुई आपोमेंटक केने को गत्ते में लम्का कर एता तो दूर की बात में मुस्कराने का भो गत्ती नहीं कर चड़ता नवों कि अपने राम उन लोगों में के नहीं को मुख्य का भावत उपने पर 'कुंगा' दूई। कह कर संसाध बरने पर 'कुंगा' दूई।

बचरन में बह रिता थी पीटते या जैन में बाने उड़ ने को पेंडे न हाते तो हो बते थे कि काश्य हम भी बचान हते। आख बम बचान हो गते हैं तो हो बते हैं कहा, हम बच्चे या चुड़े हाते। बह बत रोता गना हथ जिए कि काशने हम की अवन हन जिसमेवारियों ने बागरोत कर सफ कर दी।

बवानी किम्मेवारियों का बोफ लादने के लिए हो बनी हैं यह प्रयस बार उठ दिन मालूप पढ़ा जब रिता की ने उत्ता-बन देते हुए बहा—देग, झब तो हुम बवान हो गए हो। इन्हुं कमाई करो नो हमारे बुढाये को भी कुछ राहत मिले। झालिए दुम्हारी बवानी किंउ कमा की?

उस दिन सारे स्वत्न, ववानी के कारे में बबे समस्त इनाइ किलो, व लू की नाई, एक दोन्तीन हो गए। स्थाय कै च बुक ने भावता के भृत के चमडे बरबाद कर दिये। कान पंकक्षतर नार बार स्वय से कहा---'बच्चू, बनानी न्ठिल्स शावरी कवियां और प्राप्तरों की तरह आ है भ ने के लिए नहीं बवानी का कोर मारता तह देश सेवा के आलाए नहीं, सपूत बेटे बन कर परिवार के बूढ़े बच्चों का बामा दोने के लिए है। वही हुम्हारा – द्वय बबान बेटे का-प्रथम धीर सर्वे प्रथम कर्च व है - ब्रीर एक दिन इत्त व्याकी विक्षा वेदी पर सपूत बेटे का कार्टिकिकेट प्राप्त करते हुए स्वय को पैठ में विदने बाले गवे की तरह, पवास 📲 🖷



रुग्ये नहाबार पर पारिवारिक वक्तन दोने के लिये बेच दिया।

नये मुश्लमान ये इत नमास में केर कदर करो रखते। झाफित दी हो तीन महीन तो कड़ कर करा किशा कि चाहन की तिश्वत तर हो गई और तरफ़ी वा गये। इस करने रोव के झाएसी बन गर। पर कुम्हार की नबर विश्व पकर किली सात गये पर होनी है उड़ी मारि चाहन की कृत कहे भी हमी पर होने सारी। वबन कर बचन दोना और करर के बचारी देना। इतनी सदाई चासू हो गई कि चारा नचा हिरन हो नचा। स्मान भी चिद्रांबद्दा हो गया।

पिता की का माना उनका । जोबा-कर देवे के तो पर निष्क काने । किसी दिन फुर्र न हो बार्टा । वह फिर का बार पट एक रिवरे को अवक्या की गई। एक गरीन उक्तन के घर का बोक हलका कर हमारे उर पर नित्य का बक्त कीर वह भी गीजा बोक साद दिशा जया। पर में 'कुन कुन' करती बोमती बी साई और उनके साथ ही खाव 'का सम्म करती बाप ही खाव 'का सम्म करती बाप की खाव

श्रीनती के 'श्रीमता' रहे तब तक को कुछ न विस्ता। यर 'पुत रत' के साम होत ही 'पिता' बनने के शे ने विदर्श को नहीं के शे ने विदर्श की नहीं के शे ने विदर्श की नहीं के पूरी तरह याद भी न कर पाये थे कि तिया जी ने एक और परेशानी पदा कर दी। वा के सर का वे नौतमी बार परेशा जी को परक्क ते उसा। विस्ता नी को सर की है तिया जी को परक्क ते उसा। विस्ता नी को सर के है किया ने सान की भी सा वो सर के है किया ने सान की भी सा वो सर के है कर दें। कं 'य वा, जा ता मन मतान कर करना ही पता। की सान ता मन मतान कर करना ही पता।

कर्यं अ इति भी वहीं नहीं हुई। कर्में की कामी जिस्ट मो ये जक उपक्षि के रूप में निजी। उपूर्ती का तकाका कुछ देश वा कि मन मार कर इन जन्माय को मी बनान और उपूर्व केट का कर्यं व्यंमानना पका।

स्वय सापतें पूरी तैवारी के साव पृ हेर पर महराने सानी [ट्रेस्सरेवास रोव पर रॉय् रॉय कर स्वाणी पर मून स्वत्ने साने | साफित कर वाहर सकार प्लीरिया पहाने साना । कर सुकार्त ही सोक्षों की हर वर्षों के सारख हमारा दम प्रमुख साना । साप इंडेंगे सेकित क्षम करता हूँ पर हो बार तो सालें गमा कप्रता मी बन गरें । सेकित गमा की तदह मेरी सालु मागा साठ हसार तो क्या मेरे साठ दु सो को भी वद्याति न दे साथे ।

दुनसे तो वे ही । कार से दो जान क नन कर टूर्ने जाइन बारे की सीमारी ! इनात बी ने बान कर नो कटिशा पत्रजी कि उनकी तो दूर की बात इसारी बान के भी सातो पढ़ गये । तमकारर आप्दानी का उनकी धार्री में होना जानश्यक ना और पर में हर 'शदकी गिरो' के निये इस के अधिक क्षम्यका दोने का जादमी जीर कीन हो तकता था। ऐशी कायस्मा में हुटो लेना काशश्यक हो नामा।

क्राफित पहुंच कर ताहब के तामने गिड़गिड़ाने—'ब्राव की बुद्धी खादिए। क्या कस्त बीमार है।'

साहन ने तका सा हु इ ननावा स्त्रीर टके सा सवान दे दिवा<sup>7</sup>—काम बहुद 'सफर' दे रहा दें। स्तुद्धे नहीं मिका सकती।'

टके सा भवाव सुन कर हमें तैश्व सागया। भवानीका साग योग उदस पड़ा और कालों में सून बन कर का गया। दिख ने कहा—धानी करते, कपना धूराग सेगी। जाइन न्यादा के न्यादा करेगा नेकरी से सबस कर देगा। बन नेकरी ही करना है तो जेकनो ठिकाने हैं। यहा न वही करी करते। परम्यु बन ठिकान के किए इकाई का ही आक्का बालू किया को करता ठिकाने सन गई। वच होने पद्ध की तरह में परक बनाइ ठेट से मन न हुआ। रोनीकी साले दिखाता बाला—'बामो, कान करो। वस्त स्वाम करने से क्या

मैंने एक बार और दिनय से कास विवा। कहा — 'हुजूर, ब॰चा बहुत बीमार है।'

'बहुत बामार है तो मरने हो !' — लापरबाहीपुषक उत्तर वते हुए उन्होंने श्रमबों का एक मोटा का पुत्रिन्दा मेरे लामने फेंक दिया।

वैमान के करता हू गुरुवा तो येखा आवा कि मारे तभाचां के साहब का कचूपर बना दू। बेकिन गरिस्थितियों वे पहले से में गर्य चचूपर बना रखा था। नीक्टी के चले बाने का सार्व या 'मशू ममूरे से मोहताब हो बारा मुझ खुन के यूट पोक्ट काम करने बैठना पड़ा।

क्षम कररहा ना गर में न नवर वाही पर वी जोर वरसे बज़ी जिता वी अभिनती के मुक्तारी-न्देश निकाने नाज़ों मनुर वजन बाजावनी की। क्षम में वेदा सक्त निकृष्ठ नहीं जल रहा था। रह रहकर क्षमी बधानी पर मुके तरह और कोण बोनों ही जा रहे थे।

शक्त त् वाद्य को वद्युक्त सुम्हे । वोके — 'शब्दा जान दुन वाद्या । कल कारी झाकर कान समाप्त कर देना ।'

चन करता हुँ में 30 वमन काफिड से येवा भागा बड़े पुलिश से निक हुइ। कार्र वर भागा हो। बन्दो-कर्म में वर को अर बहा। यरने में स्थान बचा कर परवा था। प्रतिदेन की भाति काब भी ने नमूत्ररे वर ने हैं हुइ को रहे से। मेंने करन्यूकर उन्हें काएन भी नक्या था। बच्चकर निकास है बचा का कि वचा की निकास के

'शहसम में, करा बुनना हो।' इसके पांचे सीटना पड़ा १ नवर्षीन बहुत्पका मैंने कश्यी-मनके पूर्ण ---'कविष है'

( क्षेत्र क्षा ६६ सर )

# स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

क्रे०--भी इन्द्र विद्यादाश्वरपित

इत पुस्तक में केलक ने भारत एक और कालवह रहेगा, भारतीय विचान का काचार भारतीय तस्कृति पर होना, इत्यादि विचयों का वित्यादन किया है! पूल्य १॥) स्थ्या।

मेथेक्र--

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

#### च्या इसनी भ्यामान नहीं है

# नौशरा पर वायुयानों की उड़ान

श्री शरेख प्रमादरी

स्मानः र प्रव तथा रेडियो बहुमा शबक्त इन्डियन एवर फोरे के

बाद्यानी द्वारा कामधन्ताको पर क्यासमस्य करने के समाचार देते हैं। किन्त यह बहुत ही बोड़े व्यक्ति बानवे है कि इस प्रकार बाकमण करने में कितनी तैयारी और संगठन की सावस्य-बता होती है। कितने मनुष्यों को इसमें आश होना वहता है स्त्रीर कितनी चट्टराई के ब्राह्मक की बोधना बनाई जाती है।

आतःश्रास का समय है। हवाई क्रडे पर चहक पहल है। एक खुली की बारी घल से मरे हमे मैदान में बादर ठहरती है। सारी वासुयानी की वंक्रिक के पास काकर वक वाली है। और बहुत से मनुष्य उसमें से बाहिर निक्य बाते हैं। स्वानाच नीसी पोशाक में बादत में हात परिहात करते हवे बाते विवार्ड देते हैं। वे विकेट सोल देते हैं किन में कि वास्वान वंधे होते हैं कोर प्रत्येड कारीगर टैम्पेस्ट (वांब्रवान) वर क्रप्टना अपना कार्य पर प्रारम्भ कर देता है। फिटर एंबिन के प्रत्येक का मार्ग निरी-सम करता है। रिगर कन्ट्रोज करवे वासे क्यों और एवर अभ को चैर्च करता है। एक बादमी बन्दकों की बैस्तई देखने में व्यस्त है चिनको गतरार्व्हिटनने मधीनकर की कारत्त की पेटियों के साम संबद्ध कर दिया था। उसका एक सह-करी उनकी सहाबता कर रहा है। बायर-बीच आपरेटर (वेसार के बेतार पर फार्य करने वाला) रेडियो टेलीफोन इस्वादि के लागान को बांच करता है। निवती का कारीका सार की देख भारत में स्वत है और प्रवीं सांति बांच दर निश्चर करता क्षे : बेक्सियां ठीड असी हुई है या नहीं बीर विका के तारों में किसी प्रकार . 📽 भराबी हो नहीं है ।

काशारक वनती की रहि में वे अविद्व सामद ही दभी भाते हो फिन्ह इनके बिना कोई भी बाजुबान उपज्ञता पूर्वेष नहीं उद्द चढ़ता और नाहीं वास-श्वन वासक बचनी उक्तन में पूर्व क्षावा नी काचा रक रुपता है। वे अहि क्षपने समय क्षा कविश्वास माग वासुवान वर कार्य करने में डी म्यतीत करते हैं और बहुन्त इन्हें रात्रि में भी देर तक वार्ष करना पहला है। विशे मी पूर्वे के बार मी दंबें होने पर तथा पैटील के टैंक्स में क्या भी-वाजी धनी वर वेचारे चेंग्रद की चान वार्षे तक की सम्मावना आवा है। तनके समा- अकृतों के प्रथ्य

में बद् पारस्परिक व्यवहार का नन्धन रक्ष्या है।

धान नासुमान विकासका तैयार है। बन्द्रके मरी मा जुड़ी है तथा को में पैटोल बाला का सका है. और प्रत्येक व्यक्ति अपने २ इस्ताच्यर करके प्रमाश्चित करता है कि वास्त्रान का प्रत्येक मान विश्वसनीय है। सब अपने २ वासपान के बाय बादेश की प्रतीचा में सदे हैं। हयटी रूप में. श्री सभीर ही है। स्वरेडन कमान्डर, प्लाइट कमान्डर, तथा श्रन्य श्चनेक श्रद्धसर तपश्चित है। बाबुंसम्बर्क व्यविद्यारी को समी २ सेना के प्रधान शैनिक पढ़ाव से फोन द्वारा जादेख प्राप्त है आ है। जिन विशेष सन्दर्शे पर शाकपदा करना है उनके विषय में बानकारी दी गईं है । नौशेग के दक्षिया पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर भाक-मब करना है। उक्त, की बोर दो नुकीशी पहाडियां है जिन पर हमलवारों ने मध-बत मोर्चे लगा रखे हैं। यह भी सन्देह है कि भाग्यन्ताओं के पास दो माउटपटेन राज हैं को उन्होंने पशकियों के दक्षिक की कोर के नाकों में छिपारली हैं। इसके श्राविरिक्त उन्होंने बन्दकों, मोर्टारी और मधीनवनों को भी वड़ी चहराई से कियारका है।

स्रव सार- साई- ए- एफ- का सका कार्व इन मधीन सनी तथा मेटीरी पर काकनमा करना है। नक्शे दे दिवे गने हैं और कामान्याओं की स्थिति के सम्बन्ध में पूरी स्थानकारी प्राप्त कर सी गई है। स्ववेदन कमाग्डर दो बासुपान-वालकों को काक क्य करने के लिये बादेश देता है। उसने वास सम्पर्क का विकारी को बताया है कि प्राप्तः दश नवे काशुकान सन्दर पर पहुंच कार्येगे। क्षेत्रां टब्ने ऐसी व्यवस्था की है कि **विश्वसे इमारा इ**मगमी सैनिक रक्ष पुरें के चिन्ह इत्य काकन्ताओं की रिवर्ति की स्थाद कर कके किन वायकन पालको को काम श्रीपा गय है वे आ ले नक्षों भोक्ते हैं की सपने प्रवाह व कुटो में उन्हें कोड केते हैं। वे अपने पैराश्ट संभावते हैं और श्रीयो-गः जेशन हुंदे में इस्ताब्धर कारे अपने वासुपान २ नावर क्रियारे हैं। वे व्यन्तः सम की रिगरेट वे ते हैं और व्यक्त सबने बाबुबान बसा बेते हैं। वे इवाबाल बाजुबानों के एक स्रोत सहस्र सामक को पेंगशहत तथा पेटियों को बांधने में सहाबसा देते हैं।

चन कक मही मंत्रि र्वमल बारा है जो इवागय वापित जाकर



— और इस तब्द वे कादाश कें संचे दहते बये।

संदेव काते हैं। कासक अनके असा में वंदेत करते हैं और जोन, सम्माख कर क्रवने एंकिन दीका देते हैं। घल का बादल ट्युटा है कीर तल विष्य प्रश के बन्त तब वे प्रशास्त्र शैक्ते काते है। यह बार फिर साम ह ग्रेडिन ही परीचा बरते हैं और तब रकाना हो वाते हैं।

प्रथम चालड अपने वाररलेस और रिसीयर दो ठीड बरता है और पत्राह ग क्वटीस से बात करता है। मीनार पर से हरी रोखनी जमकतो है। जाल ६ वन्त्र को स्रोकता है और एयर क्रफ्ट एक कोर के सब्द के बाय दीवता है। बहां उसके रायव वमीन को **e**ri क्रते हैं। वहां एवरकापट बहा वर्ष भूस के बादस एउते आते हैं काती को कोणकर घरेर काकाश में कंचा चढता काटा है। दितीय चारूक वंदे से में इ काट कर कारने क गुका से वाकर भिवा बाता है।

प्रतिक चासक सपने हैश वंही पर समे दिग्दर्शक को देखता है और नीशेरा के मार्ग का निश्चम करता है। बन्म शहर से अस्य प्रधानी वासी समझ के काय २ वे उदते हैं। सैनिक बानावात के बडे २ कनवाय नीचे सहक पर \*: स्थाओं पर वैजिक्द पदाय और केस्से में रकोई बनाने की जाम उन्हें दिखाई देती है। वे नीवीश वह च वाते हैं।

क्षां कालकर के प्रापनी विशा बदल ते हैं और दरिक पूर्व की बोर सुकते हैं।

र्नाचे-ही उन्हें वे दोनों पशक्तियां और यह नाला दिकाई देशा है। अपने करूप के सम्बन्ध में सुनिश्चित होने के लिये वे पशाहियों के चारों क्रोर एक हदान भरते है। हमारी सेनाकों द्वारा दिया गया धूम संकेत भी उन्हें नवर काता है। तब ६ क नम्बर का धवर काफ्ट हुवकी सवाता है।

चालक द्रवीन से देखता है कि एक पडाड़ी के घनक्रोर-ताका खुदी हुई मनों म्हिपकी है इस्ते काकारताको की स्थिति स्पष्ट-हो जाती है।,

चातक च्याभर के लिये बटन दका देता है। मशीनगर्ने बहाब उठती है श्रीर लच्य पर भड़ा घड़ शोलियों की वर्षा होजी कारम्भ हो जाती है। प्रथम चालक हवकी सगादर वापित लीट स्राता है

काब दूसरे एयर कायर की बारी है " यह हुनकी लगाता है और-नाले के र' तित स्थल पर गोलिया बरसाता है प्रथर इद.बट बारी २ से इयाकार बन्दूका, मोठरी क्रीर खाइयो पर र 🧖 पी करन हैं। धर उन्हें यह पता लगता है कि अ कम्य पूर्व रूप से कार्यान्यत हो गया है तब वे बापिस सौट पहले हैं।

वे अपने इशई अबु के अपर पहुंचने हैं पका हंग कन्द्रोल से हरी रोश्वनी द्वारा 'आस क्लीयर' संकेत होता है। वे एक २ करके नीचे उत्तरते हैं, अपने एंबिनों का स्थिप बन्द करते हैं और स्वयं भी उत्तर बर बाहर काथाते हैं। प्रतीचा करते हुए हवाबाब इनका चार्च लेते हैं। एक टक भाकर इन वायुगनों में दुवारा पैट्रेस

(शेष पृष्ठ २० पर )

**77** श्ते महायुद्ध के बाद उसरे महा यह को रोवने के लिए जेनेवा में 'क्ष'ग ग्राफ नेशान्त' का और दुतरे महाबद के बाद सीखरे महायद को शेवने के लिए बेक्सब्सेस में 'सबक राष्ट्रसव' (यनाइनेड नेशन्स आरगेनाइजेसन) की स्थापना में सब से काविक हाथ क्रमे-रिक्न नेताओं का रहा है। पहली सस्था कांस्थारना में बामरीका के टन्डालीन राष्ट्रस्ति प्रे'० विल्खन और दसरी सस्था की स्थापना में अमरीका के राष्ट्रपति औ रूबनस्ट का प्रवाव था। 'स्वतवता' 'समानता' भी ( बन्धना' के प्रनोद्यारी शब्द एक मिनिट में स्वतनी बार बामरीका के ग्रेस. प्लेप्यार्थ और रेकिसो से श्रोह राये काते हैं उतने ससार के बाव किसी देश के द्वारा शायद ही प्रचारित होते हैं। पर कामीतक इसान की का ककी नीघों समस्य अपरीक्र के लिए ग्राम बनी इंड है। इसी का नाम है 'दिये तसे श्रवेश'। भारत के हरि बनों का प्रश्न भी विकट का पर जसे विदेशियों ने प्रतिरक्षित मात्रा में चित्रित करके सक्षर के सामने किन्दकों को सदा हीन और अत्याचारी विद्व करने का प्रयत्न किया। सुवारकों विशेषत गांधी बी के प्रापृत त्यांग के कारक मारत इरिजन समस्या को नही वकताके साथ युक्तमत्र रहा है पर श्रमरीका का वर्ण विद्येष उससे उससे दमतर रूप धारक कर रहा है।

इत वर्ष हो फरवरी को बागरीका के राष्ट्राति भी टू.मैन ने नागरिक श्राधिकारों के सम्बन्ध में एक सदेश अमरीका की पालमैंट कामें स को मेना। इस सदेश का इतना भयकर परिचाम होगा. इसकी वे कल्पना भी न कर सकते थे। श्रामरीका की दक्तिशी स्थिततों में नीमों की बहता-बत है। वहा के गोरे तन पर समान्धिक श्रद्धाचार करते हैं। ट्रमैन शाहर का सन्देश सनते ही दक्तियी नेताओं का कोष महक उठा घोर उन्होंने 'खून' श्रीर 'सकाई' के शब्दों में घोषवायें करनी ब्रारम्भ करदी। नागरिक अधिकारी की कितनी ही दशई दी बाय, इक्कियी रिया-सर्वो ने सदा चानुक भारने दाय में रसा 🚜 है। जिस किसी विश्व द्वारा नीमों को रू 🖢 निकमी ग्राधिकार दिवे गये, उन्होंने ... <sub>बरवा</sub>कास उत्तका गक्ता घेट दिवा। सन् र्व १९४७ में २५२ व**स में औ**र ८४ विरोध से, हाऊन आप रिमेजेन्टेटिव ने पाल टैक्स नाशक विका पास किया परन्तु कीनेट ने इसे समास कर दिया। सन १६४३ में डाळल ने फिर पात किया वर **सीनेट ने** फिर इसे दफना दिया ।

क्रमरीका म समभग १ करोड़ ३० सास नीपों हैं जिन में से एक बरोड़ दक्षियी रियासती में हैं। समुद्धा जब के विभान के भनुसार उन्हें वो कई स्रवि कार प्राप्त हैं द चया में उन में से कवि काश निषिक्ष है।

### ग्रमरीका में नीग्रो समस्या

भी दीनागव सिद्धावालकार है

बाब स्थित वह है कि दक्कि के १ करोड नोमो. यदावि कानून की हाति से स्यतंत्र है. पर सम्मानयुक्त नागरिकता के श्रविकारों से विवेत हैं। उत्तर की रिका ्तों में भी नीओं के विस्तू मेद बुद्धि हैं विशेषन सःमायती रिवासतों में -- पर बहा यह प्रज्ञा हतना सम्मेर नहीं है। समस्या के रूप में यह दक्तियी प्रदेशों में हा है।

#### रंग विद्वेष के रूप

पड रिवासत से वसी रिवासत में तनिक मेद के शाय, दक्षिक के समाव में साचारबातः नीप्रो उसी स्कूल में वह नहीं सहता है यहा उसका पढ़ीता श्वेताम पद सबता है बद्यारे वह रक्त न सरकारी है और उसके चलाने में नीम्रो माता-**उत**ना ही टैंबस बितना रवेताय ने १ सार्ववनिक स्थान चैसे. होटल. रेस्टोरा. विनेमा, बाम इरशदि में उसका प्रवेश निषिद्ध है। नीमा के लिए इस प्रकार के स्थान प्रथक् हैं को बहुत हाटे दर्जे के हैं। इमारे पाठकों को यह छन कर बारचर्य होगा कि दक्षिण की रिशक्ती में कानून वा चिकित्सा के ऐसे विद्यासय खते हट हैं बिनमें नेवल एक ही नीमो सात्र पदता है, स्वोंकि वह 'श्वेतान' के विश्व तय में प्रविष्ट नहीं हो चहता। ऐसे विद्यालय में क्या पढाई होगी-इचकी क्रस्पना की व्यासकती है।

पद ही गाबों बाबक में जीका अले चट सकते । विकासे किस्सों में जनके लिए बीट रिवर्न होती हैं | ३ जून १६४६ को सबक्रराज्य समरीका के स्वीप कार्र ने हरीन मोरगेन के विकद कामनवेल्य बाव विश्वितका के मुद्दमें में निर्वाय किया वा कि एक रियास्त से दसरी रिकारत में बाने वालों के लिए प्रार्थन्य नीति गैर कानूनी है क्रोंकि इससे रिवा-सतों के आपसी व्यापार को शानि पह-चती है। परन्त सुप्रीम कोर्ट के इस निर्योग को तोस कर ही इसका शास क्या वाता है, पासन करके नहीं। दक्षिण में बहुन थोड़े जीहो इस प्रकार मेरमार के प्रचलित कानूनों को लोहने का साहत कर सकते हैं। जनर कोई प्रयत्न करता भी है तो उसे सभादी वादी है।

#### विश्व प्रमिद्ध नीव्रो पढडा गया

भारी वचन के साथ बादिसगद्ध विश्व प्रधिक (चैम्पियन) खिलाडी नीमों को ल वस भी गोरों के डाय इस क्रपमान बनक स्थवहार से नहीं बस समा । उसके अपने शन्दों में "मैं मार्थिया में टेलीफोन 📦 केवल इस्तेमाल करने के कारका पकड़ा गवा था। हम वाक्तिक का प्रदर्शन कर रहे थे। एक स्थान से समें देशीयोज करना था। विश्व कोर "काओं के लिए" विकास अपर कोर्ड टेलांफोन नहीं था । इससिए मैं



संवार विस्पात गुरुकतान व हाईक

"श्वेतानों के" स्थान की स्रोर प्रसा गया । वहा के एक कर्मचारी ने बुके "कासो के" स्थान की स्रोत साने स्रोत बहा । मैने उत्तर दिवा. उधर टेक्कीकोन नहीं है, सुने तनिक सा ही साम है। इससे यह सन्द्रष्ट नहीं हुआ और मुनेद वद्यक किया ।''

#### बाशिगटन में

देख की रावचानी वाशितरन में औ धावस्था सराव है। बाखिबटन प्रक्रिका में नहीं है पर दक्षिण की कोर जाने का प्रारम्भिक स्थान है। दक्षिय की कोर वाने वाली नाहियों में बहा पुरक् सीटें हैं। वाशियदन के रेस्टोरा, होटल, विजेबह नीमो के लिए यन्त हैं। हा, वस और ट्राम में वे एक समान शीटों वर बैठ स्पति है। कशियटन में जायदिक अधि-कारों के सम्बन्ध में समरीका के सम्बन्ध की तमिति में निम्न बाक्य करे गये

शहर के निषयों आग में शिवाय यक विवेद्ध के बीद किसी में जीमा नहीं वा सबसे । अपने सक्षान के पत्नीत के सिनेमा में ही वे का बकते हैं। निक्ती बहर की कई दूखनें व बरकारी स्टोर बीबो माइको की परकाह नहीं करते, उनकी माधी हुई श्रीकों को दिखाने से इन्कार कर देते हैं का बच श्वेदांग माहको को अगता वेने के कार सतकी ब्रोर कान देते हैं। विना विशेष प्रवन्य किये नीओ बहर के होटकों में नहीं का बकता। छर-बारी व कर्क सरकारी तोटकों में वक्की वे सा बक्ते हैं पर वीचे शहर के सकि-काम होटल उनके सिद्ध क्या है।

#### बेतकी मेद सीबाएं

**डब बन**रवाजो में वे मेर्**ची**मार्वे वडी बेदकी और शासकाक है। काशिय-टन के इन्होल्डन शह में वो बहि-बाबों के एक रस्य के ब्राविकार में है करवर्ट के शासकारों में मंत्री साविक हो वक्ती हैं कर बहेब पर बार्व की उन्हें काश नहीं। माकरी विष्टरों में नीक्षे (mm = 15 m)

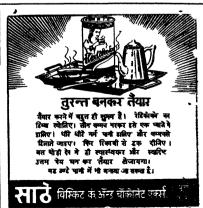

दिश्री एकेक्टर--ए॰ एतः कोक्सै एवह चं॰ काली सवडी दिवार विविदेश, दिश्री ! इमीर साहित्य-भोक्तमा वाले १६, सामग्रे वाच र, इन्हेर ।

### पिश्चमी जर्मनी ग्रीर मित्रराष्ट्रों का मतमेद

स्मापिक कृषा बीर कार्षिक कप्याना का ऐतिहासिक प्रश्न इत्तम कठित जीर पेचीम कपी न बा सितना कि जाव, बद नप्रविधी बपेनी के मिक्न पर विचारिक्रीमय हो रहा

बदि उन कः शक्ते के प्रतिनिधि किनंका इव प्रश्त से सरवस सम्बन्ध सम्प्रतिने बर पहुँ वर्गे वर किनता कनुमन कर पहुँ वेरो वह काश्वर्य का विश्वन नहीं है नतीं कि तिमन इविकेषा में मीकिक मुनमेर हैं। वदि वह कैनक इव प्रकृतिक प्रश्नमें हों। वदि वह कैनक स्वा प्रदेशकाइत स्वस्त्र प्रश्ना कर्मे

देश की प्राचा के कारचों से प्रेरित होकर फांग पूजरा से कोरित वर्णनी स्थान वाहता है। वाजने कानुमन कीर परस्ताओं से प्रेरित रोकर कामेरिक संपीर का केरित रोकर कामेरिक संविध्या कर्णन ना ना की किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए माने किए मा

#### दो कारब

बारंगी को पूंचे कर से क्रीकेटिंदत करने कर परिवारत रोगा मारंग सर्वेगाया-रख से कहा विशेष कामित केंगा। रख्टता करंग कारणा का देश क्षेत्र का अभावपूर्ण नहीं हो छक्ता था, वर्षोंगों से दिक्शा केंगा केंद्र कार्य के बार्य वर्माण कारणाया की बार्यक्रा हो हुए इस बारण पूर्ण क्रकेन्द्रीकरण का मस्ताव क्यार्यवादी नहीं कहा बा सकता । तिटेन क्यार्यवादी नहीं कहा बा सकता । तिटेन क्यार्यवादी नहीं कहा बा सकता । तिटेन क्यार्यवादी कारणा के बारुमत होने क्यार्यकरणा कारणा है।

ए अनेतिक हिंदे से वर्गनी को पूर्वे कर के अवेन्द्रित करने पर उठकी अर्थ-नवश्या सिन-निन्न को व्यवस्था और निर्मन वर्गनी, वेपेरिक आर्थिक पुरुक-स्वार्ट में कट्सेंग देना तो बूर, आधारा कर्में यह आपन-निर्मेद होने की आधारा मन्त्री कर करना; नक्ष हे बुद्धा ब्राटक।

कांव का र डेक्न व वनभाव वितन नहीं है। वार्गी की वाप्तम कीर तुर की क्ष्मण नार्मी के लिए को कुछ किया व्यव कर पोता है। नवारी नेरेक्स देश की वार्मी के व्यवस्था नम् कुछ है और क्षम इक्किया के अपनी वार्मित है कांवा की क्षमित के किया किया की ति कांगी की क्षमित कर किया है। उदाहरकार्य, एँटवर्ष कीर शटरडम बन्दरमाही क कार्यिक बैचन रूछ कीर उच्ची बर्मनी से उद्धल ज्यापार द्वारा प्रमावित होगा।

रूत भीदोसिक प्रदेश के साथिक बीबन में निटेन की व्यभिक्ति उतनी प्रत्यस्य नहीं है जितनी बेनेस्वरूप देशों की। पर बर्मनी, विशेषतः, वर्मनी के ब्रिटिश चेत्र. की यवाशीय प्राप्त निर्मस्ता में ब्रिटेन की गहरी वाभिक्ति है सार्क ब्रिटिश आर्थिक साधनी का बोभा कम हो साथ । इसके स्थातिरिक्त विदेन तथा वि'रूचमी योदा के प्रत्य देश प्रव ने प्रत्यदा श्चनुमदी के कारक वह जानते हैं कि बांद धर्मन उद्योगपति का स्वच्छन्द रूप से वर्मनी के लिए हैनिक शाहन का समर्थन करने दिवा बाय तो उसका मर्थ-कर पश्चिम क्या होता है श्यहा आसे-रिका अपने योगोपीय सहयागियों से प्रथक षता वा सबतार्थीन

पित्रराष्ट्रों के नियंत्रण का प्रश्न

इस बमब समेरिका को स्वतंत्र स्नीर प्रश्निकत्ति बर्मन उद्योग से मतियोगिता का मन नहीं है। पर इस समय परिचमी बर्मनी की देखागल का मुख्य बोम्क स्रमेरिका के कार है। रचलिए यह स्थमन उद्योगपतियों को सहायता देने के पढ़ में है ताकि ने काना ज्यानार बढ़ा एक सीर सन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रसले हुए, मिनराष्ट्री का निकेश संस्थानश्यक कम किया जा रहे।

इल प्रकार, शक्तितक और आर्थिक इष्टिकोया। में अन्तर है। शक्तिक दिशा में सुख्य मतभेद ब्रिटेन और फांस का है और आर्थिक में आस तथा आमे-रिक्र कार स्तर के लिए योजना

छुटी अपनि भी दृष्टि से इस समस्या काराजनैतिक अर्थाकम महस्वपूर्ण सा हो गया है क्यों के कत के साथ सारे कर्मनी के मकिष्य पर समझौते की आधा भी कम होती जा रही है।

क्या रूल के महिश्य पर अमेरिका और फाल के महिश्य का श्रम्त किया बा स्कता है। क्या कमनी के मुख्य कोशोसिक केन्द्र के लिए ऐसी योजना बनाई बा स्कती है जो अमेरिका और फाल दोनों की माग रूपे कर सके: अपीर सामरिक प्रमुख्य और रूल का और्थोगिक विकास । इस समय मुख्य प्रश्न की है।

बर्मनी के सम्बन्ध में रूत से ही ही नहीं, ब्रामेरिका, ब्रिटेन कीर फाल आ! ( में भी परस्पर गररे मतरह हैं। पूर्वीय बर्मनी रूत के हाथ में है। परिचानी बर्मानी क्राय राष्ट्रों के हाथ में। यनका वास्तरिक मतमेद क्या है, यह रूत के के से हैं किये।

काधिक प्रश्न इत तमय काधिक प्रमान स्वाचिक प्रश्न है। इतका प्रमान राकने तिक प्रश्न पर पढ़ने तमा गया है न्होंकि काधिक तथे हो। ति हुए पहिच्या कासिक होते हुए पहिच्या कासिक हो। ति हुए पहिच्या कासिक हो। ति हुए पहिच्या का हो। तह हो। ति हुए प्रश्निक हो। ति हुए प्रश्निक हो। ति हुए प्रश्निक हो। ति हुए प्रमान है। ति हुए प्रमान है। ति है।

ब्रिटेन श्रीर वेनेलक्छ देश इन दोनों लद्यों की श्राप्त चादते हैं, इस लिए उनका कर्तम है कि दोनों परिचमी देशों के मध्यस्य वन ताकि कभी छु: यह अपने सभी कदने का सार प्राप्त कर ककें: सैनिक यु:सा श्रीर श्राधिक युनस्त्यान।

### ठगों से ठगे हुए

कमबोरी, सुली, श्रांत पतन व स्व-प्रदोष रोगों के रोगी हमारे यहा आक्रम होलाक करावें कीर लाम के नाद हम्ब हैलियत दाम दें कीर कोन क्या तकें वे क्षपना हाल बन्द लिएफे में भेव कर प्रका कलाह लें। हम उनके अपने उच्चर के साथ उनके लाभ के लिए अपनी १ प्रकाक "विचित्र गुता शास्त्र विस्त में चैना दवा बाये उक्चर लिखे रोगों को स्वार कार्य के शा जान विधिया लिखी हैं और को उन् १६ में गवनीयर से बच्च शेकर अदालत से खूरी है मुस्त मेब देंगे, पानुष्ठक के साथ तीन झाने के टिक्ट

हा॰ वी॰ एतः कश्यप श्राप्त्यस् रसायनघर १०२ शाहजहांपुर य॰ पी॰

#### ५००) इनाम

( व्यवंतेट सी-पर्ट ) विद्र क्षणितक प्रशः शयक भावक वार्थ के प्रश्न व्यवं निव्द रेग हैं। व्यवं त्रित वार्थ हैं व्यवं व्यवं प्रश्न हैंक वार्थ के व्यवंत कर कर प्रश्निक हों के साथीय नाम कर्मा प्रश्निक हों के साथीय नाम कर्म प्रश्निक हों के साथीय के प्रश्ने प्रश्निक हों के साथीय हैं। प्रश्निक हों के स्वतंत्र हैं। प्रश्निक हों के स्वतंत्र हमा हों हैं क्षार्थ कर में प्रश्निक हमा हों में सार्थ कर में प्रभाव हमा हों में



मोहनो मंदार गीउन्देंद 🐲 🛾 देश्सी ।



42707 1227

हुन बानते हैं कि काओं की सरकारों ने बहुत कुछ किया है। इस यह भी बानते हैं कि जिन सोगों के कन्यों पर सरकार के सचालन का भार है वे देख सेवड हैं. देश के किए उन्होंने त्याग किया है और उनकी प्रवृत्ति तथा नियत बनता का दितशायन करने की स्रोर ही है। के हैं भी निष्पत्त दशक यह स्वीकार किये विना भी नदारह सदता कि कबें थे सरकारों के कारण देश के बातावरण में महान परिवर्तन हमा है, बनता की मन स्थिति बदल गई है, उसे स्वाभिमान श्रीर श्रपने ग्रविकार की श्रनुमति होने सगी है श्रीर बा कारमनिश्वास के साथ कमर सीची सिर क या करके खड़ी होने सागी है। काम सी सरकारों ने भी अने क सुवार किये हैं, बनसमाब की आर्थिक और सामा बिक स्थिति अन्तत करने के लिए अनेक योदन(भां को बन्म दिया है, बनता के मोलिक क्योर नागरिक कविकारी की योषया की है, बहुत से बनोपबोगी कानून बनाये हैं और बमीदारों तथा प्रजीनतियाँ के शोरख से किसानों और मबदूरों की रखा करने की नीति वर्ती है।

पर साम हमारे सामने प्रश्न दुवरे केते से उपस्थित होते हैं। सर झरों ने का कत दिया है वह किया हो है पर को नहीं क्या है, उनकी मात्रा इतनी अधिक है तथा को किया है वह इस दम से किया है कि उसकी क्षोर ध्यान देना हमारे किय क्सवश्यक हो गया है। हमारे मंत्री अपना भ्यान इस बात की कोर टें कि **उन्होंने क्या नहीं किया और को नहीं** किया गया बह कितना अधिक है। वे इत क्रोर भी व्यान दें कि योका नहुत को कुछ किया वह भी पुरानी बहियों, कारदे मानुनो मोर प्रथामो परिपाटियों भी सीक बद्ध कर किया गया कि उत्तर्में कोई सात तरह गयी। व्यवस्था के सूत्रधार होकर व्यवस्था के ऐसे पुचारी बन सबे कि व्यवस्था को बदलने के अपने लक्ष क्रीरकार्यको मूल गरे। विचार दो कोबिए कि सापने कीनसा महान कार्य किया है, बिससे देखकी जनता की स्थिति में रत्तीमर मी तुषार हुआ। दाई वर्ष बूरे हो रहे हैं आपको शासन करने पर . आपने इस बीचमें शासन के स्वरूप की जातन के बन्त्रों को और धन समाब के स्तर को बदलने तथा क चा उठाने में कीने सी सकता दिलाई र इन डाई वर्षी मैं में जनता के कार करोड़ों कार्य का े आहर प्रावश्य लग गया । दमारे प्रान्त की सरकार ने स्वय ग्रापने बच्ट में करोड़ों द्वये साक्ष की काव करसे बढा ली पर विवसे आपने कर वस्त किया उतका कोनशा उपकार हुन्ना १ राई वरावा भी नो परिवर्तन नहीं हुआ। यह अभाव वही हरिद्रता, वही होनता, वही ऋशिखा, वही र म और वही श पच को पहले था। की पगर्विख्यों पर खुमते हुए स्वतंत्रका

स्वतन्त्र होने के बाद

# हमने ग्रब तक क्या किया ?

कतना ने कपनो सोक्रिय सरकारों से बड़ी बड़ी खाशाए बाबी बी. किन्त काम वह निराश है। उसको हृदय वेश्ना कोर निराशा की 'स्सार' के सम्मद्ध ने बहुत झन्छे शब्दों में चित्रित किया है। उसी तोला के कुछ प्रशा निम्न शिक्त है।

काम भी बारी है। वही घुनवोरी वही भ्रष्टाचार, वही मुनाफालोरी भीर चोर बाबारी चल रही है। मानों में बड़ी सहके है, वही कुछ है, वहीं मकान है, वहीं सुना है, वही नाढ़ है स्रोर वही समस्याप तथा सक्ट हैं । परिवर्तन केवल यही हुना कि करोड़ों काये के जैनत नद गये। यह शावक शहट वैसे पहले बलता था, वैसे ही झाथ चला था रहा है मामसुपार हो बाहो प्रश्न खेती के सुबार को बात हो या स्वाट झोर पश झों के प्रसार स्था नस्त की समस्या, कुए बनवाने या सहकी के निर्माण का प्रश्न हो, सब आप के सामने हैं। सब के लिए बाप बोबनार्वे कापते हैं पर आप कर क्यालक श्वन

> बामों में उन कामों को मी सर्च नहीं कर सके जिसे कारने यत वर्ष के बबट में निर्वारित किया था। श इतना अवस्य किया कि करोड़ों दाये खाला में इन विभागों के नीकरों पर सर्च कर आहे और प्रति मार एक न एक नवा विभाव कोल ते वा रहे हैं।

बनता से कर बियर भीना राष्ट्रीय बरकारें नहीं चल बकतीं यह निर्देशव है। का बक्ति भी काली होती इसे भी हम मानते हैं। पर बन समाब का कुछ की बिये और फिर कुछ कर उगाहिये ती उसे भी कर भार न अप्यारे । पर केमझ कर बढाते बाना और बनता के हित के किए बोबनावां को पेश करके बदबाद करते बाने से तो फेराब रोप ही बढेगा। काप मध्य निवेध की बात करते हैं पर पैसे के क्रिक्ट उसे कार्यकर में पश्चित्त नहीं करते । सास्त्रों करने की साथ कराव कोरी से बढ़ रही है। वहां शुधव अभिक विक तके, वहा बार दुश्चने खुलकाने हैं और फिर काप बार्वे करते मरानियेच की । वह वैका वस्तावे हो यह कह कर कि कर करता की भलाई में खर्च किया बाबगा, पर मसाई कुछ दिकाई नहीं दे रही है। भारत में विदेशी क्या के नौकर पैसे से ही बावना काम बाकते ये। साथ इस और बाव मी उसी पहरित के गुजान है। आपने थने यवा कर, वेड़ों के नीचे हेट कर, कम्बल कन्चे पर साद कर गांव

समाम का सचासन किया था। आज पेंसे बिना आप देश की सेवा नहीं कर सकते । व्यवस्थापक समा के बदस्य है तो दर दावे रोबाना भक्ता चाहिये। दो ही काने माविक पुरस्कार भी वाहिने। पर्स्ट ब्लास का द्वारा किराया भी चाहिये। होत्रको में भोदन करना है. किरावे की रक्षम बचानी है पिर भी हरवा हो साथि हो। मन्त्रियों का काम भी बिना पैसे के नहीं चल सकता। गवरनरों के वहा वार्टिया होगी और पार्टिकों में वे ही पुराने दक्षियानुत किन्हें विदेशी सवर्नर बुक्त थे, बुक्त कारने । बुक्त ने आर्थेने इतिहर कि दरवारियों की प्रसनी सूची भी बाब तक मीवत है और हमारे गवनरों की रुद्धिका ही पासन है। विद्याल गवर्नमेंट बाउलों की बोमा मी त' कुले समाध और सन्बर परिवानों बातो पराने दक्तिवानकों से ही बदेवी। क्या वह ७०व नहीं है कि कलाे ती नव-र्मरों के बता पार्टी में टेबलों पर विवक्कों स्रतिकियों के क्रिय शराब तक रखी गयी क्वोंकि पार्टिकों की बही परिपाटी होती है । वर हमारी बह दबा है सब को कमकारी रक्ते कार्त हैं वे भी पैसे के किए ही बावेंचे। किर बनता का वैसा विभागों का पेर सरवे में सर्च दरते बलिए और दिवस कर टिक्त समाते तथा बदाते पश्चिते। इस पहले हैं कि हमारी यह गति किस ब स की वातिका है। क्या हमारे पतन की स्वता नहीं है रही है १ क्या हम सपने मार्गमे भाग नहीं हो असे हैं। असि देश की सेवा हम पहले गरीबी आहा करके कर सकते थे. तीसरे दर्वे की बाका करते में हमारी प्रांतवा को कोई देन वहीं लगती बी हो बाब भी हो देश संबाधी करनी थी। बनता के पैसे का सहप्रकोग वनश्र के हित की बात हम क्यों सक सबे। सास्तव में हमारी हति बहता सहै है। बार में इसे विकाश या कि शतप्त की श्रेष्टना तथा उपका और व क्योर उसकी प्रतिका भी रेसे में धी है। यह हिंदियाँ है विशक्ते विरुद्ध प्रमुख से वे । रपण है कि बस दम अपनी विदेशना करते हैं तर हमें अपना स्वराज्य अस्यतः विकृत दिसाई देता है। पर श्रपने दोखों का दर्शन करना ही होगा बाज्यवा हमाग भीर देश का स्त्याना हो व्यवजा। बब भी सचेत होने का समय है और चन्हा हो हमारी झालें बाब बाव ह

५००) नकद इनाम बवानदं चूर्य से इन प्रकार की क्सी. दिमानी कमबोरी. स्वप्नदोध. बाह्र विकार सथा नामकी वर होकर शरीर हाड-प्रष बनता है। यस्य शाः) मय बाक्याचे ह वेचार सावित करने पर ५००) इनाम । श्याम कार्मेची (स्थिएक) ससीगद्र ।



### स्वतंत्रभारत की पोशाक कैसी हो

[ भी नारायख स्वामराव चिवाम्बरे ]



द्धानत है — 'एड न्र जादगी दत न्र करजा!' मानव के बीवन ये वहां और कीर वस्तुजों का महत्व है, वहां गोशाक का भी बहुत नजा महत्व है, विश्व देश की वस्त्रता वितनी अधिक एक होगी, वस्त्रति वितनी अधिक परिवार्कित होगी, कला वितनी अधिक विकारित होगी, उन्हों की गोशाक भी उत्तर्ती ही अधिक नयनाल्हादकारी और कलाएयों होगी।

प्राचीन भारत की पोशाक के विकास पर एक विहंगम होड डाल लें ।

बादि मानव तो पोशाक विहीन ही था। क्यों ज्यों मानव मस्तिष्क के ज्ञानतन्त विकवित इ'ते गये, उसे प्रानी नग्नता पर कवा हो बाई धीर बच्चों की स्ताम धीर पक्षों से वह सपने शरीर को टकी सगा. ज्ञान के सहारे मानव विज्ञान की तकति की चार बढता गया तथा आल कीर पत्तां की बगद कमत के तल्तकों ने ले स्त्री। सन्तवों से सत्र बना और वहीं से वस्त्र-कला का स्वपात हुआ। वस्त्र निर्मास कता का यह प्रथम का बाब भी हम भारतीय 'बनेक' के कर में परिवान करते 🖁 । तत्कालीन भारतीयों की सांस्कृतिक विशेषता यह थी कि बामाबिक सुपर्हें का गठनंचन वे वार्तिक संस्थारों के आब कर देते वे । प्रत्येह सामाबिक उसके 🕏 पर्यांव से मानवता को विकास का पार्मिक रूप देवर प्रचलित करने का निवम है। क्यात के दश्तकों को 'सव' रूप किंवते ही डपनयन सरकार में उन सूत्रों को चामिक मंत्रों से परिश्वद करके परिवान करने की विकि प्रचलित कर की गई और सम्बात के उस साथ कर की समर कर दिमा गमा [स्था बक्षोपनीत का वही ा ०७ - १ ई काड

एक वाद पुतने की कहा का जावि सर्वेत हुना। पोठी और उस्परेप पुत्ने को लगे। रूपायदामा वॉदर्स विष सुन्या की स्टब्स्कारों के एव विकार सा वहर्ष रचा-यदा केमा हेना। सैपायिक क्यामी में कहां पोडी और उस्पर्धि का रो कहां किया नवा है। दिवारों की पोडीक का जी कहां नवी विकारी हैं। योजांक का जी पहले नवीं विकारी हो, जेकशि की काह विवार्धित हो, जेकशि की काह विवार्धित हो, जेकशि की काह विवार्धित हो, जेकशि की काह विवार्धित हो, जेकशि की

्रांते येरे सीचे ये क्या का निर्माय क्या : इस्ते सींदे क्या के तीचे वाने वाने । सिर्फो के सिध्य साहता और पोधी की क्या क्या (वासीचे ने शब्दे कवित इस कता का विकास नहीं हो वाला है इसका कारण यह हो स्वकता है कि अपत सारी पढ़ तो सारमी दिय में, दूररे उन की संकृति झारमीदियकता पर झायादित भी। सारमा की उसदि ही उनके बीचन का प्रमुख सच्च होता था। मौजिक सिमान की और उनका सर्थिक मुझ्य नहीं था।

सम्म जुन में भी भारतीय पुरुषों की यही पोशाक रही परामी, कुरता, शब्दुका बीर पोशी : हां, रिक्वों की पोशाक में प्रान्थों के बहुजार देद या ! किसी आंव में सहंता, जोड़नी और चोकी भी प्रचा यह तो लेशी प्रान्य में लाडी और चोकी भी थी !

स्थूल कर से पोद्याक के तीन विधाय हैं। की वो पोद्याक, राज कर्म लारियों की गोद्याक कोर नामरिकों की गोद्याक। प्राचीन काल के ही वे तीन प्रचार्य प्रचलित हैं। की बी पोद्याक के सम्बन्ध में हम महामारत की एक क्या का करनेक्ष करेंगे। महारची कर्म ने मस्थान सूर्य की उपाध्याक करेंगे ने मस्थान सूर्य की उपाध्याक करेंगे के सिद्य सकर हुए तब कर्म ने उनसे एक ऐका प्रप्तास्त्र की सिंग स्थान रहते हिस्स बस्तर) मांगा को बाचों के प्रस्तर से ब्रिज़न मिल्ल न हे स्वी भोज के हेंगु की की सावश्यकरण है तो कीव के हेंगु की मध्य स्थानर के किए की बी स्वतन्त्र मारत की पोशाक कैटी हो — इन विषय में भारतीय विधान पुर है। अत्यत्य कर हमें इतका निर्मेश करना है। इसे ऐंटी पोशाक का निर्माश करना है को भविश्म में उपमान की दृष्ट से देशों काशे और विकर्षे पश्चित करने को आवश्यकता न पढ़े। अब ही को मारतीय उन्होंत की प्रतोक हो। — ले॰

ना कि भी सानस्यक्त है। उसी प्रकार नागरिकों की तथा राज कर्मनारियों की योगाक में भी कुछ न कुछ मेद कानस्य ही रहा है।

पोशाकों के इन तीनों विभागों का स्पष्ट रूप इमें मुस्लिम काल में मिलता है। एक इश्रार वर्ष पूर्व अन भारतीयों का सम्पर्क मुस्लिम संस्कृति से हका तब मारतीय विवारी पर उस संस्कृति का प्रधान पता. बहां जनके रहत सहन क्रीर योशाक पर भी उतका प्रभाव पढ़े बिना नहीं रहा। मारतीय संस्कृति स्रोर मुस्सिम संस्कृति का सम्प्रकं यदि एक दुःशी मे देवल पशीसी की देखियत से ही होता कोर राज्य संचालक की है सिवत से नहीं तो बस्मव है. वस्त्रिम सन्कृति का प्रमाव क्रवातीयों पर पडताडी नहीं। क्यों कि भारतीय संस्कृति में धीर अस्तिम संस्कृति में एक बहुत बड़ा फर्फ़ है। भारतीय सस्कृति की पृष्ठमूमि आध्यात्मिकता पर द्यांबद्रित है तो प्रस्ताम संस्कृति का धरातम भौति इता पर साधारित है।

भीतिकता पर बाचानित इस पुरिकाम संस्कृति के संवासक वस राज्य संस्कृत स्वास नाये तत उनकी सुन्दर कीए सकु न्दर, सम्बंधीर खराय सभी बातों का प्रमाय मारतीयों के बीचन पर पड़ा। तब योगांक ही कैसे सकूची यह सक्यी यो। इसे यह प्रामाखिक रूप से रीवार करना होगा कि प्रतिमा सम्बादन की सान खोकत, पोषाक की उधतम कला, ग्रांबार के विविध कर बहब ही उधता ग्रांबार के विविध कर बहब ही उधता ग्रांब कर्युं नहीं थी। पोषाक की विविध कलाओं के सबेक नमूने उद्योगे भारतीयों की महान किये। उस अमर बस्त्र निर्माख कला को बहुत भरताहन मिला। इस्त्रें सन्देश नहीं।

दा सो वयं पूर्व वह ईसाई संस्कृति ने भारत में प्रवेश किया तन कर मार-तीयों के विचारों में और रहन सदन में मामृत परिवर्तन हाने सामा । देखाई., वंस्कृतिः मुस्लिन वस्कृति वे प्राविक वि विव और परिमानित थी। कंला के विकास की कुंबी परिमार्थन है। कता में भाकपण तमी धक्ता है जब उसका परिमार्जन होता रहे । इस में सन्देह नहीं कि ईसाई संस्कृति भी भौतिकता की ही अनुगामिनी बी, किन्तु उसके अनुवायी अकाराधन में दश्च चित्त थे। यहां कार सा है कि आप भी विश्व में ईसाई संस्कृति से बनित क्साका वस बासा है उत्कासीन भारतीय अपनी विगत वांच सी वर्षों की गुषामी में अपनी प्राचीन पोशाह को भूल अुके वे। न तो वे गुक्तामी के कारक अपनी कोई पोशाद निर्माशित ही कर पाने के, न उन्हें इस पर सोखने विचारने का अवस्त ही मिला था। बलाराधन का द्वार ही बन्द हो सबा था। विषये में बन्द पत्नी के समान उनकी अवस्था यो। अतए इ सम्बों की कथा-पूर्व और मोहरू वोशाह से विमोदित हो कर वे उसे ही श्रवनाने संये।

उपरोक्त बुस्लिम काम कीर देनाई कास में पुरुषों ने ही उनकी पीछाकों को प्रपनाया है। भारतीय स्त्रियों ने तस्का-सीन मुस्सिम शिवाँ की तथा श्रमें बी श्वियों की पोशाकों का बरा भी प्रमुक्तक नहीं फिया है प्राचीन स्वतंत्र भारत के तमय उनकी को पोशाक की वही कांक के स्वतंत्र भारत में भी है। अपनी इस मारतीयनिषि की वे गुहामी की तस सम्बी समिव में बन कि भारत पर उसकी संकृति कर, साहित्व पर, विचारों वर, रहन सहन पर श्रापात प्रत्याचात हो रहे थे, किस प्रकार उद्धा कर सभी यह एक आर्चर्य भरी बात है। पुरुषी का सोह हृदय उन श्रामात प्रत्यापातों के सम्बूल, मेहकता और ग्राकर्षच के सम्बन्ध कुका किन्द्र पुष्प सहस्य कोमल हुद्या रित्रमां अविचक्ष रेनानी की तरह मोचें पर बटी रहीं। न तो उन्हें आपान पत्या-बान अब उके न मोहबता और आदर्शक

# केश सौन्दर्य के लिए

### 🛨 ग्रुहकुल काँगड़ी फार्मेसी द्वारा मेंट 🛨

### केश सिंगार

हरुवे किर पोने वर वाला रेशम से सुसावम व सुन्दर हो व्यावे हैं। मूह्य २() वाला।

#### **ग्रामसा** तेल

वाकों का निरना, क्षरमय में वस्ता कादि रोग दूर होकर दिनाय में तरावट कारी है। यून्ट ११) बीकी।

#### बाह्यो तेल

दिमाग को ठवडक व तरावट गर्डुचा कर वालों को मककूत व दुन्दर बनाता है। सस्य १४०) शीची।

#### मृङ्गराज तेख

वांकों को काला करने में वह तैस प्रतिद्ध है। नेत्र कोति को तेल करता है। मूल्य ३) पान ।

### ग्रस्कुल कांगड़ी फामेंसी (हरिद्वार)

देखी प्रत्य दे—त्येव प्रव को॰ वांत्ती थोद । व्यक्तिमर व भीवार के—वृतिनत नेशीव्य स्वयं, त्या सवार, सरफर । सुराहस्वर—कर्सकर विश्वकाल कांत्रीहा नेट | प्रकार अस्त्र के—सुरा श्रीवन अववार, १९ केस रोड, इन्सेर । श्रामा ही सके। ब्राच स्वतंत्र मारत में वे अभिनन्दन के बाग्य है, कि उन्होंने भारत की गुल मा की उन लम्बी अवधि के क्राशीय सम्बन्त तथा सपनी पंचाक की अस्त्रका नहीं ट्रुप्ते दी पिकार्क श्चिमों के पोश क क निषय में संखक क्षा क्या कला देश-म ी

इस प्रकार झारिकाल से क्षेकर इस्त तक के भारत की पोखाक का इतहास रहा है। अपने को के भरत से चले बाने पर वान उनका पोशाक में कोड स्वारस्य नहीं रह मवा है, अमें वो का बन तक हमारे देख वर एमत्व बना रहा, उनकी पोशाक डमारे शर्रिपर क्राथकार अमाने रही। देश के स्वतन्त्र होत ही गुलामी की सक मी वस्तु से इमें प्रेम नहीं रहा है। हमास द, इमारी क्रात्मा, इमारा व्हरीर **स**ब र्दर विचारों को, एसे सहन सहन को बाउनाना चाहता है, जिसमें स्वतन्त्रता की प्रवार प्योति चालोकित हो रही हो। इसे ही स्वतन्त्रता का बादू मरा चमत्कार ब्बर है है ।

बातात की और मध्यमुम की कोशाकें, को उस समय के स्वतन्त्र भारत की योशा के भी, बाब के स्वतन्त्र भारत के प्रस्तिशील दुग में प्रचलित करना उचित नहीं है। व शोभा भी नहीं देंबी, तब नारन उठता है कि स्वतात्र मारत की बोखाद केंडी हो ?

इस करन से इनकार नहीं किया का बक्ता कि मानव स्त्रमावत शृङ्कार प्रिय कोता है। प्रत्येक जुग में श्रुवार की प्रवाद वी। सादे उसके का भिन्न भिन्न रहे हों । एक दशरे के प्रति आपक-र्वक बना रहने के लिए श्रृंबार का मानव बीवन में बहुत बढ़ा मक्ष्य है। ब्रास्थ्य में इंदर प्रवत शक्त है को हो बात्माको को निकट सम्पक में साने भी स्पता रसती है। वही घेम का बनक है चौर प्रेम मानवता का निर्माता श्रुत्वयुव मानव बीवन में श्रादर्श्य का क्योच त्यान है। विश बाररव क्याकार ने इस दृश्य सहि का सकत किया है. वरि तकने उनमें नयनामिराम क्रान्यक व बनाबा हता तो मानव दुःस के ब्रावी से टब्ग टब्स कर मर बाता। ब्रानव का कार्टो भरे हुन्स स्त्र विस्मान्स इताने के जाये ही उस सर्वज्ञाना क्लाकर ने इस सृष्टि को अभिन्य अलकारों मे सवाया है उद्यों में बहा काटे हैं वहा कुन थ रे बहा पराध्यत है, वहा नवन्त t i

बतए व मानव बीवन में आ क्वंब शाचा है, श्रुवार उत्तका शाचन है. हुन्द्रता उन प्रदश्य क्लाव्यर की कम मा ररव रूप है। उन्हों हमें सुन्दरता प्रदान की है। हमें ता उचका कुतक होना प्रदान की और उसको सवाने के निय श गार के सभी सामन दिये. दव हमारा कर्तत्र्व हो बाता है कि इम उस सुन्दरता का स्वागत करें. उसे स्वारें। वही उस क्लाकार की कला के प्रति कतत होना

#### श्रद्धार---भारतीय

प्रश्न किया वा सकता है कि मार-तीय संस्कृति काध्यासम्बद्धान को प्रताक है और श्रमार आदि भौतिकता के धायन है तब उनको प्रपनाना भारतीय सरकति के विकरीत होगा। उत्तर सरस है। ब्रानादि काल से भारतीय छस्कृति की यह विशेषता है कि वह अब की प्रकार के प्रनुशर बीवन स्थासन करने भी शिक्षा देती रही है। उसने कभी यह नहीं कहा कि भारत के नामरिक बीवन के प्रस्पेक मुग में---वाला क्रीर वीवन---में भी साधु का कर ही रहें। उसने सुम की पकार के अनुसार ज्ञान और विज्ञान का स्वाभाविक दग से समन्यम कर दिया है। **ब्हा वह हमें मधुर स्वर में भौतिक विश्व** न क्रित सम्मोदक साधनों को अपनाने का बादेश देती है, वहा मह प्रकार सन्दों में क्षन की महस्त्र अवसा कर उन सावनों में चारक न होने का उपदेश मी देती है। तारार्य यह है कि मारतीय संस्कृति मानव के जीवन बापन का एक सबत और उच तम स्तर प्रस्तुत करती है, किलमें मोग है. हो बोब भी है और दोनों के सपने श्रापने नग हैं ।

तो सब विद्व हो गया कि सारतीय सकति में श्रुवार की काका है। श्रुवार के शाधनों में पोझाक का स्थान ठर्व प्रचम है। टेन में कोट पत्सान पहने हुए व्यक्ति दूषरे प्रवाक्षियों पर दुरूपत इस्ते देखे गये हैं। इस पाशक के भारक काने पर गरीनों के प्रति वसा तिरस्कार भी उत्पन्न होता है. व कि वह जोबक धीर शासक की पोशाक है । इसके विषरीत कर उन दून में कोई सदर था। व्यक्ति कासरी कुरता पहने, गाधी टोपी समाने, बबाहर बांक्ट रहने प्रवेश करता है तो उसका वर्तीय दूसरे प्रवासियों के प्रति प्रेम मरा धीर अपनाशा शिने होता है। इस दोशाय का एक समस्तार यह भी है कि किशी भी समय, केशी भी विषय परिस्थित में यह प्रत्याय को सहन नहीं इरती । स्वभावतया उत्तमें भानवता कारत रहती है। अगवे बला पहने हुए सन्यासी की बोर देश हम स्वभावत विन्स हो उठते हैं। किसी त्योहर के दिन हमारे मन में नवे क्वके पहनने की सासना क्रवने काप बाग उठती है।

भारतोब विद्यान इस सम्बन्ध में जुए है श्रान्य स्तरत भार की शेकार का निर्माश हमें काना है। एवं दो मनुष्मी को नहीं, रोशीय करेक मनुष्यें को अपने स्वरेश की बोशाक वा निर्श्वय काना ्राहिये कि ततने । में क्यापूर्ण सुन्दरका है। कोई एक सक्तातिक क्या आपने

विदान्ती को व्यान में रख ६र पेशाफ का निर्मंद कर देतो कर भी उपवक्त नहीं होना । उदयोग्यूस स्वतंत्र भारत में क्रमी क्रमेक्टी रावनीतिक दक्त न स व्यवस्था में है कनवन कोई होनी वोशाब काज हमें निर्वात नहीं करनी है को वस बदसभी बडे। इमें ऐसी प्रशास का निश्चय काना है, को भविष्य में सम्मान की इ.इ.से देशी का सके और विस्तें परिवतन काने का दिसी को साहत न हो **क्षे**ः को भारतीय संकृति की प्रतीक हो। बिलके पहनने पर इसारे मन में क्रविंद्य के कान शाम स्वदेशस्त्रा की महत्ता का मान म' जोटत हो। बो प्रेम और सहयोग की भावना ही को बन्म दे शके, वह ऐसी पेशाक हो विसे पहन बर भारत के नागरिक वह विदेश में धार्वे तन वहा के स्रोग बह सकें वह म रत के--एक स्वतंत्र देश के नागरिक



#### बस्य मासिक धर्म के लिए

रकदोष सुधारक चूर्ण के सबन करने से मास्त्रिक धर्म चच्चू रहता है। इसे क्षाको स्थवा कावश्यकता होने पर और सन्तति निर्**ष के शिवे सेवन क**रती है। मृत्य ५ वेशावनी — गर्मवती स्त्री इक भी सेवन न करें क्योंकि सर्भगीत होकर ऋतु मान फिर बारी हो बाता है।

सक्ट मोचन कार्यासय (V) यो० स्नरावस (२४ वरशना)।

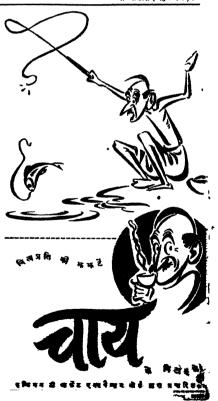

मगवान् ने इमारे शहर की बनाक्ट

ही विश्वित बनाई है। इस जेसा एक रूप में बना शहर और शाबद कही होतो हो चौड में सहा मनुष्य कारेग्रहरको एक ही नवर में देख सकता है। गती के विस्कृत सामने गत्ती। शहर के चारों क्योर परकोटा। बड़ एक ऐसी स्थिति थी को इस भवानक राम बाताबरका में भी इमें शाय को के बाकनकों हे बचावे हुए यो । बारा दिन भव और चिन्ता में बीवता था. वो रावि 'कुनरदार भीर होशियार' के नारों हे -सुवित रहरी थी। यनुकी दृष्टि में इन पुष्पत्या अपनी रहा में समर्थ और उसे नीना दिसाने की समका स्थाते वे। बह हो मगब नु ही बानता है 🦰 हमारी ितनी तेशरी भी और हम **भि**तने शनी में थे।

रोच रचा विभितिता होती भी, विन्द्र बातों से बातों में तहर के क्वेचार काम अवतीत करके बादने कर के चों बाते ने । दवना कुछ होते कुए मी चन्द्र एक पुक्कों के अशाह के हम स्थानीय पुवकुमानों से हार चाने बाखे नारीय, होती था साथ साथु चौर भिन पछ की सी ।

<u>स</u>रुक्तमानों के अभ और स्थानीव हिन्दू प्रविपतियों की बादी निहा तका वादिस्तानी योषना की कार्व प्रशासी के फल स्वरूर, हनारी विषयि की एकमान रविका दिन्दू सेना भी हमें भगवान के सक्तरे क्षेत्र कर के बाती वर्ष बी। म्युनिविषत्र कवेटी का कार्य करतन्त्रकार हो जुल वा । पूर्व कार्यक्रमं काम क्षोक वैठे वे। समार्थ वा तनिक माथ भी प्रस्थ नहीं था। बास शहर कींते की, व्यक्ते फिरते मनुष्यों से मरे नर्ककुरह है भी निष्ठश्वर हो जुन्म या। इद निर्द के देशव के वाशिवित सोनी के बा याने के करका स्वाहं की अकाशी और भी केमह बादी यी। यह बच्चों को स्रोंच अध्यक्षक नामियों में ही दिख केरे देश हर मासियों की कहाई का

### शान के कराती (कर्ने पाकिस्तान से भारत की सीमा में

[ भे इद्रकृत्र विख थी ]



शुक्रवाद (विका युवान) से मारत की सीमा तक पहुंचने की युक्र करवा कारनीती।

सामें भी शहर के प्रतिष्ठित समामें की काला पहला था। ऐसी सब स्वा के देख करके उठ शुल की राह करा साथी की वनिक स्वा व बार शही ह साथू करन कहा ही दिशा है से साथ करने हिलाई देते हैं। मकालों के राह करने हिलाई देते हैं। मकालों के राह करने वाले प्रश्न माल मारी एक समय का १) और २) तक बब्द करते हैं। हि हैं दा समय मर दे मोका भी दूतन या, है इस रहन की कैंगे मरते ।

ऐसी विकट परिस्थिति थी. सारा शहर पाकिस्तान क्षोड़ कर दिवतान वाने को कमर कहे बैठा या । इमारा सब वामान पाकिस्तान की समस्त वमभी वादी थी। परिवास नेशनक साहर के सगावार प्रचार के अविशिक्त भी हमारे घर की नई मशीनें ३५) को विक स्थी बी। कईवों का धीदा तो १५) और २०) पर मी बानिपटता था। बाईस्स २०) को और सवाने की शीशे वाली मेजें ३) तक को उठ वाती थीं। ऊर्वी १), पलग u) और ट्रक ॥) आने तक में प्रत्येक षर से मिन्नतों और घन्यश्रदों से मिस षाता या। सासिस घो १) सेर स्रोर चीनी =) में विक रही थी। करहाँ और गेह को सोय गरीबों में गुफ्त बाट करके परम सन्तेष अनुभव करते थे। चरी क्रोर क्रवेर नगरी, चोपड़ राजा । टर्ने छेर

भाषी टके सेर खाजा ॥ का राज्य काया हुआ था। ऐसी परिस्थित में भशा कीन बटारहन चाहता।

पहली परेतल गाड़ी बन गई, तो
गूर की तह से लेकर के पणड़ी के होर
सक एक कुछ टरोजा गग। दिनों के
गुत गों डी भी, स्वी वेषचारी कामुकों ने
तलाशी लेकर हिन्दू सरीर घरी मानव
को प्रत्मित वेर में फिरत नर पशु ने तीत
हा वल्कों में में मां। इचमें वे क्लोड़नार्की
गें बोकि आब तक मूनि पर पैर्स भी न चले ये। कार लेती और किलक्षिया
मती एकानों को अपने तीन नस्वा में
छिपाये मारत की सान देवी पाकिस्तान
को सेवा के लिए प्रवाम बरके मारत
के वल परी।

बुखरी और शीखरी स्पेतल गाड़ी है बीज शहर में कमृत पूज परिवर्तन पूज । तीवरी स्पेतल के काम के प्रमुख्य प्रश्नित ज्ञान । तीवरी स्पेतल के काम के प्रमुख्य प्रश्नित शुक्र या। प्रति शुक्रवार शहर में नमाव के लिक हवारो मुख्य मानों के चह वह जु आने पर हमारा लाग दिन मीत की बिंदी गानी वीवता या। सीम अपने र तक्परीशी पर सीर मीति की हिर्मे पर मोर्ची वना कर के नेटे रहते थे। माजार के कर के हमारे व्याल पर पहुचने की प्रार्थनार किमा करती थी। यहर की अपने से अपिक करती थी। यहर की अपने से अपिक करती थी। यहर की अपने से अपिक

स्त्रियों के पास सामातिक दिव था, को किसी भी समय झाने नाली मुश्रीदत के समय सफटमीचन का काम देता।

श्रावित यह वश्या शा हो पहचा, वन कि वनने सुना कि कल ३५०० मतुष्पों को एक स्वराल भारत की होते व्योवगी। Pez बर गये ताकि लोग व्यविक न का तक। सारा रान कान कर लोग नैयारा करते रहे बयों कि ब्याने वाला मात अल उन के दुन्यों को नष्ट करने के देतु स्वरूप सुनावना दील रहा या।

सारी गत आगते छते। तात का सह प्रकार पर न गई कि कन ने नगा किया और टाने स्टबन की आर नह सर्वेने स्टबन सार का सहस्य की सहस्य की सहस्य की सहस्य की सहस्य की सहस्य की सहस्य की सार की सहस्य की सार की सहस्य की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार की सार

प्रातः पाच वन पुक्त चाचा की है इसावा, को कि कमेरी के प्रवान यें और कहा — 'पुक्त एक दिश्वस्त सुक बात हुआ है कि हुए गाई' के साथ एक बहुद्ध है, और दुम मुत का का ।'

मैं बच्चां का विश्वलना द्वार जुड़ा था। दूख उन्हें मिल नहीं रहा था। तावा व्यक्त के दहान दुल्म में। में टूर जुड़ को शो के दहान दुल्म में। में टूर जुड़ को शो के दहान दुल्म में। में दूर जुड़ के ते के के दिल कर प्रतिकास है का भर कराता था। इस के सम्मान कर पाचार हमारी दिन भीर रहा की शोजी का रहा समारी दिन भीर उन्हें के सम्मान का अस्पत्त में भी अद्वह तन न क तथान आहा का उल्लाधन करते हुए बवाद में ही तो दिया, यहा के जुल जुड़ कर के माने भे सारह में है। कही पर पर बाना अस्पत्त में है। कही पर पर बाना अस्पत्त में है। कही पर पर बाना अस्पत्त है।

हर पर च वा बी ने पुक्त आशीर्वाः दिवा और कक्ष 'ममवान् द्व हारा भरू। ⇒ो ।'

उनकी चरक रक के कर कहा यहर वे बाहिर निक्की जात हु क कीर बात किस्तरे तीन पांश्वारे के या ने क्वाइत पर एक मीक कर-) भर कर हम स्टे शन की कोर बके। पहिलो स्रेग्नल राति के समय ही पहुन बारी भे, किन्तु यह ११ बचे ही पहर को बाहा। हमने सारा माझी को आफ डाला, किन्तु हिन्तु हिन्तु का निकान कही पर भी न शिला।

सेना नायक प्रयानी बक्षेण सेना क रास्त्रों का प्रोधाम समाध्या रहा था, स्त्रीर धन झन्दर से चक्कु चक्क कर रहा था। स्वाने साक्षा अप निधित समय हार्यों सन्दर रिश्चा का स्नास्त्र उडेल रहा स्वा अस्तिम सेना हिंदू नस्वत्रकों के स्वस्त्र साहर निकास न्करके गाडी की

[शेष प्रष्ठ २० पर ]

### सुगमवग पहेंची सं० ३४ का शुद्ध उत्तर

| 1  |     | _        | <u> </u>   | 1-         |     | `ı       | 400        | <del></del>  |      | _   |
|----|-----|----------|------------|------------|-----|----------|------------|--------------|------|-----|
| ľ  | 4   | ने       | r.         | ١٠ ـ       | ١.  | 1        | V - '      | ١ ٢          | ۱_   | P   |
| H  | -   | -        | <u>, `</u> | । व        | 1 " | 125      | 125        | <u>ক</u>     | 14   | 1-  |
| L  | नो  |          | यी         | ۱ _        | 7   | ľ·       | 1_         | ١            | 0    |     |
| 1  | 71  |          | 1 491      | 1 7        | 2.5 |          | <b>u</b> i | 1_1          | _*** | न   |
| 1  | _   | 7.5      | Ľ          | ١.         | 9   | 1        | 1          |              |      |     |
| L  | ₹_  |          | _ सा       |            | 19  | <u> </u> | 1 4        | स            |      | ₹   |
| 1  |     | 5 1      |            | i          |     |          | ri lin     |              | 3    |     |
| L  | 4   | यो       |            | री         | त   |          |            |              | वी   |     |
| ū  | Ġ   | ۶۰       |            |            |     | c) Mile  | 2.5        |              |      | -   |
|    | 2   | मी       | वा         |            | ৰু  |          | त          |              | सी   | ₹ 1 |
| १२ |     | £3       |            |            |     | le Mir   | 18X        | · ·          | 1    |     |
| 8  | 1   |          | (Page      | •          | ₹   |          | -          | ਚ            |      |     |
|    | Κď  |          | a Carlo    | 24         |     |          |            | T P          | 15   | 0,0 |
| Ġ. | Ш   | <b>a</b> | 4          |            | -   |          | -          |              | `i`  | ,,, |
| ÷  |     |          | 1          | 3          |     | <u> </u> |            | -            | 342  |     |
|    | . 1 | at       | ₩,         |            | '`  | A        |            |              |      | _   |
| -  |     | <u> </u> |            |            |     |          | वा         |              | =    |     |
| Ι. | . 1 | _ [      |            | ۲۰.        |     |          |            |              |      | : [ |
| -  | _   | 4.1      | 3          | मा         | a   | ्य       | - 14       | <b>ख</b> ) । | 7    | पा  |
|    | . 1 |          | ₹₹         | - 1        |     |          | 25         | 1            |      |     |
| 1  | n l |          | W          | <b>4</b> 1 | 7 I | 7        | 4          | <b>न</b>     | 5.7  | 4   |
|    |     |          |            |            |     | -        |            | _            |      | -   |

### अमरीका में नीघो समस्या

(पृष्ठ १० का रोष)

क्रकटर स्टेब पर श्राते हैं पर ओवागखों में वे नहीं बैठ सकते।

बाजिसरत के दो बड़े विज्वविदा स**य** कौर अधिकाश कोटे स्कन्न नीत्रों के सिय बन्द हैं। गोरो और नीमो सहस्रों के क्षिप्र खेली का टर्नामेक्ट प्रवक होता **2** 1

### 'रक्त शहता' की आद में

इन मेद माओं को दूर करने के विरुद्ध को युद्धि कामतीर से दी काती है वृह्न वही है, "अगर ये मेद माव दर कर दिये गये तो गोरी की रक्ष शुद्धता नष्ट को कायगी। नीयो विद्वेषी तकार विचार बालों के सामने प्रायः यह मुक्ति देते हैं "क्या सम अपनी लड़की या बहिन को नीओ के साथ विवाह करते देख सकते हो ?"

क्रन्तकारीय विवाहों के प्रति बहा इतना र्तम विरोध है वहा, दूसरी स्रोप, टिख के मोरों में बहतों के अनुचित साबन्ध नीत्रो स्त्रियों के साथ है। बान अन्यर की 'इनसाईड यू॰ एत॰ त॰' के व्यवसार वामरीका के १ करोब ३० लाख जीको में से ६० काव्य इसी प्रकार के मिश्रित विवाही की तन्तान हैं। अमरीका में उन्हें 'सुकेही' कहा बाता है।

मुक्तेहरे की बढर्स छुए। ऐसी गोरी चमकी की है कि समाब में उन्हें 'बोरा' समस्र कर बर्चा बाता है, 'गोरी' के परिवारों में जनके विवाद होते हैं।

#### इसका उपाय प्या है १

कामरीका की इस नीजो समस्य का क्या तपाय है ! सचार्य, अमरीया बैसे ठवत और सभाताभिमानी **देश में इस** क्यस्याका कमी तक विना सुसाने रहता एक वका क्लंक है। कहर नीवों-विद्वेषी श्रीर संबेट के मेम्बर भी विश्वको ने इसका इस यह बताया था कि नीमो सावस क्रमीका मेक दिने वार्थे।' उसने प्राताब किया वा कि जिवेरिया के समुद्री बट पर ग्रामरीका उन्हें चामीन खरीह कर दे दे और वहा ने मो आ नद कर दिवे बायें। इक इम नीमो निहंबी उन्हें रखते हुए बनानता देने के पश्च में हैं, बिस का क्रांप्रधाय यह है कि क्रंपान श्चारका को चास स्था वाव। बहुत शक्तर विचारक पारस्परिक विवाही सर कोर देते हैं । उनका करना है कि समरी-का में इस समय १५ इसार मिलिस विवाद है ।

रावर्गातिक होते. से सम्पन्न पद के किए तर वर्धाय उम्मेदकार भी देवरी बाबोल कीर उनके बाधी दक्तिक रियाक्कों में श्रमांसत नीप्रो विशेषी श्रानुनी की समाप्त करने के ब्रिया समुद्धा राष्ट्र सरकार की कार से कठोर कार्यवारी किने वाने

की सलाह देते हैं। शीनेट में दक्षिया के हैं श्वेतामों का श्रास्थमत यदि इसका विरोध करे तो. श्री वासेस के मतानसार सध्यस की विशेष भाषा के सनसार बाध्य कर इसे यनकाश काना चाहिने और वन १६२८ में ब्रमरीका के ब्रध्यक्त भी बेस्तन के अनुसार, भी टुमेंन को चरम सीमा तक बाने के लिए उच्च रहना चाहिये। भी केक्सन के कथास-काक में रहिस निवासियों ने संयक्तरास्य की मांगी के निवार को तोवा या । भी भैनवन ने उस समय इस विरोधी इस के नेता को शिक्षा था कि ' प्रापनी रिवासक में बेरे मित्र को मेरी कोर से क्वाई देना। उनसे कह देना कि इन काननों के विशेष में अगर यक बरभी लगीता तो मैं इस काम में बागे सबसे पहले भादमी को सबसे समीप इस के साथ कासी सटका द'गा।'

बन्दोषबनक रीति से यदि नौधो प्रश्न काइस न इसातो 'समरीकियन' स्वतंत्रता की पोपका और ऋषिकारों के विस- इत्यादि का मूल्य उतना भी नहीं होगा वितना तस कागम का विस वर यह सब कुछ विस्ता गया है। इस्टिय निमो समस्या प्रमरीकन बनता और सरकार के विष् खन्ना चाहान है।

### मासिक रुकावट

बन्द मासिक धर्म रखोलीना दवारे के उपयोग से बिना तकसीफ श्ररू हो निवमित बाता है,ऋद्ध की कर्बाद समय पर होती है। यह दवा गर्भवती को प्रयोग न कराबे की॰ व॰ ४), द्वरंत पायदे के लिए वेष दवाई की॰ ६० ६) पौस्टेव प्रस्तावा । गर्भो क्या -- दवा के सेवन से इमेशा के क्षिप् गर्म नहीं रहता, गर्मनिरोध होता है मासिक धर्म नियमित होगा, विश्वसनीय बौर हानि रहित हैं । की०४)यो• ब्रालाया पताः-रम्बानपान कार्मेरी ५ व्यमनगर । देश्ली एवेंट-बमनादास बं•चादनी चौक प्राथमेर---मेरता ब्रटर्ड नमा साधार

### १००) रुपये इनाम

ब्रारचरेकनक शक्तिशामी विद्व दन्त्र रावनीर से रविकार

तिह वशीक्तक वन्त्र । इसके कारक करने से कठिन से कठिन कार्य किस रोते हैं। आप किसे चारते हैं चाहे का पत्थर दिश क्यों न हो सायके पास पासी क्रावेगी । इस्टे मान्योद्ध, **नीक्**री, धन को प्राप्त, शकरमा कीर सारही में बोस क्या वरं सामें पता होता है। सहक वान शा), जारी का हे) कोने व्या १९) म्हा समित काने पर १००) **इनाम** । हुस हरस सामग नं० (सन)। बो॰ कारी सराव ( गया )

## पारा पुत्र स्मिन्त

वदि भाष सन्तान से वंशिल है तो युक्ते मिलें बायके पर का दीवक सील शेकन् हो उठेका, यूदि कृत कर्ने तो हमारी बीचव चकसीर बीजाद मगवा लें, विक्रमें रीक्सों बेग्नीसाद बड़नों की मोदी हरी मरी दर्श है । मूल्य ३५) स्तीर दवाई क्षीताद नरीना विवये सेवन से पुत्र ही पैदा होना चाहे पहते सक्किया हो सक्किया क्यों न पैदा होती रही हों मुक्य १२) मरद के लिए मैनोस पूर २०) विश्व कर देती है मूल्य २५)।

हमेशा के सिये सन्धान उत्पश्चि कह करने वाली हवाई वर्ष बन्टोल की कीसत २५) ५ क्वें के ब्रिके र्र ) और ही साम के किए १२)-इन दबाइयों से माहवारी हर गरीने शेष बाली ससी है। ग्रालिक बर्ज बारी करने वाली दवाई मैन्सोस स्पेशक का मूल्य १२) और इससे तेव दकाई मैन्सोस स्टांग को सन्दर सन्ही प्रकार

लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती Phone No.

चान्दनी चीक देहली [ इम्पीरियक बेंक क्षीर कुम्बारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ वावरखेन न्यू देहली ( निकट बगाली माकेंट )

### १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैं सो साइफ पिरस--एक दिन के बान्दर ही कितने ही अर्थे और किसी कारन से बके हुए मालिक बर्म को बारी कर देती है, कं मत पा।)

मैन्स्रो साइफ स्पेशल-यह मासिक धर्म को फौरन आरी करके रहम को निकक्क कारानी से साफ कर देती है। की॰ १२।)। याद रखी वर्मवती इस्तेमास न करे क्योंकि ने बच्चेदानी को बिरुक्त साफ कर देती है।

चम्पा बर्यस्टाप-५ साझ के सिवे हमस न होने की गारस्टी। की० ५८) इमेरा के सिर्वे १०।) । १०००) ६० इनान को मैन्सो साइफ, वा वर्षस्टाप को नामुद्दीद खलित दर्रे ।

लेडी डाक्टर एस॰ के बरमन ( A. W. ) ६८२ सराय पूस देहनी।

### १०००) नकद इनाम

प्रकाश पहेली में अवश्य जीतिये

६००) वर्षे शुद्ध इस पर, ४००) न्यूनतम कशुद्धियों वर वृतिया मेवने की क्रान्तिम विकि ५ मुकाई १६४८



सदेत कर से अधि १. पर्वत के क्रिकार पर होता है। थ. मञ्जूष की सन्तान । ६. एक राजा । द्रमहास्था गांधी इसे बाइते थे । १. मन्त्र इसके सिक् बहुत कुछ क्रम्या है। १० हाथ का पर्यायमाची ३

बार्वे से शर्वे---र- इमरी शङ्क मापा । २- मनवान भायक नाम । ३० वक रिश्ता है 🗴 क व में उपयोगी ७. सर्वक्रियों

का बढ़ साम । है. मनुष्य की बीचन संविती । १०. जनुष्य का बढ़ तुक् ।

निवासवाधी-व्यव नाम से यक वृति मेवने वा ग्रुएक १) कामा । इसके बर्कात प्रत्येक का H) को मनीकार्डर कवस पोस्टस कार्डर को (Uncrossed) हो हारा सामै साहिते । सर्वकाडर की रठीव पुक्रियों के साथ सकरूव मेर्थे । समा हुई रक्तम के बहुकार पुरस्कार की रक्षम सक्षाने बहाने का मैनेकर को अधिकार होता । पुरस्कार सूची के सिन्ध -)॥ वा दिवद से वने । मैनेकर का निर्मेश क्रिय क देखकिय कर से वर्ष साम्य होता ।

वरियां रोवये का परा---

क्रमाश ३६ क्वंसान विद्यानीत्र करेकी यू॰ पी॰ ।

वि ध चि त्रा व जि





वत है वा होटल ! — इस ३० कीट साली वत में वाक्याला भी मीव्ह है । मोकन या में १६ कादमी एक वाब बैठ वस्ते हैं। बाहकों के क्षिप बस्त टायने और हाक्यरेर बोने का भी प्रव व है।



'बक्कनायकमस्तात। सक्ष एवधुर पर।' एक बाजुपान दूसर' विकृत व सुधान सक्ष इकिन ठक कर रहा है।



प • फ्रेंडरिश चोलियो स्पूरी फालीडो स्न चित्र क्योंक्ष क्योंचन के स्वयंत्र हैं। स्वयंत्र सनता से संपीत की है कि बह् प्रांच को स्विरिक्त लाग्रायंत्रम् से सुक्र



क्षेतस्य क्रास्तिक किलोप क्रमणी के फ्रींच क्राचिकत प्र<sup>2</sup>श के तथे कमावत्र इंचीक हैं



हालैयह के विदेश मात्री बान बेटजेलेझा किन्होंने ब्रूचेल्ड में ५ देशां की सच्चित्र स्टाइस किये वे

# पाकिस्तान से मारत की सीमा में

🕊त पर निठा रही थी। उनकी वे हरवर्ते हमारे बास्टा किये मथ को स्त्रीर भी बढा बही भी । हम दिविच में ये । इचर जान क्रीर तथा खाई। इप मन मनोस्टब्स् ही बैठे रहे। सस्तिम सेना के सैनिक समी अबर अनने को ही वे कि दूर से हमें एक टक भाता दिलाई दिवा। उनमें से विकार मरहहा वैनिकों के चेहरों को देख इर के सके सुले पुल-कमल आसा क्रीर प्रसन्त्रता से निसर ठठे। हमने बसभ्य वस प्रव संबद बट गया, ब्लिय इमें स्था पता था कि फूलों के नीचे विष घर सर्वे कुडली मारे नेठा है। राजा के नीचे समागी चिन्मारी सब को भस्म करने के लिए अभी बल रही है। अमृत अस बट के प्रत्य इसाइस विष विपा यस है।

फिर भी तब प्रतन्त वे। तबके खिषे चेहरे किड़की के वहर आपक रहे ये। बच्चे हत रहे वे और स्थिया सुकामणी स्मर्तों में सीन थीं।

कोई ११ बजे के करी व हम ग्राम बाद को अतिम प्रवास करके जल पत्ने । हमारे सम स बन्म मूम का प्रेम उनक पत्ना । बब बिलाल २ कर रे रहे ये और सिराल के वह शब्द गुनगुना रहे वे — ब्हो दीवार पर इनरत की नक्क करते हैं। बुख रहे अवलेवतन इसता समर करते हैं।

गड़ी भ्रापना शस्ता त करती चसी बारडी थी। श्रजासद के चौथे स्टेशन बर साहा एक वएट के लिए बकी और ससने दिशा परिदतन किया । सबने नसकी के पानी भरा । गाडी चला पड़ी । प्रत्येक स्टेशन पर सशस्त्र पर्म थ मुस्सिम सेंदड़ों क्योर इवारों की सस्या म प्लेटफार्म पर अहरे हमारा स्वागत करते थे । वह सच हुच उन जगली प्युची के समान दीस बहे थे, बोकि बिलवित में उसके हुए आपने सामने शिकारको आपश देख कर के अपने से अधिक बलवान् को सामने देख इस दात वीसकर के रह आते हैं, और वह दशाउनकी थे! इसी तरह द्धाने दशते इम साढे बाठ बने पाइपटन स्टेशन पर गहुंचे, बहा पर कि दमारे साम्यका निवाय दोना मा

वहां पर आकृत हि दू छेना उठर नहें कीर उनकी बगाइ पर क्लोच हैना के विचारा घरने कन पर वर्गमों नासी नदुबों को हाटकरों था पहुं थे। उनके आगमन के वाथ ही स्टेशन पर का वब पानी नंद हो गया। क्लो प्यास के कपाइ उटें। ३।। घटे ए किन भी स्टेशन से दूर रहा। हमें क्या पता या कि पानी केने के बहुने बहु समार चुन केने का बक्यनन रख रख बहु रात के ठीक १२ वस कर पांच मिनिट बहु रहारी गाइन्टन की वीमा क्ला

तकारी हुई चल पढ़ी त कु १२ वयुक्त दश मिनिट पर पाकपटन और वक्ष बाबसा स्टेशन के बीचो बीच प्रिन्ट गुमरी विके को साबाद करने वाली. हमारे जिए "कक्षात्रो सक-र" सीर "वाक की" न्या 'का कियों की मारो" का सदेशा केकर बहने वाली नीवासाह नदी के किनारे पर झाकर के हमारी वाड़ी दक सई । श्ववियों कुल्हा कियों जेवा धीर इसरे प्रकार के शरूने का साहब जला होने समा। इस कई काका घटा सूच की क्रम क्राया में पडे करवरें बदलते रहे । गाडी के कियाड़ों और शिवकियों के तस्ते नहीं थें। दबने उनके बागे टंबों और विन्तरों को रलका सदर से बद कर दिया। किन्होंने आव तक मगरन का नाम नहीं किया था, वे भी ग्रविराम गति से"राम" 'कष्क" की: 'कोम" का व्याप करने समे। स्थिये पतिशे कीर बच्चें की समापती की ग्रजीतिका ग्रजा रही थीं। चंद स्वार्थी नरपिशाच बहा पर भी रखा के नाम पर चोर बाबारी चन कटोर रहे थे। इमें बाइरी दुनिया का वेशमात्र भी शान नहीं था। इस तो केवल यही बानत ये कि १२ बबकर ३० मिनिट पर गाड़ी चली और बसाबा-वासा स्टेशन पर पहुची, बहा पर कि स्वय हा क्षेत्र क कारी रही। यह भा। परटे हमारे उस केरी के समान ग्रुवा रहे में, जिनका किसी समा मी पासी की समा माने। यहा पर स्वाक्त हमें पत्त नवा कि हमारी मानी केरीन सुक्तों के साथ मी किस्कुल समास कर हिने गरी हैं।

#### श्चना दा तावहव

#### वाको राखे साहयां

इडी प्रचार एक पटना जनके हुन्दे में गुजरो । एक सक्की किनकी जानु १४ वर्ष भी भी,शैक्टी हुई विद्वार हो भी 'धनवान के लिए' प्रकेर बाजो में स्ट नश्युवकों ने उसे गाड़ों में सीन किया । सह नगी भी उसे सपने दिये में ने उसके मुख पर एक निशान था, जो बसदस्ती

क्षकर कुटने में हका था। चन्द्र कालक पुरुवामानों के चुक्न का बाब उसके युक्त पर या विश्वस ल् न्यक्तारहा था। हः वजे हमारी गावः चनी झौर दोष-हर-को निर्विध्न कसूर वह स सई । बहीन भारत और पाकिस्तान में भाने वासी गाडियों का प्रकाश वनाशावास सीर कतर के नीच वही समाध्य यात्रा करते. का अवदम अपने शहर के तहतीया-द्वार क्रीर एक राना छन्। ब्राइवट क्रो देते हैं, बिन्होंने पाइपटन से इस्ट इस काशव का तार दे दिया था कि 'हमने वारी गाडी नष्ट कर दी है ' बबाबाबाक्स स्टेशन पर छः घगटेकी बद्धावट से इसें उत्त हारे प्रेयाम से अचा दिया. को कि रास्ते में इमारे विशश की चरिया किन रहा था। 'बाको शस्त्रे साईया भार सके न कार किर भी इस ३५०० सनको में से ६०० को गया कर के अध्यक्षी का हार शहने कस् पह चे।

वहां पर भी मारव हुई पर सहस्वेतिका कर रहाया । २ वजे दोपहर को कोई ५००० स्वरंत्र प्राक्तन्ताक्षी ने हम पर हमसा का दिया। इनके साथी १३७ वस्तीच नैनिक भी ये जिनके पास यह का सक श्राधिनक समान या । हमारे साथी के मगव न् कीर ३६ सम्बट सैनिक, क्रिन्होंने दो की काहति देकर के हमारी रखा की ह बहा पर हमारे १५० जादमी मरे। कः व टे लगातार हम योशियों की बीह्याद केन चेपडे हुई। हमें दुनियाकी सुक-बुष नहीं थो। इस अपना नाता उक परब्रद्धां से क्षेत्र मुके वे विश्वसे सिक्काली के लिए यह गोतिया हमारे ऊपर काक साय दरके चला रही थीं। रात भी सर पर का पढ़ेकी। कालभक्तकर्ता वासिक चते गये। इस भी अञ्चर्धश्यकी रखती में दुरों को सिरहाना बना कर कह की शैय्या पर पढ़े रहे। इक्का मान हमें तव हुआ, वद कि इस प्रात काल बाके कीर अपने सारे करतों को सह में बिस्त-देखा। दरवस मेरे मुख से निकसार दुर्माग्य।कमी तो स्केर वस्य पर दो बन्ने खुन के देख कर न्यायाचीश मनुष्य को फाशी पर चढ देवा था. और दश बाब खन से इम चारी कोर कियदी हुए हैं। किन्दु न्वाब नदारद 🖰

भारः चात ० वे ट्रक झाने, वो हमें कराष्ट्रव से पर माध्य की संबद में तो गरे। हमने वस माह के बाद कपने मुख ने नास सम्मवह माह के बाद कपने मुख ने नास सम्मवह

### वीर अर्ज्जुन साप्ताहिक

का

# 'देश रचा स्रंक'

योड़ी सी कापिया तथ रही हैं, को कि जाइकमक सब भी मंगा सकते हैं।

हं जाप जपने देश की रवा हमस्या के सम्बन्ध में पूरी बानकारी प्राप्त करने के लिए प० ब्याहरकाल नेवक, औरावनोधालावार, तरवार बत्तदेशहर, बनरल महन विंद्द, प्रो॰ इन्द्र विश्वावचन्दर्शत, औ औरुष्य-दश पालवाल, औ नोधाशहरामोदर लामतकार, औ रामनोधाल विधा क्ष्मर कार्द स्वारित प्राप्त हे बक्की के कान वधक बेस क्षपने पाल बच्छीत करके रलें।

★ भी उद्ययंक्र मह, भी इतिवश्या व क्वन, भी ग्वेक्शक्व, भी विश्व प्रमावर, गुक्तावी के क्वांति प्राप्त क्काक्तर भी घूनकेत क्वांक्र क्काक्तरों की क्विताए क्वीर क्वांन्या मी शब्द योग्य हैं।

🖈 सनेको चित्र, बहिया स्पाई सादि ।

मृत्य एक रूपया आज ही अपनी कापी साचित करा में । प्रयम्भक सासाहिक चीर अर्जु न, कार्ज कार्यक्षर, महानन्द वाबार, दिख्नी

### काम शास्त्र मुफ्त

वीवन और स्थल्त की बहार वीवव में कामम रकते के लिये वनारी 'काम-बाला' पुरस्क प्रस्त मंगारी। एक-बहुद मन्दिर हामरक्ष मूक कीक

(f)

कई कगह को न्यमुकराष्ट्र कमरीका, कनावा, आग्द्र किया मध्यपूर्व, उत्तरी ककीका कौर बीलोन ने लिया है।

विभाजन का परिश्वाम

हेल विद्यासन का भारत के निर्मात व्याचार पर प्रभाव भेडता अनिवार्थ है। बार और संवेदों चंचे सबसे अधिक विदेशी विनियम प्रत्यन्त करने वाली बी। १६४६४७ में १६ सास गाउँ कम्बे क्ट की, बीर ४६ माक्स गर्ठे जुट के तैयार मास की निर्यात की गई । इनका मूल्य व्यः करोक २० मा क्रीर निर्धात का यह २६ प्रतिशत था । कर कुर का ७५ प्रतिश्वत उत्पादन पूर्वीय बाकिस्तान में होता है, यदारि जुट की क्क मिलें मारत में हैं। १६४६ ४७ में स्वारत ने भारत और पाकिस्तान के श्रमन्त करमा ५५ साख गाठ जूर में से १५ साम्म गाठ उत्पन्न की थी। दूसरी क्रोर भारत व मिलो ने इसी वर्ष ६० बास गाउँ लगई थीं। इस किए मास्त में उत्तम जूर भिला की २५ प्रतिशत से क्रविक की माग का प्रा नहीं कर संश्वा। बहु के लिए भारत पाकिस्तान पर निर्मर है। पर भव का कोई कारण नहीं है। मिला 🕏 वास स्टाब बना है। दूसरे, भारत में बहुकी सेती रहाई वा वक्ती है। फिर श्वाकिस्तान में बल्डी ही जुड़ मिल भी नहीं क्रमने सभी। पाकिस्तान यदि बुनिग का का अर्थ अर्थ वर्ष का ७५ प्रतिशत ब्यू अपन्न करता है तो भारत के पास कुन करण का ५७ प्रतिशत है। जतः होनों को परस्पर सहयोग करना ही पहेंगा। इसकिए यह बाधा करना चाहिए। कि ककातक बरकी बनाची वी का क्यास है भारत के निर्धात व्यापार में काई **बान्तर नहीं ग्रायगा। यदापि कवी** जट का निर्धात भारत से न होगा।

विभावन का कपाल, जल, बाल कीर वानडे के निर्वात पर भी प्रमाव कीरा । सपुरू भारत के कुल उत्पन्न कवान का रूँ गिक्स्टान में होता है। वाक्षि ४५१ भिन्नों में से केवल १४ मिलें वाक्षियान ० हैं। लागे रेरों की वर्ष के कुल उत्पादन का ६० मिलेंट कार्य कारत में उत्पन्न होता है बचिए हककी जाय मारत में होती है। देश के विभावन के कुलकरम मारत की निर्वात मानार में कार्यमा २५ करोड़ २० की हानि हुई कार्यमा २५ करोड़ २० की हानि हुई

### निर्यात व्यापार बड़ाने की ग्रावश्यकता

कावात निर्धार व्यापार की नियन्त्रवा-त्रीति की माताचना करने का वह स्वकटा नहीं है। पर यह एक तथा है कि विदे भारत सपने विदेवी न्यापार को क्यानुंकत कराना ज्यादता है सौर हातार सारी माचा में स्वित कराना ज्यादता है, श्री अकड़ो निर्मात व्यापार वहाना

### भारत का विदेशो व्यापार (शहर का रेक)

जाहिए। १९४६ ४० के झन्त में सानात पर प्रदेश इन्हें और झन्त काय पहार्थों के सायात पर १५ कोड़ इन्हें स्मारत ने जार्थ मिनी के सर्वापर ११० क्रोड़ इन्हें सम्बद्धित सर्वापर ११० क्रोड़ इन्हें सम्बद्धित परिमार्थ में सम्बद्धित क्राड़ायत करने से देश की जीव निक्क सावश्यकार्य पूरी नहीं है। इन्हें हैं।

दनरा काम बढ़ है कि निर्णत की सस्य सीवों की १६४७ में १६४६ की स्रपेका कीमते १५ प्रतिशत बडी हर्ड थीं। निर्धत ब्यापार स्त्र बद्धा सूहर इत क्षिए व्यापार बहुने का स्तक नहीं है, काचित्र मुद्रास्कीति का परियाम है। कार्य मन्त्री का बान्यान है कि १६४८ के वहले हुः मार्थो में चालू आहते में रोकडे के मुगतान से ५२ करोड़ कर की कमी रहेगी। मारत को बाबात के कन्न का मुल्य मुकाने, देख विभावन से हरं हानि की भरवाई करने और सहरय सामात भा मूल्य चुकाने के teru श्चपना निर्धात व्यापार कम से कम ७५ इन इन्दर और १०० कोड द० का बदाना चाहिए। इसकिए भारत ६ वैदेशि ६ व्यासर का नीत निर्धात व्यापार को बढ़ाने की हनी चाहिए, उसकी सीमित करने का नहीं।

दुमरी प्रावश्यक शत वह है कि बुद्ध काला में भारत ने मध्यपूर्व, उत्तर व कफोक्स, कास्ट्रेलिया और अपनेव एकिया में कथार पाया है उसमें कवनी स्थिति मञ्जून करे। मारत को क्रपने निर्गा की चीवों की ग्रन्डाई ब्हानी चारिए। प्रचार, प्रदर्शन, विशासन का इसमें उपयोग करना चाहिए। बन दक्षि मासान कानी चाहिए। तब से बडी बात बह है कि भारतीय माल खगहना चाडिए । स्वदन्त्र भारत की ईमानदारी की परीचा भारतीय निर्धा माल से होगी। वह ज्यापारियों को सदा स्मन्ध रकाना चाहिए। तब से बढ़ी बान पह है म्बापार को कुछ **दरें बोधना पूलक क**रे ग्रीर मिल कर करे।

दुर्लम बुता पास करने का एक उत्ताय पुनर्निर्भति है। मच्च परिवा के देशों से भारत वर्षके बद्दा कर क्यन्त पुनर्नित का कापार बद्दा करता है। वर्ष कर-म हो तो पसको काटियों के मानों को कीर स्रविक सुकारने कीर उन्नत बनाने के विचार से मंटर क्य से परिवाद करने का उद्योग करना चाहिए।

उत्तरीय मध्य धीर ब्रिज्ञ कार्यक ये भारत को अपना न्यापार उत्तरीकर क्षत्रिक्षत्रिक बढ़ाजा च्यदिए। उनुक्र राष्ट्र अमरीका मारत से चार, कार्य, कार्यक हीर चन्दन सचिक मात्रा में सेने समा है। मारत समाग्रेस को सकड़ी की तस्त्रीने, उत्तम सारीमारी की सकड़ी की चोंचें हाची दात की नगी चोंचे, पतमस्त्र के सर्तन, क्लायुर्च चुंचेंग, मारत शुन्न किए का जानात, जोना, चांची, रेडम सादि की सुन्दर क्लायुर्च चींचें मारत समाग्रेस मेन क्लायुं चींचें मारत समाग्रेस मेन क्लायुं चींचें मारत समाग्रेस मेन क्लायुं चींचें मारत समाग्रेस मेन क्लायुं चींचें मारत समाग्रेस मेन क्लायुं चींचें मारत हुए कांचे ने सिए एन प्रकार के मान का निर्वात ज्यापार बहाना चाहिए कारमीर के गान, दुश्यों सी, कारनीयें किल्य को सोर दरकारों की चांचों को स्वी

### यात्रियों का व्यापार

भारत एक प्राचीन देश है। ५६ गाची और बड का देश है। इस देश में बनेकरमकोक चीर सन्दर स्थन है। प्राचीन ऐतिहासिक स्वानों की मी कमी मही है। स्वास्थ्य गढ व सन्दर स्थान भी रत देश में हैं। फिर दिश्वी, बलबता कीर बस्बई प्रन्तरोहीय हवाई मार्ग पर हैं। पूर्व और पश्चिम को ये भिकाते हैं। भारत सरकार यदि चाहे तो इस स्थिति स्त्र ज्ञाभ केन्द्र यात्रियों के स्थापार को बढा बक्ती है। उसको प्रकाशन प्रचार का काम करना होगा। उत्त हारा स्वापित व्यवसायिक सगठन देख भर में बादियों के शासन्य सूचना देगा, उन स पष प्रदर्शन करेगा, उनके साथ होटलों की उत्तन व्यवस्था करेगा।

वैज्ञानियों की सक्या ब्टूने के साथ मारत की इस खात र श्रहरूव झामदनी बढेती। बांचियों के ज्ञापार में राज्य और वैविक्षक साइसे दानों सहयोग कर सकते हैं।

भारतीय पिरुशों को विदेशों में दिकाने से भी 'ब्राटर्स निर्मात' की बृद्धि हुनी। भविष्य में हुवके बद्देने की बहुत सम्मावना है।

पर निर्मात ज्यापा उठी छमन कट वकता है, बन रेश में उत्सादन कटाया वाद। केती और उद्याप दानों की पेदा-वाद को बढ़ाने को और त्यान देना चाहिए। प्रतिकृत काशासिक सन्द्रकन क्षा मुख्य कारण काना का वहेती वेदाबार बट्टाने की और निरोपकर से च्यान देना चादिए। उत्कार की नीयि निर्यात व्याचार बट्टाने की है। इचका काम उठाने के सिप सम्मित्त प्रचल की कारत है। निर्यान स्वापार की करकता 'प्रतिकोकारमक मुल्य' और वीयों की क्षान्ता है। निर्यान स्वापार की करकता 'प्रतिकोकारमक मुल्य' और वीयों की क्षान्ता है। स्वापार की करकता बिंद इक्का ब्यान रहाने, न्यापार की इदि भी झनाझ के मेडीनरी कीर खायर, झोच'गिक माल बीर झावश्यक उपभक्ता माल ५ मूल चाल्ल हिरान में से जुडाने में कोई कठिनाई न होगी।

### नौशेरा पर वायुयानों की उडान

( प्रष्ठ ११ का रोप )

(88 (4 40) 414

मरता है। फिटर कामरर तथा इसे-क्ट्रीशियन कादिकारीगर पुनः कपन्त्र कपना काम समास केते हैं।

इलके बाद वायुगराकं आविक री के फोन की पंटी अब नक ही नशती हैं और वह बताता है कि इस उमावशाली आक मक्ष की चरलता को हमारी एक गहती दुकड़ी ने प्रमा खत कर दिया है।

यही सबर क्रागे पहुंचा दी बाती है क्रीर तब स्वा छविवासय की विश्वपित में हरका छविस ानदेंश किया बाता है ।

### १५०) नकद् इनाम

शिक्ष यशीकरवा बन्त्र — इसके बारक करने से कटिन कर्के शिक्ष होते हैं। उनमें क्रांग क्षिते वाहते हैं बादे वह सकर टिल क्यों न हो आपके वह हो क्याना। इससे धानोदन, नीकरी बन की प्राप्ति पुकरमा और लाटती के लो, जा परीचा में पास होता है। मूल्य ताला कर चार्ची कर हो, साने क्य ११) सूला सांत्र कर नार्यों कर हो, साने क्य सार्वी पहला में मा बाता है पता-बाह्मी एक कर मिस्टर्ड, (पश्चीमार)

### सफेद वाल काला

शिवान से नहीं। हमारे जायुर्वेदिक 'यूप्तियत तेन से नात का पड़ना कर कर चर्चेद वाल कर वहना कर कर चर्चेद वाल कर वहना कर कर चर्चेद वाल कर कर चर्चेद वाल कर के कारा हो कार्यों की रोहानी को बहुतता है। किन्हें विश्वात न होने मुख्य वापन की गर्त निला लें। मुख्य से पात जाया की शहर कर चर्चेद वाल कर कर चर्चेद वाल कर कर चर्चेद वाल कर कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर्चेद वाल कर चर चाल कर चर चाल कर चरने कर चाल कर चर्चेद वाल कर चर चाल कर चर चाल कर चाल कर चाल कर चर चाल कर चरने कर चाल कर चर चाल कर चर चाल कर चाल

षो० सगरस (२४ प्रगना)

### जवानी

प्रिष्ठ १० का**रोप**ी

'बल्दी में मालूम पड़ते हो। सब स्तिरियत तो है। साहबचारे की तबीबत तो तीक है।'

हां अन तो बता ठोड़ है। ' गोख-मास बवाद देखर मैंने बहुना चाहा। बरन्द्र रहमान चचा की 'सुनो तो' ने सुके पुना बड़ने को मजबुर किया।

सुनाते हुए उन्होंने कहा --- 'खुदा पर भरोता रको, सब ठीक होगा।'

पर प्रताश रका, वर ठाक होगा।' प्रतिक कुछ न करते हुए यातचीय समाप्त करने के दाश का मनवूरन प्रतीय कर मैंने कहा--'क्ष-च्या-क्या, क्याम।' चया बेसे उसाम का ही शस्ता देख रहे थे। माल उठं--'खुरा दुस्सारी

बबानी बजामत रखे।

रहमान चला का एक एक छन्द बहुँ में तर मेरे दिल में का जुला है क्या में तर के से हुए — चला है को नाहक कर दुआएं देते हो। दल करदस्त जानी को तेकर क्या लाइ है मेरे की तरह करना है। किए क्यानी का जुल दिशेष हो, उठी क्यानी को क्यों नाहक जुला के मुकल्प कादानी हो? — वर बहु वह मेरे तरह ही रहा — बसान तालू तक पहुंच ही न छकी। जुल्लाव कर यह पहुंच ही न छकी। जुल्लाव कर यह पहुंच ही न छकी। जुल्लाव मारों ही न सा है

चर में कहम रकते ही अमितीची ने स्वाता किया — 'बारे आप, पन्नस-मेरी मितिट में किर के प्रकरण नमें ने, हो बाद पत्ते आा 'दे हो। हुन्दें क्या ह बाइ मारे या किने। बादिसर हो हो बाइ मी है बात न । क्षेत्र पत्सर का बी हहरा।'

क्षेप्तः । इन कीरतों को वो कोई न मोर्ड करने के सिने वाधिए हैं। सीमानी वाममती हैं के दिस तो कीरतों के सांधी क्षेप्रेट हैं। काइमी नेवारा तो बेते दिस को बनाद पत्थर को सटकार्थ किता है। पर इन्हें यह वस समझ्ये कीन ! नावा दुसर्वीचाव का ताइन वाला मार्ग प्राप्त करना तो साने क्षपने वितामहों को निमन्त्र वितामहों के निमन्त्र हैं। सार्गः 'दिस' की वसाई न देते दूपर हतना ही कहना पत्रा - 'सुष्टी नहीं दिससं कड़ी।'

अंमतीबो की त्येतिया तीन वक्ष खाकर ब्रह्माव छू उठी। बोबी — 'क्र जै तो सकका कंमार पढ़ा है कौर छुटी अहीं मिला । ऐसे क्या विक गये हो।'

लोचा — कहुं - नौकरी करना क्रिक्नों के नगवर ही है। पर कहां — 'बहुत कंशिय की, पर साहन माने ही मही । नौकरी का तवाल था।'

नीकरी का क्वाल या तो नीकरी क्रूप काती। भाग्य तो नहीं कूट काता। स्थानी कृते तो नहीं हुए हैं, की कास नीकरिया मिक एकती हैं।' --- श्रीमतीकी ने दनक कर कहा ।

मैंने क्याबा कूट विवा। मन क्षे मन क्हा — क्षाव दे बचानी। क्या तू हती-क्षिप है कि इर कोई हुक्कार वस्त्री कर बैठे। विदेश्त है तो है वस्त-काहिनी, हुन्ने वत तत नमस्वार। और एकाएक मेरे क्षाव तत नमस्वार। और एकाएक मेरे क्षाव तत नमे

श्रीमतीत्री समभी हास उन्हों के बोड़े गवे हैं। स्रतः ज्ञदा के दब से सुस्क्या कर नेहीं — 'क्ष सुद्धामद करना द्वम मदौं से केई बीख से।'

एक ठंडी सांस भरकर इसने कहा — भी हां बवानी चीब ही ऐसी है ?

र्शमतीबी ने फटे टमाटर की तरह बार्खे फाइकर पूका — 'क्वा मतलव !'

पूरे रहरश्यादी ननकर हमने कहा —
'यक की बवानी खुशामदी होती है और
पक की बवानी खुशामद एवद १ वक
की बवानी वमन की बहार कीर बूबरे की बवानी श्रेष की स्ट्रांस कीर बूबरे की बवानी समें की पीठ का मार है।'

श्रीमतीची मुस्त्राची हुई चडी गई कीर हमारे दिल पर हचारो तांच बाटने करो — कार्नी कम्बद्ध वधना थाने प्र चौ बो बानन मेकने के लिये दिल खुट-चटाने बमा। हमने निरम्ब कर लिया कि चिह हुए बार चाला ने खुदा से बचानी के बखामत रखने की दुखा की नम्मान करी।

### सफेद बाल काला

इंड फ्रांनेखें ठेज से वाजों का पड़ना सक कर और पड़ा नाज करता पैशा किया १० वर्ष तक करता स्थानी देशा। किर के दर्श चलकर जाता पूर कर फांका की कोरि को बहुता है। एक्सक बाता पड़ा से 100 एक्सक हा) जावा पड़ा से 131) एक्सक इंड ह) और कुल पड़ा से से १) एक्सक ह सर १२ केस्पबद कावित करने पर ४०० जाता।

भी इन्दिरा फार्मेसी बो० राजधनकर (हजारीबाग)।

> १००) **इनोम** ( गर्वमेक्ट रक्किटर्ड )

सर्वार्ष सिद्ध कन्त्र — बिन्ने ज्ञाव जारते हैं, यह पत्यर हृदय क्यों न हो हुए कन्त्र की क्षालिक राहित के जापसे मिक्क विद्या कारेगी। हरे याद्य करते के क्याल में ज्ञाम, कुम्ब्यम, कुरती, जारते में जीव, स्वीवा में कम्प्रतात, नवसद की शांति, नीकर्र की तरकी जीर कीमान्यकान होते हैं मूर ताव्य १९), जांति ३) कोमा १२) मी कामस्यम कमान्यम ज्ञामक ४५ प्रोठ करदिस्त्राह्य (ग्रस्त्र)।

### ंस्वप्न दोष 🕸 प्रमेह

देवस एक सप्ताह में कड़ से दूर। दाम १) डाक सर्च १४७ । डिमॉलय कैमीकल फार्मसी इरदार |



### फोटो केमरा मुफ्त

नह कैमरा झुग्वर नजूने का, सकाई से बचा हुखा विज्ञा किसी कह के हर मकार के मगोहर फोटी दुरूप के क्षेत्र हैं। इसका प्रयोग सरक और स्पृति-स्वी कम करता है और गौकिया काम क्षेत्रे वाले कीर ज्यवसानी दोगों ही इसके कमा के सकते हैं, यह कीमठी मगोहर कमरों में हैं, जो मोदे ही मुख्य का है।

नड कैमरा करीत-कर जीक प्रा'करें और स्थान कमायें। मूल्य वस्त कैमरा, प्रा कमाम किस्य कार्य, कैमिकब, सरक अचीन सहित गं० २०१ कीमत श्वाक) नमाबितों गं० २२२ कीमत श्वा) वी वस्त प्रण्डा स्पेयव स्थाबिती गं० २२० कीमत १३), पैकिंग व वाक व्याव १०)

कोड—पुरु समय में ६ कैमरों के ब्राह्मक को कैमरा गं॰ २२॰ शुक्त । स्टाक सीमित्र है कमी कार्यर में कक्का विशव होता पढ़ेगा । मात्र वसन्य व होने पर कीमरा वाधिक

वेस्ट वृष्ट देश्वर (V. A. D.) यो॰ वाल्य १६६, विश्वी। West End Traders (V. A. D.) P. B. 199 Delhi

# १२५००) जीतिये

20 20 20

दिनांक बन्द १२-७-४८ दिनांक उत्तर २०-७ ४८

काली स्थान इत प्रकार मरो कि इर तरफ से बोड़ ६० हो भाग, दिवे हुए बाहु अपने स्थान पर तथा कोई बाहु दुशाय मपोस न हो ।

हमारे शिल्ड हल के जनुकार मेवने पर ५०००), प्रथम-पंक्ति में एक वृद्धि होने पर २०००), प्रथम पंक्ति में हो वृद्धि होने पर २०००), प्रवाद हक मेवने वाखे को १५००), एक से समित्र कही हस मेनने वाखे को १०००) मिलेशा १२५००) से रूप कर वाले पर कर हारी जनुतात से कम हो सावना । प्रवेच ग्रास्क-एक हस २), पांच हस ७), दव या रस से स्राधिक साबो

को १) पति इस मेमना चाहिये। मनीसार्टर रहोद इस के लाथ मेमना झाव-रुक्त है। उत्तर के सिमे -)॥ की टिकिट मेमना चाहिये।

पवा—वपेश्वरीप्रसाद-बनवारीलाल

१७/३४ सतर्रवी युरास, कानपुर ।

## जो लिखा वही हुन्रा

हमारा बनाबा हुणा वर्ष फांब बाज तक कमी भी गतात नहीं निकता । जाय मी एक बार जनुमन कर देखें । किवाने का वामन या कियी पुत्र का नाम विकार क्रमान एक वर्ष का वर्षकता बनवा कर मंत्रा तो जीत जाने नात्रा कारा को कारदार होकर क्रमने मीवन को कोशियन बना हैं। चीज केवस एक करवा चार वाने बाढ़ म्यान करवा। और बमाविता न हो तो करनी कीमरा कारीण मंत्राना तें।

### असबी मैस्ब्रेजम का शीशा

त्रत्येक नर नारी चाहे किरानी चाडु की हो, वासकं हो पुषक हो, या हुद हुए सम्ब्रं कम के बीधा से चांदी का पता नवा हुवा कर, रोम से हुटकारा, में म कानुसक इच्छान, नीकडी, मरीका में कच्चावा हत्यादि समेक बात का ठीक २ पना साम कार्या है। अवस्य निक्की तो सूच्य चानित ! सूंच्य केनका दो सम्बे शांठ जान : बाद अब्द सुख्य ३-

को **काली महाकारक वोस्ट बहुब सं १६६ विक्रमी है** 💥 🕾

### जानकारी बढाइयं

दघ शद्ध करने का नया उपाय दूच के ब्रहरूप कीट शुब्रों को मारवे के बिय वैज्ञानिकों ने नवा तरीका निष्प्रका है। उनका कहना है कि <sup>4</sup>वनि-हीन ध्वनि' से को बिसी सीटी से ४० गुनी तेव होगी और जिसे मनुष्य सुन सकेंगे, द्व ग्रद किया था सकेगा। वन फार्म से डेरी को दूव सावा वाय तो की ज में ही दुग्ध शोधक यंत्र समा दिशा ब्याव । एक वैक्यड में बह्च्यनि १० सास्त्र से २० सास्त्र तक चक्द समा काया करेगी किससे सहस्य कीटासा नष्ट हो बायेंगे। १००० रैक्सन दुष १ घयटे में शह किया वा सकता है।

इससे एक और लाम है कि दूच , द्वहते समय आम तौर पर ऊपरी मान यर मस्खन का बाता **है**। पर <u>द</u>ग्ध-कोबन किया में मक्खन सारे हुम में समान रूप से मिल बायगा। परीचय के वीर पर ध्वनि यन्त्र तैवार किया मा रहा **है। एक** किसान के सुभाव पर यह मधीन इतनी कोटी बनायीचा सकेगी कि दूच मथने के पात्र में भी खगायी था सके।

वरी लिखावट से कीट का पतन

सरकारी तौर पर घोषित किया शवा है कि ब्रिटिश नी सेना के एक व्यक्ति की बारी क्षित्सावट के कारचा भगवा खायर स्थित ब्रिटिश नी सेना १६४१ में क्रीट की रक्षा करने में विफक्ष रही। इस सबती के कारण देशे कीर कार्कीर नामक दो ब्रिटिश विष्यसक हुन क्ये। शिष्ट के वर्तमान गवरनर बनरत सार्व माउद्देवेटन देशे नामक वहान से तमुद्ध में से बचाये गये वे । एक क्रफेतर ने कीट से भूमध्य सागर स्थिति बिटिक ब्रधान नौ सेनापतिको किला कि विमान-बेबी दोपों की गोकिया समाप्त हो गबी है। इस द्वारक प्रधान सेनायशि वे सभी १७ इकार सेना कीट से इटा खेने का कादेश दिया। तथ्य वह या कि बरी शिक्षावट के कारख प्रचान वीसेनापति को भ्रम हुमा विश्वते सेना इय बेने का आदेश दे दिना गना । धन्यथा जिल्हि श्यक्त सेना को परास्त कर क्रीट पर कव्का करना बर्मन इवाई सेना के किए कर-स्मव था ।

स्त्री से प्ररूप

इटर्स में बेबोना में विद्योगना सारवना नाम की १२ शास की वक रूप-बाग सहबी रहती थी। उत्तक में म खाडी इक्षा हैना के एक अफलर है हो मना था। मह उसे बरावर चिट्टियां विस्तती रही। कुछ दिनके बाद चिट्टिया प्राना आवानक बन्द हो गया। इस पर वह ध्यफ्टर नोसाना गया पर वहाउसे स्रोगी ने बताया कि बद्धोवाना श्रव स्त्री से पूरुष हो गयी है और सेना में म ती हो कर विशेश चली गवी है।

### बुद्धि भाषक यन्त्र

प्रवास विश्वविद्यालय में एक मनो-विकान इस विभाग साक्षा गया है, बिस में वैशानिक यन्त्र से विद्यार्थी की बदि की मार की का रुकेशी और इसके अनुनार उसे स्कूल में शिचादी बावती। संपिट नेयट इनंस सोहनसास इस विभाग के प्रधान है। इब विभाग में आधुनिक रूव के मन्त्र और मनोविशान पर श्राप्तिक रूर की पुस्तकों का समह किया गवा है। इत विभाग का उद्देश है कि विदाशी की शक्ति का सपन्यव न हो और विद्यार्थी की चनता और दिव के ग्रनशार असे अपनी बोदिक शक्तियों का विकास करने के लिए उपयुक्त स्कल में शिक्षा दी जावे । इससे विद्यार्थी सपनी स्थि का उपयोग भी सीख सर्देंगे। इस विभाग में मानसिक उपचार भी होता।

### यन्त्र का मनुष्य

राबङ्गारी एलियानेथ ने बन-स्वास्यक्-प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह में एक वान्त्रिक स्वक्ति से बात की। इस व्यक्ति में विश्वती का मस्तिव्ह सागा दिवा यथा था। इस वान्त्रिक व्यक्तिका नाम 'गारके' रसा गया था। यह स्राट ५०ट लम्मा या । इतका मस्तिष्क विकसी से प्ररिचासित होता था ।

गाडको का काम प्रदर्शनी में केवल इतना ही था कि वह दर्शकों से अपने विषय में शर्ते करे और उन्हें यह बतावे कि मनुष्य का शरीर किस प्रकार काम दश्ता है। उतने राषद्भारी के साथ बहुत भीमे भीमे पाच मिनटों तक वार्ते की। नीच नीच में बन कशी विषयान्तर होने लगता था, तो यह राध-क्रमारी से बना भी मान बेता था।

### मेंडक को इनाम

कैसिफोर्निया में मेंटड़ों के उद्यसने की प्रतिहरिहता में एक मेंटड ने १०,००० दर्शकों के सामने ११ कीट **५ इ.च. इ.च. उद्घन्न कर नावी की**त सी । सेक्षिकोर्निया यूनियर्विटी के छक्त विकारियों में इस मेंटड को स्टब दिन गर्थे परका का उन्हें इसे ट्रेनिंग देने का बीका भी नहीं मिक्स पाया था। २०० कालार परस्कार वेंदक को मिला है।

### फिर इंसने लगी !

23 1

१० वर्षीया शिरुद्वाफरे ने बिसके बारे में यह विश्वास हो चल्ला था कि श्रम यह कभी भी न इस सकेती. ब्राचानक द्मस्पताल में भिलाने धाने वाले प्रियवनों काहत कर स्वागत किया। शिल्हा स्नायु सम्बन्धी एक रोग से पीक्षित थी। जिनके कारमा वह हंत नहीं सकती थी। वह ब्राट्टे लिया से इलाब कराने लन्दन कायी और उन्हीं बीमारी ठीफ हो जाने पर श्रान वह ५ म()ने बाद फिर हत सकी है।

रोटी के मोतर नोट

सन्दन में किसाने विदेश से एक पुन्दर रोटी मेत्री। सदेह हो जाने पर च गी अप वरों ने उसकी बाच की और उन्हें उसमें थैंड सिक्के के नोट बरामद हुए। इट रोटी को बोलका करके उसमें भीतर नोट भरे बये थे।

### सन्देशवाहक कबुतर

अस काल में एक बादमी ने वैनिक सन्देश से बाने के क्षित्र हवारों क्ष्यूतरों को ट्रेनिंग ही बी। वही व्यक्ति आव एक ऐसा बची वैदा करने की चारा इस्ता है वा १०० मील से भी अधिक प्रति घटे उद्गाहर सन्देश वहन कर सके। यह एक कथूनरी और पेडुकी की बन्तान होया ।

भेड़ के सोने के दांत मरी हुई मेड़ के लिए के कारण

विचय अफीका में होने की बोरों से सोव ग्ररू हो नवी है। भी ऐबटिन नामक एक व्यक्ति प्रकाने

के लिए एक मेर के सिर की नोटी बना रहा या कि उसे लगा कि इस ग्रेट के दात लोने के हैं। इस्क्वी तरह देशने पर डरे पता चला कि उसके दात सोने की चमक रदे हैं। बाद में को ब करने पर पता जला कि बह मेड केप प्रान्त के बोसवर्ग के पास एक खेत में रहती थी।

समयतः वद मह बहा छोटी-ह्योटी भास तथा अन्य बनत्पविषा चरती बी तो उत्तके साथ स्वर्चपृक्ति भी उत्तके युद्रभेचकी वाली होना। इस सरह चस्ते-चरते बोर रोक्क करते करते उसके दात क्षेत्रे की तरह चमकने लगे। इस माम में सोने की स्वाब करने वासे व्वक्ति सारे यूनिवन से ब्रा रहे हैं।

क्वितरे घोषी क्या करेंगे !

व्यक्ति तस्यो साबुत का स्थान बहुक कर सकतो हैं । ब्रिटिश देशनिकों ने अनु- धन्यान के बाद पता लगाया है कि यदि ध्यनि तरंगों के नीचे बागे को रक्षा बाब तो उपका मैल बिना सबन के साफ हो बाबगा । इन वनिन्तरमी का दशक इतना बोरदार पड़ता है कि बदि ६५डे को ठीक तरह से समाल कर न रखा बाय तो बह फट बायमा । किन्द्र वैज्ञानिकों का विचार है कि इस त्रटि को शाध दूर किया षा सकता है। यह ध्वनि तर्गे एक विद्यत्यन्त्र से उलन्त्र की बा स्केंगी। यह यत्र आकार में इतना कोटा होता है कि लाभ इसे प्रपत्नी जेर में रका सबते हैं।

### सोंठ

वेलक--- भी रामेश बेटी बायवेंटा-

ब्रदरक क्रीर सोंठ प्रत्येक भारतीय घर में मिला जाती है। इन वरेला चीजों से छोटे मोटे पाय-सद रोगों का इसाव करने की विभिया इसमें बताई गई है। इक्का क्योचित और परिवर्क्कि संस्करका। मूल्य एक स्वया। डाक सर्च कुः कानै। मिलने का पता ---

विजय पुस्तक भएडार, भद्रानन्द बाजार देहती।

• भरोग्य-वर्धक . ६० खक्ष से दुनिया भर में मशहर

कविषयत दूर करके पाचनशक्ति बहाती हैं दिल, दिमाग को ताकत देती हैं और नया खुन व शह वीर्य पैटा करके बता. बुद्धि ब्रामु बढ़ाती हैं। दि॰ ६० ६० सदनमंजरी फार्मेसी, जामनगर। देहती एवंट-बमनादास क. चादनीचौक

### विवाहित जीवत

को रसमय बनाने वाली पुस्तकें

कोकशास्त्र (सचित्र) शा) ८४ ब्राहन (क्षचित्र) १॥)

१०० पुरदन (सचित्र) शा) तीनों पुस्तकें एक साथ सेने पर ३॥) वोस्टेब ॥) श्रसग

पता-प्रतियोगिता भौषित फुलही नाबार भागरा (ए)

#### **अ**वश्यकता

२७ वर्ष के मुबक के लिये विश्वकी श्चाय सगमग २५०) प्रति माड है। १८ से २२ वर्ष तक की सुरीस पढ़ी किमी भीर यह कार्य में दच कुमारी अवस विभवा थी किसी वाति की हो। बीप्र पत्र व्यवहार करें---

माटिया मारफत प्रतियोगिता श्रीफिश प्रसद्दी, श्रागरा ।

का २४ चवटों में ब्लास्ता। तिन्तत के बन्नावियों के इस्त्र का ग्राप्त मेर, हिमालय पर्नत की काची चोटियों पर उत्त्व होने बाती बड़ी बुटियों का बमत्वस्त्र[सर्वी हिट्टीरावा कीर प्रमालकन के इसनीम रोतियों के लिये बायुत शायक। मुख्य राश) करने वाक्कर्य पुरुक। पता — एक्ट पसार आहरू दिलाई किसी का इस्पताबा हरियार

## रेडियो व २००) से १०००) मासिक **घर बैठे मुफ्त**

र सत् हिन्द करने पर १०,०००) इनाम । विश्वास रस्तिये यह अस्तरमय नहीं । स्विटरेक्ट व नियम मी सुस्त मगाइये ।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजार दिखी।

### रात में बंठ कर देखने योग्य असली कोकशास्त्र

रिकेड पुरुषां की मान मागी सुराद के माफिक त्वी पुरुषों के कोडो, ज्लाक, तस्वीर व झानन्द पात करने के वैकानिक तरीके वद्यीकरण, झाचन, कन्न और मृत मेद दवने क्लिके हैं। मूल्य ३)

### मुन्दर तस्वीर-कार्ड

बिद आप दाग्यत्य बीवन के अन्दे नवार देखना चादते हैं तो ऐसे कार्कों इस सेट स्थाइने। ५० कारों का पूरा सेट ५) नवूने के २० झार्ब के सेट का सम्बद्ध २॥

वी० पी॰ स्टोर (बी० ए०) **पोस्ट बक्स ५१ मे**रठ, यू० पी॰ ।

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारे प्रसिद्ध कावा देख नं॰ ५०१ रिकटर्ड के स्वेयन से बाव हमेशा के ज़िये काते हो बादे हैं और किर बीयन पर कते पैस् होते हैं। यह हमारे पूजा स्वामीओं की फोर से साथवार रोष्ट्रा है। इस तेज किरते हुए वालों को रोक्सा, उनको साथ प्रस्ता को और समस्वार बनाता है। बहा बाव न उनके हो बहा किर देखा की समस्वे हैं। बालों को रोक्सो तैय करता कीर लिए को उसक स्थायना है। बालों से स्विमत एक सीरी शा) के तीन कोशी पूरा कोले की रिलावसी कीमत हां। यह एक विला को प्रस्तित करने के

किये इर बीधी के तान यक पैन्डी म्यूट रिस्ट वान को कि कांग्रे इन्दर है और एक अगूटी होना (कन्यन न्यू गोक्न ) विकड़न पुरत मेनी बादी है। तीन बीची के बादिय को बाक कर्न माफ और ४ म्यूट विहास व ४ अगूटिया लग्जन न्यू गोक्न विकड़न पुरत में बादी है।

### बाल उमर भर नहीं उगते।

हमारी प्रशिद्ध दवाई 'बीहरे बुकन रिक्टवर्ड' के इस्तेमाल से हर काल के बात निर्दे किया निक्रम के प्रोत्ता के लिये दूर हो कार्त हैं जीर दिए जीवन मार दोवारा जब बावह बात कमी पैदा मही होते । वपाह देवा को उद्याद क्रांची ना पान को करा क्रांची वान पर को करा क्रांची कार पर की होते हों। पर उत्ति क्रांची कुए कोर्च (१) ४० इत कार्ज के प्रशिद्ध कार्य के क्रांची के जान यह केंद्र ही ही के जान यह केंद्र ही हिस्साम को कि लिये कुए हैं जीर एक कम्पूरी बोना (सबन म्यू ओक्स) किस्कुत हुएत भी वाची हैं। तीन जीवी के क्योदार की बाक कर्म माद जीद प्रशिद्ध कर प्रमुटिया वर कम्पूटिया क्षम कर्म माद जीद प्रमुटिया क्षम क्यांची क्षमी हैं।

नोट'— साम परन्य न होने पर शूरूप वापित किया व्याता है । शीव मंत्रा में क्योंकि देखा समय बार बार हाम नहीं कामेचा ।

सबन क्यारिका क्यानी (AWD) सम रामानक, समुतकर ।



एवंडी के निवम तथा स्वीपत्र मुफ्त ममाय

### **GOVT १००) इनाम** REGD

सर्वार्थ सिद्ध बन्त्र

प्राचीन मुख्यों की कद्युत वैन इसके बारक माम से हर कार्य में दिस्त मिसती है। कठोर से कठोर हरव सकति की स दुस्य भी कारणे द्विक में का करेगा। इससे मार्ग्य, नौकरी, कन्यान स्था पन की मासि, मुक्यमें कीर कारों में बीठ परिद्या में पाक पद नव मार्ग की सार्थि होती है। क्षिक प्रस्ता करता स्थे के दीयक विकास है। वेपा बरा करित करने पर १००) इताम। मूक्त तथा शां) चादी १), सोने का परेक्क ११) ४००।

> श्री काशी विश्वनाथ चाश्रस न• २० पो• क्तरी स्वय (वस)

### सकेद बाब काखा

आरव काल वैस बाजों का पक्ता रोक्टर केंद्र बाब कर है काला, क्रिये बा कुन कर दिमागी वाक्टर व आखों में रोशनी देती हैं। वस्पर काला न दे हो तुन मुक्त वापन । मून १११) आचा पक्त १११) कुल पक्त थे)। पन भी विकास-कमार गुप्ता मं॰ थे पो टेहदा (गवा)।

### नहरी निद्रा का ब्रामन्द

निवास का पारण्येनक सामित्रमा के पारण्येनक सामित्रमा के पारणे हिंदन की सामित्रमा के पारणे हिंदन की सामित्रमा के पारणे हिंदन की सामित्रमा के प्रति के सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति कि सामित्रमा के प्रति कि सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति के सामित्रमा के प्रति के सामित्रमा के प्रति के सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा कि सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा के प्रति की सामित्रमा कि सामित्रमा कि सामित्रमा

ल पूर्व कर कर हात : केंद्रमें नेवार इतिहर्त्य ( ) देवाई :

### मुफ्त

ननपुत्रको की बारत्या तथा वन के नास को देवकर मारत के युविकता बीच करियाज कामान्यकार्यों ती (२०१० (तन्यके पर्वक्र मारत के युविकता बीच करियाज कामान्यकार्यों ती (२०१० (तन्यके पर्वक्र मारत) ग्रुव रोगों की काम्यकार्य ग्रुव की वासी है ताकि तिरास रोगों की काम्यकार रहें। रोगों की तत्वाही हैं। ताकि तिरास रोगों की तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों की तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों कि तत्वाही हैं। रोगों विवक्त कर त्वाही हैं। रोगों विवक्त त्वाही हैं। रोगों विवक्त कर त्वाही हैं। रोगों विवक्त कर त्वाही हैं। रोगों विवक्त कर त्वाही हैं। रोगों विवक्त कर त्वाही हैं। रोगों



नसों की निर्वेकता तथा शक्तिशैनता के लिये सर्वोचम क्रीविध

### मलहम (Ointment)

पुरुषों की नवीं की कमबोरी जीर उनके कारशरून मन्य समान्यतना को वर्तन करने के लिए नहर्ते का बेशे का लिए हो चुका है। इनके लागने से नवें सबबूत व विवाद करती हैं तथा पूर्ण रूपसे कालि मात होती है। सराव में दम्मित के तथ्ये पुरुष का मुम्म होता है। मृत्य मिर शींखी थ), बाद करने ॥।) सहसा । विस्तृत सुरुषीएम सुपन मंगाहसे ।

### चायनीज मेहिक्स स्टोर, नया बाजार — देइसी ।

हैड बाफिर — २८ एपोलो स्ट्रीट, कोर्ट वम्बई । बार्चे — १२ डलदोबी स्वस्तर, क्सक्ता, रीची रोड — बहमेदाबाद ;

### — सेबिंग ऐजेन्द्स —

दी नेरानस नेशीकस, स्टेपं — सात्ता }
दी सनरस मेडीकस, स्टेपं — सम्मेर }
दी पतार्थंड केरिस्टाड — सम्मेर }
दी पतार्थंड केरिस्टाड — सम्मेर }
दी पतार्थंड केरिस्टाड — सम्मेर }
तो परस्वी स्टेपं — वीकानेर |
तेन स्टिपं — वीकानेर |
तेन सम्बं — सहस्वी—प्रधानस्वत्र }
वेवपाय विश्वाम कियो — सहस्व |
तेन संवत्र मार्वं — सहस्व |
तेन पी० प्रामंत्र्यक्षस वर्ष्ं व स्टाप्तं |
दी प्रधार सेशीक्स स्टेपं — सम्बुद्ध |
कोमार्था सम्मा स्टोपं — सम्बुद्ध |
कोमार्था सम्मा स्टोपं — सम्बुद्ध |
कोमार्था सम्मा स्टोपं — सम्बुद्ध |
वी० थी० सार्वुक्षिक व्यूक्त सूर्यंकी



कोल स्थिता नदी की बाद में १८-७०० चादमी लाग्ता हो गवे।

कार्च मार्शन को जानबीन करनी चाहिए कि इस बीमारी में कम्यनिस्ट नाम के कीड़ों का उत्पात दो नहीं था ।

राक्षा माईकेल का विवाह फिर रुक ---एड समाचार

वचेरी किस्मत की ऐसी की तैसी। रावपाट क्रया. वर क्रया. यक ऐनी पर इमान रखाया, पर वह भी अपनी न a=1-

किस्मत की खुनी देखिये इटी कहा बतंग दो चार कोस सबकि सबे बाम रह गया। × v

यहि हमें यह पता होता कि कराची इससे कीना बाबगा और सिन्ध की तक-दौर फुट बायेगी तो इस पाकिस्तान का समयन सभी न करते।

--- तिन्ध का जीवी एमट एस॰ ए० भिवा. सभी तो तबतीर के हो टबडे भीन हर, इसी से फफ्फफफफ इर रोना ग्ररू कर दिया। ग्रभी तो मुखे ---इन्तस्य इरक है रोता है स्था. ठठकर छवेरे देखना होता है स्था।

बारमीर-कमीशन की पहली हैठक विनेवा में होगी। ---एक सीर्वक विनेवा क्यह ही वैठकों की है। वेकाना शेष बैठके भी इटकी वा वि के किसी होटल में ही कर कासना हक्यों कि 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' बन कर काने वाले मेहमानों का जो मान होता है दिन्दुस्तान जाने पर उससे शिरह दो गिरह कम ही मान की

∡सम्मापना है । भित्रराष्ट्र-संब को प्रतिष्ठा फिलस्त्रीन **। के मामले** पर ही निर्भर है।

-तिविदेशाई सम्बाधन कितनी बार सपमानित

होने पर ब्रापके वहा प्रतिष्ठा ज्वाही व्यक्षी है। इन्ह बतान्सवेंगे १

कारमीर में पाकिस्तानी कीय का रक्षनाः चोरों को चौकीदार बनाना है। —चेल्लोडी

लेकिन ओमान ची फैसला भी तो कोरों के मौसेरे भाइकों ने डी किया है।

v मुख्यमान मकानों को खाली रसने की प्रचिक्रोड दे। —मीर पुरताक माप सरकार से किसी और 'बरिश का प्रवन्त्र करा दीकिये. इस इस वस्ति

को छोड़ने को तैयार है।

साम्यवादी स्रोग वैर्थवान् नहीं है। --शकस्यव

ऐसे वैर्थ को क्या करें हदे महीने घर छे साते हो गये. किसी कामें सी वसीर ने एक प्यासन चाय तक भी भी तो न पूछा।

> भारत का नक्का नया बन रहा है। —नेहरू 'की

पुराना नक्या माउपटबेटन को विदायगी के समय में हे होजिये।

कोगों को दूसरे प्रान्तों की भाषा मी बीखनी चाहिये। —रावा की गाची इत्या केस में नियुक्त वस वा. अपने अभियुक्तों की बोली नहीं समक्रते. क्याउन को भी यही सलाइ नहीं दी बा

सकती ? पतेशाह में एक रेमने प्रक्रिकेट बिना टिकट सफर करते हुए पक्ड किये

धापसरों के किये भी कानन का पावान करना क्या करूरी है और साथ कर बारने महद्रवे में--इसे तो मखिस्टेट क्या. एक चौकीदार भी नहीं मानता ।

खबी इवा में खते द्यासमान के नीचे विनामकानों के शिखा का प्रशन्ध होना चाहिये। —मो॰ सामाद

बी, यह गर्मी का मौसम, नंगे पाव, नगे विर, गते में कफन और कीमा सर-पुर का शुपत का टिकट । इर तीश रेदिन विद्वाई वो पास हो ही आया करेंगे।

> × राष्ट्र का काव कावा-करूप होगा ।

--- क्रमलानी पंचाव कीर वंगाल का तो कावा-करप हो ही खुका। अब देखें कीनसा ध्यन्त साने नदता है।

क्षमा शह सर्व एवड ।

की भादत छट जायगी। काली वानन सपीम हे सरकार वाने के लिये "कामा कराय कार्ता" सेवन कीविने, न केवल चफोम कुट कावनी बहिक इतर्न क्रकि पैश होती कि पूर्व रहों में सी नई बवानी का बावगी । दाम पूरा कोर्व पाच विशासय केपीकल कार्पेसी प्रविद्यात ।

देहाती इसाज दिसका सद्योषित और परिवद्धित तस्करक ]

ले॰ भी रमेश वेदी आयुर्वेदालकार। नये प्रकाश की चका बीध में पलने

वाले युवक सुवतियों को यह पुस्तक श्रावश्य द्मपने पास श्वानी चाहिए किस में वे पर, बासार और देशत में सवधना से भिमने वासी सन्ती धीर सरस जीकों से अपना इलाच आप कर सके। मूल्य एक रुपया। डाइ लर्च हाः ग्राने। मिलने का पता--

विजय पस्तक भग्डार, भद्धानन्ट, बाबार देहली।

### १००) स्पया इनाम

(गवर्नमेंट रिक्टर्ड ) धारचर्यजनक शक्तिशाली सिद्धयन्त्र

सिद्ध वद्यीकरस्य यन्त्र । इसके चारस्य बरने से कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होते ब्राप बिसे चाइते हैं चाहे वह पत्थर-दिल स्वीन हो ऋापके पास चली आयावेगी। इससे भाग्योदय, नौकरी, चन की प्राप्ति, हुइदमा और लाटरी में बीत तथा परीचा वें पास होता है। मूल्य ताना का २), बादी का ३), सोने का १२)। मुठा साबित इस्ते पर १००) इनाम । श्री राधिका

ब्राधम न० ५००) पो० टेहटा (गवा)

### विज्ञान कला भवन

में इस वर्ष केवन ३० विद्यार्थी छाट कर लिए बाएगे विद्यार्थी हिन्दी भिडल प्रयवा प्त वीं कद्या पास हो क्योर वस्तु निर्माण की किंच रखते हो। मयन मात्री भाषा में उस शिक्षा देने और अनेक वस्तु बनाना विस्ताने का एक मात्र केन्द्र है। दरस्वास्ते तुरन्त मेब देनी चाहिये और पहली जुनाई को छाट में तम्मलित होने के लिए प कजे तक दौगले पहुच काना चाहिये। नियमावकी और फार्म दफ्तर से मिल सबते हैं।

विज्ञान कला मधन, दौराला ( पोस्ट ) जि॰ मेरठ।

### श्री कृष्ण कम्पीटीशन नं० १५

३०००) रुपये का नकद इनाम

इनाम---१२००) रुक्त सही उत्तर वालों को, ५००) रुक्त एक गलती वालों को, ४००) ६० का दो गनती वालों को, ३००) ६० का तीन गलती वालों को. २००) ६० चार गलती वालों को।

स्पेशल इनाम-१५०) ६० का एक साथ अधिक से अधिक उत्तर मेवने वाले ६ व्यक्तियों को कमशः ५०) ६० ३०)६० २५)६० २०)६० १५) ६० १०) ६० ।

२५०) ६० के रिवर्ष में से अपने द्वारा उत्तर भिजवाने बालों को भी बाट दिया जायगा।

| क्रपन                                                                             | पहिचान                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मुक्ते मैनेबर का निर्वाय<br>सर्वेषा माननीय है<br>परा नाम<br>पूरा पता<br>इस्ताक्षर | भनक भन । ज्या है। ~ इक्ष । त्या हर्षका वट चाव<br>से पड़ातो हैं।<br>उत्तर प्रेवने की झन्तिम तारील २८ जूर १६४८<br>हैं व ३० जूत १६४८ को ततीला प्रकाशित ह्रांगा।<br>सही नाम इन शब्दों से बाहर नहीं हैं सुवाबर,<br>प्रशाबर, परिचन, हरिजन, झादर, सत्कार, कनक |

सन्द टनक, सायन साधन, कमल, कलम प्रमिला, अमिला. त्रांना, पाता ! आयावश्यक नियम—-एक नाय मे एक पूर्नकी पीस १) ६०, तन कार॥) कo कौर ती**त से** उदादा पर ॥) पनि पनी है। पनी नाटा कागब पर मो सब। बा सकती है बिसके साथ मनोश्राहर की योध्यत रमीद श्रामा सकर है अस्पार सूची के लिए ~)॥ काटिका भिने । उत्तर मेकने का पना ---

मैनेजर, श्रीकृष्ण कम्पीटीशन नं १५ चारपोल वाचार, नगरर

# पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

### बायें से दायें

१. राजवानी का प्रमुख समाचार पत्र । 3. तकामदार के लिए बहुत लाम-करी है।

इ. इप्लोहे पर नाटक की खफलता का बहुत ज्ञाचार होता है।

७. ब्रातिथि को ''देना हिन्युस्तान क कास रिवास है।

द्ध दिन को यह निस्तेष होता है।

१०. प्रतिष्ठा । ११-वह न हो तो पैट के साक्षेपक बाते हैं।

१२. अवग्रेन्द्रिय ।

१३-इस उमर में भारी काम की कारा नहीं की वा सकती।

१४. गरमी के दिनों में सोग देर तक इस पर पढ़े सहते हैं।

१६. बढ़ाव गोल तकिया।

१७. यह विगड बाय तो सगीत का मका नहीं रहता ।

**१८. हरगोड आदमी को इस जानवर की** त्रपमादी वाती हैं।

२०. सरगोरा ।

हो बाते हैं।

२१. उमर । २३. वैद्यों के विशेष उपयोग की वस्तु है। २४. प्राय पदार्थ स्नाग 'पर रखने से'''

१व. इससे काम कर देने से गाइक खुरा हो बाते हैं।

### ऊपर से नीचे

१. बहादुरी ।

२. इबाई का 'ठीक न हो तो उसका **उस**टा प्रभाव हो चकता है ।

a. "शासक" की उसट फेर । ४. वस्मात्मा १ इ. "नियम ' की गड़बड़ी से बना है i

 वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण अक्त है। १०. इस तालाव में राषद्स रहते हैं।

१२. झालरी झादमी इससे बचता है।

१३. सादापन ।

१५. वहा वैसे बनते हैं।

१७. वह पेड़ बहुत कंचा होता है।

१६. खतरनाक रोगी प्रच्छे वैद्य की से ठीक हो सकता है।

३० सरवजे की तग्द का एक स्वादिष्ट 生催 1

**२२ मृत्युकादेवता।** 

फिल्म-स्टार्<sup>नतने के इन्द्रक</sup> बबतियों को शील अपने नाम हमारे पास रिकस्टर करा होने चाहिये ताकि उन्हें **उचित पथ-प्रदर्शन किया का सके क्री**र क्ष धोमोधड़ी है बच सकें प्रवेश पत्र विना पूरुष मगाइये । ईटर नेशनस इन्ट्रोडक्शन न्यूरो प्रसार्गंच प्रसीगद्ध ।

### सगमवर्ग पहेली सं ०३५

ये वर्ग प्रपने इस की नकस रखने के लिये हैं, भरकर मेखने के लिये नहीं।





१६॥) में द्वैल बाली रिस्ट वाच



खीस मेर ठीक समय देने वासी २ वर्ष की गार'टी गोख या सम्वायर शेप १६॥) सुपीरिवर २०॥) च्याट शेप क्रोमियम के २४)फ्बाट ग्रेप रोस्ड गोस्ड १०वर्ष गार टी ११), स्वाट रोप ११ जोख क्रोम केस~ ६०),पबाटगेप ११ ज्वेस रोस्ड गोरड०१

### रेक्टेंग्रलर कर्म या टोनो शेप

क्रोमियम केस-४२), सुपिरियर-४१), रोक्ड गोक्ड ६०) रोक्ड गोक्ड ११ ज्वेब बुक्त ६०) बाबार्म टाइम पीस-कीमव १=] २२] विग सञ्चल २४] पोस्टेस सबग कोई दो बदी बेने से बाफ।

क्ष- डेजीट- प्रड छं- [ V. A.] यों- वक्स र्थ- ११४२४ क्वक्का ।

### सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक) तेखक-नी विराज

उन दिनों की रोमाचकारी तथा सुलद स्पृतिया, बन कि भारत के समस्त पश्मिक्त प्रदेश पर शकों और हुखों का वर्वर जातक राज्य छाया हुआ। या, देख के नगर नगर में द्रोही विश्वासवातक भरे हुए वे जो कि शत्रु के साथ मिसाने को प्रतिज्ञस्य तैयार रहते थे । तभी सम्बद्ध विक्रमादित्य की तसवार चमकी भीर देश पर गरहण्यन सहराने समा ।

बाधनिक राधनीतिक वातावरक की लक्ष इरके प्राचीन इवानक के श्राधार पर लिखे गये इस मनोरक्षक नाटक की एक प्रति प्रपने पास सरचित रक्ष लें। मूल्य १॥), डाक व्यव 🗠 । मिसने का पता---

> विजय प्रस्तक मण्डर, भद्धानन्द बाकार, दिल्ली।

### साबुनों का मुकुट मिशा साबन नम्बर १००

हर तरह के कपड़ों खंनी, सुती, रेशमी की नहतरीन सफाई के लिये। सुन्दर और शीन रैपर में क्रिपटा हका ह हर अच्छे स्टोर और शकुन के बुकानसर से मिक्केगा। एक बार सरीद कर आपक् श्य परीखा करें।

एजेन्टों की इर धगह झावश्वकता है होससेस बिस्ट्रीम्यूटर्स---

केलाराचन्द्र प्रकाराचन्द्र छत्ता तराय द्वाफित बसा सदर वाष्ट्रार देश्सी । सफेट बाल काला

विकास से नहीं, इसारे आयुर्वेशिक प्रचानिक्त तेवा से बास्त का प्रकृता कह कर चफेद बाल बड़ से काला हो बाला है। वह तेल दिमागी ताकत और आखी की रोशनी को बढ़ाता है बिन्हें विज्वास न हो, वे मूल्य वापस की शर्त किसा र्ते। मुख्य २॥), बास्त स्नामा पद्धा हो तो ३॥) और कुल पका हो तो ५) का तेख सगवा हैं।

रवेत इन्ह की कदमत जनी

त्रिय सम्बनी । भीरी की भारत हम प्रशंखा करना नहीं चाइते । बढि इसके क्षेप से सफेदी बड़ से आराम न हा हो मूल्य दुना बायस दुंगा । मू॰ ३) ६० हिमासय प्रायुरेंद यक्न, १० वी. मञ्जूबा बाबार स्ट्रीट, क्लब्सा ।

युवातास् १९८७ क्यायस्य स्वाप्तास्य विद्यास्य प्राप्तः हो एव के लिस्त्रक्षस्य वित्या सूख्य प्राप्तः कीजिये । पता-आरोग्य कृटीच बन्दपुरिज शिवपुरी , ८ ।



### 🗯 विवाहित जीवन 🎇

को पुस्तमय बनाने के गुप्त रहस्य कानने हों तो निम्न पुस्तकें मंगानें। १--कोक कारन (सचित्र) १॥) २—८४ झासन (सचित्र) १॥)

३---<- भाकिंगन (सचित्र) १॥) ४---१०० चम्बन (सचित्र) १॥)

५-- सोहागरात (संचन्न) १॥) ६-- विद्यावती (ठवित्र) १॥) ७--गोरे सुबस्रत बनो द—गर्म निरोध (तवित्र ) **भा**) ₹H)

उपरोक्त पुस्तकों एक साथ केने से ८) द॰ में मिलेंगी, पोस्टेक १) बासग पैकिस । परा-म्होब टेबिंग कम्पनी ( जी० १४ ) अलीगद सिटी।

### १०.०००) रुपयका चडियामप्तइना



इमारी प्रतिब क्याँ 'ओवरे हुग्न संजिक्तवें' के इस्तेमान से पर जगा काब करेंद्र किसी सकसीय से हमेशा के बिक् दूर हो जाते हैं और किर जीवन भर रोक्सरा कर बनाइ बाब करने देश नहीं होतें 1 बनाइ रेशन की तरह कुलकम नात कोन प्रकार के जाती है फीनत को शीधी शिरह २०) के कहन सर्व साथा, चीन शीधी की तिवालों कोनत को हह दश्कों को नशहर करने के लिये कर शीधी की तिवालों कोनत के रिस्ताव कोर एक कंपनि (श्रीमा) सरका न्यू गोवर निवस्त्रण गुरुर वेशी भारती है । वही निकास्त्र क्षम्पूरण कोर मजबूत है केवल गुरुत हेगा के सहका वेक्सनार्थ कुले कई कुलुक्त के स्वत्य हो गोर्ग निन्दें सकती बास उदाने की दश भी अकरत है

गोट. याच वर्धद न होने पर मूच्य शायस दिया जाता है सीन सीच के सरीवार को बाक्सर्य माफ की

२ मूद बहेवां जोर २ बांग्री कुल हमात्र । सब सबनी बोर्स ( ऋ ) देखो । General Novelty Stores ( 'h) Delhi

# प्००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्युनतम अशुद्धियों पर २००)

| ×                  |            |     |          |            |          |     |            |                            | <b>– €</b> | लाइन   | पर                                  | का टिरे           |                                                              |          |          |                      |                                                                                                        |                                              |
|--------------------|------------|-----|----------|------------|----------|-----|------------|----------------------------|------------|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                    | 400        | পূৰ |          |            | zh       |     | 1          | E                          | 1          |        | _                                   |                   | ¥                                                            | :        | :        | :                    | 7                                                                                                      |                                              |
|                    | _          |     | 4        | 1          | <u>-</u> |     | 2          | 4                          | ট          |        | 仾                                   |                   |                                                              |          |          | ii 0                 | Tur'                                                                                                   |                                              |
|                    |            | 18  | _        |            |          |     |            | <b>r</b>                   | प          |        | ¥<br>⊨                              |                   | प्रवन्त्रवह                                                  |          | Ě        |                      | 4                                                                                                      |                                              |
|                    |            | त्र | ,4-      |            |          | Ę   |            |                            | <b>-</b>   |        | Ber er                              | E '               | 焦夏                                                           | }        | •        |                      | सुभ                                                                                                    |                                              |
|                    | म          |     |          | 1 .        |          |     | zhr        | _                          |            |        | \$ (                                | 1                 | F 5                                                          | 1        | 1        |                      | 14                                                                                                     | rio                                          |
|                    | 15         |     | ग        |            | <b>ب</b> | p   | <b>4</b> - |                            |            |        | 事                                   | बाह्य का लियं ५५त | के सम्बन्ध में सुमे<br>निर्योप स्वीकार होगा ।                |          | •        | :                    | #P                                                                                                     | in the second                                |
|                    | <u>,</u>   | 43  | ,-       | 1          |          |     |            | g                          | Ħ          |        | साय के दोनों बगों की फीस बामा कराने |                   | 水屋                                                           |          |          | ठिकानाःउत्स          | i ah                                                                                                   | आ की लकीर स्वींच दें                         |
|                    | 1          |     |          | <u>l</u> , |          | Ħ   | 1-         | ř                          | 10         |        | स्र                                 |                   | न<br>हिंदी                                                   | :        | :        | :                    | dig.                                                                                                   | भाक्                                         |
| l                  | 40         |     | F        |            | स        | ž.  | 1888       |                            | 4          | ]      | _                                   |                   | e                                                            | 표        | 별        | (G                   | एक की, हो की या तीनों की करे। तीनों वर्ग एक ही या                                                      |                                              |
| ١                  | 1400       | to  | Г        |            | h        | _   | -          | E                          |            | 1      |                                     | -                 | _                                                            |          |          | <del></del>          | 野                                                                                                      | क                                            |
| Ì                  | -          | ,   |          | 1          | -        |     |            | 1-                         | ট          |        | <u>م</u>                            | •                 |                                                              |          | į        |                      | 1                                                                                                      | 存化                                           |
| 1                  | -          | 18  | <b>-</b> |            | 72       |     | 8          | <u> </u>                   | प्र        | 1      | G.                                  | 7                 | न्य                                                          |          | i        | ₽                    | # N                                                                                                    | 湿                                            |
| 1                  |            | द   | 4_       | Г          |          | Æ   |            | 8                          | F-         | 1      | es<br>Se                            | -                 | e<br>E                                                       |          | į        | P                    | iğ.                                                                                                    | Ŧ                                            |
| #                  | 1          | 1-  | ,,,-     | -          |          | 210 | يار        | 1                          | 7          | İ      | ů.                                  |                   | <u> </u>                                                     |          |          |                      | 1                                                                                                      | ्रमीय की मेजें तो शेष हो पर                  |
| F.                 | <b>'77</b> | ,   | F        | 1.3        | 1-       | v   | J-         |                            |            | ł      | ₽.                                  | , ,               | र्म<br>म                                                     |          |          |                      | 45                                                                                                     |                                              |
| -इत साइज पर कारिके | 17         | 157 | -        | F          |          |     |            |                            | म          |        | सगमवर्ग पहेली सं० ३५ फीस १)         |                   | 94 P                                                         | 베뉴       |          | क्रिक्रांना उत्तर नं | 15                                                                                                     | , Eg                                         |
| F                  | 1-         |     | ×        |            | 1        | Ħ   | 1-         | _                          | 10         | 1      | 1                                   |                   | ¥F<br>TE                                                     |          | पता      | :                    | 集                                                                                                      | de<br>E                                      |
|                    | 40         |     | F        |            | ब्र      | 2   |            | 4.7                        | *          | 1      | _                                   |                   | हस पहेली के सम्बन्ध में मुक्ते प्रबन्धक का निर्धाय स्वीकार ह | ##       | Ē        | 100                  | इन तीनों बर्गों को प्रथक न करके इक्ट्रा ही भेजना चाहिये। भेजने बाले की इन्ह्राह्में कि बहु पूर्ति बाहे | प्रयक नातों से भरे जासकने हैं। यदि कीस केव 🙀 |
| -                  | _          |     |          | _          |          |     |            |                            |            | _      | _                                   |                   | <del>~</del>                                                 | -        |          |                      | F                                                                                                      | क्रो                                         |
|                    | 100        | व   |          |            | بار      |     | _          | E                          |            |        | 34 फीस १)                           | •                 | लीकार                                                        |          |          | ij                   | 13                                                                                                     | 1                                            |
| 1                  | 1          |     | 4        | 10         | - 1      |     | <u>.</u>   | 1                          | ড          |        | Ē                                   |                   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                        |          |          |                      | See<br>See                                                                                             | 货                                            |
| 1                  | _          | 18  |          |            |          | L   |            | 7                          | प्र        | 1      |                                     |                   | i <del>j</del><br>ge                                         |          | •        |                      | 46                                                                                                     | 作性                                           |
| 1                  |            | d,  | ,4-      | _          |          | Į,  |            |                            | <u>;</u>   | ]      | Ġ.                                  |                   |                                                              |          |          |                      | ie.                                                                                                    | F<br>16                                      |
| ١                  | 1          |     |          |            |          |     | ,lv        | -                          | H          | ŀ      | E                                   | ,                 | Ē,                                                           |          | !        |                      | <u>र</u> ह्य                                                                                           | Ē,                                           |
| ١                  | 45         | 2   | ग        |            | 2<br> -  | p   | 2          |                            |            |        | Ag.                                 |                   | 2                                                            |          | ì        |                      | 福地                                                                                                     |                                              |
| 1                  | क्र        | ţŗ  | ,,-      | T          |          |     |            | ž                          | #          | ٠. ا   | सगमंत्रमें पहेली सं                 |                   | हित पहली के सम्बन्ध म मुक्त प्रबन्धक का निवाय स्वीकार है     | 41H      | طينا     | ठिकानाः उत्तर        | 重定                                                                                                     |                                              |
|                    | 1          |     |          | 4          |          | Ħ   | 1          | ×                          | 1-         | 1      |                                     | , 1               | )<br>T                                                       | <u> </u> | : 19     | उक्सना               | इन त्                                                                                                  |                                              |
|                    | 40         | 1_  | F        |            | ्रीड़    | e   |            | :                          | 2          | J      |                                     |                   |                                                              |          | <u> </u> |                      |                                                                                                        |                                              |
| 1                  |            |     |          |            | 36       |     |            | ना <del>र</del> क<br>विशेष | b el       | 16 93- |                                     | u a               |                                                              |          |          |                      |                                                                                                        | i                                            |

🍍 पहेकी में भाग लेने के नियम

१- पदेली साप्ताहिक वीर ग्रर्जुन में भुंद्र इत्यतीयर ही क्रानी चाहिये।

२. उत्तर शाफ व स्थाही से तिला हः अस्पष्ट अध्यक्ष संदिग्ध रूप में लिखे हुए, कटेटूर कीर अपूर्ण इन प्रतियंशिता में शिम्मीलत नक्ष किये अपेंग और नाही उनका प्रयेग शुरूक लोट्य

३—भरे हुए श्राहमों में मात्रा वाले वा संयुक्त श्राह्म न होने चाहिये। बहा मात्रा की अपवा आदे श्राह्म की आवश्यकता है, वहा वह रहेली में टिये हुए हैं। उत्तर के छाय नाम पता हिन्दी में ही आवा चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में ह्याने वालों पर्वेलिया जाच में सम्मिलित नहीं की जार्येगी क्रीम ना ही उनका शालक लीटाया जायेगा।

थः 'त्येक उत्तर के द्याध १) मेजना आव रणक है जो कि मनीझाईर झयंता पोस्ल आईर द्वारा झाने चाहिए। डाक टिकट स्वीकार नहीं कि जायेंगे। मनीझाईर की रसीद पहेली के साथ झानी चाहिए।

इ. एक ही लिफाफे में कई ब्रादिमियों के उत्तर व एक मनीब्रावर द्वारा कई ब्रादिमियों के ब्रादिमियों के ब्रादिमियों के ब्रादिमियों के ब्रादिमियों के व्यापन मनीब्रावर के क्या पर नाम व पता दिन्तों में विवस्य के लिखना वाहियें । पेटिलियों के ब्राह्म में गुमे

७. ठीक उत्तर १२ १००) तथा न्यूनतम झशुद्धियो पर २००) के पुरस्कार दिये आयो । ठीक उत्तर ऋषिक सच्या में झाने पर पुरस्कार सरावर बाट दिये आयेंगे । पहेली की आमस्त्री के अनुसार पुरस्कार भी राशि घटाथी बहाई वा सकती है। पुरस्कार मेवने का बाक व्यय पुरस्कार पाने वाले के कियों दोगा ।

्रत्येश का जीत उत्तर १२ जुलाई के स्वष्ट में प्रकाशित किया वायेगा। उसी झड़ में प्रकाशित किया वायेगा। उसी झड़ में पुरस्कारी की लिए के प्रकाशन की तिथि भी शंबायेगी, वहीं इस ७ जुलाई १६४८ को दिन के बने क्षेत्र को त्या, तब को व्यक्ति मी चाई उपस्थित रह सकती है।

१. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद शीद किशी को बाच करानी हो तो तीन सतार के अन्यदर ही १) में कर बाच करा उनकी हैं। चार सताद बाद किसी को आपत्ति उठाने का अधिकार न होगा शिवायत टीक हाने पर १) वापिस धर दिवा कायेला पुरस्कार उक्त चार सताद रशनाद ही में भ्रें

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रवन्धक सुराम वर्ग पहेली सं०३५, बीर क्रार्जुन कायोलय दिक्की के पते पर भेजने चाहियें।

११. एक ही नाम से कई पहेलिया अधाने पर पुरस्कार केवल एक पर बिखर्मे सब मे कम ऋशुः द्विषा होती दिया आर्थेगा।

१२. बीर फार्जुन कार्यालय में कार्यकरने वाला कोई व्यक्ति इसमें भाग नहीं के सकेगा।

पहेंबी पहुंचने की अपन्तिम तिथि २ जुलाई १६४८ ई० संकेतमाजा के ज़िये पृष्ठ २६ देखिये यने इस्त की नकल पृष्ठ २६ पर वर्गों में रख सकते हैं।

DIE DIE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DEL COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA

ल में विचय प्राप्त करते के किये भी रुग्र विद्यायाचलति विक्रिय

'जीवन संग्राम'

वंद्योचित बूटय सरकाम पहिने। इच पुस्तक में बीवन का वन्त्रेश और विचव की ससकार एक ही राज हैं। बस्तक हिन्दी साथिबों के लिये सनस और बारत के बोल्य है।

बरुव १) डाव व्यव (~)

बृहचर भारत

**व्यापि चन्द्रगत वेदालकार**ी भारतीय संस्कृति का प्रचार श्रान्य देशों में कित प्रकार हुआ, भारतीय वाहित्य की खाप किस प्रकार विदेशियों के हृदय पर बाली गई. यह सब इस प्रशस्त में मिक्केगा । मूल्य ७) बाक व्यय ॥।०)

बहन के पत्र

भी कृष्याचन्द्र विद्यालकार ] याध्य-जीवन की दैनिक समस्याची भौर कठिनाईयों का सुन्दर व्यावहारिक तमाचान । बहनी व सस्तियों को विवाह के अवसर पर देने के किये श्रादितीय ु पुलाक । मूल्य ३)

म्रे मदती

3'

भी विराध वी रिवेत प्रोमकामा, दुवनिपूर्व शक्कार की सुन्दर कविताए। बस्य ॥)

> वैदिक वीर गर्जना [ भी रामनाव वेदालकार ]

इतमें देदों से जुन जुन कर बीर भावों को बाग्रत करने वाके एक सी से श्रविक वेद मन्त्रों का धर्मसहित सम्रह किया गया है। मूल्य ॥ 🗈)

> मारतीय उपनिवेश-फिजी भी जानीदास ]

ब्रिटेन द्वारा शासित फिबी में यदापि मारतीयों का बहमत है फिर भी वे बहा ग्रकामों का बीवन वितावे हैं। उनकी ियति का सुन्दर सकतान । मूल्य २)

वामाकिक उपन्याव

सरबा की भाभी

कि॰-भी पं॰ इन्द्र विचाबाचस्पति है

इत उपन्यास की क्रांचकाविक माग होने ने कारण पुस्तक प्रायः समाप्त होने की है। स्नाप सपनी कापियें सभी से संगा ते, ग्रम्थवा इतके पुनः **गुद्रवा** तक बापका प्रत का करनी होगी। बृहच २)

### जीवन चरित्र माला

र्व- मरममोहन मास्त्रीय शियमगोषिन्द मिश्री

नहानमा जासबीय थी का कमयद थीयत-पुष्पान्य । उनके नम का कीर विचारों का संबंधि विक्रम । तहन १॥) शाय व्यव (०)

नेता जी समापचन्द्र बोस

नेता जी के जन्मकाल से तन् १६४५ तक, आधाद हिन्द सरकार की स्वापना, बाबाद हिन्द कीय का संपालन ग्रादि समस्त कार्यों का विवरण । मूल्य १) साम साम 📂

> मो॰ शबुलकलाम भाजाद िशी रमेशचन्त्र वी कार्ये

मीसाना वाहत की राष्ट्रीक्ता, अपने कियाचे पर दहता, उनकी बीवन क बुम्बर संबद्धन । मूस्य 🏳 डाफ स्पर 🗀

पं॰ जवाहरलाल नेहरू

िश्री इन्द्र विद्याबान्तस्पति 🕽

बवाहरसास क्या है ! वे कैसे बने ! वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ! इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में जापको मिसेगा । मूल्य १।) डाक व्यय 🗈

महवि दयानन्द

भी इन्द्र विद्यावाचरपति ]

बाद तक की उपलब्ध सामग्री के ब्राचार पर ऐतिहासिक तथा प्रामान्त्रिक होती पर क्रोकस्विती आचा में तिस्ता गया है। मस्य १॥) बाद स्वय 🖙

हिन्द संगठन होत्रा नहीं है

च्चपित

बनता के उदयोधन का मार्ग है। इस विने

न

हिन्दू-संगठन

क्षित्रक स्थामी अञ्चानन्द संन्यासी ] पुस्तक अवस्य पर्दे । आब भी हिन्दुओं को मोहनिद्रा से बगाने की आवस्यकता बनी हुई है, भारत में बसने वाली प्रमुख चाति का शक्ति सम्पन होना राष्ट्र की शक्ति को बहाने के किये निसान्त बावश्यक है। इसी उर रेव से पुस्तक प्रकाशित की बारही है। मूल्य २)

### कथा-साहित्य

में भूल न सकु [ सम्पादक-भी वर्यन्त ]

प्रसिद्ध साहित्यकों की सब्बो कहानियों का सप्रह। एक बार पढ़ कर मुखना कठिन । मूह्य १) डाक व्यय ।-)

नया भालोकः नई खाया िशी विराव

रामायक भीर महाभारत काल से लेकर आधुनिक कान तक की क्हानियों का नवे रूप में दर्शन । मूल्य २) डाक व्यय पृथक् ।

> मम्राट विक्रमादित्य (नाटक) लेखक--श्री विराज

उन दिनों की गोमाचकारी वर्षा चुक्त स्मृतिया, व्यव कि आरत के नमस्त परिवामोक्त प्रदेश पर सकते कीर हुवों का वर्ष कावक राज्य क्राम हुवा जा हे क के नार नगर में हुपी विश्वस्थातक घरे दूर ये वो कि शत्रु के तथ्य प्रिवास की प्रतिवास तैयार रहते थे। तथी सम्राट्ट किस्मादिक की सकतम चयाची और देख पर गरुवच्चन सहराने समा ।

ज्ञासुनिक गवनीतिक वतायर**क क' सक्य करके प्राचीन कवानक के झा**यार पर क्रिके गये इस मनोगबक नाटक की एक ति कापने पास कुर्यक्रत रक्ष तें । मूल्य १॥), दाक व्यय 🦰 ।

प्राप्ति स्थान

विजय पुस्तक भवडार. श्रद्धानम्द बाजार, दिल्बी

वी प्रद विकास समित विकास स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा

इच पुरस्तक में **बेखा**क ने आवा **द**क धीर प्रकर रहेगा, मारतीय विचान पा श्राचार भारतीय वंस्कृति पर होन्स् इत्यावि विथवों का प्रतिपादन किया है।

बूरव १॥) स्ववा ।

### उपयोगी विज्ञान

साप्रन-विद्यान

बाबन के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा मात करने के किये इसे बाबरव पर्दे । सस्य २) शाब स्वय 🖂

तेब विद्यात

तिसाहन से सेकर तैसा के बार वर्षे डकोगों की विवेचना सविस्तार सर**क** टग ते की गई है। मूल्य २) डाक व्यव ⊢)

तसभी वक्तसीयक के पीकों का वक्तनिक

विवेचन और उनवे साभ उठाने के उपा बतकाचे गये हैं। मूल्य २) डाक व्यव पृथक श्रांजीर

बबीर के फल और इस से जनेक रोगों को दूर करने के अपना । सूरण १) हाद व्यव देवदू ।

देशती इलाज

बातेक प्रकार के रोगों में अपका रकाश वर बाबार और बंगल में कुत-मता से मिलने वाली इन कीड़ी कीमत की दबाकों के द्वारा कर सकते हैं। सूच्य १) डाक व्यव प्रवक्

मोहा कास्टिक

( के॰ १० फडीरचन्द बी दम. सर सी. ) झपने पर में ताबा कास्टिक तै**ना**र करने के किये हुन्दर पुस्तक । सूक्य १॥) हाक स्थव पृथक् ।

स्याही विद्यान

बर में बेठ कर स्वाही बनाइये और धन प्राप्त कीविये । मूल्य २) डाक व्यय पृथक् ।

> भी इन्द्र विद्यावाचन्पति कौ 'जीवन की कांकियां'

प्रश्नास सम्बद्ध-विक्री के वे स्मरणीय धीस बिन मुल्य ॥)

द्वितीय कारह--मैं विकित्स के चक ME से केसे निकास: (il 1939

होजो कर र राष्ट्र गांध केने पर स्थाप हो

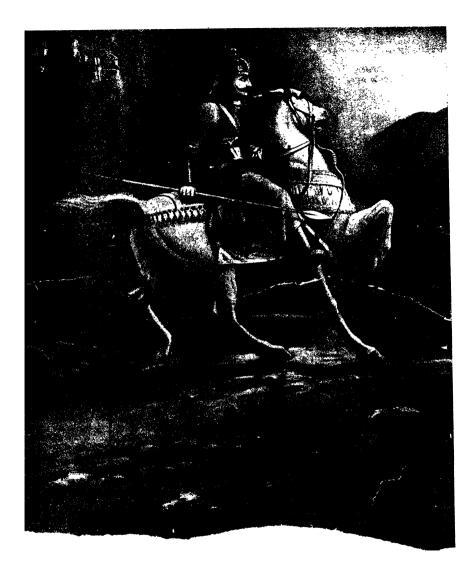

की भादत छूट जायगी। धनी गर्म सिन्त ब्रफीम से ह्वटकारा पाने के लिये ''काया कलप काली'

सेवन कीजिये, न केवल छफोम छुट वायगी वहिक इतनी शति वैदा होती कि मर्दा रही में भी नई बनानी आ बायती है दाम पूरा कोर्ड पांच हिवालय कैपीकल फार्पेसी हरिद्वार । र-मा हा**द स**र्च प्रथ**र** ।

### विज्ञान कला भवन

में इन वर्ष केवल ३० विद्य थी छोट कर लिए बार्टने विद्यार्थी हिन्दी मिडल अथना म वी बद्धा पाल हो और वस्तु निर्माख की दिन रखते हो। मदन मात्री भाषा में उस शिक्षा देने और बनेक वस्त बनाना सिखाने का एक मात्र केन्द्र है। दरस्वास्ते तान्त भे ब देती चाहियें और परली जुनाई को छट में सम्मलित होने के लिए ⊏ कजेतक दीराते पहुंच बानः चाहियानियमात्रकी और फार्म दफ्तर से मिल सहते हैं।

विज्ञान कला भवन, दौराला (पोम्ट) जि॰ मेरठ।

# रोडियो व २००) से १०००) मःसिक

घर बैठे मुफ्त

रससं रिक्स बुरे हे रूर् ००००) इतः । विश्वास रिखये यह असम्भव नहीं । क्रिटरेचर व नियम भी धुपत मगाइये।

दि हिन्द स्टोर्ज, चावड़ी बाजारे दिल्ली।

जिस घर में बचा नहीं वह शमशान के समान है

को उप्पति चिरकाक्ष से सिर धन रहे हों कि किसी प्रकार चौकाद हो बावे हिंतु काज तक एक तिनके की भी काशा नहीं हुई हो वह इसरी श्रीवधि की परीका करें। परे नौ शास के परचात खड़का वा खड़की को खुशी देख कें। यह वह वैज्ञा-निक बाविष्कार है जिसके बिय तिब्ब में पार गत यूनानी और बंग्रेजी समद्यापता बाक्टर भी भावने बांगों में भारवर्ष से व गुलियां दवा केते हैं कि ऐसी कीमसी दवा हो सक्ती जं बांग्र स्त्रियों को संताम बाखा बना है । हमारी कानबीच ने यह साबित किया है कि स्त्री बांम दीती हो नहीं और हमकी परीचा सहस्त्रों स्त्रियों पर की गई। सचमुख जिन जियों को बांक कह दिया जाता है यह बिस्कुख गखत है - बविक एक जास किस्म को चान्तरिक जगवो होती है जिसकी हमारा चौपांच ठीक दर देती है और परे सात दिन तक श्रीवांघ प्रयोग करनेड बाद बाठवें दिन गर्भ उद्दर जाने को सुधी मसीन हो जाता है। मूल्य केनल ४॥।) डाकसर्व ॥=) पृथक ।

श्रवश्य लहका ही पैदा होगा

यदि भाष असर में सब्कियां हो सब्कियां पैदा होती हैं जो हमसे शर्तिया कदका पैदा करणे की दवा संगायें। सूत्य देवता २) डाक खर्च ॥ ०) गर्स के तृमरे महीने में हुमे प्रयोग करना चाहिए।

यदि स्थाप सन्तान से वंश्वित है तो मुक्ते मिले कापके वर का दीपक शीव रेशन हो उठेगा, बदि भा न सर्वे तो हमारी श्रीषथ अकसीर श्रीसाद मंगवा लें, विसरे सैकड़ो वेग्रीलाद वहनों की गोदी हरी मरी हुई है। मुख्य ३५) और दवाई क्रीलाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र ही वैदा होगा चाहे पहले लड़ कियां हो सङ्किया क्यों न पैदा होती रही हो मृल्य १२) मरद के लिए मैनोल मृ॰ २०) बाफ कर देती है मृल्य २५)।

ध्मेशा के क्षिये सन्तान उत्पन्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष कन्द्रोंस की कीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और दो सास के किए १२)-इन इबाइयों से माइवारी हर महीने ठीक बाती रहती है। मानिक बर्म बारी करने वाली दवाई मैन्सोक स्पेशक कामूल्य १२) और इससे तेब दबाई मैन्सोल स्टांग को भन्दर श्रव्ही प्रकार

Phone No. लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती

बान्दनी चौक बेहली [ हम्पीरियल बैंक स्त्रीर फल्वारा के दरम्यान ] कोठी :- २७ बाबरक्षेन न्यू देहली ( निकट बंगाली माबेंट )

राष्ट्र मात्रा हिन्दी को ऋपनाइये और उसकी उन्नींच में हाथ बंटाइये।

२००१) दिनेश पहेली नं० १६ में प्राप्त कीजिये।

१०००) वर्षश्चर पूर्तियो पर, ८५०) न्यूनतम ३ प्रशुद्धियो तक । विशेष पुरस्कार-२५), १५), और १०) कमशः सर्वाधिक पृतिया मेशने नालों को और १०१) सर्वे प्रथम प्राप्त विद्यार्थी के शुद्ध उत्तर पर क्रविक दिये आवेंगे।

पूर्तियां भेजने की चन्तिम तारीख म जुलाई १६४८ ई०।

| 1        | २<br>इ | <b>र</b><br>रा | ¥<br>वा         | g g |        | 9   | ₹.       |
|----------|--------|----------------|-----------------|-----|--------|-----|----------|
|          |        | वा             |                 | 1   | ę<br>r | ₹   | €1<br>€1 |
| <b>य</b> | बी     | <b>₹</b>       |                 | त   | ग      | ल   | 2        |
|          |        |                |                 |     |        |     | 2        |
| ⊏<br>गि  | E .    | 4              | 4.              |     | 4      | e e | ٠<br>چ   |
|          | ,      |                | <b>११</b><br>वि |     | य      |     | ₹        |
| ना       | 1      | 45             | 1               | ٦,  |        | 23  | ₹.       |

संकेत बार्चे से दार्चे भारत की एक सख्य मस्या। १०. वह होने पर नेतागवा मान गते हैं। १. इसका प्रमाय शत्रु पर ी पढ़े विना नहीं रह बकता। २. भगवान शम गुवा के .... वे । १३. सहगाई प्रधान इष्टपर भी पड़ा

संकेत ऊपर से नीचे एक स्वत्रिय वंशा। २. येसे हा चाठवा भाग । ३. कृष्ण ।

४. इमी इमी इससे बड़ी हानि हो बाती है। ५. """ बातियों की उन्नति होना झावरयक है। ६. इतसे मृत्यु तक हो सकती है। ७. झनेक औषविया तैयार करने में इसकी कावश्यकता पढ़ती है। ८० छोटी चीब का '…… भी बड़ी आपत्ति है। ह. प्रदेशी।

नियमावली:-एक नाम से एक पूर्ति का शुरुक १॥), इसके पश्चात् प्रत्येक पूर्ति का ॥) को मनीबार्डर या पंश्यक बार्डर (विना काछ ) द्वारा भेवा काना चोहिये। म. म्रा. की रखीद पृतियों के खाथ ग्रवश्य मेर्जे । खादे कासव पर इन्द्वानुसार प्तियां मेजो का सकती हैं। पूर्तियों के ब्रान्त में और मनीबार्डर कृपन पर नाम और पुरा. पता हिन्दी में अवस्य लिखें। परिवास के लिये 🗢) अविक मेर्ने (डिक्ट नहीं) । गुद्ध उत्तर १६ जुनाई के साप्ताहिक बीर

°- ने नेखें। एजेवट बनने के --

### साप्ताहिक का चन्दा

| * | सास का  | =  |
|---|---------|----|
| • | men set | e) |

रक प्रति का ≋)



अर्थ नस्य प्रतिके होन दैन्य न प्रतादनम्

बोमबार २ श्राषाद सम्वत् २००५

### एशियायी राष्ट्रों का सम्मेखन

उटकारड में होने वाले सुदूरपूर्व ध्विवायी सम्मेक्षन भी क्रोर सर्ववाचारक का प्यान कम हो वना है और खास कम की विविध पेचीदी राष्ट्रीतिक सम स्वाओं के होते हुए यह स्वामाविक भी या, किन्द्र केवल इशिक्षप इसका मात्व नहीं हो बाता। अन्त कासीन बरकार के समय बन प॰ बनाहरसाक्ष नेक्क ने दिल्ली में प्रक्रियानी राध्ने का सम्मेकन निमन्त्रित किया था, तर उसके असाधारक समार्थ के साथ साथ उसके महत्व की कोर भी कोगों का ध्यान सिनाया। वह एशिया के स्रोगरका का ग्रम चिन्ह याः वह सम्मेक्का इस बात का बोतक वा कि सतार में नया ज्ञम भारता है और उत्तमें विशिषा परिचनी सक्रियों का सामित सीर परा बीव न होकर विश्वनिर्माण में स्वतंत्र भौर प्रमायकारी भाग लेगा । उत सम्मे सान ने यह प्रकृट कर दिया वा कि पश्चिमा अन साग खड़ा हुआ है और उन्हें कोई शक्ति दवा नहीं सकती। पश्चिमावाची बहाउत तम्मेलन को देखा इर प्रवन्न हुए वे, वहा उसने पश्चिमी कांक्रयों को अवस्य सशक बना विया या और यह असम्भव नहीं है कि उसी बम्मेकन ने सामें को विशेष रूप से विचित्रित कर दिना हो और भारत का विभावन अक्रियात्मक और सम्बाधश " हैंक है. वह य पंचा करने वाली ब्रिटिश करकार पाकिस्तान का निर्माख करके व्यक्तिया के महान् र ष्ट मारत को खब्दित धव दर्भक्ष करने के जिए उचत हो ना हो।

वरिषयी यक्षिती ने एविवाधी स्वतन पे किसी इति से देवा हो, किन्द्र बहु क्षण है कि उत्त कामेबल ने विश्व अर्थना को काम विचा था, बहु समावतः विकासी हो सी है। पृत्रिका प्रविशासावियों के बील वह मानना एविवासी देवों को बीह विवेषक पूर्व क्षित्र का प्रविशासी

देखों को परस्पर एक सूत्र में प्रशित कर रही है कीर तटकमयह कमोलन में इसी माबना के दर्शन हुए। यह सम्मेजन राष्ट्र ची भी भी रखासे किया गया था, किन्द्र इसमें किस मूल भावना पर विचर किया गया, यह वह या कि ब्राधिक धीर **व्याववाधिक दृष्टि से देशिया को स्वत-त्र व** समर्थ हो सामा चाहिए। इत्वतक प्रार्थिक उदार की बितनी योधनाए बनी, उनके पुरस्कर्ता पश्चिमी सम्बन्धित होते थे. इसलिए एशिया की निरंतर उपेदा की वाती थी। यह पराश्रीन था -- को भी चार्थिक योजनाम बनाती थी उनका मूच पशिया का यूरोपियन राष्ट्रो के लिए शोषच होता था। उटकमशह सम्मेलन में बक्ताकों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एशिया अपनी हति से बार्विक योजनाको का निर्माण करेगा ! मान नामा प्याद ने वसरा रूप भारत कर जिया है-सब नीतिक प्रभुत्व की बचाय आर्थिक प्रभुत्व आवाकी नीति है। इद्मिया अमेरिकन प्रदेशों तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अमेरिका काथिक बहायता देकर ही व्यपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है इसीलिए इस सम्मेलन में प० नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिवा है कि विदेशी पूजी का प्रदेश गदि अनिवार्य होगा, ता भी ऐसी किसी शर्व पर नहीं लिया बायसा. को इस किसी अवाळनीय ववन में वाध **≱** i

उटकमरह सम्मेलन ने कृषि और उचेग को दृष्टि से एशिया को समझ तथा स्वादलवी बनाने के झनेक निश्चव किये हैं। उनके विस्तार में वाने की बावर्यकता नहीं। उसकी मुख भावना यह रही कि एशियायी राष्ट्र एक दसरे के सुकादुका में सम्मिक्ति हो। बाब तक विदेखी शक्तियों के परार्थन होने के कारक पश्चिमायी राष्ट्र कापनी समस्याप स्वय इस नहीं बर पाते थे। हमारी समस्याप भी इस होती थीं हमारे विदेशी प्रमुखों हारा, विनका हत्रिकोबा स्वत इस से पृथकृरहा है। आराज इस क्षपने माग्य के स्वयं स्वामा हैं और हमें **यूरोपियन राष्ट्रों के चगुक्त से** छूट कर एक देखी खंक के रूप में सगडत हो बाना चाहिए कि इम पिछका डेढ दो सदियों से इमारा शोषण इसने वाले हटवडीन यूरोपियन राष्ट्री को यह कह बके कि सापनी शासाब्यवादी प्रकृतियों से बाल कार्ने और इसी हरि से इस ऐडी प्रवृत्तियों को विशेष महत्व देना चाहते हैं, बिससे एशियाधी राष्ट्र परस्पर समाठित हो । यहा उटकमग्रह सम्मेकन का महत्व है।

### पौंड पावने का प्रश्न

पिछले चार वर्षों से पत्रों के निवमित पाठक यह बानते हैं कि पीरख पावना किस तरह एकत हुआ था। ब्रिटिश सर

कार ने युद्ध काल में अपने स्वार्थ साधन के लिए भारत का जिस तरह आविक शालया किया था, वह इस कमी नहीं भूत सकते। भारतवर्ष का झन्न, वस्त्र तथा भ्रन्य बीवनोपयेगी वस्त्रप क्रमातीत मात्रा में भारत से छीन ली गई न्याय प्रवातत्र और स्वाधानता की रखाके नाम पर। इसका परियाम भी कल्पनातात हुन्ना। नगाल में ३५ लाख ग्रादमी मृत्व से निकानिकाते हुए मर गये। समस्य देश में ग्रन्न वस्त्र का महान सकर छ। गया और सवा यह था कि भारी माश्रा में किये आने व ले इस शोधना का मूल्य बाबार टर से बहुत कम समाया गया और यह भी नकद नहीं दिवा गया । इस तरह भारत वय ने पौरडगवने के नाम से एक्ट्र उधार दी गई राशि का बितना मूल्य चुकाया है, वह अब में प्रसा सन्य किसी राष्ट्र ने नहीं चुकाया। स स्रो भारतीयों के ककाल की नींव पर निधान इत्राशिको विदेन सुकाने में यस मट ज कर रहा है। भारत सरकार के द्मय मत्री भी परद्रसम चेही इसी शक्ति के सबन्ध में ब्रिटशा सरकार से बात चत करने गये हैं। उन्होंने ग्रत्यस्त हदताकारल अपनाया है कि इत रक्मको किसी तरह कम नहीं किसा जायगा। सास भारत को सपने उदा ग ध-धों के लिए भारी मशीनरी की बकात है। ब्रिटेन से इज को इम इन मधीनों द्वारा वस्च सकते हैं। इमें ब्राशा है कि भारत सरकार पीएड पावने के प्रश्न पर किसी तरह भी न मुक्तेगी।

### हैदराबाद बार्ता भंग

हैदराबाद क्रीर भारत सरकार में समभेते की को क्रान्तिम वार्ता चल रहा थी, वह िना किटी परियास पर पहुचे समाध्य हो गई, यह बान कर हमें कोई काश्चर्य नहीं हुन्ना। जिस रियासत का समाहकार झाम भी श्रम व हो, उससे यह क्राद्या करनाहा ० वर्ष या कि वह कभी समझौता करेगी। भारत वप का पिछले डढ सी सालों का कड़ अनुभव है. वह उसे ही नहीं मुल सकता पिछले उद शालों में तो श्रमें ब करकार न कारो बात को नृशस, घंबात पैशाचिक कागह क्या है, उसे तो कभी इतिहास में लामा नरी कियाचासकता। को पाद अग्रस ने पड़ाब में किया है, वह पाप हैदराबाद में भाकर रहा है। हैदराबाद चली कार से भारत य सब से बिग है, वह निरतर दाव समय तक विना किसी प्रवल आश्रव के द्राग्रह नहीं कर सकता। हैदराबाद रियासत का पिछला इतिर स ही नहीं, पिछलो दिनों की घनाए भावताताई कि निजाम ब्रिटेन से अपनी ब्राविक मिनिष्ठण करता बा रहा है।

इप्रलिए यह बहुत एमव है कि इस सब की तह में स्रम स का हाथ हा, विश्वका सा-नरिक सदा भारत की दुवन बनाना रहा है।

### नैतिक प्रश्नीकी उपेचा

गवनतिकव माधिक समस्वाप अधिक आक्षक हाती है और उनमें पर कर मनुष्य स्वभावत नैतिक प्रश्नी की उपेद्धा करने लगता है विन्तु इसका यह क्रय नहीं है कि नैतिक प्रश्न किसी तरह रावनीतक प्रश्नों की क्रपंचा कर महत्वपूरा है। साम यह समय का प्रभाव है कि इस वेवल बीयन के बाह्य रूप का अधिक देखते हैं, नैतिक पहला की क्रोर हमारा भ्यान नहीं बाता। वहीं कारवा है कि स्वात र प्राप्त करने के बाद इम उन नैतिक समस्याची की स्रोर भी कर्वई ध्यान नहीं दे सके, बिनमें विशेष व्यय का इ.पेडा केवल सतकता अपिद्यक्त थी। म॰ गामीनै मद्यन्यिमकी स्रोर ध्वान खींचाया, इसक्रिय इस दिशा में कह प्रगति सवश्य हुई, । इन्तु सन्द दिशाक्रों में काय शून्य ही हुका है। विनमाओं में अनुचित्र चित्रहीन द्रश्री की कमी सभी तक नहीं हुई। बासकों में तमाल् वंडी अभी तक वेडी ही कायम है वेश्या प्रथा की कोर काब तक सरकारों का ध्यान नहीं गया है। यह हर्ष क) वत है कि राजस्थान सब की नई सरकार ने पदाक्ष न इन्ते ही पासवान प्रथा को समाप्त कर दिया है। यह प्रशा वस्त्रत रावस्थान के लिए क्लक रही है। विद्यार सरकार ने भी वासकों के किए तमास्त्र निवेश का निश्चय किया है। वस्तुत समास सुधार की दिशाओं में काम करना श्राधिक आवश्यक है। धीवन निर्मांस के लिए पैसे से झबिक झासश्यक चरित्र है, सेव्हिन आब इम इच(धान नहीं देश्हे। गवाबी के ब्राइकों पर चलने का दम भरने वाले कामे सी कायकर्चा उनके सदेश के इसी मूलतत्व को नहीं समक्त पारहे।

### उनेमा और राजनीति

विद्युले दिनों बारीयद्वल उलोमा ने राजन ति से सम्बन्ध विन्छंद करने का निर्माय किया था, कि द्वा देश प्रतिक्ष होता है कि उनका यह निर्माय किया था। इस देश के प्रतिन्ध का यह समझ में कि निर्माय के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित के प्रतिन्धित कर स्वाप्त के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्माय के निर्म

### हैदराबाद का निखंय

निवास हैदराबंद के साथ भारत सरकार की जो बातांचल रही थी वह किनी परिशाम पर बिना यहेचे ही समाप्त हो गई है। भारत सरकार की मारा यो कि हैदराबाद बिना शर्न के रखा, विदेशी मध्मके श्रीर यातायात को भारत के हवाले कर दे श्रीर उत्तरदायी सरकार स्थापित करे। इन्हों मल भन वालों के तय हो जाने के भाद इनकी पृति के लिए अन्त कालीन व्यवस्था की का सकतो थी। परन्तु हैदरा बाद सरकार इन मूलभन वानों को भी मानने को तेगर नहीं हुई। भारत सर-कार में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि क्रान्ति व साला के लिए रजाकारों की ब्राइवेट सेनाए भंग कर दी बाये और सन प्रतिनिधियों की सन्तः कालीन सर कार बन ई काये। परन्ता वहा के प्रकान मन्त्री झव तक तरह तरह से न केवल काल हत्या करते रहे हैं, दिन्त विकास की सेनाए लगानार भारतीय शीमाओं का उक्काधन करती रही है। भारत सरकार ने भी खब खबनी सेनाओं कौर पुलिस को यह आयदेश दे दिया है कि हैदराबाद की सीमा के बन्दर तक ब्राका न्ताओं का पीछा किया भाग भीर चित के इस्रोंने की माग की साथ।

भारत व पाकिस्तान का नया समस्रोता

भारत तथा शाकिस्तान में वरस्रर ब्रावस्थ्य वाममिनों की वस्ताहै पर बो कमभीता डुमा चा उसे प्रकाशित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान को प्रतिसास १८२ टन कोचका, ४ लाख माठे बस्त तथा दरत, १५ हचार टन कहा प्रति तिसाही तथा ह हचार टन ब्याब देशा। इसी प्रकार पाकिस्तान

के ससक्षमानों ने और अपन के प्रेयड बक्ती ने भारत विभाजन और मि० क्रिया का समर्थन किया है। ईराक में महरत विशेषी प्रचार कम नहीं हुआ है। केसे राष्ट्रों से यदि केवल धर्मनधुता के बारका प्रेम हो सकता है, तो वह मी प्रतंभव नहीं है कि भारत और बाकिस्तान में विरोध होने पर समीयत के नेता धर्म नधता के कारण ही पाकि-स्तानका समर्थन करें। स्राच यह भी उहीं कहा चा सकता कि भारत सरकार की नीति बहदी प्राप्त शहू के सम्बन्ध में मन्त्र होगी ! यदि परिस्थितिक्क उसने बह्रदियों का समर्थ न किया तो इन इस्साम श्रेमी उत्तेमाओं की रिपति क्या होगी ? बिश्रद राष्ट्रीयता की भावनाओं के बिश्र बद्ध ब्रावश्यक है कि मसदय को राजनीति ते विकासका प्रथक ग्ला जाय, सेकिन मारतीय मुख्यमान इत सत्य को सम क्रेंगे, इसमें इमें बहुत सदेह है।



भारत को ५० लाक गाँठ कथा जूर, ६॥ लाक गाँठ कथी कई, पेने दो लाख टन चावल और झाटा देगा।

### व्य चावल कोर क्राटा देगा। अफगानिम्तान और पाकिस्तान में तनातनी

कालुन से प्रकाशित होने वाले सर-कारी मुख्यम 'क्रमीश' ने प्रथम गुष्ठ यर प्रकाशित एक खेल में पाकिशान से १०० मील कानी भूभि देने की माग की है — को हूगवड़ जाहन और विख्य नदी के नीच अवश्यित है। यम में चेता-कारी माना तो लारे म-श्पूर्व पर इसका प्रभाव पढ़ेगा और पाकिशान में भी अवश्यिक आन्तरिक अद्यापित रहेशी।

### करमीर का ३५०० वर्गमील प्रदेश सक

गव तीन छताहों में मारतीण हेना ने कारमीर के लगभग १५०० वर्ग-मील गरेवों के जाननात्वाची है ग्रुक कर लिया है विवसे कारमीर की वाटी में शुन्न के पुत बाने का तमाम स्वतम दूर हो गया है। केह में संस्था के स्वेश दवाई कहुं (लगमग १२००० तीट कंचाई पर स्थित) पर बाकार मार्ग द्वार उद्दायता पहु चाई गई है विवस तब सहास पाटी भी शुनुप्रक हो गई है और सब वहा समारी सेना की शुनु से ग्रुटमेंड की गुनावण नहीं रही।

### विद्वार में हिन्दी

विद्यार वरकार ने पात में देवनायरी लिए में शिवित दिन्दी को आवित्रम्य अदालती माथा के कर में प्रचलित करने का निरुचन किया है। इनके निरुचन की चुनना एक वताह के अदन्दर कर अदालतों को मेन वी बावेगी। प्रात के कर विकारिकारिका को यह आदेश दिया गया है कि विश्व महिक को दिनी की कम्म चलाक आन-कारी नहीं है उसे धरकारी नीकरी में नहीं रखा वा ककता। दिन्दी से अपने कित नत निजुक्त अपकर गरि द महीन के अपन दिन्दी नहीं की लोगा वो उसकी निर्मिक रह कर दी वारोगी।

### डा॰ काटजू पश्चिमी चंगाल के गवनेर

उड़ीता के गर्कार ड • केसाय नाथ काटजू भी राषयोगाता वार्य से विश्वमी वंगाल के शर्कार का कार्यभार भरका करने के लिये २० जूनुसे पहले कशकत्ता पदुष कार्येगे। श्रीरावयोपालाचार्य २० जून को भारत के गरनर बनरल का पद समाजने के लिये नदी दिख्ली रवाना हो कार्येगे।

#### पचाम सिख पाकिस्तान गरे

१० जून को परिवामी प्रवान वरकार की अजुनित वे विरोमीं गुन्दारा प्रवासक कमेटी ने ५० दिखों का पक करना लाहीर सेवा है। इन करने ने गुरू कर्युं नरेव के शाहीर दिवन पर (११ जून) गुन्दारा केरा नाहित में गुन्मान्य साहब का अक्काय पाठ व कीरोन किया। इन कार्य के विकां में वन्तोध प्रकट किया साहब है।

### फोंच मारत में जनता को आत्म निर्माय का अधिकार

फ्रेंच भारत के गवर्नर म० वेरों ने फ्रेंच भारत के मिरण के सम्बान में गंभका की है कि फ्रेंच वरकार फ्रेंच भारत के मरेखों में रहने वाली बनता को स्थान माग्य तथा स्थानी भावी रिवारि के निरचव करने का स्थिकार रेती है। सन्देक परंग की निवॉचित म्यूनि-वियत की लिख की शहरादि से वह निरचव किया काएगा। इन प्रदेशों हाए साल्य रिवार्ग किये जाने तक फ्रेंच शरकार इन मरेखों में शार्म व च्याराश स्थानन का कार्य करती रहेगी।

### पूर्वी पंजाब का अ'ग-भंग सम्भव

पूर्वी पंडाब में नये विदे से मन्त्रि-नपडल बनाने में को विलम्ब हो रहा है, उत्तक कारब वैवक्तिक स्रवना दबीन प्रतिरपर्धा ही नहीं सपित कहा ऐसे साधार-मत प्रश्न भी है बिनसे प्रवास का मविष्य प्रत्यकारमय हो बाने की बार्शका है। जबै संविधयहरू की यह निश्चक करना होसा कि प्रान्त एक इकाई के का में रहे प्राथका विभिन्न मामाणी तया भौगोतिक आचार पर उतका पुनः सीमानिकारक किया काछ। यदि प्रान्त को भंग किया गया तो शिमला, क्षागङा होशियारपुर स्नोर गुब्दासपुर के विसे विभायत प्रदेश में शामिल हो वार्वेगे । व्यवन्तर विशेषन फुलकिया सघ में थला चाएगा चौर ब्रम्थाला डिबीचन दिल्ली बान्त में मिला दिवा बाएगा ।

### पाकिस्तान में अपहत स्त्रियां

पूर्वी पंजाय-सरकार की कोर के साहीर में नियुक्त शहस समर्थ कविकारी भी राम राज में ह्या ने कराबार को महान्या है कि परिचमी पासा में बाजी तक बातार हमार हिन्दू न दिख बाबादा रिमयों को निवासना दीच है। पाकिस्तान की पुलिस कीर कार्यकारी हस विचय में सहारोग नहीं दे रहे हैं।

### फिलस्तीन-संघर्ध

**बारवों और बहुदियों ने विराम संवि** के लाग होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मिश्र व टासबोर्डन से बापनी सेनाओं को युद्ध कर करने का आहेज भारी कर दिया है। इस किरास लंकि की रफकता का भें व का उबर वर्ताकोर को है को उमुह्नराष्ट्र सच की कोर से अध्यक्त निर्वाचित इए वे । काउवट वर्नाद्वीट ने फिसस्तीन की बग्रद तट रखा एक केनाकों व शस्त्राक्ष्में का भागनन शेकते के किए. श्रमशैका, वेक्षियम व फाल से ६ सपटी बहाब माने है। विराम संबि की हैक भास के लिए ६३ सैनिक समास्कार शी माने हैं। वे बीम ही रोवत दोव (पश्चि-बन सागर में श्वित ) में दोना पत्नी का एक सम्मेशन बुबायेंगे । रोड स द्वीप का इसलिये जना गया है कि बढ़ न अपनी के अधिकार में है. न यह दियों के।

## इयडोनेशिया की सहायता का

उटकायह में एकिया व ब्रह्त पूर्व का वो बार्गिक कमीरान हो रहा है उनमें इरहे नेशिया की सहावता (ववक फिल-लीन के बहिनियि का मस्ताव वाय हो गया बीर भारता का प्रस्ताव रह स्वया । मारत का प्रस्ताव वा कि इरहो नेशिया को कमीरान का बाराधिये स्थेयर बना विचा बात कोर उठकी वरस्ता का पार्थना पन नीहरसीयहून की मार्चत मार्यान की बस्तरा न उपकी खाएं। फिल्लानी के प्रतिनिधि का प्रस्ताव का कि इस ग्रम को काली का प्रस्ताव का कि इस ग्रम को काली का प्रतिवाद तक

### सुरका परिषद् में नेहरू जी का पत्र

(शेष प्रक्र १६ पर)

#### समाचार चित्राव लि



प॰ नेहरू शान्ति श्रान्दोलन का स्त्रपाठ कर रहे हैं।



सरदार शाद सिंह कवीश्वर ने पारवर्ड न्याक के अध्यक्ष पद से स्तीफा दे दिया है



वै क्रस्तवर्ध को एकना बादोलन के अस्य पूर्वी वैकास से निकसना पड़ा ह



श्चाखिर जीवराज मेहता बड़ौदा के दीवान बन कर रहे।



दिन्दी साहित्य सम्मेलन के ऋध्यद्ध भी वियोगी हरि ने रेडियो म हिन्दी विरोधा रुख स्थिर रहने पर फिर से रैडियो बहिष्कार की घमको दी है।



कुकपान्तीय कार्य स स्मेटी की श्रध्यचता के **उम्मीदबार** राष्ट्रिं भी पुरुषोत्तमदास टए**डन** BIOGRAPH CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTR



शरएाथ लड़का भी श्राजीविका के लिए श्रस्तवार बेच रही है।





उद्गीसा के गवर्नर वन कर भी आसपश्रलाशीय जा रहे हैं

्र 3 दिन एक युवतीने स्रचानक रख लिया 'बाप सिनेमा क्यों नहीं देखते !में कुछ खया के किये स्तमित-ना हो गया । सन्मन् आधुनिक साविष्कारी की सब से वड़ी देन के प्रति मेरी विरक्ति क्यों १ मैंने उत्तर दिया'--नदी. ऐसी बात तो नहीं है। 'इल्प्ना' मैंने विद्युते महीने में देखों है। पर साधारक 'तिनेमा-वित्रों' के प्रति मेरी अप्रवस्य ही अभिक्च नहीं है। मेरा निजी विचार है कि सर्व के साथ ही साथ को समय की इत्या होती है, वह एक बहु मूल्य और श्रवण्य हानि है ।' युवती ने चक्ति ह कर मेरी क्योर देखा, खण भर के लिये मेरी भारतें भी उसकी कोर उठीं। मैंने देखा उसके सन्दर समाट पर चिन्ता के बस उभर क्राप्ट थे। सुके खगा, वैसे वह मेरे विचारों से सहमत नहीं है, पर वेसे कोई उत्तर उससे न बन पढ शहा हो । बड वैती ही किंद्रच ज्य विमदता की स्ववस्था में मेरी स्रोर कठोर इहि से देखती हुई चली गई।

काव उनका प्रश्न मेरा प्रश्न वन गया। वस्तुव ही उस कुरूरता पर को विनेमा की एक्नाव हैन है, विश्वके क रख बसाब करवांच एव स्त्रीत होता चला बारहा है, विश्वके कारण क्षत्रेक ग्रानिक एच पार्शिक रोगी की सह हुई है, कोई मी दो चार मिनटों में केते प्रकार बाल उकता था।

विने चित्रों के द्वारा वास्तव में देखी-सति के सभी श्रंगों को आसातीत साम पद्मचावा वा सकता वा, पर विजे-निर्देशकों को देश कल्यास की अपेसा सर्वका जाकर्षक ही अधिक धेय तिह इक्षा है। फलतः व्यक्ति की निभ्नगा विश्ववों को बागरूक करने का यश ही क्रमीतक क्रवान कर बके हैं। उर्स्य-मामी वृक्षियों को प्रेरणा देने वाले चित्रों की सस्या नहीं के बराबर ही समक्तो । उनका महत्त्व भी नगरद-सा ही है। कहाचित् मानसिक स्तर को कंचा करने वाले वित्रों के द्वारा निर्दे श्वकों को अर्थ-साथ अधिक नहीं हो तका है और यही कारण है कि सास्क्रतिक. धारिविक, कलारमक तथा आध्यात्मक चित्रों के मति भीर उदावीनता रही है। क निर्देशकों की कौन करें, प्रत्येक प्राची को इस विश्व में बन्मा है और अपने उत्तरदावित्व को बारम्बार चेवाबनी देने वर औ नहीं समकता है, उसे नियति कभी खमा नहीं करेला है । यह एक निस्य सत्य है।

रिवेदार का दिन या । खुष्टी का दिन । लगामम दिन के दछ बजे होगे, मैं भोकन कर रहा चा वड़ी उत्पादना के छाय छहुता प्रेर्ट कानों में एक पुरीक्षी ध्वान पत्नी। कोई मा रहा चा-क्वर में नात्र बा, स्वर में दर्द । मेरा मन स्विचा चका गया। कोई वालिक गा रही ची—

## में सिनेमा क्यों नहीं देखता ?

्श्री चारुवन्द्र ]



'ग्रहन्दत करने वालों का तक्पना किसने देला है' वह उतनी ही तन्मवता से गा रही थी बितनी सन्मयता से मैं भोषन कर रहा या। दशा वर्ष की बाक्तिका थी यह । बिसे कदाचित 'महब्बत' का साब्दिक सर्थं भी शात न हो मुख्यत' की अनुसति तो बहुत हर की बात है। सब मैं दीन कार्यों में लग गया। भोजन करने का कार्य, गीत को सनने का कार्य. भीर कुछ भीर । बदाचित वह 'कुछ भीर' यह या कि मैं इस गीत को सोकर किसी निष्कर्षपर पहुचना चाइता चा।तमी दो और पोड़िश्वों ने उस दस वर्षीया बालिका के संगीत में योग दिया। सगीत ध्वनि अन पर्याप्त उच्च हो उठी थी। इस गीत की समाप्ति के पश्चात् उन कनाओं ने और कई गीत गए। उन गीतों में प्रमुख ये ये 'बद दिख ही टूर गया तब बी के स्था करेंगे' सहगल का प्रसिद्ध गीर । 'श्रुखिया पिका के चके नहिंचाना। 'दिल ठडी इत्रामें तथा बाध विया की बाद काथ । में सनता रहा। लातारहा। सोचता रहा। सहसा मैंने अनुमय किया कि समीत समास हो गया अव आलीचना चल रही है। पहले पहल पारश्यरिक स्वरों के माधुर्य पर बात रही। फिर गीत का किसने क्तिना अधिक अच्छा अनुकरका किया, इंडकी विवेचना होती रही। इसके परनात् सभिनेता और सभिनेत्रियों की

बात चन्नी। उनके नक्ष विका उनके बस्त्री, तथा उनके झिमन पर विवाद विवेचना की गई। रहवात् झिनेताकों मैं पतियों का निर्वोचन होने स्वता। वे परस्पर कहने सभी कि अधुक झिमेनेता सन्द्रा पित हो तक्या है, आहुक झुराँ। वस्त्रों के विषया में झुपनी सपनी पत्रम्ब का निर्यों क्षानी

श्रीर शव में निष्क्ष पर पहुंच गया या। यही तो है को वाधुनिक बुक्ती चाहती है, झाधुनिक बुक्क चाहता है। श्रीरत मी प्रश्न उठता है इन तब का कारख है और झार सा ते एक व्यनि झाती है, विनेसा।

### सिनेमा का असर

श्रीर उपयुज्य है जिने-चित्र इस वस के मूल में हैं। मुकुल ही एक ऐका मार्की है को देख बाता है। बाता है। बाता है। वह उस हो देख पहार का स्वाद है। वह पहार हो से साम्यक्ष हिकार कर के अनुवार विकास कर के अनुवार विकास है। यह स्वाद है। वह साहि का करना ति का साम्यक्ष है। यह एक उससे नहीं विचित्रता उस में पह है कि बह पतन को और वह देख हैं, तु वेग से बहुता है। यह नाता मी उतनी ही कर है विजया उसके सही निम्मामा में का को में वहहा रोक नहीं करना। यह एक मोरीसानिक स्वाद ही हस्ता ।

सिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने मन के इस चेवा को रोकने के लिए हम, हम प्रश्नास्त्र सारादि नियम नवाचे थे। पर आग्रास्त्र उन नियमों को मूलते नावे हैं। आग्रास्त्र उन्हों वारों के सन्यानुकारण में संस्थान हैं, को उत्थम के बाथ को रोकने में सारायी हैं।

मनावैशानिको का कहना है कि माक सभी रोग मन के विकार से उत्पन्न होते है। डाक्टर 'फावड का कहना जा कि सभी रोग काम की विकति से ही उत्पन्त होते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि कि सभी रोग मन से सम्बन्धत है। इसी किए वहा गया है कि 'मन के हारे बार है मन के बीते जीत'। और वह मन वस्त्र फिल्कने वाला है। विकार वाली वस्तर इसे बहुत भावी हैं। उनके न मिसने कर उन्हीं के सोचते रहने पर ये शरीर में रोज उत्पन्न कर देवा है, और मिल बाबे पर तृति नहीं होती और उनके मोग में रोखों का प्राह्मीय कर बोता है। सर्वे प्रथम मानविक रोग का जन्म होता है, जिसके वयम दर्शन चिन्छा के क्य में होते हैं. फिर वह किसी शारीरिक स्थापि में वरि-वर्षित हो बाता है। मन के इन रोगियों में खब, ममेह, हिस्टीरिया, शिरहर्द, अवस्थ. एवं प्रदर के रोगी प्रधान है। स्त्रियों आ बनियमित मासिक धर्म भी इसी के बार्ते गत भारा है। बारह वर्ष के उत्पर की काञ्च वाको मानः ६६ प्रतिकत वाकिकार्ण शिर की पीड़ा से पीड़िया रहती हैं और उनका मूल कारक या तो 'प्रदर' है जा माविक वर्म का अवरोच विवक्त मुख में उनकी काम चिन्तना है, विवक्त प्राचि-कारा भे व विने-चित्रों को है।

जामधिक विक्तोटों में — यूत-क्रीसा, वैद्योगिक ट का पीना, माना प्रकार के-केशन के प्रजावन, व्यक्तियार, ग्रामा चार की क्रवहत्ताम, उद्द क्या, चरवाया, क्रव्यव्या, मरायान, चारपान का द के प्रचार एवं प्रवार से भी विश्वों का पर्योग दाय है।

#### यह उचर-दायित्व

उपबुंक रोगों यथं अधनों के होते पूर जी स्था कोई राष्ट्र आपने को स्थल स्थलकता है। स्था उनके प्रचलें जीर दुस्तियों और बच्चों में दूसनों कक्कि है कि राष्ट्र के उच्च स्थितन को बहन कर वर्के। स्था उनने स्थलना वानकों है। कोई हुई स्थानिया भा कर उन्न की एका कर वर्के। स्थाजिक कभी बानने हैं कि स्थानिक एक मोजविकाण में जिस म्यक्ति-या दर कोई भी उच्च स्थित्य कभी नहीं सावा वा बच्चा।

कत एवं उन निर्देशकों का सब भी संभव बाना चारिये को स्वयुक्त स्विक्त पूर्व चित्रों के निर्माण के तब भी संस्कृत है। क्वीकि उन्हें बानना चाहिये कि [ सेव पूर्व १५ कर ]

### सघन घन को चीरती वह कौन आई!

[ भी वेदप्रकारा अम्बिहोत्री बी० ए० ]

— नुपरों से आहत छशार शाड़ी रफ गया कुछ, और पेखी से निरुत्त फर निर गया फूचों का सह गुज्छ। सुत पहरेदार ने ठठ की बम्साई। स्वयन पन्न को पीरती यह की समाई।

त्रंच लाची को बसाने चल पड़ो संबिधा भिकारिन कीर चनमें स्थाम सक्कर सब पड़ी गाने पुकारेन । बूर मरचट से किसी की चोख आई। सक्त चन को बोस्ती वह कीन आई!

स्योग उर बक्क निष्क श्राप्तिय स्थानित, पर्वेत से बिच्चा सब हो स्पेतन पा निमन्त्रक सोचते बरसेमा क्ला सन् ! सिपट सरिका के तक वे साम्ब साई। सुपद का को परिस्ती वह कीन काई। क्तिया की विश्वास समस्योप यावनीविक हिंदी के वससा नंता के सार कर कर की बाद सम पुन की हैं, के दिन जानिक हिंदी के देशा भी वसकते की जीर भी क्षिक जावरवकता है। जाप पशिया जीर उसकी वस्ता राजा पर विवार करने के लिए पष्टन हुए हैं— ऐसी वसस्या को वसस्य की करा के प्रध्नापक से जानिवार्थ हैं, क्लीक जाब हम किसी भी वसस्या की तिर्म के प्रध्नापक से प्रवक्त नहीं है जा करते। पशिया बहुत वका है और किन विवार में पश्चापकी विवार करना है, ने वह विवास है जीर उनका अस्य-उ

पिष्कृते बहुत से वर्धों में इनमें से स्विचाय सम्माप्ता पर सवार के पटना नक के तथा से लिया, किया गया है और के सिंदी कुछ ऐसी मावा है और कि एरिया महादीए भी उपेचा की कहें है, इस पर ध्वान नहीं दिया गया है। इस दिया महत्वपूर्ण नी सम्माप्त चाता। इस पर उतना ही ध्यान दिया चाय, किता सहत्वपूर्ण नी सम्माप्त चाता। इस पर उतना ही ध्यान दिया चाय, किता सहत्वपूर्ण नी सम्माप्त चाता। इस पर उतना है। ध्यान दिया चाय, किता सहत्वपूर्ण नी सम्माप्त है अपन्य पर विचार करते के तुन उनमें से खाविकान स्वता कि जी लोग इस सम्माप्त पर विचार करते के कुण स्थानक ने पहले उनमें पर विचार करते में।

श्रात्र गदि ससार का एक माग आविक दृष्टि से गिर वाता है, तो । वह दूसरों को भी धपने साथ पीछे सींचता का है। ठीक वैसे ही जैसे कि का अब क्रिक्ता है तो अन्य सष्ट्र थो युद्ध नहीं चाहते, वे मी उसमें पर वाते हैं। इस ब्रिए बस्तुतः वह प्रश्न नहीं है कि समृद देश देवल प्रपनी तदारता के कार**ण** सनकी सहायता करे को समृद्ध नहीं हैं। बास्तव में प्रश्न यह है कि श्रापने हित को समफ्रेने वासा उत्तर राष्ट्र यह धनुभव करे कि बदि सवार का कोई माम उन्नति नहीं करता और पिछड़ा रहता है तो समस्त ससार के ब्राविक संगठन पर उसका बुरा प्रभाव पकता है कीर वे उन मार्थे को भी गैछे सीचते हैं चो इत सन्य समृद्ध हैं। इतकाय वह प्रान वार्व है कि इन समस्याची पर असिका विश्व की दृष्टि से विचार किया वान क्रीर उन भागो पर क्रीर भी क्राचिक म्यान दिवा काय को अपेशाकृत पिछुड़े if 92

### रशिया का संघषे

पश्चिम का रावनीतिक संवर्ष तो मुक्तनः तमास हा चुझ है, पर कमी पूर्व कम से नहीं। परिश्व के हुख आग ऐसे हैं बार्ड किसी न विजी मक्तर का रावनी-क्रिक स्वर्ण कमी कमी है। नह स्वर्क हैं कि कम तक सक्तनीतिक स्वर्ण पर इक

क्षस्य निर्देशियां की उनेवा के व्यवस्था सा उनक्ष क्रियेव होगा। इप्लिस्ट व्यवस्था ही क्ष्मी के एमफ लिया वाग कि राव निरुक्कण स्वरुप्त होना जाढ़िये की र उठा की यह स्थित होनी चाढ़िये कि रंगार की किसी मागक नीति में, बिसे एगार का कोई सगठन निर्धारित करे, जपनी स्क्रम का कानुस्त्य कर सके, उतना ही व्यवक अच्छा होगा। यदि कोई नात निर्म्यत है जो यह यह है कि गिर सिक्शी हेता में प्रधिया के किसी देशा पर प्रभुत्य स्थारित करने का प्रयत्न किया से प्रधिया में क्षी मी शास्ति न होगी।

वावारबत्वा, यविवाह वयर्थ का राक्तरीतिक परब्रू कव कपनी स्वामाविक परावाद्या की कोर पहुन्य रहा है। किन्द्र इच्छे लाथ लाय रचक कार्थिक परब्र् त स्वान्त्रिवत है। यदियाई दृष्टिकेच वे द्रम समस्याम की सुलक्षाना अरुवन्त कारम्यक हो गया है। सस्या के दृष्टि केच से भी यह दुतना ही आवरस्क है स्वीकि कर तक इन समस्याकों की प्रविचा में नहीं सुलक्ष्या वावगा, तव तक तनका प्रमाव विश्व के दृष्टे मागों पर पहुना रहेगा। क्रीयोगीकरण के लिए जबसे बड़ी क्कायद बड़ी र महानि की कती है। किन देशों के पात कालिक्स में ने मशीनें दाया तत्क्वनची विशेष क्रायुग्य हैं उनसे क्षेत्र में किंदनाहशा है। यह निर्योष क्षाय को तथा उत्पादक हेखां को करना है कि कहा कर ने उदलक है जब्दी है। यदि कहती है। वे हमें न मिल लगे तो हमारें कीयोगीकरण के कार्यमा में बुक्क देर होगी किन्द्र हम उठ कोर क्रमसर होते ही कालगे।

आर्थिक प्रश्रुत्व नहीं होगा इतन, यदि विश्व के बड़े बड़े दिवों के दृष्टिकोष्य से पूर्व के आरत बेसे देख इयसा इत्य देशों के औद्योगीदस्य वया झाडुनिस्तम टग से इचि उत्यादन इत निस्वय किया साथ तो यह मधीनों तथा विशेष इत्यादन सम्मन्त एशियाई

स्रवा श्रम्य देशों के हित में होगा ि वे इस दिशा में खायता परें। वि द्वा देशा करते खमय यह भाग में स्वता वाहिए कि यदि कोई देश शार्थिक प्रभुता बमाने के विचार से ऐना करेगा तो कोई मी दिश याई देश हो क्योंकर नहीं करेगा। सम्म स्वयनी स्रोणितिक स्वयंत्र स्वयं सम्म प्रकार की उन्नति में देर होने देना



परिज्य नेहरू

## एशिया का ऋर्थिक पुनर्निर्माण

[श्री जवाहर स्नाल नेहरू]

ब्रह्मकान समस्याको की क्रोर मी शोध ही स्वान देने की कावश्यकता है, क्यें कि कुछ वड़ी कठिनाइयों की शींब ही सम्बद्धाना बावश्यक है । खाद्य सबन्धी समस्या को ही लीबिए । भारत जैसे देश के क्रिया यह एक इप्रशासास्या नात है कि इस में लादा की कमी है अथवा पर्याप्त मात्रा में खादा उपल•व नहीं है। ऐसी स्रवस्था में प्रत्यक्ष ही इनमें कुछ न कुछ कमी है। इसमें कई स्थाय नहीं है कि भारत अपने किए पर्यात साद्य उत्पन्न बर सकता है और करेगा यह श्री श्री नहीं हो सकता किन्द्र अगन्ने कुछ वर्षों में यह सम्भवहो बायगा। इस समयहर्मे इस समस्या का सामना करना है। इस सरहकी ग्रन्थ ग्रावश्यक समस्याए भी विचारार्थं ज्ञापके सम्मुख भावगी। इनको दीर्घकालीन दृष्टिक**ेख से दे**खने पर ग्रुके यह बान पक्ष्ता है कि बहुत सी कमियों को परा करना है। इमें अपनी कृषि सम्बन्धी तथा भीयोगिक उत्पादन शक्ति को बढाना होना । यह ग्रम मन्न शिया मबाहै कि पश्चिमाई देखों का श्रीवांगी-करब होना काहिये। भूत में विभिन्न वारियो सर्था विभिन्न दिवों के कारवा

बह कार्य वर्ष हरी।

पतन्द करेंगे, किन्तु किसी (देश की आधिक प्रसुतास्वीकार नदी करेंगे।

विद्यात शक्ति के साधन मेरे विवर में विद्युत् शाक्ति के शामनों का विद्वाश करना एन से अधिक महत्वपूर्य है, क्यों कि इन साधनों का विकाश होने से देश का श्रीवागीकरण होगातथा खाद्य उत्पादन की विद्व होगी। इस समय जैसा कि साप बानते हैं कि ससार के किसी अपना देशा की क्रपेदा भारत में छिचाई के लिये श्रधिक क्षेत्र हैं और हमें काशा है कि हम इस की और मी काचिक वद करेंगे। इमारे **बामन वहन सारी विशास तथ छो**टी नव बोबनों को कार्यक्रम है, विसर्वे से कई बोबनाय टैनिसी घाटी की बोबना से भी बड़ी हैं। इम इन दोवनाओं को **बड़े व्हे बान्ध भीर भक्तागार बना कर** शीन ही कियान्त्रित करना चाहते हैं बिक्से कि भारत के उन विद्याल भू-खड़ों की विचाई भी हो वके विनमें प्रभी तक खेली नहीं की गयी।

#### जन संख्या का प्रश्न

मैं यहा मारत की बन सख्या के विश्वय में भी कुछ कह देनाचहता हूं। इमारी विशास जन-सरुवा के विषय में बहुत अधक कहा तथा लिखा गवा है कौरयह समभा व्यता है कि यह ब्ला भयानक समस्या है, जिसके युलभूपरे विनाहम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाइता कि भारतवर्ष की जनसंख्या बढें। मैं बनस्ख्या के नियत्रया के पद्ध में हा। किन्द्रफिर भी इस विषय में बड़ी आहे. गलतपद्दमी है। मेरे विचार में भारत के बनस्यान्यन है। यह मै इस हिंह से नहीं कहता कि में चनसक्या की बृद्धि चाइता हू किन्तु मरे विचार में भारत 🕏 बनसस्या इस्लिये न्यून है कि भारत है बहुत से प्रदेशों म अप्रबादी है ही नक्ष ( यह टीक है कि यद ब्राप गङ्गा के मैकन में बाय तो वहा घनी बाबादी मिलती है। भारत के कुछ भागों में बना ग्राबादी है किन्तु बहुत से दिस्तों में श्रामादी विस्कृत नहीं है।

गत छायका हःमनन के एक मंतिर्भ में हुन यह बताया कि क्रमनी से दिल्ली, म्द्रग्ल और तब उटकार का का ति हुए बतराय है क्रमनी से दिल्ली, म्द्रग्ल और तब उटकार का ति हुए बतराय हुन । यह मंतिनीर बताई बहाब में याता कर है ये तो भी वस्त मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग

(शेष इह ० न )

'सनते हो सनते हो' १ 'हां कहो भी।' 'मुक्तिवों के दश दिन और हैं।' 'तो में स्थादक, नाचं १' 'नाचने को कीन कहता है, द्रम तो विगइते हो' - इन्ह स्क कर परनी ने फदा - दैवरिया को मेव दो बुलाने की चिटी आई है, कल अन्मा बी पूछें तो

'कोई ब्रावश्यकता नहीं रोज रोज थाने की। शीता थी कभी लौट कर मायके गई थों ? आज कन्न की स्रोरतों पर कलपा पट पड़ा है। सफ्ते चे दर क्षों मागना चाहती हो, मैं नापवन्द हूं ! हां बही किस्तु के बिना बेचैनी होगी।'

'हा' बह देना ।'

'राम, राम फिर वही गन्दी वार्ते, क्या हो गया है ? द्वान्डें ? याप काहे को मोल केते हो. चरे माई वह हमारा धर्म भाई है। बुधा का गांबा है द्वम से थोडे ही अजी हु दुम तो प्राची से ..... तुम्हीं मेरे सब कुछ हो। तुम्हारी याद श्रवत्रय श्रायेगी। पर किंचित 'सी' वहस वायेगा और योड़ा विभान मिल बायेगा।' पत्नी ने गिड़गिड़ा कर कहा।

'दब कोने दो। द्रम नाचती हो मैं मर बाता हूं दुम्हारे विना, कितना बरा सगता है अनेते रहने में। फर भी 'को' बताने वाला किस्सा रोव रोव' रतन ने उदाव होकर कहा ।

'ब्रच्हा, मैं इसीन क्षऊ नी।' कोक्सी पत्नी ने खीव कर कहा।

'रतन । देवरिवासे बुक्ताने की चिट्टी बाई है क्वा किसवा दूं -- ले बाब्रो !' 'बैडा कुछ चाहो' रतन ने जीने पर

चढ्वे हुवे पहा ।'

'पत्नी प्रतीद्या में बारजे पर प्रान्धेरे में लाड़ी यी, लपक कर दाथ दिसा कर बोली-द्रम कितने श्रन्छे हो, कितने सकोने, कितने मन मोहने ।'

'श्रच्छा वो नदी खुद्यी मनाई ना रही है। मुमसे दूर भागना चाहती भी। तम कितनी निद्र हो।' स्तन ने अच्छ

सवास्त्रव कर कहा। वली की बाखों में बांस् अतक काये । बोली-'हाय कैसी नार्ते करते हो १ मैं तो तुम पर मरती हूं। दब दिन में लौटकर ब्राऊ गी। द्वम इस्हो वो न बाऊ ('बड़ी क्रम्बी कांग्र खींच कर स्तन ने प्रस्कृट स्वर में कहा 'आ को '' हां ... बाक्रो' उसने मुंह पर हाथ स्ल कर करवट बदली।

'स्रो द्वम उदास हो गये तो मैं विल्कुलन काळंगी। पस्ती ने बार्खे इबाई और झांस् की दो गरम गरम ब्रुंदे रतन के मुंह पर दुशक पड़ी। रतन स्तम्ब था। स्तन्यता ने नयोदा को विवस्तित कर दिया 'हुं, हुम, हुम मैं सम काती हुमें विरुद्धकान भारत गी तम ख्याचन हो।'



श्रापना गम दिलाने का सु-ब्रवसर रतन द्यों च दने जाता। बराबर साम्बी लंबी ठंडी सार्वे लेता रहा।

'देखो बाहर कौन पुकार रहा है : कायद देवरिया वाली आये हो !' मां ने दरवाजे की क्योर भग्नकते हुये कहा ---

'हां वही है' भीतर बुला लो। रतन ने खकाम करफिर साना शह किया।

मांने घोतीका पह्ना कींच कर **कहा** 'संदश, श्रन्छे रहे।'

हा चाची सब तुम्हारी दुब्रा है,' दैर ळुकर मन्या बोतो । इचर उघर की कुळ गपद्यप हुई और खाना पीना खतम हका। रतन होने चले गये। पत्नी रहोई से निकल कर भाई से बातें करने लगी। 'डां मय्यातो कता सवेरे डी की मोटर से बजना, चक्रोंगे ना १

'हांदेसो मैसास्य करें।

'नहीं मच्या चलाडी सवेरे बावज्य चलना । समके भय्या कल ही सदस्य । 'डां. डा विद्रो सब तैयारी कर सेना ।

क्षार खड़पट, बुनकर खब बरोठे से नोली 'नड़ी रात हुई, भान चाक्रो सबेरे बातें करना, सो बाझो।'

'करे | द्वम कर तक कास रहे हो १' 'हम मेरे या कियें, तुम्हें क्या है माई, बाझो मीब करना।

'कादेको हमें दुखो करते हो, मरें दुम्हारे द्रशमन, ऐसी बार्ते न किया करो ।

'मेरी वार्ते साराव होती हैं। साझो बाब भव्या की मीठी बार्वे छुनना'—रतन ने संस भरते हुवे कहा ।

'फिरवहीं, तो मैं क्या करूं, द्वम हुके तंग न करो, इसी से मैंने कह दिया वार्मेन काळांगी। एक तो में खुइ ही दुब्बी हुं दुग्हें छोड़ ने पर। करर से दुग सवावे हो।

'दुली होती तो कहती, मैबा क्ल ही की मोटर से बकर चक्कना, खूब वार्ते बनावी हो।'

'तुम्हें कैसे समम्प्रकः १' वह रोने बागी। कुछ बीमः कर और कुछ हुकी हो कर । विवक्तियों की संभावा कर उसने बहा, 'द्रम भी चलो मेरे हाथ हो कितना बन्हा सने, क्य इसाहाबाद तक मेवने बस्य बबाना । रतन केवब उंबी बांसें भरता रहा ।

लारी वरंतर दौड़ रही थी। स्तन चामने बैठा या और माई बहन धी बगल में —हिन्दू धर्म के बनुशार। क्यी-कमी एक प्रेम भरी निवाह चुंबट के भीतर से स्तन के उद्धार क्या पहली बी भीर वह तरंत ठडी बांब खींच मांखें करर चढा जेता था। भाई दश्या रखी देखने में व्यस्त था।

बनाने डिव्हे में माई ने नहत्र को विठास दिया और फिर कुछ सरीदने के कियेचकागया। स्तन बढीगंभीर मुद्रा किये शिक्की के सामने का सका हका ध्यौर परती को घोर है बने सवा । पस्ती खिबकी से सट बाई । उसने दबी बबान बहा-'विदी विश्वना, उदाय न होना।'

रतन में मंड और लंबा कर शिवा चौर लंबी सांस भरी । रतन 🕏 लिडकी पर रखे हवे हाथ पर शाब रख फर पत्नी ने कातर हिंह से उनकी कोर देखा और कांस् इतस्त्रका कावे। रतन वेकोठ द्वाकर छिर नीचा किया। और परनी रोने सर्गा। सिसक कर बोली 'चिट्री तिसना, वर तेने बाबोगे बाबाऊ गौ ।

'दस दिन में इपने साप चली साना. सप्रभी'— इसने उसने बांखें हरेर कर कहा। रेल ने लोड़ी दी और चला दी। बा हाय पक्षे रेस के लाय साथ पताता रहा और बात पूरी काला गया-'समग्री इस दिन में बस्त भाषाना, नहीं, फिर मुक्त से मेंटन होगी, और फिस्स् के घर न बाना । नहीं दांग तोड़ हूं गा-खमकी श्रपनी बान द्वहारी बान एक कर दूं गा---गाड़ी तेल हुई और वह दीइने सगा 'मेरे बर की बराई सकाई न करना ।'

विवक्ते विवक्ते पत्नी विद्वाई-'देखो-डाथ क्षोड हो क्हीं विरना ना !'

रतन हाथ छोड़ कर बढ़ा हो नवा। ट्रेन काने वा जुकी थी। वस्ती रो रही बी। यन स्टेशन यांकों से मोमास हो गया वह बैठ गईं। फिर घीरे से समास निकाला और कर कर बांखें पोख बासी भीर वृंधट उत्तट कर भीरतों को देखने स्ता। विभ्ने की सीरतों में से एक ने पत्रा---'कडां वा रही हो, मारके १'

> 'हु' वह इंस कर नोसी, 'यह कीन वे तमारे ।' .........

'प के र'

'तो हुए रो क्वे रही की

'वो डी'--वड हंस दी और बुंह फेर कर बाहर देखने सारी।

दसरे स्टेबन पर मैवा बाबे तो वह मचल कर बोली-भीषा, बो नहीं संगता। तुम्हारे ही हिन्ने में बेठ सी।?

'चक पगसी दहीं दी'—वन्स उठा कर भैया बोक्षे।

'हां भैया, जन तब का हात बताओ। मुन्तु, सुन्तु, सन्नी, सन्ती सुनी। सीर जाम का पेड़ कितना वड़ा हुआ, बीर तो बाई ही होगी। खोरी तो चाहे द्रकारी हो। गोरी के बहुवा हवा कि बद्धिश है 'बर में जन कर बार्ते करना । गंगीर

स्वर में मैवा ने बडा। 'नहीं भेवा, वस एक वात बताको। चम्पो स्ट्रुगसा से बाई या नहीं और रम्य दादा की बौनाष्टी चली गई या है १ 'चम्पो और बीनादी दोनों .वहीं हैं।'

वर सर्वा से उपक कर किसक वडी । योड़ी देर जुर रह कर किर बोड़ी---'मेरा एक बात और बता बो-- 'सुबी तो थवती होगी। यह विकी कहती है का

'बुको लुब दमारो भीर वार्ते करवी है।' मैंगा ने इंत कर कहा।

'मेवा साही कर पहुंचेती <u>?</u>' 'बस भव देर नहीं।'

बोडशी घर पहुंची। पहिले घर के बच्चों से क्रिक्टी फिर मां और माभी से । हिन भर सहेतियों के तांते वीचे रहे !. क्यी ब्राना क्यी बाना। यहां तक कि शाम हो गई। यह दीको-दीको गई जाम के पेट को कार से नीचे वह दास-दास उठा कर **रेख जाई**। गोरी रखमा सौरी तव से क्षिपटी और सब हो को तहताना !

मां ने कहा-- खांक हो साई, नहा साक्षो निहो १ क्षं हा यह मैना के बाय बाने को बैठ गई। वातों के तांवे वंश गये और इंडी दिश्यामी के फन्यारे ह्यदने प्राणे । रातः हुई सा पीकर मैका उत्तर गर्ने । मामी रहोई से निक्लों तो बोडरी ने बीच कर निस्तर पर किया क्रिया और वार्ते करने सनी।

भागी वे प्रांखें मरकाकर वहा---'बहो, रतनवासू के नगा दाख जाना है। उन्हों दुनारे विश्व केंद्रे रहा कावना है 'बद बद क्षाप्त क्षाप्त के के की हैं हैं. (加度时間)

#### ्र अपने भी ने हिन्दुस्तानियों को बहुत बी बाहिबात नाते विकाद हैं-

कर्ममें से एक वह भी है— जाव पीना। जाव का अवार हतना वह गया है कि बाहरों में तो बलती हरियात लोग से पीते हैं जोर बेहातों में भी उसका अवन्य मन्त्र कोरों रर है। वाय वेचने वाली कम्मनां वो विज्ञापन करवाती हैं— उसमें वे विकारी हैं कि "गर्म चाद गर्मा में उंडक पहुंचाती है और वहाँ में गर्मा पूड़ावा है। वह ता लोगों के हिमान में बार कर गई है और वह वे उसका हैवन करने लगे। पर वे नहीं बानते कि वाय पैने से हानि होने होती है।

साथ भी एक नता है। सनर हमेता भीने वाले को जाद न दी बाय तो वह बीमार कर चकता है, उनके दिर में दर्द होने जनाता है, किने जाम को करने में उनका किन नहीं जगता और , यह कुछ कोचा जा मरशुक करता है। बी० गी०, गुकरात ने दनके में तो इसका हतना प्रवक्तन है कि कुछ पूछो मत। बता बनाह होजा जमे हुने हैं। छोटे छोटे बहरों में होटका रहते हैं। गांव में होटका मनने कमे हैं। गुक्क के पहले तो हो रीवे का कम मिलता वा किन्द्र अन कुर वेदे का कम मिलता है। होटकों की वाब और पर में नगाई साने वाली जम

कोई हिंवी के यहा बाता है वो पहले बूबरी बात । यो पारी अपनत पुनी बाती है। हिन्दुस्तान में अवशी दूव का हुएंग होना हुत्सा हो गया है—दुवलें हु बात पर ही जोगों ने पावा नेजा है। क्षाय में अवशी दूव के वजाय पावडर के दूव बाला वा वकता है। यकर न हो तो गुरू भी बाला बाता है और युक्त दंग बाल में ठीक डड़ी तरह भिल बाता है, बैसे दूव में पानी मिल बाता है। गुरू की बाप पीने से मरों ही जुरू बान नमी न होता हो, पर लोग पियंगे कर ही।

स्टेब्रानो पर पो जाय विकती है— वह तो इतनी जारन होती है कि उसका क्वीन ही नहीं किया या एकता। कि वानी कार्रा तबसील कर दिना चाता है। इक्तर तो नाम मात्र को होती है। क्रमता की गाड़ी कमाई के देवों को होश्विचारी स्था बोके नाबी के साथ लूटा व्याता है।

एक कम जाम मामूली जीव नहीं है। उसमें नहीं सामत है। उससे बड़े-बड़े काम निकारों हैं। किसी बजहरी के बाजू को एक कम जाम रिजा दीविया को जाहे काम उससे करा सीविया।

् किती कांस्टेनक को एक कम चाम विका दीकिए छिए बादे काम उसके

## क्या ग्राप चाय पीते हैं ?

श्री समाशक्कर शुक्का ]



हामने कुछ भी अन्वाय करें वह न वोहेगा। मोटर ब्राइकर को एक क्य बाव पिता दीविय आपको फट टीट पर किश केगा। अपना नाम अव्यवार में हुपवाना हो, तो किशी मामूली अव्यवार के होमी ठंवादवाता को चाव का एक क्य विता दीविय वह सापकी व्यव हुए देगा। किर वह नहीं देखेगा कि खबर वन है वा फुट। इच्छे उसे क्या उसे तो चाव का का चाहिए। इस्तिय ही कुछ स्वामिमानी क्याददाताओं ने वाय पीने की सादत हो नहीं वाली है। । रहेगा बांध सीर न क्यांगी वास्ती।

बहुत लोग इस नात की कोशिश में रहते हैं कि चाय पीने को सफत में मिला बाव । वे पेसी बगड पहंच बाते हैं बड़ां बानते हैं कि इस समय चाय थी बा रही होगी। वस पहुंचे कि एक कर चाय के लिए कोई इन्कार बोबे डी करता है। मैं एक ब्रादमी को बानता इंवे मेरे एक मित्र के यहां स्वगातार पन्टड वर्ष लक चाय पीने के किए रोख दो बजे दिन को बाते ये और उन्हें चाय मिसती थी। मेरे मित्र शहर के एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी कार्यकर्ता है कौर चाहे गर्मी हो, बरशात हो या उचड, उनके यहां दिन को ठीक दो बजे चाय तो अकर बनेगी। उक्त चाय पीने वासे राजन कभी भी अपना रामव न जुड़ते--वरावर पहुंच ही बाते। चाहे गर्मीकी ऋतु में ६इ६ घूप क्यों न हो या वर्षाभृतुमें मूसकाचार पानी क्यों न बरसता हो-वे बरावर पहुंचते। दुःख है कि उक्त सजन ग्रन इस समार में नहीं ŧ١

कुछ पुपत में जाग वीने बाते किशी का कुछ काम कर देंगे और वस जाय कि किए एक काना मानेंगे कीर रेव के किए एक काना मानेंगे कीर रेव के किए के किए एक काना मानेंगे कीर रेव के किए कि कन्छे के कुछ हो—जाय भी नहीं विश्वात । मके बी वे स्वयं किशी के मी जाय न पिलाते हों। हमारे एक शिलिक मित्र हैं—मैंने उन्हें कभी करने काश वेता कर के जाय वीते नहीं देखा है। बय उन्हें देखा है, तोषुपत की ही जाय पीते देखा है। मेरे उक्त शाहिलक मित्र जाहें तो पता क्यं कराय पीते नहीं के तहीं की जाय वीते वेता है। सुर करने काय वीता वा सुर हो। सुर हमें सुर को काय वीता।

सेवामाम आश्रम में चाय पीने की इचावत नहीं है और न कमी गांची वी ही चाय पीते वे। पर कायर कोई उनका मेहमान बनकर काता और वह चाय का झादी होता तो उसके लिए चाय पीने की झतुमति दे दी बाती। झहमद नगर जेल से जूटने के बाद डा॰ सेवद महमूद बहुत समय तक सेलामाम झाभ्रम में रहे वे बराबर चाय पीते रहे।

दमारे यह शिवह कहा करते थे कि वाय उदमा पेद नहीं है किन्दु वन के प्राच्छा पेद है बीतव कवा गर न बाने स्वी झाप लोग चाय को हां वर्षभेड़ पेद समस्केत लगे हैं। इस देवर हरके किन्द चाव लूला नहीं है। कई बार हरके किन्द वहें अपने शिवों की मीठी फिक्कियों झाने हुनने को मिली है। पर चाय पीने दी बचाय आनन्द झात है। चृंकि में बचाया आनन्द झात है। चृंकि में स्वादा आनन्द झात है। चृंकि में को चाय के लिए पूक्ता भी नहीं हूं ऐसी बात नहीं है। 'वाहिल-नेवा-वदन' में वस कभी लाहिसगोड़ी होती है चाय स्व इन्तवाश कदर करवाना पहता है।

मेरा तो क्रमतब है कि चाव पान बंद होना चाहिए और उसकी बगढ बसपान ग्ररू हो। पर सम्भवतः मेरे इस सम्भव पर कुछ लोग नाक भी विकोड़ें और कहें कि क्या वाहियात राय है। जान भक्ते ही भाग पर चाय न छटने पावे । कई सेखक चाय पीकर ही अच्छा बोख किस सकते 🖥 । ऋक्ष कोगतो चाब पर इतनाफिटा हो गये हैं कि वे 'चाय की चुसकिया' सिखने सगे हैं। हिन्दी साहित्य संसार के सुप्रसिद्ध केलाक तथा तपस्वी सम्पादक पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदी चाय के बडे मक हैं। श्रमर उन्हें चायन मिलो तो व्याकुल हो बाते हैं। वेद्यगर किसी पत्र सम्मेंदक को खेला मेबते हैं तो उससे 'चाय का खर्च' मांगते हैं। उनकी चाय हिन्दी संसार में प्रसिद्ध है। चाय महा होने के कारण उन्होंने अपने संगदन काल में 'विश्वासभारत' में 'चायचकम' एक स्तंम भी खोलाया।

चाव को सभी प्यार करते हैं। नया नेता, क्या खेलक और क्या स्पादक। एक स्थादक बी को मैं सानता हूं, वे बब तक तीन कर चाय न पी लेंगे अपना एमगढ़कीय लेख पूरा नहीं कर पायेंगे। चाय का वर्षन सारद हो रहा है।

चाव बनाने के खारत्रोक्त पदित के तरीके स्टेशनों के 'टीस्टाल' वा अववारों के चाव के विज्ञापनों में लिखे रहते हैं। चाय किसी आप्रीक्ट को विका दो वह खुड हो बाबगा। चाब से बढ़े बड़े काम निकारते हैं।

इतना वह होते हुए भी हिन्दुस्ता-तियों को चार पीना नहीं झाता। कुछ होम वर्षायें कान गरे हैं | चान कप हारा पी बाती है न कि कर से नहीं में बाल कर | चार पीते तमद कोई झाताब नहीं हैं। चार कर प्याला कम से कम पन्नहर् पिनट में क्लम होना चाहिए न कि दो पिनट में क्लम होना चाहिए न कि दो पिनट में । चार पीने में का बितनी हैं। कमाता है । चार पीने में का बितनी हैं। कमाता है । चार पीने में का बितनी हैं। कमाता है । चार भे बहुते हुए मचार को हेंक कर यह रांच्य होने नगती है कि कहीं वह भाग य माब्ल के समान मंदगी न विकर्ते जते।

चाय पीने वाकों को नीचे शिक्सी बार्ते अकर स्वान में रखना चाडिये ----

- (१) कमी भी भुक्त की चाय न पीना चाहिए स्पोकि वह बाद में मंहगी पक्ती है।
- (२) किसी का स्वार्थसावने के क्रिप्टचायन पीकाय।
- (३) किसी के यहा रोख २ व्यक्तर बनरदस्सी चाय न पी बाय।
- (४) रेलवे स्टेशनों पर को चाव विकती है — उस से ब्रगर वच सको तो
- (५) विर्फंचाय पीकर ही किसी का काम मत करो। हां बिना चाय पिये करों तो अच्छा।
- (६) वरकारी नीकरों को चाहिये कि वे कमी भी किसी के यहा की जाय न पियें। क्योंकि सरतीय करकानमें विश्व तरद स्वाचन ने दिन सत की राखी नामकर भाइयों पर रहा की किस्मेवारी बाल देती हैं उसे तरह चाय पिखा कर लोग चाय पिकाने वाले पर बड़ी बसाब-सारी डाल वेंदी हैं।
- (७) रही होटलों की चाब से बचों — उठसे चन, स्वास्थ्य व धर्म तीनों बाते हैं। क्षमर चाय पीनो ही है तो उठ होटल की चाय पी बाद, को खाक क्षोर पवित्र हो और बहा के चाय बनाने बाते लड़के स्वच्छ कपड़े पहने हो।





### विविध देशों में सौन्दर्य के विभिन्न श्रादर्श

जुब से मतुष्य ने स्रवस्थता से व्यवस्था के व्यवस्था के व्यवस्था के व्यवस्था के व्यवस्था का व्यवस्था का व्यवस्था के किया है। तब से नारी के क्षियों, विवस्थारों की प्रतिया का विवय बनी हुई है। नारी ने क्षाप्य ने स्थाप के कार्य न के बात का कार्य के कार्य न के बात का कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य का कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का

एक कवि ने कहा है कि सुन्दर वस्तु तदा प्रसन्नता का कारव होती है। परन्तु ब्राह्यवं की बात यह है कि स्त्री में विशेषतवा ऐस कीनस समस्य गुस खिया होता है, जिलसे सब के हृदयों को मोहने की शक्ति वह रखती है। बुदरता का को बादमी पश्चिमका है, वही आब पूर्व का भी है। परन्तु सीन्हर्य किस काग किस ब्राकृति किस वर्ष वा किस वेस में है, यहान कभी कोई एक नत हुआ है और न कमी होने की आदा है। समी देशों में सीन्सर्य की ऋपनी ऋपनी कल्पना है और अपना २ जादर्श है। आब कल एक अमे व सहकी बापना सौन्दय सुनहते बालों पतली कमर और नीली आलों में समझती है। झौर बदि हम पन इष्टि भारट्रे कियाल्यू बीलैंड से केकर अपनीका की काली रित्रवों, चीन की मङ्गात वातियों भौर साधनिक समेरीकन 'मिक्ष' पर डालें तो इमें मुन्दरता के भिन्न भिन्न प्रकार के सादश दिखाई पहेंगे। साप को बह बान कर शायद बारचर्य होगा कि न्यू बीसीयड के पास स्थित टापू पोलीनीया, श्रफ़ीका में भगका और ट्यूनिस के बारियों का यह मत है कि कुन्दरता का एक ब्रावश्यक ज्ञग मोटापन है। इसलिए इन देशों में सहकियों को बचपन से ही माताए मोटा बनाने की चिन्ता करती हैं, ताकि वह बुग होकर एक अच्छे पवि को प्राप्त कर सकें। माताय इस बादसं को तोकर लड़कियों को वकरदस्ती सायहरी का दूप भी पिता देती हैं। इससे भी बद्द कर एक ज़ीर करता व श्रास्थात्वार का सामना वहा की लड़कियों को करना पड़ता है — माताए कोटी सह क्यों के नथनों में एक मही का बना हुआ वन्त्र भुमेड देती हैं ताकि उनके तथने सब चीचे और खुते हो बाए । वह स्रोग तफेद' बातियों की पतकी नाक को बहुत बुरा मानते हैं क्योंकि उनके

बानुसार उनका नाक मूल से स्**ला** बज़ा दिलाई देता है।

भारत और धरन के देशों में काते धीर सम्बेर वास्ते की बहुत प्रशता है। युनान में बड़ी २ और चमक्दार बास्त्रों को बहत प्रधानता ही बाती है। बहा की महिलाध इसके लिए विशेष प्रवत्त भी करती हैं। धापनी बारकों को क्या स्वीर समस्दार बनाने के लिए काबल प्रथमा प्रमें का प्रयोग करती है। यह दोनी गुन्ह अर्थात् लम्बे बाल और चमकदार स्नालें विमिनी को बहुत माते हैं। दर्मा की महिलाओं का कद तो बहुत छोटा होता है परातु उनकी ग्राखें ग्राकर्षय का स्रोत होती है भीर बब यह अपने काले और लम्बेर वालों को प्रपने चौडे कन्धों पर डाल देती हैं, तो ऐसा दिखाई पड़ता है, जैसे पनत पर राजिका गईंडो ।

चीन स्मौर स्मापान में बसने वाली प्रशोल बाति में बगठित शरीर श्रीर ह्योटे २ पैशे में स्वचिक सींदर्य म माना बाता है। पें को छोटा बनाना क्रमाचारमा वश एक महत्व माना बाता है। लड़कियों के पैरों को बचरन से ही अप्दर्श प्रकार बाब दर रखा बाता है, बिससे वर अब्ही प्रकार से काम भी नहीं कर सकती, परन्तु पैरों का छोटा होना यहा ऋषिक महत्व रसता है। चीन और आपान के लोग इपने पैरों को क्रोध रखने के झतिरिक्त श्मे द्वय श्वरीर, सामान्य और चमकीसे दात और लाख कुल ब्रोठों को भी पसन्द करते हैं। कपड़े भी वह करे हुए और भइडीसे रगों वासे पसन्द इस्ते हैं। परन्तु जापानी और चीनी सककियों में एक बहुत बढ़ा मेद होता है, भाषानी ला∗की के मुख की क्राकृति तो पाय पीली होती है, परन्तु उसका **ग**रीर सामा रवा अभेव लड़की से भी अविक गोरा होता है।

स्रावकस योगेत में तो हातांद्रहर का ही फैतन कागा हुता है। परत इस काल पून वहा तिटिया मानना की लक् कियों के कुन्दरता की बहुत क्यों के वहा की महिलाओं का कुन्दर सुगतित रारीर कालों की वनावट और पुल का साम्बर्धन बहुत मिठत का। परम्हा कहा



श्राच की नारी पुरुष को अपना खिलीना बनाना चाहती है।

का यह छी-दय स्थायी नहीं था। २० वें वर्ष के लग मग ही वहा की लड़किया झपनी झामा को बैठती है और २५ वर्ष तक पहुंचते २ तो उनका खरीर पर्याप्त मोटा हो चुका होता है।

परिश्वितिया भी सौन्दर्यकी बढाने क्यीर बटाने में महत्वपूर्य स्थान रखती है। पूर्वी अपुत्रों की महिलाए बारीरिक हर्ष्टि से बिल्कुल सम्पूर्य होती है। बहुत बोस्स इत्यादि कठाने से उनका शरीर भी बहुत हुए पुष्ट हो बाता है, परन्तु उस में यह कोमलता नहीं रहती जो कि स्त्री का एक बढ़ा गुख है। उन को कोई वस्त्र भी शामा नहीं देता। वास्तव में सुन्दरता का ब्राटश तो सरीर को स्वस्य और इ.इ. पुष्ट बनाना है न कि बाह्य रूप से श्री भवकीले और फैशन कते करके पहल कर सब ना। प्रश्त शरीर के सर्वया स्वस्य डाने पर ऊपर की वयोखित सवावट साने पर सहाये का कार्य अवस्य बरती है ।

---- शिवनासम्ब

#### स्त्री के गम से सांप

दुक्त प्राप्त के एक गाय में कियी बनिये की रही के पेर रूप का रास करना हुआ है। शान के पेश होने के पहले उस रही के पेट में बहुत दर्द या काद में उस रही को यह कह कर आहरशासन विशा गया कि शिश्व की मृत्यु हो गयी। कहा क्या है उस साथ कानी शरू की विशेष है।

#### पासवान प्रधा समाप्त

राष्ट्रस्थान थय को क्रस्क्य से कमस्य सब में वाक्वान प्रचा वर वाक्न्सी क्रमा मी है कीर वह काका द्वारन्त सागू कर दी गई है। मस्य वय की वस्क्यर शीके स्व गई। राक्स्थान की नारियों को बचाई।

### नींद् में कुम्मकर्स को भी मात

म्यूनाई में शीमती कनीईवरोन को बोरी वोर्त बाद एक यह है। तहा है। उनके पति मेरत है। वह ने शाम है। आ आपरेशन करने वाले बाक्ट पर बावाला में १२,५५० वॉट का शाम कर दिया है। शीमती बानों वतार की क्तामान बानवतम ब्रुक्ट महिलाओं में है हैं। जाब कल लोग उन्हें श्रुष्ठ शीमतुष्ठ के नाम है पुकारने लगे हैं।

मई १७४६ में श्रीमती कार्नी का बाएरेशन एक बास्टर में किया था। वह बाएरेशन उनकी प्रशासका किया मना था। इस ब्रवस पर उनकी बमनियों में हवा का एक बयुका पर गया कीर साबु सहस्रों को ब्रवनी बाति पहुँची विश्वके कारण वह स्वा निस्स की गोर में परी सत्ती है।

### पर्दा न करने पर प्रकोप

गुरहाबपुर किसे के बुष्परमह से समायार प्राप्त हुआ है कि बुल्किम सामीयों के दो दलों में 'परवा माना का परिवार कर के दिवस में कराका हो गया। एक बुल्किम सरवार के स्वी थो किया है पर्दा के स्वी थो किया है किया है किया के स्वी थो किया है किया है किया में किया के सिर्दा सामीय के सिर्दा सामाय डकाई, निरस्तार कर सिवा गया है। बदानों ने पुलिक का सामना किया है सिवा ये किया है साम सामना किया है सिवा ये किया साम सामना किया है सिवा ये का सामना किया है सिवा ये का सामना किया है सिवा ये का सामना किया है सिवा ये का सामना किया कर सिवा ये का सामना किया है सिवा ये का सामना किया है सिवा ये का सामना किया है सिवा ये का सामना किया की साम बाता। वा सामना किया की साम बाता। वा साम कर दो पकानों को साम बाता।

#### सोंठ

केसक—श्री रामेश देवीं जातुर्वेदा बचार ।

जन्द क होए जोंठ सन्तेष न्यायतीय जन्द मिल जाती हैं। हम परेखू शीखें हे क्षेट्रे मोटे प्रम चह रोगेंच जा स्वाप करते की निविधा हच्ये नताई वर्ष हैं। हच्छा चटानिय कीर परिवर्धित तरकृत्या। मूल्य प्रक् परमा। वाड़ कर्ये हु काते। मिलाने का प्रशा—

क्षित्र पुस्तक भवदार, भक्कामन्द माजार, देहनी।

## अरब लीग किसके हाथ खेल रही हैं?

श्री गुजा ]

बिन्न देन ने पहली सहाई में नह ऐकान दिया था कि उसके सहाई में उताने का एक सारख है सहाई की सनता को उस्की जुलाभी के सुहाना। किटन के साहित्य में किटन के सुधारती गुस्तपर कर्नस सार्टेंग के कामी की बी लोला कर प्रशंश की यभी है। ऐसा दिसाया नया है मानों उसने किना किसी स्वामें के सारव देशों की स्वामीनता केसी को किन की।

बह ऐता छाछ विश्वावचात वा कि बार्च बहिन्द चम छो, को साथ पूर्व बीक्टर से तिनेन के बुद्द मानी में, रावल स्थायतर सोशाइटी के बामने अपने खेरा में सानना पड़ा कि "इसने को बेखान किने में कि इस घरत बनता को ब्यादीन रहेगी, और विश्वक सिने इस बाइ से यह दिखा बाट उड़के कानु-स्थार नहीं हुआ। इस अ उड़के कानु-स्थार नहीं हुआ। इस अ उड़के कानु-

इसके बाद जिटेन ने इन-सासना-दिष्ट देखों को 'स्वतन्त्रता' देने 🕊 नाटक किया। उसने देशक, ट्रास्थोईन और इसरे प्राव देशों से सन्धवां औं, बिनके क्रमसार वे काचे स्वाचीन देशो विटिश कासाय्य के प्रकुल्के बने रहें। मिश्र में भी ऐसा ही नाटक हुआ। मिश्र माँग दर सदा या कि इमारे देखा से निकल आपक्षो । ब्रिटेन ने मिश्र की छरकार को श्रमित इसने के किये साचार किया विश्वके बानसार का ने को तो मिश्र और विटेन की बरावरी का दर्जारहा, खेकिन अन्नत में परी नीत पाटी (मिश्र और खबान) में ब्रिटेन का शामान्य बना रहा। स्वेक सहर का इसाका भी श्रांगठे के नीचे साः

वोविषय प्रियम और स्वापीनता प्रावृत्ते वाले रेको ने निका पर दिल्ली में स्वापीन कीर उसके सामी विविद्ध दर्भी और सापान के दरा चर वाल चीर का उच्छा नवाश, तो सरव बनता में सामा-वरवारी कुमा उतार फेंक्ने का नवा बीक सामा । इस वे पहले ही मामा दिल्लाकु के बाद कीर विद्वीन दिश्यकुद्ध के बहले दान के देशा में सामानी की सामार्थ कोरों पर का। मुख्य दिश्यकुद्ध

धीर धारवान्य प्रकार की दासता को सात्म काने का सवास ब्रिटेन, फास और इटसी के बामाव्यवादियों के बामने वह अ'रों के साथ आया। कात ने इतकी कोशिश की कि सीरिया केंद्रनान विस गुनामी में है. तथी में बने रहें। तथने माग की कि इस टार्ने राज्यों में उसको विशेषा-विकार मिक्के रहें। इसके बाद 'क्रमन-चैन बनाये रखने के क्रिये' विटेन सीरिया कीर केवनान में अपनी सेना के गया। सीरिया कीर केबनान के किकायत करने पर यह सवास भित्रराष्ट्र सम की सबसे बड़ी क्सेटी सुरखा कींतिल के समने पेश हुआ। शोवियत ने प्रत्यों की उचित मार्गो का पूरा समर्थन किया, तेकिन क्रमरीका और सरका शैंखिल के दूधरे स्यायी तहायों ने इतकी मरतक कोविश की कि सीरिया स्त्रीर केवनान के पद्ध में फैशलान हो। फिर भी सोवियत के समर्थन का नैतिक भीर रावनीतिक श्रसर ऐसा इका कि जिटेन कीर पास को वे

उपर मिश्र और ईराक की बनता ने निटेन से माग की कि गुलाम बनाने बालो खमश्रीते रह किये बाय । यूनरे करन देशों में मी साम्राज्यवादियों के सिलाफ बावादी का ब्रान्दोलन बोर पक्क रहा था।

देशा आयाली कर देने पडे।

झन यह बस्ती हो गया कि सभी झरब देखों और वहा की बनता की सारी ताकत को एक सुन में विरोग बाय बिससे हुए मौके से साम उठाया बा सके है

इन्हें जब कारकों से १६४५ में सरव सा मनी। सरव देशों की चनता को झाहा थी कि झाब लंग विदेशों लाझाज्यादियों से लड़ने के सिंगे स्टोड़ सरवे का मण्यूत मोर्चा बनायेगी। सेकिन झरव सीम के झारगांमें बनायेगी।

इटा क्षेत्रे, प्रश्नान सन्त्रियों को रह करने हैं कि प्ररय बनता की ब्राह्माओं पर पानी ब्रीर क्षम्यान्य प्रकार की शस्त्र को बस्म किर गया।

> श्चरव श्लीम बागीरदारों (शेखों, दुल्तानों बीर बामी )) बी सरवा बन गयी। बढ़े २ बारव ज्यापारी इसमें आ पुसे। झरव श्लीम बारव जानासाही श्लीर विदेशी सामा-ववा दियों भी चालवाबियों का झखाड़ा बनगयी।

अनरल क्लेटन को को मध्यपूर्व में ब्रिटेन का गुप्तचर है, ब्रिटेन ने प्रपना प्रतिनिधि बनाया और उत्तको यह काम सोंग गमा कि वह ग्रारव सींग श्रीर श्राजम शाद्या से मेल कोल पैदा करे। १९४५-४६ में बन फिलस्तीन का सवास बढ़े बोरों से उठा था, तब क्लैटन ही क्षीय को सस्ता बता एहा या। ब्रिटिश साम्राज्यवाद फिलस्तीन पर श्रापना सिका बमाबे रखना चाहता था, इसलिए उसने बही पुरानी शरारत शुरू की, यानी कारनों को यहदियों के विषद्ध भड़काना भीर यह युद्ध कराना । जनरसा वरोपन और बनरस गसव पाशा ( ट्रासकोडन के राचन चन्द्रसान्। ग्रमंच पौद्री सलाह कार) ने एक गुप्त योधना बनाई कि फिलस्कीन, सीरिया और शेवनान को



जनरल ग्लब पशा इडप क्षिया बाय ग्रार महान् ट्राडबोर्टन बनाया बाय ।

लींग की कांतिल में भी यह उपाल उठाया गया विरुक्त ततीला यही हुआ को को तिटेन ने छोजा या। प्रस्त देशों में फरावा 30 सहड़ा हुफा। मिल ने तो कह दिया कि ऐसे फरावालू को पकोड़ी बनाने को नह तैयार नहीं। छठती प्रस्त को, बो एक तरह से क्रमरीरा में तेल इन्देशों की क्योरिंग में तेल उपाल को तह इस योबना का कोरों देशों कर यह से योबना के बताने वालें को चाहते य नहीं हुका, फरन देशों में प्रद्र यह हुका, फरन

इण्के बालावा जिलालीन के मामके ने बाद हैं शो के दूवरे ववाओं को जें के विद्या है। वह स्कीटन बीत उनके विद्युक्त के ब्युक्त हों हैं हमा है। वह स्कीटन बीत उनके विद्युक्त के ब्युक्त हो हमा है। वे कि विद्या है। वह से वीत उनके विद्या है। वह से वीत उनके विद्या है। वह से वीत जिलानी के कि व्या के विद्या के कि व्या कार्य के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्य के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के वि

इस प्रकार श्रदत की ग बिटिश साम्रा-ज्यवाद और सनग्लों के द्वाय की कठ-पुरुली कर गईं।

पुराला कन गए।
इला समय पड़ फीर ताकत मेदान
में बाई। यह यो क्रमरीकन राञ्चायवाद।
राजदी करन में क्रमरीकने का लेल है।
क्रमर कन गांकायवादी चाहते हैं कि
मिल्र में बिटेन को हटा कर क्रमरीकन का
काय उत्तरी क्रमरीक के क्रमर केटा में
पिर रखने को क्रमहि मिल्र बाय की।
रखने को क्रमहि मिल्र बाय की।
स्वीव प्रकार की।
स्वीव प्रवाद हुआ। कि क्रमर क्रमां की। क्रमरीका की प्रयाद है।
स्वाद ॥ इनकः नतीका यह हुआ। कि क्रमर की। विटेन और क्रमरीका की पार-रिक्क

इस सब का न्द्रश्य यह न च कि (शेष प्रष्ठ २२ पर)

# स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा

क्रे॰--भी इन्द्र विद्यावाचलकि

इच पुस्तक में केसक ने भारत एक और अल्पव रहेगा, भारतीय विचान का आधार भारतीय चंकति वर होगा, हत्यादि विचयों का मतिपादन किया है। सूर्य १॥) क्लमा।

33----

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली।

### पिद्रके सप्ताह मैंने डा० शासवन्द की युनिवर्विटी शिखा के माध्यम से सम्बन्ध रखने वाली कमेटी को उसके प्रमतिकारक निर्यायों के लिए नघाई दी थी। क्रमा वैमे ही बचाई मैं उनकी माध्य-मिक शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली कमेटी को दे सकता, तो मुक्ते खुशी होती । क्षेत्रित झगर कमेटियों के निर्धाण

के बारे में दी गयी अप्रतिवेदेड प्रेष की रिवोर्ट सही हो, तो मुक्ते दुःल है कि बह बहुत निराशासनक है। यहा मैं पहले ठनका कु**क् परिचय दे दू**ं।

- (१) विद्यार्थी युनिविधिटी के पहले साल में दाखिला हो, उसके पहले उसे बारह वरत का अपन्यास पूरा कर सोना
- (२) इस बारइ बरस के झभ्णव क्रम का बटवारा इस तरह होगा। पहले पाच बरस में 'बेसिक' शिखा का पूर्व भाग। बाद के तीन वश्त में वेतिक शिला का उत्तर भाग या पूर्व माध्यमिक शिल्या। प्राक्षिरी चार वरत में माध्य-দিক যিলৰ।
- (३) बेलिक किया के पूर्वभाग के क्रासिर। हिस्से में संचया राष्ट्रकी भाषा का शिख्य शुरू किया आय । इसके बाटके तीन बरसों में बह सब के लिए ब्र वश्वक रहे और उसके बाद विद्यार्थियों की मरबी पर छोड़ दिया बाय।
- (४) बीच के तीन बरसों में को पूर्व माध्यमिक शिक्षण लेंगे, उनके सिवा इसरे के लिये अप्रेजी का अपन्यस क्रावश्यकन रक्ता काय।
- (५) व्यव तक युनिवर्शिटियों में शिक्षाका माध्यम श्रमं भी रहे, तद तक शिचा में भ्रमं भी सवस्य रहे।
- (६) अन युनिवर्तिटियों में ग्रमेबी के द्वारा शिद्धा देना वन्द हो जाय, तब माध्यमिक शिव्या में राष्ट्रमाना को ऋावश्वकीय विषय बना दिया जाय ।

पहले निर्मं के बारे में मुक्ते कुछ नहीं कहना है। तेकिन दूसरों के बारे में देशा माखूम होता है कि माध्यमिक कि चु को कमेटी ने युनिवर्सिटी माध्यम कमेटी के फैसलों को चाने विना ही अपने फैसले किये हैं। अगर माध्यमिक किञ्च कमेटी को यह मालूम होता कि मुनिवसिटियों में माध्यम इमेटी ने ठहराया है कि हिन्दुतान की युनिवर्सिटियों में पाच वरस के बाद सारी शिक्सा स्थानीय बा उपराज्य (स्टेट-प्रान्त ) की भाषा में ही दी बायमी, तो उसे बह बानना चाहिये था कि भ्राव को विद्यार्थी माध्य-निक्रवा पूर्व माध्वमिक शिक्षक से रहा है वह बब बुनिवर्तिटी में भर्ती होगा, तव तक मातृभाषा हो बादगी। बुन्नविदियों में पद्वादे का माध्यम है केसी। युनिवर्तिटी शिक्षा के माध्यम हे बच्चन्य रखने खड़ी क्लेटी के बारे में

### हमारी माध्यमिक

[ भी किशोरीकाक मशरूवाका ]

राष्ट्र की शिचा रावनीति की भांति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चेत्र में बाबकल जो महत्वपूर्ण निर्णय किये जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में इस वहत शक्त में हैं। 'हरिबन सेवक' में वोलक ने मध्यम विका समिति के निर्माणों की बालोचना की है। पाठकों की बानकारी के लिए यह केल यहा दिया वा रहा है।

लिखते हुए मैंने बताया था कि उसके निर्मायों पर ठीक तरह से अमल करना हो. तो इसमके साल के जून से ही काले जो के पहले बरत का शिद्ध व देती मापाओं में गुरू कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ कभ्यास कम ो से हैं. बिनके जिए पाचया पाच से ब्दाबा साल सगते हैं।

माध्यमिक शिद्धक कमेटी के निर्णयों से पदने वाले के मन पर दुवरी आहाप यह पहली है कि हमारे देश प्राथमिक और माध्यमिक शिख्य के बारे में पिछले कई दरसों से को क्षशास्त्रीय रिवास पड़ गया है, उसे यह कमेटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी रिवाज को छोड़ने का मतस्रव है नवी पद्धति चालू करना भीर ऋत्विद्वारी फेरबद्दल दरना। लेकिन प्राथमिक माध्यमिक शिद्धा के चलाने वाली यह सब करने के लिये तैपार नहीं 🝹 । यह बढे श्रयक्षीत की बात है । पटना में को बुनियादी तालीम सम्मेलन हुआ या, उसमें यह बताया गया था कि बुनि-बादी तालीम के सात बरस के समय को वराने की कोशिया कि द्वा शास्त्री की दृष्टि से मसत है, और उत्तका विरोध करना चाहिये। सगर हम इस बात को छोड़ भी दें कि शात बरश से कम समय में स्थायी खर्चरज्ञान नहीं दिया वा सकता, तो भी इस में सबसे बड़ा हुआ वह है कि वालक बन तक कम से कम चीदह दरश कान हो बाब, तब तक इस शिका के वरिये उसके मन पर वो सामाविक और नैतिक संस्कार बमाना चाहते हैं, वे नहीं ब्रमाये बा सकते ।

पटना का बद्द निख्य बरखों के अनु-भव और बड़ी सावधानी से की हुई बाच का नतीबा है। मण्यम वर्ग के सागों में विना कारचा की ठवावता भीर वेर दरन्दे-शीमरी चाह है कि उनके बच्चे किनी भी तरा बस्दीसे बस्दी अभे वी खब्द और कविताएं रहने सम वाये । इसी इच्छा 🕏 आधीन होकर चौबे या पायवे बरत के बन्त में ब्रनियादी तासीश के वा दिन्हे करने की इति बनी है। यहकृषि काल्योद नहीं है। विश्व वर्ग के बाबाओं के सिप्ट देखी मान की बाती है, उनका भी इक्से मका नहीं होया । और वहें मन्द के कुनरें त्व क्यों के बिद दो वह निहम्बद सम हे शनिवारक है।

इस तरह वेशिक शिक्षा के दी माग करने में एक दूसरा दोष भी है। मासूम हाता है कि कमेटी यह ब्राफा रखती है कि पाच बरस के झन्त में नासक को बह तव कर डालना चाहिये कि अन शिचा तीने के बाद उसे खागे खम्बाब करना है या छोड़ देना है। असर अस्थात छोड़ देनाहा, तो उसके किय श्रंत्री का ग्रम्थास साथमी नहीं रखा गया है; भीर वो चाळु रक्षना हो, तो उसे सावमी बीर पर ग्रामें भी सीखनी होगी। सेकिन स्मा-दातर विद्याशी इस समय यह सब ही न कर सर्केंगे कि वे माध्यमिक शिञ्चय तक मागे का वकेंगे वा नहीं। सौर बहुत से विद्यार्थी आगे पढ़ने की ही आसा रखेंगे, फिर वह पूरी हो यान हो। नती-वा वह होगा कि सगभग सारे क्यार्थियों के किए अबेबी साबमी हो व्यवसी। इससे ज्यादा सरस्र तो यह फहना होगा कि इनियादी वास्त्रीम में पाप्त बरव के बाद अंत्रेजो सामगी तौर पर किसाई जायगी। इस तरह के दो हिस्से करने का टोंगरचने की बरूरत ही नहीं की। वेकिन इमें पैती कादत पढ़ गई है कि वद तक दो नर्गया वातिया आदीन की व्यर्थे. तब तक इमें बन्तोष होता ही नहीं । इसक्षिप पाच बरस सद अभे भी पढ़ने वाले और ग्रमें बीन पढने वाले विद्या-वियो ही दो वातिया करने की स्वना क्रोटी के निर्वाद में है।

रिरोर्ट में दूसरी भी विचारों की गढ़-बड़ी है। तीसरे निर्वाय के सुताबिक दुनि-बादी तासीम के पूर्वमाग के झासिर में श्रीर आवितर के तीन बरतों में तंप मा राष्ट्र की माथा की पढ़ाई अनिवार्य-रहेवी। होकिन उसके बाद वह विद्यार्थियों की इच्छा पर होड़ दी बायगी । इतका मत-बार यह हवा कि माध्यमिक शिक्षा के चार बरहों में बिद्यार्थियां को बह सब मृत काने का मौका दिया वाबका, का उन्होंने तीन नरक में बीखा होना इव नरह इमारी राष्ट्र नाचा की किया का मनिष्य बनावा व्यवसा ।

इसके बसाबा, बुठे ठइतव में बताबा गया है कि कर तक पुनिवर्शिटवी में शिक्षाका माक्सम स से की नहें तब सक् प्राथमिक विश्वय में क्षांत्रेची की गहारे स्थी बहारी। दुनिवर्षित सामन कोर्ट हे एव को में कर कारण पर

किए हैं, इतकी व्यनकारी न दीवे पर भी माध्यमिक विज्ञा क्येटी को इतना वो जनना ही चाहिए या कि देरसकेर इमारे देश की नीति कांत्रे की के वकाब स्थानीय उपरास्थ की या तथ की माक्ष को ज्यादा से स्वादा महत्त्व देने की होगी । वेकिन मालम होता है कि क्सेटी की इस नात में भदा नहीं है कि इस नीति का कामहरला ही कायगा । जावह बह बद मानती है कि योदे से प्रनवाको सोब चाहे वो कहें, बंबो को तो हमेता वहीं महत्त्व का स्थान मिखेगा, को आक मिला हवा है।

कविवर स्वीन्द्रनाथ ठाकुर और गाथी थी होनों को प्राथमिक और माध्य-मिक शिद्धा के संवासन के बारे में भारी अवंतोष था, क्वोंकि इव किन्ना का रुवातन शिवस को नीचे से घीरे २ उपर की बोर से बाने की दृष्टि से नहीं होता। उठका एक मात्र क्षेत्र अनि वर्सिटी शिक्षण की बरूरतों को भ्वान में रक्ष कर प्राथमिक और माश्रमिक विक्रम का इन्तमा करना होता है। दरश्रवत यह होना चाहिए कि मार्थीनक शिचा विदार्थीको किले इद तक पहेंचा दे, उसके बाद आगे की बिद्धा के सिद्ध अनिवर्षिटी इन्तवाम करे। जनर इक तरह का वंशासक हो तो मान्यमिक शिक्षा का इन्तवाम काने वाली की बह विचार करने की करुरत न पड़े कि युनिवर्शिटियों को श्रमें बी के ज्ञान की बरुरत होगीचा नहीं। उन्हें युनिव-विदियों की बह साफ बता देना चाहिए कि भविष्य में इम बह विश्वास दिसा सकते कि माध्यमिक शिक्षा गाये हुए विद्यार्थी अप्रेची के चरिये दी चाने वाली किया को वमऋगे सावक होने ही ह क्योंकि वे तो अपनी ताकत सुनिवाद की मधवत बनाने में हो खर्च करेंगे और तसके किए स शेषी के बबाब मात्माचा या राष्ट्रमाथा के अच्छे किन्नय का ही व्यादा महस्य देंगे। जगर युनिवर्शिटियों को ऊर्चि किया के शिष्ट अपने भी भी धन्द्वी धानकारी की बसरत हो, तो उन्हें क्रपने नहीं स अंबो के बाद वर्ग वा स्ट्र चलाकर वहकामक गरोना चाकिए। माध्यमिक विद्धा की संस्था वो को युनिवर्षि टियों के बिगए विद्यार्थी देने वाले स्वास नहीं बनना है। ब्रेडिन बुनिपरिटियों का बह पर्ध है कि वे माध्यमिक किसा बता दक नई हो, यहा से शिका की श्राने बहार्वे ।

पुने सम्बोध है कि इस इति से रेका बार को एक कोडी का काम विवर्कें विश्वायम्ब है।

्रेंडिका भारतीय रेडियो की क्याच्यर बाक्स में 'हिन्द्रस्तानी' ज्या की किया भी माधा को बन्म देने का क्रिय प्रकल बकारी काल से चला कारता है। किन्तु वान पढ़ता है कि रेक्टिको के पवित आभी तक कोई ऐसा बाचा नहीं पारु है, बिसमें हिन्द्रस्तानी नाम कीं बारपनातीत माथा को टामा बा सके। यही कारण है कि रेडियों से कमी-कमी दूरगी 'तर गी हिन्दुस्तानी सुनाई दे जाती है (दुरगी यह जिसमें दिन्दी उर्दे हो क्रीर तिर गो वह वितम हिन्दी व उद् आमें भी हो।) कुछ दिन हुए इंड तकाकांवत हिन्दुस्तानी में हिन्दी श्चम्ब्रो इस प्रतिश्चन तील तक पहुन्त गया का, के किन हास में उद्देश प्रतिश्वत फिर बबापूर्व हो सवा है।

हत छ कर भाषा है किये साम सह चाने का प्रश्ताकण चारहा है, यह सम्मने में नहीं सावा। पाक्तियान ने उन्हें को राष्ट्रमाण घोषित कर दिशा है किन्द्र भारत में सभी तक हत के समन्य में न्हर प्रभार की कोई प पचा नहीं हुई। हमें सारवर्ष न होगा, यह मारत की माया मीचिन्द्रस्थानी के नाम पर तर्दू ही वोषित कर ही साथ।

#### असम्भव प्रयत्न

क्या सकार में कोई ऐसी दूखरी माना है. बिसमें किसी धान्य मार्था का मेल हुआ हो ? पाश्चास्य देशों के अनेक महापरिस्तों ने सनेक बार ऐसी भाषा सद्भवे का प्रवस्त किया, को सार्वभीम नहीं, तो कम से कम पेती तो बन ही तक बिसे ववार के बहुसस्यक लोक लिख बद्ध बर्के ऐसी मायाची में 'ब्रास्पाती' श्रविक प्रविद्ध है, किन्तु शरचात्व विद्वानों के प्रवार विर मारने पर भी 'क्रस्पतो की गाकी चक्र न सकी। क्रविम माथा करने थी दिशा में इस काहें तो बोरोपीय विद्वानों की इस अस इस्तता से शिद्धा प्रस्य कर सकते हैं। किन्द्र भान वहता है कि अपना कुछ कोचे विना हमें सदबुद्ध न प्रावेगी। हिन्दी में उर्द और प्रमेशी का समावेश कर हम जुम जुम तक केवल यही प्रदर्शित कर क्केंने कि इस पहले सुतलमानी और किर कारों के गुसाम रहे। प्रस्तर शुर्दियों और सक्यों के नाम नदश देने कर भी हिन्दी में उर्दु और अमे भी ना विभावक् रस कर इम मारती को कमी मी वयनमूहा व देश एको। हमारी मापा के सन्तर में उन्हें और संगंभी के शब्द हमारी सवता के चिरस्वादी स्तन्म का कर सर्वे रहेवे किन्हें देखकर प्रयोज साद्य सम्बा है वस गराह हो बारमा ।

### रेडिनी की साम

देखिने के सूच्या दशाये व्यापा में विकृतकार विवाद हुआई का का के वर्

## मापा गई तो संस्कृति भी जायगी

[ भी कात्यायन ]



पाठको झौर रेडियो के श्रेताझों से हिपा नहीं है।

#### कुछ नमने

उद्देश्य भी शु॰शंकी बहुस्रताके साय हा बाक्यों का विन्यास भी पारशी के दम का दोने समा है और वेचारे ऑताओं को अरुक मार के उसे सुनना पड़ रहा है। १४ मई को रात के बुक्तेटिन में नेपार, उपति, कान्ती, बनाता आदि प्रशुद्ध सन्दी के व्यक्तिक 'काररवाहवी को बढाए' ग्राम बममीता, 'स्वाबी सम्रह', 'नारावशी की चिट्ठी ब्रादि बास्वाद्य भी सुनाई दिवे थे। इंटी बुलेटिन में एक वास्य इस प्रकार काया। अरव बहुदियों की बस्टी पर इमला कर रहे हैं। यह वास्य फारसी दगका है और आयक है। इससे यह भ्रम होता है कि भ्ररव और यहदिवों की बस्ती पर किसी ठीसरे धर्म बासे हमला कर रहे हैं। इस अपने सा के रात के इसी टिन में मधें, रित्रवों और वणों' फहा गना था । अन्ता तो वह होता कि स्त्रियों के स्थान पर 'कोरखें' का प्रयक्त किया भावाकोर साग बास्य उर्दुका बना दिका काता। 'मद' के शव तो 'औरत' की ही कोमा है 'स्त्री' की नहीं। इसी प्रकार ' चयुक्त पूरोप बनाने के खिये' यह वास्त्राद्य भी फारती के टग का है। होना चाहिये 'ब्रोप को समुक्त करने के किये।" 'यूरोप' से पहती 'श्रमुह्त' रखने पर दो मुरोप को श्रमुह्त

करनेका काम पहले ही से पूराहबा बान पहला है। दापश्य क बाने लक' बह बाक्याश मा हिन्दी की प्रकृति के विषद है। सब बानते हैं कि दोपहर साना नहीं साती अपन्यथा इत वास्याश कायशी अपर्य निकलता कि 'बन तक दपहरी स्थाना स्थाती रही तब तक । हाता चाहिने था 'टोपहर के खाने केसमय तक।' 'सद्देशको तो 'साने पर बुलाये आते हैं. के किन हिन्दी वाले खाने पर कमा भी न बायगे-चे तो 'खाने के किये ही बायगे। 'सनीचर को रेलों म काम करने ' शानिश्चर के स्थान पर सनाचर ध्यान देने याग्य है इसके अस्तिरिक उपस्का वाक्याशासे यह अस् निकसता है। क व्यल वे ही सो जो श्चनिकार का रेखों में काम करते हैं। 'सल पोश्व'न तो िंदी है, न हिन्दस्तानी। यह रेडशर्ट'का उर्दुशनुवाद है। हिन्दस्तानी में इसे बालकरीं या 'बाल क्रमाण' करते हैं।

दिश्व भारत के कियो स्थान पर बादू के विकोद्दानन का वस्तावार यो ब्रुताया गवा बा—'श्री बान मवाई ने आयो बी के पूरे विका पर के पर्दी हनवा।' वह बानते हैं कि 'श्रिका-याय' 'ग्रह प्रवेख,' 'पूर्ति प्रतिश्वा' बादि वस्कारों की माति 'विकोद्य टन' भी एक वस्ता है हिन्दु देखियों के उत्साही परिवात ने इस सस्वार का भी अपने दस से उत्काह कर

दिया है। रेडियो के इस हिन्दस्तानी इरण को आदर्श मान लिया गया तो 'स डन' सस्कार वे लिए 'बाल बनाना' 'उपनवन' सस्कार के लिए 'घागा पह नाना' भीर 'पासिमास' संस्थार के लिए हाथ पनदना' किया जायगा। किसी • के उद्दश्य का पूर्ति के प्रक्षोभन में हिंद इन हिन्दस्तानीकरका को मान भा सकते हैं क्ति क्या किसी को एक उत्तर के लिय भी यह विज्वास का सकत है कि प्रफेतर गुलाम नदी अपने सकके के खतने का निमन्नवा स्वयने सहयोगा जाकर नगेड के पास रेक्टियों कांक्टियम्बानी भाषा में मेजेंगे ? और यदि श ही हैर के लिए मान भी लिया खाय कि प्रोफनर गुलाम नवा खतने का निमन्त्रया हिन्द स्तानी भाषामें लिख कर मनगे तो परन उठता है कि जिस प्रशार विको दघटन के क्रिए रेडियो चित्र पर से परदा इटाना लिखता है उक्षा प्रकार खतने के किये प्रफेक्ट गुकाम नवी क्या

Bपयुक्त दिन्द्रस्तानीकृत्य के ऋति रिक्त चित्रोटपारन सम्बन्धी समाचार द्रक्ष भ्रामद भी है। 'श्रीवान संशाई ने गाधाबी के पूरे चित्र पर से पढ़ाँ इटाबा" इत वास्य से तो यह बान पहला है कि भी बान सथ ई ने किसी निगृद्ध विषय का स्पष्टीकरक किया। यदि यह भी मान क्षिया व्याय कि रेडियो के उपयु<sup>®</sup>का वास्त से किली प्रकार के अन्यया अर्थका भ्रम नहीं होता, तो भायह तो मानना ही पढेगा कि उस है चित्रोदघाटन का भाव ज्यक्त नहीं होता । यदि 'उन्वाटन' शब्द से बचना ही या तो यह वास्य इस प्रकार भी लिखा बा सकता था- श्री बान मबाई ने गानी की के पूरे आयाकार का चित्र स्थानित किया' या 'श्री जनमधाई से गामी भी के पूरे श्राकार के चित्र की प्रतिष्ठा करायी गयी। स्त्रीर यदि हिन्ह स्तानी के क्षिप दिल में इतनी तहप हो कियेदोनों वाक्य भी हिंदी के आपन पड़े तो फिर इसे वों भी लिखाचा सकता या श्री वान मधाई के हाथ से गावी भी के पूरे आरकार का नित्र न्गवाया गया'या श्री बान मथाई ने गांची बी के पूरे आयार का चित्र ले'ला। श्रमें बी शन्द 'सनव्हेल' के शान्दिक सनसाट [ पर्दा हराना ] ने 'उद्माटन' शब्द की बमारोह पय सस्कार विषयक भावना की पास तक पटकने नहीं दिया ।

### **हिन्दुस्ता**नी

रेडियो में आवकत इसी प्रकार की रिन्तुम्तानी की प्रतिक्षा की वा रही है। बाद दम बमय रहते न चेत गये दो बोदे दी बमय में अपनी भाषा कीर कर्कुत दोनों की गया बेटेंगे। हमारी स्वाच में रिन्तुन्तानों के नाम पर वनी चन्नुशर्द त न्दूं और सन बी के ऐसे

# केश सौन्दर्य के लिए

### ★ ग्रहकुल काँगड़ी फामेंसी द्वारा भेंट ★

### केश सिगार

इसके किर कोने पर गाला रेक्स से सुकारम व सुन्दर हो काते हैं।सून्य २०) साथ।

### मामचा तैल

वाकों का विरना, ज्ञरमव में पकना जादि रोम दूर होकर दिमाग में तरावट कारी है। बूरच १() बीची (

### बाह्यो तैस

दिमाय को ठपडक व तरावट पहुंचा कर बाखें को भवजूत व सुन्दर बनाता है। सून्य ११०) ग्रीग्री।

### मृद्धराज तेब

बाबों को काला करने में यह तेल प्रतिद्ध है। नेत्र स्थोति को तेस करता है। मूल्य १) पाय ।

### ग्रस्कुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरिद्वार )

## नर

[ प्रो॰ जे॰ सी॰ कमारप्पा ]



द्भारा वैदेशिक वापार ब्रसंतकित स्रवस्था मे है। इस बहत ही देशी चीचें मना रहे हैं जिनके सामान बना कर निर्धास किया का सके और सारा इमें नाहर से विका सके। ऐसी हालव वड़ी असंतोष धनक है । हिन्दस्तान यूनाइटेड किंगडम का दूधरे नम्बर का सबसे बढ़ा खात का नाबार है। उसने मुनाइटेड किंगडम से किसी भी दसरे माइड से दुगुनी मशोने सरीदी हैं और इस मद में शायद वह सबसे बड़ा शहफ है। युतली बर की मशीनों में हिन्दस्तान का हिरण यनाइटेड किंगडम की कुल निर्वात का ३० प्रतिशत है और उतका यह बा-बात दसरे नम्बर के खरीददार से तिगनी श्रीमत का है।

इमें अपनी बरूरतों को बाहर से पूरा करने के बारे में इतनी आपित नहीं हैं, हेकिन वर कारकानादारों की अखिक-भारतीय संस्था 'दि स्नाता इहिना श्रीगै-नाइजेशन बाफ इन्डस्टियल एम्प्लावर्धं में बोसीबेट महोदय फहते हैं कि 'झन क्रपने बाबात का पताड़ा बरावर करने के लिए हमें बापना उत्पादित माल बाहर क्रेडना पढेगा<sup>9</sup> तो हमें सत्तरा दिसाई देता है। स्तान तौर से ऐसी हाकत में बद्ध हमारा ब्रावास बाद्य पदार्थ कीर दवरी प्राथमिक बरूरतों का हो तब और भी दरने की बात है, क्योंकि इन चीनों का बाबात ही अधिकतर देश देश के बीच सवाई भगने पैदा करवाता है। इसारे सुरूक का आविक टाचा राष्ट्रय सरकार के आने से नहीं तेशी से नदत श्रद्धा है और ऐसा अगता है कि यह तब-श्रीली प्रावनति की कोर ही है। एक सम-तोल व्यवस्था प्राथमिक सावश्यकताओं के बारे में पाबाकार होती साहिये । हमारा

शब्द क्रीर बुहावरे मरे वा रहे हैं जो भारत के स्वतंत्र होते हुए भी छदियों तब हमारी विश्वजी दावता का अवडा फहराते रहेंगे तथा संसार के समस्त राष्ट इस पर तंत्रली तठायेंगे। वे बहेंगे कि भारतीयों की खपनी कोई भागा नहीं है। यदि इन्हें मुसलमानों से उद्देशीर श्रमं वो से श्रमं बीन मिली होती तो इस बर्वर भारतीयों के पास अपने विचार वक्ट करने का कोई माध्यम ही न होता। भौर उर्दु अभे भी मिली हिन्दुस्तानी के माध्यम से बन इम सन्ताराहिय समाब ये श्रपने विचार प्रकट करने बैठेंगे तब इतर राष्ट्रिय जन इमारे सुंहपर जुड़ रेंगे।

तत्पादन विशेषसभा भोषन भौर ६१डे का — वैदेशिक सामात पर साविक निर्भर नहीं रखना चाहवे। यह कोई दलीस नहीं है कि कपडे का निवात कर के इस क्राधिक मोबन मगा वर्केंगे। इसें ऐसी नीति के नतीबों पर और करना चाहिये।

सरकार के 'स्रचिक कारन उपवाकां' प्रयत्न का इस स्वागत करते हैं पर यहा पर यह जेता बनी देना अनुजित न होगा कि इस सेत्र में भी इसे सपनी निर्भरता दसरे देशों पर नहीं रखनी चाहिये। वैसे ट्रैक्टर्ब के क्षिए पेट्रोस, कृड आयस कादिका और सार्वेका आवात हमें फिर उसी व्यवस्था में लाकर दक्तेगा विसमें प्रान्तर्राष्ट्रीय गडनकी का प्रान्तेका बना रहेगा ।

नदियों की व्यवस्था और वंश्वर समीज में खेती का भाग बढ़ाने की बो-कोशाजी हो रही है वे प्रमुद्धी हैं, के फिल साथ ही क्षाय इमें बह भी स्थान में रक्षता चारिए कि रमारी खेती की बमीनें व्यावसा विक खेती के कार्यों में हो नहीं लाई बा रही हैं और उनकी उत्पत्ति बाहर मेशकर श्राना को बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है । यह तरीका समस्या का बढ़ा गलत इस है। अन इमारी बहत-सी चरागाओं की कमीनचली गई है प्रस्तिप मवेशियों को बाब कर खिलाने के किए चारे की फललों की बरूरत है। यह भी खेतिहर बमीन भी एक विम्मेदारी है जिसे व्यवसायिक खेतियों से अधिक महत्व देश चाहिए।

बापने साच भडार को संरक्षित रक्षने के लिए को प्रयस्त चलारडे हैं तनमें चावका, चीनी और बनस्पति की मिलों को बन्द करने का भी समावेश होना चाहिए। क्यों कि वे मिलें हमारे सारा पदार्थों के पोचन तस्वों को हानि पहचाती है। इसलए इनको बढावा देने का मतकाब होगा कान्न वाचिक उप-बाने की बापनी नीति के विरुद्ध बाना। इस एक तरफ तो जागों को बन्नोस्पत्ति के क्षिए जी तोड़ कोशिया करने को बहें ब्रीर दसरो क्रांर म'बन तस्वों के नावा को सहारा दें. ऐना कैसे हो सकता है ?

इसलिए हमारी कार्थिक व्यवस्था के लिए बस्पी है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का ठीक से सोची सहै वोचना के बुताबिक ऐश एकीकरक करें बिससे बोदे से सोगों को बना बनाने के बबार काम करता का कारण हो। सन्द का विदेशी झागत हारा भीयोपी-करक करने और जनाथ मंत्राने के किए

कापने उत्पादन का निर्वात करने की कोविशें बार्विक क्षेत्र में तनी रस्ती पर नटतृत्व के सामान है। इससे दशंकी की स्वतिक सानन्य भने ही मिले पर नृत्य कर्ज के किए वह सतरे की बात साहित हो सकती है। इसारे मुल्क को इन बोसिम के लेजों में नहीं पड़ना चाहिए ।

#### राज कामा

क्रिवाद से नहीं। इमारे व्यायवेंदिक 'द्यान्त्रित तेल से नाल का पकना का कर वफेर-शास बढ़ से काला ही काला है। यह तेश दिमायी ताकत और कांकों क रोशनी को बढावा है। बिन्हें विश्वाच न होवे मन्य बापस की सर्व सिसा हो। मुख्य रें।) बाल ज्ञाचा पद्म हो ३।% और कुल पका हो तो थे) का तेल भगवा लें। महाशक्ति कार्यांशय ( V. R. )

पो॰ खगदस (२४ प्रगना)।

### १५०) नकद इनाम

विद वर्गकरक वन्त्र -- इकके बारब करने से कठिन से कठिन कार्य विश्व होते हैं। दनमें साप बिसे चाहते हैं चाडे वह परघर दिल क्यों न हो छापके वस हो वायमा । इससे मान्योदय, नीकरी बन की प्राप्ति सकतमा और साटरी में या परीका में पास होता है। सस्य तांनाक २० चारी का ३), दोने का १३) फुठा सावत स्त्वे पर १५०) इनाम गारंटी पत्रवास मेखा बाता है पता:-

### बाबाद एन्ड कं॰ रक्तिरुडं, (ब्रह्मीगड्र) १००) इनाम ( यर्नमेक्ट रिक्टर्ड )

सर्वार्व सिद्ध सन्त्र --- विसे प्राप चारते हैं, वह परवर हवन क्यों न हो इस बन्द की वातीकिक शक्ति से सापसे शिवाने थकी आयेगी। इसे बारक करने से व्यापार में बाम, बुक्दमा, कुरती, बाटरी में बीद, परीचा में रफकता,नवमह की शांति, नीकरी की दरको और वीमान्ववान होते हैं। ब्• वाचा २॥), श्रांबी ३) सोना १२) i भी सामस्य काश्या जागम ५५

### सफेट बाल काला

प्रस क्रानोको तेवा से आक्रों का शकता स्दर्भ और प्रथा शता धाता देश होक्ट ६० वर्ष तक काला स्वाबी रहेगा । क्षिर के दर्दन चक्कर ब्राना दूर कर कांस की ज्योति को बहाता है। एकाव बाक्ष प्रसा हो तो २॥) एकाच ३ का ६॥) काचा पका हो तो १॥) श्रकाण १ का १) कीर कुछा पका हो तो ५) द्वाप ३ वर १२) वेदावद्य काविक क्रने कर ४००) इन्तम ।

की समिता प्रामेशी के रावकासर (ब्राम्सीकार) ।

### १००) रुपये इनाम

मारचर्यकाक यक्तिराखी विद् शन्द **सबर्नेमेंट से रक्षिस्टब** 

विज्ञ वसीकरम् यन्त्र । इतके भारम् करने से कठिन से कठिन कार्य किस होते हैं। आप विशे चाहते हैं चाहे वह पत्कर दिश क्यों न हो सापके वास प्रकार कावेगी। इससे भाग्योदय, नौकरी, बन की प्राप्तिः सुक्यमा और साटरी में **चीत** तथा परीक्षा में पास होता है। मुल्ब ताबा २॥), चांदी का ३) बोने का १२) **कुठा वाबित करने पर १००) इनाम ।** दुख इरख धाशम नं० (धन)। पो॰ कतरी सराव ( गवा )



सुपत । सुपत !! सुपत !!! साप पर वेठे मेरिक, एफ ए., की ध.. पंचाय तथा जागरा यनीवविद्धी से तथा होम्बोपैविक क्वोकैमिक हाक्टरी कासानी पात कर तकते हैं । नियमायकी क्रवत । इंटरनेशनस इंस्टीट्रपूट(इक्स्टर्ड) क्यांन्स

### म्रफ्त

नवयवद्धे की प्रवरता तथा पन के नाम को रेखकर भारत के स्विक्तान कैंब कविराज सजामचम्बक्षे बी०ए० (स्वर्षे पदक प्राप्त) गप्त रोग विशेषक बोचका करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी ग्रुप्त रोवों की धानक श्रीपवियां परीका के किय स्पत्त सी बाती हैं साबि निरास रोगियों की तस्त्रती हो करते और बोबे. बी बस्सावना न रहे । रोमी कविराय थी को विषय कार्मेंडी, है। व साबी दिश्री में स्वयं सिक्ष कर का का बाने के टिक्ट मेच कर औपवितां प्राप्त कर ककते हैं। पूर्व विकास के ब्रिय क्षः जाने मेच कर ११६ एक की संबंधी की प्रकार Sexual Guide प्राप्त करें।

🕳 भारोग्य-वर्षक . ५० खक्ष है ≰निया भर में मधाइस

कन्यिका हर करके पाचनकारिक बदावी हैं दिश चिमाय को सकत देती हैं और नवा बहुत व हाद बीवं वैदा काके बस, स्वित साञ्च नहाजी है। वि+ व० १३) सर्गामरी पानिती, जासस्याः

स्मृद्ध सम्बद्ध वन वनस्रति वीका रोक्यार करते होग सरमावे वे। बुके बाद है कि नरहण के एक मार्ड ने बुधारे बनस्पति देश के बारे में कक बक्षाह मांगी थी हो वह विशक्त एकान्त वें किससे उसकी कोई बनने न पाये और रेती कवा और संदाच के साथ धेरे बड अवक्रिकोई बकायाय कर रहा हो। मैंने उचको उसी समय कर दिवा कि माई. बह रोजगार तुम्हें कफल मासूम पहता है, पर दुम ने कमी कोचा कि इससे दुम मी इत्या कर रहे हो ! इत पर यह चौंका और अपनी लाचारी दिखलाने समा कि मैं तो मक्त मंगा चुका हूं। मेरा पैका

इस्पर में बहांसे ठठकर चला बाबा। सके मालान नहीं कि बाद में क्या हवा पर इतना तो स्मरख है कि बाद आई मेरे पात फिर कमी नहीं WITE I

बाग गया है। श्रन मेरी मदद करो।

इस प्रधार एक समय इस बनस्पति बेबा की चर्चा करने से कोग हिचकते वे होर साम यह शक्त है कि पुरुष शपुत्री के कहर शहर बहलाने वाले, अपने को मानव धर्म का उपासक समन्ताने बासे बसे क्षेत्र कारकाने सोख कर अनता का स्वास्थ्य, मो यंश्व का नाश करने के किए तेवार हो गये हैं। यह है सन्य की

ं सत् १४ फरवरी को मैं कि ही में पद्ध ब्रदर्शनी देखने गया था । वहाँ एक मगह पर चार्ट टंगा था, बिसमें एक सरफ मी का भी लाने वाले चूरों का क्या दिख-लावा गवा वा कीर दूसरी तक्क बनस्पति 'बी' (नहीं नहीं मूल गया है बा) बाने बाक्षे जूरों की कोड़ी। नी क्रेंग की साने बाबी चूदे तो खून स्वस्य दिखाई देते ने क्रोर उनकी संवान नहीं क्रूर की क्रोर हूसरे उत्तर कमकोर होते नाये और ६ मास के बन्त में उसमें से यक तो मर गना था और दुसरा मरबातन्त्र था। यह प्रयोग १८० दिन के शिए किया गया माः और किया गया वा भारत सरकार बी बरेबी खोब संस्था में, विश्वके परिचाम इस प्रवर्किती के चार्ट में इमारी वानकारी के ब्रिए दिसलाये गर्ने वे ।

कुछ कोग कहेंगे कि जूदे और मनुष्य दा सम्बन्ध स्था ! इस पर इसना बहुमा काफी है कि कम से कम बह प्रोग का क्षिकार बना सकते हैं तब वे जूदे हमें -बहुत कुछ विका वक्ते हैं।

सभी बानते हैं कि वह बनस्पति शेख आधिकांश म् गकता से ननता है और **बाइ**ंडम्बर्ड, सहास और **देद**सवाद (द्विष ) की कोर अपिक वैदा शेवर .

्र बागई प्रान्त में मू गफरति 🗪 🐠 है सिरीय कर है कामा जाता है। का the first of the second

#### बनस्पति घी खराबी

िभी शवा राधवदास ो



पर काली बाती है। इस समय सम्बर्ध में मुंगफली स्त्र तेल खाठ खाने पीयह वाने एक कावा सेर है और इसी तेल से बना हुना 'दासदा' ( विश्वका नोलवासा शहरों में खात सीर पर है) विकता है एक रूपया दो आने पींड सर्वात २।) सेर । क्या भारचर्य है कि विक तेवा में बहुत से धीवन तत्व है, को बनवे में सुगम है, उठको विमाद कर सफेद गाडा बना दिवा गया और उत्तकी कीमत दुगनी से भी अधिक कर दी गई। शब्बई के एक प्रतिद्र मुंबफली के व्याधारी ने दिसान समा कर बताया कि तेला को इस विक्रत रूप देने में वो सर्च पहला है, २० प्रतिश्रत रोजनारी को रक्षा जाय तो दासादा की कीमत ॥।--)॥ से श्रविक किसी भी डाक्सत में नहीं हो सकती पर वह विकता है १=) पौरह क्रयांत द्वनापा शंद (३४ प्रतिशत) सुनाफा पर वही फायदा बनस्पति तेल के कारकाने काले को इतना नशा चहारहा है कि वह ग्रपने माहकों के स्टास्थ्य तथा की वंश के द्वार का स्थात न कर नक्सी भी पैदा कर प्रक्लीची कारोचळार करने वाते गोगलको के वेट पर पैर रख कर व्यपना समाना बढा रहा है।

चंदीती, बाध, खर्च, इस्थिना, वेत्रमांव, सानदेश ब्राहि स्वानों स्त्र घी देश भर में प्रतिद्व है। बांच बरने से पता चला है कि (पकान) हरियाना के किस्तन को एक सेर भी तैवार करने में इस समय ७४) सागत सगती है पर नाबार भाव ५॥) से प्रचिक्र नहीं। इससे इस गी सेवक को प्रपना वी नावार में १॥) बाटा देवर बेचना पदता है। श्रीर इपर वनन्पति तेल वाले मुनाफे पर मुनाका कमा रहे हैं, तो कीन ऐसा मूर्ल होना कि बो बह घाटे वाला रोबसार

करने की दिमाकत करेगा १

बाजी की समामें एक देश मह सरकारत साई ने कहा कि इस सनस्पति थी के प्रचार से काडी में चर्मरोन खुमली बहुत बढ़ गई है और ऐसे ही सम चार और वह प्रमहीं से मिले हैं। हिन्द् विश्वविद्यासय के टैक्निकस विभाग के सम्बद्ध हा - गाड होते सहय को इस विषय के भारत प्रतिद्व विशेषक हैं, कहते हैं कि उनके पास बनस्पति तेस वालों ने को चार्ट मैंजे हैं उसके हिलान से कोई मी ऐसा बनस्पति तेसा नहीं है हो ५० डिमी से नीचे गर्भी से तगया आपता हो। मनुष्य के शरीर में ३७ दियां स्त्रीर स्रविक गर्मी वैदा करने में शुरीर में को सुरक्तित कारिक है उसको कर्च कर यह गरमी पैदा करनी पडती है। परिकाम यह होता है कि इस्से शरीर बसाशाली होने की व्ययेखा और कमबोर हो वाता है। उनका तो यह कहना है कि स्ली रोटी मात खाना अच्छा है स्पोंकि शरीर को कुछ दोषका तो देते हैं कर यह वनस्पति तो बस करां से देगा, वह तो घटाता है। क्रपने बोलावड़ी के काम से क्रीर रूप है कभी कभी सनस्पति साक्षे बापने टीज पर यह भी लिख देते हैं कि इसमें ए॰. शी॰ श्रीकृत तत्व है पर हमें यह समस्य रसना चाहिये कि 'छ' बीवन तस्व प्राचित्रों की चर्की में बैसे घी दूध में या शाक-मक्सन बादि में ही होता है। इक्क्षिप ने वनस्पति वादी मखली के तेल इस बनावटी थी में भिकाकर अपना मतलब साबते हैं। मास्त्रप नहीं है कि विस्त्रान्त में मांस्त्र मह्नुत्वी साने से परदेश करते हैं जब प्रान्त में यह वनस्वति मेवने की डिम्मस में जिला नावे करते है पानहीं: परन बरते हों को उसमें बीवन-तस्व है वह फहना तरातर मूठ <u>}</u>

है। मेबते हों तो मांड मखनी लाने से बितको परदेश है. यो इस सादा को अपने धर्म विस्ता समस्ते हैं उसका धर्म निगाइ कर वह पैसा कमाया का रहा

इतकाप महातमा गाची ऐसे महा-प्रक्य ने चो एक एक शब्द तील कर सिसते ये इन नकसी घो बेचने बासों को देख का दरमन कहा था। कहीं आप-भी के इसी सिखने का यह परिकाम न हो कि भारत-सरकार ने यह बकावट स्त्रमधी भी कि इसकी वनस्पति भी विकास करवा काकान बेचा बाव बक्रिक 'बनस्पति रेल' स्था बडा बादा। साम ही इतकी बांच के शिए सुविवा हो इस्तिए इसमें भाषा १० फी बदी दीनी का वेक भिकाया बाब। मालूप नहीं कि इस कायदे स्या साम पहुंचा, बोकिन इसमें चन्देह नहीं है कि बन तक यह नकली चीच कावम रहेगी तब तक कारकी भी को इनि पहुंचे विना नहीं रहेगी और इतका बसर होया गो सेवको पर, भी भैंत पक्ष पास कर भी तेयार करके वेचने वास्त्रों पर। यदि गाहा किया हुआ। बह तेल इतना वेदार है तो उसकी द्वरन्त ही नवों न रोका काव, कव कि शब देश उन्हें दूर ता सामग्रह है। सरकार को बोदी दिग्मत करनी 😢 पदेगी।

हम बानते हैं कि वह मित्र काली वैश्वों की बदोसत बड़ों बड़ों को खरीड कर बनवा को सूट सकते हैं, अन में कास सकते हैं। पर हमारे देश में इन कोगों का गुकारता करने वाला एक समाम है मो गरीन किसान ग्रीर साथा-रवा बनता के दितों की रज्ञ करना व्यवना कर्च व्य समझता है। उनसे इस प्रार्थना करें ने कि वे देश के इन शत्रकों को परास्त करने के लिए अपनी आक्रि समार्थे ।

हिन्द संगठन होचा नहीं है

म्रपि<u>त</u> जनता उदबोधन का मागे है

[ केलक-स्वामी अद्धानन्द संन्दासी ]

पुस्तक प्रवश्य पहें। साथ भी हिन्दुओं को मोह-निशा से काहने की कावस्थकता बनी हुई है। महस्त में क्लने वाली प्रमुख बाति का सक्कि सम्बन्ध होना राष्ट्र की व्यक्ति को बहुतने के लिवे नितान्त जाकरक है। इसी उद्देश्य से पुरतक प्रश्नवित भी 🕸 खी है । गूलं १)

विजय पुस्तक सबकार, अद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

कमबोरी, सुर्सी, शोप्र पतन व स्ट-प्नदोष रोगों के रोगी हमारे यहां बाक्स इलाय करावें और लाभ के बाद इस्य दैसियत दाम दें भीर को न का सकें के प्रपना हास बन्द लिफाफे में भेड़ कर पुष्त समाह लें। हम उनको प्राप्ते उत्सर के साथ उनके साम के लिए अपनी ? प्रसाद "विचित्र ग्रस शास्त्र विस में विना दवा साथै अपर शिसे रोगों को इर करने की आप सान विधिया लिखी है क्रीर को सन् १६ में गवर्नमेस्ट से कस्त शेकर भवासत से खुटी है सुपत मेब देंके, वरन्तुपत्र के साथ तीन ब्राने के टिक्ट

बा॰ वी॰ एस॰ कायर बाल्यसं

### वीर अर्ज़ुन साप्ताहिक

योड़' सी कपिया वच रही हैं, को कि ब्राहकाक सब भी गया सकते हैं।

क्रे ग्राप श्रपने देश की रखा समस्या के सम्बन्ध में पूरी बानकारी प्राप्त करने के लिए प॰ बवाहरकाल नेहरू, श्री राजगोपालाचार्य, सरकार बसदेवसिंहः, बनरस मोहन सिंहः ग्रो॰ इन्द्र विद्यावन्तरपतिः श्री श्रीकृष्ण दश पालिकाल, भी मोपासदामोदर तामसकर, भी रामगोपास विसा लबार बादि स्वाति प्राप्त तेसको के ज्ञान वर्षक केल बापने पात समझीत करके रखें।

श्री उदयशका सह, भी हरिवशस्य बच्चन, भी संगेयसम्ब. भी विष्यु प्रभावर, गुकराती के स्थाति प्राप्त कसाकार भी चूनके<u>त</u> क्यादि कलाकारों की कविताय श्रीर कद्यानिया भी समह योग्य है।

🖈 सनेको <sup>(</sup>चत्र, बहिया सुपाई सादि ।

मुल्य एक रूपया

भाज ही अपनी कापी सुरचित करा सें। प्रबन्धक साप्ताहिक वीर श्रज् न. चर्ज न कार्यासय, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली

## जो लिखा वही हुन्रा

हुमारा बनाया हुजा वर्ष फल <del>जान तक</del> कमी मी गलत नहीं निकला । जाप मी प्रक बार प्रान्ध्य कर देखें । किसने का समय वा दिसी फल का नाम जिसकर प्रापना क्रक क्रम क्रम वर्षपता बनवा पर मना में भीर बाने वासा परनाओं से सनरदार होकर कारते क्रीवन को स्वपंतिमय बना हों। पीत केवस एक रूपमा चार काने ताक व्यव कार । श्रीक प्रधावित व हो तो कपनी चीमत वाश्वि मगवा लें ।

### ग्रसची मैस्ब्रेजम का शीशा

ब्रत्येक नर नारा चाहे कितनी ब्रायु की हो, नाशक हो सुवक हो, वा कुद हत मस्त्रे बाद के बीका से चोरी का पता गड़ा हुआ धन, रोग से हुटकाए, प्रेम अनुसम हरूदमा, नौकरी, परीका में शबसता इत्यादि प्रत्येष नात का ठीक २ पता साथ वाटा है कबत निक्तों तो मूल्य वानित । सूल्य केवबा दो कार्य ग्राट जाने। बाक स्वय शक्तम । भी काली महासासिक पोस्ट बक्स न० १६६ विकारी ह

रात में कैठ कर देखने बोम्य

### ग्रमली कोकशास्त्र

रविक पुरुषां की मन मानी मुखर के माकिक ली पुरुषों के कोणे, म्हाब, तस्बीर व जानन्द प्राप्त करने के बैजानिक तरीके बब्रीकरक, काकन, कप और गुरू मेद इसमें सिसे हैं। मूल्य ३)

मुन्दर तस्वीर—कार्ड

वहि सार सायम बीयन के समूटे नकारे देखना चारते हैं को देखे वार्यों बा केट शताहरे । पर कारों का पूरा केर को महूबे के २० वार्ट के केट बा

बी- बी- स्टीर (वी- ए-) पोस्ट काव ४१ नेस्ट, बू- वी- इ



### बुरन्त बनकर तैयार

वैकार करने ने बहुत ही सुगम है। रहिकावन का डिब्ब स्वोलिए। तीन चम्मच मरकर इस एक प्याचे म डानिए। धीरे धीरे गर्म पानी डानिए और सम्परस **दिलाले जाइए। फिर रिकाबी से टक दीजिए।** बस थोडी दर में ही स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट उत्तम पेय यन कर तैयार होजायगा। वड उन्दे पानी में भी बनावा जा सकता है।

## विस्किट के ॲन्ड चॉकालेट वर्स्स.

विक्री एक्क्ट्रस — ए॰ एस॰ सौधरी एवड क॰ सब्बी मगडी किदार विश्विम, दिखी । इन्दौर स्थक्तिस्ट – भीकृष्य स्टोस ७६ खायुरी बाबार, इन्हौर ।

चनने साम्य की परीचा वक बार चावरन करे . सवस्य ही विजयी होंगे ३०००) रूपया इनाम खनश्य लीजिये

"प्रभाष" प्रतियोगिया ग० ४

वृक्तिको मेजने की कल्किम ता० २२-६ ४८ ई०, सुक्षवे की ता० १-७ ४८ ई०

३ | २४

| <br> | • |                                                                          |       |   |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|      |   | एक शब्द हो बार या साखी शुश्य<br>इस्तमाख नहीं होगा चाहिए, इसका            | 3 0 3 |   |
| **   |   | सीसबद् उत्तर स्थामीय भारत वेंक्क में<br>स्था है। हवाम-१४००) सर्वे छन् इस | 23    | • |
|      |   | पर २००) जपर को दो पाक वा बीचे<br>की दो पाक मिलने वर, २००) कोई मी         | ==    | ů |

पुढ पण्डि सिसाने पर, १००) सीसवयु की पूरी सक्याये किमी भी प्रकार से निकाने कर, ३००) = सच्चाने किसी भी प्रकार मिलने पर, १००) सब से अधिक नेजने। बाबे को दिए बाबे में। फील १ पूर्ति का १), बार पूर्ति का १), बाबिक के बिल् असि पृति व्यक्ति वैवे १ का ३॥), १० का ६), पृतियां एक ही सादे कागज पर, बोस्ट कार्ड पर मनावार्डर के कृपन के बीचे भरकर मेज सकते हैं, मनविवर्डर कुरम के पीछे और परिकों के कीचे जास व परा पदा साफ किया जाना चाहिए. कीस बढद की कमा की काठी है वर्शकाश करा हर शामित होने नालों के पास क्षा - ९०-७-४८ सक पहुंच जावगा, न्यर के साथ हिक्ट कामा चाहिये, पत्र का हवाका प्रवश्य हैं, प्रवशक्ति कम पान से इवामों में भी एक प्रमुपान से कमी की का सबती है जैवेक्स का विक्रंब कान्त्रण मान्य दोगा, हर जगह दसारी पर्तियाँ आकार प्रेसने दासे क्षेत्रों की क्षावरवस्ता है।

क्टा- 'प्रजात" देखिंग कम्पनी [ प० वि० व ] सेवका वासार, सासरा ।

### १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

री-को साइफ विस्तु-- एक किन के सन्दर ही कितने ही अर्थे और किसी कारण हे वर्ष हुए मालिक वर्म का बारी कर देती है, कीमत का

बैन्द्रों काइफ स्पेराक--- अ मांचन वर्ग को फीरन वार्ग करके रहम को इस कावानी से क्षाप कर रेती है। की॰ १२()। कृद क्यां कर्मकी हुव्येक्स व करे बवाकि वे बच्चेयावी को निरम्ना बाद कर वैद्यी है।

पान्या प्रवीकाय-- प्रतास के आने हमता न होने की महराती | बी० १६) क्षा के किने रुल । १०००) द० इसन जो मैचो सारफ, का सर्वेदाय जो

del man une à aran (A. W.) que ant me dans

### 

यावना नामक परेश दिख्लों कामेदिका के उन्हरी भाग में करन महानगर
के किनारे वना हुमा है दरका जैनकल
रो लाक पवाल हकार वगामील के लामभागों में नर हुना है और मरोक भाग
कराश अर्थ में, उनो और फारोवियों
के अविकार में है। तीनों भाग कालग
कालग निरिश्यायना, इन्यायना तथा
के जायवना के नाम से महिन्द है। इनों
आरतीय वर्णात तथा में वर्णात्माना से वर्णायना के नाम से महिन्द है। हानों
आरतीय वर्णात तथा में ने हुए हैं।
इस सेल का उद्देश केवल निरिश्य नावना के हिन्दु आं की परिरेशिय का

झाब से बोबियों वर्ष पहले भारत-वर्ष से झनेड़ो भारतीय. दिन्दू भीर पुन समान दोनों, उस जिटिय गायना में विदेशियों द्वारा उपनियंश कनाने के क्षिये शतंबन्द कुझी के रूप में मतीं करके मेत्रे साते ये। येदी भारतीय पाय वर्ष तक वहा लेती सादि में स्थाप कर युक्त पर स्वतन्त्र कर दिये साते ये। सीरे चीरे उनकी सस्या बद्धी गयी कौर हुए समय बस्यायना झीर बिटिया दोनों में भिक्षकर भारतीयों की सनसस्या दोनों में भिक्षकर भारतीयों की सनसस्या

में २७ परवरी को द्रिनिडाड से **ब्रिटिग्र गायना पहुन्छा । यह स्थान द्रिने-**काड से बायुवान द्वारा फेवला दो घटे का रास्ता है। ब्रिटिशा गायना की ऊक्त बनसंख्या ३ लाख ७० हमार है भीर अभिका दोत्रफल ८३००० तेराची इवार वर्ग मील है। सारा देश जंगली पहाड़ों और नदियों से बावृद है। केवब -शबुद्ध के किनारे किलारे कुछ मूमि साबाद हरे है। रोव सारा श्रमी सगस्य है। यहा प्रथम यारोपीय लोगों की गन्ने बी खेती पर पार्थ करने के लिने सम्बोक के क्टडी गुड़ास बना कर सावे सबे वे। ब्रह्मु १८३४ में उनको स्वतन्त्र कर शिक्ष गया । उसके परचात् भारतीय क्रीक्वों की भारती बारम्भ हुई। इंड न्यम क्रिटिश सामग्रा में बनसंस्था मार-अंद्रेश के व्यक्ति है। व्यक्ति का केंग्रह इ सामा ६० इसर है प्रकृत

### ब्रिटिश गायना में भारतीय

श्रीप•ऋषियमी

कुल मानादी का ४३ प्रतिशत भारतीय हैं। इन्हीं सोग ३४ प्रतिशत है। शेष चीती. वर्तगाबी और श्रमंत्र है। वहा शासन बाबों को का है और वहें वहें सर-कारी पद उन्हीं के हान में हैं। यन्ते, की बढ़ों बढ़ी खेतिया और चीनी के फारखाने भी उनके हाथ में है। चीनी लोग के रख ब्बावारी है। इच्या क्रोग कारलाने क्रोर समियर कार्य करते हैं और विविश्त सर्वित में भी प्रायः वही लोग है। उनका युरोपीय स्तोगों छे रहा-मिश्रक मीहो चुक्र है। शिवा का क्षरा विभाग तथा स्कूल उनके द्याथ में हैं। वे व्यागर में अधिक नहीं हैं। वे सबके सब ईत ई हैं। चीनी भी २० इबार के लगभग सब ईसाई हो चके हैं। भारतीयों में १ लाख २० हवार हिन्दू हैं, ३० इबार मुस्लमान है और १० इबार ईवाई हैं। मूमि का ६० प्रति शत भाग भारतीयों के अधिकार में है। वे प्रायः स्रेती में क्रीर कुछ, स्वाप र में है। सरकारी नौकरियों में छनको सक्सा ग्रास्थापकों के रूप में बहुत कम है। प्रत्तु आविक अवस्वा में मारतीय ह'न्तुयों से बहुत ग्रामे बढ़ गये हैं।

रावनीतिक अधिकार में किसी प्रकार का मेद माव नहीं है। मारतोब सेना गवर्नर की कौंतिल में तथा एक्बीक्यूटिव ( बार्य बारिया ) धौंसिल में भी सभासद है। यत देने का सबको समान अधिकार है। वहा भी द्विनिडाड के समान शिका का सारा चेत्र ईसाइबों के हाम में है क्षीर सरकार उनको करवा देवी है । वहा भी कोई हिन्दुईसाई बने बिना क्रास्थापक नहीं बन सफता था। इततः बहुत से शिद्धित हिन्दू ईशाई बनते गवे। हिन्दुकों के ब्रन्दर विशेष धार्मिक बारति नहीं बी। प्रारम्भ में हिन्द्रस्तानी कुलियों में जो कुछ बोका बहुत सिस्ते पढे वे वे पहिताई स काम करने सरो। वे पुराने दमकी रूटियों को ही बर्म समझते वे । बतः शिद्धित सोगी को उनकी वाले कविका नहीं सभी।

माई एरमानन्द वी वहा १६१० में भावे कीर कुद मात करें। १६१० में भेदता बेमिनी बी तथा पंग्र क्योप्स भताद वी कार्य । मोग् म्याप्सानन्द एमग् नदा सामम्य एमग् वर्ष कीर कार्य तमाद के त्याय के व्याप्य का एक विशास मन्दा मी वन मन्दा, जिसे वे कार्येव का स्थाप मान्य नर्दी महा। केवल वह मन्दा काम कार्य नर्दी महा। केवल वह मन्दा विकास कीर्य कुद क्याया मन्द्र मात्र । मंग् मार्य क्याया मान्य मान्य ।

इन्ह दिनों तक प्रचार का कार्य करते रहे । वे भी इन्ह रमय दूका बहा से चले गये हैं। इस समय मारत से कोई कामान या प्रचारक चान ही है। परन्तु यहा के शिन्दुकों की स्थिति देशी है कि बिना मारत से किसी कार्यकरों के कार्य कोई विरोध बन दिस कार्य यहा नहीं हो

यहा के लोगों में शिखा की कमी है सौर प्रायः प्रत्येक शाहिक स्वयने घरेलू धरणों में फड़ा रहता है। नैतिक सोक की कमी है। हात्य सौर पुरुदमेनावी ये हो हो स्वतन हिन्दुसों में बहुत प्रविष्ट हो रहे हैं। हिन्दुसों के यात चनाई सौर देश तथा चाने के प्रति प्रंम भी है। किंदु नेतृत्व के सामा में यहा के भाग्यीयों की दहा हीन हो रही है।

यहा वेबल जीती, कोण बीर जावब की देशवार होती हैं। बाग, छन्ती, फल पर्यास होता है। फ्रुल गमें हैं। प्राव्य निव सत्त में अभू बीर ट्यू के बीच तात्मान रहता है। ब्युद्ध का बायु जलता रहता है। ब्युद्ध की मूम को उत्याद्ध नतनि के किए ब्यंविक कन सक्त्या की बावश्यक्त है। भारतीय कुत्यक हुए काम को छफलता पूर्वक कर बक्दी हैं। बहि मारतीय सरकार कोर नहां की सरकार मिल कर कोई ऐसी बोलना नताने कि बिस से यहा रे, साला मारतीय का सक्तें देशों को साम हु सा एक तो दोनों देशों को साम हु सा ।

हिन्दुचों की चार्मिक तवा समाबिक बाबरका सन्तोषधनक नहीं है। उनके ब्रन्दर प्रोम तो बहुत है, किन्तु कर्य करने वालों की कमी है। हिन्दी का प्रचार बहुत कम है। प्रायः स्कूनों में केवल श्रमेची पहाई जाती है। वहीं २ साय-कास दिवी के स्कूल समते हैं, परन्तु विशेष साभदायक नहीं। यदि भारतीय कारबायक यहा स्नावर कामेजी स्कूल ध्वरी करें तो संप्रेची के साव साय हिन्दी का शिक्ष व भी हो बकता है और भार्मिक बायति भी हो तकती है। यहा फोल खुटी भें चीसे दतवीं अभेगी तक द द॰ के समयम होती है। प्रतः १५० विद्यार्थियों के हो बाने से स्कूल द्भासाराज्य**य पूराहो जाता है। इन्छी** इक्ष्यापकों ने ऐसे बहुत से निश्री स्कूल बारी किये हैं। भारतीय अध्यापक इस चेत्र में बहुत क्यमता प्राप्त कर बकते है। साधनों की कमी नहीं परम्य चनता में विश्वास उत्पन्न करके सभी समन से काम करने की बावश्यकता है।

, हिन्दुस्तानी फिल्मिनिय नहा भी स्कुत प्रिय सौर प्रतिब हैं सीर उनके देखने के सिक्ष न केनस दिन्दुस्तानी

प्रस्तुत दूशरे लोगभी चाते हैं। इन वित्रों के द्वारा डिन्द्रस्तान के जीवन के साथ धर्मेष ताषा दना ग्रहता है। इस श्रांश में इन चित्रों ने बहत साम पहेचावा है। भारतीय सरकार को भी यहा शीव ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए को यहा के तब क्रमार-तीबों के दितों की देखमाल और ग्ला करतारहे। चीनीसंस्थामें बढत *थोडे* हैं तथापि उनकी सरकार का एक प्रतिनिधि टिनिडाड में और एक यहा विद्यमान है। यहा सबसे बढ़ी कावश्यकता क्रथ्या पकों की है जा कुल के सचालन कार्य में कृष्ण हों। पश्चिमी प्रवाद के स्कता से बाये हए को क्रथा क खाली बैठे हैं. उनमें से कुछ यहा शाकर अपना अपन्छा स्थान बना ४%ते हैं।

### रिसाला "।सनेमा संसार"

व्यापका भित्र सिन्त होगा वाद सासाविक रिसावा व्यापके वाद सासाविक रिसावा व्यापके वीवन के गुरू रहस्य वर्जवायेगा। हवके रहने वे व्यापको वन्तिविक रूप में स्वापको वन्ति करण में स्वापको वेकांग को रूप करने में साहायका देगा। जिसके कारव व्यापका बीवन वागवार हो वादेगा। व्यापके न्यूवा पुकेन्द्र से अंतावार हो वादेगा। व्यापके न्यूवा पुकेन्द्र से अंतावार व्यापका सीव हमसे नम्यूवा सुक्त मेंगा। व्यापका सीचे दूससे नम्यूवा सुक्त मेंगा। वो ।

बामानगर घपनी कोटी कोटी कहानियां, गीठ वा दूसरे मनोरंजक बेख प्रकाशित करने के जिबे भेजें।

मैंनेजर---"सिनेमा संमार" सदर बाजार दिल्ली ।

### १५०) नकद इनाम

विद्ध नशीकरण सन्त्र— हवके पारख् करते के कठेन से कठिन कार्व विद्ध होते हैं। उनमें ग्राप किसे चाहते हैं चाहे वह एक्सर दिख्य करों न हो ज्ञापके कब हो बादगा। इक्ते आस्पोदन, नोक्सो धन की प्राप्ति पुकदमा और लाटरों में बीत तथा परेचा में पाछ इत है। मूल्य तावा करा।) च दी क १) ठाने का रहे। मूला जातिक करते पर १५४०) हनाम चित्र कुट ज्ञाअम न० ५५

पो॰ कतरी सराव ( शया )

### गहरी नित्रा का आनन्द

ानार काराव्यवस्था व्यक्तिसा न । किसी सामे सामाने । इर र प्याचने । इर र प्यचने ।



### प्रवृत्ति उत्पत्ति की

िश्री जान किंग्सले ी

न्त्रिटिश ट्योग प्रदर्शिनी ने पो कक्ष समय पहले समास हुई बी यह प्रमास्त्रत कर दिया कि जिटिश मशीनरी धोर यंत्र सर्वत्र सोक्रिस हैं भीर सर्वेत्र उनकी स्मावश्वकता है। प्रदर्शिनी में मशीनरी, यत्र तथा धन्य त्रापादक यंत्रों के विमास ०वसे क्राधिक कियाशील थे। इन्हें अनेक आर्टर केने पद्मे। इतके व्यविश्विक, कुछ विदेशों हारा सपने वहा क्रिटिश वस्तुएं बनाने का प्रबन्ध भी किया गया। इबीनिय-रिंग के क्षेत्र में निश्चय ही यह ब्रिटिश ब्राविश्हारक और कारीगर के क्षिए भौरव का विषय है।

इस बढ़ती हुई मांग से स्पष्ट है कि इबीनिवरिंग तथा इस प्रकार की श्रान्य वस्तर ग्रेट ब्रिटेन के निर्पात न्या गर में अधिकाधिक मुख्य होती वायंगी और यह भी कि ब्रिटिश कौद्योगिक श्चर्य-अवस्था की मुख्य समस्या प्राप्त सक्तीनरी चौर यत्र को देश तका निर्वात की बावस्थकताओं पर उचित करव से ग्रांटना है।

बैक्षः कि में पहले कई बार बटा चुका हुं. इस समय देश के अन्दर मदीनरी और यत्र को माय बहुत अधिक है और इनकी प्राप्ति वर्षांश न होने पर निर्वात के इसरे देशों को हानि पहुंचेगी। पर ब्राहर केने मात्रसे उनकी पूर्वि नहीं होती । कारकानों स्रोर सम्झर में सहबोज हवा क्यों माल के विशेष बटवारे द्वारा ब्रस्थांबद्ध प्रावश्यद वन्द्रणे की उत्पति बढाने तथा देश और निर्यात की माक ज्यकता पति के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

#### 'नवीन ग्रस्थायी ग्रांकड े

पिछले वर्ण के अंत में देश के संदर सनीनरी इत्यादि की सावश्यकता में कमी करने के विचार से एक योजना बनाई गाँथी विश्वकी सफलता के कारब निर्यात में पृद्धि सम्भव हुई । निर्यात पर तलचि में प्रोस्ताइन की शवाकी ने भी ब्रन्सा प्रभाव ढाला। श्रव श्रीसी-गिक उत्पत्ति के कुछ अस्यायी, संकेता-त्मक ब्रांक्ट्रे तैयार कर सिप्स गए 🥫 बिनसे ब्रिटिश बीटोगिक स्थित का क्रन्ट-मान समाया था सकता है। इन सांकड़ों का प्राचार १६४६ है विसकी भीरदन तत्ति १०० मान सी गई **है**।

इस प्रकार १६४७ के प्रथम नैनासिक में इंजीनियरिंग, बहाय-निर्माय और विवासी की बध्दकों के कारकानों के तसचि १०६ वी; दूसरे त्रेमाविक में हृहर: तीवरे वें हृहय भीर चीने में **१३३। तमी कारवाओं वे अपित का**  विकास समृद्धिक रूप से इस प्रकार हुआ। प्रथम त्रेमाविक में ६५ क्रोर चौथे में १२०।

इस विश्वोषय से कुछ सन्य मनो रंबक प्रवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है। करड़ी की उलित प्रथम त्रैमाविक में ६२ थी कीर चौथे में ६२२। गाहियों की बंखवा ६३ से बढ़ कर ११५ तक पहुंची। स्मरस् रखना भावश्यक है कि निर्वात स्कापार मैं काकों को इस समय विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अटकर कारवानों में इबसे भी अधिक उलति देखने में आती है---प्रथम त्रेमासिक में १०१ और जीवे में १४३। पृथक् उदानों 🕏 सम्बन्ध में प्राप्त क्रोंवड़ों से स्पष्ट है कि रच वर्ष के प्रथम त्रेमारिक में भी उत्पत्ति की प्रमति संतोपवनक रही है।

#### इस्पात का महत्व

हररात की समस्या के कारण करे कारसानों में उत्पत्ति को उत्पतम शिसर वक वहंबाना कठिन है। सभी फाबरव-कतको की पूर्वि के लिए उत्पत्ति का रेट १,६०,००,००० टन होना चाहिए। क्वी चीवों, विशेषत: क्तरन की कमी के कारवा सरकारी साच्या पहले १,४०,-००,००० टन निर्धारित किया गवा था। पर उत्पत्ति की सरीयकनक प्रवृत्ति के बस पर सद्दा में पांच सास टन की वृद्धिकी गई। कुछ भी हो, इस्पात के बटवारे में क्रमी बड़ी सावधानी की झाब-श्यकता किसी हासात में रहेगा ।

कारसानों भीर फैस्टिरबों में तैशक वस्तको का निर्वात बहल संतः वदाद रहा है। १६४८ के प्रथम है मानिक में इनका निर्यात १६३८ से ४३ म तशत श्राधिक था। निर्मात के खेत्र में चतु की कनी बस्तुए विशेषस्य से टल्लेखनीक हैं क्योंकि बहां इत वर्ष के प्रथम क्रेमालिक में सरुवा १६२८ से ८६ प्रतिश्रंत कविक यी अर्थात इस वर्ष के ऋत तक १९३८ की दुगनी होने में केवल इस्ट प्रतिश्रत की कमी रह वह है।

दलरी आहेर. उत्त सास्त्र अकेन्नस करने में को इस वर्ष के अंत तक के क्रिप्र निर्धारित किया गया है बजा क्रिटिश उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना वदेगा । उदाहरखार्थ, काको कीर वने हुए वस्त्रों का निर्मात इब वर्ष के त्रंत तक निर्धारित अपूर के जबुकार १६३८ से ३४ बंदिस्य क्रमिक इ'ना काहिए। वहि बाह्य प्राप्त करना है तो इन्दें इस सर्गर ६६ प्रतिश्वत की दृति ब्रस्ती होनी ।

१६॥) में ब्वैल बाली रिस्ठ वार्ष[GOVT १००) इनाम REGD



त्कील मेच ठीक समय देने वाची ६ वर्ष की बार टी गोख या स्वयावर केप १६॥) बुपीतिकर २०॥) पद्माट शेप क्रोसियम केस e+)फ्बाट केप रोस्ड गोरड १०वर्ष गार**ं**डी ११), प्याट केप ११ व्येख क्रोम केस-६=),पद्माटरीय ११ ज्येख रोस्ड मोस्ड०१

रेक्टेंगलर कर्म या टोनो शेष क्रोमियम केस-४२), सुपिरियर-४२), रोक्ट मोस्ट ६०) रोक्ट गोस्ट ११ ज्वेस बुक्त ६०) चढामें टाइम पीस-कीमत १८] २२] विम सञ्चारः] पोस्टेस बक्त कोई हो क्ही क्षेत्रे से माफ। क्ष+ डेमीड- युवट कं• [ V. A.] यो व्यवस्था सं ११४२४ स्वयस्या ।

सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र

धाचीन ऋषियों की कद्भुत देन इसके भारक मान से हर कार्य में विदि मिलती है। कठोर से कठोर हदव वासी स्त्री या पुरुष भी कापके वशा में क्रा वायेगा । इतसे भाग्योदय, नीकरी, क्तान तथा धन की प्राप्ति, मुकदमे **औ**र बाटरी में बीत. परीका में पास पर्य जय-महो की शांति होती है। प्रश्विक प्रशंसा करनां सूर्य को बीक्क दिखाना है। बेफा-बदा समित करने पर १००) इनाम । मुल्य दांबा २॥) चांदी ३), शोने का लेशक ११) ४० ।

भी काशी विश्वनाथ भागम नं ॰ २० पो ॰ फतरी सराव (गका)

फिल्म-स्टार वाले की रखा विसें । योका पटा-विस्ता होना कायरयक्षे रजीत फिल्म चार्ट दालेज विरक्षा रोव दरिहार मू॰ की॰।

# लाखों रोगियों पर श्रवभूत

दाद, खुनशी, फोझ, फुन्सी, बवासीर, कंट झादि चर्म रोगों पर ज्ञत प्रतिशत सफल । भारत सेवक श्रोषधालय, नई सड़क, देहसी।

### १०,०००) रुपये की घडियां मुफ्त इनाम



इमारा प्रसिद्ध सेंट फलावर चांत शत्तम कृषों से तैवार किया बाता है जो बस्त्रों तथा वर को सुगन्धित कर देता है। सूची यह कि प्रति पांच सिवट के बाद सई सुगम्ध देश है। कीमंत्र एक शीकी 1889) वीम शीशी पुरा कोरस की रिवायती कीमत र) इस तेल को प्रसिद करने के किए इर शीशी के साथ एक फैसी स्युट रिस्टबाय को के कांत सुन्दर है और एक शंगुठी न्यू गोस्ड विक्कुबा गुक्त मेची जाती है।

तीय शीली के बरीददार को डाक क्षर्य माफ और चार मयूट कवियां व कार अगुठियां स्वृतीवद विष्कृत सुपत दी जाती हैं।

जन्मन नावन्टी स्टोर्स. [थ] देहली।

### 🗯 विवाहित जीवन 🎇

को पुस्तमन बनाने के गुन्त रहस्य व्यनवे हो तो निष्न पुस्तके मंगाये। १--कोक सारम ( स्थिम ) १॥) १—प्रशासन (वर्षिष ) रहे) ४--१०० प्राप्त (शिषा) १॥) ३----- व्यक्तियन (व्यविष) १३) q-वित्रावती (त्रविक) १<u>३)</u> ध-चंदानवस (संस्थ ) १३) द-वर्ग विरोध (अविश् ) भी • नीरे **सुरस्ता**त वनो ₹#)

तकाल प्रशान एक बाब केने वे हा) वन वे मिलीवी, पेंस्ट्रेस १) अवान पेर्डिक क्या-स्थोन र दिय कमानी ( बी॰ १४ ) बाबीमा सिटी

श्रार्थ जगत

### ऋषि दयानन्द का एक स्मारक

[ श्रक्षिस विनय ]

ए । पे के विज्ञा इसन्द क्यां शत नामक प्राप अवस्थित है। यह बही स्वान है, बहा समर मानव द्यानन्द कारों समाधिस्य हो. प्रभ प्रेस में निमन्त हुका करते ये, वहा डा॰ गोपावासिंड बादि सनेक संत्रिय युवकों को यहोपबीत देने के लिए गामत्री पुरश्चरक उन्होंने कराबा था। यह वही स्थान है, बहा मदोम्मच राव रावा क्योंतिंड के सन्न के दो दृश्वे दर दिग्यबरी दर्शनन्द नै राजा के अभिमान को चूरचूर किया था। इसी स्थान पर उनका एक स्मारक वा बिसे चन्दौर्स निवासी साक्षा विश्वम्मर नाथ ने नष्ट कर दिया है। विश्व चनुतरे पर बैठ कर स्वामी को महाराज समा विक्य होते थे. बहा से सहस्रों नर नारियों को उपदेखामूत पान इरने का वौभाग्य प्राप्त हुआ था, आव वह नहीं रहा । वित यज्ञशास्त्र का स्वामी की मदाराब ने निर्मांक करावा था कोर बड़ा देखें की पवित्र ध्वनि से वे यह कराया करते थे ण्डा सरव-सनातन पर्म पुनर्वागरकार्थ अनेक व्यक्तियों को अध्या ने बीदा कहते हर्ए इस्तेद ही बी, वह आब वह वहा नहीं है । उक्त वश्याला को भो लोड फोड डाला गया है। बित बर्वेंद् के हुद्ध की खीतल छावा मैं महाराव विराजते ये उस मुद्ध को भी कटवा

स्वामी दयानन्द ने झाब से ७५ वर्ष बर्व देश में एक छार से लेकर दलरे छोर तक ब्रह्मनान्यकार में हुने भारतवादियों की बवाने का उत्तमोत्तम प्रवास किया। उक्षने पहले पहल 'स्वराज्य' शन्द की -मारूया की । उसने सर्वे प्रथम 'हिन्दी' को राष्ट्रभाषा बनाने का ब्रुम्बन इमारे वस्य उरस्यित किया और अपने विचारों को क्रियात्मक का देने के लिए. गवरात प्रान्त में बन्म केबर भी, संस्कृत के प्रकारत पंडेन हाते हुए भी, आब से इतने वर्षों पहते 'करवार्य प्रकाश' को हिम्दी में जिल्हा। इड छवार में आने से -बोकर 'यहारी वाने तक' वीवन भर वे क्रमाबों से सबते रहे. ब्रह्मन का उत्प-सन इस्वे और बान की क्वोति को प्रदीस काने के खिद्द सत्तत प्रयत्नवील रहे।

बाला गया है।

रशामी क्षानन्द ने तो तो आह् बहाने वाली तमाल के पोरतम झन्यान की तिकार, पेववाओं का दुल बूर करने में जिस्स कार्य केन्द्र तता र स्थान कुले वह बहाकाचा कि उन्होंने भी मान्य अर्थेंद केम की कुल कुल का सार्थमन

> स्वामी दबानन्द ने श्रपने श्राचरस द्वारा नर नाराक्य की सेवा करते हुए प्रसु प्राप्ति के महान् बीवनोहें हम की वनता के समज्ञ रखा। उन्हीं के बताये मार्ग का अनुसरम् कर मुशीराम से रवामी श्रद्धानन्द हुए बिन्होंने धर्म, देश और बाति में नवज्योति को आधत किया, पास्त्रपट को सगड २ करने के शिए अपूषि की 'गुक्कुल शिचा पगाली' को कार्य रूप दिया और सन्त में समर शहीद हए। बिनके विचारों को क्रिया न्वित करने के लिए बार्य मुसापिर पडित वेखराम बीवन-भर भ्रम्यायों के विरुद्ध ल इते रहे। ऋषि के ब्रामर सन्देश ---'कुएवन्तो विश्वमार्यम'- के लिए वे बीये तथा बतिदान हुए । उस बाल ब्रह्मचारी के समूल्य उपदेशों का पान करके साला साबपतराय 'जेरे प्रसाद' हते. बनता में बात्रति के सिद्ध 'सर्वेदग्स प्राफ वीवस सोसाबटी' (बिसके वर्तमान प्रवान स्व नाम बन्य भी पुरुषोत्तम द्वास टरहन हैं ) की स्थापना की । बिनके वचनामृत स्रोर सन्तिम दर्शन से गुबदत्त विद्यार्थी घोर नास्तिक से महान् भ्रास्तिक बने, डी० ए० वी० कालेज की स्थापना की। बिन के बादसौं के प्रयमे बीवन में प्रयमाकर महात्मा हसराच महात्मा वनै, विनके सन्देश क्रार पथ का दिग्दर्शन हमें ब्राजार्थं समदेवं कीर महास्मा नारायवा स्वामी बी ने कराया ।

क्या करता अपनी आलों के सामने उस महा मानक का यह स्ति के देख सकेशी है बिक्ने हमें बीचन भर अन्यायों के विकद लड़ना और मतिकार करना विकास क्या हमउसकी भ्रमृति को आयमन रख सकेशें हमश्रद्वारी करता की स्वस्थार उबर भागन में है सकेशी है व् वितायर सम्भागन में हम केशी है व् वितायर सम्भागन में स्वाया विश्वपम्म नाम ने स्सारक को शिगाना ग्राह किया और खब यह विक्रूच नह प्रश्न किया कुला है। क्या सरकार यहा 'बूरबिय-हमारत कानूर का उपयोगन करेगा है

### ग्रस्कुलों में परिवतन

गुदकुक बेडी छरवाओं के छम्बन्ध में आर्थ समाव की नीति में परिवर्तन होना चाहिए। इनकी प्रवच कमेटियों को समाब और प्रातीय समाव से पूचक कर देना चाहिए!

गुब्हुकों के शिक्षा कम में भी शिक्ष और वैनिक शिक्षा के आप र ऐसी व्यवस्था करने बादिए, विश्वीय करते के बार देन चन्दा मानने की खान-रवकता न रहे। इन सर्थाच्रों के साथ व्यवस्था विद्या हुए बादि की सिद्धा का महत्त्व होना चाहिए। गुब्हुकों में पुरुष गुब्हुका कामशे है। इसके मसा-विचालय विभाग में काशिकारो परिवर्तन यह होना चाहिए कि वेद महा विद्यालय को वेदिक क्रमुखान का केन्द्र बना कर क्षा प्रसामी से वेट आध्य करने की क्षेत्र प्रकृत होना चाहिए । इसके सम्बापकवर्ग, ठपा-वायवर्गतवा विद्यार्थियों के रहन सहन का प्रवध, शेष प्रशांबद्धात्रयों से प्रथम होना चाहिए । वर्तमान समय में आयर्नेद महा विद्यासय काट्रेंस कातेश तथा वेद महाविश्वासय एक ही व्यक्ति के प्राचीन है। परिवास यह है कि किसी में भी सन्दोध बनक उत्नति नहीं होती। वेद महा विद्यालय को स्रोक कर शेष महा विद्यालय में किसा शरूक सीर भरवा पोषवा कर शहर बाहर के सन्य कातेओं की भारत सेना चाहिए। वेह महा विवासयों में पहने वासे विचार्वियों से ग्रुल्क न वोना चाहिए बहा तक सम्भव हो उन्हें साने पीने का स्वय भी न देना परे । प्रार्थसमाध तथा बनता के इसके लिए डी चन्दा मागा शाद।



### केसरिया गाजर का हलवा— डालडा से बनाये जाने पर उत्कृष्ट !

एक पाव गानर को छील कर उस का कडकरा कीनिये। दो प्याले दघ उबालिये, गाजर डाल कर हस्की भाग पर तब तक हिलाते रहिये जब तक गानर दच को लग भग सोखन ले। डेट प्याला चीनी, कतरे हथे नादाम, पिस्ता, किशमिश डालिये। इस को लगभग सुख जाने तक पकाइये। त्राधा प्याला ढालडा गरम कीनिये. मीर क्रमश डालते जाइये--जन तक कि मिलाव सुर्खन हो जाये। थोडा सा कुचला हुना इलायचीदाना भौर पानी से मिश्रित केसर पाव षाय का चम्मच मिलाइये। ढालडा के प्रयक्त होने तक पकाउये। गरम अवस उद्या बरोमिये।

कौन से श्राहार "स्वास्थ्य रक्षकः" है?

ऐसे बाहार त्रो रोग के प्रतिकृत है। इस विषय पर मनोरनक सूचना पाने के लिये लिक्कें।

नुफ्त सलाह के खिने झाज ही लिखिय — झनना किसी भी दिन

दि डालडा ्एड्वायज़री •ेसरविस

वोस्ट बाक्स मं: -६३ वस्य १

HVM. 77 172 HT

शेष महाविद्यासवों से पूरी फीन ली वाबे उपाध्यायों को शहर के मुकाबते में अन्ते वेतन दिये बाय । यह समय परिवर्तन का है। इस समय गुस्कुल कागड़ी के तचालको को चाहिए कि समय उसते बावबान हो बायं नहीं तो वर्तमान सव-स्वा रही और इमने कोई स्पष्ट नीति निर्भारित न की तो पीछे इमें पह्नताना वहेगा । --- भीमसेन विद्यालंकार

### आर्य देशों का मंगठन

मुस्तिम नेता विश्व-इस्लामी संगठन करने में सगे हुए हैं, यह बात अब छिपी नहीं है। बढ़ा बड़ा मुख्यमान है, वहा वहा सुरिक्षम राज्य की स्वापना कराके वाशिक इस्ताम संगठन करना उनका और है। बर्म के ब्राबार पर मुख्यमान रावनीतिक बगठन करना चाहते हैं। मारत वंध में भी चे बस्तिम क्षेत्रों की रचना और दनकी राचनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं। मुख्यसमानी के इस भावी कान्दोबान और कार्यक्रम को भारतीय उसी प्रकार का खिलाबाड़ न समर्के, बैसा कि वे पाकिस्तान के बादोसन को सम-अते वे । सन्त में भारतीयों को पाकि-स्तान स्वीकार करना पढ़ा । यदि भारतीय अपी से बतर्फन होंने तो उन्हें आये भी संकटों का सामना करना पढ़ेगा। श्रतप्य भाषश्यकता इस बात की है कि भारत के सभी शङ्गादी वहस्यव्यक सास्कृतिक आभार पर प्रापना सहस्र सगठन करे भीर इस्लामी विश्व-सङ्घ वादियों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। प्रसक्तमान प्रापनी सस्या दृद्धि में प्रय भी सामे हर हैं। परन्त भारतीय वह-बख्यक निश्चिन्त नेठे हैं मानों अब वे निरापद हो गये। भारतीय बहुसस्वको को अपनी संस्कृति के प्रचार और प्रवार का बस्त करना चाहिए। भारत के भी<del>तर वह स्वय संगठित हो झोर</del> भारत के बाहर वे संस्कृति प्रसारार्थ येग्य प्रचारक मेजें ।

उत्तरी प्रक्रिया पूर्वी भ्रीर दक्षिय पूर्वी पश्चिम के तमस्त बीद देश मार-तीय संस्कृति को मानते हैं। सास्कृतिक श्राधार पर उनके साथ नये सिरे से सम्बन्ध को इने के क्षिए उन देशों में आर्थे प्रचारक और सास्क्रांतक दृत मेजे जाने चाहिए, जो भारत के प्रति प्रेम कौर सहातुभति यास करने का प्रवस्त करें। ऐसा होने से राजनीतिक सम्बन्ध भी इस होंगे तथा आत्मीयता में ब्रक्ति होगी। वब शैद देशों से भी यह उद-धोष होने क्रणे कि भगवान् बुद्ध की मुमि के निवासी इमारे बन्धु हैं और उनके कह इसारे कह हैं, उनकी हम स्वा हमारी समस्या है, तब मारत का हित साथन अधिक होगा।

### ছিত **ভাৰীৰ**ী

यदि काप पसद करें तो इस बड कह सकते हैं कि हमारी झाबाडी बहत म चेक है क्यों कि हमारी उत्पादन सकि कम है। यदि इस कापने कवि सम्बन्धी तया श्रन्य प्रकार के उत्पादन को बढा लें कीर नदि हमारी जनसंख्या उत्पादन के कार्यमें साम वाय सो हमारी ब्रासारी प्रथिक नहीं है। हमारी विद्याल नट बोबनाओं द्वारा अभि की विचार्त बाट के निवारस, तथा मिही को मुखबूत करने के प्रतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में विचात कालि भी उत्पन्न होगी विससे देश का क्रीयोगिक विकास हो सकेगा। बदि झाप भारत के मानचित्र को देखें वो ब्रापका उत्तर से उत्तर पूर्व तक दिमा-लय की उस गर्भ खना दिसायी देगी। मेरे विचार में खंबार में कोई ऐता प्रान्य प्रदेश नहीं बड़ा इसनी स्वचित्र गुप्त घनी भत शक्ति विद्यमान हो। इस शक्ति के केवल विश्वस और प्रयोग किये बाने की भावश्यकता है। इस शक्ति को विकसित करने और प्रयोग करने का हमारा निश्चय है। इन्छ इद तक इमने इसका प्रयोग भी किया है। हिमासाय में विभिन्न प्रकार के स्वतिस पदार्थों -की सम्पत्ति मरी पड़ी है। मेरे कहने का अभिशाय यह है कि केंबल भारत में ही नहीं किन्छ समस्त प्रशिवादै प्रदेश में मानवीव और भौतिक साथनों की प्रचरता है और इस क्षिये इमारे सामने उन सामनो को समक्र कर के परिकाम प्राप्त करने का प्रश्न है। हमारे पास व्यक्तियो तथा सानान की कमी नहीं। इमारे पास दोनों ही हैं इन दोनों की भिकाने का सबसे मरक उपाय यह है कि

पैक्षेस्टाइन के विमायन का विशेष विश्व के सभी पुरस्तमानों ने किया, परन्तु भारत विभावन के विच्छ भारत के बाहर के देशों से किशी ने उदयोग नहीं किया, स्वोकि भारतीयों ने उन देखी के साथ झारमीय सम्बन्ध स्थापित नहीं किया । बद्यपि सास्कृतिक एकता के भाषार पर ऐश सम्दन्ध स्थापित किया श्रवश्य बा सकता है। निरन्तर प्रचार करने से ही उद्देश्य भी पूर्वि होगी। सरः इस कार्य में विसम्ब न सवाना चाडिए। भारतीय ग्रार्थ सस्वापः योजना बनाकर श्रीव ब्रारम्म करें तो पाच वर्ष के परिश्रम से ही सदद संगठन हो सकता है। इस प्रकार के सास्कृतिक सगठन और प्रचार के लिय कार्यपद्धति और योजना बनाने के लिए भारत में सार्थ-संस्कृति प्रचार-प्रेमी सस्था-धों के प्रतिनिधियों का एक कम्मेशन बुबाना चाहिए, वो कोबना की उसके श्रदुतार कार्यकिया व्यव।

— 'क्रोबमान्य'

हमें उन देखों से मशीन सम्बन्धी सामग्री तथा अनुमवी टैक्निक्स व्यक्तियों भी उन्द सदायता प्राप्त हो किनके पास इन दोनों चौचों की अधिकता है। इस सहायता से कारे संसार ही का कामाना होगा। गदि ऐसानहीं हो सकता तो स्वभावतः इमें अधिक वीमित रूप में काम करना होया किन्द्र कुछ भी हो हमें इस दिशा में भागे बढ़ना है।

में काशा करता हू कि यह कमीशन इत बात को ध्यान में रखेगा कि इस करोड़ों मनुष्यों के माग्य पर विकार कर रहे हैं, निर्वीय देश या निर्वीय समुद्रो पर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसीन किसी परिवार से सम्बन्ध रखता है। सम्भव है उस परिवार के बच्चे मुखों मर रहे हो। यह भी सम्भव है कि उनकी शिकान हुई हो और उचति एवं वृद्धि का सबसर भीन मिलाहो।

 उटकमड में पशियाची आर्थिक सम्मेलन में दिये गये उद्घाटन भाषक् से

### देशती इसाज शिक्त चंद्रीवित और परिवर्कित descer ]

के॰ भी रमेख नेती आयुर्वेशसञ्चार। त्रवे प्रकाश की चलावींच में पहाने वासे पुषक-पुक्तियों को वह पुस्तक सक्त्रम क्रपने पास श्वानी चाहिए किस से है **पर. गणार भीर देशत में ग्रहमका है** मिसने नाली उस्ती और उरक चीको है। बन्ता इसाम बाप कः तकें। मूहन एक वन्ता । बाक कर्य कः बावे । प्रिवाने का प्रता---

> विजय प्रतक अवद्यार. मकानन्द, वाचार देश्यी ।

फिल्म-स्टार्<sup>नने के रकुर</sup> इवतियों को शीज अपने नाम हमारे पार रविस्टर करा होने चाहिये साकि उन्हें टिच्त पथ-प्रदर्शन किया वा सके और बह घोकेषड़ी है बच हके प्रवेश एक विना मन्य मगाइने । इंटर नेशनस इन्टोसस्थान म्बरो प्रमार्थेच प्रशीयद ।

### मफ्त रंगीन कलेण्डर १९४८

विवाहित बीवन को सब्धमन बनाने के ग्रप्त १६२व

व्यनने हों तो निम्न पुस्तकें मंगायें। १-कोक शास्त्र (कविव ) १॥) 

३—८०मामियन (स्थिप) १॥) ' ४---१०० कुम्बर ( स्विम ) सा) ५-- चोहायरात ( सचित्र ) १॥) ६--विश्ववश्वी (श्वचित्र) १॥)

द-- वर्भ निरोध ( कवित्र ) III) ७-वोरे सम्बरत को (US उपरोक्त पुस्तकें एक काथ क्षेत्रे से आ) द॰ में ईमहें गी वैदिय वीस्टेक ॥ -) अजन । नोट-- हर गाहक को एक रशीन कैस-डर १९४८ छमत मेखा बाठा है। अपना नाम वा परा पता साफ साफ सिसें।

इमर्रायन ट्रोडग एजेन्डी ( V.W.D. ) पी॰ बी० ७५, अमुत्रहर।

### कुछ अद्भुत शक्तिशाखी जोषधियां

किसी भौषधि को वेष्टायवा साबित करने पर १०० क्यबा इनाम । क्रिन्टें बिरवास न हो, डेढ़ आना का टिक्ट मेज कर शर्व किसा सें।

#### सफेड बाल काला

इस तेल से बाल का पकना रक कर वका बाल बड़ से काला वैदा होता है। यदि स्थावी काका न रहे तो दना मरूप बापत की शर्त । तेक्कों प्रश्लेषायकों से इसकी संस्था प्रमाश्वित है। मुद्द तैक सर के इर्दव तर में चक्कर आर्जा आर्थिको काराम कर आख की रोखनी को बढ़ाता है। चौथाई बाह्य पद्म के सिप्ट २॥); उस से ज्यादा के लिए ३॥); व कुस पकावास के सिए ५) का तैस मना से ।

#### बहरायन नाशक

यह कर्य रोग की सर्भुत दवा नक्रापन नया व प्रदाना, बाल की कम धावाब, दीम बहुना छदा के लिय भारी-ग्य करता **है। वहधा जारमी रा**फ राफ धुनने सगता है। बूरन २) वेशराम पामित्व विस्तोर राम तंत्र १७ पो० सी। सरिया विक्रा-प्रकारी पान ३

### खेत इष्ट की बनीपवि

महात्माप्रकृष इस बकेरी की दवा से वीन दिन में पूरा फायदा। बदि सैन्डहो इकीमों, बाक्टरों, वैद्यां, विद्यापनदातासी की दवा ने किया हो चुके ही तो इसे बयाकर बारोन्य होनें। मूक्य सा)

### संचिति-निप्रह

चन्दान निमद की अन्तक दका है। दवा का व्यवहार बन्द कर दें, गर्म भारवा हो व्यवगा । प्रतिमास वक्ष तीन विन व्यवधार बरना पडता है। वर्ष मर की दवा का मूल्य २॥) दूवरी दवा थो बीवन घर के शिद्ध वैच्या बनावी है,--मूल्य २॥) दोनों दवा 🕏 अपवस्रत वे स्वारप्य में किसी क्षप्त की शानि नहीं भोगी ।



वि वि ध चि त्रा व



यातायात के लिये उपयोगी इस वायुपान को श्रामी हाल ही में दिल्ली •में प्रदर्शित किया गया है।



ये चार पनडुन्नियां उत्तर्र्धृष्ठ व समुद्र के बल गर्म में परीचार्य तय्यार है।



इन पन्त्रह सर्थ के सहकों ने बिना कारीयरों की सहाबना कर पक्षान बना लेवे हैं।

### भ्रप छाँह

(१४ ८ स रोष)

'बहतो भई सन्यासी हैं, इसतो माई कुछ भी नहीं। लो इस वे सोने चले १' और उठदर चला दी।

कोडडी उदरी वालें मरती रही। वन वन उदंघने लगे तो यह जुमके से उठकर गुन्नू की बालधारी वे दवात कलम उठा लाई श्रीर प्रेम उद्देशने सगी।

X X X

x x >

चीचे दिन तार जाया। जोर छुठे दिन रहन गयु होने जा सवे। यब मुद्र में शे के कु न पर चका। मा ने जाय स्थाप सर कर कहा— 'केश जाये करते हो में कि कुछ हान तो यह होने देते।' रहन इसका रहा। पांडणी राठी रही। मोची खुर रोहे। वस नाहिनों ने भी खुर वाय विका।

फिर चेनन बन बीजा के बान घूम कर लीटा ते 'जून ननती हो निहो।' नहां जिलती हो तो जाजो और नहा रोती हो।' कोटशी नेनारी कट वी गई कीर नोली—'एड।' एकं हमें नहीं माती।' फिर नो जहीं।

विदाकासमय आवा। रतन वास पहिले से ६ स्टेशन चले गये। व दशी श्वव से लिपट लिपट कर खुव रहे। कमी खदेखियों, कर्म मः और कभी मामी से। उसने छेटे भाइ बहिना को गोद में क्षेकर प्यार किया। बच्चे से लगा कर बढ़े तक सभी रो रहे थे। वह स्टेशन तक रोतीरही। टेन पर भा आसा बहते रहे। शदके के सुल, और एसुराज्ञ के बचन डोड जगाते और वह एएड कर हो बठती। ट्रेन पर भी कासू चक्कते रहे। मैबा समस्ति रहे-किर ले आवेंगे न दो विहो क्या करें ? इमारा कीन बड़ा है ? न रो नेटा । अन की इस चार महीने का बादा करके कार्येंगे।' टेन ने बीटी दी चौर रतन षद काया । मैना क्रव गरे । बोडकी ने कुछ थड़कर, कुछ रतन के मन के इन्स् शेख शिवे ।

### भरव सीग किसके हाथ स्वेस कर रही है ?

(गृह ११ का योष )
वामान्यवादियों के इन कारकी कमन्ने
क प्रश्वदा उठठ कर कारन देखों में
उनकी शक्त कम की जाव। कारन ने
वारत उनका जापना मला हो बाव।
कहते हैं कि बाबम ना मला हो बाव।
हो वह उनके वान विमान नहीं जाहता।
वह तो विफं मोटी मुनी चा(वा है।
वेगुक कमरीकन वामान्यवाद हो देखा
है, सेकिन दूर्व के देखों में जमी भी
विटेन का पामा मब्बुत है हुवलिय
लीग कारने पुराने मालिक को नाराव
विभे विना नये से शार मार कर रही
है

यह पैंतरेबाजी फिलस्तीन के मससे में विश्वकृत राफ सामने आप बातो है (वहा अमरीकन तेल धन कवेर अगुश हैं)। उत्तरी अफ़ीका के झरव देखों में भी नही पैंतरानाची चली वा रही है है व्यवनारों के समाचारों से मालम होता है कि प्रामरीकन उत्तरी सम्बद्धित के फारीसी उपनिवेशों के राष्ट्रवादियों को बढावा दे रहे हैं कि वे "स्वाधीनता" की माग बोरों से करें। दूसरी तरफ छिपे वीर पर उन्होंने मिश्र स बाह्य किया है कि फासीसी उपनिवेश द्वम को दिसार्वेगे । लोबिया में भी सामरीकन दोहरी चाल चल रहे हैं। एक तरफ लीविया के शेखों की 'स्वाचीनता' की माग का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिश की इस माग का समर्थन कर रहे हैं कि संविता भिन्न के साथ रहे । अधर उन्होंने ब्रिटेन से को इस समय लाविया का शासक है, दवाई श्रद्धे लिये हैं। साप नवर काता है कि समरीहर इस देश का का व्यना चाहते

वाझाव्यवादियों की का को का मसवा कोड़ करने के बहके, उनक म-सूनी और योबनाओं का पर्दो फाश करने क बहले, वाझाव्यवादियों के हव कमने वे काम उदाने के बहले बारब कीन करन कना का प्यान फिलास्टीन की तरक हटा रही है।

क्रोर बही साम्राज्यवादी चाहते हैं। त्यां के तिदेन क्रोर क्रामशेका में चाहे विदना भागदा हो, ने बनता की वा चीतीता को दखने में एक हैं और हक काम में क्रदस लीग उनकी कहाक है।

उदने देखा रतन उठकी और देख रहा या में म भरे हवि से । यह भी पुरुवाणि का प्रस्ता करने सभी । वह उठके निकट सिक्टक स्नावा और नोक्स रिकानी सम्बद्धी हो । वह सुरक्षा कर देखी । और चीरे से रहन का सन्य दूखा हिसा ।

### सम्राट विक्रमादित्य

(सरह)

हेलक—श्री विराज उन दिनों की रोमाचकारी तथा

कुसद स्पृतिया, बन कि मारत के वासक परिमोक्तर प्रदेश पर बाकों और हुवाों का करंद बातक राष्ट्र क्षाया पुत्रा था; वेश के नजर नमर में होने दिन्याक्वातक प्रदेश वे चो कि शमु के जाथ निस्ताये को प्रश्चन तैकार पहते है । तथी छहा हंकिमादित्य की सक्कार चमकी छहा हंकिमादित्य की सक्कार चमकी को रेश पर मन्द्रभवा हाइयाने क्षाया।

ड।धुनिक शक्तितिक वातावरका को सद्देव करके प्राचीन कवानक के क्राचार पर क्रिके रहे एक म्लोरकाक नाटक की एक प्रति काले जात खुर्यावृत रक्त कें। मूक्त रहे), बाक काला (\*)। मुक्त का प्रता-

विजय पुस्तक स्पटर, बदानन्द बाजार, दिक्षी।

#### सफेट बाल काला

लिया से नहीं, हामरे शायुर्वेदिक सुक्तिका ठेवा से नाल का पकना कर कर तकेर नाल कर के काला हो व्याद्ध है। नह तेल दिमानी ताकत और कालों की रोशनी को नहाता है किन्हें विश्वात न हो, से मूल्य वापंत्र की वर्त विला तों। कुन राहे, वाला सामा पका हो तो कुन। और कुत पका हो तो भे, का तेल मनावा तों।

रवेत कुष्ट की बाद्युत बाढ़ी शिव वकतो | कोरी की आदि हम प्रशंख करना नहीं चाहते | वदि रत्ते केर हे कोरी बद हे काराम न हो तो मूक्य दूना वापत हूं वा । मू० हे) द० दिमासक बायुत्तर मनन, १० की अह जा समार स्टेंट. क्या करता ।

#### ५००) नकद इनाम

बवामर जूबे से तब प्रकार की मुली, दिमागी कमबोरी, स्वप्नदोष, बाद विकार तथा नामदी दूर होकर ग्रारीर हुम-पुत्र बनता है। मूल्य होना, प्रवास क्रम्बार केवार व्यक्ति करने पर ४००) हुनाम कृताम फार्नेसी (श्विस्टर्ड) ब्रालीम्ड ।

### ५००) इनाम

( करोंद्र कीलाई) मुंद्र कोलाव कर ! एके प्राप्त कर्म ने ब्रांड कर में महा के हैं!! जार किर्म पाने हैं कई सा पाना मित्र पाने हो पाने कर पाने कानेचे क्रांत करोंच्या, नेकर्ड, का ची काई कुमान की पाने में मैंन पान परेला ने का केम हैं ? जुना दी, पाने कर है की के ११। कानेचा कर है की ११।

alank star allerin (m. 1 km)

### पेट मर मोजन करिये

मेवबर-- (गोलिया) .. मेव ब्लूजा स्म पेवा होना, फेट में पवन का चूमना, मूल की कमी, पाचन न होना, साते के साद पेट का ध्यारीपन, नीती, ह्रदश की निकेसला, रिमान क्षणान्य ध्याना, धीव का न प्रान्ता, स्टब की क्षत्रपट धरेप्स, शिक्षा-वर्षे दूर करती है। चाल, सीवर तिश्वी और धेट के हर एक रोग में प्रस्तियेत द्वा है। सीमत क्या ११) तीन का ११।) बाक वर्षे क्षत्रस्या १। तीन का १।।) बाक

त्ता~दुग्धानुपान फार्मेसी ४ खामनगर दिस्क्षी–एवेंट ब्रमनादास क॰ चादनी चौक



बीवन में मधुर वानम्ब डएभोग इसने के बिये स्वर्च सिकिय गोबियां

### भीन सीन गोल्ड —रानिक पिन्स—

'कीनतीन' में सनेक दाकि वर्षक क्यों के क्रिटिक द्वरूप सीमा वी हूँ। इसमें वस ग्रीर बीक्स बदाने की, बाद उट्ट कर तथा स्वच्यारीक चीर जातीय हुन-क्या मिदाने की कपूर्य ग्रांक है। 'कीन-सीन' के सेवन से चायकी कोई हुई क्रिक, उत्पाद, कमग वसा पुरस्तक किर के प्राप्त होगा। सूचन प्रति जीकी के) काक वर्षा।।:) प्रस्ता।।

विस्तृत प्रचीपत्र प्रपत मंगाइवे । त्रायनीज मेडिकल स्टोर,

त्रायनाज माडकल स्टार, नया बाजार – देहली।

हैंड झाफित — २८ एपोसो स्ट्रीट, फोर्टे वम्बई । ब्रार्चे — १२ डक्स्टोबो स्वयापर, इसक्ता, रीची शेड — झहमहाबाद ।

### — सेबिंग ऐजेन्ट्स —

दी नेहानल मेदीकल, स्टोर्स — प्रायम । दी बनरल मेदीकल, स्टोर्स — प्रायम । दी बनरल मेदीकल, स्टोर्स — प्रायम । मी बररवरी स्टोर्स — गीवातेर । मेर निरम्पाद्य बननी बहान — उटपपुर । नेहाराय विश्वनाय विनेदी—ह्यापकरनाय । मेरा मेदा मार्स्स — सरकर । मेरा मेदा मार्स्स — सरकर । मेरा भी का सार्स्स — सर्वाद । से भी का सार्म्स स्टार्स — बनायुर । का बार्स कार्स्स स्टार्स — बनायुर । का बार्स्स स्टार्स — बनायुर । का बार्स्स स्टार्स — वोच्युर । का बार्स्स स्टार्स — वोच्युर ।

स्थानाम् प्रतिम ।



### मिस्र गया भगवान

बगदोक्तकास 'में म' ]

ाल गवा भगवान, (पूको हुआ के । रती के साल को, रती से उठा के।

> इम जोच रहे वे इसी— भाई भाई से मिलोंगे । लिंद की इत नगरी में, कमी फूल क्लिंगे ।

(वीकार द्वाम को— गवेबो इसा मी । होने किसी दिन, । दुनिया को मिटा के।

> न्या मिल गया मगवान, तुम्हें बापू को हुना के।

स्तान ही द्वरमन नहीं, भन है बहान भी। उच्च के मारों भी। हम कई भी। द्वमहरे बाने से बहहे, हम हर बादे हों अच्छा। ब्रुट सबे हम खुर, उप को क्षय के।

स्या भिक्ष गया अध्यान, तुन्हें बापू को बुक्ता के ।

मालूम न वा साद में, मिस कार्येंगे एक दिन। बुद कपने ही हावों हे, को नैटेंग्रे एक दिन।

> तुम से दो यह उपमीद— न बी बय के किवेबा। बापू को बुच्य सोगे, अध्यादी दिसा के ।

नवा मिक्स गया भगवान, दुग्हें बाजू को बुला के । हम चब को क्ला के, चुनी नवरी को बना के।

> इस वनती के साम को, इस वनती से उठा के । स्था निया नना भगवान, तुन्हें बादू को सुसा के ।

### ''स्वदेश"

[ बहादेव हार्मा 'विशारद' ] तुम छ टे बच्चो स्था वानो ? तुम में स्वदेश का प्रेम नहीं. तुन में उसका यह रक्त नहीं, कापनी स्वदेश की मृति पर, न्बीक्षावर होना स्या जानो । द्वम होटे स्वोस्या मानो १ तुप में उसके प्रति मिक्क नहीं, तुम में स्वदेश की चाह नहीं. भ्रवसर माने पर निव स्वदेश पर, मरना कटना क्या बानो, तुप छोटे बच्चो क्या वानो ! ये ह्योटे स्यागी यह भाषा, करती। तम को द्वित ऐसा, उसके उन सुन्दर पंस्तो पर, द्वम तीर चलाना क्या वानो, द्वाम ह्योटे बच्चा स्थावानो १ ब्राने खदेश का गान करो, बापूका उर में स्वान वरी, सब काम करो उनके सहस्र, उनकी स्वरेश की सेवा को तुपक्कोटे बच्चो क्या व्यानी !

### पहेलियां

स्थामी की आपनो के आगे,
पूरा काग वध्यका है।
आपनो के को जोट हुआ,
यट बारा सुत्र खाता हूं।
अंबकार के होते ही मैं,
काग नहीं कुछ करता हूं।
ऐसा नीकर हूं विविक,
न खाता हूं न पीता हूं।
ऐर कटे तो पुत्र वनेगा,
काश कटे तो पुत्र वनेगा,

कमर कटेती बने सहर। इसने ही बाक्रभ्य चन्द्र को, दूच विज्ञाया मिला बहर॥ [यूतना]

झादि झाटते साजा धावे, मध्य महत्ते सम्बन्ध न सावे। झान्त झाटते समझी राखे, भो नतलावे मीठा चाखे॥ [बस्तम]

मृज्य काटके कम हो बावे, श्रंत काटके समय बताये। तीन काद्यर की ये कहलाये, क्रिये पट्टों के बावे काम। क्राट बतलाओं मिले हनाम। (क्रमा)

### जरा हंसिये

विता—पुत्र, विदे द्वाम मास्टर के सामने पढ़ समान देशा को तो द्वामें इस वर विश्वन स काना साहितो द्वामें नहीं बदसाना साहितों ते ते किर नहीं बदसाना साहितों ते ते विदे वे पूर्वे कि १११ द्वाम करना र उनके समझने पर बदसा मत को। साहरर—मोमन १०११ कियते हुने।

शास्त्र—माप्तन १०+१० कियन हुय । सारवर का नवपपा क शोहन—२२ हुवे झीर कियने हये । हे । बालवस्थ वो की रङ

### किशोर से

[ भो होनदेव द्वर्मा 'मधुर' ] मम साथी किशोर । हमको चन्नना क्क व्य पथ पर, चाहे भारा भर वर्षा वरसे, चाहे श्राषी श्राये, चाहे त्यान उठे, इमको तो वस कर्त्तं व्यापवापर चलना है। श्चवने पथ में को भारी रोहा व्यावेगा. हम उसे ठोकर मार गिरा देगे । बो वन इम को. व्यव्याचेता. उक्को इम, मार मगा देंगे। લુદ્ધામી ફોન, बस इम को तो, कर्ल व्य पय पर, चड्ड चलना है। कर्ताव्य पथ पेही चकाने से यह कीवन सकत बनेगा । क्राइम तो कर्तव्य पथ पर बढ़े चलें बढ़े चले।

बालकों की सरकार

स्रमेरिका में स्राहियों के सानेरिमकों नगर के स्रावकारियों ने बातकों में नाल-रिक्ट सावन-रुप्यश्या की स्राम्बर्धि उदरान करने के लिए एक महत्वपूर्ध निर्मीय किया है। बातक बोट बात कर मुनितिकत उम्मीदवार स्रमने वापी बातकों में से चुनिने और नगर स्राधिकारी ए-निर्मी बच बातक उम्मीदवारों को प्रति कर्ष एक टिन के लिए नगर स्र शासनमार कींचे स्थान करने ।

उक्क निर्वेष के अनुलार अभी हाल में एक दिन के एक निर्वोधित व्य मेदर का गांवा। एक १० वर्गीय ने पुलिश का उत्तरहासिक किया और एक नालक ने आगा कुम्माने की व्यवस्था क संवाधकन अस्ति उत्तरावा में किया।

#### सूचना

कोमदेव सर्मी 'मधुर' स्थित करते' हैं कि विश्वनाद (बबपुर राज्य) से क्रिक्तित मानिक पत्र 'मारत' मी' भागा के अन्यपर्ध के प्र है। बालकाय वी की स्थ

### साहित्य परिचय

परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियां का आना आवस्यक है, अन्यया केवल प्राप्ति-स्वीकार किया जायगा। — सम्पादक

भारत की भाषा — कें • स्वामी नाय दुर्मा। प्रकाशक — नासन्द प्रकाशन, चनत्र निह्टम्ब, सरफोरोब-शाह मेहता रोड कोर्ट बम्बई!

प्रस्तुत पुरत्क का विषय नाम के स्वाह है। इतमें आब के देशाओं को कियते कर वह से देशाओं को कियते कर वह से देशाओं के कियते के से देशा के देशाओं के स्वाह के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा के देशा

नासन्द प्रधान ने पुस्तक का संभी संस्थायां भी प्रश्नित किया है, क्योंक दुर्यान्य से हमारे राष्ट्रीय नेता स्नाव भी हिन्दी पुस्तकों की अधेवा संभी वासिस्य के स्विक प्रेमी हैं। नावरी स्निप न हिन्दी के जोने जिल्ल बहुत उपयोगी हैं।

बिजय — ( शासाइक पत्र ) — शंसदक—श्री सःवकाम विद्यलक्षर-प्रका श्रक — तेल लिभिटेड, श्रदानन्द बाणार विक्वी । मूल्य ।) एक प्रति ।

दिनिक बार्ड न के भुतपूर्व कम्यादक भी तस्वकाम विधानकार के तम्यादन में इस शासिकि किस्ते हो भाव के प्रका-चित्र होने सथा है। पत्र का गेट स्वय स्वया है। सरमां होने को भी राष्ट्रिय स्वया को पर प्रायः प्रत्येक क्रंक में दा पद्क पर्वात्र के स्वय हो, है। क्षेत्र द्वार्थ किसे-च्या सुन्दर कार्यों, नारी य प्रदस्य कीवन बहिया पर्वेशन कुन्त बानकारी, नोर

हमें निश्चय है कि यह पत्र सर्वेश-शरमा सनता में शीम ही स्रोक्षिय को सामगा।

त्रवू 'तेब' के संचालक भी देशवरपु राष्ट्रभाषा हिन्दी के चेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए वे भी हिन्दी चयत् के सन्ववाद के पात्र हैं। जाका है कि

ा उर्दू तेव मी हिन्दी में प्रका के हिन्दी के प्रति अपने कर्तव्य के क्षाने में किसी से बीकें न रहेंगे।

पूर्णाद्वति — तेषक चौर प्रकाशक — श्री वी. ग्रुडबी गुजन। १० रवन-शास विशिद्यत, धमनगर नई विद्यी।

१) पर पुस्तक केशक का प्रथम कर-रक्षके कवा का प्रारम्म कर्मि और विकास के प्रेम है प्रारम्म होता है। क्षमि तहास विवारों की एक संभान्त कृत्या है। वह विश्वय के साथ **आव**न्म रहने का निरूचन करती है। निवन ऐसा बचन देकर भी सामा वह नथनों के कारका या प्रापनी दुर्वक्षता से विवाद करने से इ'सार कर देता है। यह उसका मित्र मोती बसे कर्मि के ब्रासाशक कष्टका सारक करा कर्तव्य पासन के लिए बहता है, तो वह अपनी प्रियतमा किम को मोती के साथ ही विवाह करने का क्यमर्थ देता है। उर्मिका मामी वा बहन के रूप में देखने बासा आद-र्श्वादी मेरी भी इस प्रस्तान को सनकर चिकत हो बाक्षा है। इसी उक्षमत के साथ अपन्यास का क्यानक प्रारम्भ होता है।

स्वानक के मध्य में आ बाता है स्वान्य कोर नोशावाली कर शक्षांत, विवयं वार्म्यालिक प्रस्तिमशीरियों ने बर्गर स्वान्यार मिने । इसी मताह में उसी गुरुवों के हारा वायुद्ध की गई, त्र कंके बर्गरेव के साथ विवासक किया गका, किस्मी बार गुरुवों के हाथ विश्वी बर्मा मुक्त कर में देशक रहे वां। इसर विश्वय बर्मा मुख्य वरमका है और केस के सर्वे में बुट बाता है, समी उसे अमिक सर्वे में बुट बाता है, समी उसे अभिं के सर्वे में बुट बाता है, समी उसे अभिं के महत्व कथा और साथनाल का समायार मिसवा है और सही पूर्णाहरि अपनाल के नियायरम स्वर्ण है।

उपन्यतः में अनेक प्रश्न बहुत अन्ते हैं। मोती, उर्थि के विचार वक्षे वैवाहिक समस्य पर प्रकास कालते हैं। किन्तु देखा और सामा के चकी के तक्षेत्र उसस्य पर हाथों हा स ते हैं। देश की तरस्योंन स्थिति का निषया अन्तु हो बाबा है।

स्वराज्य दर्शन — केसक — श्री सद्मीश्य दीवित, प्रकाशक — सार्व-देखिक प्रकाशन क्षिमिटेस देश्ली। सुरुष १)

--

वाठ शक्त के झनवरत संवर्ग के वात्र स्वार आह कर स्वार आह कर विकार है. पण्ड वर स्वरूप आह कर किया है. पण्ड वर स्वरूप आह कर केवल विदेशियों को सहर करने तक ही कीशव है। कामी तक हुएका की स्वारता नहीं हुई। देश के सनीविशे ने हुएके पूर्व कर्या के स्वरूप का से कोचा ही वहीं कर ने सनीविशे ने हुए के सनीविशे के स्वरूप हुए कर में कोचा ही वहीं कर ने साम के स्वरूप हुए कर में कोचा ही कहा के साम के साम की साम कर साम किया हुए कर में कोचा है। वहीं कर ने साम की साम कर साम किया हुए कर से कोचा है। वहीं कर ने साम की साम कर साम किया हुए कर से का साम कर साम किया हुए कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर स

मा मिष्य-निर्माय काला है — वह प्रदेन हत तथह धनती के त्रमने चनस्पत है। ऐसे अवकर पर हत पुस्तक दा प्रकाशन अस्तन्त सामावह है।

( 48 )

प्रशेक में सेवाब द्वारा स्वतिविध मेरिक विद्वारात्त्र गरी करवाब सुब हैंवे गमे हैं, जीर किर रिज्यू से व्यवस्था उनकी मास्स्या की है। मास्स्या के श्वान का श्वासि दवानस्थ के मन्त्र हरवा देश विचारवारा को किया गमा है। प्रचीन दोठे बहु टांग नवा है।

भी पनरवादिव गुत सर्थ पी॰ ब्रास्टनजी ने मृश्विक में व हैं — "शावनितिक उन्नति बालने वाले मार्कि दवानन्द के लोगों को निरित नहीं हैं" — द पुरे बानन हैं कोर खाब वक के तीचने वाले गुत्र में लेलक के हर को तीचने के प्रयत्न च्या स्वारत हैं। न केवल श्रवनीति के विवार्धि बारेग्र सावनीतिक नेवाकों क हट पुस्तक वर्षांत विचार्धि कर हैं में स्वार्धिक नेवाकों क

### 'सिस चित्रकूट सूटो।

### स्वप्न व

केवस एक सप्ताह में सद हिमालय कैमी

प्राचीन ज्योतिष का

### त्रिकालज ज्योतिषी

इरह प्रत्य से हिन्दी माथा बोलनी कीर मिथा कर सद्धार बन और सहार और मिथा कर सा करता, यह आहु सातना, कर के सहायों की शिव मिखाना, कि तिबि और दिन सानना, कम्म क्यामा आदि म सहेश जोतिय के तमाम गृह रास्त्रों के साल बोहा बहु। सहाय भी दुग क्योंकर कृत मास

पता—म्बोब ट्रेडर्स नं०

### चटपटी, मजदार, सुन्दर

 फिल्मी खप्तराष्ट्रं—५० फिल्मी-ख्रांसलेजियों की रंगिन बीचनी एवं उनके मनोधर चित्र। सस्य राष्ट्र)

विस्ति सम्बद्धार स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक

• सम्बर्ध की चांदनी राजें---गन्दे के विवेश क्षेत्र का अमेरिक क्षेत्र विका कक्ष है। सम्बर्भ शणी

 वस्तु वी चित्रिक्त एवं विकास स्थानिक वे होने वकी समित्रार का मेमानेक विकास है । सुन रान्ते राज्य व्यक्तिक अवस्थाने से सत्राद्धात की व



'मां। ऋद बापू कब बेलिंगे १' —एक कविताका शर्विक

प्रकाय के बाद।

× भारत के बंटवारे का इतिहास पाकि स्तान सरकार तिखेगी।

- पाकिस्तान सरकार भूभिका का पूर्वार्ध चर्चिल, और ड त्राचे शायद माउयटबेटन किलेंगे।

¥ भारत पाकिस्तान-एकता के सरीवक डां० लान पूर्व बचेंगे। —एक शीर्षक प्रकता की ट्रेनिंग सूक्य के विवास कीर मिलती भी कही नहीं। आवकल ता कई नये नये स्कूल भी भीर खुल

नवे 🐉 × पाकिस्तान के एक प्राने लीगी ने बिन्ता का तुलादान करने का निश्चव

बेचारे के बुरे गिरह टालने के लिये तज्ञादान की तदबीर है तो अच्छी पान्त काचिक कान्छी तव हो अब दान की दक्षिया काश्मीर के काक को बीर जारे का जेस रिक्षवी को दिया भाव ।

६ ब्यान देशाक की उस चिट्टी का हैटराबाद सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, बिसमें उन्होंने हैदराबाद की सेना में शामिला होने की पार्थना की बी।

मियां ईशाक ने शायद यह नहीं लिखाधाकि वह क्रीरतोकी फीज में भतीं होना चाहते हैं या मदों हो।

हमें इवाई बहाब और तोवस्नाना नहीं मिला तो इधिवार डाल देंगे ---- इशवली नेता

बरा ठहरी--मेत्रे हैं कुम्हार के यहां बनने के सिये।

लायक बालों दो घटे मलाकात करें या १० घटे। वेकार। इत समस्याको बदि मुलभाना ही हो तो किवी नालांवक श्रली को मेवो।

जायक प्रजी वे दो चंटे नेहरू वी

—सरकारी विश्वसि

× भारत सरकार के प्रक डिस्पोबल क्राफिसर को श्रमानत में खगानत करने वर गिरफ्तार फर जिया गया ।

बग किया. यह कीन सा ऐसा गुनाह या थो. गरीव ने थो चार पैसे काठ-कावड़ बेन इर क्या लिये। निया आयक्त तो इस बहती गंगा में सरकार के ६० फी सदी वफादार भी डाथ भो रहे हैं।

एक मुस्लिम महिला के प्रोम में वड़ कर पासीवाल भी ने स्तीफा दिया है। --- 'नव सीवन'

श्रंत्रेणों को भी सभी पता चक्षणा कि दिन्दुस्तान में दिहंतर के भी गुरू हैं। बोकिन निकली ज्योतियी ने यह नहीं बताया कि इस साल प्रविकांश मित्रयों की ही जन्म कुरवली में शादी का योग है या यह विश्वते वायदों के सीदों का भुगतान

विदेशी पंची लोने में कोई स्वतरा

स्वतरा कैसा। पैसे लिये जाक्रो, सद दिये बाब्रो। रहन रखं हुई श्रमानत तुम्हारी, ज्याचन पटा तो हमारी । क्यों है न यही बात ।

× बुद्ध से बचने के शिथे शान्ति आवश्यक है।

> --- Per mi भौर युद्ध में फसने के लिये ?

हिन्दस्तान में पानीरत का दसरा बुद्ध सब्देंगे और दिल्ली के किले पर आसप्तवाही भएडा पहरावेगे ।

---- रिश्ववी यदि ऐन मौके पर सर्गेने बाग देकर भींड इराम न कर दी होती तो मिया श्रपनी मनदृत झाकृति को दिल्ली के तस्त पर भी बैठा देख केते।

किया है।

म्रानंद पहेली 'नं० ख' में १००१) भ्रवश्य जीतिये ६००) सर्वे शुद्ध इस पर तथा २५०) न्यूतम ३ आशुद्धी तक तथा १०१) विशेष इनाम महिला या विद्यार्थी के सर्व शुद्ध इल पर तथा

सर्वाधिक पूर्तियों पर २४), १४), १०), दिया आयगा। पूर्तियां पर्कृतनेकी अन्तिम तारील ४-७-४८

|          |    | •       |                     | 3       |          |         |                                                       |
|----------|----|---------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| र        | 2  | रे<br>द | न                   |         | ٧        | भू<br>ल | वार्ये से दार्ये—२. इतको<br>वाफ रखना चाहिये। ४. खेती  |
| मं       |    | ६<br>र  |                     | वा      |          |         | के सिएयइ बरूरी है। ६. नार<br>बार कहना। ८. डरपोड़। ६.  |
|          |    | वा      | द<br>का             | 1       | ,        |         | यह क्षष्ट दायक है। ११- इस<br>स्रमाय हानिकारक है। (तीन |
| •        | ı  |         | <b>a</b> / <b>b</b> | 2       |          |         | श्रद्धर) १५. एक दक्षितर।<br>ऊपर से नीचे-१. दर्भ।      |
| ۱<br>د . | ŧ  |         | ११                  | १२<br>म | १३<br>ता | १४<br>म | ३. राजा के यहां यह होना                               |
| मी       |    |         |                     |         |          |         | करुरी है। ५. दुरी झादत।<br>७. इसे प्रत्येक नारी को    |
|          | १५ |         | वा                  | ,       |          | 77      | भानना चाहिये। १०. कुक्पों<br>से ता बहने वाला। १२. सल  |

में रहने वासा बीव । १३. व्वर । १४. भारत का एक शहर । नियम-एक नाम से पहली पूर्ति की फीछ III) दूवरी की II), इनके बाद प्रत्येक पूर्ति की ।=) रहेगी। पूर्तियां साने बना कर साफ २ अस्वि । इर एक के नोचे पता लिखिये तथा मनीब्रार्डर की रसीद पूर्तियों के साव मैकिये। है पैसे क्रांबिक मैकिये किससे उत्तर सा॰ क्रजुन में ता॰ १२ को छूप लके। जीलबन्द इस अन्तिम निर्शय होगा । हनाम पूर्तियों द्वारा चमा हुई रहम के हिलान से मटाई नढाई का सकती है। पूर्तियां येवने का पता---

मैनेकर, के वी वंदारन श्रानन्द पहेली खरई. बिका शागर (सी वी)

मानव्य पहेली का वीलवन्य हर्त-वांचे से बांचे--१. दिवस, ३. सहर, ४. रवनीकर, ६. मन, ७. लाइ, प्र. इसचल, ११. होरी । कार से नीचे--१. दिन-ग्रह्म २. सरदार, ५. इरारत, ७. सासटेन, ८. इन्ह्रीम, ६. सर, १०. डर I

इनाम-वर्षेष्ठद एक मी नहीं। १ अधुदि प प्रत्येक को २१), २ अधुदी इंद्र प्रत्येष्ट को द-), र सहावी २२ प्रत्येष्ट को १॥), वर्षायेष्ट प्रविद्यों का कुरस्कार ४०, ३६, ३२ (४) पूर्वियो पर ।

भारत के नगर नगर में, घर घर में पढे बाने वाले सचित्र माधिक पत्र

जुन १६४८ का सर्वोङ्ग सन्दर अङ्क प्रकाशित हो गया इस मह की कुछ विशेषतायें

 भी 'स्त्रकोय'—िहन्दी के बशस्त्रों कवि, श्रालोचक, कहा गोकार व उपन्याय-कार भी सक्षिदानन्द हीरानन्द वारस्यायन से भी पदा सेंड कार्मा 'कारते स' की साहित्यक मेंट का मौलिक व रोचक दिवरका। इस विवरण दारा दिन्ही के इस रहस्यमय कलाकार के व्यक्तित्व. साहित्य-सावना क्रोर वर्तन हिन्ही साहित्य को गतिविधि पर काफो प्रकाश पहता है।

 नींद चुरा ली—पहस्ती कति व आलोव ६ डा॰ नगेन्द्र का अन्यन्त हा भावपर्यं सन्दर गीत ।

'महान अमीर ने अखबार निकाला'-अही पश्रात्कला नग है, यह प्रविद्ध कहानीकार भी मन्त्रयनाथ गुत्र को इस कहानों में देखिये। 🛩

 खनाव— विद्व सम्मादक व कहानीकार ओ महावेर अधिकारी को यह= करानी प्रवातन्त्र पर एक करारा व्यंग्य है।

पशु भी आपस में वार्त करते हैं-वह भी विशव ने अपने लेख में विद्ध किया है ।

प्रतिद कविया श्रीमती सुमित्राकुमारी विनद्दा और कविवर श्री मुवीन्द्र के दो सरस गीत ।

 चित्रमय कहानी—इब श्रद्ध से यह प्रिक नवा विशेष स्तम्भ श्रुव किया। गया है।

 चित्रकोक—भी चिरजीत द्वारा 'ददं', 'नाटक' श्रोर 'श्राथ ुंकी रात' इन तीन चित्रों की आक्रोचना ।

इनके श्रातिरिक कई वशस्त्री लेखकों की सरह व कखारमक कहानियां, कवितावें, बेख, दाव-परिदाय, बसोनी क्रनिया, रेडियो, बाल-प्रनोरंबन सम्मद्भ के नाम पत्र, नक्षप्रकारन, फ्रह्नमक्षिम इत्यादि ।

मुख-पृष्ठ पर एक निराला नवनामिराम चित्र, बहिया गेट-बार, दोरंगी क्यार्ड, कई वित्र ।

मुम्ब बाठ जाना

वार्षिक मन्य प्रा)

**भी भ्रदानंद पर्वज्ञकेशन्स जि०, भदानन्द राजार, दिल्ली** 

### पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

### बार्चे से टार्चे

१ सम्बानी का प्रमुख समान्तर पत्र । s डकानदार के लिए बहत साम-

चारी है । भ अपने पर नाटक की **सफलता का** 

बहत साधार होता है। ७ श्रातिथि को देना हिन्दुस्तान क

स्रात रिवाम है। द. दिन को यह निस्तेज होता है ।

१० प्रतिष्ठा ।

११ वह न हो तो पेट के साके पड़ काते हैं।

**०२ अवर्धा**न्द्रव ∤

१३ इत उमर में भारी काम की काका नडीं की चासकती }

१४ गरमी के दिनों में लोग देर तक इस पर पडे रहते हैं।

१६ बड़ा व गोल तकिया।

१७ यह विगढ़ जाय तो सगीत का मणा नहीं रहता ।

१८. हरवोड बादमा को इस **व्यनकर्यकी** त्रपद्मा दी बाती हैं।

**२० स**रगोश ।

११ उमर ।

२३ वैद्यों के विशेष उपय'ग की वस्त है। **२४ प्राय पदाय श्राम पर रखने से** 

हो बाते हैं। श्य इससे काम कर देने से गाइक खरा हो बात है।

### ऊपर से नीचे

२ वहादरी व

श्रदवाई का ठीकन हो तो उसका क्तादा प्रभाव हो तकता है।

» "शासक" की उत्तर फर ।

४ क्रमारमा ।

६ "नियम क गड़बड़ी से बना है। श्वरत्र उद्योग का महत्वपुरा श्रास्त्र है।

१० इस तासान में राबदस रहते हैं। १२ ब्राक्सी ब्रादमी इक्से बचता है।

१३ खादापन ।

१५ यहा पैसे बनते हैं।

१७. यह पढ़ बहुन क चा होता है। १६ सतरनाक रेगा अच्छे वैदा की से ठीक हो खबता है।

कृ सारकृते का तरह का एक स्वादिष्ट Œ.

**१२ मृपुका** देवता।

### स्रगमवर्ग पहेली सं० ३५

वे वर्ष प्रपने इस की नक्स रक्षने के क्षिये हैं, मरकर मेवने के किये नहीं।



## कषि-संसार

1

ा प दा

कृषि में वैद्यानिक शांति करने व सा भारत का वर्षोत्हृष्ट सचत्र है। मासिक पत्र है ऋषि ही प्राहक बनिवे । कम्पोस्ट विशेर्षक निकन चुका है कृष पर देश विदेश के वैज्ञानकी

के सुन्दर सेस पढ़िये। और विशेषाङ्कों की अतीचा करें पता — मैनेवर "कृषि-ससार" ऋर्यालय विवनौर (यू॰ पी॰)

वार्षिक चन्दा ७) ] (यक वित ॥)

हर शहर में एजेन्टों की बरूरत है।

<equation-block> का २४ पदरों में सात्मा । तिन्तत के सन्यावियों के इदन का ग्रुप्त मेद, हिमासन वर्षत की क वा चोटियों पर उत्पन्न होने वाली बड़ी बुटिवों का पामत्कार,मिनी हिस्टीरिया और पासलपन व दवनीय रोगियों के लिवे बायुत दावक । यूत्य १०॥) रूपये बाक्सर्च प्रथक । पत — एच० एम० भार० रक्षिय्टर्ड मिर्गी का इस्पताल हरिहार

#### (प्रदूष का रोप)

प्रमुख हिन्दपहासमात्रयों को सजा अस्तित मार्शिय क्रिय महासम्ब के सेकेंटरी भी बी- बी- देशवाददे और विक्री महासभा के प्रकार प्रो॰ सप्तर्शिक को ६६ माठ तथा जुलागान्तीय हिन्द महासभा के प्रधान महत्त दिश्विववनाथ व क्रोम नावा को चार चार मास सपरि अम काराचा छ की सवा होई गई है। इन पर विकास मिनिन्द्र ट के आदेश का उस्त धन इसके नई हिल्ली में समा इसने इस श्रमिकोस या । प्रशास हिन्दू महासमा के ब्रध्यस्य सक्त्रसङ्घर सेठ लच्चन्यवास को वरी कर दिवा गया है।

### प्रिट्ड का शेषी

गर्मे अपन ग्रम के बाहर निकल पड़ा है। उनने बार रेख देख की है। टेकी पोन से कर यह बातें कर देशा है। रेडिको का रहस्य प्राव उसके सामने खता रया है। उठको प्रव क्षत्रान तिमिरायत चळको को उन्धीतित करने वाले सद् ग्रह विश्वने सर्वे हैं।

बाब उत्तकी व्यवसायास्मिका बुद्धि बाबरित होने सभी है। उसके परिक्रक श्री बृजभू स मुद्रार कार्यालय मधुरा में इस्त इस्लोड एवं बुरे निर्वाद की प्रशा बन उठी है। ब्रतएव निर्देशकों को भी चार्वने कि समय की गति को पहिचान कर अपने क्च न्य का निर्माव करे। नमा नाय बहुत हो लुखा। व्यक्ति का चरित्र किए रोमा तक सिर चढा इसको बदलाने की कायरबकता नहीं। चट्टम् खी पतन की काकी कार्तुतें नित्य ही समाचार पत्र देते हैं. स्टीर निश्चम ही जिले जिली का उन कक्षी करत्यों के स्वन में बहत वस दाय है।

### सुचना

३१ मई के अक में प्रष्ठ २४ वर 'वेद माध्यकार महासाय' रचना के नीचे <sup>4</sup>वेद संस्थान अपनेर द्वारा प्रकाशित क्षविता से' इतना धीर खपना चाबिये बा, का भक्त से रह वना है। क्रमना पाठक नोट दर स ।

क्द पासिक धर्म के लिए रकदोष कुवारक पूर्व के सेवन करने ते मासिक वर्ग चासू रहता है। इसे काको स्थाप बाबज्यका होने पर सौर क्कांक निराध के सिवे सेवन करती है। मुख्य ६) वैद्यावनी — समयती स्त्री इस का केवन न करें क्योंकि समेपास होकर त्रात भाग फिर करी हो भारा है। सब्द मेषन बार्यास्य (V)

पो॰ कमक्स ( २४ परवना )।

### 🖈 दिव्य सिन्ह ग्रांगुठी 🖈

यह चारी की सन्तर क्रमकाशी बगुठी, शह "बह चारको" का कमि-अब करके बनाई है। इस अगुडी के भारक भरने से स्त्री पुरुष सभी की कारोग्यसा प्रसम्बद्धा और बीयन के प्रति पल में द्वान फलदायक है, किली भी वातावस्य में घोर आपत्ति काळ में बह कापको सर्वेषा सरवित रखेती। गुरुव १ अगुठी १।) १ दवन का १२) पोस्टेक

मिसने का पता--श्रनिल कम्पनी (२१ ५

फुक्ट वागरा।

### प्रसिद्ध व प्राचीन कार्यालय

इमारे यहा इर किस्म का मुख्यामें का कै की जेवर पुष्ट घाट व नगदार तथा मोना वाली ग्रगरी बोक भव पर मिलवी है।

स्वीपत्र मुपत मगाइवै।

क्यानी कैमीकलरिंग मरचेवटस कम्पनी गली पीरपच, मधुरा।

हम। रे यहा हर किस्म का रामलीकर. एव माटक सम्बन्धी प्रवेश बस्कु, दरहे, पकाई भरता, कोट हस, हारमोनियम तथा चेहरे यक माव पर मेजे बाते हैं। परा विवरका के किए वहां सचीपत्र अपन मगाइये ।

पता—कोटेकाल चतुर्भ व विशाम बाबार मधुरा यू॰ पौ॰ ।

### काम शास्त्र मुफ्त

**भीवन और वसन्त की बहार बीवन** में कारम रखने के लिये हमारी 'कार्म कारक' पस्तब स्परा मगाइवे । षता-मधुर मन्दिर डाधरस य॰ पी॰

मपतः ऋदिः FREE

युणकारी पेंटेन्ड जीवांद्राज्ञ के बचन पत अश्वान पत से इटकारायाने की साधन नियमानती आज ही पद तिस्तवार चिना मूल्य प्राप्त जीविकी बता आरोग्य कुटीर राजपूरीज शिवमुदी, C !



# प्००) [ सुगमवर्ग पहेली सं० ३५ ] पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

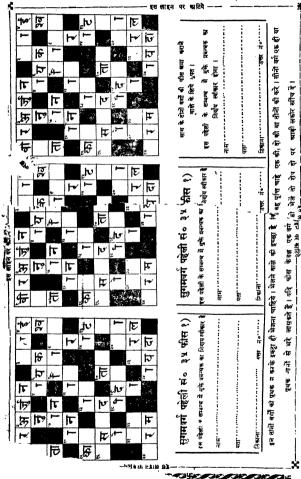

पहें छी में भाग लेने के नियम

१. पढेली सामाहिक बीर क्रजुंन में मुद्रिय कुपनों पर डी क्रामी चाहिये। २. उत्तर साफ व स्याडी से लिखा डा

२. उत्तर साफ व स्याही से लिखा हा सस्पष्ट स्रथवा संदिग्ध रूप में लिखे हुए, कटे हुए भीर प्रपूर्ण हन प्रतियंगितता में सम्मिलत नहीं किये जारेंगे और ना ही उनका प्रवेश शुल्क लीटाया सारेगा।

ह— भरे हुए श्रह्मों में माशा वाले ना संयुक्त श्रह्मत न होने चाहिं। बहा माशा की श्रयवा श्रावे श्रह्मत की श्रावश्यकता है. यहा वह वहेली में टिटे हुए हैं। उत्तर के साथ नाम बता (हन्दी में ह आपना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाट में आपने वान पहेलिया आच में सम्मिलत नहीं का आयेगी और नाही उनका शल्क लीटाया आयेगा।

५. ात्येक उत्तर के छाय १) मेजना ब्राव श्यक है जो कि मनीब्राई ब्रथना परल काइन द्वारा काले चाहिये। डाक टिकट स्मीकार नहीं ।क्टे कायेंगे। मनीब्राईर की रसीद पहेलीं के छाप ब्रानी चाहिये।

इ. एक हो किए के में नई सार्टावर उत्तर अपक मूर्नानाका होग नई सार्टावर युक्त मेवा का सन्ते के करण महिल् कृपन पानाम व पत्ती है दिन्स महिल् सन्ति का विषे परिस्ति के बात में गुम इ बाने की क्षमीवार हम पर नहींगी।

७. ठीक उत्तर र ३००) तथा न्यूनत-झ्युद्धियों पर २००) के पुरम्कार दिये आयो । ठीक उत्तर अधिक सख्या में आने पर पुरस्कार बराबर बाट दिये आयेगे। पहेलीं की आमदर्नी के ऋतुसार पुरस्कार की राशि पदायी बहाई जा सकतं है। पुरस्कार में बेते का बाक व्यय पुरस्कार यान शक्ते के अस्मे होगा.

द. यहेली का टींक उत्तर १२ जुलाई क चक्क में प्रकाशित किया कायेगा उसा ब्राह्म द पुस्कारी की लिस्ट के प्रकाशन की तरिष्म भी दी कायेगी, वर्धा का उलाई १६ ४८ को देन क द को लोला कायेगा, तद का व्यक्ति भी चाहे उपस्थित एड कका है।

१. पुरस्कारों के प्रकाशन के बाद ादि किसी को बाच करानी हा ता तीन नमाद के धन्दर ही ऐ) मेन कर बाच करा सकते हैं। चार तसाद बाट किसी को आपनित उपने सा क्रमिकान न होगा विकासत ठीक होने पर १) वादिस कर दिया बायेगा पुरस्कार उक्त बाद तसाद पत्रचल ही

 १०. पहेली सम्बन्धी मन यत्र प्रवस्थक सुराम वर्ग पहेली सं० ३५, वा. अर्जुन कायोलय विक्री के प्रते पर मेजने चाहिलें।

**ે** પ્ર≂ ક્રેન્

-45

११. एक डी नाम से कई पहेलिया आयाने पर पुरस्कार फेवल एक पर विश्वर्में तब से कम आशु क्रिया होगी दिया बायेगा ।

१२. बीर कार्जुन कार्यालय में कार्य करने वाला कोई कार्जक इसमें भागनहीं से सकेशा

हस्कुल कॉगड़ी.



मारत के दी ग न र र जनरल

प्रथम माग्तीय गवर्नर जनरत श्री राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती



६ न्तिप संग्रे ज गर्नर जनरत सार्ड माउएटवेटन

वीर अर्जुन

## प्याग पुत्र सिन्तान भीर नही

यदि आप सन्तान से विश्वत है तो मुक्ते भिलें कापके घर का दीपक शीम रोशन हो उठेगा, यदि आग न सकें तो हमारी क्रीवय अकसीर क्रीलाइ मगवा लें. विससे सैक्ड़ों वेग्रीलाद न(नों की गोदी हरी मरी हुई है। मूल्य ३५) और दवाई ब्रोलाद नरीना विकके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा चाहे पहले सदक्षिया ही सदक्षियां स्पोन पैदा होती रही हों मूल्य १२) मरद के लिए मैनोल मू॰ २०) वाफ कर देती है मूल्य २५)।

इमेशा के किये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष कन्टोंक की कीधन २५) ५ वर्ष के लिये २०) और हो सास के किए १२)-इन दबाइयों से माहकारी हर महीने ठीक चाती रहती है। मासिक कर्य बारी करने वाली दवाई सैन्सोल स्पेशल का मूल्य १२) और इससे तेब बनाई मैन्सोस स्टांग को प्रन्दर प्रव्ही प्रकार

लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती Phone No.

चान्दनी चौक देहली [ इम्मीरियल वैंक और फुब्बारा के दरम्यान ] कोठी :—२७ बाबरक्षेत न्यू वेहली ( निकट बगाली मार्केट )

### मासिक रुकावट

बन्द मारिक धर्म रबोसीमा दवाई के उपयोग से बिना तकसीफ ग्राक हो नियमित जाता है,ऋदु की फर्यांद समय पर होती है। यह दवा गर्भवती को प्रयोग न क्यमें की॰ व॰ ४), द्वरंत फायदें के लिए वेब दवाई की॰ द॰ ६) पौस्टेज झलाना । गर्भा 🕳 दबा के सेवन से हमेशा के लिए गर्भ नहीं रहता, गर्भनिरोध होता है. मासिक बर्म नियमित होगा, विश्वसनीय भौर हानि रहित हैं । की०४)पो॰ श्रक्षावा पताः-दुग्बानुपान बार्मेसी ब बामनगर । देहती एचेंट-बमनादास क॰चादनी चीक क्रममेर-भेरता बदर्श नया बाबार

### रिसाला ''सनेमा मंगार' वारका शित्र क्षित्र होगा

वह समाहिक विसादा सार्व बीवन के शुरू रहस्य करावाचेगा । इसके पहने से सापको बास्तविक क्य में क्षमा पैदा करने के इंग का आवेंगे और भावकी बेकारी की दूर करने में सहाबता रेगा । विश्वके कारच चापका सीवम सामदार हो बायेगा । सवने म्यूस युक्तेन्द से मंगवार्षे व्यवत श्रीवे हमसे वस्ता संपंत संगवा हो ।

मामामगार अपनी क्रोडी क्रोडी कहानियां, गीत या दूसरे समोर कर वेंच प्रकाशित करने के बिचे मेर्ज ।

**यैनेडर--"सिनेमा संसार"** सदर बाजार दिली

### सफेद बाल काला

इस बानोको तेल से बालो का एकता **रक कर क्योर एका बाता काला दे**दा होकर ६० वर्ष तक काला स्थानी रहेगा । विरके दर्दव चनकर भानादूर कर भास की जोति को बहाता है। वसान बास पका हो तो २॥) एकात्र ३ का क्षा) बाबा पका हो तो हा।) एकाव १ का ६) और इस्तापका हो तो ५) यकाव १ का १२) वेफायदा सावित करने पर ५००) इनाम ।

भी इन्दिरा फार्मेसी वो० राजधनबार (हजारीबाग)।

### १५०) नकद इनाम

विद नगीकरक सम्ब --- इसके बारब करने से कठिन से कठिन कार्य विश्व होते हैं। उनमें झाप बिसे खाइते हैं चारे वहन्यस्थर दिल क्यों न हो आपके वस हो व्यवसा । इससे स्वस्थोदय, नौकरी बन की प्राप्ति ग्रुक्बमा और साटरी में या परीचा में पात होता है। सूहब वाबाकार चादी का ह), सोने का ११) फुळ सावत करने पर १५०) इनाब गार्रटी पत्रसाम मेमा बाता है क्या-आणाद एम्ड चं॰ रक्तिस्टर्ड, (स्रवीगङ्ग)

र बार्च किए होत हैं



बोधनी जंबार रमिस्टंब 🍇 🕽 देशकी ्

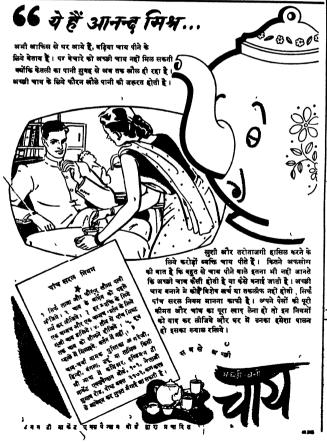

स्सराहिक का चन्दा सल का = ) मास का ४)



अर्थनस्य प्रतिवे होन दैन्यं न पतायनम्

शोपकार ६ खावाड सम्बत २००५

### हेदराबाद की विकट समस्या

इमने गत स्थाह हैदराबाद वार्ता पर को विचार प्रकट किये थे, उनमें सास क्रिके परिवर्तन करने की ब्रावश्यकता नहीं तिन पेकी । इसके विपरीत हमारा वह श्रिमार क्षीर भा प्रष्ट हो समा है कि हैटराबाट का साथारक सा निवास केवल 'auने बलवने पर मारत जसे महान देख से सदावला करने का शहर नहीं कर सकता । इस समस्त पहचनत्र के पीछे ब्रिटेन और पाकिस्तान आदि किशी विदेशी शक्ति का शब निश्चित रूप से क्रकान है। यह बात क्रम शहस्यपूर्व नहीं है कि हैदराबाद के सलाहकार बनरण माइटन पिछले महीनों में कई बार कराची होते हुए सन्दन गये और कराची जिले इस देवराबाद साथे। देवराबाद का - किन्नाबरस्य (प्र**क्षित्ता से भी ग्रिस्से** अवाद्या। विक्रमें दिनों श्रग्नेच सरकार के प्रधानमन्त्री मि॰ घटनी के इन्बार के बावका बानदार दक्ष का हैदराबाह-समर्थन भी रहस्य से सासी नहीं है। एक क्रमसारस्की राजनीतिक ने हैटराबाट को ब्रिटिश कामनवैत्य का एक सरस्य मान कोने की समाह दी थी. सो दसरे मिटार रक्षी पत्र ने उसे धापना सरास्त्रत ्रवन ने का विचार प्रकट किया है। ्रीतद व जिटेन के अनेक आर्थिक सम्मातो का संवेत इम पिद्रशे कह में कर अने हैं। बाख से करीन एक वर्ष पूर्व त्रि देश बोधना का विर'ध करते इस हमने स्पष्ट जिल्हा था कि रिवासतों को. ची सदा व्यवशास्तः भारत सरकार के मातहत रही हैं. स्वतन्त्र सचा देना गम्भीर स्तरे से साबी नहीं है। उसी स्रवसर यर इसने इसकी कोर भी पाठकों का थ्यात संचा या कि साथ सप्रेय नई विश्वी में बैठा हुना मारत के बन-बन के साथ को शिक्षकाड कर रहा है, वही करास्त का नई दिल्ली से कल की मीत हुर वाक्तिवान या रिवासको में नैठ कर र्रोक । जन वकितान य देशा-। वे का कहा हो रहा है, उड़ते हमा**री** ते बहरा संगती हाता है।

मारत करबार के देशा गये थी पर

क्ल इसने नम्न रूप से न कहें, तथापि ने इसे न वस्प्रके हों, ऐका नहीं कहा वा सकता गंग भा क्वारकाल नेहरू ने लाइ कर के स्वाद कर के स्वाद कर के स्वाद कर के स्वाद कर के स्वाद कर के स्वाद कर कर के स्वाद कर कर के स्वाद कर कर के स्वाद कर कर के स्वाद कर कर के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ के समझ का समझ का समझ का समझ का समझ का समझ का समझ का समझ का समझ

प्रस्त वह है कि बाद स्था होगा और हमें स्था करना चाहिए। रबाकर किय तरह दशत कर नहें हैं और शक्तियान का समर्थन विश्व तरह उन्हें भिक्ष रहा है, उसे टेकरो हुए कुछ भी कभी स्थमत है। बह निरिचत है कि बहुर हो रबाकर और निवास पेसे स्थम से नहीं है। पाक्तियान वह निर्देश से स्था होने हैं। पाक्तियान वहीं मारतीय प्रदेश तथा रिवास्त्री हर हुओं पर झरमाया हिन्हों हैन भी श्रम कर माथ्य कर सकते हैं और भारत स्थमत है। तब विकट स्थिति पेया हो सकती है। तब विकट स्थिति पेया हो सकती है।

भारत सरकार के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने खपने बद्धत्य में यह स्रष्ट किया द्वे कि वे अपन और किसीभी तरहन क्रकेंगे कीर न निकास हैदसवाद की पेसी स्वतन्त्र सत्ता को सहन करगे, जिससे भारतवर्ष को किली साहित का समावना हो। उन्होने अत्यन्त इत्ता से कहा है कि बहि बहा स्थिति क्रियती है. तो उत्का परियाम भी, को निवास के इक में कमी ब्रच्हा नहीं होगा, भुगतने के लिए जमे तैयार रहना चाहिए । यह दृहता ब्रावश्यक है, परन्त स्थिति वस्ततः इससे भी आधिक विकट है। प॰ नेश्रू ने क्यार्थिक प्रतिकृत्य सागाने की भी समकी दी है। खेकिन इमारे द्वारा लगाये गये श्राधिक प्रतिबन्धों का सब से प्रथम श्रीर भीषख दुष्ररखाम हैदरानादवाली हिन्दुकों को भागना पहेगा। रियासत के मध्यवर्ती मारत सरकार के हो छोटे छोटे प्रदेशों यर इसका प्रमाय पर भी ।हा है। इस्राक्षिय भारत सरकार को दरदश्चि-तापूर्वक, किन्द्र अत्यन्त हरुतापूर्वक चसना होगा । बितना वह ग्राविक हट रहेगी, उतना ही कम ब्रिटेन व पाकिस्तान का करवेग हैदराबाद को प्राप्त होगा और उत्तना ही वहा की स्थानीय कतता का वस बहुगा। दैदगबाद से टीये वीर पर तक्षामने की अपेदा क्यांकी चनता को ही क्षांबक बायरूक कीर कमर्च बनाने का प्रवस्त करना साहित. साकि वहां सामाचिक उत्परदावी कातन

स्थापित हो सके कोर उसी सरकार को स्वीकार करना चाहिये। हैदराशद की प्रत्येक चाला का बवान ऐसी भाषा में दिया जाए, किये वहा के उपद्रवी रक्षाकार समक्त सकें। स्नाविक प्रतिबन्ध या सैनिक तैया बि का प्रयाग बहुत विवेक से क्या बाव । सबसे माधिक महत्वपूर्ण वन्तु यह है कि स्वय भारतीय सम में इस सटक रहें। यहा कोई भी व्यक्ति प्रयस्त या च्यात्यस्य का से पाचर्वे काजम का काम न कर सके । पिऋषो दिन! एमे श्रानेक तदाहरका मिले हैं, जिनम स्रोग वाकिस्तान सहायता देने का चड़बन्त्र करते पाये गये। कालिम रखवीको भारत के ४॥ करोड प्रसम्मानों का बहुत भरोग है भौर शायद उससे भी श्राधिक विश्वास अपने पैसे का डो। इस लिए इधर शोबी भी शिथिकता इमारे लिए बहत हानिकारक होगी। हैटराबाट में झाने जाने वाले ग्ररबो, पठानों आदि पर भी वठोर नियन्त्रमा ऋरना होगा । हेदराबाद नीति का भल मत्र हमारा बढ़ होना चाहिए---हदना, किसी भी शरास्त का तत्वया प्रताशार. भारत में समावितपाचवे कालम के लिए सतर्कता, क्राविक प्रतिवध, स्थातीय अज्ञता के स्वात-१४ बान्टोशन से पूर्ण सहानुमृति तथा विदेशी शकियों की गतिविधि पर कठीर हिंछ ।

#### श्रभिनन्धन

श्राव भी राषगेपालाचार्य स्वतन मारत के प्रथम मारतीय शवनीर धनरल पद पर नियुक्त हो इस दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं इस समय प्रमान अपन्त परिवार की झोर से उनका श्रामिनन्दन इसते हैं। वे पत्रके हुए देशमक तथा राषनीतिस्त हैं। उनकी व ग्यता तथा प्रविमा झस्टिएच है।

काम देश की परिस्थितिया करवन्त विकट हैं काश्मीर व पाकिस्तान के साथ साय हैदराबाद की समस्या और भी क्रविक उग्रहर के साथ क्रास्त्री है। शरकाधियों की गभीर समस्या अभी तक समाधान नहीं या सकी है, अन्त वस्त्र सक्ट काभी तक सह बाये सदा है, कम्युनिस्द, सेशक्तिस्ट तथा बुळ प्रतिसामी सक्तिया चन्तर्विग्रह के लिए बराबर खतरा थन रही है। इन सब सह-स्याच्यो व विश्वम परिस्थितयो का, जिनमें से अधिकाश विदेशी शासन की देन हैं. रावाची को सामना करना है। किन्त हमें विश्वास करना चाहिए कि उनकी प्रतिमा. व व्यवहारकश्चलता सपने बोम्ब वाबिबों का सहयोग पाकर निश्चित रूपेक स्थिति को सककते में सपन होगी। एक बार फिर हम रावात्री का श्वभिनन्दन करते हैं।

### चतुर गवर्नः जनरस

साह मींटबेटन बा रहे हैं। शायद भारतीय इतिहास में कोई भी श्रश्नेच गवर्नर बनरम् इतना लोकप्रिय नहीं हथा. बिनने लार्ड मॉरवटन । यह कम ग्राहचर्य की बात नहीं है कि भारताय स्वान स-सप्राम के को महारथा विकली चौथाई सटी से ब्रिटिश नश्कार से तब नघर कर रदेश क्यार का ग्रामेज स्रकार की निरतर विश्वासम्बर्धानानि के शास्त त्रप्रेच मात्रको सामनेह व जकाकी इ. इ. से देखने लगे थे. प्राय वे सधी नेता लाड का बटन के किए. सार्थ और प्रशासक बन गये। इसमें सदेद नहीं कि व्यवदार क्रमस्ता, कार्यसम्ता, प्रस्त-वदनता, मधुर वास्त्री और सबसे बढकर अपने बाक्य ६ तथा प्रभावकारी व्यक्तित्व के कारण जान भीटबेटन बहुत लोक प्रिय हो गये। इन्हीं गुक्तों के कारका उन्होंने भारतीय नेताक्री की सबसे श्रिविक प्रशासा प्राप्त की है और इतनी शानदार विदाई के द्वदय देखे हैं।

लार्ट मीरबेरन ब्रिटेन के प्रस्यन्त चदुर रावनीतिहाँ में से हैं। भारतवर्ष की राक्ते तिक स्थिति का विषयतम हो गई भीर लार्ट वैवल उसे समाज नहीं सके, तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेबा। श्चन्त कालीन सरकार के प्रारम्भिक काल में वे कुछ हमा। उसके कारवा लाई वैवला बहुत बदनाम हो गये, किन्तु श्रपने समय में बैसाबाउससे भी दूछ प्रविक्रकृर इ'ने पर लार्ड माउयटवेटन लोकशिव वने रहे, यहां उनकी राधन'तिश्रता या व्यवदार क्यालटा का प्रमाख है। प्रवाद केरक्रकायड बढते गये, पाकिस्तान का निर्माण हुन्ना श्रीर सीमा प्रान्त व प्रवास के गवनर लाड भीए बेटन के संघे आपी तस्य होते पर भी बचर तस्मेध कराते से रोके नहीं आर सके। व्हांक्चर के विभावननिर्णय के लिए नियत सीमा प्रदेश के इस्में ब सेनापति र सके समय को न मेथ हमा. उस लाड मीय बरन रोकने में सपल नहां हो सके और समस्ट भारत ने तस्रांक कायकार में देश विभावत की सबस कड़वा गोली तक प्रभा यह सब बिसके शासनकाल में हुए। वह आ अभारत का सबस अधिक लाकप्रिय श्रमेव शासक है। इस रहत्य का उत्तर है उनके उन गुर्यों में, बिनका चर्चा इनने करर की है।

भारतीयों के आत्म राष्ट्रन के रुद्धक राष्ट्रनेताओं ने जिन आयाओं, रुद्धाओं के साथ लाग्नीगटनेटन को सलत्व मारत का नवर्तन बनाना स्वीक्षर दिया या, वे बाबाद व रुद्धार कैनली यो, यह इस नहीं बानते और न यही बानते हैं कि वे रुद्धार पूर्ण हुई हैं या नहीं। देरावाद की स्वास्त्र तो उलक्ष हों। देरावाद की स्वास्त्र तो उलक्ष स्वी वे बार्य रहे हैं स्मावक बन वे बार्य रहे हैं समझ्बा भारत-सरकार का प्रश्तावित सम-मौता इस प्रकार है:---

वामान्व— (१) निवाम वरकार स्वीकार करती है कि यह भारत वरकार की मार्थना पर चुची में दर्ज किवी भी वस्त्रनिवत मामको पर भारत वरकार के कानन की मांनि ही कान्। पाव करेगी।

(२) बदि निवास चरकार तत्काल वैद्या कान्यपात न करे तो निवास स्वयं बावश्यक झार्डीनैन्ड वारी करेंगे।

सुरखा— (३) भारत तरकार हैदरा-काद की तेना की कुछ सक्या २० हकार निवत करती है। छन् १२३२ की भार तीय रिवावती देना योजना की घरायुँ इन सेनाओं पर लागू होंगी कीर भारत करकार इन योजना में उद्धितित वातों के अनुसार करका योजनाकर व अस्य सामान हैने का वायदा करती है। पारत स्वरूप सामान को समय-समय पर उनके निरीख्य का अधिकार होगा और निवाम सरकार इस प्रकार के निरीख्य को पूर्ण खुविवार देनी और समय-समय पर इस सम्बन्ध में को स्वना मागा आयगी; उसे मेंश्री आयगी।

(४) निजाम सरकार जापने घरेलू क उत्तवों प्रार्थित में भाग हैने वाले रचकां क अतिरिक्त करनी क्रानिवित्त सेनाएँ ६००० तक सीमित करना स्वीक्ट करती है। हैरशाबाद सरकार दश कात को स्वी-कार करती है कि तिनक प्रकार को स्वान्त क्यां करना के तिनक प्रकार को स्वान्त को समास करने के लिए तीन मास में प्रमतिशांक करना उठाये आयंगे। रजा-कारों को रेलिया, परेडं, प्रदर्शन कीर भाषया तरकाल करन कर दिवे आयंगे।

(५) यह तब हुझा कि आस्त वर-इसर अपनी सेनाएं हैदराबाद रियावत में नहीं रखेगी, केंद्रन वक्ट के वसय आरत-वर्षार यदि फीजें रखना चाहेग ते १६३५ के अनुन की चारा १०२ के झन्दासर अपनी सेनाए वहां संकट

नहीं भूता सकते कि म॰ गांधी भी के नृशंत वच के बाद राष्ट्रीय **श**ोक में वे और उनकी पत्नी एक शामान्य भारतीय की तग्ड सम्मिलित हए। उस समय सचमुच ऐसा प्रतोत हाता था कि वे इसी में से एक हैं। उनकी परनी भी बायः सामाबिक समा-रोहों में शान्यार्थियों की सेवार्में या श्चन्य प्रावसरो पर प्रामीयः स्त्रियो वा बालकों में हिल जिन बाती थी, गांधीबी की प्रार्थना प्रत्या ग्रन्थ स्थानों में उन क्र⊾बालाहणारे लिए बिनके निकट संवर्क में अंब्रे र कभी नहीं ग्रामा चाहते थे. स्वयं एक ब्राप्टन्य का विषय था । वासस-रावद्ययती ने प्र विजनमारी तथा मधु रता आदि के गुण' में भारतीय बनता का इटब बीत नि

## निजाम ने समभौता ठुकरा दिया

हैररावाद और भारत जरकार के मच्च चल रही विश्व वार्कों के विश्-चाम की चिरकाल से प्रतीचा की चा रही वी वह अब पूरी हो यह है। निजाम ने भारत जरकार के प्रस्तावों को मानने से इन्कार कर हिवा है।

कलीन समय तक तैनात कर सकेगी। ऐसी तृत्त में भारत-सरकार हैदराबाद को ऋषिकृत हमारतों य स्नम्य सर्विसें का ग्रुपायका देगी।

(६) यदि सहर कालीन समय में भारतीय सैन्य बल हैदराबाद रिवासत में रहे तो उन पर भारतीय होभीनियन का कानन लागु होगा।

(७) यह तव हुआ कि हैदराबाद का किछी भी बाहरी देश के खम्मक भारत-सरकार द्वारा जंजालित होगा। हैदराजाद को खम्म देशों के आर्थिक ज्यागरिक व माली उन्दन्य स्थापित रखने के लिए ज्यापार एजेंडिया स्थापित रखने के लिए ज्यापार एजेंडिया स्थापित रखने को जूट रहेगां। लेकिन ये प्लेडिया भारत-सरकार के सामान्य निरीक्ष तथा पूर्ण सहयोग से कार्य करेगी। हैरराबाद किसी भी देश से राबनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर कहेगा।

(म) उक्त पेरामाको के झांतिरिक्त समान सम्बन्धित मामलो के बारे में सर्व-मान समम्मीतो और झांबन- सम्बन्धि मान स्वाप्त स्टेंग और दोनो पद्ध जनका पालन स्टेंग। ये समक्षीते और प्रवस् रहनवम्बर १६४म को समास नहीं हंगे, बिसकी कि रह नवम्बर १६४७ के यथापूर्व समम्मीत की बारा ५ में स्वस्था की गई थी।

> (६०) भारत सरकार की क्रोर से (६०) हैदराबाद सरकार की क्रोर से स्रची

सूची में रखा, बाहरी मामलें और बातायात की व्याख्या की गई है।

( क्र) रचा में हैदरानाद की रिवा-छत या रियाछत से नाहर रहने वाली सेनाएं, नौसेना, छैनिक वहव ई कारखाने, एटन, गोलानाकर व विस्काटक पदार्थ ग्रामिल है।

(व) विदेशी मामलों में दूपरे देशों से लंबियां व समकीते आदि करता, देवगबाद में प्रवेश, प्रवास आदि शामिल हैं।

(च) यातायात में डाक व तार, जिनमें टेलीफोन, जायरलें न, बाडकस्टिंग जादि भी हैं, रियासत में भारत की रेलने कीर हवाई याताबात जादि चानिक है।

#### फरमान

प्रस्तावित समभीते पर इस्लाब्स इस्ते के लाय ही निवास को निस्नास्त्रय का फरमान कारी इस्ता पहला —

(१) मैंने देवराबाद के भारत में

शामिल होने के मश्तों पर बनता से राव तेने का निरंत्रण किया है। सतः मैं गांकिन मताधिकार पर बनमतर्वत्रह कराऊं मा। मैं यह बन्मतर्वत्रह कियी निध्य संस्था के निरीज्ञ्य में कराऊं मा इस बनमतर्वत्रह का को परिवास होगा उसे मैं स्वीकार करूं मा।

(२) मैं अपनी सरकार को निम्न विद्वांतों पर चलाने का आदेश देवा इं।

(घ) मेरा इरावा राज्य में उत्तरवायी सरकार बनाने का है और उसके लिए सन् १९४६ तक विचान परिषद बनाई बाव।

(व) सरकार का पुनर्निर्माण हो क्रीर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की सम्मति से क्रम्तःकालीन सरकार बनाई वाय।

(स) मेरी सरकार ने बनमत संग्रह होने तक हैदराबाद व भारत के बोच सम्बन्धी पर एक समभौता कर लिया है।

हम हैर्याचाद के ऊर हिन्द्रशंव में विध्यक्षित होने के लिए कोई दग्त नहीं बालना चारते हैं किन्दु पदि परि-रियति निगती और हैर्याचाद की गैर-क्रिमेदार चातक शक्तियां, को नहां की तरकार को खपने पन्ने में दशा हुए हैं, उनने खपना नाशक रवेग न क्रोज़ा तो उनका वाधना करने के लिए निवाम वरकार पर प्रश्वच या क्रारच्छ वर्षां आवता हो पढ़ेगा और नह बाला क्याया।

हैक्सवाद के सामने जब केनस हो ही प्रश्न है ना तो वह दिन्द संब में और पंच्यों की मिति ही कारिया हो विशेष का श्रीहर कर करें की करवारी की स्वीकर करें । किया कर-वारी प्रधा कीवित स्वा कर हम मान्य कुले न विद्या तक की मुंतक कीरता की वीवित स्वान प्रकार की म्यूबले कीर न ही हैदराबाह के जोग हो वाहेंगे, ज्या नहीं की तरकार । इसकिए हैदराबाह के विशेष पर ही रस्ता है कि वह हिंदरांच में दारिता है।

रहाकरों, है. हैस्पबाद में एक दंखामां, मचा रखा है। उनका दरेक करन उदरवा व कच्चे काता का मतीक है। श्याकरों की बाकम्मबातमक इति दराने ब्द्री वा रही हैकि उम्रे बहारत नहीं किया वा कहा। हमारे पत वहस्ता रहे उत्पार्थ्य हैं कि यह रखाकर हैसा-बाद में बोगों को बता रहे हैं, उन पर विमाय की विवक्षियों क्या रहे हैं और मही नहीं, हमारी बीमा पर भी उदर-मना रहे हैं।

कास्तिर यह वन नातें न्या काहिर करती, हैं ! हैदराबाद इथियार ग्रादि से अपने आपको क्यों सुसन्बित कर रहा है !

निवास सरकार प्रस्तिम लोग व रवाकार के हाव की कड़पुतली बनी हुई है। रवाकारों के गेर विस्मेवार गेदा भरू करे वाली तकारी करते हैं, कड़प्याम वात वकते हैं और वहां की उरकार उन्हें मना तक नहीं करती | यह निवास की वहीं मारी रावनीतिकमूल है, विश्वक्ष परिवास अर्थकर होता।

हमारे पाल ऐसी चमकियां भी आई कि हिन्द करकार को बहां की लंबा जन्मा-लने के पूर्व वहां हवारों हिन्दुओं की अस्थिया सिलागी। उनका न्यानत व्यक्ते हुए शोले करेंगे, वे सावो विनमें हिन्दुओं का रोग है। दश हैंगा।

आं। तक हमारी सरकार की बात है हमने को प्रस्तावित सम्मेता नगाया है यह अन्त्रम है। तस्में रसी-मर: परिवर्तन नहीं सेगा। निकास का मी क्' उस बाली ककी पर स्वाच्य कर करते:। हैं। यह बादिर है कि हैरएजार की परिवर्तित क समस्या गरमस्यक है और मैं यह साथ करता बाहती है कि बार में से स्वाच्य करते के स्विद पूर्वत्यम तीवार है की: होने। हम हैरासार की गतिविधि को पूर्वकर से सेनी: देंगे और सम्मानुकृत कार्यमाड़ी करने में नहीं हिथकिकानें।

हम जानी के नहीं कह सबसे कि वृद्धि हैरराबाद में कोई सुनावड़ की करह सरकार को जा आसीजन हो तो। हसारी सरकार का नजा जल होगा है दसारा सरकार शिलात के समुकार ही डेडेका है हैं इस मार्ग के हुट काने में निश्चित उन्हेंक् निरिय नहीं हुं और कर किस हो हुं हम नेकार मन्कार से तम कर करावीय हम नेकार मन्कार से तम कर करावीय

### ±ेंस साचार चित्राविखे±

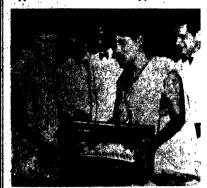

कार्थ मौक्टवेटन की पुत्री प्रमीला को निदाई-उपहार दिवा का रहा है।

### पाकिस्तान के दमनचक के शिकार



सां बन्दुलगफार कां चोर उनके पुत्र भी बन्दुल गनी सीगी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर क्षिये गये हैं।



भारत के तमें सीर पुराने गवर्नर जनरत-भी राबगोपःसःचार्य व भी मीएटबेटन ।



एक बदासती फेड़को के कारण बाद ब्राप श्रमेरिकन श्रम्पच्यद के चुनाव में तीसरी पार्टी की ब्रोर से खड़े न हो सकेंगे।



भी डीवेलरा का मारत काने पर्व विशेष स्कानत किया गया।

निवास की वंशकर में भारत नाकार के बसकील बंसान की मानने से हन्दार ब्द किया है







(हर्स्स) में प्रायः हो। ।



नी दुघग्ना**को का एक उदाहरख**।

भारत के मानी गकनेर बनरक भी राजगोराजाजान मारत राष्ट्र के उन ५,७ विशिष्ट अस्तियों से हैं, किन्दोने चतान मारत का निमाय किया है। प्रिन्द कमेरिकन पम कार बात गुपर के ग्रन्थों में 'ने उनमें से एक हैं किन्दों में 'वे उनमें से एक हैं किन्दों मारत की प्रानिष्ठिक हुए जार कमा दिवा।' गायों जो उन्हें 'शायात इंदरपि' मानते में । मारत की प्रानेक ऐसी गुरिक्यों को चकरती राजगोगाकाजानों ने ही मुख अध्या किन्में गायों जी तक चकर में पढ़ बाते थे। यही सन बाते हैं किनके लिए उन्हें तामन महारमा' कहा कारत है।

चक्रप्रती रावगोपाक्षाचार्य का बन्म सन् १८७६ में स्वेतम में हुआ का स्वार उन्होंने का कालेब एन प्रेबॉर्डेटी कालेब में शिक्षा गत की मी। प्रिर १९०० में सापने स्वीम में बकासत सुक्र कर दी।

सन् १६१६ में खन्य खनेकों वडे बडे वकीकों भी भाति साप भी वकासत कोड कर गाथी भी के ग्राव्हयोग भान्दो-अन में कद पढे। अपनी मेबाबी बुद्धि, विवेचन शक्ति एव विचारवान होने के कारसा १६२१ २३ में ही काप कार्य स के महामना चुने गये। १६३५ तक क्याप वशवर काम खकायकारिया के सदस्य भाजुने चाते रहे। १६३५ में म्राव तामिलनाड क्रमेश कमेटी के क्रध्यस्त्र सुने गए। इसी बीच क्रापने गाबी को के पत्र 'न्यू इकिया का सम्पा दन भी किया। कामेस ने १६३० में व्यव यह पद प्रक्ष्या किया तो व्याप ही मदास के बर्वप्रथम प्रचानमंत्री जुने गवे १

इसी समय के सममम आपने माथी-श्री ६ उद्देशों की पूर्ति के सिप्ट तिरूचेन मोदे में भूषी आपना की स्थापना का, और वही भून माथानेक का बोरदार भूषार किया। भूषों बहा के सानी बेचने बालों का स्थापर केपूर हो गया और इस्तीक्ष क्रमोंने आसमे, और राजा जी के त्रयम मारतीय गवर्नर जनरस

### श्री चक्वतीं राजगोपाछाचार्य

[भी अशोक]



सम्बन्ध में धने बो आत धारबाए नजानी गुरू कारी। बहा वर्षों न होने बा बारबा बाधमायाधियों का शीर्षोठन कराय कराया गया कि पेर झाकाछ की तरफ काने से हन्द्र देवता कुपित होते हैं। पर माम थारियां के निगतर सम्बन्ध में रह कर राव्या की ने उन्हें मदानिय का पिश्वाची ना दिशा। बार वे महास के प्रधानमध्यों नते दो हन्दीने गुरुत मदानिय बारी करा दिया। इस प्रधार उन्होंने महास से एक हुरी क्या का खात्मा कर दिशा और बहा के निवासियों के बन एव स्वास्थ्य की श्रेष्ठा की।

रही काल में कापने राक्यरता प्रचार हरिबनी-दार प्य हिन्दी प्रचार का भी कार्य किया। वन महाद प्रभात में श्कृतों में हिन्दी को क्षतिवार विपय बनाने का सहन कार्य तो महाचित्रों ने हर बात का तील हरू नीति का क्षतुरुख किया और विरोध विषयों को बैद करके तारका कार्यकरिक बह्ला बनने से बच्चा किया। वार कान्य मालों में इसी हर बात वार कान्य मालों में इसी हर बात वार कान्य मालों में इसी हर मालिकारिक कार्यक्र के स्वार कार्य कोर न एक्स्सी, वह १९११ में का्में जी करहार के स्तीति प्रधान में में स्तीता देवा में

बन् १६४१ में ब्रापने यह बानुभव हैं। हाल ही में इनके भाई का देहाना हो किया कि पाकिस्तान योबना को स्वीकार कर गया और फिर पुत्र का । किंदु इन स्व

तोने में देख का हित है। वमला देख इक्के विक्यू का पर आपना समस्याद दर अहे । इसी प्रश्न पर तीज मदीन के कारण आपको क्षमें व से स्वीका तक देना पड़ां। १६५५ में आप कामें व में पिर क्षमित्रित हुए। १६५६ म आप को महान असेन्स्सी का वहस्य चुना गया। बाद में आप विवान परिचय के मी वहस्य चुने गए। आरत के स्वतन्त्र होने के परचन्य प्रशास्त्र १९४६ में आप परिचमी नगाल के नवर्तर ननाए गए।

स्रो रावगोगलावार्य वहा एक बद्धार रावनीतित है बहा एक महान् वाहिस्क में हैं। वे चल्हत, इमलिक्ष ववा वामिल के प्रकाश निहान् हैं। वामिल एव शामिल में बागके करेको बुस्वर कपाए लिली हैं विनक्ष कहैं मार्था में बनुवाद भी हो जुका है। बाब तामिल में के टेक्नीकन विचार प्रगट किये वा चक्ने हैं, उतका व्यविक्तर में य

राचा ची का पारिवारिक बीकन पूर्वी नहीं गीता ! बाप क्वाव के रोमां हैं, हवीं तिये बाप ब्रावार रामान्यों का बा बहुत विचार करते हैं। महुत क्रमब पहले ही बापकी पत्नी का वैद्यान्त हो गचा या । जेव बीकन में उनके क्रमब्ब में बापने कई मामें रुपतीं रुसराब्य [सन् हैं। हाल ही में हनके माई का वैद्यान्त हो गया बीर किर पुत्र का । किह्न हम क्य



श्रा राथगोगानाचार्य

नातों है भी जाप इतने विश्ववित न हुए कि बिदने कि शक्त में ई हुए महारमा की के क्रूबच है। एक विश्ववत दामिक पत्र के जनुतार नगा में साथी की भी सस्स प्रवाहत होने के दश्वाद एकात में खकर जाप बिदना रोए, उसना काल परंके कभी नहीं गेए।

हरानी क्य कारों के होते हुए भी जान पर विनाधी कीय है, हाला, कि नक्षेत्र विपास जाकार दे कुछे-हुए गरीर कीर बालों के माटे परमें की देश कर कोई हकड़ी कम्पना भी नहीं कर ककता वे कई एक कुछ नातें करके हक सक्या हकड़ी हैं कि हुगरा माक्कि क्य बामक नहीं कहता कि वे हत रहे हैं वा म्याय कर रहे हैं।

### ाँ युग के गान बदल दूगा। (बाह्य)

बीवन की बटिख अवस्तिवा, मानव का बोचका, उत्सैकन, मैं बग से आब मिटा हू या लाकर विध्यव का वरिवर्णन, मैं शोवित पीतित मानव के बीवन का मान बदल दू वा, मैं शोव का मान बदल दू मा।

निर्दोष, निरीह, पतित वर्षार प्रायों में विश्वती मर दूता, फुफसर उठेगी नागिन कन, बनता पर बादू कर दूता, यो पुरुमों को तहता जावा, मैं वह दुस्तान वदल दूता। मैं युग के गान बदल दूता।

प्रविकारों के हामी बन को बबीरों में उकते देखा, मुस्कते बस्तावों—हारा उन पर करें पड़ने देखा, में कन्याबी के आकों की ऐसी मुस्सान नदख दूसा। में चुन के मान बदख दूसा।

समता की ही पूचा होगी, मानवता का कप्यन होगा, बन की विकास के बाजों में बनता का अभिनन्दन होगा ! को मन्दिर मन्बिद तक कीमित, मैं वह मण्यान् बद्धा हू मा ! मैं जुश के सान जनका हु स

## फिल्म ऐक्टर



यदि आप व्याप्त ऐस्टर वन कर १००) द० मे १६००) द० मास्रिक नक कमाना यादते ही तो आक दी सिकों बीका सिका बड़ा होना कस्मी है है

क्रपना नाम य पूरा परा क्षण क्षणों । सामरेक्टर इ पोरियक्क चिम्बर,

( विकासिकार्टींग) बोठ वट इर् (V.D.) अवस्थार 1

#### स्वर्ग --- बाली महासागर **35** T

[भी ए० मुहादेरी]

सामा वा के पूर्व में एक छोटा बा डीप है, को एक परादे करा डमक मध्य के द्वारा ब्रह्मग किया हुआ है। वहां की मूचि उपवाक है और वनता यरिश्रमी तथा चतुर हैं। इसी सिप् आप को भान्तरिक भाग में तथा पहाड़ी को होड़ कर अलेंब संबंदी में बहुत सन्द्री तरह समाये और सीचे हुए खेत दीलंगे। प्रकृति ने इत होटे दीप को अनेक सुन्दर दृश्यों, सुन्दर पशक्रियों, बानवरी वाले वने बंगको, महेको कौर नहियों से समाया है।

विदेशी कामियों ने बहुवा शिक्ता है .कि बासी एक 'बिस्मत द्वांप' है, जहां कोड़े कर्म्य बाबी नहीं करता है। तथा सह व्यवह शान्ति विराधमान है। एक छोटा स्वर्ग है, वहां मनुष्य प्रपने बास्तों में पुष्प समाते हैं, सोग विना धन धौर किना बहुमूह्य बन्तों के ही, अस्यन्त आनन्द से रहते हैं। यह एक स्वर्ग है, बहां जाप ध्यक क्यांटी फुल की महींपड़ी में ही, फुल भौर द्वीर के मधुर सर्वेदय के सहारे अपने दिन निकास सकते हैं। यह प्रकृति सुन्दरी का स्वर्ग है जिसे 'प्रशान्त का स्थम' भी कहा बाता है। बाली में २० सास की भावादी है और वावा के बाद नहीं इयह नेशिया का सबसे कांचकांचना जाबाद क्षेत्र है। यहा के प्रविकतह नि-बासी क्रव भी हिन्दू धर्म के क्रतुवार्यी हैं, चनकि बहत समय पहले से ही इयब्रेनिशिया के सोगा का बहुमरा इंस्लाम स्वीक्री कर शुक्त है। दिन्दू संस्कृति, विश्वका प्राचीन इयबोनेशिया की संस्कृति तथा रहन सहन के दगपर बहत बड़ा प्रमाय वा तथा कुछ बीमा तक धन भी है, इस होटे से मुन्दर होन में अब भी फल फूल रही है।

### भारतीय संस्कृति का श्रभाव

बरा के सोम बढ़े वामिक हैं। साप को हर स्थान वर पवित्र महिर और मठ क्रिजेंगे। हर एक ज्ञाम एक महिर के चारो कोर नहा है। अपने कर्य अथवा न्यापार को प्रारम्भ करने के वहते हर एक वाषास्य कर्ता निवानी दिवस की शफता-का के किए संदिश कीर मठों में प्राथना सर सेवा है। बरयद का हवा गरा इतना डी परिष माना चाता है वितना कि भारत में। बाली कांद्रिय पर संस्कृत का विशेष प्रकार है, हासांकि बाली वानी संस्कृत भी किश्क्रस मृत्र चुके हैं। फिर मी वे म्बरकाय वेश के स्थलको जुलती पुस्तकों मा अब यी पाठ करते हैं। वे बार मी र्त्यक्रत रक्षाकों में नेया, यहना और अरहरती की स्कृति मार्च है। मावा के व स 

कर शिवायाः।

#### कला प्रियता

बाखी निवाकी केवल मेहनती और योदा ही नहीं है, दिन्त सहित फलाविद भी है। बाली का 'कींगोग उप' कीर मूर्ति कक्षा बगत् प्रतिद है। लगभग हर धक बाली वाली कोटी मर्तियां तथा सकड़ी की दूसरी चीचें बनाने की आन-कारी रखता है, बिनको वह साली समय में बनाता•है। उनके सुन्दर क्रीर कसा-त्मक मंदिर, मठ और स्त्रानागार उनकी कसा और प्रकृति-प्रेम का दिग्दर्शन कराते हैं। 'लीगोंग उत्य' एक प्रकार का मंदिर का नाच है, बिसे कि रित्रयां इसके **पद-च.प और हाथ की** मुद्राओं से सुन्दरता के साथ प्रवर्शित करती है।

बाइली निवासियों के बाद्ययत्र विक-वित कोटि के हैं. दिनमें विशेष लक्की समा वीपसा के पियानों, बासुरी, वाब-किन यारैन न दोल और कुछ दूसरे हैं। यह तजीय और वीरता पूर्व वाली का मान बासी वास्त्रियों के सारत्र से मिलता है, को बीर इंसोड और मुगे मुळ इत्यावि पसन्द करने वाले होते हैं। वे वासिक कार्यों में भी कापने को विल्कल उम-वरबाह के बाथ जल्य और गान में भों द देते हैं और अपने वटों को बकाने की उनकी सुन्दर प्रभाने युद्ध के पहले बहुत से विदेशी वानिवा को झपनी झोर श्राद्ववित दिया या ।

#### समाज का विभाग

बाबी का समाच चार भागों में विमक्त है, सर्वात सर्वोच अंगी ---ब्राह्मक्, बेद्धा च्त्रिय, व्यापारी वैश्य श्रीर सबसे नीची श्रेषी वासे — भंगी, भिरती, शह । फिर भी यहां प्रास्प्रण वा शक्त नहीं और लोग देनिक बीवन

नेकिया के इत भाग पर पूरा अधिकार में आपल में मिलते ही रहते हैं। यहां का उस वर्श 'चाको हैंग है।

> दुवस मनेरंबद तथ्य यह है कि वासी वासियों ने बीवन का एक समाजवादी त्तरीका सापना रखा है। यह वर सार्य-स्थाना न होने के कारकों में एक यह भी है। वे फबल करने के दिनों वं खुशी के दिनों में और सकट के दिनों में एक दूसरे का सहायता करते हैं। सब किशीका चन वकता है सब उसके पड़ीकी ब्राइट उसकी सहायता करते हैं और अपने क्रम के बढ़ते में बान का एक हिस्सा क्षेते हैं और बदलों में वह भी उनकी बहायता करता है। यहा कोई न ता घनी ही है और न गरीब। यह सर्वमान्य सस्य है कि बाली में कहीं भी बास्तःवद भिद्धा नहीं हा दी बाती है। दरवाजे और खिड़कियों में तो कभी तासे भी नहीं सागते हैं। यहा कोई चोर नहीं

#### सम्ब्राज्यबाद का शिकार

क्रमी वैदानिक इक्षि से बाली पूर्वी इयडोने। श्रम का श्रंग है। यह द्वीप दच ज्ञासन के बान्तर्गत १६ वी शताब्दी के भन्त में भाषा। हच सम्राज्यवादिशें ने यह बहाना बनाया कि बाली वालियों ने उचों के बहाब लुटे हैं और इस बात को दुशासन होने देने के लिए उच साम्राज्यवादियों ने घपनी कभी न शान्त होन बाला भूमि की भूख के साथ दीप पर ब्राकनके किया। यह एक मयंकर युद्ध था, का कई सालों के बाद खत्म हुआ और इसमें डचों को अपने इवारों सैज़क कोने पढ़े। बाकी वासी एक शांत प्रय. इसाविद और अन्छी चाज-दाला का व्यक्ति होता है, दिन्त सुद्ध में बह भी कतरनाक विशेषी वन बाता है। केवल परुषों ने ही युद्ध में भाग नहीं लिया, किन्द्र तकवारी, भाली, खंबरी इयडोनेशिया की स्वतन्त्रता के श्रमदत



सा० सकर्ण

इत्यादि से लेख स्त्रियों ने भी यह में पुरुषों का साथ दिया। इन्तों के क्रम्छे प्रस्थ-कस्त्रों के कारक स्रंत में वाली वासियों को बारम समर्पेश करना बदा ।

किन्द्र उनकी स्वाचीनतातथा प्राचीन गौरव की भावनाएं श्रव भी नहीं परी हैं। स्वापानियों के साने धीर इरहोनेशियन रिपव्सक के निर्माण के बाद यह भावना फिर चारी! शरी बनता बढ़े साइस के साथ राष्ट्रपति सुकर्श के नेतृत्व में कारो बढ़ी। बाली तथा दसरे छोटे सुन्दा द्वीप एक वाली वासी डा॰ ग्दे कुत पूजे की बाध्यवता में इयह नेशियन रिशब्तक के ऋग हैं।

अत में किसी प्रकार श्रंत्रे की और श्चास्टेलियन सगीनी की सहायता से डच अध्यायी रूप से युव के मुख्य भागको के केने में सफल हो सये। द्वीप के अन्दरूनी मागों में जगल, और पहाड़ों में अब भी हजारों बहादुर वाली वाली गुरिक्को अध्यक युद्ध कर रहे हैं श्रीर वेडच साम्रज्यवादी लुटेरी श्रीर भाड़े केटहु को को नाकों चने चक्वा रहे हैं।

इस प्रकार यह छोटा सा सुन्दर द्वीप बो कि युद्ध के पहले दुनिया के इर कोने से काने वाले इजारी यात्रयों की झाक-षित करता था, वो इच दूरिस्ट न्यूरो, बहाओं तथा यातायात की कम्पनियों को बहुत गहरा लाभ बहुवाता था, वही शासी आब उन इच साम्राज्यवादियों के लिए इन्डानेशिया में एक दूसरा सरदर्वन गया है।

हो०-- भी इन्द्र विद्यावाचस्पति

इच पुरतक में केखक ने भारत एक और अखदद रहेगा, मारतीय विधान का ब्रामार भारतीय संस्कृति पर होगा, इत्सदि विषयों का मतियदन किया है। मूल्य १॥) स्पन्ता ।

मैनेकर---

विजय पुस्तक भग्डार, श्रद्धानन्द्व/बाजार, दिल्ली ।

मुक्त । मुक्त ॥ मुक्त m श्राप पर बेठे मेट्रिक, एफ, ए., बी. ध-, पंचाब तथा श्रागरा यूनीवस्टिटी से तथा होम्बोपेबिक सांवाकीमक हाक्टरी बासानी से पास कर सकते हैं । नियम्नवली मुफ्त । इस्टेब्स्नस इन्स्यूट्रव क्रान्त अर्जा ।

कुछ विस वजन यह इह रहे हैं | हिन्दी जगत कि हिन्दी को संयक्त पांत में बमना पार मेब दिया जाये। पंजाब में पंजाबी ही होनी चाहिए। इस में दो बर्ते हैं। प्रथम वंबाबी बोली, दूसरे गुदगुबी किपि।

इस समय हिन्दी निहार, मध्य-प्रदेश, **चंद्रक पांत, रावस्थान में नोशी वा**ती है। किन्द्र बहां इन प्राती की मापा क्षेत्रही है, वहा इन के गांत्र की भाषा क्ष वहीं। प्रध्य-प्रदेश वासा को भाषा क्रोजता है विदार वाला उस से सर्वया भिन्न भाषा बोकता है। इसी प्रकार विद्वार बाला संयुक्त प्रात वालो से पृथक् भाषा बोलता है। वही नहीं कि एक प्रात की भाषा दबरे प्रात की भाषा से भिन्न है, बल्फिएक प्रात में भी कुछ, दूरी पर भाषा में इन्छन कुछ अन्तर हो बाता है। वह भाषा गानों की मानी वाती है, साहित्य की नहीं।

विस प्रकार यह सब प्रांत मामों में इवल गर भाषा बोलते हुए अपनी भाषा हिन्दी मानते हैं इसी प्रकार प्रवासी कीर तन की ग्रामा की भाषा को बोक्षी मान कर हिन्दी को मुख्य भाषा रान खेना चाहिए। दुवरे पंजाबी भाषा के शब्द दूसरी माबाक्रों से क्षेत्रे होंगे। यह किल भाषा से लिये कार्ये। इस समय तीन माषार्ये हैं. विज से शब्द किये जा तकते हैं। श्रंबेची, फार्सीया उर्दु भीर हिन्दी। द्यं प्रेची का तो प्रश्न ही नहीं, दशे कि श्रंत्रे बीसे अधिक शब्द पवानी में न स्था करूँगे। दूसरी फार्सी दुस्सा-मानों के साथ यो, बन उसे रखना कठिन होगा। इस किए पंतानी में उसके शब्द भीन समासकेंगे।

तीसरी है हिंदी। पंजाबी को सब शब्द हिन्दी से लेने होगे। बन शब्द हिन्दी से केने हैं तब प्रांत की भाषा हिन्दी मानने में लाभ रहेगा, क्यों कि हिन्दी वढे बिना इन शब्दों का व्यवहार और रुचित प्रयोग कठिन होगा ।

रिक्षों का धर्म प्रत्य वित्त भाषा में है उसमें भी हिन्दी हा है। उदाहरख--

'एइ जोहार उत नाम करता पुरस निरमी निरवैर प्रकास मूरत प्रजूरी सौभंग गुह्रप्रसाद बर छादि सच बप मादि बच है मो बच नान ६ एवी भी बच ।' इस में सब शब्द हिन्दी के हैं,

बढ़ भी संस्कृत से किए हैं।

उपरिक्षिमित सन शस्दों में एक 'होसी' शुरुद ऐना है, बिशका पश्चामी का का कल बा सकता है। शेष सब शब्द हिन्दी के हैं। बन गुरु नानकरेव भी की बानी हिन्दी में है, अब अन्यांको प्रस्त की भाषा हिन्दी माञ्चम 📲 न इप्ना

बद्दियाच की इ.ह. मे शिवार करें को पंचाबी किसी का ही ए रूप है।

### हिन्दी या पंजाबी

[ भी स्वामी स्वतंत्रानन्द जी महाराज ]

अब लिपि के विषय में---

तिक्सा चाहते हैं कि पंचान में गुरू-मुली ही हो, परन्तु पंचान सरकार की ग्राज्ञा यह है कि देवनागरी भीर गुब्दूकी दोनो होनी चाहिए और प्रत्येक अस्तर को दोनो सीखनी होंगी। इस प्रश्न को इ.स.प्रकार विचारना चाडिए।

(१) उचारमाः — गुस्पुली का उचारवा ठीक नहीं है, बिस प्रकार उद् में उचारण मशुद्ध है, उसी प्रकार गुरू-मुली कि विभी है। उर्दु में 'क कि फ' उचारक है और वह 'श्रं' की आवाब देता है। इतमें 'लाम' ब्रोर 'फ्रे' उच्चा-रख में हैं, जो प्रावाज में वर्षणा व्यर्थ है, इक्ष्मिय बालकको समक्र में नहीं बाता। इसी प्रकार 'काफ' ब्रोर 'मीम' 'कम' किस प्रकार बन गया।

गदम्खी किपि में उचारका 'ऊड़ा' 'बाड़ा' 'कका' बादि है और बावान में 'कवा' 'च' चीर 'चादा' 'बा' चीर 'कबा' केवल 'क' की कावाब देता है। इसके स्थान पर देवनागरी किपि मैं वह लाभ है कि ब्राह्मर का जो उकारका होता है, वही इवकी ब्रायाय है। इवकिए बालक की समभाने में बहुत क्रादानी होती है। को बादर लिखने होते हैं, बातक उनका उद्यारमा करेगा, वही, शब्द वन वायगा । गुब्मुक्षी भीर उर्दुमें यह नहीं है।

(२) गुददुखी लिनि देवनागरी लिपि से ही बनी हैं। बो मूच है, उसे ही स्वो न माना वाय ।

(३) सिक्लों का यह कहना है कि उनके धर्म पुस्तक सब गुरुपुत्ती लिपि में हैं। इसक्रिए पंचाव में गुरुमुखी क्रिपि ही होनी चाहिए। मैं यह मानता हुं कि विक्लों के वर्ष पुस्तक गुरुमुली में हैं। व्यव श्री गुरुमन्य साहित देवनागरी किपि में क्रोर उर्दु में भी छुपे हैं। परन्तु वह प्रचार की दृष्टि से इहापे गए हैं। परन्तु विक्लों को महाराष्ट्र से विद्धा केनी चाहिए। महागष्ट्र की अपनी लिपि की। महाराष्ट्र के नेताओं ने विचार करके निश्चय किया कि महाराष्ट्र को वह शिपि ह्योड़ देनी चाहिए क्रोर उसके स्वान पर देवनागरी किपि का प्रयोग करना चाहिए। विश प्रकार मुख्यानानी के मीसवी और दूसरे रूमन सबी खिपि सीस कर कुराने पाठ करते थे, उसी प्रकार विकास के जन्मी गुक्सूकी किथि

गुबमुकी सिवि में साहित्व ब्युत ही कम है और पांच विक्रों के सिप्ट साधा साहित्य सम्बार करना भी ब्रास्थन बास नहीं है। विश प्रकार सालीगढ यूनिवर्शियी ने उर्दका प्रेम छोड़ कर हिन्दी और देवनागरी किपि को अपना किया है, क्योंकि इसमें साहित्य पर्यांग है और विहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारतः संयक्त प्रांत रावस्थान में इसी का बोला बाला है उसी तरह बदि पंचाब भी इनके साब सम्मिलित हो बाब तो इस को यह सारा साहित्य बना बनाया मिल बाबमा और द्यागे को भी साम रहेगा। देवनागरी विवि राष्ट्र माचा होगी। तब विक्स इसे भी क्यों न श्रापनार्ध १

मा० तार।सिंह का हिन्ही विरोध

देश की परिवर्तित हासतों के अनु-सार विल अन अपनी पृथक् राजनीतिक बत्ता पर बोर नहीं दे रहे हैं। इस डिंट ब्रॉ के साथ मिलाय के डामी है।

मैंने यह कमी नहीं कहा कि हिन्दी के समर्थकों का स्थान वसना के पार है।हिन्दी को पूर्वी पंचान में अन्तरय ही स्थान भिक्तना चाहिये, परन्तु उहका वही स्थान हो, वो ब्रिटिश शासनकाल में श्रंत्रेचीका था। जैसे श्रंत्रेचीकी शिका प्रदूषरी स्कलों में नदी बाबर लोबार मिडिल या मिडिल अं विषयों में दी बाती थी; इसी प्रकार पूर्वी पंचान के स्कूलों में हिन्दी को कठीं वा सासवीं अध्वासे पदाया वाये । —सारासिह

मारतीय भाषाओं में रूस की ঠৰি

रूस के प्राच्य-विद्याविद्यारह बारानि-कोब द्वारा चनुबादित 'रामावख' का प्रकाशन श्रीत्र ही होने बाला है। सावने भारत सम्बन्धी सोविश्त स्रथ्ययन स्रीर श्रान्वेषया का एक इतिहास भी शिख कर समाम कर बाला है। करवानोयने महा-भारत की प्रथम पुस्तक का वनुवाद पूरा कर दिवा है। सोवियत विकाशी भारतीय इतिहात, सर्थ शास्त्र और संदिख की प्रसादों का झश्यवन और अखपन कर रहे

हिन्ही, उद् तथा मराठी के कीच करती माधा में तैवार हो खुद हैं। दिन्दू एवं बोड दर्शन शास्त्र अ भी विश्वत बानुसन्धान किया गया है साहित्यक रचनाओं द्वा रूपी कावा में बनुवाद किया बारहा है। वह बाजों ने विकक्र केटिहर के सर्वशास्त्र का भी, सर्वासार क्षिमां है ।

दिन्दी में बीवा साहित्य

भारतीय बीमा कम्पनियों की प्रति-निधि वंस्था इविक्यन साइफ काफिलेक एकेशिएकन ने अपनी बदल क्यानिको वे जनुरोव किया है कि बीमा सबस में प्रमुक्त किये व्याने व्याचे पारिव्याचिक शब्दों के दिन्दी पर्यावधानी शब्दों के बढ़ने में वे उनकी वहायता करें। इसोशिएसन ने कम्पनियों को शिका है कि सारत तर-कार के वाश्विक विभाग की वातकीत से श्राव होता है कि हिन्ही ही देश की राष्ट्र-भाषा होगी, ब्रह्मच बीमा कम्बनियों के किए उपसुक्त अवसर है कि वे अपनी पारिभाषिक शब्दाविक को मी हिन्दी में ब्रनुवादित दर सें और अपने प्रास्वेक्टक तथा अन्य साहित्य हिन्दी में खराने की व्यवस्था पूर्वा कर हों। बीमा सम्बन्धी शन्दों के हिन्दी पर्शववाची बनाने के निमित्र एसोशिएसन ने एक कर्मनारी मगरम नियम कर दिया है और कश्य-नियों से उसको सहयोग देने स्था अससे सहयोग दोने का ब्राग्रह किया है।

'श्रीमती' का आदर

युक्तपान्तीय सरकार ने शादेश दिवा है कि सरकारी कागकों में किसी भी महिला के नाम के साथ 'ब्रुस्मात' खब्द न समावा बाब,क्योंकि वह बढ़ा खुक्ट सा बब्द सगता है। अंग्रें ती के 'मिसेक' शब्द के बहि-क्कार की भी काशा दी गई है। इन दोनों के स्थान पर विवाहिता के क्षिप्र श्रीमती तथा अविवाहित के बिग्र कमारी का उपयोग किया जावगा । यह समस्त्रीय है कि मिस्टर, बाबू, मौसवी ब्राव्हि के स्वान पर पुरुषों के लिए 'श्री' के उपयोग की भाशा पश्ले ही दी भा मुकी है।

नवस्रकिशीर पुरस्कार

वेतिया राज्य ने विदार बादेशिक हिन्दी लाहित्य कर सन के सत्यावधान में हिन्दी माथा की उल्हाह पुस्तकों कर २०००) का महाराज नवक्रकियोर पुरस्कार प्रविवर्ष देना निश्चित किया 11

हिन्दी समुद्र के सपानं

"में अपने अनुभव से कहता है कि उत्तर दिन्द्रस्तान की मारकाकी, पंकारी, किनी बादि सावार एक क्या से किंदी की बोसियां बैसी है। सिमी क्रीर हुस्सी दोनों संस्कृत से पैदा हुई हैं। संबंद शिपि की क्ष्मबद न रही तो कोई औ विश्री बाठ दिन के बन्दर हिंगी श्री वकता है। विकी वीका कर आये , सुकर किय नदी में प्रदेश करते हैं तर्दे हैं elm pe mir eine fi nier wift !" - अपनेर में आपार्व विनेधा

**२७७** (त की बनता निश्चित रूप से, और सम्भवतः हमारी वरकार भी, सभी तक यह नहीं भानती कि काश्मीर व सम्मूपर कायरता, शेता-नियत और पोखें से भरा हुआ। वो साक-मया किया गया है, उठकी योजना स्वयं वाहिस्तान के नेताबी धीर सैनिक ्र अधिकारियों ने सत् समस्त मास 🕏 श्चन्त में बिन्ना साहब के प्रत्यन्त प्रावेशी से तैवार की थी। न केवल झिटक गयर्नरी श्रीर पाकिस्तान में श्रमी तक श्रीरों पर निवन्त्रसारकाने बासे पदी' पर सारूट किटिश नागरिक अविकारियों ने ही इस बॅंदेना को संक्रय सहयोग दिया, अमेरि-कन दरावास के स्विकारियों का भी इत भीवना को बाशीबाँद और तसर्थन वास था। सामी प्यारर का यह विश्वास का कि वह रावा-महारावाची को सपनी 'स्वतन्त्रता' के ब्रिया भवका कर बारतीय संब के विरुद्ध एक नया मोर्ची हैवापित करने में एफस हा बाएंगे, किन्दु उनकी बह चाल बेकार गयी और उन्होंने एक बुसम चतुराईपूर्य रास्ता प्रक्रितवार Řa I

कारम्य में, इस बोबना को पूर्वतया ग्रहरकाल्याकीर पाकिस्तान में भी बहत योडे ऐसे व्यक्ति थे, विन्हें इसके विषय में मालाम था। स्वमावतः हमारे आरखीय नेताको की कल्पना छोर सन्देह अध्यह परें या कि सामृहिक इत्याकाश्रहों



एक प्रत्यचदर्शी का वर्शन

### काश्मीर-श्रभियान का पाकिस्तानी

### षडयन्त्र

अमेरिका और ब्रिटेन पडयन्त्र में शामिल थे [-श्री ची॰ के॰ रेड्डी, भृतपूर्व झध्यख, चन-सम्पर्क विभाग, 'झाबाद काश्मीर' सरकार, पाकिस्तान ]

के पश्चात् अब साखी की संस्था में क्षिन्द और सिख पाकिस्तान से भाग रहे हों और उससे भी अधिक संस्था में सस्सिम शरबार्थी पाविस्तान में बाश्रय के लिए पहुंच रहे हों, पाकिस्तान के शासक प्रकृशान्त पढ़ीसी रियासत में एक स्कीर सन की होली खेलने की कोबना बनाने में स्थस्त हो सकते हैं। वितम्बर में और अबटुबर के आरम्भ में, कारमीर रियासत के खिलाफ जिहाह बोलने के किए बर्मान्य व्यक्तियों को बिस प्रकार एकत्र किया गया. उसका पश्चिमी पंचार भीर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में इमारे डिपुटी हाई कमिश्नरों, सम्मर्क-श्राधिकारियों तथा सैनिक निष्कासन-संगठन के बाफसरां को पता तक न चला श्रीर यही कारबादी कि बन पाकिस्तान ने कारमीर पर काकमचा किया, तो मारत वरकार और बनता स्तब्ध-सी रह

पाकिस्तान का हाथ बह बारचर्य का विषय है कि इमारी सरकार ने काश्मीर पर बाकमया के सम्बन्ध में को श्वेत-पत्र प्रकाशित किया है, उसमें अब से इति तक कवा-क्षियों की हरकतों को ही प्रसस्तता वे दी गयी हैं कीर पाकिस्तान पर वेवल बाका-ताश्चों को रास्ता हैने तथा यातायात. शुस्त्रास्त्र व गेलाबारू द की सहायता ब्रहान करने मात्र का दोष लगाया गया है। इस बाक्रम्य में पाकिस्तान सेना. फविडवर कानस्टेबसरी सरगदारों और स्वायको हैनिक दस्तो ने को भाग क्षिया है, उत्तका बहुत कम उस्केस किया गया है और पाकिस्तान के सहरी स्थिकारियों ने इस साहम्या के संचासन में को भाग किया है, उसकी तो चर्चा तक नहीं है। साम्प्रदायिक आधार पर देशा के विभावन के पश्चात को ⊬**राग्प्रदाविक उ**प्ट्र**व धा**रम्भ हृष्, उससे दर्भाग्यका विदेशों में यह भारता जैठ गंबी कि काश्मीर पर 'कवादकी' काक्रमख भी खान्यदायिक उपद्रवी का एक अंग है ृक्षीर सुन्क्रिम क्**याय्त्री इस सुन्त्रिम बह**ल रिवासत को नव निमित्त मुस्किम राज्य में शामिल कर कोने के लिए स्वयं है। विदेशी सोगी के दियास में क्राना 🔻 स्वाभाविक

है कि मस्लिम कवावली काश्भीर के दिन्द शासक द्वारा स्नारनी रियासत को भारतीय संघ में भिक्षा देने से पहले ही उस पर क्राधिकार कर सोना चाहते वे और वन जन्होंने ऐसा करने का प्रयस्त किया. तो पाकिस्तान सरकार कौर सनता ने कवा-यसी काकारताओं को यथाशांक सदा-य वासी।

किन्दु एक प्रत्यस्था के नाते में यह कह सदता है कि बस्तुश्यित इस से वर्षया विपर्शत है। न केवल पाकि-स्तान सरकार और उसके सैनिक स्रवि-कारी पाकिस्तान के सरकारी कोष कौर लशस्त्र सेनाको भी सहायता से इस लड़ाई को चक्तारहे हैं, ऐसी ब्रानेक विदेशी शक्तियां भी हैं, को पाकिस्तान को उसके इस कोसाचडी भरे कत्य के लिए प्रोत्साहित कर रही है और संघर्ष के साम सिंच बाने के वस में हैं।

मैं उन बंदे से व्यक्तियों में से डं. को इस पडयंत्र में श्रारू में शामिल कर लिये गये वे कीर को इस संवर्ष के विषय में प्रायः सभी गोपनीय बातें जानते है। मैं इस सेवा में इस घडवंत्र पर यथा-शक्ति प्रकाश शासने का प्रयत्न करू गा।

शैतानियत भीर घोखे से भरी इस कार्रवाई पर प्रकाश डालने से पूर्व में यह बता देना भावश्यक समभता है कि मैं एक सारतीय नागरिक होते हुए भी 'ब्राबाट काञ्मीर' सरकार में कैसे सम्मि-जित हो गया की छः महीने हो समिक समय तक उच्च पद पर काय कर जुकने के पश्चात् क्यों और कैसे पाकिस्तान से बचाद्यः निद्या।

मैं 'काश्मीर टाइन्स' का सम्पादक था और सत तीन या चार वर्षी रे कार-भीर में ब्रहोसियेटेड प्रेस ब्राफ इण्डिया का प्रतिनिधि भी था। यद्यपि स्नारम्भ के केरे पत्र की नीति नेशनला कार्फेस के वच में थी, किन्दु दुर्भाग्य से बाद में मेरे कीर शेख कन्द्रका के मध्य कुछ गलत-फः मियां उत्पन्न हो गईं। इम दोनों में मतभेद बढते गये और काश्मीर की राष-नीत में इस एक दूनरे के सख्त विरोधी हो गये । इसुन्धा यह स्वाभाविक परियाम हुवा कि है शिख बन्दुता के विशेषियों-काक और मुल्लिम कान्फ्रेंस — का



समर्थन काने लगा।

काक की वस्तीस्त्रशी के पश्चात काश्मीर की राजनीति का क्ख बदल सवा कौर नेशनल कान्फ्रोंस के नेताओं ने यह समक्ष कर कि इस्स सिक्टेंटड प्रेस का प्रतिनिधि होने के नाते में पाकिस्तान के इक में प्रचार करता है, प्रमे दिवासत से निर्वासित करा दिया। किन्त बास्तव में ऐसानहीं था। शेख प्रव्दल्ला की वार्त का विरोधी होते हुए भी में पाकिस्तान का बराभी समयक नहीं था। शेख ब्रब्दका से मेरा मतभेद 'काश्मीर खें हे' बादोलन के करण हमा या भीर में इसे दुर्भारक पूर्व मान्दोलन मान्ता था। डोमीनियन में शामिल होने के प्रश्न पर मेरा मत स्पष्ट या धीर में बन्मत किये बाने के पद्ध में था। किन्तु ब्रासो कियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि के नात मेरी स्थिति बडी विजिल थी। मेरा सम्बन्ध सन्हीर भ्राफित से था. बितका प्रवत्य १५ क्रशस्त के बाद सतल-मानो के डाथ में आग गया था। वे सुभू से पुछे निना ही भीनगर की तारीख देकर काश्मीर के सम्बन्ध में सभी किया के उत्तेषनात्मक समाचार दे डालते हे। इन समाचारी कः पाकिस्तानी और विदेशी पत्र लूब चमका कर खाउते और कमी-कमी बी॰ बी॰ सी॰ भी उन्हें बाड-कास्टकर देताथा।

इसमें काहनीर सरकार मेरे से बड़ हो उठी की उनने मुक्ते ही इस ब्रान्दो



कल ग्रमहोस

सन का उत्तरदायी वमका। मैंने काश्मीर के मामानांत्री को सपनी शिवि स्पष्ट कर दो स्नीर उठके प्राप्तेन की किए देविप्राप्त प्राप्तिक से यह पता कमा वठते हैं कि इव बहार के सार्वाचनक कमा-चार कीन मे बता 'है। किन्तु दुर्माग्य के बचाश्चित समक्रीते के अन्तर्गत बाक ब तार घर पर पाकित्तान का नियनक वा स्नोर काश्मीर स्वस्तर इव नार्ये कक्क भी पता लगाने में अध्वप्तं थी।

रियासत की निर्वाधनाका के कारवा मैं अक्टबर के प्रध्य में काश्मीर से अस-तसर चन्ना बाया और वहा से ब्रसोवियेटेड में स के बाडीर मापिस को भावने विक्रते वकाया वेतनों के बारे में टेजीफोन किया। मुभ्य से प्राना वेतन सोने और भविष्य में नीकरी के विषय में चर्चा करने के किए लाहीर बाले को कहा गया बीर मैं अक्रितान के ब्रामतसर स्थित साउर्थ-काबिकारी भी बाहिद उत्तर के साथ २१ श्चनद्वर को एक बीप द्वारा साहौर रवाना हो गया। श्री वादिद उमर स्के गवर्नमेंट हाउस के गये, बहां पश्चिमी पंचान के शरबार्थी मंत्री मिया इपनवा-बहीन से मेरी भेंट हवी। सुके पश्चिमी वंबाद के गर्थनर सरफासित मुद्री से भी मिलाया गया, बिवने मेरे बारे में चानने की मेरे से भी ऋषिक उत्सकता प्रकट की धरीर मक्ते अध्याले दिन फिर मिलने को कहा। इसके पश्चात् सुके पश्चिमी पंजाब के प्रधानमंत्री खान ममदोत के बास ले बाया गया। उन्होंने भी मेरे बारे में बड़ी दिलचत्पी दिखलायी और स्था से पाकिस्तान का नागरिक हो दर वहीं रहने का क्रामड किया। मुडी क्रीर ममहोत के व्यवहार से मैं कछ घनश-सा गया और यह अनुभव करने लगा कि ये लोग काश्मीर के सवाल पर मुक्ते किसी सम्बीर स्थिति में डाल देना चाहते हैं। रात्रिको एक भोव में मेरा दो सन्य मंत्रियों-सरदार शौकतहवात ला और शेख करामद बाली-से परिचय कराया सया। भोज में लाहीर के कई पत्र-सम्मदहाँ के झलावा सवलविंडी डिबीबन के क्रिश्नर स्वाचा चन्द्रीम भी उप-क्षित थे।

वे लोग पुने एक शोर तो गये शौर बताबा कि कारते दिन— २२ सम्हर्य की— कारमीर पर कोहाला शौर रामकोट की शोर ते चहाई की बाहगी; दिवावती कीच के प्रस्तिम चहरूप कीत होड़ कर भाग रहे हैं और बहुत वड़ी ग्रंडमां में कामान्याओं में आ मिले हैं, उन्होंने वह विश्वाध प्रषट किया कि शीनगर पर तीन—तार दिनों में अधिकार कर सिवा बाहया और मुके कहा कि गयि में बाहु-तो पंजिमंडल में सहर्यक्वकों के साहि-तीय पंजिमंडल में सहर्यक्वकों के साहि-किषि के मार्ग चारित हो चहता है।

क्यूपि पुने पहले से यह आमात हो गया वा कि पाकिस्तान शक्ति के बोर

से कारमीर को भावने में भिकाना चाहता है. किन्तुक्छ ही दिनों में उसे विकित कर केने कीर एक नथी सरकार की स्थापना की बातें सके सर्वातापर्का व्रतीत हुयीं। मुक्ते यह ब्रनुभव होने सागा कि मैं यक वाल में बा फशाड**ं कौ**रपाकि-श्तान सरकार काश्मीर पर ब्राकमका में मुक्ते एक कठपुत्रही के रूप में प्रमुख करना चाहती है। मैं दखेषा में फंस गया । यदि मैं इन्कार करता. तो मुक्ते बक्कीन या कि मैं करण कर दिश वाता। इत पर मैंने बुद्धिमता से काम सेने का विचार किया और मैंने उन्हें यह भूत आर्शकत दे दिशा कि मैं 'ग्राबाद काश्मीर'--स(कार सहायता कर गा। वशासम्ब दिन्त प्रस्थावी सरकार में प्रान्य संख्य-कों का प्रतिनिधित्व करने के बारे में मैंने जनमें कहा कि ऐसा व्यक्ति तो रियाखन का ही होना च हिए।

#### श्राजाद करमोर

जन रात मेरी व्यक्तोतियेटेड प्रोस 🕏 मैनेबर मासिक ताजहीन से सम्बी बात-चोत हुई भ्रीर उन्होंने मुक्ते खारी स्थिति स्विस्तार नतलाई। दूखरे दिन मैं असी-वियेटेड प्रेंच के दफ्तर में नैठा इका था कि रावतविंडी से एक टुंक-काल श्रायी। उस समय दफार में कोई श्रान्य श्वविद्यारी उपस्थित नहीं था. चत: टेजी-फोन मैंने करा लिया। टेकीफोन पर पाकिस्तान सेना के बनरल हैड स्वार्टर के बन सम्पर्क अधिकारी सेपिट-कर्नस बातवी बोल रहे थे। तन्होंने मुक्ते प्रस्त-मान समझ कर (उस समद तक असी-विवेटेड प्रेंस के सन ग्र-प्रस्तिम कर्मचारी बहां से बाच के ये) कहा कि रामकोट की दिशा से बाब शत निश्चित रूप से ब्राक्रम्य हो बायगा, किन्दु यह समा-चार पाकिस्तान से प्रसारित न किया बाये। उन्होंने कहा कि बद यह समाचार भीनगर से दिल्ली स्रीर वडां से पाकिस्तान पहुंचेगा, तक पश्चयदरी से प्रकाशित बता कर अस्थाई 'आबाद काश्मीर' सरकार के नाम थे एक विज्ञति चारी की जावसी। अन्होंने फोन पर बायदा किया कि रावक शिक्षों से विश्व तियां ह बजे के रेडियो समाचारों से पहले ही मेब दी वाबाकरें गी।

में नही कठिताई में पढ़ गया और
पुत्ते लाहीर से मागने का कोई उन्नय नहीं द्रास्ता था-। दृष्टरे दिन में ने कारचर्य के साथ लाहीर के पन्नों में प्रथम नाम से सम्मु के उपहारों के बारे में एक वहत्व देखा। मेंने ताबुदोन से दान कह से प्रकार कोर पूछा कि मेरे नाम के हम प्रकार का बहत्त्व नगी दिवा गया है। सुन्ते नताया गया कि यह यह मुन्ते पाकिस्तान में मिनिह दिवाने और प्रश्लाह करने के कि २५ जम्दूबर को शबक्षपिडी दियी-बन के किंदरनर स्वाचा अस्तूर्दीम के शाम में रावकरियी पहुंचा, बहां में उत्तरहार इसारीम् कीर मशिनपडका के अन्य वदस्वी से मिखा। इन सोगों को में पहले से बातवा था। मुक्ते 'बाबाद अस्त्रमार' उत्तरा में सूचना विमान अस्व करने को क्या गया।

तस समय स्थिति बड़ी ग्रास्पष्ट यी और कोई भी वास्तविक सैनिक स्थिति कै बारे में नहीं बानता था। स्रोग तरह तरह की अपनाहें उदारहे थे। अधि-कारियों कीर फौकियों-का स्थाल या कि भारतीय सेनाए अम्मू प्रान्त में प्रविष्ठ हो आयेंगी और वे उन्हें रोकने के तिए कड़मा शक्क को काटने की बात सोच रहे थे। इन सोगों में यह विश्वास पावा बाता था कि ब्राह्मनता कम से कन काश्मीर बाटी पर तो वाबि कार कर डी लेंगे। सरदार इड़ाडीम भीर उनके साथी किसी मी सब भीनगर वाने को तैयार बंठे थे। महाराका 🕏 शीनगर से भागने की सबर वाकि-स्तान हाई कमिश्नर के दिल्ली आफिल से पहुंच चुडी बी।

२० प्रस्टूबर को बन उन्होंने बह् सुना कि भारत हवादैबहाबों से कीब मेब रहा है, तो उबसे बड़ा सदमा गर्दुचा। बाराम्ब्रा में कवाबितवों को द्वारन हवादै अब्बेपर अधिकार करने के लिए सन्देशा में जे गरे।

मैं नहीं समक्ष पाता था कि ऐसी श्चिति में मुक्ते क्या करना चाहिए। में एक केदी की मांति वा और मारत हो बच भागने का प्रवतन हाना सत्य साद्यान करना या। २६ श्रवहुबर को बद सान श्रव्दुश कपूम सां बिन्ना और शियाकत काली से मिजने लाहीर गये. तो रास्ते में एक रात के लिए रायल पिंडी इतरे। मैंने उमसे प्रार्थना की कि सके किसी प्रकार पैशावर शिववा हिया बाए । उन्होंने मेरे साथ बड़ी भद्रता से बातचीत की, किन्त बाद में वह कह कर कि काश्मीर के सम्बन्ध में बानकारी रखने वाका और कोई योग्ब व्यक्ति हमारे वास नहीं है. सक से 'ब्राबाद काश्मीर' के प्रचार विमाश को सम्भावने का धाग्रह किया ।

मैंने बाचारी में करीब तीन माल तक 'बाचार कारमोर' उरकार के जनन बरणके विभाग के बाजब का कार्य किया। इल बीच में वाकिस्तान के बाब्दुली विभाग ने मेरे विक्त यह रिपोर्ट कर रहा कुँ । किसी विकेदी पणकारों ने मुक्त किया बोखा दिया वा कीर ठलांने ही बाबुली विभाग को उक्त क्लान की भी। इसके परकार का बा कार्युलिय ने बुक्त कार-कार्य के कार्य करना कार्युलिय मैं मान कर बान कम्बुलकार के संबंध पेवाचर पहुंच गया। मेरे शिकावत हरेंने पर उन्होंने बताया कि वस तक कारवीर का बनाव करना न हो चार, तत वक हुके पुतित को देक-रेक में दाना पड़ेका, नगोंक पाकिस्तान बरकार को अब है कि कहीं में मारत पहुंचकर नेदूक बरकार के वारी वस्तुविशित प्रकट न कर कार हो मारत वस्तुविश्व प्रकट न कर कार मामला उपस्थित होने पर पाकिस्तान बरकार की हर कोस्तापड़ी की कसई न सुक्क बार में कसई न

#### वच कर भाषा •

भ्रतः मैं चार माख तक सीमाश्रांत में नवरवन्द रहा और पाकिस्तान सरकार ने मेरी बगड डा॰ ताबीर झौर डबीस बासन्बरी को नियक कर दिया। किल पाकिस्तान सरकार को अनके कार्य के सन्तोष नहीं हका स्त्रीर उन्हें शीव ही हटा दिया गया। इस पर फिर सक्र से उक्त कार्यको सम्भालने के क्रिक करा गया भीर सरदार इत्राहीम मेरे पाछ एक्टाबाद आवे और गुभ्त से पिछली घटनाओं के लिए माफी मांगने लगे। मैंने इसे स्वर्ण भावसर समस्त्र और सोचा कि शायर कर भागते का मौका मिल बाए । मैंने उन से कहा कि मैं इस काम को करने को तैयार द्वापर समेक पहते 'डान' के समादक अस्ताफहरीन भीर सैयद प्रतीषवाद से प्रचार कार्य के सम्बन्ध में परामर्श कर क्षेत्रा चाहिये। इस पर मुक्ते १८ मई को एक फीकी हवाई बहाब द्वारा कराची मेब दिवा गया। इराची में उतरते ही मैं मैक्सड-रोड पर प्रचर सर्विसेच झाव इशिह्या के दफ्तर में पहंचा और दो वयटे बाद बामनगर स्वाना होने वाले एक हवाई बहाब में एक भिन्न नाम से बपनी सीट बक बराजी । इस प्रकार मैं पाकिस्तान से भागने में सफल हो गवा।

अब मैं शरमीर पर जाकमण्ड के सम्मन्य में उन जातन वातो पर प्रकास बालूं गा, बिनके विषय में मेरी ज्यक्ति-गा सम्मन्य है। बन-स्टबर्च किस्ता का सम्मन्य होने के कारण हुने के माना सब जानकारी हासिल हो जाती जी और उक्त पद से प्रच होने तक, प्रके कारणी, का एक विशेषज्ञ समझ्य जाने के कारण, कोई भी कार्य पर समझ्य को के कारण, कोई भी कार्य पर समझ्य को के कारण,

शेख बन्दुद्धा के 'ने ['।'

विद्रोह कराने की योजना
प्रको ता किया गावन ने नकक
प्रोपाल के सार्व के प्रक दिश्लाक
दिशास कि वानिस्तान करना, कियु कर
उन्होंने सन्य दिश्लाक
प्रकार करमान करना, कियु कर
उन्होंने सन्य दिश्लाक की एक के सहस् एक आरतीय तथ में वार्यक्ष की देखा एक आरतीय तथ में वार्यक्ष की देखा,
त उन्हें कुछ की कि की सार्व्य की स्व

[ के श श श ] ·

### कोश्मोर-प्रभियान का पाकिस्तानी षडयन्त्र (प्रद्र १० का शेष)

करोंने एक बोर मुस्तिम काम्में र द्वारा विवासत को पाकिश्तान में गामिल करने के वस में झान्योसन कराया और इसरी खरक साम्प्रदायिक उपद्रव कराने के उद्देश्य से वहा शरवास्त्र व गोलावारूद भिष्याता। बहुत से भूत्र्वं सैनिक मी रिवाबत में मेज गये और उन्हें सभी बुक्त नाकों पर विशेष स्थिति के लिए चैवार रहने का कादेश दे दिया गया ।

पाकिलान के सविद्धरियों ने शेख कान्द्रस्ताकी नेशानल कार्यन से मी बातचीत चलाने का प्रवत्न दिया । रिवा-सत की प्रजा को धारनी ससहाय सवस्था का अनुमय कराने के लिए सन आपन-श्यक सामग्री सेथनी बन्द कर दी गयी क्यौर शेख कन्द्रस्तासे कहा गया कि । बदि वह रिवासत को पाकिस्तान में जातिक किये वाले के पदा में प्रयस्त करे. को काश्मीर को विशेष संरक्षण दिये . संच्या

यह शोचा गया कि यदि शेख प्रस्दु-क्या रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के यक्ष में हो जाय , तो उनसे इस सम्बन्ध में एक सार्ववनिक घावका कराई बाए क्दौर बढि महाशबा इस स्लाइ को मानने से इन्हार हरे. तो रियासत भर में एक साथ विद्वह करा दिये बाए । उपद्रवों से वालो शेल प्रज्ञुक्षा भीर उनके शायियों को पाकिस्तान बुज्ञा लिया चाए और नेत बद्धा की बधवता में एक ऋस्थावी सरकार गठित कर दी नार्थ ।

तथापि, पाकिस्तान सरकार की इस बोबना के कार्यान्तित होने की कमी काशान थी। शुरू से दी विस्ता बाह्य बह बाजते वे कि जेल खन्तला सनके बाब में न परेंगे । किन्त बावल योबना इस प्रकार थीः नेशनत कान्फ्रेंस के साथ चल रही इन चर्चाओं के बाबार पर, जोख बाब्दला को पाकिस्तान में बामन्त्रित **अध्या भाग और वह कादेश वा**री कर ' श्रदेश से कि उनका खब शानदार स्वागत किया बाए । यदि वह पाकित्तानी हिटलर न्त्री बात मान लें. तब तो खब्हा सन्वया कराची में शेख प्रव्युक्ता की विन्ना है आधाषात के दो बिन बाद काश्मीर वर चलाई कर दी बाए । योबना यह बी कि बढि शेल ग्रन्युक्ता विन्ना की बात न अपने तो उन्हें गुप्त इत से गिरफ्तार काके दिली श्रष्टात स्थान को मेन दिवा कार कीर अनदी सापसता में एड क्रमाची सरकार स्थापित हो बाने की कोकका करती बाद। गद में उनके अपन से बाहान और योगवाने प्रकाशित भी भारी रहें, सनके यह मस्द्रतः किसी चेता में वहे तक रहे हो।

इस इक्सर क्य क्यावश्री कारमीर 

बम्पर्दे कि उन्हें शेल बन्दका ने मेदा है। मैं वरी बावता कि जेल बान्टका ने इस सरारत को पहते से मार शिया वा किया वर वर पं॰ नेटक से जिसने दिल्ली वये. तो पाकिस्तान सरकार की यह काविश परी रह गयी और उन्होंने रिवा-सत पर शासनस करने का निश्चय कर

पहले पाहिस्तान बालों ने वोचा कि १५ प्रगस्त को इस बहाने से अ.नसर में साम्प्रदादिक दला करावा करा क वाकिस्तान के भूत्रहे का श्रवमान किया गया है। यदि दगा हो बाए ता बाद में पुंक्त में काम विद्रोह कर दिशा बाए। कारियाओं नेता महध्यह शहबद ने महिला कान्हों व के बाधस चौषरी इरीदला खा को इस सिलासिकों में सैंदकों राहकिये भौर बहत सा मोला बाकट दिया । दिन्त यह योबना कियान्वित न हो सही।

वितम्बर के शुरू में, प किस्तान वर-कार ने अनुभव किया कि दंगे कराने से रियति में कोई फर्क नहीं पढ़ेशा । इस पर मरी में लिया कत ब्रामी का ने ब्राक मखाकी योखना तैयार करने के किए एक ग्रस बैठक ब्रुवायी । इसमें मनदोत. सन्द्रसस्यम, शोदतस्यत, स्व.वा श्रवदर्शीम, कर्नेश श्रवतर खा. कर्नेश शेरखां, कर्नं स हामिद श्रसी तथा बहुत-से प्राचाद ६द को व के मृतपूर्व क्रफसर त्रपश्चित थे।

क्षिमाकत ने पश्चिमी यंधार श्रीर सीमाप्रास के प्रधान मंत्रियों को कादेश दिवाकि वे काश्मीर पर हमले की बोबना तैवार करने में फीबी प्रफलरों को प्रत्येड किस्म की सहावता दें और विकिथ नाको पर आवश्यक सवाको को समा करने में सहबोग दें। पाकिस्तान सेना के एकाउपटेक्ट - बनरल भिवा माहम्मद श्रव्यास को इस कार्य के लिए आवश्यक बान देने की विद्यावस कर की सभी। पहले वह दोना गना कि पुंछ चेत्र में विवरित ८०,००० तैनिकों को बारतास पहेचा कर उन्हें विद्रोह के लिए दमारा बाये, हिन्द्र श्वितती हेना ने तन्हें दवा दिया। इस पर मीरपर, क्रिका, बचेतार और बठवा सेवों में समान विरोही के हमले करा के रियासती सेना को विखेर देने की चाला पती गर्धी, विसमें पाकिन्तान को काफी सफ-लाता भिक्ती और पुंद्ध के बहुत से लोग गवल िडी में पहुच कर नवे सिरे से सैनिक सिखा केने अगे।

### करायलियों को महकाया

वितम्बर के अन्त में क्यायतियों में बद्धा श्वरंतीय पाया चाता चा। वाता-बात व्यवस्था के भग हो व्यने के सारव वीमापात में साथ वामनी की बहुत कमी हो गयी बी कौर कवाबली इलाके में चीवें क्रोर भी दुर्जंभ थी। ब्रिटिश फीवों के हट बाने से क्यो क्यायली अवदरी माहि करके पेट पालते थे. उन्हें बड़ा कष्ट ब्रमुभव हो रहा था। पाकिस्तान मो कारती को को को बहा से हटा रहा था। इससे बबा लियों को यह भी वन्देह होने लता कि संबोधों के समय तन्हें सो मसे धिला करते. वे तब बढ हो काएगे। ऐसे समय सीमापात के तत्कासीन गवर्तर परिषम ने एक चाला पी खेली। उसने पाईस्तान सरकार से कह कर रावस्थिती में की भी भक्तरों की एक हैठक बलायी. विसमें कवायशियां को कात्रमीर के हमले में प्रयक्त करने का निश्चय किया गया । इस बैठक में पाकि स्तान सेना के प्रधान सेनापति धनरका ग्रेसवीं और बनरक्ष में सी भी उपस्थित थे।

क्यावशियों से कहा सवा कि वे काश्मीर पर इसके में भाग ले और वहा बितनी दौसत चाडें लट सें। उनमें सूलों द्वारा बढ़ प्रचार भी किया गया कि पूर्वी व बाद में बरीब एक करोड मध्समानों को करल कर दिया गया है। छीमा-प्रान्त के बिन पठानों को बस्वई या कस-TO CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

कवा से चिटिया साती थीं. उन्हें शक-ब्बाने में डी नष्ट कर दिया बाता और वह प्रचार किया जाता था कि बगाई और कल-बता में उनके सम्बन्धियों को प्राप्त जाना गया है। यह बात मसे स्वय प्रत्याबंट के पोलिटिक्स एवेंट शेल मध्यत प्रसी ने बताबी की ।

#### अभियान शरम्म

शुरु में प्रान्तीय सरकार द्वारा इन कवायलियों को पेशावर की प्रक्रित साइस में साथा गया, बहा उनके लिए वातायात की सब व्यवस्था कर दी गयी बी। २१ श्रवट्ट र को मीपा जन्त और पश्चिकी पनाव के विवध मारों से ग्राकर २५० से कविक सारिया एकत्र हो गयी और करोब ५००० बनायसियों को सेकर गड़ी हवीनु-ल्ला और कोहाला स्वाना हा गयी। वे एक भी गोली चनाये बिना मुत्रफराबाद पहच गये और सब से पहली लड़ाई शहर में लड़ी गयी। स्थिति हैना को लड़ाई के लिए सगठित होने से पहले ही क्या यली उन पर हाबी हो गये और वो सैनिक कोशसा की क्रोर भागे, उन्हें उधर से बदने वाले कर प्रक्रियों ने करता कर दिया। पहले यह सीचा सथा आ कि मुखकराबाद की क्रोर से बढ़ने वाले क्वायली उड़ी में पुछ वाल' से वा मिले श्रीर पिर दोनों मिल कर भीनगर पर श्मला बेलें। अन्छे लडाक होते हुए भी कतायिक्षयों ने बारना का निशास सम्ब ल्यास्य करने और विस्तों को मारने के लिए उनकी तन सुक्रिन में लगा दिया वे नियत समय से तीनदिन बाद शामला पहुचे और तब तक उनके पास लट का काफी शामान हो गया था। वे चाहते व कि पहती वे इस भारत को प्रापने घरों में रख कार्य कीर पर कारों की शहाई साई । पाकिस्तान के शहरा व लैनिक क्रफाइर भी लूटमार करने और महिलाको का शिकार करने में व्यस्त थे। पश्ले याताबात इनना झस्तव्यस्त या 6 बारा मुला में को कवायली थे, उन्हें प्रायः पट सुनने में काता कि श्रीनगर का पतन है गवा है भीर को ल'ग उड़ी भीर मुक्क्-राबाद में थे, उन्हें यह मालम तक न था कि सारतीय मेनाए इवाई जरामी से मेबीच्या रही हैं। २८८ श्रस्ट्रस्र क लियाइत ने क्यूम और ममदोत को बनाया श्रीर तन दोनों से सदी हर्शवसा पष्टच कर करायतियों से वह अपोल करने को कहा कि वे सक्दी ही श्रीनगर पर द्याक्रमचाकर दें, धन्यका नाजी शय से निकस बाएगी।

पाकिस्तान सरकार के तत्कासीन श्रक्षित्रेषड विकेष सेक्टरी मेबर ए॰ प्रस**ं बी॰ शाह चार या पाच बार उ**डी सबे और शाबद एक दहा नाशमूला भी। व्यन्तिम बार उनकी कार का एक गोर्का हो सभी धीर वह वास बास बच वये । किन्द्र निरन्तर प्रकारों

हिन्द संगठन होचा नहीं है व्यपिद्ध बनता तहचीधन का माये हैं इतसिये

विवय स्वामी भद्रातन्य संन्यासी ]

पुरुष स्वयस्य पहुँ । साथ भी हिन्दुओं को मोह-निशा से क्याने की ब्रावर्यकता बनी हुई है; मारत में बचने बाबी प्रमुख बाति का सदिक सम्बद्ध होना राष्ट्र की सक्ति को बहाने के लिये निवान्त जायरवक है। इसी उद्देश से पुरतक प्रकाशिय की का रही है। मूहच २)

विजय पुस्तक भवडार, श्रद्धानन्द बाजार. दिल्ली ।

के बावजूद कवायत्री भीतगर के इकाई मातु पर अधिकार नहीं कर सके और इस बीच में, भारतीय कुमुक निरन्तर औतगर पहचती रही।

मैं उन दिलों पेशावर में प्रधानमधी की कोठी पर ठइस हुन्ना था। विश्वा और क्रियाकत प्रतिदिन दह बारह वार चन्द्रल क्यम को यद को स्थित बानने के लिए फान किया करते वे। सीमा प्रात के प्रधानमधी ने अपने बहा एक वायरलेख टासम टर और रिसीयर लगा रसाय। कीर समाचार बाजने के जिए एक सकेर-पन्त्र पड़न सेख दिया था। बिन्ना श्रीनगर की सक्षाई को नंदत शरूद समास कराना चाइते ये ह पसत उन्होंने साहीर से बादेश मेबा कि बेगम शाहनबाब के भतीजे **कर्नज** काक्बर का के नेतत्व में फाविटवर कान्स्टइतरी एडिशनच पुलिस, सेवर स्काउटी तथा स्वस्तादारों की सादे कपड़ों में बारामुला भेजा बाधा और टै कनवल बाहमी भाउनके साथ बाद । उनके बार मूला में पह चने से पहले डी कदावतियों ने सीधा भागना ग्राह्म कर दिया था भीर भारतीय सेना ने बिना विशेष क'ठेनाई क बारामुख्या कर पुनरिक्तर कर लिया था। कर्नेस सक बरसा को उड़ के निकटकर्तीपुत उड़ाने भीर प्रत्येक मन्द वह उड़ी के मोर्चो पर बमे रहने का बादेश दिया सवा श्चर तक पाविस्तान क श्राधिकारी सह समभानहीं पाये हैं कि भारतीय सेना उदी में पहुच कर क्यों यह गई और क्रमपुरुष्यानाद क्यों नहीं यह ची।

#### इस मनय

इन दिनों बनायशियों को सबाई में चामिक प्रमुक्त नहीं किय चारदा है। खट की नई बम्मावनाए समाम हो बाबे से वेदस करनी लडाई से उपका गवे हैं और अपनी भोषन आदि की व्यवस्था से बहुत ब्रहन्तुह है। पश्चिमी प्रवास में तो वे इतन ऋलाक्ष्मिय हो गये हैं कि लोग उनमें घुषा तक करने अने हैं और उन्हें फ्रांचक सरूपा में नसरों में प्रविष्ट नहीं होने दिवा वाता ! चित्र कशर्यलयों को सब भी होत्तें पर मेबा जाता है, उन्हें रात को श्मेश्रक ट्रेन से साकर दिन चहुने से पहला ही मान्तें पर भेत्र दिया चाता है, वाकि उन्हें स्थानीय दुकानों को लूरने का ऋबसर न मिच सक् ।

कनावती अब राह रूप से वह कहते तरे हैं कि वे टैसे जीए हव है बाहायों के खिलाप नहीं लड़ पक्ते। तन का उस्ताह मद पक्ता देख कर पाक्सियान के तैनिक प्राथिकारी उन पर अनुवातन-सीनता का दाप जागाने करे हैं और स्थात अब मानें पर प्रतिक पाक्सियान के तो के ते कहा निवस्तित तेनिक सेचे बाने कार्य हैं। इन्द्रल खब्दर सा की बगह— कि हैं बनरस तारक के नाम से प्रक्रिय किया गया—प्रत तिगेडिवर शेर का को बड़ाकू सेनाकों का सेनापति बनावा सबाड़े।

पाकितान सेना की एजाई कोर ने सन रवद का सार्थ भी सपने दाल में लेखा है। कारमीर ने कनने वालों को रवद बच्चाई केर द्वारा ही टी खटी है। 'साबाद कारमीर' सेना के सादमियों को सन वासनयदा नेदान भी दिया बाने सना है और नह सदायना पाक्सान केना का सकाउन्दल सेन्द्रमना परता है।

जाबाद कारमीर रेडियो मार्ग में है की हों वें वें वें कि जाविकासियों द्वारा पिर किया नगा है। मार्ग का जुराब विशेष किया नगा है। मार्ग का जुराब विशेष किया नगा है। मार्ग का जुराब विशेष कीर पढ़ की दीम लाहत रेप स्थित हैं कीर यह पता लगाना करिन है कि वस्तुत यह स्टेशन कहा काश मार्ग किया गया है। पाकितान करकार सह कह कक्ष्मी है कि वस्तु स्टेशन पलस्दा में है जहा कि 'झाबाद कारमीर' का करद हुकाम कमी भी वलस्दरी में नहीं तरह हुकाम कमी भी वलस्दरी में नहीं सह ही है।

भैने उत्तर काश्मीर के मामके में कमेरिक की दिलवस्ती का चिक क्या है। इतके मेरे पात कई प्रमान हैं। वाल मेरे पर्वाक्तान दिश्व कमेरिकन रावहुत लेक हरें में गये, तो वहा एक कनवली नेता राहबादा एक्कादीन ने उनते पूक्क कि कमेरिका मामगाह संब में भारत का उपमान करेगा वा पाकित्वान का। भी सुद्देश ने शुक्ता कर कीर सान्य भाव वे वहा कि कमेरिका को स्वान्य मान तिविक्त कर वे पाकित्वान के सुत्ति है। मैने वह भी सुना या कि कमेरिकन कुल वात का शिक्षारी एटेनी उन्नी और नीरोग के मेन्द्री पर भी स्विन्त का निरो सुक्त करने पर भी स्विन्त का निरो सुक्त करने सुक्त

--- ⊽न् देव

### ठगों से ठगे हुए

कमकोरी, सुर्ली, शांध्र पतन व स्व प्रदोश रोगों वे रोगी हमारे वहा झाव्ह स्वाग्य कराने की स्वार श्रम के बाद हम्य हैवियत साम दें झीर को न का छुट ने प्रपना हाल नन्द्र स्विप्ता के में के कर इस्त बाद की हमा के सिद्य क्वानी १ प्रस्तक "विविच साम के सिद्य क्वानी १ पुस्तक "विविच साम के सिद्य क्वानी १ पुस्तक "विविच साम के सिद्य किस में पीना दवा कामे स्वाप्त सिद्या हिक्सी है बीर को छुन १६ में मध्यमिष्ट ने क्वान होन्द्र काव्यवत वे बूटी है सुरूठ मेव देंगे, इस्तरूप के साम तीन काने के टिक्ट

का॰ वी॰ एस॰ करवर कव्यक् रसायनघर १०२ ग्राहजहांपुर व॰ वी॰



नई सड़क. देहली.

#### १५०) नकद इनाम

खिद्र व्यक्तिस्य नन्न-सबके वारस्य स्त्रते हे कठिन से कठिन कार्य विश्व होते हैं। उत्तर्ये ब्राप किसे चाहते हैं जाने स्त्रत्य दिल्ल क्यों न हो आपके क्य हो स्वयं हा होते हैं। उत्तर्य स्त्रत्य दिल्ल क्यों न हो आपके क्य हो स्वयं हा हित्त क्यों में स्त्रत्य पर द्वा में पत्त होता है। मूल्य त्यां कार्य होता स्त्र रही, चारी का ३), धेने क्र १३) सूज्य व्यक्तिय करने पर १४०) हनाम चित्र कूट साभम न० १९

यो॰ कनरी सराव ( गया )

### 'सिद्ध चित्रकूट बुटा ।

यह बूटी महोगात में राजिपिर जाने किंद्र महारूता ने राजिपिर करेत के तत्त करने की नताई है। पुरानी के पुरानी मा नहें इस्स स्वातः कारी वार्तिया किंदी दुर्विमा के एक महीने: तक केवन करने से कह से जारोग्य हो बाता है। एक मान कर माना २(१) वरदेक कुख नहीं। ममेदारा योग

इत क्रीयम के व्यवहार से निरुपय गभकारण हो साता है। सूहन १) पूर्व

वित्र स के साथ पत्र सिस्ते। शसिक प्रमें की श्रीप्रधि

०-ट मासिक धर्म का किना कह कारी के स्मार है हुए वैध्वांक को व्यवहार कारी से कार पेड़ा पेट का दर्द शिर में चक्कर ना चाहि को दूर कर माणिक धर्म न्विमत कम ने साता है। इस अपबिक का व्यवहार करते से बीज नार्म कारक हो चाला है। गर्मवती निक्का हने व्यवहार न करें, वर्गोक मार्मवरक्षा में दने व्यवहार करने ने वर्गीयात हो चाला है। त्यूका दर्गा);

ं क्राया बार्स्स (ति० वि) वोक सन्दिया (हवारीवाद)

### सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक)

बेखक—भी विराख

उन दिनों की रोमाचकारी तथा कुछत् स्पृतिमा, कन कि मारत के समस्य परिमोच्य प्रदेश पर एको की र कुषो का परिमोच्य प्रदेश पर एको की र कुषो का कि तथा का पर में प्रदेश की कि तथा का मार्च के नगर नगर में प्रेष्ठी विश्वावणातक मेरे हुए वे को कि शतु के साथ मिस्रवी की मेरिकाम देश एता वे । तथा का प्रदेश की मेरिकाम देश एता वे । तथा का प्रदेश की मार्च वाच की मार्च की मार्च वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय वाच की स्वावाय की स्वावाय वाच की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय की स्वावाय

सम्ब ६२६ प्राचीन क्यानक के आयार पर सिसे गये इस मनेश्वक " नाटक की एक प्रति क्याने पास खरीहर रस सें। मूल्य शा), डाक व्यया 🔊 ।

मिलने का पता— विजय पुस्तक भग्रहर, श्रद्धानन्द शाजार, दिल्ली।

### साबुनों का मुकुट मणि साबुन नम्बर १००

दर तरह के कपड़ों कंती, ख्राह्मी, रेक्सी को बेहतरीन समाई के क्षित्रे । क्षुन्दर और न्यीन रेपर में लिपटा दुक्का ह दर क्षान्त्रे कोर साहत के दुक्कानदार से मिलेगा। एक नार सरीद कर प्रक इस परीदा करें।

एकेन्ट्रों की हर बगह भ्रावश्यकता के होललेख दिस्ट्रीक्यूटर्स — केसाराचन्द्र प्रकाराचन्द्र खुवा स्वाय शांकर बना स्वय सावार देहती ?

### १६॥) में ब्वैल बाली रिस्ट बाब



स्तीय सेव डीम समय देने बाती १ वर्ष की गार में गोज या त्यावाद श्रेप १६६) व्यविस्त १०३) प्याद सेव क्रोमितात केक १२)प्याद सेव शेष्ट सोव्य १०वर्ष वार्ष से १२), प्याद सेव १२ जोव क्रोम केल-१२),प्यादसेव १२ जोव लेक गोलकक्

रेनटेंगुल्स कर्म या टोनो होच क्रोमियम केस-१२), ह्रिन्सिस-०२), रोख गोल्ड १०) रोख गोल्ड १२) जीक्क कुक १०) खडामें द्रह्म रोख-वीकक १२] विश्व चडाच्य १२] गोल्डिंग १२] विश्व चडाचे केसे से माडा प्यक केरीक प्रवा के [V.A.] मीं- व्यव वे- ११२०॥ क्ष्युक्ता १

### बादलों का भी ऋय-विकय होगा

वर्षा था न होना देवी प्रकोष समझ्य सारा है। वर्षा न होने पर वर्षा ने स्वा की टोलियां परती मास्त मानी दें के नारे जमारी हुई वर्षा की साथना करती हैं। वरन्तु सन ने दिन हर नकी हैं बद वैज्ञानिक सार्वप्रकारों हारा वस्त्र सारा पूर्ण तरह है हनारे वहा में हो सारा में

४ सप्रीत सन १६४७ को वैश.निक विश्व से कई इसार मन पानी अमेरिका के एक स्थान पर बरशाबा गया। इत कृत्रिम वर्षों का श्रेय पोर्टलैंड स्रोरिगो-नियन के अन्त विभाग के अध्यक्त कर्नल 'पक्ली पक्षीयन' को है। कर्नल प्रतीयन महोदय हवाई बहाब में उदकर बादली के कार पहुंच गये। ये बादल विना बरसे ही नगर के उद्धपर से आगे चले जा रहे वे और केई सम्मादना न बी कि ये बरशते । बड़े बेग से बाने वाले इन मेथों में दर्नेस एसीयन ने ठोस फार्नन बाइक्रास्तइब की गोलियां कितरानी कारम्भ भी ठीक उसी प्रकार से, जैसे किसान खेतों में बीच बांते हैं। योदी डी देर के धनन्तर न स्रसने वाले वे बादश घोर काले पड़ गरे, पानी से अद गरे और बदे बोर से न केवल पानी की ही वर्षा इर्ड. प्रस्पत कोको भी बरसे। नीचे खेतों में बड़ी हुई बनता इत मृतक्षणार वर्षा को देखकर चिकत हो गई।

पन्तह मिन्ट के बाद ही इन्नंत प्रकाशन ने एक पूनरे पेममण्डल में ते हेर शुरुक्षिम अर्थात ठोत 'कार्य-नं टाई आमशाहर' को गोलियों को खितकुमा। और फिर वे अपने हुए प्रयोग के कहा को देखाने के लिए शीवापूर्वक हवाई कहान आंखी से देखा कि बिन वाप्ता में उन्होंने अर्थक हिम के बीब वोषे ये, उनसे वर्ष के क्यों की वर्षा एवी पर हो रही है। दूसन्द शब्द वर्षा वर्षा से उनसेने हुए दूसन्द शब्द वर्षावा से उन्होंने हुए

क्रिक्स वर्षा का प्रथम विचार प्रोफेकर चौंमम्पीर के इदय में उत्तव हुआ । ये महोदय क्रमेरिका के प्रशिद्ध रखायनज हैं और हन्हें अपनी सोचों के उपलच्च में नोवेख पुरस्कार मी मिला चुका है ।

येशानिक वर्षों की यह हानिम विशि चुड़ के बार्ष के लिय चारिकत की गयी की । ध्राव में दिन दूर नहीं हैं चन कि चनुकों की देना को दुकाने के सिय इस क्यार की नेता को दुकाने के सिय इस क्यार की नेतानिक वर्षों की चारा करेती! हन हाबिम वादकों की बांट में बिड़ने बिड़े उत्तर दमारे चानुवान चनुकों हुई कु में बानकाने की निवाद से उन्हेंने। बहुई कुम्बाद है कि ब्रीम की जैसे वर क्यांक कुमान के किया प्रस्कर चुड़ हो। और विश्व अंत्रीकी यह के दमारी कारक

## भ्रपनी जानकारी बढ़ाइये!

हो गई और विस् ठक वाष्ट्र में वरकने बाके नेच हमारे ग्रह्म में होन्दर बावे हो, तो जायब हम उन्हें बहा पहुंचने देने से पूर्व ही बावने ही देश में नशा से जी में तरकते यह बायं। तरनब है कि जीन मेंची का न्यास्त करने हमें। बाब तो में बातें जाएबांचनक मालून होती हैं।

#### आंख की चिकित्आ

कुक लम्ब नश्के एक केनेबियन बास्टर ने सेस्सरेबम के बार से कित कह के प्रतन कर दिलाया था। उत्त बास्टर ने बान सेस्मरेबम से एक काने बास्टर ने बान सेस्मरेबम से एक काने बास्टर ने बान सेस्मरेबम से एक काने केनी साम बाने से फूट गई थी। आपल बाल से देल नहीं एकता था। सेस्मरे-बाम के बोर से बास्टर ने उसे पुता दिया बीर कुक प्रत्न पूज़ने के बाद करा कि स्तत्र की प्राप्त ने ती है तरह दिला कीर कुक प्रत्न पूज़ने के बाद करा कि स्तत्र की सामा, तो उसे ती हतरह दिलाई देने कमा।

#### यक्र प्रान्त के लिए नामों के सम्हाव

युक्त प्रान्त का नाम नक्षा हो, यह बवाल प्रान्तीय शरकार के सामने कर्मनी करों से हैं। सेदिनकोटिन में किंद्र के निक्कत क्षेत्रीय कर प्रशास पात हुमा या कि गुक्तवान्त का कोई नवा नाम रक्ष दिवा बाना व्यक्ति । मालूड हुमा है कि हव सम्मन्य में तम् नये नामों की सूची प्राप्त हुई हैं:—

कार्यावर्त, कार्यास्तं प्रदेश, काव , मारावल्डर, त्रवकीयत या त्रत्रकीशत, तसावर्त, मागीरय प्रदेश, तक्ष देश, तक्षावर्त प्रान्त, दिन्दुस्थान, दिगालय-केवल, कृष्य-केशल प्रान्त, मण्ड-देश, निमायाय प्रदेश, नम-दिन्द, शासकृष्य-प्रान्त, रामकृष्य-प्रदेश, श्री रामकृष्य प्रान्त, उत्परास्थर।

### दर्वीको पुरुदीह

वर्षी की पुत्र होत में एक जात होनिय मार्थ तीन जात की उस के मंदे दीवते हैं और को घोड़ा जीतता है उसे बात मर का करने अच्छा में डा होने का सेहरा मिलाता है। वर्षी जातने की उच्छा पुत्र बोक् के मंदे रखने काले वामी मालियों कीर वचारों को होती है। बालों जिन्मकार्यी और दुनिया के अन्य श्रीकांत्र एवं रोहर में विकासनी केते हैं। वस्ती के प्रश्लिक कार्य प्रस्ता के दिशा के स्वार्थी

चौड़ को शुरू किया —डवॉ दौड़ १७८० वें शुरू हुई।

इस बाल की दर्श की दौड़ में कई सिरोपवार्य हैं। इस बाल इन से अधिक वाने हर दोड़ में दीड़ेंगे। को पांड़ को देहर देह में दीड़ेंगे। को पांड़ को दीड़ेंगे। को पांड़ को दीड़ेंगे। को पांड़ मिलेगा। इस माले को को इस माल दर्श साम दर्श साम तर का इसी बाल दो हकार गिनी की देस में बड़ेदा के महाराज को भाई बाल दो की देश में बड़ेदा के महाराज को भाई बाल दो का दोड़ों के पांड़ को पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पांड़ के पां

१८६२ को दर्शी में तबसे आधिक इप्र घोड़े दौड़े ये। इत साल ३६ वप्ड़ों के नाम खिलाये गये हैं। डर्शी को दौड़ पहाड़ी टाक्कएं रास्ते पर १॥ मोल की होती है इस्टॉलए खतरनाक भी रहती है।

काम तौर से वह माना का रहा है कि बड़ोदा का 'माई नाषू' थोड़ा वह बीत लेगा। इतका सवार च की स्पर्क भारतीय मासिकों के दो घोड़ों, विंडसर-

### **अक्षी**को का अपूर्व बालदान

यमेरवर नामक एक आफोमची ने अपने अद्भु शास्त्र-शिद्धान से देश कानचेव के हिंदिश में अमर स्थान आपत कर लिया है। अनुपुर में नशानिवेव सान् होते हो उतने अफोम खोक दी थी। उत्तर्धी रिवति दिनोदिन सराव होने समी। सोधी ने बहुत समझवा कि आफोम साक्षी। पर उतने हहू उत्तर दिशा कि स्मारी सरकार ने अफोम साने की मनाही की है।

उनकी शासत पहां तक शिनहीं कि सरशास से साना पड़ा। बहुन नमफाने पर भी उनने स्वतीय साने से इनकार कर दिया। सन्त में उनकी मृत्यु हो सानी। उनके सन्तिम चन्द्र ने 'हमारी सरकार ने मग किया है, हमें स्वतीय न सानी चाहिये।'

सेंड और मस्यूर का बिता जुड़ा है।
'दि सवसर' का नाम भी बहुत लिया चा
रहा है। इनका तवार रिवार्ट्ट गेंवड को खोड़ कर इन तता की और दर्शन तती जुड़ होड़ें बीठ जुड़ा है। दा इस मिनी की देफ्ट में सवसर 'माई बायू' के तिक तिर के सम्बर से हार गया था।

इस देक के किए की व बीसीन 'माई सब', 'रावस दूंक' और 'नेवा' इन कीन पीड़ों के नाम भी से रहे हैं। वह पोका रिख्ये वाल के दर्शी विजेता पर्त्य प्रास्त्र का बोटेका मार्ट है। इनके क्लाव्य केशनेज (कशर प्रदार किट) व्येक क्रारिकान, वालर स्थितर, प्रार्मी, टेरी केश्वर, कोटोमान, क्रावर क्यार प्राप्त क्षाय दश्विमान, क्रावर क्यार गाम भी किये का रहे हैं।

### नर्भदा ताप्ती बांध योजना

तीन इंकिजीयर डनके चुने हुए स्टाफ ने सी॰ पी॰ तथा गुक्रात की नर्मदा तथा ताली नदियों से विवली पैदा करने की को बोबना है उनके लिये समुचित स्थान तया प्रारम्भिक कार्यों की देख देख के किये अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस बांध के तैयार हो बाने पर नर्मदा श्रीर तासी नदिशों की बाह रोकी का सकेती, करीव १० साख एकड़ समीन की विचाई होगी, बल मार्ग की सविधा होगी। तथा १० लाख किलोबाट विजनी पैदा होगी। ये दंश्ती ही नदियां बहत समय से बरशत के दिनों में बाह के कारब इव इलाके की अनता के बीबन के लिये महास् छ न्टका कारका बनी हुई हैं। बम्बई सरकार ने इन नदियों में बाध बनाने के विभिन्न स्वाभी पर केन्द्रीय बरकार से वरामर्श मांगा है।

ची॰ पी॰ तथा बरार की लरकार ने भी इन का छमयन किया है। बलपय के बाहरेक्टर सरदार मान तिह की इन्छी सम्मादनाकों की बाब के लिये नियुक्त किया गवा है।

क्षम यह कानुपान कागाया गया है कि ताली नदी से उठनी ही व्यतिन की स्वायानी तथा उठनी ही व्यतिन की स्वायानी का उठनी ही दिन की देने की नदी से देन की होती है। नदी से से देन की होती है। नदी से देन की होती है। नदी से देन की स्वायानी है। भारत उपकार अव्यवस्थान है। भारत उपकार अव्यवस्थान करकार तथा मध्य भागत उपकार के स्वितिक ने १३ राज्य की नमाई में मिल नये हैं, भी नमंदा ताली सामाना में नहीं दिलवासी रखते हैं।

### ★ दिव्य सिद्ध अंगुठा ★

यह चादी थी सुन्दर चमवमाती संग्ही, सुद्ध 'श्रष्ट बादुयों' का विस्म अया करके बनाई है। इस स्मृद्धी के बारबा करने से रश्चे पुरुष तुनी की स्मारेग्यता प्रज्ञान और बीवन के प्रति पत्न में सुप फलदायक है, किसी भी वातावस्था में थार स्मार्थक श्रद्ध में यह स्मार्थको वर्षेया सुरक्षित रखेती। मूहर संग्ही हो) र वर्षेन स्मार्थन श्री होत्रेव (1) सहस्या

भिजनेकापता— व्यनिल कस्पनी (२२)

## स्वप्न दोष 🕸 प्रमेह

केवस एक सप्ताह में तक से दूर। बाम १) बाक सर्व प्रथक। डिमालय कैमीकल फार्मसी इरहार।

### चटपटी, मजेदार, सुन्दर एवं सस्ती पुस्तकं

- फिल्मी आप्सरापं—५० फिल्मी-आमिनेत्रियों की रंगीन चीवती प्वं उनके सर्वोद्धर चित्र। सल्य २।०)
- किस्मी जलतरंग—नथे एवं पुराने
   फिल्मी के जुने हुए मानां का मनोहर-संग्रह । मूल्य १।≈)
- बस्बई की चांदनी रातें—कार्वड के विनेमा चेत्र का मनेरवक क्यान दिवा सवस है। मन्य शर्भ)
- मजतुं की चिट्ठियां—इस्तें फल्स स्टूडियोख में होने काले व्यक्तियार का मंडाफोड़ किया गया है मुख्य श्रृट)
- चित्रमय रजतपट—भारत की प्रमुख ग्राभिनेत्रियों के ३६ तिरंगे चित्रों का प्रसवम मूल्य ३॥)
- सस्तनऊ की रंगीन रातें लखनऊ के विलाधी चीवन की १० रंगीन एवं नग्न क्यानियां। मस्य ११०)
- फिल्मी सितारे—असिंद अभिने-ताओं की जिल्हानी के मनोरंजक हासार दिवे नवे हैं। मूल्ब ११०)
- विवाहित मनोरंजन प्रथम मिझन की मांति मादक बहुपुत्तक क्रापके विवाहित बीवन को मुख्यमय बना वेगी मूल्य १॥२)

### पता—अनिल कम्पनी (८) फुलही, आगरा ।



### तुरन्त बनकर तैयार

वैचार करने में बहुत ही सुगम है। रिडिकेको का विष्या स्वीतिए। तीन सम्मन मरकर हते एक प्याति स्वित्व शिर गर्म प्रकार हते एक प्याति स्वित्व शिर गर्म प्रकार डालिए और चम्पनसे विस्ताते जाइए। किंद रिकाबी ते टक दीलिए। सस भोड़ी देर में ही स्वास्थ्यकर और स्वारिष्ट उत्तम पेय सन कर तैयार दोजायगा। यह उपरे पानी में भी सनावा जा सकता है।

## साठे ब्रिह्कंट के ॲन्ड चॉकोलेट वर्क्स रिया

दिह्मी एजेक्ट्र —ए॰ एल॰ चौधरी एवड कं॰ सब्बी मयडी किदार निस्डिंग, दिह्मी । इन्टीर स्टाकेस्ट —ओक्रम्बा स्टोर्स ७६, साबरी नाजर, इन्दौर ।

### १०,०००) रुपये की घड़ियां मुफ्त इनाम



हमारा विस्त्य सेंट फबाबर वर्षित वर्षम क्वों से तैयार किया बाता है को बस्त्रों तथा वर को सुमस्थित कर देता है। सूची यह कि प्रति पांच सिम्बर के बाद वह सुमस्य देश है। कीमत वृक्ष बीखी 1818 ) तथा शीरा) प्रा केसब की दिवाबती कीमत १) इस तेख को प्रसिद्ध करने के किए हर तीकी के साथ यक कैसी सूच्य सिस्त्राच्य को के सिंस सुप्त है चीर वृक्ष चंद्रारी म्यू मोस्स्य विश्वकृत्वश्चित्त्व केमी साथी सुप्त है चीर वृक्ष चंद्रारी म्यू मोस्स्य विश्वकृत्वश्चित्त्व केमी साथी हैं।

तीन शीता के बसीददार को बाक क्याँ साथा और चार समूह

विवां व कार क्रमूडियां स्थूनोश्ड विश्वक प्रुप्त ही जाती हैं।

जनरत नावन्टी स्टोसं, [म] देहली।



### विज्ञान कला भवन

में इब क्यें केनल २० विधा याँ ह्याट का लिए बाग्ने विद्यार्थी हिन्सी मिडल प्रयक्ष म वीं क्या पाव हो कीर वस्तु निर्मोच की कवि रखते हों। प्रवन मात्री भाषा में उक विद्या देने भीर वनेक बस्तु बनाना विवाने का एक मात्र केन्द्र है। इसकारतें द्वस्त्त मेन देनी व्यक्तिं कीर पहलो खुलाई की खांट में वस्मलित होने के लिए म कने तक दीगते पहुंच बाना चाहिया निस्मायत्वी और कार्म इस्तर से मिला वस्त्रे हैं।

विद्यान कला मनन, दौराला ( पोस्ट ) जि॰ मेरठ।

### १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैं:सो साइफ पिस्स--एक दिन के बार्टर दी कितने ही कर्ते कीर किती कारक से केके हुए माधिक कर्म को बारी कर देती है, कं.मत भा)

मैन्स्रो लाइफ रवेराख्-चढ़ माधिक वर्ग को फीरन खारी करके रहम को विक्षञ्जल कासानी से साक कर देती हैं। की॰ १२।)। याद रखो मर्मवर्ता इस्तेमाल न कर क्योंकि वे बन्वेदानी को विल्कुल साफ कर देती है।

चन्या बर्यस्टाप—५ वाल के लिये हमल न होने की गारवटी। की० ६) हमेशा के लिये २००)। २०००) द० इनान को मैन्सी लाइफ, वा वर्षस्थप को नामुक्तीर खावित करें।

लेडी सक्त एम॰ के बाधन (A. W.) ६८२ मराए फुल हेरूनी।

#### प्राचीन ज्योतिष का चमत्कारी महान प्रन्थ

### चिकालज ज्योतिषी यात्रिकाल विज्ञान

इन्द्र प्रत्य से हिन्दी भाषा बोलने वासा महण्य मंदे ही बिनो में प्रशिक्त ज्योरिक्षी बन दर अञ्चल पन और अच्चर कीति पैश वर उपला है, भूत वर्तमार और प्रतियम का हास करता, पुत्तु आहु कीर मारे वेशु आदि इतान्द्र क्यान्त्रकों सानता, लक्डरे तहस्त्र की विधि मिलाना किंदु कुरवारी के व्यव करता करते व्यव विधि और दिन सानना, करन पर्वास कार्ति प्रति का स्वाह करता तथा यांच्या कीय प्रतिस्त्र क्योतिय के तमाम गृह रहस्तों की करता और क्रांग्रेस मार्थ में सम्बद्धकार हैं सोहा बहा मनुष्य भी पूरा क्योतिय क्रान आत कर कमता है। कीमत भी मेन्द्रेस अक्षेत्र

पता-म्बोब ट्रेडर्स नं० १ अबीगढ़ सिटी।

### 🗱 विवाहित जीवन 🎇

को कुलमन कराने के गुध्य शहर कानने हो तो निम्न पुस्तकें अंग्रीय हैं। १—कोड सारव (कविन) १॥) १—मा सावन (कविन) १॥)

कु—द० **अस्ति**स्त (स्थिम) १स) ४—१०० सुसन (स्थिम) १स्)

क कोरे बहुबहुत करों १३) दा-पर्य निरोध (वरिष) भी। उनकेश पुरुष्ट पुरुष वाच केने से दो र- में मिसीनी भी केस हो समझ विकास

का पुरुष पर वार्त कर व पुरुष मानवा, पावन है सम्बर्ध का प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के



### गगित के त्रतिमाशाली बालक

ही • इ**क्से**एड ं

इंग्रन्ट २३, x x प्रश्नान्ट २ ह्य्य ६ x ० १ किता होगा । निस्कानेट वह उवाल एक ही परेश्वानी नेदा करने न वाली चीक स्पन्त संत्रा के सवाबारच गणित नेपा-कुम्पल बच्चों के लिए (ये वन्चे लहके ही होते हैं) वह सवाल एक सावारच हिसामी गणित का उवाल होगा विवको होते हों कहा सावार्त होगा विवको है वही सावार्त में दिना क्याब वैविक्स

सम्मा गवित करना और दिसाव 🗐 प्रजेका काम कावक्स महीनों से विया बाता है। ऐसे सीमा को को ऐसे सवास बासानी से बिना कागब वेंतिय के बोड़ी ही देर में इस कर देते हैं मानव विश्वत मशोन ही कहना चाहिने। ऐसी मानव मधीनों की सची में शक्ष में हासिय दशा नाम एक दक्षिण सम्रोधी क्रकं वे+ सिमत है। प्रोफेसर के॰ एम बीए (स्टेसेन <sup>1</sup>कोश युनिवर्तिटी ) ने बताबा है कि बह <sup>'</sup>नौच्यान जुशनी वा दिमागी **सद**मक्रित से सन सवाकों को चेश्र प्रमण उसके चीवाई समय में इस कर देता है था उन्हें? बावियम और गबित महीनों से इस करने में समक्षा है। यह वह क्रके स्कृत का विकासी या यह बडे बड़े कठिन २ यखित प्रश्नों को बिना कामब क्याम के इस कर बेता या परन्त इस को सब्बे नम्बर बजी शर्वी मिलते वे क्वोंकि उसकी रीति वा श्रावद्या परम्परागत नहीं होता या बुँस दिख्य चारते ने ।

) सभी हाल ही में दो एक महीने से एक ऐसे ही सम्म खात गणितज कर मैतारीनों में पता समा। ७ वर्ष की साम ही महीनों में पता समा। ७ वर्ष की स्वाद ही महीनों में पत्र टेस्क्येयर्स ऐस्सोबिएसम्म (कर समा सम्म) का नहा मन्यक हो पत्र समा सम्म है कि मह एक ऐसा साहरमी के कर में स्थित्यत हो था पेड़ 'स्वा' के दिवस में सम्म दिसी से मी सामिक समास है!

मुद्र वे टा रेते निकडे कि वचनन में हुआ कारणाया विद्या के सोगी को मंदित करने के बाद बचार में उन्होंने गोर्ट मिलेप रसावत नहीं की रेला एक सभी हुंस को गरने पर बचा। एक वर्ड कोर मिला करना वा सो, सावता करी मुझा होंस वचा नराह या करिन करिन केर हुएंसी की मन्या की हुइ ही वेकेवरों में कर बाबता वा। किर भी
उत्तका करना काहिए के एक करकारी
विकित्तकाल में कुछा। मुहाम्य स्थान स्टब्स रक्ष
इत उत्तर में वाचारक्क मान वक बमता
इतनी कम वो कि वह कानी चारंत की
उत्तित देव नेता कर बाता था और
और मिर्चों में उत्ते तरकारी विकित्तन
सब के बरक्क में रक्ष दिया था, किर
भी उत्तकी मंबित क्षमतंत्र आपना

उनके जिए १९४ को १७१ से गुका जाट लेकिय में कर राजना वा नार का वी नार भी। वह उदस का के की तकता को दानार के दानी है। वही उदस्त के की तकता को दानी है। वही उदस्त के की तकता के साम उदस्त किया कर कर के साम उदस्त किया कर कर के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त कर का साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उद्देश के साम उद्देश के साम उद्देश के साम उद्देश के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उद्देश के साम उद्देश के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त के साम उदस्त

जाब कोर के शिक्षा विमान के भी शबसन ने एक दिन्द बासक की ऐसी दी विक्रियों का उद्धांस किया था। यह बालफ विकास शरीर भी बा कीर श्रशिचित भी। यह क्या उस में ही यर गया। यह शताक तथा सगमम तत्काल ही बड़े बडे कोड़ कर देताक। क्रीर वर्गमूक क्रीर घन्मूल निकास देता था। ६६ ३४३६५७ कापचम मूल निकासना उत्तके सिर्फ क है वरेशानी की बात नहीं थी। एक बार मि॰ डाडसन ने बड़ी मेडनत से स्राठवानी संकों की सक्या को एक सरुग काधन निकाला और फिर उस बालक को उत्तका धनमूत्र निवासने को टिया । सबके ने प्रक्रिनवरिंग कालेक के प्रतिस्थल और मद्राप में सैहेन्सी बालेस के गवित के प्रोफेनर को अपने उत्तरों से पूर्व सतीय दिया।

### पहेलियां

१ — तीन क्रव्युर का मेरा नाम । काता हूं रहने के काम ॥ स्थता चारमात्राक्षीकातन। पर कही वा कहरी मकन॥ २-- बादि होन कर ब्लट हरे, करदे अप्रेजी तन । चक्रदीन कर समे दें दी. तीस दिनों का सन। वैर श्चपना. 677 नहीं खोना चाहिए मान । बहल करो पहेली को. त्वाशीका अपनर दान। १—( मनान ) २-(मानस ) — बायुलास बतावेदा

### ग्ररू और चेला

एक समय की बात है कि एक गुरू और एक नेशा, अपने साब से किसी दूबरे गाव में बा रहे थे। दोनों सावों के बोच लुटेरों और डाकुमें का बहुत कर बा। डाकु या लुटेरे एक आदमी को तो पक्ट कर अपने जाव केर कर लेने थे, और दूबरे को करने लेने के लिये मेन देते थे। बाद तक बहु करने केकर न बा जाब तन तक पहसे आदमी को नहीं कों कुटे थे।

गुरू की एक ऐशा मत्र बातते क, बितका पूर्विमा के दिन उबारख करने के बाक्य से हीरे, बवाहरात की अन्ही बत्त बाती थी। जेले ने गुरू की उमस्का दिया था कि बादे बात जाती बाये को भी उठ मत्र की न रकता।

ने बीन रास्ते में आये वे कि डाक्झों के एक समूद ने उन्हें चेर लिया, और गुरू वी का पकड़ कर नेते को १०००) वर्ष साने को फेब दिया।

गुरू बी को खुः दिन तक तो केंद्र रक्षा और शतवें दिन उनसे कहा— 'विद् कल तक १०००) दाये नहीं आये तो तुम्हें बान से हाथ थाना पढेगा।' गुरू बी ने उस समय कुछ न दहा।

#### 'श्रमराई' के लेखक

मताक में प्रश्नादित 'ब्रमसाई' में बोसक का सम्म भूक से रह गया था। उत्तके सेला कंपन रवन' के सम्मादक भी चिरावीत हैं।

आठवें दिन बाकूओं का सरदार दो तीन आदिमियों के साथ आवा और बोला अब तुम्दारा सहार कटने वाला है।

मुरू भी चेते की बात को मुक गये कीर कहा यदि तुम पुक्ते न मारा तो मैंतु। हें हीरे, मशहरात दिल शासकरा हूं।

सरदार 'कैसे गुरू बी' एक मन ने वस से।

गुरू भी ने उनकी सब ब तें बता दी सीर सबने को खुन वा कर पूबिएन के दिन मन बोल कर खुन हरे बवाहरान उन्हें दिल्ला दिये। डामूबा ने उनका ने नदीनी साथ ली स्रीर जन पड़े। गुरू का भी उनके पीक्के ही लिये।

मार्ग में उन्हें हुटेरों का समूह मिका और आवा वन माना । डाक्स्मा ने कहर कि हमारे पीछे बुद्धा का रहा है। यह मक हारा बहुत हारे, बवाहरात दिलक देगा।

हुटेरे उनकी एशत में हो गये, जीर बन देने को क्या। गुरू बी ने इन्हार कर दिला। इस पर छुटेरों ने उनको करन कर दाका, जीर डाक्सों से बदला केने

[शेष पृष्ठ २५ वर ]

### खटमल



— डपासिंह सुव

देवराण नै भाड़ के विस्तर दिवे, किश उनवे फलिट का क्रिडकान देखों। करवा प्राय न दोलेगा कोई सटमल, मिटावा है इनका नाम निशान देखा। भाषी रात को मेरी बन भास खुत्रो, नवर भाए तन सटमस समान देसी। दिल बनरा उठा वह देख के बन, न्या पर्वाह यो उन्हें मेहरबान देखो । कदन उनका बाबना हुका कुना, लून पोपी हमारा वह श्रीतान देवो। उठी "कवा" मट पल व खोड़ तब, सभी जुनने वह 'सटमस' मगवान देखो । ब्या शेकर उन्हें शहीद किया, दो खबा के वे महनान देखी। ठठावा विक्या तो पाई ठनकी शवसव, नैठे हुए वे मन्न व्यान देखी। एक पहला तो प्राची के पढे साले. भाग के बचाने समे वह बान देखी। पर बचे न "बीबी" की नकर से वह, क्योंकि वह वे खरी पठान देखी। उपर 'डेडी भी बोते वे गृह निद्रा', सटमझ स्वय्त में भी न वहुत्वा झान देखो । हिलाने की देर भी ठनशी साट के भी, निकल पड़े वेंक्ड़ों साना सान देखी। "बाबा मध्या" तो सोए पनार बाजू, स्वटम्बा स्तते जावद उनका मान देशो । "मय्या" करे फलने दो खुर इन्हें, आक्रित हैं नेकारे नदान देखी। यत नींद माग गई क्षुड़ हमकी किया खुवती ने वा इककान देखी। भीर कोई न स्था उसर मा पन, किया नदन को सह खुशन देखी। एक साई वी साथ ने बान हमारी, दूवरा साटम्बा ने किया हैगन देखी। चाहे दिशा नह दुनिया से स्तम्म हो तब, वर है वह इन्ही सहान देखी। श्चर मानते हैं हम सब मिक्का है साटमसा यह हम से बंखकन देखी।

### सगप वर्ग प्रतियोगिता सं॰ ३४ परस्कार विजेता

मग्रवर्शे प्रतियाशिता छ॰ ३४ में बिन लोगों ने भाग सिया है. उनमें पर स्कार विजेशा निम्न व्यक्ति है। प्रश्कार विजेताचा से निवेदन है कि यदि वे भारत फटो प्रकाशनार्थ मेव रके तो बचम हो।

प्रथम विजेता — हो गलतियाँ, ३००) परस्कार दिवा सवा ।

श्री मदर्गवहारीकाल सब्सेना, सवा ( विहार )।

हितीय विजेता — तीन ग्लितया. बाच व्यक्ति (समें सफ्त रहे, प्रत्येक को २५) दिवा गवा ।

१. श्री कपानागवस सासेरिया. गुना (स्वालियर) २ अ कृष्यकान्त मसहोत्रा, दिल्ली। अभी चन्द्रकान 'कारवायन' नागपुर । ४ औ रिपुदमन क्रारोड़ा, दिल्ली। ५. भी नेमीचन्द जैन,

ततीय विजेश --- चार वसतिया. १५ वर्गक प्रवासे सफता रहे. प्रत्येक को ५) दिवे गवे ।

१. भी सामचन्द्र दरहर, ग्राम्यासा । २- भी वयरेन शर्मा, जनपुर। ३- भी कुन्दनताल वर्गा, कन्त्रीय। ४. प० इरिइरनाय शर्मा, ऋलोगढ । भी विनस कुनार, बनारस । ६- कुमारी सुपमा, द्वारा वेद्दुनार बी, नैनीवाल । ७ श्री व्यवतनारावस चावला, मेरठ। ८ भी लाला करेकीमस समक्तत. मरादाबाद । E. भी बगव तिवृद्ध ठ कृत, बलन्दश्वहर । १० औदस्यक्षार चैन, अप्रकर। ११ भो रामणार सिंह र्ण, सुत्रफरपुर । १२ ओ निरमनलास, मुबक्करनगर। १३- भी वाहुदेव सर्मा, मसुरा। १४. भी कुदुमकुमार 'काश्यप', आती। १५- भी सत्ववास मेहता, विस्तीर।

बिशिष्ट परस्कार -- निम्न पाच अकियों को एक एक दरवा विशेष पर स्कार दिया समा है । इन्हें एक वाचिकार-पश्च मेहा बायगा, क्रिसमे वे ब्द शर्त सुपन भर कर मेत्र वर्देगे। उत्त पूर्ति के साथ अधिकार-पत्र सौद्य बेना चाहिये ।

१- ओ जुगल कियोर बी, बाद कुई। २ श्रीनानभाई मिस्त्री, श्रास्त्रीर । ३- श्री विरोचनकुपार, बोचपुर।४ श्री पोस्ट लाल क-दैयालाल, दिक्का । ५ श्री चन्द्र शेवर राजगल, भिवानी।

### भूल सुधार

ता॰ १४ जून के श्रक में को झानन्द बहेबीन ॰ 'ख' छते हैं उसमें मन से न॰ ६ बायें से दावें में 'टा' की कर्का 'ट' 🗫 गया है। तथा सीसदन्द उत्तर में कर से नीचे १ में 'दिनराइ' की करड "दिनराष्ट्र' खप गया। क्रामा पाठक नोट —विश्वास्त्र सेरेक्स कर ल १

### जारोग्य-वर्षक . ६० शास से हिनया मर में मशहर

कन्दिवत वर काके वाचनसक्ति बढाती हैं दिल, दिमाग को ताकत देती हैं और नवा सून व श्रद्ध वीर्व पैदा करके वस, बृद्धि चानु बढाती है। दिन वन १०) बदनसंजरी फार्नेसी, जामनगर । देखी एवंट-बमनादात क. चादनीचीक



सरहन न्यू गोल्ड के विकास का मशहूर करने के लिए इमने डावरी केंबल्डर १६४⊏ **चौर कर**सी ऐस्ट क्षाच बारवरी १५.

साम प्रयत देने का देशका किया है यदि ब्राप ब्राप विश्वज्ञत सुपत होना चाहते हैं तो धाव ही क्रमना नाम व परा पता साफ साफ लिख कर रेब टे मसर बस्टी करे वरना वह समय बार २ हाथ न आयेगा। बन्दन सी॰ कम्पनी, (VD)

षो॰ व॰ २, स्नमूतसर।

### 'मधुमेय' (हायन्टीज) शकरीमृत्र

में घळनेवाळी निराश चात्माए प्यान दे मुत्राश्चव वस्तिमें रहती चर्नी, मात क्लोट चत विगड कर प्रमेड का हेता हो बाता है, श्रविक समय तक रहने से भीवसा रूप घारसा काके अक्रा मधुनेह इस्तिमेड बहम्त्र श्वेतम्त्र रक्तम्त्र दिस्म वैद्या इन्द्र मञाद्यय निवस हो नाता है. पुरुष य शास्त्र नष्ट हो इर मनुष्य निक्रमा हो बाना है, उक्त रोग में प्यन प्रविक लगली है. पानी पर्ते साथ मन क्राविक मात्रा से बारबार उत्तरने सगता है कठिन कम्ब रहता है मूत्र दूव सा श्वेत गादा वा पानी सा मीठा सिवकिवा होने लगशा है किएमें चीटी मन्सी आदि सग बारी है। इसके विदाय करना सवानक अपराज प्रकट हो साते हैं बढि सार उक्त र'गांसे प्रवित 🎚 तो तत्कास मुख दिलाने वाला विद्य "मध्यानी" देसे रोगियों के लिए बड़ी काच और प्रतुपनी के बाद तैयार की गई है को इस मयकर रोग से सदैव के किए करकार दिला देती है इसके प्रयोग से उपरोक्त सब रोग नष्ट होकर रोजी खदैव के खिद कारोग्य हो बाता है इबारों रोगी सायम वा अके हैं इत्तरे कारनंकस विना आपरेशन नह हो बाता है जम केवड १६॥०) आ दशार्थ प्रथक ।

दिवालय कैशेकल फार्नेसी इरदार ।

### राजनैतिक द कान्तिकारी पुस्तकें

सक् १० का निपरन महाराज करें जाता को फोली था।) यारक में शकरत कांति का इतिहास ८). ( परका जाग था), इसरा साम ३॥), नेताओं की बाबों - - - २०). वेडक्जी की वास्त्री - - ६),

र सन् ४२ का विष्यात था) नेवाकी सुमानकात्र कीस २॥) व॰ गांवी **योजांबाती** वाता ३) रेखनी वर्त्रों के बचवन्त्र की वचर परिचम के सामाह स्वीचे आ।) विश्व का राजनीतिक स्वतिका को

वतः-- बाद्रों दिन्दी पुश्वकासवः ४३३ A. ब्राह्मवापुर पुसाहाबाद १

### मुफ्त रंगीन कलेण्डर १,९४८

निवाहित कीयन को सक्तमय बनाने के गाम १८१थ कानने हो तो निम्न पस्तकें मंताबें।

१ — के क शास्त्र ( सचित्र ) १॥) २-- ८४ भ्रावन (विषय) १॥) ३---= व्य क्रियन ( संच्य ) १॥) ४--१०० सम्बन (सवित्र ) शा) ५-- छोहामरात ( छचित्र ) १॥) ६—चित्रावसी (टिचित्र) १३१)

७ - मारे खबसरत बनो =-नर्भ निशेष (कविष) III) (HS उपर क्र प्रसार्वे एक शाय क्षेत्रे से ७॥) द॰ में मिहेंगी वैष्का पोस्टेस ॥-) साहास नोट—डर गाइकको एक रशीन नैसन्डर १६४८ ६५८ सेवा बाठा है। अपना नाम वा पूरा वका काफ काफ किले।

क। मरीवन ट्रेडिंग क्षेत्रको ( V W.D. ) यी॰ बी॰ ७५, अम्बत्सर ।

अवस्य जी।तये ! दिलाच किताव की जांच करना भी न भविने !!

### ५००० ह० इनाम

वहमा हनाम ३०००) ६०

सर्वाधिक इसों पर ३००) व० क्री( २००) ४० वृतिया पहुंचने की कन्तिम सारील २२ कीलाई ४८ निर्माय १ स्वास्त ४८ हिसाय किताब-इमानी पहेली का हिसाब निर्कंप प्रकाशित होने के बाद एक

रस ह तक नन्द वहेकी प्रेमियों द्वारा देवा वा सकता है। सकेत-इन सकेतों को ध्यान से पहें। को उचित समझे किसे। हा सा स किस्तना ही पर्वाप्त होगा । प्राचिक हता सेवने बाखे पूरे हता न किस्त कर स्वत विधि से भी इस शेख सकते हैं।

| <b>ंन</b> ० | <b>ंफेरा</b>                                                    | #       | 4           |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
| 1           | प्रत्येक व्यक्ति नन्द पदेशी में—बाहता है।                       | धन      | विवय        |  |
| 2           | कार्य में अवश्व रहने पर प्रायः—को ही दोर्च ठहराना<br>बाता है है | भाग्य   | मिन         |  |
| ₹           | प्रत्येक पिरूपा में कथरथ पाया व्यक्त है।                        | धार     | 4           |  |
| ¥           | उन पर नाराण होना ही पढ़ता है जिनको हमारे                        | हुम्ब   | 44          |  |
|             | का स्थास नहीं ।                                                 |         |             |  |
| 2           | बूदे के शियेमी कठिन है।                                         | deliai  | रोना        |  |
| Ę           | वह कमी प्रवस नहीं रह सकता विसको - की चाह नहीं।                  |         | 30          |  |
| ٠           | बीवन को हुस्ती बनाने के सिये श्रमही—का होना<br>शावरुग्क है।     | व्याव   | <b>福</b> 和泰 |  |
| 5           | प्यार कं ब्रायफलता माना में भी को—कर दी दिया<br>करती है।        | पायका - | क्रवत       |  |
| ε           | बटि प्रमुख्य प्रमन्त हो तो-के बीतते देर मही असनी।               | क्रमय   | वफर         |  |
|             |                                                                 |         |             |  |

बील-एक ताम से एक इस की बीच १) दर किर मति इस से है । मति ३२ (सो के लिए १५) द॰ है थी मनीबाबर, पोख्या वार्टर अथवा दिशासा ह पर हारा आनी कारिक । स्वीद क्कों के साथ मेर्चे ।

वियम-वादे कासब पर एक्कानुकार पूर्तिया सेविये । निर्वार के किये हैं क्राकेट क्षेत्रे । ग्रेनेकर का निर्केष क्रान्तिम राषा कानूनन माननीय क्षेत्रा । इनस्म वितरक बाम हुई शकि के बनुकार होना ।

नन्द पहेली रेव्यही ( पृष्ठी प्रशास )



--- रामा भी रित्रयां सीता वर्ने । भ्रोर मर्द राज्या वन वकते ै

क्या १ × शास्त्राधीं स्वतन्त्र भारत की पूंची --- घोष्टतसाल स्विना 'तभी पंजी इवर उवर विखरी पड़ी

٠, नवबात विश्र की लाग्रा मिली। --- एक शीर्षक

कोई इर्ब नहीं। बाज कल शिश तो आक्रम, शिशु बों के चाचाओं की भी दो चार लाशें रोव दी पाकों बादि में देखी 'स्प्रसकती हैं।

× इचराइल को स्वीकार करना एक वस को मदद देना है।

--- ब्रिटिश सरधार विस्कृत ठीड । सुनगती रहेगी तो शास तिकते रहेंगे ! बुक्त गई तो व्हीं के

न रहेंगे। इब्राहीम की कथित आबाद काश्मीर

स्वरकार ट्रट गई । दो दिन भीरन दृश्वी तो मर्सिंश

करमीर-क्मीशन से ही पढ़वा देते हैं खैर, अब विचारे कायदे ग्रावम इस्टेंकाम को प्राक्र देंगे।

हमारे यहा दश हजार मधदूर कैवल रोटी पर ही काम कर रहे हैं।

— पाकिस्तान सम्बार वाकिस्तान में बेचारों को दो रोटी भी मिले बार्ये यह भी क्या कुछ कम है ]

भारत ने विदेशों में राषद्तावास कारम करने के लिये साढे उनदीस लाख दरवे से अधिक सर्च दिया।

भीमान् वी, इससे अधिक का निज . श्लो द्वापर सम में उन नाई ब्राह्म की का बना वा वो गांधारी को कंघार में देखने

में अये थे। × टिश्री में ४०० नई सदासर्वे खर्तेगी। —यु• वी• वश्कार शरकार कम से कम बार लोगों को जो बह बता दे कि वह इन नये कार-नामी में बच्चे नागरिक तैयार होये क्रांकु वी॰ के नेवार वक्षीतों को बार

है कराते का यह कोई नवा उद्योग पन्या

1 3+ . . . X

पाहिस्तान के प्रदेश के लिये इपारा कोई द्वाबा नहीं कीर को बा भी नह इसने तक्षे इह में होड़ दिया।

-- श्रद्धमात सम्बद्ध

ग्रन्ह्या किया, मियां, मौसेरा माई

× ब्राम विद्यालयों में ही गांधी बी के

रचनात्मक कार्य पूरे हो सकते हैं। — पा सार के न

क्वों कि वास खीलने से हक्का अरने तक की सारी टेनिंग अप्रापक दे देते हैं।

> х . · ·

काश्मी(कमीशन की पहली बंठक में केशब टो प्रतिनिधि शामित हए।

--- ए इ मीर्थ क इत समाचर को बरा बक्दल्ला तक च्चीर पहुंचादेना कि मेहमानों का स्वाना

उनके झाने पर ही बनवाये ।

ब्रिटेन में एक स्त्रीके चार बच्चे --- एक शीर्षक

दोनों महायुक्कों में ब्रिटेन ने को बन-शक्ति का न ब्लान उठाया है, शायद-िंउएको प्रा करने की प्रकृति की इच्छा

> X 🔯 X हाक्ट्रों ने लिगाइत प्रती खां को

तौन दिन निभाम की सलाह दी है। ---पाकिनान सरकार

जायह क्रास्टा बस्टी में नव्य देख गये। बरना अपने शम तो उन्हें बड बाद सारी।बन्दगी ही बाराम की वलाइ हेने वाते थे।

हर्ते क्रमेरिका की नीवत पर सन्देह होता है। - सरका कीं विकाप में मोमो की

बरूर होता होगा। चोर की शहल बढ चोर ही पहचानता है।

×

मग्रहर बेटन हो विद्यावनी का शान-दार मोध दिवा बावगा ।

— एक वरकरी समाचार

दे लोकिने, कीन वा नेचाय रेज रोक काने क्रमेवा ।

प्रिष्ठ २३ का रोपी यह । यन लुटेरे र कुन्नी के पात पहुंचे तब वे बंटबारा कर रहे वे।

लटेरों ने बाते ही तसवार चसा दी। खुन देर तक मुद्ध होता रहा। कई ब्रुटेरे व डाकू मारे गये दक्षपांच लटेरे बच रहे वे भी भाग गये। दत-बारह बाक बद बन बांटने सगे. सो वे सोम के कारण दुन्द पुद्ध करने सगे। दो बचे। बाकी बाठ मारे गये। एक ने दुतरे छे क्षा 'तम तो बाबार से खाना लाओ कीर मैं बन की देख भास करता है।" दृत्ररा बाबार गया और स्रोम के कारबा उसने भे भन में बिच मिला दिया. श्रीर इसरे ने सीचा यह वह साना रसने के सिये कुकेमा में उपका गला काट दंगा।

बन वह दसरा बादमी साना रखने लगा तो पहले वाले ने उतना गला काट दिया। पडला बादमी बढाखदा हमा कि उसकी सारा चन मिल गया। उसको घोर की मला सगरही थी। ज्यों डी वह खाना आपने लगा वह विध के कारवा सर राष्ट्र

वह चेता वन कार्य केंद्र आया, तो गरू वी की साझ को देख कर बेदोश की कर गिर पड़ा, झौर फिर बन डोशा

प्रिष्ठ ४ का रोखी

नहीं कर सकते थन तक कि वहां पहले उत्तरदावी सरकार न बनाई बाय । कीर जन्मदाबी सरकार की स्वापना हैदराबाद में हो कर रहेगी, बाहे शांतिपूर्वक हो मा किसी और प्रकार हो। यह मेग हड विश्वात है। युग बदल खुका है हैदए-बाद को बदलना ही पदेगा ।

इसको हैदराबाद किसी प्रकार का बोखा या चकमा नहीं दे सकता । दैदग-बाद बह कान सोझ कर सुन हो। झगर तका परिस्थिति विगडती है, तो उत्तका परिवास हैदराबाद श्रन्छी, तरह बानता है. बड़ी हमारी चेनावनी है।

कामा तो डाइजो ही सारी सम्पत्ति सेहर गरू जो की दाइकिया कर, उस धन को क्षेद्धर गाव चन्न गया।

--निर्मल कोटिया

बन्ध की मुख्ये नथा भारत किसान राज्योज की अ प्रकार की मुख्ये नथा भारत किसान राज्योज की अ प्रकारति गाँउन जीविद्योगि के वर्णन प्रकारी गुज्य क्षण गांव की भागम नियमावनी आज ही प में हुटकार पान का नावना स्टब्स प्राप्तक कीजिमे । मना-ब्राह्मण्य कुटीर सन्द्रपुरीज विवयुरी, C

भारत के नगर नगर में. घर घर में पढे बाने वाले स्वित्र माबिक पत्र

### सनारजन

जुन १६४८ का मर्वाङ्ग सुन्दर श्रञ्क प्रकाशित हो गया इस अङ्क की कुछ विशेषतायें

- भी 'झड़ोय'— हिन्दी के यशस्त्री कवि, झालोचक, कहानीकार व उपन्यास-कार भी सम्बदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन से भी पर्चासह शर्मा 'कमलेश' की साहित्यक मेंट का मौलिक व रोचक विवस्था। इस विवस्था द्वारा दिन्दी के इस रहस्यमय कलाकार के व्यक्तित्व, माहिस्य सावना ग्रीर वर्तमान हिन्दी साहित्य की गतिविधि पर काफी पकाश पहता है।
- नींद चुरा जी--यहस्त्री कवि व ब्रालोच व वा॰ नगेन्द्र का क्रावन्त भावपर्ये सन्दर कीत्र ।
- 'सहान असीर ने अखबार निकाला'-- सही पत्रकार-कला नश है, यह प्रतिद्व कहानीकार भी मन्मयनाथ गुन की इस कहानी में देंखिये।
- चनाव----विद्व सम्पाद्क व कहानीकार भी महाबीर ऋषिकारी की यह करानी प्रवातन्त्र पर एक कराग व्यंग्य है।
- पशु भी कापस में बार्त करते हैं-यह भी विशव ने प्रवने शेख में सिंद किया है।
- प्रसिद्ध क्वरिंत्री ओमती सुमित्र कुमारी विनहां और क्विवर भी मुत्रीन्द्र के हो हरस गीत ।
- चित्रमय कहानी—इस श्रष्ट से यह एक नवा विशेष स्वध्म ग्राह किया गया है। चित्रलोक—भी चिरवीत द्वारा 'दर्', 'नाटक' और 'स्राम की रात' इन
- तीन विश्रों की बासोचना । इनके अतिरिक्त कई वशस्त्री तेखकों की स्थव व कक्षात्मक कहानिया, कवितार्वे, केल, हात परिहास, स्त्तानी हुनिया, रेबिया, शल-मनोरंबन सम्बद्ध के नाम वन, नकप्रकाशन, फुनमहिबा हत्वादि ।
- स्था-प्रमु पर एक निशसा नयनामिशम चित्र, बहिया गेट-स्वर, दोरगी छुगई, वर्ष चित्र ।

वाश्वद्ध मन्य प्रात मुख्य भार भाना

क्षी श्रांसानंद पांच्याकशन्म खि०, भदानन्द बाजार, दिशो

## पहेली सं० ३५ की संकेतमाला

### बार्ये से दायें

- १. रावधानी का प्रमुख समाचार पत्र । ३. दकानदार के लिए बहुत लाम-
- भ. अपन्छे "पर नाटक की सफले**ता का** बहत बाधार होता है ।
- ७. अतिथि को ' 'देना हिन्दुस्तान क सास रिवाय है।
- दिन को यह निस्तेष होता है ।
- १०. प्रतिष्ठा । ११. यह न हो तो पेट के लाजे पड़
- काते हैं। १२- भवगोन्द्रियः।
- १३-इस् उपर में भारी काम की आशा नहीं की का सकती।
- १४. गरमी के दिनों में लोग देर तक इस पर पढ़े रहते हैं।
- १६. बड़ा व गोल तकिया ।
- १७. यह बिगढ़ बाय तो सगीत का-मध्य नहीं रहता ।
- १८ डरपोक बादमी को इस व्यनवर्धकी तपमा ही बाती है :
- २० सरगोश ।
- २१. उमर ।
- २३- वैद्यों के विशेष उपयोग की वस्तु है। २४. प्राय: पदार्थ साग 'पर रखने से ...
- हो काते हैं।
- २५. इससे काम कर देने में साहक खुदा हो बाते हैं।

### ऊपर से नोचे

- १- वहान्त्ररी ।
- २. दवाई का 'ठीक न हो तो उसका उत्तरा प्रभाव हो चहता है ह
- a. "शासक" की उलट फेर ।
- ४. परमात्मा ।
- द. "नियम" की गढ़बड़ी से बना है।
- वस्य उद्योग का महत्वपूर्ण स्रष्ट है।
- १०. इस तालाव में राष्ट्रंस रहते हैं।
- १२- श्रावती श्रादमी इतसे बचता है। १३- सादापन ।
- १%. यहा पैसे बनते हैं।
- १७. वह पेड़ बहुत कांचा होता है।
- १६. सतरनाक रोगी अञ्चे वैद्य की ...
- से ठीक हो सबता है। १०. सरकुले की तरह का एक स्वादिष्ट
- 1 32
- **१**२ मृत्युका देवता।

वनने की इच्छा फिल्म-स्टार <sub>सर्वे कीन सन</sub> क्सिलें । बोहा पढ़ा-किया होना कायमुबद है की तराही और सीमान्यवान होते हैं रंजीत फिल्म-कार्ट कांक्रेम विरक्षा रोख पू॰ तांवा २०), चांदी ३) खोला १२)।

### सगमवर्ग पहेसी सं० ३५

वे वर्ग अपने **एक की नकत स्क**ने के शिवे हैं, मरकर मेवले के शिवे नहीं।









#### १००) इनोम ( सर्वमेवट रक्षिस्टब्रे )

सर्वार्थ सिक्ष यन्त्र --- विसे भाग चारते हैं, वह परवर हृदय क्यों न हो इब क्य की प्रकीतिक शक्ति से जापने शिक्षणे पत्नी झावेगी। इसे बारब करने से म्बापार वें साथ, पुरुद्मा, पुरती. साटरी में चीत, परीक्षा में क्याबर्क,ननमर की शांदि, नीकर दरिवार गु॰ यो॰ । औं काकतूम कम्पूचा व्यागम प्रक







### रात में बैठ कर देखने योग्य

### असली कोकशास्त्र

रिक्ष पुरुषां की मन मागी मुराद के माफिक स्त्री पुरुषों के फोटो, स्ताक, तस्कोर व ज्ञानन्द पात करने के वैज्ञानिक तरीके वशीकरवा, ज्ञासन, वन्त्र स्त्रीर गुन मेद इसमें सिसे हैं। मूल्य ३)

### सन्दर तस्वीर—कार्ट

रदि आग दाग्यस्य बीवन के अनुठे नवारे देखना चाइते हैं तो ऐसे कार्टी कासेट संसः इये । ५० कार्डों कापूरासेट ५) तसूने के २० कार्डके सेट का मुल्य २॥)

बी॰ पी॰ स्टोर (बी॰ ए॰) योस्ट बक्स ४१ मेरठ, यु॰ पी॰।

का २४ घरटों में सात्मा । तिन्तत के वन्यावियों के हृद्य का गुत मेद, हिमालय पर्वंत की ऊंची चोटियों पर उत्पक्ष होने वासी कड़ी बृटियों का चमत्कार,मिर्गी हिस्टीरिया और पागक्तपन के दवनीय रोतियों के लिये बायुत दायक । सूक्ष १०॥) स्पये डाकसर्व्य पूर्यक । वता — एच० एम० घार० रक्तिस्टर्ड मिर्गी का इत्पतान इरिहार

## कपडा

### बहुत सस्ता कर दिया है



रेशमी कपडा एक कपया गया कापको किसी सराह से नहीं मिस्र सकता। परन्तु हम आपको बाबार से बहत. ही सरते भाग पर दे सकते हैं। जा कि आपको की हीयों के मूल पढ़ेगा। समरीकन सुफैद सिल्की पैराश्रृट १२ कली वाशा वर्गेर बोड़ के सबे रेशंसी डोरी के कीमत १०) रु की पैराश्ट । पैकिंग फ्री। महसूल डाक शा⊫) रु०। इक्ट्रे तीन मगवाने पर महस्त डाक ३।॥ ) ६० भावेगा। भाग वतीर नमूना मगा कर भोक का बार्टर देकर साथ उठाये। यह माक्ष दूसरे रेक्सी

सिल्नी काको की निस्त्रत निहायस अमदा कीर का निवादत है। पहले इसकी कीमत बहुत ज्वादा थीं मगर क्रम स्टाक को खतम कने के ज़िया यह रियाइती थोक का मान है। तीन पैराश्टर महत्तूल डाफ समेत काश्के पर में ३३।।।।) ६० में वहेंने। वसर मंगायें। शीम संसा लें । नहीं को स्थक कातम होने वर वश्वताना पढ़ेगा । वगोंक **क्षी**र मा**व** बादरीका से नहीं का रहा । बाबर देते तमन अपना नाम का पूरा बक्का

त्रवा व दिया कश्यती (V.W.D.) सर्वद्वारा शेव. कोम साथ. देवली

# ५००) [ सुगमवर्ग पहेली सं०३५ ] पुरस्कार

ंप्रथम पुरस्कार ३००)

न्यूनतम अशुद्धियों पर २००)

पहेकी में भाग लेने के नियम

१. पहेली सासाहिक बीर कार्जुन में मुद्रित कपनों पर ही कानी चाहिये।

२. उत्तर शाफ व स्वाही से किया हा। अस्पष्ट अथवा देदिग्य रूप में कियो हुए, कटे हुट और अपूर्व इस प्रतियोगिता में शम्मांकत नहीं किये वार्षेग और ना ही उनका प्रयेग शुरूक लीटावा वारेगा।

१—भरे हुए अच्छों में साधा वाते वा संयुक्त सद्धर न होने चाहिये। बहा माधा की सपवा आहे सद्धर की सावश्यकता है, वहा यह वहेली में दिवे हुए हैं। उत्पर के साथ नाम बता हिन्दी में ही साना चाहिये।

४. निश्चित तिथि से बाद में आने वालां पहेलियां बांच में सम्मिलत नहीं न्हीं बायेंगी और ना ही उनका ग्रुहक खीटाया बायेगा।

५. गरनेक उत्तर के लाय १) मेबना झाक-रक्क है वो कि मनीझार्डर झयबा पोस्टक कार्डर हारा झाने चाहिये। बाक टिक्ट स्वीकार नहीं किने बार्येग । मनीझार्डर की रखीद पहेली के खाब झानी चाहिये।

इ. एक ही लिखके में कई आदिमें के उत्तर व एक मनीआवर्र हारा कई जादिमों का ग्रुक्त मेंबा का करता है। परन्तु मनीआवर्र के जुरन पर नम व करता है। परन्तु मनीआवर्र के जुरन पर नम व करता हैनी में विवरक्ष छाईछ लिखना जाहिये। परेलियों के बाक में ग्रुम हो जाने की क्रिमेवार्स ऐस पर न होगी।

७. ठीक उचर रर १००) तथा स्युत्तम क्रमुदियों पर २००) के पुरस्कार विषे व्ययंगे। ठीक उचर व्यवक्त संस्था में ब्राते पर पुरस्कार वरावर बाट दिये व्ययंगे। पदेशों की व्यागदानी के व्यवक्त प्रस्कार ने परिश्लों की व्यागदानी के व्यवक्त प्रस्कार ने पत्र वा ब्यव्ह व्यवक्त में को का बाब व्यव पुरस्कार पाने वा बाब व्यव पुरस्कार पाने वा बाब व्यव पुरस्कार पाने वा के विषयों।

ा पोला का ठीक उत्तर १२ खुलाई के बहु में प्रकाशित किया थायेगा। उसी झहु में पुरस्कारों की शिल्ट के प्रकाशन की तिथि भी दी बादेगी, वहीं इस ७ खुलाई ११५ को दिन के १ वजे खोला बायेगा, तब बो व्यक्ति भी वाहे उत्परिकार ककता है।

ह. पुरस्कारों के प्रकारण के बाद परि किशी को बांच कराती हो तो तीन तताह के ब्रम्पर ही १) मेन कर बांच करा उनके हैं। चार तताह नाव किली को ब्रामपिक उठाने का क्रियहर न होगा शिवाबत डीक हाने पर १) वापित कर दिया बायेगा पुरस्कार उक्त चार तताह रमचार ही मेने

१०. पहेली सम्बन्धी सब पत्र प्रवन्धक सुराम बर्ग पहेली संग्हेश, बीर झर्चुन कार्योक्षय दिल्ली के पते पर मेजने चाहियें।

११- एक ही नाम से कई पहेलियां आने पर पुरस्कार केवल एक पर विश्वमें तब से कम अशु-दियां होंगी दिया वायेगा।

१२ वीर अर्जुन कार्यातय में कार्य करने वाला कोई अर्क्क इसमें भाग नहीं के स्वेशा।

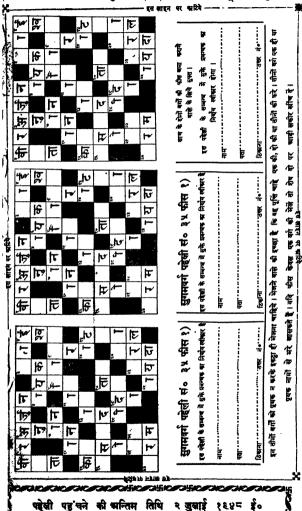

संकेतमाला के लिये प्रष्ट २६ देखिये

२६ पर वर्गों में रख सकते हैं।

बीवन में विश्वय शास करने के क्षिये भी इन्द्रुविधायान्यस्पति विश्वित "जिंग्डान हुन्द्र सुन्दे"

वद्योधित तूचरा वस्करवा पहिने। हं ह पुस्तक में बीवन का वन्येश और विकय की सलकार एक ही साथ है। पुस्तक हिन्दी भाषियों के क्षिये मनन और वसह के पोन्य है।

ब्रूव १) डाक व्यव (-)

### विविध

**बृहचर मारत** [स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालकार ]

भारतीय धंस्कृति का प्रचार क्रम्य देखों में किल प्रकार हुचा, भारतीय लाहित्य की क्षाप किल प्रकार विदेशियों के हृदय पर बाली गई, यह सब हुए पुस्तक में भिकागा। सून्य ७) बाक न्यय ॥।»)

बहन के पत्र

[ श्री कृष्णचन्द्र विचालकार]
प्रश्न-जीवन की दैनिक समस्याको
और कटिनाईयों का सुन्दर व्यावसारिक
वानान। वहनों व शक्तियों को विवाह
के झक्तर पर दैने के लिये प्राहितीय
पुरुषक। युरुष १)

म्रे पद्ती

श्री विराण वी रेक्ति प्रोमकाम्ब, बुक्किपूर्व श्रद्धार की सुन्दर कविलाए । परुष ॥।)

वैदिक वीर गर्जना

[ श्री रामनाथ वेदालकार ] इसमें वेदों से जुन जुन कर बीर मावों को जाएत करने वाते एक सी से श्रीक वेद मन्त्रों का क्यंतरित सकर

किया गया है। मूल्ब IIIP) भारतीय उपनिवेश-फिजी

[श्री वानीदाल ]
क्रिटेन द्वारा शासित फिबी में यदापि
भारतीयों का बेहुमत है किर भी वे बहु
गुकामों का बीवन विताते हैं। उनकी
िपति का सन्दर संकक्षन। मुख्य २)

वामाणिक उपन्याव विवयस्य की भ्याभी

[ के॰—भी पं॰ इन्द्र विक्काचलति ]

इत उपन्यास की जांत्रकाविक मांत्र होने के कारब पुस्तक प्रायः तमात होने की हैं-कु जाप अपनी कापियें अभी से मंत्रा बें, केंन्यमा इतके पुनः बुद्रख तक म्बायको प्रतीका करनी होगी। बुस्य २)

### जीवन चरित्र माला

रं• वदनमोहन वास्त्रवीय शिवासमोक्ष्य मित्र

महामना मासनीय वी का कमवद वीवन-कुचान्छ। उनके नम का सीर विचारों का संबीद विकला। मृहद १॥) ड क स्थव (==)

नेता जी समावचन्द्र बोस

विवयं की ललकार एक ही साम हैं।

नेता भी के कम्मकाल से उत् १९४५ तक, आवाद हिन्द उरकार भी स्वापना,
पुस्तक हिन्दी भाषियों के लिये मनन श्रीर । आवाद हिन्द की का स्वासन आदि समस्त कार्यों का विवरस्थ । मूह्य १)
समह के पोम्प हैं।

मी० अधुलकलाम आजाद भिरमेशचन्द्र वी सार्वे

मौजाना शहब की राष्ट्रीयता, जपने विचारों पर हड्ता, उनकी बीवन क्र क्षुन्दर सकतन । मूल्य (१०) डाक न्यन (-)

पं॰ जवाहरलाल नेहरू

भी इन्द्र विद्यावाचरपति ।

बवाइरज़ाज क्या हैं ! वे कैसे नने ! वे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं ! इन प्रश्नों का उत्तर हत पुस्तक में आपको मिलेगा । मूल्य १।) बाक स्पव ।\*)

महर्षि दयानन्द

[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ]

श्रव तक की उपसम्ब समग्री के आचार पर ऐतिहासिक तथा आमाचिक शैली पर ओवस्विनी माचा में लिखा गया है। मूल्य १॥) बाक स्वव |=-)

> हिन्द् संगठन होत्रा नहीं है <sup>व्यवि</sup>ड

बनता के उद्बोधन का मार्ग है। इस क्षित्रे

द्विन्दू-मंगठन

[ के<del>सफ स्वा</del>मी भडानन्द संन्वासी ]

पुरतक प्रयश्य पहुँ । बाब मी हिन्दुजों को मोहनिया से बवाने की बावरणकरा बनी हुई है, मारत में बबने बाली मधुल चालि का ब्रिक्त स्पष्ट होना राष्ट्र की व्यक्ति को बहाने के लिये नितान्य बावरणक है। इसी उन्हें रच से पुरतक मक्तियत

### कथा-साहित्य

में भूल न सकुं [ कमादक-भी क्वन्त ]

प्रविद्ध साहित्यकों की सकी कहानियों का समह। एक बार पह कर मूलना कठिन। मध्य १) डाक म्यय।-)

नया आलोकः नई द्याया

रामारण और महाभारत काल वे लेकर आधुनिक काल तक की क्यानियाँ का नवे रूप में दर्शन । मुख्य २) डाक व्यय पूर्वकु ।

> सम्राट् विक्रमादित्य (नाटक) क्षेत्रक—श्री विराज

उन दिनों की रोमानकारी तथा चुलद स्पृतिया, बन कि भारत के कमस्य परिचमोत्तर प्रदेश पर शकों और हुवों का कोर काउक राक्ष कुमा हुका का देख के नगर नगर में हांधी विश्वाच्यातक भरे हुए वे वो कि शत्रु के काव मिलने को भारतिक्य तैयार रहते थे। तभी समाद विकमादिल की स्वत्यार चमकी और देख पर सकस्य कहराने के।

आधुनिक राजनीतिक बताबरका को शक्य करके प्राचीन कथानक के आवार पर ज़िले गये इस मनोरजक नाटक की एक मिल अपने पास कुरविद्य रख हैं। बूक्य १॥), बाक व्यव 🗠 ।

प्राप्ति स्थाव

विजय पुस्तक भगडार, श्रन्डानन्द बाजार, दिल्ली

### नो एव विवासकारि क्रिकेट स्वतन्त्र भारत की कप रेका

्व हुस्तक में केस्यूक वे आवा प्रक तीर स्वचारत रहेग्य, मारतीय विश्वान का त्राचार स्वरतीय वंस्कृति वर हेग्य, हस्त्वाहि विवसी का प्रतिपादम किसा है।

क्षा हो) सरा |

### उपयोगी विज्ञान

साचुन-विद्यान

वादुन के सम्बन्ध में अर्थक अवार की शिक्षा मात करने के किये हतें अवरत पहें। मूल्य १) बाक न्यन १-)

वेस विद्यान

तिसहन वे सेकर तैस के फार वहें उद्योगों की विवेचना वविस्तार वरण रंग से की गई है। गूल्य २) बाक व्यव |--)

दुष्तसी इसकीयबा के पीचों का वजनिक वन बीर उनने साम उदाने के उप

विवेचन और उनचे साम उठावे के उच बतकाये गये हैं। मूहब १) काफ जब १३४६ अंबीर्ड

सबीर के कहा और मुख्य में सबैक दोगों को हुए बहते के जनका सूच्य शे बाक जन दुवसू !

देशती इसाज

जानेक प्रकार के रोमों में जपन इसाव वर शाकार और चंगल में हुन-मता के प्रिसान वाली इन खेडी खेमठ, की दसाजों के हाथ कर करते हैं। बूल्य १) बाक मन प्रवक्त

सोडा कास्टिक

(क्षे॰ क्षे॰ फ्कीरचन्य् वी एम. वर वी.) श्राप्ते वर में तोवा कास्टिक वैवार करने के क्षिये कुचर पुरतक। सूर्य १॥) बाक अन्य पूषकृ।

स्यादी विद्यान

वर में देठ कर स्वादी बनाइवे और कन प्राप्त कीकिये । सूत्य रे) बाक कव प्रवक्त ।

> न्नी एन्द्र विकासस्त्रति की 'जीवन की मांकियां'

वस सावत—विश्वी के वे स्वरचीय सीत दिन सूच्या) सीत स्वरूप-में विकास के सक

हितीय सरक में विकिता के का म्यूर के बेठे निकात

हैं। होती कर र एक क्षय केने मर साथ क्षे



वर्षा के प्रारम्भ हो जाने पर ऐसे दरय प्रायः सर्वत्र सुलम हो गये हैं।

' 2 1

भारत 🗣 नगर नगर में, पर घर में पढ़े बाने वादा सचित्र माहिक पत्र

### सनारजन

जुन १६४८ का सर्वोङ्ग सुन्दर श्रद्ध प्रकाशित हो गया इस अङ्क की कुछ विशेषतायें

- श्री 'झ्याय'—हिन्दी के वशस्त्री कवि, झालोचक, कहानीकार व उपन्यास-कार श्री सिकदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन से श्री पद्मसिंह सुर्मा 'कपकेश' की साहित्यक भेट का मौतिक व रोचक विवरसा। इस विवरसा द्वारा हिन्दी के इस रहत्यमय बताकार के व्यक्तित्व, साहत्य-सावना और वर्तमान हिन्दी साहित्य की गतिविधि पर काफी पकाश पहला है।
- भींद चुरा की—यद्यस्थी कवि व ब्राक्षोच ६ वा० नगेन्द्रों का ब्रत्यन्त भावपूर्वे सन्दर कीत ।
- 'महान ब्रमीर ने अखबार क्षिकाला'—सडी पत्रकार-बला क्या है. यह प्रतिक बहानीकार भी मन्मयनाथ गत की इस बहानी में देखिये।
- चुनाव--शिक्ष सम्पादक वि कहानीकार भी महावीर अधिकारी की यह कहानी प्रभावन्त्र पर एक करारा व्यंग्य है।
- पशु भी आपस में बार्ते करते हैं-यह भी विराख ने अपने लेख में विद्धं किया है।
- प्रशिद्ध क्ष्यिकी औमती सुमित्राकुमारी सिनहा कौर क्षियर की सबी-द के हो सरस गीत ।
- चित्रमय कहानी—इस श्रक्त से यह एक नया विशेष स्तम्म शुरू किया
- चित्रहोक-भी चिरंबीत द्वारा 'दर्द', 'नाटक' और 'ग्राब की सत' दन तीन चित्रों की झाकोचना।
- इनके प्रतिरिक्त कई यशस्त्री सेखकों की सरह व कलात्मक करानियां, कवितार्थे, केल, द्वास-परिदास, सकोनी दुनिया, रेडियो, बाल-मनोरंपन
- सम्मादक के आम् पत्र, नक प्रकाशन, फुलभाहियां इत्यादि । मुख-पृष्ठ पर एक निराक्ता नवनाभिराम चित्र, बहिया गेट-ग्रय, टारशी क्षुपार्ड.

क्षे चित्र । युष्य चाठ घोना

वाषिक मृज्य ४॥)

श्री श्रद्धानंद् पञ्जिकेशन्स जि०, श्रद्धानन्द बाजार, १दधा

### राजनैतिक व क्रान्तिकारी पुस्तकं

सन १७ का विपक्व श्रगस्य सम् ४२ का विष्यव ४॥) महाराज नन्दकुमार की फांसी ४॥) नेताजी सुभावचन्द्र बोस २॥) भारत में सशस्त्र कांति का इतिहास ८), म० गांधी बोक्रास्त्राली यात्रा ३) ( पहचा भाग था), दूसरा भाग ३॥), रेशमी पत्रों के बद्दमन्त्र ४) नेताओं की वासी - - - २॥), उत्तर पश्चिम के भाजाद कवीले २।।) नेहरू जीकी वास्ती - - - ३), -विश्व का राजनैतिक सविष्य २)

पता---धादर्श हिन्दी पुस्तकाखयः ४१६ A. ऋहियापुर पृक्षाहाबाद ।

### मुफ्त रंगीन कलेण्डर १९४८

विवाहित बीवन को सुखम्य बनाने के ग्राप्त रहस्य व्यानने हों तो निम्न पुस्तकें मंगायें।

१-कोक शास्त्र (सचित्र) १॥) २—८४ झासन (सचित्र) १॥). ३—८० झालियन ( विजित्र ) १॥) ४---१०० चुम्बन (सचित्र) १॥) ५—सोहागरात (सचित्र) १॥) ६—चित्रावकी (सचित्र) १॥)

७--गोरे स्टब्स्त को ₹11) <-- वर्भ निरोध (कवित्र) III) उपरोक्त पुस्तके बक्ष काथ क्षेत्रें से भाग क॰ में मिलेंगी पेक्ति वीस्टेक ।।।-) बालगा

नोट--इर गाइक को एक रंगीन कैसन्डर १९४८ पुरत सेवा-बाठा है। अपना नाम वा पूरा पता बाफ बाफ किलें।

कामरीकन ट्रेडिंग एजेन्सी ( V.W.Dr) पी॰ नी॰ ७५, क्रमूतसर।

#### चटपटी, मजेदार, धुन्दर एवं ... सस्ती... पुस्तक

- फिल्मी अप्सरायं—५० फिल्मी-प्रामनेत्रियों की रंगीन चीवनी धवं उनके मनोहर चित्र । मूल्य २|≈)
- फिल्मी जलतरंग—नये एवं पुराने फिल्मों के चुने **हुए गानों का** मनोहर-समह। मूल्य श≔)
- बम्बई की चांदनी रातें—बम्बई के विनेमा चेत्र का मनोरंबक वर्णन दिया गया है। सूल्य श=)
- मजनृं की चिट्ठियां—इसमें फिल्म स्ट्रेडियोच में होने वाती व्यभिचार का मंडाफोद किया गया है। मूल्य २।≈)
- चित्रमय रजतपट---भारत प्रमुख अपिनेत्रियों के ३६ तिरंगे विश्वो का एक वस मूल्य ३॥)
- ससनऊ की रंगीन रातें शसनक के विकासी जीवन की १० रंगीन एवं नग्न कहानियां । मूल्य १।०)
- फिल्मी सितारे—प्रसिद्ध ग्रामिने-! ताकों की जिन्दगी के मनोरंजक हासात दिवे गये हैं। मूल्य ११=)
- विवाहित मनोरंजन—प्रथम मिलन की मांति मादक यह पुस्तक आपके विवाहित बीवन को सुखमय बना देशी मूल्य १॥=)

पता—अनिल कम्पनी (८) फ़ुलही, आगरा ।

यदि श्राप सन्तान से वंचित है तो मुक्ते मिलें बापके घर का दीपक शीव शंशन हो उठेगा, बदि ग्रान सकें तो हमारी श्रीषष अकसीर खीलाव मंगवा लें, विससे सैकड़ों बेग्नीसाद वहनों की गोदी इरी भरी हुई है। मूल्य ३५) स्रोर दवाई श्रीलाद नरीना विश्वके सेवन से पुत्र की पेदा होगा चाहे पहले , लड़ कियां हो लड़ किया क्यों न पेदा होती रही हों मूल्य १२) मध्दके लिए मैनोल मू० २०) । साफ कर देती है मूल्य २५)।

इमेशा के लिये सन्तान उत्पक्ति बन्द करने वाली दवाई वर्ष कन्ट्रोल की क्रीमत २५) ५ वर्ष के लिये २०) और दो साल के लिए १२)-इन दबाइयों से माइवारी हर महीने ठीक आती रहती है। मासिक बर्म बारी करने वाली दवाई मैन्सोल स्पेशक कामूल्य १२) क्यौर इससे तेव दबाई मैन्सील स्टांग को ग्रन्दर ग्रन्छी प्रकार !

लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती Phone No.

चान्दनी चौक देहली [ इम्पीरियल नैंक झौर फव्वारा के दरम्यान ] कोठी :-- २७ बाबरखेन न्यू देहली ( निकट बंगाली मार्केट )



रेशामी कपड़ा एक रूपया गज ब्राएको किसी खराह से नहीं मिल सकता। परन्तु हम श्रापको बाबार से बहुत ही सस्ते भाव पर दे सकते हैं को कि आपको की कियो के सूर्य पहेला। असरीकन सुकैद शिरकी पैराल्य १२ कली बाखा यगैर बोड़ के मुद्रे रेग्रमी डोरी के कीमत १०) ६० की पैराश्ट । पैकिस फ्री सम्बद्धा आक शा⊨) रं∘। इक्ट्रे तीन मंगवाने पर महसूल डाक ३।।। ३० ऋवेगा। आप बतीर नमूना मंना कर योक का भार्डर देकर लाभ उठायें। यह माल दूसरे रेशामी विरुक्षी कपड़ों की निस्वत निहायत उमदा और

वारियाहत है। पहले इसकी कीमत बहुत अमृद्यायी मगर ऋव स्थक की खतम करने के लिए यह रियाइती योक का माथ है। तीन पैराशूट महसूस डाक समेत कारको घर में ३३॥।⊯) में कहेंगे। चरूर मंगायें। इसींव मंगा लें। नहीं तो स्थक संदम होने पर पहलाना पहेसा । स्वॉक्ड कीर साह अमरीका से नहीं आ रहा । अमर्डर देते समय अपना नाम या पूरा पदा राफ राफ शिर्षे ।

उना दें हिंग अन्यती ७०११ ची॰ बीट होड, खिरी।



स्क्रोनस्य प्रतिवे होन देन्य न पकायनम

बोमकार १६ सामाद सम्बद २००६

### पांच महीनों के बाद भारतनिरोक्तम

रेक के विवासक स् गांधी के समर बसिदान के बाद समस्त देश ने व्यत्के प्रति क्रपनी नम्न भदानकि boरिंत की की। तत समय हकारों क्षात क करियों ने गाव साथ और शहर आहर में तथा सेंक्स्रो राष्ट्रनेताकों ने, विनमें के द्वीय व प्रान्तीय सरकारी के |श्री वासमेश्री वैकेटरी और **का**लेस र्के ब्राविकारी समिमिक्षित ये भ्रीर पर जिस्क सेसे र प्रस्तवचारों ने स्वारों सास्तो की जपश्चिति में अत्वन्त गर्व के साथ यह दोवदा की थी कि गांघीओं का भौतिक श्राीर नष्ट हा गया, सेकिन उनकी काला कानर है, उनके सरेक को इम बानर रखेंने और इबार, दश दबार नरह ं बाद वे और भी कविक उज्जवस रूप में बीचिक-श्रेषे) उस समद हमारे राष्ट्र नैक्षेत्र ने उनके मिखन को चीचित -रखने का निश्चम किया या। म॰ मौबी ने राष्ट्र का निर्माण किया या और उनकी वपस्था, साथमा श्रीर श्रद्भुत नेतृत्व के श्चारक ही आव हमारा यह स्कूरण वन पाषा 🕻 ।

के केन म॰ साबी के जगर विज्ञान के करीब वाच प्राप्त बाद कांच केटि इप आस्पनंतरीक्ष करने का भोकांना भी प्रस्त करते हैं, दो विवाद कररे gen, nin nit feiner & wer भारते साथ वेद्या नदा राज्य . अभिनेत्र वेदम मन याची की विचार ज्याना नहीं का दै माथ पैदा नहीं होता। फिर्मी कारिक पर पक्षाने का प्रस्ता नहीं कर । बुद्दे । कामोब पर मुरु साथी के सन्देश क्षे क्रिक्सिक बरने की सबसे क्यी किन्नेनारी है। बाब मी वह सबसे ंश्रमिक कमंद्रत देवन्याची सरवा है। देश के बगस्त कावन का उत्तरशक्ति मी उठी पर है,फिन्दु भ्रद्याचार, देव्यांह प्र बहुर-मार् ब्रह्मद्विद चीर वोकायमी , आदि के कारण नहीं संस्था वनीं संस्थित वास्त्राम हो सही है। पिछले दिनों अञ्चलकान्य व विद्यार के जुनावों में वर्तनाथी का को कलिय रूप रेखने ने **बादा और श्रद बुधरे** वर बिदाना सन्दा हिंग्स अक्षाना गया, उत्तरे कार्य के वे मेंक व वार्यक्षको, विज्ञा बन्सा क्षेत्रक कारी वी. आधा स्वर्ग सांबो मैं किर करे हैं। स्रोध स्थानस्थात करने

सने हैं कि इन कामें कियों के वो निख्ते सरकारी कर्मनारी ही सम्बेद में। समय स्टोटे-स्टोटे स्वार्थ के स्टिस करना स्वार्थ साम्बी पर त्याह करने वालों कांग्रेजी मंत्री सामातार कामें के बदनाम कर रहे हैं। यो कामें ती य-द कस बनता में सादय-तुष्क सन्द मा, साथ सह हीन सामें में सीर व्यन के मजुक्त विकार सामें सामा है।

म • गाडी का स्मारक बनाने के बिग्रायक विश्व की व व स्थापना की गई है। क्राचाय कपतानी ने पिछतो दिनों रचनात्मक कायकम को उपेदा की हाँछ सेन देखने का सन्तोध किया है। बेकिन बाब प्रत्येक कार्येकी, कार्येस सरकार के सुगर्ने अपने किये त्याग व विकास न का करता सरकाचाया दोने की बितनी चिन्ता कर रहा है जसका शैंवा माग भी गांची बीके सुरूप छदेशा रचनात्मक सेवा की क्रोर वह नहीं कर रहा। इसी फारका गांघ बाद की कारमा तकप रही है कीर बहुद्र सातव कौर मी व्ह बाता है, बन 'गांबीकी की **ब**ब' के जारे के साथ प्रापना स्वार्थ साथन किया वाता है।

गाबीबाद का कारमा क्रवरिवड में निहित है। यही जनकी विश्व को सब से बढ़ी देन है। व्यक्तियत श्रीवन सा भागरिमह ही सामाचिक चीवन में उद्योग धन्त्रों के विकेन्द्रीकरका के रूप में परि चत हो बाता है। इस महारमा के उस वदेख को वसका ही नहीं वके. हमारा ह प्रक्रीय ही उनके विश्वक्रमा विपरीत है। विश्व सूरोपियन शिक्षा दीखा, निया रवारा, और पारचास्य संस्कृति की क्या <sup>3</sup> चौंच से गांची ची हमें सक चरना चाहते वे. इम उसी के शिकार हो रहे हैं। हम बन ब्रिटिश सरकार से सबर्ध कार्ति वे. तब शासन चक के बहुत खर्चींसे होने की शिकायत करते थे, वेकिन प्राप हमारे तपस्नी कामें की नेताओं के करकारी पद्में पर वेतन व अन्ते आदि निरतर बद्धते का रहे हैं। किसी समय हमने ५००) र॰ वेतन की श्रविकतम सीमा निश्व की थी, को ऋष १५००) तक पहेंच सकती है। किन्तु मध्ये के रूप में हो साचो २० प्रति प्राप्त में प्रश्चिपवटन पर सर्च हो चाता है। शानवार मोटर्रे. शानदार कोठिया और नीकर वाकर तथा दृतरे पद्मचीय बरने वाले ठाट रख कर बहि इमारे नेता वाबारक वरकारी कर्म-चारियों से खात्र, निवाय कीर देखानदार. ननने की आशा करें, तो नह श्रवस्थव है।

म॰ वाची क्या होते हुए मी क्या वे बड़े अन्तिकारी ये। विश्व की कार्विक क्याच्याओं के लिए आमीचान कर्मो विकट क्योंचन क्याचान या और इत्ते क्यांकृत क्यों हम स वीबाद का

इतन कर देते हैं। इमें भव है कि बायोओगों की जन्त्रति के लिए कारने अध्यक्ष में हो चार सास्य ६० की राशि E7 8 बरी Dan कीचाविक योधनाओं का निर्माख करते द्रप्र वे अपने को गांधीबादी नहीं कह सकते । इम इस सेख में बढ़े घन्चे बनाम बरेल चर्चों के बारे में विवेचन नहीं करना चारते, लेकिन इतना झवरय कहना चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार गांधी बादी श्राधिक बोबना पर विश्वास नहीं काती. तो उसे ऐसा करने का श्राप्तकार है किन्तु उस अवस्था में गांधीबादी न रे के वृद्वार प्रयोग चाकी चित्य ६ में उपभ में नहीं बाता। यह रुप्त हो बाना चाडिय वि इस गांधी बी के सबसे महान् सदेश को कहा तक स्वीकार करते हैं।

काश केवल स्थार्थ साधन के लिए---मुल्लाम काविष्यी जीति के परिपालन के किए और दिन्दी के अविश्वार की कजल कर हिन्द्रतानी का समयन प्राप्त करने के क्रिक बटि शाची भी के अपन का उपयोग किया वाता है. तो जनता उन नेताओं से प्रक्र सकती है कि क्या गांधीबाद की भीमा इतक हिन्दस्तानी तक समाम हो भावी है और क्या गांधीवाद का निश्री श्रीर सार्वेशनिक चेत्रों में स्थागमय बीवन. स्वरतीय पदाति से रहन सहन स्वीर उस गी के विकेन्द्रीकरका के साथ कोई सम्बन्ध नधीयार वस्तात यही कारवा है कि ब्राव गांधी की का नाम देश के महान नेकाओं और तपस्वी कायकर्ताओं के गृहसे निकक्ष कर भी बनतापर कक्ष प्रभाव नहीं बालता । इन पाच महीनी में हम काबीवाद के सदेश से दिन प्रति दिन दूर होते चा रहे हैं और अपने व्यवदार से यह सिद्ध कर रहे हैं कि माधीवाद इइस्रोक की बस्तु नहीं है। स्था देश के गांधीवादी विचारक, कामें ठी कार्यकर्ता और प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकारों के तचातक शान्त चित्त वे इन प्रक्रियों वर विकार करेंगे !

### स्व॰ सुघाकरजी

गत वताह श्री सुवाकरणी का वेहाक्कान हो गया । रिक्क् दिनों इहाक्कान हो गया । रिक्क् दिनों इहाक्का तथा करनास्त्र के कारब न्यापि वे व्यक्ति कार्यवानिक श्रीप हुए श्रीप प्रवाद के बहुत निकट नहीं क्षा वके, क्रिन्दु वर्ने बानने वाले बानने हैं कि वे वान्य वालेक्द्रों तथा क्रस्यन्य कना ये । युक्कुल कायशी में बरखों क्याच्याच रहे, क्रिन्द कार्याच वर्षे क्याच करा वालेक्द्रों तथा क्रस्यन्य कना ये । युक्कुल कायशी में बरखों क्याच्याच रहे, क्रिन्द कार्याच ये व्यव्यावक रहे, क्रिन्द क्याच्याच में क्याच क्याच में क्याच हिल्लों क्याच ये । युक्कुमारों के व्यव्यावक रहे और क्रम्य में क्याप्त हिल्लों क्याच ये । यहां स्थाप्ता में क्याप्त मिक्कुमारों के व्यावक ये स्थाप्त में क्याप्त मार्यवाद क्याच्याच में क्याप्त मार्यवाद क्याच्याच मार्यवाद मिक्कुमारों के व्यव्यावक से क्याप्त में क्याप्त मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्यवाद मार्य

समय सार्थदेशिक कार्य प्रतिनिधि समा को देखें रहे । जिल दिला हैटराबाट में बार्यसमाच ने सत्याग्रह सवर्ष केटा था. क्यार ही पत्रों, भ पद्यों व सार्वजनिक वाइवाक्षी से दूर रहकर मुक्लपेखा युद्ध के प्रकाशन तथा सगठन का कार्य करते रहे। पाठकों को शायद स्मरमा न हो कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मगलाप्रसाद पुरस्कार के विजेता भी क्राव थे। बन यह पुरस्कार प्रारम्भ हका था और पुरस्कार प्रति के लिए दलकादी या कनवैस्यिकायगनधी आर्थाया था. तभी क्यापको 'मनोज्ञिन पुस्तक पर यह पुरस्कार मिला था। व श्राज चले गये। मगलमय भगवान उनकी दिवगत सात्मा का शास्ति प्रदन करण ।

### समाचार हिन्दी में

पिछले दिनों आड मौगरबेरन ने दिल्ली की विदाई सभा में पाच सात वाक्य हिन्दी में कहे थे। युनाइटिड प्रेस ने बह मायदा रामन लिपि में ज्यों का त्वों समाचार पत्रों को मेना है। यदि यह समय हो सबता है. तो शेष समाचार भी क्रिन्दी में रोमन क्रिपि के द्वारा मेजे बा सकते हैं। क्यों नहीं झलोसियेटिड क्रेन दिन्ही की दिला में एक बका बरव उठाता १ यह ठीक है कि ब्रावश्रमें की पत्र हिन्दी पत्रों की अपेद्धा ऋषिक हैं और वे बासोतियेटिड प्रेस के प्राहक हैं, किन्द्र यदि ठत्तर मारत के प्रान्तीय भाषा के पत्री की सम्मात की बाय. तो इमें विश्वास है कि वेसन ग्रमें भी मापाकी सगह रोमन क्षिपि व हिन्दी भाषा में समाचार क्षेता श्राचिक पसन्द करेंगे। इस साह ब्रमाचार समिति ज्यादा पत्रों की सेवा कर ककती है। भाषा बहा हिन्दी हुई, बहा कि पि के भी नागरी होने की शाझ सम्मादना की वा सकती है।

### फिर कट्रोस की आवाज

श्रज भीर बस्त्र फिर महरो हो सक्षे हैं और इस लिए पिर से कटोसाब राशन की चर्चा की बारे लगी है। बनता का कह निस्तदेह बढ़ गया है श्रीर व्यवसायिको तथा व्यापारियो ने सन्न वश्त्र को दुर्नथ करके घेर अवस्थ किया है, सेकिन इस से विचलित हो कर पिर कटेका की बात करने में इस कोई क्रीचित्य नहीं देखा सके हैं। उससे सर्व साधारमा का कष्ट बहा कम न हुआ। या, वहा करकार। कमचारियों के भ्रष्टा बार के कारवा लाइसेंस, परमिट झाडि में विश्व-तकोरी सीमा पार कर गई थी। बनता के नित्यप्रति के ॰यवहार पर सरकार का इतना कठोर नियन्त्रया उसके ग्रामिकारी पर कठासवान भी था। इन्हीं कारकों से म० गथी ने श्रपने सीयन इत के झन्त्रिम

### लार्ड पाउपरवेटन की विटाई

भारत से बाहितम सवर्तर सतरक लार्डमा उवरबेटन की विदायी इस स्पाह की तबसे प्रमुख घटना है। बिस उरसाइ भीर भावमय हृदय से दिन्द्रस्तान की वनता ने माउपटबेटन परिवार को विदाई दी यह न केवल ब्रिटेन के इतिहास में कापित स्वय इस देख के इतिहास में देशी एक श्रद्भत दश्य था।

दिल्ली के गांधी प्राउत्ह में सागभग दो सास बनता की उपस्थिति में दिली म्युनिसिपैक्षिटी के श्राध्यत्त डा॰ युद्धवीर-सिंह ने मान पत्र पदा और भारतीय बनता की कोर से कतजना प्रकट की। बाद में उन्हें गांची की एक मूर्ति मेंट की वर्षे ।

२१ बून को सार्वं माउपटवेटन बपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ ठीक सवेरे 🖏 बजे विमान द्वारा दिल्ली से विदा हो गये। विदाई के समय ३१ तोषों को सलामी दी गईं। उसी दिन गवर्नेमेंट हात्स्य में राखगोपालाचार्य ने प्रथम भार-तीय तवर्तर बनरक के रूप में शपथ शस्य की ।

### गांधो इत्या अमियोग

म॰ गाथी के कथित इरबारे नाथु-राम विनादक गोडसे और सात अन्य व्यक्तियों के मुख्यमें की सुनवाई लाल किसे में स्पेतन बन भी आत्माचरक के समञ्ज प्रारम्य हो गई है। सभी समियुस्ती के विरुद्ध लगाये गये जाभियोग पह कर सुनाये वा चुके हैं। बाडगे नामक नीवें श्राभियस्त को छोड़ दिया गवा 📞 स्वोंकि वह सम्तानी गवाह बन गया है। शेष बाठो स्रभियस्तो ने सपने सापको निर्दोष बताते हुए मुख्यमा चलाने की भाग की है। इस समय सब्द पच के गवाही के बबान चल रहे हैं।

### हैदराबाद

ब्रिटिश लोके तमा में भी चर्बित असी वह पूछने पर कि दैदरानाद की वर्त-बार्ने, कमस्या को सुक्तमाने में ब्रिटिश

हिनों में क दोश के विवद बनर्दस्त आवाब स्टाई थी। आब इस सन्नवस्त्र के महंगा होते ही हुन्सी निन्दित और परि-स्वक्त उपाय का मानवारत करने के स्वप्न के रहे हैं। भूमा इमारे में कोई मौतिकता है ही नहीं ! क्या अन्त वस्त्र के व्यापारियों पर कोई करेंगर कदम नहीं उठावा वा बकता ! क्यां वह वाव पहताल नहीं की का तकती कि मूल्य-हृदि का वास्तविक अपराची क्रीत है। क्या मिक्स माक्षिको व बदे स्वापारियों छे कोई सहरदी नहीं की का सकती है ऐक करने की बचाव हम फिर बनकड़, रिश्वत-सोगी व अहाचार बादि पुनर्वदित कर 17 15



सरकार मध्यरब का काम क्यों नहीं करती-राष्ट्रमयस्य विभाग के मन्त्री नोधवानेकर ने उत्तर दिवा कि जिटेन का यह कार्य चेत्र नहीं है और न ही इस विदय में ब्रिटेन की कोई विस्मेगरी है। हैशराबास के मामले को सबक्तरीश्रीय सब में पेश करने की चर्चा भी निराकार प्रमास्त्रित हर्द है. क्योंकि हैटराबाट सरकार की एक प्रेस विश्वति में इसका निराकरण किया

हैदराबाद की तरकार रिवासत में कुछ शासन-सुवार करने वर विचार कर रही है। सम्भावना यह है कि हिन्दु और

#### काश्मीर का मोर्चा

भारतीय सेना की फुक्क टुक्कियों ने कुछ दिन पहले पुरू और सम्म के मन सम्बन्ध स्थापित किया था। उसी विशा में प्रगति करती हुई इमारी सेनाओं ने स्व मेंटर पर भी कृष्ण कर लिका है। बाकान्ताबों के भव से भागे हुए सोस सन पुन वावित लौट रहे हैं और सपनी रचा के लिए सारतीय सेना के प्रति कृतकता प्रकट कर रहे हैं।

#### काश्मीर कमीशन

मित्रराष्ट्र सम द्वारा निमुक्त काश्मीर कमीशन बागामी ५ बलाई को वेनेश मुस्तमानों के समान प्रतिनिक्षित के न्से भारत के लिए रकाना हो बाएगा।



दिलों में खाडीरी गेट के पास एक नेगन में झाग लग गई. जिस में मैचिडेटेड स्थिट के प्रह हम रखे हुए थे। इह जाग की ३०० फीट कंची बपटें मीकों दूर से देकी का सकती थीं।

श्राबार कर एक काम बसाय सरकार बनाई बाबेगी और वर्रमान बन्त का-सीन मन्त्रिमरहस्त को भग कर हिंगा व्यवेगा। नई सरकार में सकतात की गवर्नर भीमती करोबिनी नावडू की सुपूत्री क्रमारी पदमका नावह को भी क्रिका वापमा । 🗘 🚳 \_\_

इपारमाकारों के सत्वाकारों में कोई करी नहीं हुई है। हैदराबाद स्टेट काम व की विकरित में बताया गवा है किश्वान से १५ जून तक मारतीय वय के १३६ डीमाक्तीं गावी को खुदा गवा है। बाकनकों में ३७ साब दावा,२३५ तोबा बोना, काफी बड़ी मरचा में चादी द्रया ५०० बोरी अनाव खुद्य गया है। इमलों में २०० श्रामीख मारे वये हैं। दूधनी के देंगे के बाद समामा ७०० गरिवार मारतीय प्रदेश में बार गये हैं। कारो १० दिनों में निष्मम से फिर चर्चा च्यान्त्री सम्मायना है ।

यह कमीशन परके कराची बादना और बाद में दिल्ली। बामीखन ने मास्त और पाकिस्तान की तरकारों को शिका है कि वे कमीशन के कार्यों में सहवोस देने के विष्य अपना एक एक वस्पर्क अविकारी मेर्वे । क्रमीकृत में क्रमीर एंक्वे स्व्यन्त्री विकारतों की बाच के तरीकों है शी कोनों देशों की सरकारों को सर्वित कर विकारि ।

#### यक्रमन्त्र में सिख बीची समाप्त

विवा प्रतिनिधि बोर्ड के निश्चव के प्रमुक्तर १०० इसच्यारी क्यों का चक बरवा विस्तर्वे ६ रिवर्ग भी थी, सेक्टेट-रिवट के बध्यूच प्रदर्शन के ब्रिप्ट कचा। विश्व समय बाहर सक्क पर मोर्क्स इस्स था उसी समय उत्तर केन्द्रे टरिवेट के मीतर विक प्रतिनिविधों और वरवाबी क्रकि-बारियों में इयाबा कर समी नवता बनिश्वें वायन्त्री के बारे में बाहबीय को की नी । रीन परटे की सहस्थीत के बाद सरकार

क्रमगेरविंद्र ने एम श्रविद्धिवि<u>त्र</u> क्षेत्र क्याक् कि विस्तों के कृपास केवर काले क कोई पाकरी नहीं है और आव्यें केवट में स्वदिष्यक क्षुट दे ही वर्ष है। इक निर्वंद के बाद विका मीनों की कार कोडी भावस्थकता नहीं रही ।

कांग्रेस के एक करोड चांच

साम सहस्य \*

इव वर्ष कार्रेश के एक क्रोल तक सास पारम्भिक सबस को है. सबकि १६४६ में १६ बाल ही स्वत्न हो। अर्थात का से अन तक स्वस्तका में सम्बद्ध १०० प्रतिशत पुढ़ि हो वह है ह शक्तपात में ववसे अधिक शहरव वरे हैं। नम की तदस्य सस्मा २५ साम है। इसके बाद जान्छ व विदार का नम्बर है ।

#### डीरालास गांधी का देहान्त

महात्मा गाणी के तबसे बने प्रक्र भी दीरासास गांची का कुछ दिन व नीमारी के बाद बस्बई में देहारत हा सवा 1

#### पूर्वी पंगाल के शरकार्थी

परिचमी नगास की सरकार को प्राप्त आकरों ने वह बता समक्षा है कि आधी तक पूर्वी नगावा के शरकारियों का काम निरन्तर बारी है। यस हो मालों में बस-थम दस साल उत्पीदित पश्चिमी नकाळ में का चुके हैं। दरकारी कानासन के बानुसर क्षत्र तक कुल साढ़े स्पारह साख उसीवित पूर्वी बमाल से बम चुके हैं। पश्चिमी नगास की सरकार ने पोधका की है कि २५ वहां के बाद पूर्वी पाकि-स्तान से बाने वाते सरकाशियों को कोई खिया नहीं दी बाएवी।

### दिश्री में पृषानगंत्री-सम्मेलन

गासा सरकार वे पाकिस्तान वे कावे गरकार्वियों को स्थापी कर है। सारतीय तम के मदेशों में बस्तवे और उन्हें, सर-बार्थी-केमों से इसने के प्रश्न वर विकास करने के बिरा ५ जुलाई को नई विक्री में वब प्रातों के प्रधानमन्त्रियों एवं रिका-वर्तो के प्रतिनिधियों का एक वध्येखन डबाबा है।

विदिश सुवा 'बारव-सम्राट् नहीं' .

बन्दन मधट हाथ प्रेनचा करके ब्रिटेन के रावा ने 'भारत का स्ट्राट' की राषकीय तपायि का वरित्यास कर विका है। ब्रिटिक क्या क्यान्यरित हो आने के कारण जन का उसकि तिरवंड थी।

### बोलोवीन करता में

वोषियत विवेशार्थको ४० मोडोसोय करता पहुंच करें ! यूरोप के विविध वेटरें की कम्पूनिस्ट चर्टिये के बेसा इस क्या वाना है। समुख ना किया नाक्षा है कि

fine un 1

### प्रथम भारतीय गवनर जनरस्न का स्वागत





राज्य वी को सलामी दी जारही है।



बिटिश सेनाएं जेक्सकेय काशी कर रही है।



भी राजगोपालाचाय राजधानी में इवाई जहाज स उतर रहे हैं।



**बोडी मीए**टबंटन राजाज स**ामल २**० इ



**बुद्धकृषं में पैंसिलिन सुधी सेवाओं के लिए अ**मेरिकन रण प्त



## दराबाद के पीछे भी

श्री पदामिसीता रमेया द्वारा स्थिति का गम्भीर विशेचन

यह राजनीति है।

काश्मीर के छुटेरों के पीछे थाकिस्तान नहीं हैं ! क्या कनियम, हैरो, बाउ भीर महियों जैसे अंग्रेस गर्बर्नर पास्तिस्तान के पीछे नहीं है ? क्या ब्रिटेन श्रमें व गवर्नरों के पीछे नहीं है ! परन्त जिटेन का ही एक नेश मारत का गवर्नर धनरता है, और वह पाकिस्तान की नीति का मुकाबला कर खा है, और उस नीति को वही ब्रिटेन क्नारहा है, बिडने मारत को गवर्नर बारक दिया है। राष्ट्रनीति एक विरोधी और विरोधानासो का खेल है। इस व श्रमरीका संयुक्त राष्ट्र सगठन में परस्पर देते किरोबी हैं, जैस हो अ व, परन्त फिर भी इबसाइल की मान्यता देने में वे दोनों साथ है। संयुक्तराष्ट्र संगठन में विटेन चौर इमरीका लाबी है, परन्त फिलस्तीन की समस्या पर एक दूसरे के ठेठ विरोधी है। शबनीतिक वालसियां सम्बद्ध नीति की अभिन्यक्रियां नहीं होती। द्वितीय विश्व-बद्ध की प्रथम क्षवस्था में रूप कीर बर्मेनी साथी थे । बांद की ग्रवस्था में वे एक दूसरे के कहर शत्रु थे। यदि मींट-बेटन-मांकटन धरी के चारों क्योर भारत में किटेन की नीति चकर काढती है, क्रीर क्षकिस्तान में बिन्ना-मूडी प्रशे के झाल-श्रम चक्कर काटती है, तो हमें उससे श्राचम्मा नहीं होना चाहिये । बौबन ठर्क से बहत भिन्न होता है. और राखनीतिक बीबन तो तत्वतः शी समभौतों का एक वस्टल ही होता है।

हैदराबाद के बोटाते के पीछे ब्रिटेन का उतना ही हाथ है, बितना पाकिस्तान के **गीक्ष** — वहीं मेक्सियेलीय कुल, पूरा-पूरा दौंग, कपट और विश्वासभात, बिसे कास्म म्हानि की इवा भी नहीं लगती। केवल हमीं इतने बुद्धू हैं वो वह विश्वास करते हैं कि हमारा कल्याचा माउन्टवेटन क्रीर मांक्टनों के इस्ताचेप से होगा। निवास की करकार तो एक छाया 'सेसा' मात्र है, बिसे ब्रिटेन का वैदेशिक और डोमोनियन कार्यांतय संचालित करता है। नहीं तो भक्ता मि० कार. के. बटलर भारत में दो के स्थान में तीन डामिनियना की बार्वे कैसे करते ! या कैबिनेट मिशन अपने १२ मई १६४६ के बह्नव्य में छर-कार या सरकारों की वार्ते केंग्रे करता ! इसे बड़ी सावधानी से २३ मई १९४६ क्षक विद्याबार ग्लागमा और फिर इस बद्धवान के लिए स्वर्शकरका के साथ प्रकारित विदाया।

ब्रिटेन की दरभिसंधि भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार की गबी, परन्त योवना ऐसी वन गई कि वह चारो तरफ से चार कागों में फंस बाय--उत्तर में काश्मीर की बाग, पश्चिम में सनगढ़, इलिक में हैटराबाद और पर्य में त्रिपुरा की काम से। वास्तव में श्रमें की यही योजना थी। उठका किम्मक कर और बहुत कुछ दबाय के बाद हैदराबाद भापनी 'स्वातन्त्र्य' भोषखा की स्थिति से पीक्षे हटा और २६ नवम्बर १६४७ के दिन उसने भारतीय संघ से 'बबापवें' का समझीता किया। तरन्त उतने इस बड़ी मुश्क्स से प्राप्त समया-वकारा का उपयोग सकिय साक्रमसासम्ब सैनिक तैयारियों में किया और स्तट, धारावनी, बजात्कार और इत्याकों को प्रोत्साहित किया । निवास ने माउएरबेटन के दिल्ली काने के निमन्त्रक को दर्प और तुन्द्वता से अस्वीकार कर दिया, इसके बाद ही बम्बई-मदास स्वीर देहली के बीच चलने नाली रेखों पर अस्यात्वारी इमले हर । इससे बदतां वह गई और शांति व युद्ध के बीच भारत का भाग्य तय हो जाना चाहिए था। परन्त हमारी बनवा उत्तरदावी स्रोगों से संधे सीर बोधगम्य उत्तर की माग उचित रीति से ही कर रही है कि एक प्रवस सरकार एक च्दर राज्य के प्रति दीवमदाबा दीर्घसचता की नीति स्थों बरत रही है अविक वे ब्रन्तिम मनुष्य और ब्रन्तिम रूपये तक श्रापनी मातुमुभि की इजत रखने और हैदराबाद की लीमा में रहने वाले अपने माई-बहनों की बान-माख की रखा करने को यिलकुक्त तैयार है। किसी संतोषप्रद स्पष्टीकरण के बामाय में, इस मनोवेश-चया में. भारत की भावी पीवियां निन्दा कर सकती है और इसे मानसिक द नप्रवाता और हृदय की

समकि निर्याय की इदता और इदक की हो क्या रहा है ?

लंबता का परिचाम समक्ष सकती है

सस्ती की बरूरत थी।

च ॰ मा ॰ देशी राज्य सोक्यरियद के कार्यवाहक काध्यक्ष भी प्रशाभ सीता-रमेवा ने देवराबाद के सम्बन्ध में को विचार प्रकट किये हैं, वे ऊपर के लेख में दिये गये हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि हो क्या रहा है ?

**एर मौकटन निकाम के वरकों से** स्वारकार है। वे पिछको शहें भी में कई बर इ'ग्लैंबड गवे और हैदरानाद आये। उनका बाजा गार्ग वस्त्री न हो। कर क्या ---- A ---- A

पिक्रके दिनों निष्यम डेबरानाह ने इगलैया की कम्पनियों से कई व्यापारिक ठेके किये हैं। इनके कारच इंग्लैयड का हैदराबाद में विशेष हित पैदा हो सवा है।

यरापि इंशलेण्ड की सरकार हैआबाद कै मामने में अपद तक तटस्थता पश्चि दिकारही है, तथापि वहां का प्रभाव-शाली प्रेस और सबनीतिओं का एक समूह सदा हैदराबाद का समर्थन करता रहा है। इस चेत्र की क्रोर से पिछते दिनों को सावार्के उठाई गई, वे निम्न-जिल्लित हैं---

१. निवास हैटराबाट को स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश कामनवैस्थ का-सदस्य मान विषया साथ ।

२. दैदराबाद से प्रवक् सिव कर स्ती साय ।

३. हैदराबाद का प्रश्न मित्रराष्ट्रसंघ में पेश किया चाय। इंगलीयड के कळ रावनैतिक सेत्रों में यह भी संभावना की चारती है कि सर वाल्टर प्रमेरिका का का स्थितिका अध्ययन करेंगे कि खड़ा यह मामला पेशा भी किया जा सकता है या नहीं। जब यहदी एवेंसी अरव राष्ट्रों के विषद्ध अपील कर सकती है, तो दैवराबाद का प्रश्न भी कोई राष्ट्र पेश कर सकता है। इस संबंध में यह भी कल्पना की जा रही है कि मित्रराष्ट्र-सब में इस प्रत्न के पेख होने पर बिटेन का रूस क्या होगा १ एक संभव करूपना बह है कि काश्मीर के प्रश्न पर उसने को रक्ष किया है, वही वह हैदराबाह के प्रश्न पर भी केवा और सभी बानते हैं कि वह दल मारत विरोधी रहा है।

मि॰ चर्चिस का पार्समेक्ट में बह प्रश्न कम अर्थपूर्व नहीं है कि नवा इंगलेयड इस प्रश्न वर मध्यस्य बनेगा १ बचपि कामन वैरुष के मंत्री औ नोएक-वेका ने इसका स्पष्ट प्रतिवाद वह कर किया है कि वह हमारे चेत्र और अधिकार से बाहर का विषय है, तथापि वह मी किबी से खिया नहीं है कि झांतरिक नीति में मिं॰ चर्षिल व परती फितने ही बोर विरोची क्यों न हो. विदेशी नीति दोनों दसों की एक है। इसकिए यह अवंगव नहीं है,कि सनिश्चित परिस्थितियों के कारक धापने को किसी एक पख में न बांधने वाली सरकार हैदसबाद से मन ही मन कोई पद्मपात रसती हो और वह सिर्फ उस रिवरि की प्रतीका कर रही हो, समक्रि मारतीय पद्म की क्रपेक्षा निवास का वस क्षाचिक प्रवक्त हो रहा हो । सन तक पैका नहीं होगा, ब्रिटेन भूपनी भाग्यदिक नीति

पुर्वीय स्थापना में भारत का महत्व क्रमामास्य है। विदेन की वह स्वामाविक इन्द्रा है कि यह देख पर किसी तरह प्रमान बास सके । उत्तर और पूर्वी भारत में पाकिस्तान इसकी खडावता कर रहा है, दक्षिण में यह कमी देवरावाद पूरी कर चकेता । वदि इस्तोयह बारव राह्ये में रांसकोर्यन के शासक की अपनी कटपुराकी बना एकता है, तो निवाम. बिसका समस्त बीवन ही ब्रिटेन की फूपा पर निर्मर रहा है, क्यों उत्तका कियार नहीं वन सकता १

रावनीति में और बाब की रावः नीति में वर्धमय कुछ नहीं है। इस्रक्षिय बह भी प्रसमय नहीं है कि बंदि ब्रिटेन मारत को कहीं भी श्रताबद्यान वा दर्वत पाये, तो वह हैदराबाद के साथ कोई भी वममहीता कर से। उसके सिक्ट किसी बन्दरगाह का प्राप्त करना भी बहुत असंभव नहीं है। सोमा पुर्तमास के दाय में है। उसे कोई भी छोटा बढ़ा प्रसोभन दिवा का ककता है और इस तरह गोश्रा व हैदराबाद के बीच में एक कोटा सा मुखबड ही बाघक दनेना और वह समस्या आज की समस्या से फ़िसी भी तरह बहुत इसको है।

निवास राज्य चारों कोरसे भारतीय तब से निरा हुना है। इसकिए वह स्वामानिक है कि बड अपने बळवते वर महरत से संघर्ष नहीं क्षेत्रा चाहेगा। आव दक्षि उतने संबद पैदा कर दिवा है. तो उतका चारक ब्रिटेन या उ<del>थ वै</del>सी किसी सक्रि का शहबोग ही है।

सोंठ

है बद-भी समेश वेदी आवर्षेश-वकार ।

बाहर बचीर बॉट प्रत्येक सारतीय पर में निका आरती है। इन परेखा जीकी से कोटे-मोटे प्रायः सह रोगों का इसाच करने की विश्वियां इसमें बसाई सई है। इबका संशोधित और परिवर्कित तंत्करम् । सूत्र्य एक स्पन्तः । साम सामे हः भाने । भिसरे भा पताः--

विकास पुरसक सरबार, मळातन्ह बाकार, बेहनी ।

वध चाडिये

एक प्राञ्चनाक्षिमा शिक्स सम्बद्ध के तिए, यो एक व्यासरी कर्न के सातिक है, उस ३७ बाब है। अपू की सम २२ वर्ष है सवरहो, द्वापारी या निजानवान विषया हो । प्राप्ते सानदाव औं सिर्देश हो, बाति क्यान न होगा । पत्र अपनार शिक्ष रक्षा व्यवस्था ।



### गांचीजी

प्रमुख स्मिनुक नाशूगम विनाबक बोडसे हैं. क्रोंकि उसी हा बोखी से मन यांची की का प्राचानत हवा । क्रश्चिकते सहित सभी सोगों को वह खत है कि बांबी बी भारत के ही नेता नहीं ने, बहे चन्तर्राधिर स्वाति के महायुक्त वे । उन्होंने क्रवना बीवन शहिंसा और विश्वभातस्य के विद्वांतों का प्रचार करने में बागा दिवा । सांबी की का इक प्रकार मरना इस दृष्टि से ठीक वहा था सकता है कि लाती वरेव राजी विकास के लिए क्रपना जीवन क्रविंत किया हुआ। या। सामान्यतः इत इत्या के पीके क्या सच्च था. इतकी विदेशना करना निर्श्वक

विश्वको स्त्र परिचर-परमञ्जू स्त्र ठड्रे रय-मी छात्र-**१कर पहचंत्र के केन्द्र व गुरु**ई इरवा के प्रकंश प्रयस्न विक्री स-न्यासियर है पिस्तीस प्रायः सभी स्मिन्द्रस्य विक्रमा शत में तीन -सथियक फरार ।

होता क्षेत्र इस विषय में यह बहत क्षक मालान होता है, क्वोंकि कटवरे में बाब ७ बन्य मी हैं, बिन्होंने इस बटना 🔻 होने में हाब नटावा ।

बाबूरम बोडसे — मार्च १६४४ बै पना छ प्रकृषित होने वाले प्रस्तुती दैनिक प्रश्रवी' का सम्बद्ध था। आप्टे अवस्था बनाल मेरेबर था। एव के विकार में • गांधी प्राप्त प्रश्वादित कारित्या भीर प्रात्स्य की नीति के विकट के।

१५ सकत को देश का विभावन बोमें से पूर्व भारत में रिवरि क्यो क्या-न्य भी और उसके बाद हो देनों सातियों मैं भारी क्यर्थ व शाक्षात होने वर स्थिति कौर में। बठिन हो गई। इब करे घरते में अभी भी निरमार बार्ड बजी रहे कि व्यक्तिम कीर परिवित्य के लिए विस्ती मी उर्थ जमाराण रेचति के सावका प्रमाह के प्रवर्णमानों के प्रति समित्राकों, नहीं। उसने भी एक हमियार को पता नगर में साधायन का कार्य कर चका

#### संगठित षहयन्त्र का

व शान्ति का रवैवा रक्षना चाहिए। गांधी की कारवैया बहुत पहले से ऐशा ही या विस्ता प्रमास उनकी नोझासाली व बाद में बिहार की बाजाओं से स्पष्ट है। बाद में पंजाब में भागदे हुए और उसके बाद विभावन के बाद तो स्थिति बढी कराव हो गई। सोबी बी का रवेश बदेव अपने बादकों के बानकल रहा।

इसके विपरीत नाथराम मोडसे का रवैका इससे विसक्ता उल्या था। वह बदके, खनसराथी, आदि का समर्थक था। शंद में वह साथी वी की प्रससमानों को बुद्ध करने की नीवि से इवना निराश को समा कि असने समाद्र किया कि एस प्रचार को बन्द करने का तरीका उक व्यक्तिका ही सन्त कर देना है। उसने विवेक को दिया । पहले तीनों प्रभिक्त इन्हीं क्यिएं के वे बीर उन्होंने बावस में पनिष्ट सम्पर्क रखा । चौथा धामिसुक मदनसास पंचाव का सरसाधी था। वह भी स्वभाव से बस्तवाब, भाव ह ब्रीज किसी भी काम को कर गुकरने की हिम्मत वाबा था।

वह पासे सारमस्तरार में बरबरे से किया एक ही समिनुका न होकर उनके भिला। उनके स्वभाव को समझ कर पहत्ते तीनों क्रमिक्कों ने उसे क्राप्ती उद्देश विकि के क्षत्रकुक समस्ता।

> पांचवां क्रमियुक्त शंकर बाढने का नौकर था। बाडगे, बिसे माफी दी वा खबी है. पूना में इविवासे की दुवान का माक्षिक या, वहां चाकु द्वारे व संबर आदि विद्वते थे। नाडगे का नाथगम गोडसे. बाप्टे व करकरे से परिचय हजा और इस बात के प्रमास दिए कार्येंगे कि उक्के हन्दें इक्किशर मुदेश किये। उसे २० वनवरी से उन्होंने अपनी योधना में भी कामिल होने को राजी कर विया। संबद अवने का नीकर था और वह भी खेन्या है अपने मासिक के साथ मिल यमा। उसे दिल्ली वाने के उद्देश्य का पता या. इसमें फिली संदेह की शंकावश

बर देका था और २० वनका को प्रार्थना स्वत में उपस्थित था ।

गोणस गोडसे प्रथम समिनुहरू का भाई है और यह खिड़की में सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसने किसी बडाने से छड़ी सी. ताकि यह भी सन्य स्मिम्को के साथ दिल्ली बासके। उन सब के पास इथियार विस्फोटक पदार्थ थे।

डा॰ परचुरे भ्रवने ब्राप को ग्वासि-यर का निवासी बताता है. पर यह बात गक्तत है। साथ २० क्रीर ३० सनवरी के बीच नाथ ाम गोडसे व बाप्टे ग्वालि-

बर गये हो उसने उनके किये उस पिस्तीस का प्रवन्थ किया विस से बान्त में इत्या की गई। उस विस्तील को चेकर प्रथम व हितीय अभियुक्त दि<del>श्</del>वी क्या गये और वश इत्या की गई।

वि• दा॰ श्वाबरका परिचित्त नाम है और वह बहत समय तक हिन्द महा-वमा के प्रधान रहे हैं। उन्हें प्रदिशा या महिकाम-वोम के विचारों से कोई खहानुमति वहीं है। वह दादर (वस्वई) में रहते हैं। प्रथम और द्विश्रेय स्नमि-यक ठलसे विश्वाते शहे। यह बहा का सकता है कि सावरकर का उस पर पर्याम प्रमान भी रहा है और वे उन्हें ऋपना गुर मानते हैं। 'समसी' पत्र भी सावर-कर के आशीर्वांद से ही शुरू।किया गया या और पत्र है प्रथम प्रत्न पर सदेव उनका का फोटो क्यत्व था ।

नायुगम नोडहे व आप्टे का सावर-कर थे जिरन्तर सम्बन्ध रक्षा है। २० बनवरी से पूर्व उनके बम्बन्ब से यह भी मक्ट है कि सावरकर को भाषी घटनाओं की सिर्फ व्यानकारी ही नहीं थी वरिक कहा बा सकता है कि उनके सहयोग के दिना वह संभव भी नहीं होती।

नाश्राम गोडसे ने १६३८ में हैदरा-बाद के सरकार बान्दोक्षन में भाग शिका का और बाद में वह राड्डीय स्वयं वैनक वय में शामित हो गया था। फिर ठक्के हिंदू रखा-दल का संगठन किया । १६४४ में उन्होंने 'बामबी' जसवर निद्धता, विसके लिए सावरदर ने १५००० ६० मी प्रदान किये थे।

पंचान के उपद्ववों से बोकर महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली में किये गये सामस्या जनकन तक की घटनाओं के प्रसंग से नावगम बोहरे के पत्र 'सप्रकी' में हो बेख प्रकाशित होते रहे हैं, उनसे गांबी यो के प्रति स्नामश्रक्ष के दक्षिकोय का पता चवाता है।

वाप्टे एक वहा प्रतिभाशासी व्यक्ति दै जीर वह स्थ-सात वर्षतक प्रहमद- है। वह करकरे से परिचित था।

करकरे राष्ट्रीय स्वयसेदक संघका सदस्य या और उसने १९३८ ३६ में हैद-राबाद सत्याग्रह बादोलन में भाग लिया था। १६४१ में वह आराप्टेके निकट सम्पर्कमें आया और १६४३ में कुछ समय तक हिन्द महासभा के मन्त्री पद पर रहा। गांधीची की हत्या के चडवन्त्र में इरहरे नाथगम गोडसे और बाप्टे के बाय क्रारम्भ से मिला हका था। वह निश्चित रूप से नहीं वहां वा सकता कि इन लोगों में से किसके प्रज में साम्बोकी की दत्याका विचार सब से पहले उत्पन्न हुआ और कन हुआ, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि नाथगम गेंडसे, ब्राप्टे श्रीर करकरे ने दिसम्बर के बन्तिम सप्ताह साववा साचिक से साचिक कनवरी के स्वारम्भ में गांधीची की हत्या कर देने का बढ़यम्त्र रचा।

नवम्बर १६४७ में करकरे की महत-लाल से भेंट हुई और उसने उसे किसी भन्धे पर लगाने में सहायता प्रदान की। करकरे की राजनीतिक इसचलें का इस प्रकार की थीं कि महनकाल ने उसे उसके कामों में सहयोग देने का (नप्रचय किया । करकरे बाहमदनगर का एक नेता था और बरसाधियों के मामले में बडी कचि रसताया । उसने उनकी सहायता की व्यवस्था की क्रीर इस प्रकार मदनलास उसके सम्पर्क में का गवा।

> गांचीमी की हत्या के क्राधि-योग में सरकारी बकीत औ बपतरी ने इस्तगामा शयर करते हुए संसार के समस्त इतिहास में विश्व विभृति भी हता के भीषखतम पहरेत्र की यह कहानी भ्रदालत में सुनाई है।

१० बनवरी को सदनकाल करकरे के साथ नम्बई सीटा और १२ सनवरी को फिर प्रो॰ बैन से मिला और उसे सपने दिल्ली बाने का टर ज्या भी प्रका किया। प्रो० चैन ने उसकी इस बात को गम्भीरता से नहीं शिया, फिर भी सामा-न्वतः इत प्रकार की कार्रवाई को मुर्खेता-पूर्ण बतला कर उसे अनुस्थाहित करने का प्रवस्त किया ।

बर् 5% वर्षों से अवश्य ग्वालियर में रहता रहा है और वहां की सार्वकनिक इकचकों में भाग केता रहा है। बह गोडसे को बानता वा ।

सावरकर का गोडसे, आप्टे और करकरे से निकट सम्बन्ध था और बन कभी सावरकर बम्बई से बाहर आते शो ब्राप्टे वा गोबसे में से कोई उनके साथ श्रवस्य रहता था । नाथुगम गोडसे और आप्टे अन्तिम बार १४ बनवरी १६४८

ि रक ४० का वर्ष



पाति पत्नी एक दूसरे को सुखी कैसे करें ? श्रीमती नर्वदादेवी ]

æिवाइ के पश्चात् नव-वध् सद्ध-राल बाती है, बहा पर उसे पूर्वं प्रपरिचित वातावरका मिलता दे! उसे अपने बसराका वालां से कई हृदय में चुपने वाले ताने सुनने पहते हैं, बदि विवाह में उसके माता पिता ने मुट्ठी स्रोक्षकर स्थ्या न लग्नया हो । नव परनी अपने को एकाएक ऐसे बातावरण में कादन की बन से निधश हो जाती हैं व इंश्वर से प्रार्थना करती है -- 'प्रस मीत हे है ।

ऐसे अवसर पर पति देवता की कोने में बैठ कर मुंह न क्रियाना चाहिये. अपित अपनी विवाहिता पस्नी को इस प्रानीसे वासाबरक से बानकार करवाना चाडिये. असका वर्च प्रकार से मनोरवन करना चाहिये, कटु-बालोचना करने वाले जपने स्वचनों को भी वम-काना चाहिये ।

पुरुषों की भांति स्थियां भी हृदय रक्षती के अतः पति को अपनी समस्त भाव निवी-स्वार्थों में व्यय न करके उसका उपग्रह श्रंश परनी को भी देना चाहिये। वक्षरात्त में क्यीरतें क्यपनी मांगों की पूर्ति बहुचा पति को कह कर ही करवाया करती हैं. को पति को क्रयनी पस्त्री की मार्गे इत्तमुनी न इरके ठबका उचित उचर हेना चाहिये ।

कई मनुष्य भ्रपनी परनी में अपनी इच्छा के विपरीत आदतें पाकर उन्हें दर करने के उद्देश्य से बताका प्रयोग बरते हैं, वह सर्वेश निन्दनीय है। ऐसी व्यक्तिविद्यातियों में पति को धैर्य व संयम रसाना चाहिये व उचित दंग से अपनी बली को समस्त्राना चाहिये।

इसके प्रतिरिक्त पति को धापना अवव्यक्त अवकान तो ग्रहटग से दी व्यक्तीत करना चाहिये. न मित्र मेंडली में गर्पे हांकने ही में ! उसे कुछ समय पत्नी के साथ मनोरंबन करन में भी विसाना चाहिये । अन्तिम बात यह है कि पति को आपने निजी कार्यों में पत्नी से परामर्थ भी करना चाहिये व उसका व्यान भी चाहिने।

#### पत्नी के कर्तव्य

सकी धीवन के किये बिस प्रधार वरि को अपने कर्ष न्वेंक्स पासन करना को ही पुलिस में नहीं किया कार्यका।

द्यावज्यक है, उसी प्रकार पत्नी को भी। यदि पति सपनी कमाई को पस्नी की इच्छापति में खर्च करता है तो पत्नी को भी अपने इसते हुए मुसबे व मीठे वार्ती-लाप द्वारा श्रपने पति के दिन भर के अम को दूर करने का प्रयास करना चाहिये। त्रसे भोडनादि बनाने में विशेष सावधानी रकानी चाहिये. विससे मनुष्य अपने पूरे दिन का परिश्रम स्वादिष्ट भोजन से परोवी हुई बाली को देखते नहीं मूल बाय । पवि-महास्त्रय को भी भोकन पर म्यर्थं की कट ब्रालोचना करके पत्नी का बी न बसाना चाहिये ।

पत्नी का पर-संवासन की कता में पारंगत होना नितान्त ब्रावश्यक है। उसे स्वयं में तथा अपने बर में ऐसा प्रापर्वेश उत्पन्न करना **शा**दिने पि मनुष्य को विवद्य होंकर अपने अवसाख के पषटे पर ही में निवाने पहें।

परनी को किसी सार्वीसी बादत का क्रम्बास न करना चाकिये। बिस किसी बस्त की उसे कावश्यकता हा तो पति की सीचे दंग से कहना चाहिये । उसे श्रिपाने का प्रवास करना या उत्हें देहें दंग है करना कमी कभी पवि-पत्नी दोनों को से डबता है। पति के' सम्मुख आस्वविक लजावती बनना परनी के किये अ बस्कर नहीं व्यपित हेयकर है !

परनी को प्रपने पति के समस्त कार्यों का शान होना चाहिये, बिक्से कि वह पति को समय समय पर समूख्य परामर्श देसके व पति की अनुपश्चिति में नव श्रागन्तको को उचित उचर दे सके।

इन योडे से कर्च म्यों को बढ़ि पति-यस्ती पूर्वा क्य से एक दूतरे के प्रति निमार्ये तो वनिक से प्रयाब से बैबाहिक बीवन हुली बन सकता है। पति-पानी का बीवन एक इसरे के समाव में सर्व्य है, श्रदः दोनों को अपने कर्च ज्यो का पासन करते हुये भ्रपने बीयन को एक पूर्य इकाई में परिवर्तन करने का वथा-शक्ति प्रयस्त्र करना चाहिये।

### कुछ समाचार महिला प्रसिस

कलक्यों में महिला पुलित की मधीं का काम एक मात के मीतर कारण्य कर विवा बावना । विन्दं विश्वित महिकाची समाज सेवा नहीं.

### मारतीय कन्याओं को यवर्नर जनरल का सन्देश

हमें अपने देख भी सहकियों को लक्कों के बराबर ही कियाकील और उप-बोगी नागरिष बनाना चाहिए। धन्याची के लिए जनिवाहित रह कर सामाविक सेवा करने की क्रवेचा विवास करना सीर संतान का पात्रन पोक्स करना धे शक्त

भारत की कन्वाएं दुखी हैं, खाहे वे कितने ही सन्दर और अक्कीलो बस्त पहनती हों और चाडे उनके सबा पर कैंसी ही मुसकान क्यों न खेलावी हो। वास्तव में वे भ्रत्यन्त दुःसी हैं। इसकिए उन्हें चाहिए कि वे ईंडवर पर धरोसा रखें भीर भ्रपना स्वर्ग सख भारते चित्र में प्राप्त करने की चेष्ठा करें, खेला कि शीताचीने किया था। को साहस सब-तियां श्वमुर के अनवाने यह को करते वमन विसाती है यह सरकानीय है। पेरी परिस्पित में हैश्बर ही उन्हें ससी भौर बीर बनाता है।

— भी राजवोपाताचार्य

क्रफलर अंची में रखी वाने वाली महिः साएं कम से कम बी॰ ए॰ वास रहेंगी चौर साधारक दवें में, वो झतिस्टेन्ट कर-इन्सपेक्टर झाफ प्रक्रिय की नशकरी का दर्जो होगा, मैटिक पार पहिलाओं को विका काश्या।

#### शिविवाओं में मनाचार

कई बसाइ पहले मामिश करने वासी को सहकियां कराकचे में गिरपसार की गई थी. उनके सम्बन्ध में बतसाया यवा कि उनमें से स्विषकांश पत्नी किसी है और कुछ तो मैद्रिक याब है। बांच करने से मालून पढ़ा कि उन्हें वाबारखवा चार भे कियों में विश्वक्ष क्या का उतला है। प्रथम तो विभवार्य, हितीन पतिनी द्वारा होड़ी गई, तृतीय पूर्वी वंगाक है बादै इदै बद्धियां तथा चतुर्व देश्या !

#### भारतीय महिला वैरिस्टर

गत १६' बन को एक भारतीय महिसा वैरिस्टर ने ब्रिटिश विनी कोसिस के समस माधव करके एक नवीन इतिहास का निर्मास किया है। उनका नाम कुमारी तैयबी है। वे हिन्द से आरोपे हुए एक मामके की क्रवीक में प्रतिकारी की कोर से कॉसिस के सम्बुख उपस्थित हुई थीं। उनका वस्त्र बहुत ही झाकर्षक था। तन्त्रोने बहत ही विश्वाय तथा संहदा के बाब बार्टी के ब्रमक महत्त्व किया । क्रमारी देवरकी की जनस्था २० वर्ष के ब्रह्म कर है।

विका में पुरुषों से भी वार्ने

श्वकता विश्वविद्यासय भी सार्थ - सं-संतान पालन श्रे थस्कर ए॰ (१५०१) वरीका का को वरिवास क्रम विस हजाति, उसमें प्रथम इस संदक्ष परीकार्वियों में पांच स्थान सामाओं जे प्राप्त करके वह विश्व कर दिला है कि रमाय सर्वे पर विकास कार केर यहि उत्तरा ही यहत सामक्रियों का औ किया कार्य तो शिक्षा ही नहीं, किसी क्षेत्र में ने सबकों से वीके न की। प्रकार उस स्थानों में प्रथम और दिवीय स्थान ब्हाइट्र-वोष काक्षेत्र की शीमती औरी केंब गुरा कौर श्रीमती विमा करकार ने, चहुने स्थान गोल्के मेमोरियक काकेब भीमश्री शिया सेन, पांचवां चौर तवां स्थान बाह्यतोष काकेब की बीमती मीरा दाक ग्रप्त तथा भोमतो नन्त्रिता भक्ताचार्य ने प्राप्त किया है।

### इंग्लैक्ट में परनी की डीन दशा

नीना नक्करिया नाम की एक रुखी वहिला ने कम्यूनिस्ट दल के सुक्रम 'वयवा' में एक-केल प्रकाशित किया है विश्वमें यह विकासी है कि मैंने एक श्रमें व से शाबी को और फिर उसके काथ किटेन गर्वी। यह मैंबे क्ली सर्वका की श्रिमें व के साथ दिवाह करके मैंने टाई वर्ष के मीवर केवस ह:सी, इसीनी श्रीर श्रविकारों के न होने का सन्तवक किया।

प्र'निका परिवार में शिक्ष्यों की. दावता देख कर तो में हैयन एक गई। बड़ां के प्र'न्सिय समाचार पर्धों में सोवि-यट के विकार बड़ी यन्दगी के शाय प्रोपेयवटा किया चाला है। कक रूसी रिवर्गों ने शांत को के साथ ब्याद किये. पर तन्हें भारने पतियों से मिलने के जिने ब्रिटेन नहीं बाने दिया शका। सेता पति मुम्ह से बालम क्षेत्रे के लिये राजी हो गका, ताकि मेरे पुत्र को बोबिवट कर में शन्ती शिक्षा भिक्ते और उसे वेकारी का मबन रहे।

एक उसरी कही लगे ने भी आपने बवान में बताया है कि प्रेमीयह में पानी की स्थिति गुकाम से भी बुरो है। मैं कार्ने क्रमें पति से बाकार अपने के ब्रिप्ट कह गई, ब्रेडिन अन्ते प्रश्न नात में भी पेतराथ था कि मैं वो वंटे भी वाबार में कुछ बीव सारी हैं। दरशबक जंगेय सोग प्रानी रिवर्ग की फिसी तरह की भाषादी देना नहीं चयते !

बार्क अरकार की सामनिक परापर्श

## वेतन मत दो

िभी किशोरबास मशक्तवाता ने

निध्य क्षाचार ने हिन्दुस्थान में बर्दे हराइयां वैदा की हैं। उनमें हे एक है। वहाँ के साथ केतनी की बोक्स । इब बसई को इमें बस्बी है वाची संभ देश चारिते । सरकारी मीक-रियों की व्यवस्था कियें इसी किसामा पर ज्यी की अयो है कि किम्मेवारी के पदों वर कार करने वाले जोतों को अपनी उन-काई, मचे वगैरा दिने व्यनं, ताकि बरकार योग्य झादमी वा सके चीर छए-विश्वचित्रकर भी पर्व प्रश्च करने ने र्रमानवारी से कपना पूरा समय, सक्ति चीर व्यान बतावें । उनकी अवस्था इस उत्तर पर भी की नरी है कि करकारी ्रेक्टरों की विग्मेदारी बदने के साथ ही किनकी सनकारें, असे, रहने के सुपीतें बबैरा भी तब तब तक बढ़ते रहें, कब तक वे इसक्तिरी पद पर न पहुंच आया । इर नीकरी का साधार नहीं श्रीकृत पद्धति अपनी सभी है और दिन्हें वैधे को ही राख के किती प्रफलर की सेवाओं की कहर काने वा उत्तर अन्द्री से अन्द्री सेवा केदे का साथन समस्य गया है।

क्रम बरव पहले कालें व ने नह प्रकार पास किया या कि एक सात हर के बाद फिली कविकारी की सनसाहन बहाई बाब, फिर ठतके बद का राख में फोई भी महत्व ब्वॉन हो । विक्के की उच्च समय की कीमत के आधार कर काश से आश मासिक वेतन ५०० ६० वन किया गया था। जान की शसदों में इदनी रकम निवक्त भपनीय मानी से बक्ती है। उसे बदस कर वेसे की कार्य भी कीमद के आधार पर दूवरी स्क्रम तब की व्य बचती है। प्रके संगता है कि भेडी बादवर की सनसाह तब करने में कृत की जीव बांच ही का झावका नहीं है। महत्व इस बात का बा कि एक इस के बाद कियी पद का सबकाद के काथ कोई करूरी सम्बन्ध नहीं होता चाहिये । दूसरे, अफसरी की तनका है गरीव देश के सामाने को

देखाइर तन को बानी वाहिने। मास्त्रपं होता है, इन होनों विचारी को सब कांत्र व वरकारों और निवान श्रा मश्रविदा बनाने नाल' ने क्षोप दिया है। मसबिदे की बूचरी फेररिस्त में में कि-केंद्र, सबर्बर, मन्त्री, स्त्रीकर, सुप्रीम कोर्ट और बाई कोर्ट के बच, वनेश बेंडे शब के बुद्ध खें ने नविकारियों भी वनकार निविधत आंदनों में इक तरह Zut:

विद --४० ४.५०० साध्वार + सर्च 14 - 40 Kitoo 11 + 11€

सुरीम कोट का चीक बस्टिस - ६० ५,००० दूबरे वय ---E. Y 40. हाई कोई कोट का चीफ व॰ -३० ४,००० दत्तरे वय \*\*\*\*\*\*

में समझता हूं कि प्रे विकेदर और अवनरों के मधे इसकिये हैं कि वे मेह-मानों की धावमगढ और शबत कर वर्के और राजनीतिक-समाजिक दग के फर्ज परे कर वर्डे ।

शंत्रे वों ने हिन्द्रस्तान में आते ही हमारे राह की एक कमबोरी को पहचान विशा या। उन्होंने वह बान किया या कि हिन्दस्तान के लोग टरवारों, कल्पों, उत्तवों और मीड मडक के बतायों में दीवत की तकक महक दिवाने से वितने प्रमाबित होते हैं, ठतने और किसी चीव के नहीं। देख का करहीं महीने दुःश्री और अवभूका रहने वाका गरीन से गरीन सादमी खादी. मीत ना परिवार की दुवरी किसी महस्य की घटना के समय एक दम खुते हाथ कर्च करने समता है और धुमबाम के अपने कला-श्रेमका दिकावा करता है। इस के क्षिप्र वह सपनी कावदाद भी नेच डालका वा गिरवी रख देता है. और कारे व गाने तथार केता है। क्षम बगव पहले तक कोई कोई बोग तो इन खर्चों के सिये दरवा सेवर बीयन भर की नीवरी के प्रकारमार्थे भी किया हेते ने । सरीव से यरीब साहमी भी सपने बनी से बनी व्यक्तिमाई की क्यावरी करने की क्रेशिक्ष में रहता है। इस किये समें वों ने लोका कि वर वक ने सबकाय चवाने में नवानी बान बोक्त और तकक-मक्क नहीं कारम रखेंने, यह यह सोग उनकी इनत नहीं बरेंचे ।

इसने इर्ष और शोक दोनों में अपनी इस राष्ट्रीय कमकोरी को बेता का देशा रका है। १५ प्रगस्त को श्रीपनिवेशिक स्वराज्य पाने के समय इमने बिस सरह खुशिया मनार्थी तथा चिस दय से और विस् पैमाने वर गांचीची के दाइसंस्कार जीर मस्पवित्रकेंन की विधि पूरी की, उत्तकी दुसना -- सगर सागे बढ़ने सी बाद न की बाब-सुनहों के बनाने में होने वासे इसी तरह के कामों से श्रीर सार्व वर्षन के कारोनेशन धरकार से की का उकती है. कितकी उत्त बयब कड़ी टीका की गयी थी। बद यांची बी राज्यड टेवले कान्य-रेन्ड में बामिस होने 🕏 क्रिके लग्दन बने ने, तन उन्होंने इस कर का कूर म्बान रका था कि वे गरीब देख के सच्चे प्रतिनिधि दिखाई दें। शेकिन वर गांधीबी घरे, तो इमने इस बात की कावबानी रखी कि उनकी अस्य प्रश्न तरह विश्ववित की बाव और उनका भाइ ऐसी प्रमास से किया चाय, मानो वे इतिवा के वबसे संपन्न राष्ट्र के पिता हो।

इन प्रदर्शनों 🕏 पीक्षे रहने वाले विचारों के जाभार पर शीक चे जमहरों को ऊरंबी तनसाईं दी बाती हैं सीर उनकी तकक-भदक कावम रखी वाटी

है। हम अपने लोवों पर और विहे-वियों पर चपनी साहती. बांड चीर संबंधित के सच्चे गया से नहीं, बल्कि बानबोद्ध भरे बब्बो बीर तमाशो

थे प्रभाव बाजना चाहते हैं। इन्हें संभव बनाने के जिये बकरी है कि जैसे बैसे पद बढ़े, बैसे वैसे तनकाह भी बद्धावी काव ।

मैं बहर संबय का चीवन विशासे की बाद नहीं दरवा, बेदिन शाधारक करजे का बीवन विदाने की बाद बकर करता हुं, विक्की हर को कार्ववनिक बीवन में पार नहीं करना चाहिने। किसी सास दरजे तक वद और तनसाह का तम्बन्ध रका व्यावस्ता है। उताहरका के किए वन तक कोई सरकारी नीवर किया क्रफर-मिक्स्ट्रेट, क्य, फ्लेक्टर, पुश्चित सुपरिष्टेष्डेस्ट वर्गेश नहीं बन काता, तव तक ऐसा किया वा सकता है। उनके बाद किसी को सीनियर होने के नाते अरंचे पद पर **काने का इक** नहीं दिवा जाना चाहिये। शिर्फ बोग्यता के ज्ञाचार पर ही किसी को स्त्रपर के पद के किने पुना वान । और इस जुनाव से उबकी तनसाह, मचे वगैरा में कोई फर्क नहीं होना चाहिये । किसी को स्वादा बड़ी विमेदारी के पद पर रखना ही उतकी बोग्यता की कबूर करना है। और ज्यादा रह'चा यह सब साहती है मान-सम्मान को बढ़ावा ही है, तब फिर तन-चाइ और मचा बहाना बेदार है। बागर क ने पद पर बाने है स्वादा सफर करने, व्यादा सरकारी मेहमानों की झावभगत करने, वर्षेय में स्थादा सर्चे सरना सहरी हो वाने दो यह सार्च दिया वा तकता है। इतके असावा दुवरा बना कारख है कि बाई ह टें के चीफ चस्टिस और कोटे क्य की दनकाइ में वा सुपीम कोर्ट के वयों और उसी सरह के दूसरे अपन्तरों क्रीर विश्वित्र वर की सनसाह में फर्क रसा व्यव ? किसी आदमी का सुपीय कोर्ट के चीफ बस्टित के पर के क्षिये जुना बाना ही जिल्लात का तजून है कि वृत्रे बजी

धीर ग्रेम्बरों के धनिस्वत उसकी बोम्यता श्रीर क्षेत्रओं की स्थाबा बदर बीर तारीफ की राजी है। बेकिन इस नियंक्र से उसके लिये वह बरुरी नहीं हो बाता कि यह अपने में कोई बालग तरह की योग्यता वैदाकरे वा अक्रम तरीके से काम करे या वय अथवा ऐडवोरेट के नाते उसे रोब बितना काम काना पहला था, उससे ज्यादा काम करे। सुपीम कोर्ट के दसरे बब मसे उसके मातहत काम करें कीर उस से इक्स लें. फिर भी यह नहीं फक्त बा बबता कि उन्हें चीफ ब स्टब से कम शक्ति सर्व करनी होगी और कम टरके के कानूनी साथ का उपयोग करना होगा। चीफ बस्टिस क्रवने साथी बचों से किसी भी इष्टि से ऊंचा क्यों न हो. के किन िउड़की कीमत पैसो में नहीं काकी का क्करी । झगर झहंपन को सन्द्रह करना

मकरी हो तो अन्ते अपस्वर को क्वादा सम्मान की कोई पहनी है दी जाय । सेकिन इसके लिये कोई कारक नहीं कि हर करेंचे यह के वाय वाय वटी हुई तनखाइ भी दी बाय । यही दलील प्रे विदेव्ह, गय-र्नर, प्रधानमंत्री और छोटे मंत्रिकों, बगैरा के लिबे भी लाग होती है।

इंड रिवास के साथ एक इसस नेत्रका रिवास यह है कि बासर किसी क्रफलर की योदे दिनों के सिवे किसी क ने पद पर नियुक्ति होती है, तो बोडे दिनों के लिये उहकी तनबाह भी बह साठी है। मिसास के सिने, बारार किसी प्राप्त

> का गवर्नर एक इपते वा पनदह दिनों के लिये छुट्टी पर वाता है और उसकी बगढ उसके बाद का बाफतर काम करता है, तो दिवाज के बता-विक उसे अधिक भक्ता मिळता ही चाडिये. मानो बद्द इस बराह हर रोष छड या सात परदे काम काने के बनाय बारह बचटे काम करेगा.

बा उस दरमियान उसे अपने लड़के औ कारोब फीस या अपने निश्री मददगारों की तनकाई बढ़े हुए परिमास में देनी होंगी। पद और तनसाह के इस ऋठे सम्बन्ध को बितना बस्दी तोड़ दिखा बाय, उतना श्रद्धा है।

--- ४० सेवक से

### गहरी निवा का धानक

चित्रान का मान्यगत्रनक मावित्रा हुए का मण दीविषे । यह एक पर के लिये ! जीव में तो कारेगा : कीर हमान १ मा म आयेगा। कुण देवण १) डावसर्थाम ) समर स व पट से पूर जगाना चाहने हैं तो रेकनन सुचारने। पूरव दश्स २) हर । यह जिल्हार का ज्यूना हुन्द जरू। सन नदमा । नारन्टी की साती है कि देस्टेन का रेक्सन (रक्ष को किसी किस्स का शामि अही

बहु बात्री आज ही आर्थर हें बी धर- पा दूध चीर साथ मिली।

गोहना महार रजिस्टेंह ( 😘 ) देहली ।

क्षण था। यह स्तर है कि परते के

्रा नी तक सब को यह प्र**प**्की तरह से मालम नहीं है कि भारत के देशे प्राय सबवा वीवड पावनी के इक्टा होने के स्था कारवा वे। ब्रिटेन द वर्ष तक विज्ञाशकारी बढ से पिरा हण था। उत्तको युद्ध शस्त्रों के निर्माख के किये और ने शान्तिकालीन निर्मात का बक्रिदान करना पढ़ा। स्रनिवार्य या कि उसको अपने निर्यात से कई गुका काधिक साल बाहर से खरीदना पड़ा। ब्यापारिक कर्त इक्टठे हो गये और साम में ब्राम्य खर्च भी सम्मितित होता रहा. को कि भारत, पाकिस्तान, वर्मा कीर श्रन्य स्थानी पर स्थित ब्रिटिश सेनाक्षी पर स्थानीय मदाक्षों में खर्च किया जाता रहा। यह तो भ्रम बीता इतिहास है भीर श्चाब हमारे सामने विचारकीय प्रश्न बह है कि सभी तक बके हुए भी ह-ऋगी

ब्रिटेन के ब्रातिशिक्ष खनो गींब चेत्रों के क्षित्रे वह समस्या करनत कार्यिक महत्त्व रखती है। ब्रिटिश सम्बन्ध में से मारी रक्षा वाहर निकालने से सारी रक्षा के स्वार्थ पांड है।

का निवटारा किस प्रकार किया व्याये ।

#### ऋश और पृंजी

द्वितीय महायुद्ध के श्रत होने पर किटेन के दिए पर ३ सारण ६५ करोत र विद्या कराये था, जिटेन के वेद स्वाद ६० इस्टेड रोड की एक अप्लेषिक आरी रक्तम केवल हिन्द और पाक्तियान को देनी थी। युद्ध आरम्म होने पर, केवल ५० इसे इस उपरा्यों प्रमुख आरा था। १६४७ के स्वान तक व्यापारिक सारों और सम्ब खादों और सम्ब खादों द्वारा शुगवान होने के कारण १० कोड पोडा को कभी होकर इसरण १० कोड पोडा को कभी दोकर इसरण ५५ करेड का प्रमुख रोड पर गाया । इस्त देशों की हर में सावरण बद्धीयी, सेकिन दुस्वी रिट गई थी।

भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में यह सनमान किया बाता है कि उनका आबा घट कर १ ऋरव २० करोड़ पाँड रह गका या। विश्वते अगस्त से वाद की अविष के लिये, ब्रिटेन ने अपनी कठिनाइयों के होते हुए भी, भारत और पाकिस्तान को सरा नग १० करोड़ का भुगतान कर दिवा था युद्ध के बाद इन खड़ी रकपों को सिर से उतारने का स्पष्ट और खरल तरीका यह या किया दो वैक खाते के रक्षमें निकासने की सहस्रियत दे दी बाती भ्रववा इक्ट्रडी रक्षमें लेनदार देशों के बातों में बमा कर दी बातीं। विश कारक ने इन भारी संचय को अपन दिया था. उसी ने इस उगद का कार्या-न्यित इतना सर्वेषा ग्रासम्भव बना रखा बा। छोटी तौरकम तक के लिये मी ब्रिटेन को प्रवन्ध करना पहला था । दूसरे शन्दों में, या तो उसे विदेशी भुगतान के सातों के लिये तत्काल एक मारी और

### पीगड ऋगा का प्रश्न

िश्री सान विस्सते ]

सासकत सन्दन में भारत और पाकिस्तान को पीस्ट शृह्य छम्मन्त्री बात चेंत वल रही है और भारत के सम्प्रेती भी पस्तुसन चेही वहा गये दुए हैं। इस पुरुष्काति स्वयं में बारे में क्षेत्रक में बिटेन के दक्षिणेस पर प्रभाग साला है।

बद्ती हुई बचत पैदा करनी पड़ती क्या सोने का अम्बार, डासर और अम्ब पुदा संचय। बस्तुतः उसके पास इनमें से कोई प्रवन्थ नहीं था।

१६४७ में लोग जोर डाजर उचन में से उठको एक गाँड की मारी कीर उठको एक गाँड की मारी कीर उठका पर को जाती तके छे लिक- कता गड़ जीर इन्हां के डाजर को जी ठोल उठका हारा जीर होना ने चकर पूरा किया गया या। इस वर्ष के झारम्स में आसारी की का उत्तरपट हो गया का और उत्तरपट यो ची- की समी की दोबार जीता वेचकर सीर अतर्राष्ट्र ये प्रकार की से के सर्वा की ने उत्तरपट हो गया की बीर उत्तरपट हो गया की बीर उत्तरपट सीर अतर्राष्ट्र ये प्रकार की से के से के से के से

स्तान को कितनी रकम दी वा वक्ती है, इवका निर्वाय करेगी। जिल्लेन की ज्यापारिक उद्देश्य

विटेन का जन देवों के ताथ स्वापा-रिक समान्य प्रविकार इस में स्वापने के प्ररंत पर वी बटका हुआ है । विटेन के स्वापारिक उद्देश का कि — पापरत रिक आपार को प्रविक सम्बन सीमा तक बहाना, बस्के साथका कर एक सरफ भारी वेशांकियों को जुकता करने के प्रयंत भी करता रहेगा। क्रम्य देवों के साथ किये गये वाल के जानेक स्वापारिक साथ कोटों में यह मीति वहुत कपता रही है। हिन्द कीर पाकिस्तान के मामकों में ऐसे निर्मात से कांसान निर्मात का सूच्य स्विष्क सामा में वह मध्य है, इस मिन्द कोर पाकितान किटिंग करका मार्चीको के करने वहे प्राइक हैं। १९५० में किटक तराचि का प्रशासन कर्म और इक्ष्में पाकितान को क्या क्या और इक्ष्में १० प्रशासन प्रभास सामा सामान्य सा निर्मात निर्मात से स्वित्त होंगे स्वासा १२ प्रशासन केंद्रियों में स्वासा १२ प्रशासन केंद्रियों में स्वासा १२ प्रशासन कर विचार में स्वास केंद्र सूच्य के प्रशासन कर विचार में स्वास केंद्र सूच्य के

प्रश्न पर विचार हो रहा है, हमें मानों और बाकासाओं को पीखे ही हो ह देना चाहिए, स्वोकि इंडके परिश्वामी का सर्व रूप में परिश्वित होना ही वास्तविक मास्य रकता है। वदि ब्रिटेन अपनी साहित के बाहर कोई बाबदा करे छो। उससे कोई साम नहीं पह च सकता । हासाकि ब्रिटिश व्यापार सस्यासी से पता चलता है कि इस वर्ष सदरपूर्व सम्बन्धी एक भारी कमी वेदा हागी, विसे मार्शक वहारता मी पूरा नहीं कर वकेशी ! सम्बद्धा कहा बाये वो इस समय ब्रिटेन का कमबार बार्थिक टाचा कलाविक नोस्क पड़ने से विलक्ति टह मानेगा, विस्ति भयकर परिश्वाम ब्रिटेन के शक्तकाय बन्द स्टर्शिंग चेदों और फ्लास्वरूप काक्ष के ससार के लिए भी बात क सिक्स होंगे ।



यग भीमेन क्रिश्चियन एस स्पिंग्डन के एक विशेष ज्ञायोजन में सार्ट माउवस्वेटन भी सम्मिलित हुए । भीमनी बानमवाई जीर सेक्षेत्र कोल कोल उन्हें विदाई दे रही हैं ।

तथार लेकर पूरा किया गया था। बनकरी के शुरू में ब्रिटेन की कीर बाकी के पींड चेत्रा के लाथ दिन्द कीर पाकिस्तान की आवश्यकताओं के द्वाव पर्वत्ने पर भी सबस केवल ६८ करोड़ पींडा तक नीचे आये थे। यह अनुमान किया खाता है कि हुत वर्ष के मध्य तक में सबस और भी अपकर कर से गिर खायों और ४५ करोड़ पींड के समान बहुत योड़ी बी रकम बाबी चचेगी।

स्राहतवा इन कारबों को देवते हुए, वीड खूब में से रहम के धुमतान की एक वर्षात रूप से बहुनिय सीमा होनी साहिने, विशेषतवा उनमें बहु डासरों और सन्य नकड़ मुझाबों की सबर्देश माग हो। सन्यन में बस्त वही क्योमन साववर्षत तिटेन की सादि साविक स्वतन्या को साहिन हुईसारे दिना दिन्य और वाधिक

उद्देश शलिषक तगते हैं। तिनेन ने इन होनों देखों से १६३० में भ करेंक्र वार्चा किया ना जीर तिमेंत्र देखें के १६३० में भ करेंक्र वेंद्र के भी किया ने मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्र के मेंद्

क्रिटेख दिरेखों व्यापारिक नीवि का प्रव्स वहर व वहि है क्रिटेख मान स्विक्टर उन वाधिया का नेवा साव क्लिटें इसके स्वयंपिक सावश्य-करा है। इस महस्य का मानव्य इस बाद साशों में हम्ह बीग र क्लिस्सान को इस्कोंड़ १५ सावस मेंडी की किटस मानुनी निर्वाद की मान्। ब्लिट १९४०

### १५०) नकद इनाम

विद्व वर्षीकरण बन्त — इवके वारख करने हे कठिन आर्थ करने हे कठिन और विद्व होते हैं। उनमें आप विश्व वाइते हैं वाहे दे स्वत्य दिल क्यों न हो आपके वह हो बायमा । इवसे आम्मोदस, नौकरी बन की प्राच्य करना और बाटपी में बी लाग परीज़ा में पाय होता है । धूमन ताला करं वादी कर हो, धूमन ताला करं वादी कर हो, धूमन ताला करं वादी कर हो, धूमन ताला करं वादी करने गर १४०) मूज वासिक करने गर १४० मूज वासिक करने गर १४० मुख्य वासिक करने गर १४० मुख्य वासिक करने गर १४० मुख्य वासिक करने गर १४० मुख्य वासिक करने गर १४० मुख्य वासिक हो स्वर्ण हो प्राच्य हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण हो स्वर्ण

### ५००) इनाम

( क्योंक्ट कार्या कार्य क्रम के क्रीय कार्या कार्य के क्रीय कार्य के क्रीय कार्य किए कार्य कार्य क्रिया कार्य कार्य कार्य क्रिया कार्य कार्य कार्य क्रिया में कार्य के कार्य कार्य क्रीय में कार्य के कार्य क्रिया कार्य के कार्य के कार्य कार्य कार्य में कार्य के कार्य कार्य कार्य में कार्य के कार्य कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य



about stare eftende (mg. 3 bedf:

प्रिक्रणीत थी सबस्या में परिक-शंबीय स्थिति वर अस्तार प्रभाव पढ़ने की बासा पेशा हो नहीं है। संबद्धा राष्ट सुरक्षा परिषद २६ गई को बहु देगी श्रीर करते से समझ स्राये जाने वासे स्वीकृत प्रातान— विचाराचीन सम्बन्धता के किए बहुदियों और अरबों की चार क्याडों की यक विशम सरिव के प्रस्ताक के साथ उसकी सतों को पूर्यकप से कीर बीक्ष मान किए वाने पर बार नहीं दिशा गया और इतका एक साभ वह हवा है कि समरीका सीर विटेन में वैद्य होने कले एक सम्मीर मनब्राव की आशंका सब एक वरस्पर सहयोग भीर सहवाबना में बदस गई है।

इत तक्ष्मता का मुख्य भे व सरका वरिषद में ब्रिटिश प्रतिनिधि सर आहेग-बैन्डर कडोगन और विदेशमंत्री भी बार्नेस्ट वेकिन को है। किएलिंग विश्वित असिक कविता 'वीरता' में की दो परी-चाओं में वे बस्तुतः उर्चर्णहो गवे हैं। विवर्तिम विकास है --

वन समझा दिमाग विगड रहा हो और इसका दोव तम पर साद रहे हो. तत बढ़ि ब्राप अपने मन में धैयं रख सकते हैं, बदि द्वम सपने पर विश्वास कर बक्ते हो, वर्गके सर पर द्वार को शंका हो, केकिन बुक्री पर शंका करते कश्च स्थादा उदार होना चाहिए।"

इत कविता के अनुवार इन्होंने अपने दिमानों को बशा में रखा और कुठी शंकाची की उपेखा करना है ठीक समस्य । प्रश्नवन्त्र, ब्रिटिश प्रस्ताव ने मंत्री मार्शल छोर वाशिगटन ईराज्य विभागको मी विवादक कर दिया, न्वॉकि इससे पूर्व वे बचार्य शंकाकों के शिए उन्हें माफ करना नहीं मुत्ते हैं

### ''इजराइन'' की स्वीकति

क्रमेरिका में बह बात स्पष्ट हो, जुड़ी है कि भी यार्शन और उनके करनी-विज्ञ सकाहकार प्रोबीडेंट ट्रामैन द्वारा "इचराइल" के शीम एक राज्य स्वी-कार किये बाने और फिसस्तीन की सम-स्था के ब्राग्यमी संचासन ने प्रति उदा-कीन के। उनको सुस्यक्ष से व्यप्नता तन हुई, क्षेत्रकि हुरद्धा परिषद में करो प्रति-निषि ने कुछ धमन पूर्व का कार्यीकृत व्यवरीकी प्रस्ताव होनारा उपस्थित किया। इसमें अरबो और यहदियों की ६६ चरटे के अन्दर शत्र युद्ध बन्द अपने का आवेश दिवा गवा था और हिंदा न करने पर द्वरन्त, कार्रवाई की वर्षको हो। इस प्रस्ताव से जिटेन क्षंयत नहीं था र

ं संबंध है कि सहदियों ने वह प्रस्ताव आन क्रिया हो अथवा इसे मानते हुए 

### फिलस्तीन श्रोर तीन बडी शक्तियां

ंभी विसाम स्टीस ]

ब्रिटेन ने फिक्स्तीन के संबर्ध को कब समय के ब्रिय केसे शक्ता. इबक् क्रानी इस बेख में देखेंगे।



स्वीकार कर किया होता । मित्र राष्ट्रीय सम को वा तो अपनी विवशता स्वीद्धार करनी पड़ती धार्थवा मित्र राह्में (रूप भी)की श्रक्ति द्वारा इस्तक्षेप करके बारबी की स्वीकृति खेनी पर्वती। मित्र राष्ट्रीय संघ को ऐसे महत्तवे में उसमहता पडता. विसमें नीति और अनीति परावर से संतक्षित हैं और सारे मुस्लिम चगत के जिक्द सकारक कोषपाय जनने की नीवस का बाती। जन्दन की तरह बाश्चिमटन स्थित राज्य विभाग ने की बह सम्भावना स्पष्ट रूप से बान-सब कर की बी, वद्यपि प्रेवीडेट टुमैन इसे बहुत कम महत्व देते थे। बामेरिकन राज्य विभाग-यह बानता या कि सुरचा पत्रिषद में अपरीका का प्रति निधि. सर्वे प्रथम सपने शर्थों पेश किये समें ब्रस्केंब्रुत प्रस्ताव का समर्थन करने में अपने को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसी का प्रस्ताव सोविवत रूस द्वारा दोनारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव ने सरका परिषद की स्थिति विषम हो वाती।

### विराम-सन्धि आदेश

षटनाक्रम भी इस स्थिति में ब्रिटिश प्रस्ताव ने सरका परिषद् को नचाव का एक मार्ग सभा दिया । इस प्रस्ताव का अभिपाय वह या कि चार सप्ताही की निरास संधि को कार्यान्यित करने के के लिए अरबों और यह दियों को बुकास व्यये । इस सन्धिकाल में दोनों पद्यों को हर ओर से दियशर मिसाना बन्द हो वाबे, विश्वसे मध्यस्थता के किए समय मिल सके; ब्रिटिश सन्धि बतों के अनुवार मेतर भारव में कार्य करने वाले २१ ब्रिटिश श्रफतरों को भी श्रीव श्रक्षग करना होसा: श्रीर फिर भी, यदि श्रारवी श्रापवा बह देवों में से कोई भी युद्ध बारी रखेगा, तो ब्रिटेन भी भित्र गष्टीय संघ के निर्णय को मनवाने में साथ देशा। झार मित्र राष्ट्रोब संघ ने फिलस्तीन को सन्ध कमी-शन रवाना कर दिया है और स्वीहन के काउर्ट बर्नाडोटे को विशेष मध्यस्य निवाह किया गवा है।

बह बार्ते तरन्त कार्रवाई की मांग बरने वाले सोवियत प्रस्ताव के प्रान्तक नहीं भी । सध्यस्थता सामप्रस होने पर. क्सी प्रतिनिधि ने कहा, 'हमको सहायता केटर कान्ति स्थापित करनी चाहिये' पर क्या यह सहायता है -- चार्टर के लडन के अंतर्गत दशय शासना सहायता है ? इत चमकी के परिकाम को देखें विना हमें अपने आप को ऐसे शहने में नहीं फबाना चाडिए, बिससे हमारा प्रभाव एक ग्रथमा दूसरे पद्म पर निलकुत समाप्त हो बाबे, क्योंकि दबाव डाकने का वह निश्चित परिणाम है। मिश्र राशीय संघ को वैसी उलामन में फंसाना ठीक नहीं है, विसमें बाद तक विरोत वा ।

इस दलील की शास्ति ने सुरदा परिषद को प्रभावित कर दिया। रूडी प्रस्ताव बारबीकार हो गया भीर निःसन्देह समेरिकी प्रतिनिधि भी, बिसने रूस का साथ देना ठीक समग्रा था. विन्ता मुक्त हो बदा । वाशिंगटन राज्य विभाग को भी बड़ी भारी उक्तफन से श्रुटकारा मिल गवा । ब्रिटिश प्रस्ताव उन साधारण संगी-भनों के पश्चात ब्रह्म कर किया गया, ≃वःकि बन्दन स्थित समरीकी राजदृत सभावे गये वे चौर चिन्हें ब्रिटिश सर-कार ने भी मान किया था। इस मार्ग के द्वारा भ्रमेरिका भौर बिटेन के बीच पैदा होने वादों मतमेद को भीदर कर दिया गया, भीर मार्शक योधना के श्रंत-र्गत पश्चिमी यरोप के पनकरवान सम्बं-थी सहायता पर पढने काले इसके सम्भा-वित प्रतिपाती को टासने में भी सफकत

मार्थल योषना भग करने के दूछरे प्रयस्त में बालफल हाने के बारण सोवि-यट रूस को को निराशा हुई उसकी भालक ब्रिटेन के विक्क उच्छक्त निस्टा के रूप में दिये सबे एक रूसी भाषका में पानी नही। इस चित्रा-पाँके कारका साफं ये। रूस ऐसे श्रवस्य की प्रतीक्षा में या अन वह यह-दियों की विष्त्रवी समितायाओं को सदारा हैने वाकी प्रापनी फीजें फिलस्टीन में भेव सके कीर विशेषका से कार्तक-बाटी टक के लिये. को कि साम्यवादियों कादल है अमेरीका और ब्रिटेन के बीच तनातनी पेटा करवा कर उसको भार्शन योखना भंग करने का को सम्रव-सर क्रिक्त गया था यह भी नहीं भिस्ता।

बार समस्त स्थिति का दारोमदार स्वयं फिलस्तीन पर है। वहां मिश्र राष्ट्रीय सब की सन्धि कमीशन स्वीर कातगर नर्नोहोटेका काम भी सराम नहीं होगा । उन्हें भारवों के उस कोण का सामना बरना होगा को कि कक सरकारों दारा 'प्रवासका राज्य' स्वीकार कर लिखे वाने पर पेदा हो चका है और उनको उत्त करते की तरक भी भ्यान देना पदेगा, जो कि 'इजगइल की दुर्वल सर-कार के सामने झातकवादी दल और इन्य विष्ज्रची यह देवों का नियंत्रसा करने में व्यवसर्थ होने पर पैदाही सकता है।

फिक्सस्तीन की समस्या का श्रामी श्रांत होता नहीं दिखाई देता । लेकिन दम तेने भीर शान्ति पूर्वक इ.स. विचार घरने के लिये स्थान मिल गया है आप यह बात भी स्पष्ट हो गई कि प्रामेरीका का अनमत प्रेकीडेस्ट ट्रमैन की यहदी पच में की गई शीव कारवाई के समर्थन में सर्वसम्मत नहीं है। मेरे विचार में श्री धार्नेस्ट बेविन ग्रीरसर धालीक्षीत्त्रक कडोरान हर श्रद्धां में भित्र राष्ट्रीय संच द्वारा प्रशंग प्राप्त करने के पश्चिकारी हैं: क्योंकि उन्होंने बदनामी सुनते हुए भी श्रापने दिमागों को ठ.क स्थान पर साध रसा।

# -----

ते**ः सी इन्स विद्यावाश्वर**्यति

इस प्रनाक में केसक ने भारत एक और असरह रहेगा, भारतीय विधान का ब्राधार भारतीय संस्कृति पर होगा, इस्वादि विषयों का श्रतिपादन किया है। मूल्य १॥) स्पया ।

मेरेक्स---

विजय पुस्तक भगडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।





वश्चिमी पंबाब के प्रधान मन्त्री नवाब ममदोत

हुन्द समय हिन्दुस्तान और पाकि-स्तान में सबसे ब्याबा प्रशान्त **ब्रोर ब्र**ब्यव<sup>१</sup>स्थत प्रान्त पूर्वी पंश्वान **ब्रो**र पश्चिमी पंचान है। विभावन के बाद बंगास के होनों भागों में कब समय तक ब्राश्चान्ति रही परन्तु इक्से इनकार नहीं किया बासकता कि विश्रक प्रमान की क्रपेखा विभक्त बंगाल परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का यत्न कर रहे हैं। दोनों बगाखों की सरकारें भी परस्पर एक दसरे के समीप आजे की कोशिश में हैं। टोनों बंगाओं की बनता ने पूर्वी बताला में बताली को प्रापना कर, मि० बिजा के 'बिन्दु बुरुक्तमान मिन्न २ भाषा बोलने वाली टा फीमें हैं' विद्वांत का क्रवन खरहन वर दिया है। परन्त चंत्राव में दिन प्रति दिन दोनों पंचाबों में श्वविश्वात तथा मेद भाव गहरे होते वा रहे हैं। केवल यही नहीं, पूर्वी पंचान और विज्ञाने पंजाब की सरकारें तथा बनता काजी तक कापने पैरों पर स्थिर रूप से स्रदेशे दर शासन का कार्यभी ठीक प्रकार से प्रारम्भ नहीं कर सभी : पश्चिमी वंबान का मंत्रिमहत्त हावा होता स्थिति बैरहता है। उनके प्राइमिमिनिस्टर मि॰ ममदोत को माए दिन कराची बाकर मि० विल्लाकी शारमा लेकर प्रापनी गदी -संभावानी पड़ रही है। इर समय कोई न कोई मुस्लिम लीगी समुदाय मन्नीमंडल के विकट ग्रसन्तेष प्रकट करता रहता है। भिया इपितकाबदीन कां मंत्री वने । मतमेद होने के कारख उन्हें लाग-वन देना पड़ा । सन मि॰ दीलताना सीर कि जोकत स्थात का त्याग पत्र देकर प्रवास मन्त्री के प्रति श्रयन्तीय प्रकट कर रहे हैं । पाकिस्तान के प्राहम मिनिस्टर धि विवाहत ग्रलो स्वां ने सरकारी ब्रह्मस्य प्रकाश्चित कर प्रथमी तटस्थता को प्रकट करते हुए पश्चमी पंकाब के संविसंद्रक की गुल्या को सुलक्त ने में व्यक्ती श्रममर्थता प्रकट सके कारतीय राजनेर को इस विश्वय में विशेष क्रिक्टर देने की घेषवा की है।

### हमारी पंजाब की चिट्ठी

## दोनों पंजाबों में घोर अञ्यवस्था

दोनों मित्रमर्यटल डांबाडोस — भी मार्गब से असन्तोष — शरकाशियों की समस्या — विजली व पानी का भक्ताड़ा — पंजाबी को नई मांग — पूर्वी पंजाब ज्यादा जोरदार — सिखों की संकीर्यना जाटों में भी।

श्री मार्गव से असन्तोष इसी प्रकार से पूर्वी प्रवाद का मंत्री-मंडल भी प्रथम दिन से बनता के असं-तोष का लच्य बन रहा है । १४ आगस्त को लाहीर से छाउन भार संमालने के किए शिमका काते हुए, भी गोपीचन्द बी तथा इनकी पार्टी के विशेष व्यक्तियों को साहपतराय हाम में प्रकृतित बनता ने साहौर को छान्त की स्वासाओं में फ़ुब्रस्ते हुए छोड़कर वाने पर विकरा था। बाब भी मास्टर तारा विंड और देशसेबद सेना के नेता ए० मोडन सिंह तथा औयत भीमसेन सकार कादि दिल्ली हाई कमायह के पास समय समय पर इस ग्रंजिमहल के विरुद्ध शतन्तीय प्रकट क (ने में कोई कतर नहीं कर रहे। औ ड।स्टर गोपीचन्द भी का मित्रमन्डल मो भी योड़ा बहुत काम कर रहा है, वह अधिकाश में कांग्रेस हाई कमाड के भरोसे तथा उनकी सासा पर कर रहा है। ग्रहाकी पार्टी नैशनसिस्ट विक्स वचर ग्रुप इन स्तोगों ने इस मंत्रिमन्डल की श्यिति को भी डावा डोला किया दुवा है।

प्रान्तों का असंतुष्ट वातावरबा

शासनतंत्र के कमें वास्थि की सापर-बाडी के कारबा बनता में ब्रसन्तीय पैटा हो रहा है। इस परिस्थिति को बदलने के ·सिये वर्धी वंदाव सरकार ने 'एएटी कर-पान सप्ताह' मनाना शुरू किया है। विद्युते सप्ताइ कालन्वर में पूर्वी पंचान के विला प्रफारों की कान्यों व बुलाई गई थी। उसमें उन्हें प्रेरचा की गई वी कि वह पूर्वी पंचान के शासन में से रिश्वत स्रोरी और विफारियों की युनवाई तथा इद्भगन इस्तै की प्रयुक्ति को इभा इस न्याय पूर्वक निक्तस्पात होकर शासन करें। उस प्रवस्त पर इन विसाध की ने भी शिकायतें की कि इस क्या करें। कड़ें मन्त्रियों की विफारियों तथा उनके द्वारा प्रवन्य में सनावश्यक इस्ताचेप ने हमें बरेशान किया हुआ है। इतका परिकास बहु है कि पूर्वी पंचान के करना देशतों तथा सीमावर्ती प्रदेशों में सूट मार इत्या काएड का कोर है। दिन दहाने डाकू छुटेरे झावे जावे नागरिकों आ शामान लूट केते हैं। इन दिनों गुरदान-पुर, बटावा, भी हरगोविन्दपुर के बात पान

तो इस प्रकार की बटनाओं ने बनता में भारी जातंक पैदा कर दिना है।

देव कुप्रस्त्य का एक कुपरिवास
यह हो रहा है कि देवारों तथा शहरों से लोग नए या पुराने करोनारों को प्रति मोति वसाने में दशोलाह हो रहे हैं। विशेषकर परिवामी पंचाब से आए हुए सरवार्षियों को फिर से सनाने का वि विभाग की कार्युवारों ने बनाता को परेयान किया हुवा है। देशातों में बहरत करने वाले सरवार्षियों को वह प्ररोखा नहीं कि वह नहां से कहा में वि बायेंगे। युवलमानों की अभीनों का क्यि-लायेंगा ग्रावतमानों की स्थानिक का मीति लायेंगा ग्रावतमानों की स्थानिक का मीति लायें गा युवलमानों की स्थानिक का मीति लायें से स्थानिक का मीतिक स्थानिक से मिल कार्योदारों की स्थानिक संश्रकारों को न मिलने से सर्विकास में उत्थाद पड़ी हैं।

यही हाल पश्चिमी वंजाद का है। पश्चिमी पंचान में यह सफताह कोरों पर है कि दिग्दुस्तानः पाकिस्तान पर हम्सा करेगा । इसी आर्तक से भवमीत हक्य ने काहीर में एक ईसाई साधु को मार दिया। पंचाव गवनेंगेंट ने विशेष विश्वमि प्रकाशित बर प्रकार की अफवाई फैलाने वालों को रावधान किया। एंखो इंडियन विविक्त मिलिटरी गवट ने इस वर टिप्पेकी करते हुए जिला कि बनता पर इन विज्ञ सेवों का कोई असर नेहा। अन्तः प्रान्तीय क सनों के फैसलों काशी कोई व्यवर नहीं क्यों कि रोखाना कारोबार में दोनों पंचानों की बनता में सविश्वास, बावहयोग और विद्रेष की भावनाएं बद्ध मूख हैं। इन दिनों लाहीर और पेशावर में निका-रियों, गठ कतरों और मसविदों में भीवा-वियों द्वारा चोरी की बाने की बटना बद्ध रही हैं। सिविक्ष मिलिटरी गव्यट के केसानवार प्रसास के बच्चे भी इन कारों में करे हुए हैं। इसका ग्रस्थ कारका यह है बाहर से आप चारका थीं वेदार और वेरोबगार है।

स्रमी समाचार पत्तों में पूर्वी पंचाय के तीमायांत पर सुतु स्नाम्भ्य की सार्वक-पत्तां मायताझी को कम करने के लिये जो गायीवपर मार्गक विकासियों निकास नहे हैं, परन्तु तरकार के इंग काणी का सारव बहुत कम शंक्षा है नहीं कि सर-सार्वी तथाशूगरे सोगा मी वेकार कीर केरोक-सार होकर सांचार खीविकार निर्माह के



पूर्वी पंचाय के प्रचान सन्बी डा॰ गोरीचन्द्र भागेंद

सिने वन कुछ करने को उधत हो धाते हैं।

विज्ञली भीर पानी का अध्यक्ष पि**स से** दिनों दोनों पशायों में वि**स्तरा**री कीर नहर के पानी के बम्बन्य में अव्यक्त ने उम्र रूप भारक कर किया । भारतीय करकार की उदारवा और इरदक्षिया से मामका टब गया है---पता नहीं बोना में इन मामलों के कार्य बन दन क्रम भवंदर रूप वारच करके । पाकिस्तान में नान पंद्रांबी सरक्षमान पंद्रावियों से नफरव और ईंथां करते हैं-- इंबर बिन्व-स्तान में बान-पंचाबी बनदा पंचानी रारकावियो, विशेषकः स्वाक्कोट, संग नुषपरूरगढ की कोर से आमे याओ को अपनाने में कतराती है। पाकिस्तान में उर्द भाषा के बढ़ते हुए ग्रमाय की कम करने के सिवे पंचाबी मुख्यमान देशती गंबावियों की सङ्ख्यित के लिए पंचानी भाषा को किया का माध्यम क्याने पर कोर दे रहे हैं। इधर पूर्वी पंजाब जै मी कुछेक हिन्दू तथा विश्व - विश्वा में भी सकासी विशेष रूप से-एंसाबी भाषा को पूर्वी पंत्राय की सहका बनाने पर करपन्त काश्रह कर रहे हैं। होंनों पंचानों की तनातनी का मृतंकप इस घटना में स्पष्ट विजित होता है कि कादियां में १००४०० निर्वाहे ब्रह्ममान मास्क बरकार की संरक्षा में अपने नहिस्त की महिंबरों की रखा के बिवे क्के इस है। तथर पाकिस्तान के ननकाना खादेश में विक्या ३०००-४००० की वस्था से क्के पढ़े हैं। यह अवृत्तियां हुए बात औ सूचक है कि बन तक पद्मान हव प्रकार नेता रहेगा, शान्ति क्रयम नहीं हो सकती। रिवति वह है कि दोनों एक दूवरे से सह रहे हैं- इवका उपाय वह है कि होनी पंचानी के अभिमंद्रश बनशाओं के बाद स्परिक हो भी की पूर करने के लिने पंचाबी बम्बता को विक्कित करें 1

पूर्वी पंजाब ज्यादा समझोर उपरिक्रिक्त समानताओं के होते (केन प्रतः १८ कर्) हिंगी के जिस्सा होने के कारण जिसा के कार के नहां के निया-किंदी के ज़ारी आपर्तित किया है। किंदीकों ने बंदस के कारे में को कोश मेंद्रि, बार बहुत ही महानाहर्ष है।

पूर्व के क्यान मंत्रत को प्रकार क्री के बारों ओर बारने में १४ परटे के प्रमु ही साविक समय समारा है। जनकी हुए का सुकाय भी सामान कुर्वी के पुरी के अनुवास के बरायर है। र्मका के चारों क्षेत्र का वासुमयरक क्रूरती के बाजुमस्बद्ध के समान मोटा अही है। मंगल के परातल पर भी मुक्तवाक्ष्यं व विक्रि पृथ्यो पर की गुरू स्मादर्शन सकि वे काची है. इसी कारण क्षा के बावपरस्ता के सविक मोटा होने को सामा नहीं की बा सकती । साम-विक्र मान्यशाची के बानुबार मंगल पर के बालुमबङ्गा का मनस्य पृथ्वी के काबारहरू के धनस्य का नीवाई है। हो। बावेब का बनुमान है कि मगस कर का बासुमस्ता हमारे वहा के छ ने है क वे पर्वती के निकट के वासमब्दल है भी पतका है। मयस का हम मान प्रथी के द्रवमान का सगमग जवा मार्थ है। उहका व्यास ४२१६ सीस है, सबकि प्रश्नी का ज्ञास ७१२७ मीबा है। मंबबा को क्यें की वरिक्रमा बरने में १.८८ वर्ष समते हैं।

मंगल की कोर देखने से वह सास का जमनता हुना विदर विकास देश है। ब्रेसिन दूरवीन द्वाराः देखने बर वहा के बरादवा को सावहींन का होने के क्षत्र शाम उठमें नहीं नहा इतिस नीक वर्षेत्रक कुछ वर्षे दिसः साई पहते हैं। वे चन्ने स्थाति है। महत्रमान किया वाता था कि सास रक्ष क्षत्रक के स्वत को प्रवर्शित करता के अधिक हरित जीवा वर्ष के पत्ने नहीं पर कक्ष बद्धा का क्या प्रदेश सीवें की सूचना देते हैं। मगक मह 🖈 प्रवो पर श्वेत प्रदेश दिललाई र्वे**∉**क्षाद्वेश का क्षेत्र साथ सौक्षत्रसुद्ध में प्रायः सुत हो बाता है, फिन्दु टस्बे क्रिनों में पुन- दृष्टियोचर होने समता है। वैकानिकों का सवास है कि बा क्षेत्र मान वरा के वर्धने प्रदेश कें क्षतित करता है।

प्रमी और सबस की वमानता ने बाद सकीन कारना को कमा दिया है। कोची का बतुकान है कि समझ पर औं पूरती कोड़े ही मतुष्य हैं, किन्दु ने कुछाई नहां के समुख्यों के समान आई हैं।

वि विज्ञान किया बाता वा कि कि वो बार के अपने का रवेत प्रवेश अपने के बावब के किया कार्यावका कि वोक्त क्षाम प्रवास गरी है, विज्ञा कि व्यक्ति केस हैं। बीह मेंबल पर का

### पृथ्वी का निकटवर्ती मंगल ग्रह

[ प्रो॰ वसन्तवात एस॰ एस-सी, उदब्पुर ]



सानी बरफ के करने में परवर्षित होता का रहा है तो बहा के बायुव्यवस्त में आपनी व माण के कको का सारितल होना करती है, किन्तु हव बात के सानी पूरे समस्य नहीं मिसले । यह भी कनुमान किया बाता है कि अंगल पर के मूर्यों कर रहेव बरेश करावन कि सोमल पर के मूर्यों कर रहेव बरेश करावन कि सोमल ने बहुत हो कराव के सामन बहुत हो कराव है कि इसे माण के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु- सबस्य में पानी के अपन के बायु-

दुरबीन द्वारा देखाने पर मयला में इक्स कावी रेसाएं विक्रमाई पहती हैं। वाचारकतमा लोगों का वह क्याल है कि बहरेकावें मगक्ष वर की नहरें हैं। इन १८७० ई॰ में इटली के प्रतिक स्वोतियां किय्टैली ने यह विक्रिप्त निकारी थी कि मगवा के बरावल पर कक काली रेकाने इक्षियत होती हैं। इस विश्वात के श्रानु-कार इन रेखाओं की सम्बाई कई हवार मील तथा चीचाई २० से ६० मील तह क्तकाई गई। खिपटेली ने इन रेकाओं का नाम चैनल्ड रका चिनको इटली की आबा में कैनस्य करते हैं। इटली भाषाका बह सम्बद्धीयता से अप ग्रेंकी शाचा के वैद्यारक शब्द में अनुवादित कराका सका कीर कोनों में यह धान

फैस बना कि इस प्रकार की रेकार्ने यहा पर नहरे होने की स्वना देती हैं। प्रो॰ सावेसा ने म यस के बारे में

महत्वपूर्व रहस्वोद्घाटन किया है। उनका क्रममान है कि यह फेमलब खडीबकरी है उनके श्रमसार स्वसे पस्ता रेसाओं की चैकाई र वा इ मेल है बनकि मोटी रेखाए १५ से २० मील तक चौडी है। उनका करना है कि इन रेखाओं की समाई श्रेपेसाकत सचिद है। वर्ड रेसावें २००० मीका तक साम्बी है तथा उनमें से एक की सम्बाई १६४० मीस है। तव क्या वे रेखावें पानी की वास्तविक सम्बीचीकी चागर्ये हैं। प्री॰ सावेश का कडना है 'डा'। य'गला पर भी यह वारी रेकार्ये बहा के अ बीव रवेत प्रदेश के निकट बाकर प्रकतित हो वाली है। आवेल के निरीक्षकों के क्रनशर बहा पर यह रेक्स ए एक दृश्रे को काटती हैं यहा काल काले घन्ने हिस्सलाई पहते है। मगस पर के स्वाधी श्वेत प्रदेश के निकट कक गारे जीते रह का स्वाधी षम्म दिक्तकाई पहता है। इक्से सिक्र होता है कि अवों पर भी श्वेतता ऐसी बस्तु के कारबाई को विवसती है। ऐती बस्तुकों में पानी ही ऐसी चीव है बो इत प्रकार का प्रदर्शन करे। सगल सूर्य से काफो दूर है। वहा का वासमहत्त इतना पटला है कि सूर्य की गरमी को शोषित करके रोक नहीं सकता। ऐसी रता में किसी वस्तु के विभन्नने का प्रश्व कारवर्षेत्रव ही प्रतीत होता है. किन्त प्रोफेटर बावेश का कहना है कि वास-मयद्वा के पतला होने के कारक सर्व की किरवों तेजी के साथ पड़ती हैं और पानी पिवजने स्वयद्य है। मंत्रक पर बक्त वास संद्यपि ठडी है से किन बद्धा का तापमान पानी के बमने के तापमान से सदैव अधिक रहता है। पहिले लोगों का यह विचार था कि प्रशास में विकारे देने वाको प-ने वहा के समुद्र हैं, किन्छ लावेल के निरीक्षकों ने इस विचार की गवात विद्य कर दिशा है क्योंकि मगवा की रेखार्थे एक दूधरे को काटती हुई मतीत होती हैं। इसके अविश्विक ऋख परिवर्षन के साथ २ उन घव्यों के रस में भी परिवर्तन होता दिशामाई पहला है। उन का इरित नीक वर्षादधरे रव में बदल जाता है और यह पुन हरित नील वर्षा में परिवर्तित हो बाता है। सावेल का धनमान है कि यह धन्ये बनरवि के प्रदेश हैं बिल में दर्भ के पिषको हवे पानी से कियाई होती हैं।

बहाकी नहरों के बारे में भी वह देखा गया है कि वे मगल ब्रह की शब्द श्चत में दिखकाई नहीं पढ़ती किन्त बसन्त ऋतु में अब कि श्र वीय रवेत प्रदेश करे भीरे छप्त होने सगका है वे पुन-इक्टि-गोचर होने सगती हैं। सावेश का अनुमान है कि मगस ग्रह की बढ़ी र काबी रेखाओं के बीच में पानी की वास्तविक नहरें मीजद है विनके द्वारा वहा सिंचाई होती है। वो काली रेसायें हमें दिससाई पड़ती हैं वे नदर्र नहीं हैं क्वों कि वहा की नहरें काफी एकड़ी हैं, किन्द्र ये रेकायें नहरों है किनारे बढ़े लम्बे चौड़े बनस्रति प्रदेश हैं बिन मैं उन नहरों द्वारा विचाई होती है। तब वहा चीवन का अस्तित्व मी है। इस विषय में समाचार पत्रों में बानेक बेसिर पैर की बातें निकती हैं। प्रो॰ कावेल भी मगक में बीवन अस्तित्व के विद्यान्त में विश्वास रखते हैं किन्तु तनका विश्वास इस प्रकार के बेसिर पैर के बाधारों पर निर्मर नहीं है, वे विश्वास तद करते हैं बच उनके निरीखकों द्वारा निक्षे हु परियाम उन्हें ऐसा करने को विवश कर देते हैं। उनके विचार इस auc i :---

एक वमन या जन कि मनका कर पानी की कापी कमी हो नई यी। पानी की इस कमी को यूग कपने के लिये बहा के निकावियों ने कपने उत्पाद वोष्ट्र निकावें हैं। इस काली रेकाओं के जीवा पन तथा उनकी रेकामांबातानुक्ल काकृति उनके कृतिम होने का ममस्य देती हैं। मंगका के अुवीय देवत प्रदेश की को दर्दे का इसके स्वितिक कीर की कोर करने का इसके स्वितिक कीर कोई कारच नहीं मिलता। उदाहरण्यतः पूर्वी पर की निदेशों का बहाय करातता

# केश सौन्दर्य के लिए

## ★ ग्रस्कुल काँगड़ी फामेंसी द्वारा भेंट ★

### केश सिगार

इक्से किर पोने पर शास रेक्स से सुकायम व सुन्दर हो व्यावे हैं। सूक्त २।) पाव ।

### नामचा तेल

बाबों का निरना, झरुमव में पकता बाबि रोस दूर होकर दिमाग में तरावट बाती है। बुक्व ११) बीबी।

### माझी तैस

दिमान को ठवडक व तराबट बहुंका कर बाकों को भवकृत व कुन्दर बनारा। है। सस्य १৮) श्रीची।

### भूक्राज तेब

वाकों को काला करने में वह तैल प्रतिद्ध है। नेत्र कालि को तेल करता है। मूल्य १) पाय।

### ग्रस्कुल कांगड़ी फामेंसी (हरिद्वार)

धक अवीय प्रदेश से मध्य रेखा की वर्ते। क्रोर नहता हक्या 'दशरे जब पर पहें व बाना है और वहा बाहर क्रम जाता है। काय आने वर यह पानी पुनः पित्रल कर पडिता अव पर पट्च बाता है। इत प्रकार यानी का कावागमन जारी रहता है। इससे सिक्ट होता है कि यहा कै निवासियों ने कत्रिम रूप से पानी के बहाब का इस प्रकार प्रवन्त्र किया है। हो। बादेश वे अपनी मृत्य तक इसी बात की पनशकति की थी कि मगत पर को काकी रेखाये यहा की नहरों सीर तनके प्राप्तवास की बनश्रति प्रदेश की कुचित करती हैं। उन्होंने अपनी सत्य से विशेष एक व्याख्यान में बहा वा हि मगत के सगातार निरीवकों से कोई बात ऐसी नहीं भिश्वती को वहा पर कीवन क्रस्तित्व की कराना के विकट काती हो ।

सन १६ १३ में ब्रो० विकास से समे-रिका और बोध्य के ज्योतिथियों का एक संघ स्थापित किया था। यक्ति उन्होंने स्त्रम कोई तिकास्त स्थिर नहीं किया किना तनका करना है कि अनके निरीखकों के विकास जावेस के विकट नहीं वाते। सन् १६१८ में विकरित से मगस के बारे में अपना नवीन सिद्धान्त वैश्व निश्रों के सामने रक्ता । इसके सनुसार मगस पर के के अक्रम का कार्य करते हैं को हमारे बहा के समझ करने हैं। मगळ की मीध्म ऋत में इन कैनाल्स कर पानी माप बन कर उदता है और मेंह के रूप में पन. क्श बरत पढ़ता है, किन्तु रिकरिन कर तक विद्यान्त वन्तीय बनक नहीं है।

मगळ वर बीवनके ग्रस्तिस्य का प्रश्न वहा के तापमान से बहुत कुछ कामनिकत है। बद्ध समय हुआ। यह बक्टर बासकोब रहेता ने गवित हारा बद्ध विक्र किया वा कि मगतां का ताप-मान बरफ के तापमान से भी कम है। बढि यह सत्य है हो वहा चीवन के **अस्तिस्य को क**रूपना नहीं की **या सक्यो** ।

कावेश और पिकरिन का कहना है है कि बहा के बासुमग्रहता के स्वयह लाजे के कारक दिन का तारमाने काफी बट बाता है। पिनरिन का विश्वात है क मंगल पर राष्ट्र में बदली होने के पिट भर मोजन कारिये कारक सर्व से बाई हुई गर्मी का कथि-कास वहाँ रह बाता है। इस प्रकार मनक **दर की रातें अपे**खाकत गरम रहती हैं।

तन १६२४ में रेडिबोमीटर द्वारा मसन के बरातन का सापमान गाया सवा था। इस निरीक्षका से वहांका सापासन ७० से १५० सेन्टी प्रेड के कीस में निश्चित किया गया था। उक प्रवोगारम् । परिवास वहा पर अवन् के श्रास्तित्व का समर्थन करते हैं सदि क्रमाख्ये सक्रि (एटोमिड बानवीं) का स्थ-

को तांकारी जीपार्ट के कार निर्मर है। करने में किया मुख को जुमकिन है इस कामेश के निरीवकों के प्रत्यक्ष संगी- "निकटकामिण में मंगल की सक्त कर





#### ५००) नकद इनाम

बवामर्ट चर्च से सब प्रकार की बस्तौ, दिमानी कमबोरी, स्वप्नदोष, बाद्ध बेकार तथा नामवीं दूर होकर शारीर हार-प्रष्ट बनता है। मूहन है।॥) मन बाक्सर्च । देशार साबित घरने पर ५००) इनाम । स्वाम पार्मेची (रविस्टर्ड) प्रक्रीवट ।

गेराइर-- (गोलिया) गैस चडना वा वैदा होना, बैट में पवन का चूमना, भक्त की कमी, पाचन न होना, साचे के बाद पेट कर भारीपन, बेचैनी, इदब की निर्वेशता. दिमाग श्रद्यान्त राजा. मीर श्रा व शाना, दस्त की स्कावट वगेता, शिका-वर्ते वर करती है । फान्द्र, सीवर तिस्ती और बैट के हर एक राम में बादितीय दवा है। बीमत कावा १।) तीन का ३॥) काक सर्वे वसायः ।

त∽इन्यक्तिसम प्रार्थेकी ४ बावयम् कोव पाताबात के बापनों को विकसित विकसी-वर्षीय सम्बद्धान्य के सामग्री और



### विज्ञान कक्षा सवस

में इस वर्ष केवल ३० विशार्थी सांट का सिए सार्व्य निशार्थी हिनी निशास समाग्र प वीं कथा पास हो और वस्तु निर्माण की कवि रखते हो। सबन माची माचा वें तम विचा रेने और बनेब वस्त बनाना विचाने का बक्त मात्र केना है। वस्त्रकारों हरन्त मेव देनी काश्चिम और परको बजाई को सांट में सम्माधित होने के क्रिए प को तक दीएको पहंच बाना चाहिने। निवनायको और कार्य दक्तर से मिस सबते हैं।

विज्ञान कसा मनन, दौरासा ( शेस्ट ) जि॰ मेरठ।

## १०००) रुपया नकद इनाम मासिक धर्म एक दिन में जारी

मैन्सो जाइफ विक्सु--एक दिन के बन्दर ही कियमे ही कर्ने सीर कियो बरव से वर्के हुए माविकं वर्म को वारी कर देती है, कीवत क्रम्

मैन्स्रो साइफ स्पेशस—यह माधिक वर्ग को कौरन चारी करके सहम को विजयुक्त कार्यानी से काफ कर देवी है। की॰ १२१) वाद रखी गर्ममधी इस्तेयास न करे क्योंकि वे बच्चेदानी को शिष्टुल शाफ कर देवी है।

चम्या वर्षस्ताय---५ ताल के लिये हमक न होने की कारकटी । की॰ ६।) हयेशा के सिवे १०१)। १०००) द० इनान को मैन्सो साहक. या नर्वस्था को नामफीद खबित करें।

लेडी डाक्टर एक के बामन ( A. W. ) ६८२ क्याब फूल देश्ली।

#### प्राचीन ज्योतिष का चमल्कारी महाच प्राच

## त्रिकालज्ञ ज्योतिषी यात्रिकाल वि**ज्ञान**

इन्द्र प्रत्य से हिन्दी माथा बोलाने वासा मधुष्य चेने ही दिनों में प्रशिक्ष क्वोतियी वन कर शहुल कन और अवय कीर्ति वेशा कर क्वांस है. अस कर्तमान श्रीर मनिष्य का हाल कहना, मृत्यु श्रायु श्रीर मारे वेश्व कावि श्वान्त कमानवी बातना, कर हे सरको की विवि विद्याना, किये कुरवसी देख कर कम करंदा साथ तिथि और दिन बानना, कम चन्द्रमा साथि प्रहों का स्वष्ट करना तथा मांकर सीर कोला क्योंकिय के तमाम गढ़ रहलों की करता और क्योंक व्याक्ष में कमकावा है बोबा वहा मनुष्य भी पूरा न्यीविष सान बाह्य कर सकता है। कीयत को पोरतेक छुटो

पता-स्तोष टेडर्स नं० १ अक्षीगढ सिटी ।

## 🗯 विवाहित जीवन 🎇

को बक्रपन बनाने के राप्त पास्त कारने हों हो निमा प्रशासे प्रशासे हैं १--कोफ बारब ( तरिवर ) १३३) ४---१०० प्रमान ( श्रामिक) १४० ५-जेसक्वर (शंक्य) १३) व----व्यक्ती (अवित्र) शाहे ०--वोरे सरस्य वर्गे 48) हारोड़ इसार्ट कर कान केरे है को नन में सिवेंगी, केरोड़ हो सहार में लिय म देशिय प्राप्ती (औ॰ १५) अंग्रीन

र्भवर बाह्य में पटक लुके हैं।

हामें हामें शांत वाह वरक गये।
के विकार हर जीय न तो स्वीव प्राप्ते
क्यानियों से बावर कमी मिख हुत
क्या, न येन के बाय मिन्दर्शी ही वहर
कर बखा। इत बीच वशार का दूबरा
के सिहालिक महादु है से पुष्का। फिनते हैं
ति शहुं का नाम निकामी हीनेसा के
नकरें से मिट चुला धानेक परिवर्तन
हो हुआ, विक्ते करीय की किन्दर्शी निम्ननम्स ही रहा। उडके पेका कोई परिवर्तन
नहीं हुआ, विक्ते करीड को किनी
अक्षर कर करनोव होता बच्या बुख
पिसता। इत बीच को चन्दरर उडके
कीवन में सारे, ने उसे कोचेहाइत

क्षपनी बन्ममूनि होए खोरेश में सावर दर्तीय ने शाया था कि वृष्ट पैन ने किन्यो नवर वरेया। बेहिन वसन ने उक्का क्षम काल तक नहीं दिखा। वह विक काम में सपना शाकु समावा उठी में सक्तम्सता उठके पर्वेश पर्वेश । में बात तक उठने कानेक प्रमोग कि । कभी योगी को रा विरंशी चिक्रिया बना कर बचो की दुनिया में तेर वशास किया; की याथी कोसे में प्रदर्भ में रूप कर की सारमियों को कीठनों के दरवाणे बट-बारमियों को कीठनों के दरवाणे बट-बारमियों को कीठनों के प्रवाद की सार की कीठनों के प्रवाद की सार की कीठनों के प्रवाद की सार की सार की कीठनों के स्थापन स्थापन की सार कीठने की सार की सार कीठने की सार कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने कीठने किठने कीठने की



पैते पेकर चीनी की चिद्रिया मोल लेते कौर मजे हे कावा करते।

यो जार दिन तक कतीय ने समा-सार वेसा कि कुछ बन्ने ऐते हैं, यो विकित्त मोस तो नहीं से कन्ने, केकिन उनका दिस बादता है कि विकित्त कन्हें रिस बादी है ने कि विकित्त कन्हें रिस बादी है ने कुछा वी के मिल्टा के पाल, पीरस के फेंक मीने कड़े होक्ट वन्नवता से कार्य शाय कलाया कीर बहुत दे सन्त्र का स्वाच कीर विकित्त की मान करने लगे, तो उसने कहा— काल पहसे देने लूगा। फिर कब को एक पक्ष में कहा करके हो एक एक

वो बच्चे पैता साथे थे, यह प्रस्ताय धुन कर प्रतन्त हुए। बतीख को सपक कर पेडे वे दिने बीर चीरन पफ क्यार सम्ब कर लड़े हो गये। बिनके पाव नहीं वे वे वेबारे कपना वा द्वार सरकावे एक बीर बाहे रहे प्रमुख में।

जीर, जिन नचों ने पहले हैं ही क्योंग्र को रेसे है दिने से, ने नह देल कर दल रह गये कि कुनव में सके चयों को क्योंग्र पर-पड़ चित्रिया नट रहा है। चीरे चरे कामगा सारी विद्विया नंट जुड़ी। इंटिकत के पहले में हम सी हमी

'शरे, हमने वैसे दिवे हैं । हमें दनों नहीं देते !' वैसे वेदन कतार नाचे सन्हें बचों ने चिरसाना श्राह्म कर दिया ।

'बनी रेता हूं !' वतीष ने कहा। चीबे छुग राखी। **विशेषक विशेषक  

पिर किन वर्षों को वह गुप्त में विदिवा बाट जुझ था, उनसे बहा --- 'झव दुम सब बा बबते हो ?

नावरी-कूदरी यह हव बच्चे झपने झपने घर बड़ों गये। धिन बच्चों ने पैसे वे दिए ने, क्षेत्रिन झव तक कि विक्रिया न या हके में, वे ब्लॉ के त्यों मन मसीस कर कदार में सब्दे थे।

बर्गीक ने कहा — 'देखों माँ, द्वान रोक चिट्टिंग कार्यदेवे हो। एक दिन न मिली, वो कोई हमें नहीं ? जीर वनके पेंडे बारव कर दिये। फिर को चिट्टिंग वन सी मी, उन्हें हम बच्चों के कामने हमा में उत्कालते हुए कहा — 'लूटो खाड़ों।'

मोहस्ते के लोग, वो कठीश का यह हाल देवा रहे थे, समक्त सबे कि विदिवा बाला बनका है। देखों न, सुरत में विदिवा सुद्धा डाफी।

वेकिन वरीय वनकी नहीं था। उन क्यों की कातर हिंदि उनकी मण्डकता को नेय जुड़ी थी, वो केंद्रे हर विदिया क्यों ने बात की होते, इनके बाद वरीय ने किर कभी चीनी की विकिथ नहीं बनाईं।

पुस्तकों के बेचने में भी उसे कभी करमता हान नहीं सभी। चौर, स्थार समामी का तो सामम विदेवी-बेज दी शांक हुआ। विक किरी तरबी को समामी हालों स्थार साममें देखते शांस कीर उक्की स्थार्थना का सामक करीय को हुआ नहीं कि भी ही उचने चीचे हुए। बाली। मायुक्त की दुनिया में उतीब का नहें कियान कावर है, लेकिन उसवहा-रहिया की दुनिया में देश न राहित उस दुन्ता स्वता है। उतीब का मी यही हाल दुन्ना । कावी में ये शाल राकर, वह एक दिन कारनी पत्नी के शाय पुरन्यार आया वक्ता काया कीर सिक्कों पान शाल के कियों में क्रांध्र पर रहा है। उनेता होते दी कियों की शाय उसके कहम वह बाल कीर शाम होते र कही पर वारत का पता। वक्का-माया होने पर फिर कही बाने काने की कहित उसमें रह नहीं बानी काना स्वस्थ केट रहता कीर अपनी नियानन किस्ती पर कार्य का

ऐडी दहा में चन उसे वाली के विवाह का निमनच मिला, तो स्वधावतः वह अपूर्व प्रवन्तवा से भर उटा । घर आकर उसने पत्नी से कहा — 'लो, व्यक्ति होट वहिन का विवाह हो रखा है। निमनच आया है '

क्या कोचता रहता।

'बरे, पहते से काई लबर भी नहीं कीर एक दम निमन्त्रक का पहुचा !' रगामा ने निमन्द्र का कारने हान में नेते हुए कहा, कीर उसे एक बाव में हो पढ़ हाला ! पिर कहा — 'ठीक हो है ! दादा जन बुढ़े हैं न ! सम्बन्ध तय होने ही हती साल सरला के हाथ पीलों कर देना उन्होंने उक समभ्य होगा ! इसी लिए पहले से काई लबर नहीं मेंब से हैं।

'ठीक नची न होगा १' सतीया ने सुरकारी हुए कहा —'सात साझ सरक गए। इस बीच तुम प्रश्ने मा-बाप और बिह्मों से भिख नहीं सकी। स्रव विवाह के सिलासले में मीब सी मीब है। !

'खबपूको तो मौब रहेगी उपहारी। श्यामा ने कहा।

'सीख ।' वतीक ने दोहराया । पिर शायद किंद्र व के स्वर स बहा — 'हा, मीब ही रहेगी । त्रवाम से नागपुर का साने बाने में दूक वैंक्डा से कम स्वाहा न होगा । रेसागिशों में साक्षर-जूली की तरह सुवाफिर भरे रहते हैं। साला के विवाह के दिखाकों में हव नाम में खुठ। का दूच वाद जा बादमा !

'बीर, यह न कहोने कि बन साक्षिय उठीबी कर बुम्हारे गास झाल करेंगी,

हिन्द संगठन होत्रा नहीं है

'रुक् राज्य हाजा नहा ह स्रविद्य

जनता उद्वोधन का सागे है स्वक्रिये

हिन्दू-संगठन

[ वेजक स्कमी श्रहानम् समासी ]

पुराक वारान पर्दे। जान भी तिन्तुओं को मोक्सिता से क्याने की आकारनका करी हुई है; मारत में सबने बाती प्रमुख बाति का बक्ति तमस होना राष्ट्र की बक्ति को बहाने के क्यिने निवास्त आकारनक है। हवी उन्हें रूप से पुराक नकावित की वा रही है। सूच्य २)

विजय पुस्तक भवडार, श्रद्धानन्द बाजार, दिश्वी ।

नहां दुनों नहाड़ तो खोदना नहीं है। दिन मर जाराम है वहें रहेग्गे खीर में के बचने बादार होते देखोंने ?'

'तुम ठीक रह रही हो हु' करीब के क्या — 'क्याइस क्षमती के हूर रहते वह जब की कम कुछा है । करनेक में रहफ दसवा व है किटना कमा की, बेकिन वामांकिक युव्च नवीव नरी होन्या । दिन-मर काम करो और स्वक्ष को पदि । की ठरह पोल्लो में बाकर किए करी । (एर, करए भी तो हम नहीं कमा वके। महायुद्ध कमा महनाई ने हमें कमी वन-वनी दिवा। मजा, यह भी औई किस्सी है!'

'तब एक द्वाम बरो न !' स्थाम ने एक नवा प्रताव थेल किया — 'वाज बताजी इत किये की नीकरी को असते, जब इस भी वहीं नानपुर में रहेंके। बरे, नीकरी हो बन करनी है, दो कहीं भी रहे। बया प्रवास क्या नायपुर! बहा कम से कम जपनों के बीच दो रहेंके। प्रस्क दुल में बचनों का शहरा दो रहेंका।

'शुक्तव तो बहिया है स्वामा ] क्षेत्रन दूसरो रादा वह न कहेंगे कि दिवा वा विवाह का निमन्त्रव की कि याद इसरत कोरिया विस्तर बाव कर । किर, मकानों की बालत तो तुम वहा देख ही की हो । दूबरे महातुद्ध के बाद रोज माखून पकता है कि कावविद कावामा के चरार हो काने के कावविद सा वन-सक्ता नदी की बाद की तरह बद गई है। किराए पर मन्नान मिलना बाज्या कुद्धन हो गया है। मान सो कि तायपुर में इस जोगों का महीनों किराए वर मज्यान मिला तो रूप होन्या है।

'कुछ नहीं होया !' स्वामा ने अपने प्रस्ताव की लंकित की फसक पाते हुए कहा — 'खात शास के बाद हम साम चस रहें हैं। दादा देंगे नहीं कि जिस पर मकान न मिसने की हासत में कह कह दें कि सपना रास्ता नाथी !'

'यह दो मैं भी धानता हू, केकिन किसी की भक्तमनशहत का कानु नत साम उठाना ठीक नहीं।'

'इसी को कहते हैं बालू पर तैरना ।' श्वामा नेबुलुर्मी दिससाते हुए कहा—'करे, बब महणहें में प्रुवेंगे, तब तैरने की बात मी कोस सी बाएगी।'

'क्रम्बा, तो तन रश कि हम कोम एक वताद के मीतर ही नहां से क्रम्बिटा हो बाएगें।' क्रीया ने कह दिना।

मधान पर क्रुके नीम के बूच पर बूक्चे उरेत कई बहेन्डि परियों के पर सहकताय और किसी तूचरे वृंद की सहकताय और किसी तूचरे वृंद की स्वामा ने इन पहिलों को ध्यान वृद्ध के देखा कीर का। — पी, हमें ध्याना हो चाहिए। परदेश में काबीकन रहता दीव नहीं? कुरो दिन किये में साकर करीय में सम्बा इस्तीय नेक कर दिया। विना किसी सामि के इस्तीय मान्यू कर कर किया समा। तुक्या साइड्स क्या हो ही जुब्ब था। करकार स्वाः सम्बूग्ने सीर स्थानी नवाकों की खंटती कर स्त्री थी। करीत कर सम्बूग्ने हिता सम्बाभ कि स्थान कर कर हता सम्बाभ कि साम करने की विका रित नहीं की थी। कैपिन करोड़ ने बन रुप्त ग्रहर हो के मिन करोड़ ने सम रुप्त ग्रहर हो के मिन सम्बा क्या करोड़ से साम कर सम्बा क्या करोड़ से साम कर सम्बा क्या करोड़ से साम कर सम्बा क्या करोड़ से साम कर सम्बा

इस्तीच मन्त्रू होने की बात कुनकर रचामा पूजी न बमार्ट । वह करने मा अप के कहर में वो वा रही की निका उठने— 'यूक पक बाब ही बात के नाम मेन हो। बचाब मान्य के सकाब में रहने की बात मी विका हो।'

'क्रम भी कवम काती हो स्थामा ।' वतीक ने वहा — 'करे, क्विक्षह को मह मह में इस केने की दो कुरुवत न मिहेगी करें हैं, किर दुसारे सिंह मकान कोबने केन बाएगा?'

शिक्ष देने में क्या हुई है।' 'है क्यों नहीं ! उन्हें व्यर्थ परेखानी रोजी !'

'तर नागपुर में खने का निक्चर तो उन्हें किया ही मेको।'

'हां, यह मैं शिक देश हूं ।' जीर वर्शीय ने उसी बड़ा दक पण शिक कर नागपुर मेथ दिया। किर श्वादम से कहा — 'का दादा का उसर का आंधी पर ही हमें पकता होना ।'

'तो स्था तुम्हें यह संख्या है कि ये इक्षानश्यम का स्थापन न वहेंसे १'

रंशन नहीं; होकिन व्यवदासिकता का तकावा तो नहीं हैं। हुए क्यारेट क्यों होती हो क्या क्यात है, एक वातह के मीता ही तनका उत्तर का कप्पता है हा वक हम हो ना बार का निवेदी स्वान कर सालें की? "?

'बो पाप इस बीवन में किए हो, तन्हें वो डाहों।' स्वामा ने मध्यक के सहते में बड़ा।

'अनवान में असे ही कोई पाप हो नवा हो रचना, बेकिन व्यन-मुक्तस् बाब तक मैंने कोई पाप नहीं किया।'

'सरे, मसक को भी तुम कभी कभी गम्मीरता के साचरक से टक केते हो। विरेक्ष-स्मान तो इत कसाह हमें कार्यक से सचिक करता ही कार्यिन। चिर, कीन कार्य, कम सह वर्षे।'

एक क्याह का बजन बाद की बात में बच्क गया। इस बीच परिक्रितों के मिन्नने विषे बी-कान करने और सासम के विश कोई काम नहीं किया करीब में। सम्ब में रनशुर का क्यार मीजा बना। उनहोंने

िशेष क्षा १६ वर ]

# स्वप्न दोष \* अमेह

केवस एक सम्बाह में बड़ हो दूर । तुम्ब १) साम सार्च हमक। विमासम कैनिकस पानिती हरहार ।

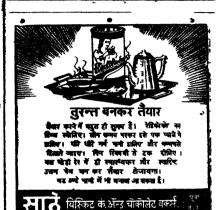

## *वीर अर्जुन साप्ताहि*क

41

# 'देश रचा स्रंक'

बोक्री की कारियां वच रही हैं, को कि आहकाव्य अब भी मंदा करते हैं।

्री साप सप्ते देश थी. एहा कारण के व्यवन्त्र में पूरी आमझारी आह कार्य के किए पं∗ ववाहरसास नेहक, भी रामगोगांकाचारे, काहार सम्बद्धिता, जारस गीवन किंद्र मी॰ इन्द्र विश्वायक्तरी, भी श्रीक्रम्य-युक्त ब्राह्मसंस्त्र, भी नोतासामोदिर सामवक्तर, भी रामगोगांक विश्वा-कत्त्रर व्यादि स्थावि मान्य केंस्की थे शान यवक सेस करते एतं क्यारि कार्य रसें।

हं से उद्शवंकर पहुं, वी हरियस्थाय नण्यन, वी प्रीक्यायक, सी रिव्ह प्रमान्त, कुमाती के क्यांति प्राप्त क्षात्वार वी वृत्येश्च खारि कहास्त्रार की वरिकार कींद्र कहिना नी कार रोग्न हैं। हे सबेसे रिक्, प्रदेश सुब्दें कारि।

मस्य एक स्था

वाज से घरती कारी स्रापंत कर हैं। प्रकृषक सामाहिक वीर कार्जुं न, कर्जुं कार्योक्षण, महानग्र नावार, विकी

# राष्ट्रीय सरकार की त्रांखें श्रीर कान

े हमारा गुप्तचर विभाग

 $\star$ 

स्वार की समस्त सरकार गुप्तकर विमाग की कार्यक्रवाता पर क्षी-प्रानः काचारित रहती हैं, इसी विभाग में अनके प्राचा रहते है। गुप्तवरी को सीन बाईन डीन भी कहते हैं। ४० करोड़ की क्रांशदी गखें भारत पर किटिश सरकार के इसी विभाग के ·ध-६ तथ बफसर दसदने से शासन करते े इस केन्द्रीय गुप्तकर विमाग की -शासाएं मारत के समन्त मानों में ·श्री। कडी कर्री पर तो केन्द्रीय शतचर 'विभाग के दर्भवारी जिला स्वानीय प्रक्रिय -की सहायता के भी कार्य करते वे और · अप भी करते हैं। १५ आगस्तः १६४७ · से पहले इन्हीं कम चारियों की रिशेर्ट पर क्रन्तिम निर्णेश किया वाका या।

विदेश शरकार का ग्रुसचर विभाग
( कावस्त्रवेशक या ग्रं) शिरविक्षमात है।
हं 'मलेपड में प्राप्त ने तेता की रखा
किए ग्रुसचर व्यंते हैं और हतनी
-चालाडी से काम करते हैं कि नेता को
स्वर्ण नहीं मालून पड़का। आरख्य में काम
सांसे प्रसिम्पदक मिशन के काथ भी
-बेंडी ग्रुसचर खाने थे।

#### भारतीय गुप्तचर

किन्द्र दःस है कि हमार्श्वे भारत वरकार का गुप्तचर विभाग बहुत ही निम्न कोटि का है। पहली के आ में ब इपफलर दो ब्रिटेन उपके गये और उन द्धारा विस्तलाये गये सुरक्षमार्न्ह पाष्ट्र-स्तान चती गये। इतिहर विशेष्ट्रों की बहुत कमो हो गरी है। केन्द्रीय न्युसचर विभाग के कायक तल न होने के कारबा चम्पूर्वमारतको उत्तका फल अन्ततना र्भेषक रहा है। वितम्बर के दगों में दिक्की के मुक्तमानों ने इवारों इविवारों तथा बमों का प्रयोग किया। किया हमारे श्रासचर विभाग का एक साल से होने व्याक्ती लेगारी की कोई सावर नहीं सामी। इसी विभाग पर दूनम चांटा तब पड़ा चव केन्द्र में ही गांधी की की इत्या हो नाई।। ग्रप्तकर बचान सके, या भी कहा भाव कि उन्हें इसकी सबर ही नहीं सगी। समस्य भारत में राष्ट्रीय नेताओं को मारने 🗯 पढ़बंब रचा गया, किन्दु क्षेत्रारे गुप्तचर विभाग को उतका पता क्षेत्रको ।

गोप्रते को वश्व में पड़ड़ा जा क्षेत्रता था, शंस्ते में वह कई स्थानों पर देवेरो वहां पकड़ा जा वक्ता था, रेल में किंदनार किंदा जा सकता था, किन्तु क्षेत्रस्य कुरूप विभाग तो जो रहा जा। गांचीजी की हत्या

यांचीची की हला के उपनन्यों में उपनाय देश ने प्रात्वाच पार्डमें वर में वरवार परेख ने प्रात्वाच पार्डमें वर में वरवार पार्डमें के कारचा है जिए तर उनकी रखा के खिए तैनात नहीं किए गए वे। जब कर विदेशों की जीर मी देखिये। जानका के प्रमुख्य है प्रमुख्य करवेगा है कि जुप्यचर उनके पींखे न जाया कर किन्नु तन मी जब तक वे जीवित रहे भ मा भ्र गुप्यचर वरा उनकी रखा का तरसर रहते हैं।

#### स्काट्येंबड याडे 🔹

रिक्षु कई क्यों से यहूरी बार बार बह जेजबनी देते हैं कि क्रिटण गालेंग्रेयट के जाब दिया बायेगा था फता दिया रत को उद्या दिया बायेगा, क्रिन्तु स्ताट-संपद्मवार्ड ने छदा ही ऐसी नोबनाओं की कसी को खिलने से पहले हो टोक्ट दिया है और फतायकर गालंग्रेयट को कीई हानि नहीं कुई।

#### गुप्तचरीं की शिवा

ब्रिटिश सरकार चुनाव करके इ क्लैंस्ड के बोग्य अक्रियों को गुप्त वर बनाने की शिक्षा देती है। स्झटलेंबड यार्ड के स्कल में दो वर्षों तक शिका होती है, फिर विचार्थी प्राप्ता चेत्र चुन वेता है। वो माथा वस्तन्थी वानकारी बन्धी रस्तता है उसे विदेशों में राबदुतों के साथ मेगा बाता है। वहां वे अपनी **सरकार विरोधी कार्रवाइयों की बांच** करते हैं, ग्रम से ग्रम स्थान के वित्र क्रीर नक्शे मेजते हैं, इत्यादि ! को विवार्थी कानूनी बानकारी रक्तता है उसे देश में ही इत्याओं तथा सरकार विरोधी षडयंत्रों की स्रोध के सिए रका बाता है । इत्वारों का पता सवाने बाले गुसवरों को दबाइयों की छिदा भी दी काली है।

#### हमारी परंपरा

प्राचीन काल में हमारे देश के प्रमुख राजा गुसचर (ग्रन्थार) रखते थे, जो अपने काम में विरोध रूप से निपुच्च होते थे। नई पुस्तकों में हन फरवारों की चालाकियों का वर्षन है।

किन्तु गुलामी के समय में हम अपनी इस चीच को भूल चुके हैं। अब चूर्क मारत आकार हो गया है रख कि मारत आकार को न देख मारतिय गुलाम के किए ही काल-नागरिके की सुरुवा के किए ही काल-स्वकृता है, वस्त् देखी तका विदेशी

## ग्राह्वान

बी चन्द्र बी॰ कास ने प्रस्वाचारों से बातिहित उठ | बाग | बाग | नवयुत्र बाग | उठ ! स्वभिमान के उम्र रूप इठ बोई माता के सुहाग ! कित मादक मदिरा के मद की मस्ती की नींद दुने आई, कैंडे रहा मेरी पर मरने वा**हो**ं ने कांखें अन्तकाईं। मानव की कठिन परीक्षा में को सदा सफल होता झावा. उत बाटक बादम्य मनस्वी ने केते अपनापन नितराया। दुरही का तीला स्वर सुन सुन को हृदय प्रकृत्तित हो बाता. बह बीर वक भा चात्र तेथ क्वो शक्ति हीन श्रव कालाता। भारतों भी नेकों के बस पर अब राज हृदय फिर दश्लाने, मानवंता के उज्ज्वल प्रतीक । सन रख मेरी का मधुर राग । करमाचारों से ब्राविद्धत, उठ | बाग | बाग ! नवसुव ६ बाग ! क्यों हृदब, मफुल्सिव होता है, बुश्मन का ब्रम को पा झश्का, द्राम पर ही को पलने वाले तेश ही पीते ऋक्का रहा। दुष्टों की द्वेष भरी आपलें तेरे वैशव को दूर रहीं, अभिमान, द्वम्हारे माना के वह नवीं कर चक्रनाचूर रहीं। तेरे अन्तर की कान हुआ, तेरा गौरव स्वो घुंचलाया, खन्मान बिन्दु, तेरे पर कां, अन काला नाइल घिर श्रामा। क्या सचम् च अपना पतन देश भी खब्दा तुर्हेनहीं भाती। गौरव-मूते । पथ भ्रान्त दोष । सुप्रमा के सुन्दर सरस राग--अत्याचारों से बातिहा, उठ जाग जाय, नवबुरक बाग ॥ अपमान ताकना सही महा अब तो निहा को त्याग स्थाग, भन्तर की बुम्ही हुई ज्यासा, भ्रम पुनः प्रवित्त कर समाय । क्य क्या में निवली सी भर कर साहत का विद सशक्त बना, उस बल्प बुद्ध को पुनर्जनम दे विसका काल काल मूरा नुवक बना। भवभीत सिंह। भय को तथ कर पहिचान स्थामिमान प्रापना, अपनापीक्य किर अवज्ञत कर तन्द्राकातम धूमिल सपना। कान मान विदुकी रखा हित को विदामें व्याला सी भर कर, फट पड़ो देख दूषित दक्ष पर लेकर मानृत में बलर काग। श्रस्याचारों से झातश्चित, उठ वाग वाम, नवसुरक वाग ।

## इन गीतों में जीवन भर दो !

[श्री श्रीकृष्य 'वरतः'] इत वालों में प्राय हुंक दो। इत गीतों में भीवर मर दो! गतिमय कर जीवन को उत्तर्में, यत-यत विकृत के क्या भर दो! साथ न कवि वनने की युग के

> साव साव पग घर न सकूं को, बिसदानों के प्राप्तन्तवा को पाकर मी कुक्क कर न सकूं को, को तुख दर्द किशी का अपने

स्वर में भरकर गान बक् मैं, बुद्ध राष्ट्र में यदि नव कीवन इन गीठों से स्वान बक् में।

क क न सके आयंबी त्कानों में प्रक्रमें बहयीबन भर दो ! इन सासी में आया फूंक दो ! इन शीठों में बीबन मर दो ! बदि अभिलाया है बीबन में सुक्त को प्रवाद राग साने की,

> तो क्राभिलाया है बन बन में क्रान्ति स्वाल मी भड़काने की, नहीं चाइता मधुर स्वरों को

गा, केश्व प्रपना मन भरना, ऐसे भी श्रमश्चित माची हैं बिनके लिए बहुत कुछ करना,

शक्ति-भक्ति के बाय बाय इब तन में गिरि का हद मन भर दो। इन बालों में प्राच फूंक दो, इन गीतों में कीवन भर दो।

# कैसी

िकाजी कानवरहीन सां नरवर, एम॰ एस॰ ए॰ }

प्राकृतिक निवम के अनुसार वृद्धों में एक वर्ष में एक बार अन्ति बाती है। प्रतस्त के मीलम में अराने पत्ते एक एक कर के पृथ्वीपर क्रासिस्ते। हें और बदा के लिये अपना अस्तित्व को देते हैं। पत्रभुष के पश्चात एक मी प्राना एका वस को शासी पर सकी नहीं रहता । कान्ति का अर्थ है कामूल-चूल परिवर्तन। शदि वृद्ध पर एक भी प्रयाना पश्चा रह बाब, तो वक्क की कोमा को नष्ट करने में भारी सहायक होता है। नप्पन्तों के लिए वह नात अपन्त-नीव है कि उनके बीच एक सूच्या भीर कुरू व पता अपने अवास्त्रनीय अस्तित्व को बनाए रखने का दःशहस कर तके।

कि बीदेश में भी बन कान्ति आसती है. पराने नाकारा तथा ब्रत्व/कारी शासन का बन्त होता है कीर नवीन शावन विभाग प्रस्तित्व में भावा है, तो समस्त दक्कियानूती कल-पुर्वे तर पर पैरस्ल कर क मन्तर हो बाते हैं। बाति की पर्वाता तमी होती है, बन कि पूराने शासन के बिट पुराने शासन के साथ ही दम कों हैं।

शताब्दियों के बाद हमारे देश में भी कान्ति आई है, परन्त कान्ति से शासक के दाचे में वो नवीन परिस्थिति क्ष्तान हमा करती है वह स नतक इस देख की सनता की नवरों के सामने नहीं बाई है। श्रात्याचारी शासक के समाने के काविकारी तथा कर्मचारी उकी प्रयाने ठाठ बाठ एवं मीय श्रीक का भीवन ब्दतीत कर रहे हैं। देश की श्रंखनाओं को हर्द्ध बनाने वासे सुंगरिम आबाद जबीन भारत में स्वासँव्य संप्राम के बोद्धाओं का मुंद चिढ़ारी तक का सादत कर रहे हैं। देश को किरंगी बाकुओं से मुक्ति दिलाने के लिए शुद्ध करने वासे शाहरी युवकों को कठिन कारावास का दग्ड देक्र निन्दशीक पाप करने वाले न्यायाधीश अन भी न्याब के शासन वर बढ़ी शान से विराधमान है। वह मबि-स्ट्रेट, जो देश को शास्त्रद देशना अप-राध समझते थे, आब आबादी के बाद इस देश में रह कर अपने आपको अप-

बढवंत्रों से अपने राष्ट्रकी रहा करना व्रमुख ध्येव है। इमारी सरकार को भी विदेशों में गुप्तचर मेवने हैं।

इसके लिए एक केन्द्रीय गुप्तचर शिका रकुल कोला बाब और समस्त भारत के युवकों में से चुनाव करके बोन्ब व्यक्तियों को विद्यादी वाय ।

राधी नवीं नहीं, समझते। देख के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को तथा देने वाते बाच चपने बापको समा के लिए पेश क्यों नहीं करते ! क्यों कि एक वर्ष पहले देख को आबाद कराना उनके नवदीक एक महोन क्रपराथ या ।

हमारे देश में बर्ज क्यों बाट वास्ट्रह काना है, परन्तु काठ मान का समय बीदने पर भी पुराने पत्ते अपनी अपनी बगइ पर क्यों के त्यों कावम है। जिरका-शंकर, सर सक्कर हैदरी आदि ने देश की को सेवा ब्रिटिश शासन के पहिसे वन कर की है, उससे कीन परिचित नहीं। सन् ४२ में इस प्रकार के लोबों ले को करतन दिखाए, वह किस से बोशीस हैं ! देश के दक्षे कराने वाले की जी महारबी स्नाच मारत की विधान परिवट में बैठ कर देश के निर्माता बनने का र्खे हैं। इबन हमाम, बेगम एकाब रसक. सेठ बाबाद भारत की पार्किमेंड में प्रका में कुर्तियां तोड़ रहे हैं। महनी, दिफर्खर्र हमान, कचल सास थी, मधीद भीर सस्ताक सासमान के तारे किय ये हैं।

मेरा बाही के संह पर वपाड़ रहीद करने वासे वहसंख, खाइनवाज, ओंखसे और दिखन के शिवे सेना में स्थान नहीं हैं, क्योंक उन्होंने मोरा शाही का वनावा अपने कवो पर ठटा कर कहरतान ठक पहुंचाया । भारतीय स्वातन्त्र संसद्ध के खदा दूर रहने बादी बतादेवतिह आहि धक्यों के ब्रिए स्वतन्त्र संस्थान हो सकता है और वे मन्त्री पद पर साधीन हो तकते हैं परन्तु मोसले और सन्दर्भ वाई के **बिए** स्वतन्त्र भारत में **जन**ह

स्रोग कहते हैं कि यह सब क्रक क्यों हो रहा है क्या इसके पीछे किसी का डाथ है ! जन कांग्रेस में योग्य व्यक्तियों की कमी न हीं है! सैकड़ों कानिस व्यक्ति पुराने व्यक्तियों की बगह सेने को तैयार हैं तो फिर पुसनी नौकर शादी को छन्नी देने में दिक्षण क्यों किया का रहा है ? क्या वे प्रराने क्वाफिलर अन्दर ही अन्दर नए शास्त्र की नींब को दीली को नहीं कर रहे हैं ?

फिल्म-स्टार्<sup>नने के रखन</sup> बबतियों को शीज सबने नाम हमारे पार रविष्टर कर होने साहिवे साथि उनी ठिच्छा पण-प्रदर्शन किया का तथे और बह पोसेपड़ी से बच समें प्रवेश वस किस यूरुव मंगाएवे । इंटर नेशनक इण्ट्रोडक्सन ब्यूरो प्रश्ना<del>यंथ प्राती</del>गद ।

( ग्रह १२ का रोप ) हुए भी दोनों पंचारों में पूर्वी पंचार र्वयटन की देखि के क्याबोर है। वार्कि स्तानी प्रथम में इस्साम के नाम पर क्ष कोम गिस्टर किया के सामने सह वाते हैं। वरन्तु वृक्षी यंवात में कोई मी मिरोइ अपनी प्रथम् इस्तीको **स**ोइन्कर बिन्द्र तान-मारतवर्ष के नाम पर काने व्याहरूप को होवने को उद्यत नहीं होता । नायोके और मास्टर तारासिंह

समी शिरोमचि गुस्द्वारः प्रवन्धक कमेटी कीर अकाशो दश के जिन चन में बह बुराई लप्ट हा गई है। खिरोनिय गुषदारा कमेटी में राष्ट्रशबी क्षेत्र सी विक्स निवयी हुए तो शकाको दक्षमें मास्टर ताराधिह 🕏 पचपाती सामविस्तान बनाने क से । भारत वाराहिंद्र ने गुद्द का बाग में इस निर्वाचन के बाद ही अध्यक्ष कर दी कि इस विक्स पत्र को पूरक की म बनाएमें और पदाबों को हिन्हीं की उपेचा कर पत्रव की श्रदासरी माचा बनाएने । सिक्स कीम को पृथक् कीम बनाने भी सहर वे शेष पंकारियों हैं. विशेष कर हिन्दुओं में, बाटों और नान चाटों है, मेर मान को कमा दिना है। वर्धी प्रकार के मिश्रमदक्त में काट-न बाट चै हिंदि से मंत्री नियत किये वाले मी इसी संबंधि वातक प्रवृत्ति के परिशास है। पूर्वी पद्मान को इस बातक प्रवस्थि वे क्याने के सिने कांत्रेत हाई क्यांड को विशेष ध्वन देश चाहिए—इस कातक बहुति ने कांग्रेस के संगठन को भी विक्रित कर दिया है।

# फल्म



चाप फिश्म ऐस्टर बन कर १००) ६० से १५००) द० मातिक वक कमाना चाहते हो वो भाग ही लिखें। योहा किसा पदा होना चकरी है।

श्रपना नाम व पूरा पता शफ किलें। डायरेक्टर इम्पीरियल चेम्बर. ( फिल्म विपार्टमैंट )

पो॰ व॰ ६१ (V.D.) अनुतसर।

व्यारोग्य वर्षक ue खाक्ष से दुनिया भर मे शशहर

फन्मिया हर करके गायनसक्ति बसारी हैं दिस, दिमान को ताकत देती हैं और नका कहा व हाडा बीवें देशा करके बहा, कुषि कानु बहारी है। दि॰ ६० १३) व्यवसंबरी प्रामेशी, बायनगर । ी पर्वेट सम्बद्धात थे. सारनीयीय



. अवस्य न्यू मोस्ड वेदरात स मशहर करने के सिए इमने साथरी केंग्रन्डर १९४८ भौर भएती रिस्ट वाच गारवटी १५

वाक सुपत देने का फैसला किया है यदि काप काप विश्वकृत गुपरा केना पाइते हैं वो साम ही सपना नाम व पूरा पता साफ साफ सिस कर मेज दें मनर करती करें वरना यह समय भार २ हाय न झायेसा। बन्दन थी॰ कम्पनी, (V.D.) यो॰ व॰ २, श्रमृहसर।

## 🛨 दिव्य सिद्ध झंग्रठो 🖈

यह चादो सी सन्दर चमचमाती संगठी, ग्रह "बह पातश्रो" का समि-अब करके बनाई है। इस अगुठी के भारक करने से स्त्री पुरुष सभी को **भारोग्यता** प्रसन्तता और श्रीयत के प्रक्रि पक्त में शुभ पलदायक है, किसी सी वातावरक में भोर सापत्ति काल में वह आपको सर्वेश सुरश्चित रक्षेत्री। मुरू० १ अंगुठी १।) १ दर्शन का १२) । ... ॥) श्रलग ।

मिलने का पटा---

**अनिल कम्पनी (२२** १ फ़्लडो. **स**श्चर्य है

#### 'मधुमेय' (हायब्टीज) शकरीमञ में घननेवाकी निराश चारमाएं व्याच है

मुजाराय वस्तिमें रहती चढी, सांस क्कोद चात्र विगड कर प्रमेश का हेत हो बाता है, प्रविद्व समय सक रहने से मीषम् रूप भारम् करके ठाठ मधुनेह इस्तिमेह बहुमूत्र स्वेतमूत्र रक्तमूत्रादि रोक वैदा होकर मूत्राद्यय निर्वत हो बाता है. प्रकार्थ सक्ति नष्ट होक्र मनुष्य निकास हो बादा है, उक्त रोग में प्यास स्विक सगती है, पानी पीते साथ मूत्र अधिकः मात्रा से नार बार उतरने सगता है कठिन कब्ध रहता है मूत्र दूच सा स्वेक्ष गादाया पानी सामीठा सिवसिया होनी सगता है बिसमें चीटी मक्सी साहि सर्थ बाती हैं। इसके दिवाय ग्रन्य असानक उपद्रव प्रकट हो बाते हैं बदि साथ उसक रोवों से प्रवित हैं तो तत्काल शुक् दिसाने वाला विक "सञ्जरानी" वेके रोगियों के लिए वड़ी बांच और अनुसर्वों के बाद तैयार की गई है को इस मयंकर रोग से सदैव के किए छुटकारा दिका देती है इसके प्रयोग से उपरोक्त एवं दोन नष्ट होकर रोगी सदैव के लिए आरोज्य हो वाल है हवारों रोंगी बाराय वा 🍇 🕏 इससे कारनंकत बिना आपरेशन महें हो व्यक्त है क्षम नेवल : १६॥%) जाकतार्थ TAR ! विवासम केशोकस क्रामेंती स्ट्रार ।

## <sup>†</sup> ग्रपश्कुन

( प्रष्ठ १६ का शेष )

स्तिष्ठ के नामपुर वा बचने के निर्वव का जुल कर स्थागत विद्या। मझान की कोई वित्ता न करने का जारबावन जी दिवा।

प्रस्थान करने के दिन सुबद से ही इश्वामा तैयारी करने में हुट गई। चाव मी होने के नाद स्तरीश में कहर — और सी हा मिलों से मिल-मेंट सुका हूं; बेकिन मनोहर से बन तक नहीं मिला सक्ता, स्वामा। यहनी सक्ते कर गया

'प्रशंच मिच से समर नं भी मिखे वो बचा सानि हो बाएगी है' रवामा ने बान के बीदे तेवार करते हुए कहा — इस्त्री मार के तो दोस्तों से बुक्तकरत की बा को हैं, फिर भी बाने की घड़ी तक पूरी नहीं हो रही हैं। फिर, तुम बिच तरह न्हेंच र कर बा रहे हो, तुम्बरे होंचा क्यों नहीं बा बाते दुम से मिलने हैं

'इल में मेरे दोस्तों का दोष नहीं हैं रेशामा । अचानक चन्न पढ़ने का हमाय लिचार दी इल का मार्च है। सेर, दुस्तारी तैमारी तो करीक्करील पूरी हो ही चुकी है। सेरी चहाचता की बी मां दुवें कोई कराव नहीं रहती। क्षकेत क्षकेत वारी तेमुद्री करने में द्वान कपना वानी नहीं रहती।

'रहते भी दो यह वारीफ [ र्रायामा ने पान के बीचे देवे हुए कहा 'पहां अपों बाना हो, बीच से बाबो | वेडिकन बहरी कोटने का स्थास बक्स्ट्र रखना बार्च कोने-रीने के बतन बारे के बन्द कारों का स्थास पिता तके हमें हैं

'में बहुत कर सीट्र्गा, रहेमा !' और स्टीय अपनी सहित्त से के मनो-इर से मिलने चला गया ।

एक मनोहर से ही क्योंक को नहीं
मिकता था, बर्कि चार-गंव होत्यों के
'मिकता था। श्यामा को उठने बाज-गुरू कर बार-गंव होत्यों के नाम नहीं गिजाए; कान्यवा वह बर से बाहर करम भी न रकने देते। बेक्निन कहा के लिए बह क्योंक मनाया कहे कर का यह स्वरूप कमी मिक्नों से मिक्न नेट का बह स्वरूप कमाइता है। यता नहीं, कब कित मिक् की क्या बहायदा उठे हक बीवन में केनी पढ़ी है।

्रोस्तों हे मिलते-मिलाते बतीया को ज्यारह नव गये। घर सौट कर उठने कुछा कि रूपाना वारा चामान 'पैक' कर कुछा कि श्वाना वारा चामान 'पैक' कर कुछा कि श्वाना वारा चामान 'पैक' कर कुछा कि श्वाना कर करने को लाखी है, विचर्ष साने-पीने के वर्षन मरे

ं चहुत देर हो गई स्वासा ।' कतीत ने कहा — 'क्या करूं, राखे में ही वो सिंह किया कहा, दक्षकोच निनट का समय से सेता। अध्या, में जामी नक्ष-बोकर साना का सेता है।'

मन-ही-मन श्रामा हुंच विकास पर कुंप्रका ठठी थी। बेकिन ज्या याचना के उपने खोटो ने उत्तक जा। नदने न दिया जाना जा-वीक्ट निष्टण होते-होते एक दब गया। श्यामा ने दो नकते करों करोंने का नेता की नद्द कर क्रिक्स के करा — 'जाकी, तीब के जाने करा -

'मैं बातता हूं रगामा, क्रिका के पर पहुंचने की उरकुक्या स्थामिक है। बेकिन हमारी वाकी तथा कु: बजे साम को बाती है। वह दुम्हारे वाक दिनक भी रिवायत न करेगी — हो मिनट वहते भी न बहेगी।'

श्यामा ने पति का विद्रुप बख्री सम्मत्तिका। है'ट का स्थान वस्थर से देना तो उन्नें ठीक नहीं समध्यः सेकिन भियां की जनी भियां के ही सिर देने से बह न चुकी; कहा -- 'झरे, तुन्हीं कह रहे वे कि मूली-गावर की तरह कावक्ल गाड़ियां भरी रहती है। फिर क्वों न हम काफी समय पहले स्टेशन पहंच बाए क्रीर विस्तर फेला कर मनमानी जगह घेर सें श्रामा २४ वरटे का सफर है। गाबी तो वहीं से बनकर चक्रती है न । इदर का टिक्ट मी क्वों कारीदें इस १ परके से चलकर गांधी- स्थास में ही ही बतह घेर लें और वो पैसे बच सकें, बचालें। व्यपना पैसा गाडे वक्त में काम देता है। नागपुर में कीन बाने, कितने दिन बैठे बैठे समय विलाना पढ़े। इसीसिए करवी है कि अब द्वय तांश से बाबो !

क्वि और का बाबद होता, तो वरीय दृष्ट वस्त शास्त्र प्रत्य हेता। लेकिन गोमती की का बाबद शास्त्र ने जी चुनता उत्तमें नहीं है। एक बिनास बाब नहीं पित की तरद वह भीमती की का बुड़तीं है मरा मायबा बुनकर चुरबार तांगा हैने चल बड़ा।

बर के निक्र हो चौराहा था। चो-राहे के परिचम की तरक की कदम पर तांगे का क्षता था। छतीश ने बाहुँ पर है ब्रा कि इब दोक्ट्री में किर्क दा तांगे वहां सबे हैं। यह ने प्रो बाबे से छतीश ने स्टेबन चक्र ने मी. बात कही। उतने दो अब्बर मांगे।

वतीय को दो स्पर्य बहुत बबाय स्रवो । वह दूवरे ताने वाले की तरफ बहु तथा । वह ताना परिवम को ही अह किंद्र सक्ता वा । तानेवाले ने कपना किर बोक्टा-बा सुमाकर कहा — 'बाबू बी हत होक्टी में कप बात कहे देता हूं : क्या रूपता हूं मां । इसके कम एक वेला नहीं } कहें तो से च्युट्ट !"

विश्व व्यापी मामात्रे का विवार

का २५ करतें में कारमा। तिम्मत के तनीवियों के हृदय का
ग्रुत मेन, दिमानक पर्यंत की कांची चोटियों पर उसका होने
काली कर्म प्रियों का समस्याद्रीमधी दिस्तीदिया कीर पायकान
के दननीव रोगिनों के तिने कामूत हायक। यून १२५) क्यों वाक्स के प्रमान तथा — एक एस कारण रोकस्य के मिर्मी का हमरातास हरिया।

## बांभ स्त्रियों के लिए

सन्तान पैदा करने का जासानी नुस्ला

मेरा व्याद इस १४ वर्ष हो हारू ये । इस समय के बीच कई हखाज कराय. मगर कोई फायरा व पहुंचा । अचानक में श्रवनी सहेशियों के साथ तीर्थ यात्रा करने श्री बड़ोबाराबबात्री चल्ली गई। सीमान्यवश वहां मुस्ते वृक्त ऐने जटावारी स्थानी महापुरुष महात्मांबी के दर्शन हुए, जो सबसु व हो ईरवर का कवतार दिखाई देते थे। मेंने रुचके चरकों का स्पर्श करके चपकी सामाम हःसमरी कहानी सवाई । महास्माकी वे खुत होकर मुख्ये एक बीचवि तस्त्र विया चीर चात्रीर्वाद देकर कहा, बेटी, चिन्ता म । करो. इंटबर सुम्हले हदय की श्रमिखाया पर्य करेगा । मैंने बर श्राकर उस श्रीविध को रैबार किया भी। महारमाओं के कथनानुसार अनुवान 'कथा ईश्वर की क्या से सकी चाता की मजक दिलाई दी चीर मी मास के परचात जीता जागता बाजक गोड में खेबने खगा । इसके पश्चात मेंने बिस सन्तानहीन बहन को विम्नक्रिसित कीवधि का सेवन करावा, ईरवर की छपा से इस्रो की काशा परी हुई । महारमान्नी वे बौक्षि देते समय, मुक्त वचन दिवा था कि, बेटी, इस द्वा से भौरों का श्वकार करती रहना । अहारमाजी के कथा न्युसार मैंने इस श्रीपवि तन्त्र को सचीपत्र द्वारा प्रकातित कर दिया है जिससे और बढ़ियें इस औषधि को तैयार करके खाम बठा सकें । श्रीविध तन्त्र ये हैं बसबी नैपाको रूरत (जिसपर नैपास गवन मेंट की मोदर हो)हेसर बावफस सपारी दक्किमी हर एक सादे दल मासे, प्रतामा गृह ( जो कम से-कम दल साख का हो) तरह मासे, सींग चार चहरू, कटियारी सफेद की जब ( याची सस्यानाजी सफेट की जब ) सवा तोखा, इब सब चौपियों को सरख में दाखका २५ प्रतटे तक साम करें और पानो इतना मिलावें कि गोलियां वन सकें, फिर जगला वेर के बरावर गोलियां बना जें। इसके सेवन से गुप्त करावियां दूर हो आती हैं और बहनें इस सायक ही बाती हैं कि संवान पैदा कर सकें।

रीति—माय के योहे समें दूध में मीठा डाणकर वातःकाख साथ काय एक-एक गोवी तीन राज स्व सेवन करें। हैरवर की हुए। से कुछ रोज में ही खाला को खबक दिखाई देने खागी। गोट—मीचित तम्म के खम्दर सकेद पूज वाखों सत्या-वाली की जह मिखानी खालस्य के हैं न्योंकि इसके खम्दर संतान येदा करने के बालक पुख हैं। इसके विषयों सासरा दार्चार्वीय मन्दिरोंने मूचित नरते हैं के बावकी मन्त्रान येदा काने वाखों भीपीय एक घद्गुत जानू है। में इसकी जितनी प्रकंसा कहं कम है। में नहीं जानता चा कि खायकी कीचित में इनने गुख मरे हुए हैं ? इसारे शहर में बावकी खिल्डि की सर-बर प्रशंसा हो रही है। सब तक हरीन-करोड कीस है उनारा विदियें गर्मों राते हो खुकी हैं। हरना ताने दमन सीदाी बी० पी० से संव हैं। कमबाह ।

्रहतके सिवाय सर्वातिषय प्रशंसापत्र मेरे वास हैं। सगर कोई देखता चाहे, तो मेरे वास चाकर देख सकती हैं।

मेरी संवान-दीप विदेशों, चार इसे बेगुब चौषशि न समर्थे। चांकुब्रुवाकों खसबी चीमें चौर ववाय हुए चौषशि तन्त्र की रीति से तैनार कर कों, ती चांकुब्रुवाकों बब्द वार्षों कि इसके चीस चीर पण्योस वर्षों के बेग्ने हुई सन्त्रानदीन विद्यां को नीए में बच्चे बेब्द वायर न मार्थे। चनर कोई विद्या इस चोषशि को मेरे हाथां से ही बच्चाना चाहे वो वह सुन्ये बिद्या हैं। मैं उनकी चरने हाथ से ही द्या तैनार करके मेन होंगी।

पुरु विहिन की जीविष पर पांच रुपये बारह जाने, दो बहिनों की कौत्रीय पर नी रुपये बारु जाने, तीन विहिनों की जीविष पर तेरह रुपये वार जाने, जावत जब जाते हैं। जीर महस्तव बारू हमये चला।

सब बात है। जार पर पूर्व किया की २६ वस्ते हवा पिसवाने पर मेरे २) रुपये बात है जोर हो और ताब बहिनों के किए हवा पिखवाने पर मी दो रुपये सर्व होते हैं। इस्तिबर सार हो-जोग विश्व में स्वास्त हवा तैवार करा लेंगो, तो फावरे में न्हेंती।

क्या-रक्षणवार्थ जैन सहस्र बाजार थाना रोड देवजी ।

करते हुए क्तिक को अवा करका वर्षेषा अविश्व प्रतीत हुवा । कह दिका — 'बक्ता साई।' क्रीर तांगे पर बा वैठा ।

तांगां पर नैठते समस स्तीस ने सन तांगांगों के दूरे पेहरे को निकट से देखा तां उसे काना थाया। 'काना गु स्तीस ने मन दी मन कहा। उसे एक सरका-सा सागा। किसी बाझा पर मस्थान करते उपस्य काने का दिस बाना वहां सपस्यक्रन माना क्या है

'बस्वी मोख प्र भिले कावा, को लौट प्रांता !' वह कावक वाद कारी से उत्तीव का इंटर को से संकृतने लगा ! किंडी मजात काशका का नक्वडर उनके इंदर को अदस्ती उठा। बेकिन बाद क्व हो चुड़ी बी, बादा बतीया मन मार कर ताने पर नेदा रहा।

पर के दरवाजे वर तथा रोक कर वर्तीय मीतर गया। पत्नी के कहा — त्तामा तो के कावर, वेकिन ताने वस्सा काना है। प्रारक्ष्य में ही सायककुन हो समा !

'रहा करे काना, हमारा क्या क्षीन सेगा ?' स्थामा ने कहा — 'प्रस्थान के उपन शकुन अपश्चकृत के फेरे में नहीं पढ़ना चाहिए ! आबक्स कीन मानता है यह इकरिश-पराव्य ?'

परनी की दिशाया पाकर करीका में नड्डल कीतिका की कि इस वावश्यक्रन की बात को वह बारने मन के दूर कर दें, बैक्निन उसे सरक्राया नहीं मिली। धार्ग वाले की कहारवार से कारा कामान ताने पर बारद कर स्तीर अपनी कली के बाथ ताने पर नेठ, स्टेशन की तरफ जाल पड़ा।

स्टेडन पर टिक्ट पर की खिलकों के शामने बतीब ने कर देखा कि वेंकारें बुलफिर कतार गांचे कड़े हैं, तो उवके देवता पूच कर गये। उन भीक में खुकने पर सुदी-ववती टूट बाने पर मी-टिक्ट निखने की वीम वम्मानना नहीं थी। किक्च की वीम वम्मानना नहीं थी।

रवामा ने कहा — 'कर द्वाप, स्वा तोचने सने १ ने पुलित के तिगाही को पून रहे हैं, हन्हें कुछ मेंट चढ़ा कर सपना टिक्ट के सी ना तिन्छ ही गेंट वाते ही वे फीरन टिक्ट सा देये। बढ़ानहीं सप्तारों में कि ने कोग सुकी स्वान वहीं हैं।

तरकीर क्याइन क्यल हो आई। दो क्यो देने पर पढ़ पुलित वाले ने जात में बाद में किंद रे किंद मान क्योंक को पमा दिने। टिकट बाकर क्योंक के दम में दम खाना। कहा रचमा है— 'देखों, कान मिला था न, हो नहीं के दरेशानी ग्रुक्त हो गई। भगवान् मालिक है, नागद्गर तह वहु चर्चनहु बरो क्यां होता है।'

'कु ब नहीं होसा।' रूप मा ने कहा-

'धम का भूत विकट होता है। दादक क्षपतकुत्र की बाएक के मरे रहेत्रे, तो उन्देंग रहेताते की तमर क्षाचेथी। करे, हमने कमें का दूह देका प्रकार कामर; होकित प्रकारी कुणियों को भी दी। परे कामी हो सहि है। इस इस कमी अपना करते कमन काम प्रकार होता है।

'क्रम्बा खती, क्षेटकार्म १२ चर्ते । क्रीर वर्ताच ने दोन्तीन कुवियों को कुता कर हटारवी बाने वाली माडी पर जामान के खता का कादेश दिया ।

कुशियों ने तीवरे दर्ज के एक डरने में इनका कामन रका दिवा और करनी मकदूरी केकर चन्ने गर्ज । गाड़ी हुन्ने में कमी काममा तीन पदरे का कमन का । केलिन मुकारित ने कि कामी से गाड़ी में कामद मरने क्षेत्र में ।

रवामा ने नेंच के छोर पर जनना विस्तर विद्यान और जामान बचा स्थान कमा कर कमा के वाह पेर हो। वर्दी में पेर के प्राची के पान के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्रची 
राम राम करके साकी तथा हुः वजे पोटपामी से तरकने सावी। स्थामा की कालों में प्रतन्तता की अप्ततक सावार हो उठी। यह सपने निता के पर को सा रही की।

वतांवा ने स्पेकार किना कि आव कल वादी वा खते — किमी भी विश्वक् का निमन्त्रक स्वीकार करता दुनिया ने के सुरापकों चीर अस्तर्य को शन्य नव देना हैं। लेकिन सब ता का न केवल वाली के विवाद का निम कब स्वीकार कर चुड़ा है; प्रस्तुन वादी स्ट्रस्व को भी काय-वाब दोय के बा स्वाह है। बार को कर्म खुड़ा करता की समा

केकिन सपने मन की न्या जात उचने रक्षमा को नहीं वरसाई । ऐक न्या ने निता के पर बाने का रमामा का दिखा है कर बाने का मा, न बपनी वासी के निवाद के नियन-ना को ही किया तपह महत्व्यांन नताना जाता था।

साड़ी कुछ कुछ अव-पक करती करने पव पर नड़ी का रही भी और शरीक अपनी आवक्ट आशंका में उस भूते पर भूतका का रहा था वो नाजपुर नहु-चने पर कहावित उसे अनेक परेकानियों

कौर अवस्थे में बरक देवा। प्रस्थान करते कमन उसे काना को मिस स्थल का। कपशकुन को हो गया था। कपने मन को कमकारों कर नियनम्ब कर कदने में कर सर्वका सरमार्थ था।

फिल्म-स्टार वाने श्रीत्रक वाने बीन का किलें। केल बढ़ा किला होना श्राद्यक है रबीच फिल्म-बार्ट कानेस निरक्षा रोस विदार पर कीर।

## रत्न गर्भा

रिक्षों के प्रवर काश्म्मी, क्यार रहें, आको के आगे चक्कर जाना बादि तसाम रोमों का बूर कर कीर में ताकत खाती है। सम विचति के खिद इसके बाब क्या क्रकाव्य पुत का तेवन करायें।

काठ दिव की सुराब २) दो स्थवा । बीत दिन की सुराक ४) चार दरका । साथ ही साटंर टीक्टिये---

**जादर्श भायुर्वेदिक फामेंसी कनखल ( इरहार** )

# बाबों रोगियों पर श्रवुभूत काला मरहम (रजि॰)

दाद, शुक्की, कोड़ा, फुली, बचारीर, केंद्र झादि चर्म रोगों पर गुरुत प्रतिचात तकत्।

भारत सेवक भौषेषाख्य, नई सड़क, देहजी।

# श्री गोद में चांद श्री

को दग्यति जिल्लाक के किर चुन रहे हों कि किसी मकार चौकान हो जाने लिंगु काम्य कक पुत्र विकंके को भी जावा गर्सी हुई हो यह इसरी मौरांथ की शरीवा को? । गूने भी ताल के परचार सक्का या जावती की सुनी देख में । यह यह वैक्र-क्रिक कालिक्यल है जिलके दिन किम में पर तम पुनावी और संभी अन्यदांगका वान्यत भी जनके होगों में मारचने के बंधियां पान केरे हैं कि गुंधी कोनवी इका हो कक्की को बांध निकारों को संवास पाता बना है । इसारी मानवीन के यह क्लिक किमा है कि रामी मांक होंगी हो नहीं की दच्छी गरीवा चाहरों दिनकों पर को नहीं । सम्बुप्त बिन रिवारों को बांक कह दिया बाता है-यह विश्वक मक्क है-- किस पुरु बाता दिवस की बानकीं को बांक कह दिया बाता है-यह विश्वक मक्क है-- किस पुरु बाता दिवस की बानकीं को मांत कर है विश्वक इसारी चौक्कि

अवस्य स्वकृत ही पैदा होगा व्यक्ति कारके वर में कड़िकारी ही कड़िकारी देश होगी हैं वो दूसने कर्मिका कड़का वैदा करते की दवा संगारें। तुरूप केवक २) डाफ कर्या 8100) गर्मी के दुसरे अक्षीने में हुने करोल करना चाहिए।

क्या जिन्हा रहेमा

काल बच्चे देश दोकर सूक्त हजारि किसी रोग से तर बाते हैं या तहे हुए केंद्रा होतें हैं तो कांस जीवन जीवित हतते तंत्राकर पराताला की हुन्द्रक कर कालत हेचें। सुरूप केंपस १।) बाक कर्य हाल)।

कोई जो जीवांव मक्त करवेग होने पर हुननो कीला पापिसी की कर्ड और इसी सक्तार में कियाना संस्थाने ।

माहवारी अवन पर न माने ही विन्हा करें हमती एका मैक्की

हो बाती है, बूक्त कहा हैने का विकास है विशासकी सूक्त १९) है। वैक्सी खिखाड़ीय शि० लं० ४४ देहती !

## 🛨 विविध चित्रावित 🖈

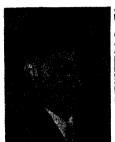

क्मनी के ब्रमीरकन चेत्र के गवर्नर श्री क्वी



ध्यस्टर्डम में पश्चिमी मूरोर के राष्ट्रों की कांग्रेस--श्री चर्चिल भाषना दे रहे हैं।



तुर्की के विदेशमन्त्री भी सादक।



१५५५ ई॰ से स्टातम्भ-स्तम्भ का सन्दन में प्रतिवर्ष बसूप निकलता है।



ब्रिटेन में नीरेना के अधिकारियों के शिख्याबार का एक कनरर --वन बता र का मात्रण वामने रक्ता है।



दिटेन के बच्चों में बचन को स्रदर दानरे के चिद्र सर से कुटी गुश्चक।

भार्य जगः

## त्रार्य पुरुषों से— ★

उत्तवों का दौरा प्रावः तमाश्च हो मवा है। अब कार्य तमाओं के क्रिय-कारियों को चाहिये कि कारने क्रिय-स्थान पर वर्षे अर में निम्न क्रिकित रचनात्मक कार्य क्रम क्रो पूरा करने की व्यवस्था करें।

(१) वमाच के अविकारियों में से कोई मुक्य अविकारी प्रचान वा मन्त्री आपों कमाच के बमावची से मिल कर पता करें कि उनमें से कीन २ हिन्दी नहीं चानता, कीन २ नित्व संच्या नहीं कर वकते, उन्हें दोनों कामों के करने में वहा-चता देने की व्यवस्था करें।

इचके क्षय ही प्रतिदिन वमान में कम से कम एक स्थंप कम्या इनन की नवस्था प्रवर्ष की बाद। कोई को की का बादे वमान के जिल्लारियों को ही वह बादे हाल में तेना पादिये। इस अवतर पर परस्पर स्वाध्यान में एक दूवरे की बहानदा की बाद। पुस्तकार्यक्ष की विशेष कर से उमान के उमावदी तथा कुनके परिवारों की पुस्तके ददने के लिए मेरित करना चारिये।

- (२) स्थानीय आर्थवनाय को स्थान जीव आर्थवीर इस बनाना चाहिए। इक के द्वारा सेवा तथा व्यावश्य प्रचार का काम करना चाहिये।
- (३) जन्म द्वक यमी, वसी, जाता, तरिवद बादि यान्ये का प्रवेश का प्रति व प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश का प्रवेश
- ( ४ ) बातप्रस्थाश्रम के नोग्य झानु के झार्व पुरुषों के वहबोग से झार्यवमाक क्षान्तिरों में सरसंग कीर्तन चालू करने कारिएं।
- (५) इन बिनों बहुते हुए शशब और मांख इचार के विक्द संगठित रूप में मौखिक व सार्ववनिक समाम्रों द्वारा मांदोसन करना चाहिए।
- (६) अपने शहर में पश्चिमी पंजात से जाये हुए शरशार्थियों की सेवा सब्दा बहानता की जाने ।
  - भीमग्रेन विद्यालक्दर

प्रो० सुधाक्र जी का देहान्त

नावेदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व मन्त्री प्रो॰ श्वचाकर एस॰ ए॰ आर १६ जुर को देशवनान हो गया। आर कई वर्षों से रक्षचाय रोग से थीड़ित के।

शोफेनर की जागमग ११ वर्ष तक कमा के मत्त्री रहे वे और हैरावार-क्षावार के काम भी जाग ही मत्त्री वे। जाप हिन्दी और श्रंमें थी के उच-कोटे के विद्यान् वे। जागमग १० वर्ष तक जाप गुस्कुल विश्व विद्यालय शंगको मैं जागान कार्य करते रहे। जाप की 'मनोविजान' पुस्तक पर हिन्दी लाहिश्य कम्मेलन की ओर से मगलामाना पुर-कार मी दिया गया था। जावके नियन वे जारेकमान की महान खित हुई है।

#### भाय प्रतिनिधिसभा पंजाब का वार्षिक अधिवेशन

३१ जुजाई और १ अगस्त ४८- को गुक्कुल कागड़ो विश्वविद्यालय में झार्व प्रतिनिधि समा का वार्षिक झाविनेसन होता।

तमा के इस बार्षिक क्रांत्रेक्टान के तिया विचारबीच विवयों के स्टब्ल्य में ,कमाबों तथा प्रतिनिधियों को निम्मांत्रक्तित विवयों तर क्षारती सम्मात, बोक्या, प्रस्ताव तथा प्ररंत मेंबने चाहिएं। विस्त से स्टब्स में उन पर विचार किया का लें!

- (१) द्यानन्त उपनेशक त्रियासन कहां भीर किछ रूप में स्थारित किया
- (२) वर्तमान प्रसार प्रशासी में क्या परिवर्तन किया भाव ।
- (३) शिक्षा वंस्थाओं का स्थानीय कार्य वमायों तथा प्रान्तीय प्रतिनिक्तियों के साथ क्या क्यान्य होना च्याहिए।
- (v) जार्ये विद्यासमित स्वानन्द इतिदोदारसमा, विदेश प्रचार सवा सम्ब द्वारा शेषकद प्रचार के तिय क्या केक्स चास की कार ।
- (५) वीयन-वदस्य प्रचारको के शिक्ष नवा योकता स्वीकार की व्यव ।
- (६) धार्य रुपायों के करांची को काकर्षक तथा प्रमायकाक्षी की बनाया बाव।
- (८) शुद्धि तथा दतिवोदार का भाग्दोसन किए सम में चलावा कर।

र्जातमेद निवारक श्राये परिवार संघ का निर्वाचन

(१) स्रश्यस्य पर रोग प्रस्त स्वी
ि कं क्षा (१) उपाणस्य पंत पर्म देव की विकाशस्य स्वित सक्ष पर स्त्रसेत सी। (१) उपविधा-सक्ष पर स्त्रसेत सी। (१) उपविधा-सक्ष पर परस्ता स्वस्त की श्वाय-मृषस्त (६) परमासक्ष मार स्वान्य सिद्ध सा सात्रसम्बद्ध (६) कोसा-रुद्ध पर गाम प्रसाद की साय।

#### अर्थ शिदकाजओं में संस्कृत

क्रमें जो के कानन काल में आर-तीय किञ्चकालयों में संप्रेची भाषा दा प्राचान्य रहा । सं से ही श्रद्धापको हो प्राप की दृष्टि से देखा बाता रहा तथा उनके ही वेतन सन्य माधाओं के सम्मापकों की अपेदा अच्छे निवत किए गवे। शिखा विमाग से सम्बन्धित सार्थ शिक्षसा-सर्वे में भी ग्रज़े जी भाषा तथा इसके अध्यापको की प्रधानता रही क्योंकि क्ष बंबी मापा को पाठवकम में ग्रानिवार्य विकास समान मान्त था। दिन्दी भाषा वैक्रांशक विषय होने के कारण उचित स्थान प्राप्त न फर स्वती। श्रथ विदेशी कावन के पत्ते वाने से परिवर्तन हो गया है। सन्दिन्दीको अभिवार्भ विषय का स्थान प्राप्त हो बावसा, इसकिए प्रत्येक छात्र को 'इन्दा सेनी होगी तथा उसमें उत्तर्भे होता भी **मावस्थक** हो **सावता** ऐशी सकरवा में सब कार्व शिक्षकातावी में प्रम्य सरकारी शिक्षकातावों की क्रवेसार कोई विशेषता नहीं रह बाबगी । क्वोंकि क्रन्य शिख्यासपी में भी हिन्दी सनिवार्य हो कवंगी । इतकिए सब सार्व शिख-कास वो के प्रवस्थ कमेरियों को सपनी रुरकाओं में प्रत्येक विकासी को संस्कृत पटने पर बोर देना चाहिए । संस्कृत के पदने से म्डलों के नहीं सात्र साते साहर भारतीय तरकृत बन्दी का हुममता से श्राध्यमन कर सकेंगे सभा भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हरूव में ब्राहर के आब

उत्पन्न हो सर्वेगे ।

—कृष्याचन्त्र शास्त्री

#### अ।ये प्रतिनिधि समा संयुक्तप्रसि का नया निर्धाचन

१. प्रचान राजगुर श्री-पुरेन्द्र छारको, 
२. जयवान-आ सदनमोहन छेत, ३. आँ 
हैरवर दशालु कार्य, ४. ओ द्विजेन्द्रनाव 
व्यास्था, ५. मन्त्र और अविद्यान-औ 
वर्षनाव्या ग्रुस्स, ६. उत्पन्न-अो 
वर्षनात्स ग्रुस्स, ६. उत्पन्न-अो 
वर्षनात्स विद्यालकार, ७. ओ अगुदक्त 
धारको, ८- औ दिरवरच्यु छारको, ६. औ 
धुरेन्द्र चर्मा, १०. पुरः कारवयु--औराम 
व्यान, ११. व० पुरः कारवयु--और 
पूर्वक्यु ।

#### गुरुकुल वृन्दावन

गुरुकुल विश्वविद्यालय कृत्यास्त्र की, स्रविकारी वरीवा संयुक्तपानतीय इन्टर मीलियट ने में द्वारा हाई स्कूल वरीवान के तमकत्व, तथा 'सिरोमिक्य' वरीवान स्राम्य सुनोबिटडी द्वारा बीच एक के जमस्य सुनोबिटडी द्वारा बीच एक मी 'सायुक्त विरोमिक्य' वर्स सुन्ता के 'स्टर' में बी में रिक्ट्रिंग तथा स्वास्थ्य विभाग के तस्कारी वर्षों पर निमुक्ति स्नादि के सिद्ध संयुक्तमानतीय सरकार द्वारा स्थोकार केट स्निया गया है।



## ★ निराश होकर न बेठें ! ★

हमने वपने २५ कों के जनुमक में इकारों निराहों को जाशायान बनावा है जोर ऐसे २ निराज रोनियों के इसाव करके वफ्तता मात की है कि विनकों कियी मकर में इसका नहीं रही थी । कोई भी रोग हो कियी इसाव है में 35 न हुया हो, इसाव करते २ वक यमे हो जीर निराज हो या थे, हम के इसाव कारदे । इस जनुभवपूर्व इसाव जिच्छ वार्च में करके आश्रायान कर देते हैं। रोगी त्यों हो या पुरुष, कोई केल ही पुराना, निगम कोर जावाय रेग हो, पूरा खुनावा हाल निकान कारिये।

इसारे इसाय से ऐसे वैदारों के क्यानें हुई हैं कि किनको दिवी प्रधार की स्वामा न मी, क्योंकि किसी की रही क्यानोल्यि के क्योग्य की हो किसी का पुकर, किसी र इसाय में दोनों ही करेबा क्योग्य होने हुए भी करता हुए हैं। बिनके क्यान न होती हो, का वर्धवार हो बाता हो, स्वास्त इसाय कर्षि एक को हो बीट निश्चा हो गये हो, में दम से इसाय क्यानें। इसारे पात क्यानाह के सकेत स्वास्त्य हैं र इसाय क्यानें कर देखें।

वैश्वराज्य शीवकप्रकाद जेन, संख्यी सरहो, ग्रुक्रस्पर्नगर ग्रू॰ गी० ।



## 🔪 सोवियत में बच्चों के लिये महल

[ एस॰ वेशितस्कामा ]

सुर हमी बातने हैं कि होबियत में बचों को प्यार किया बाता है। यह प्यार हिन्दी बादानी नहीं होया बल्कि काम में भी लावा बाता है और किया मानाप नहीं, बल्कि हरकार भी को बनता को स्वज्ञाओं की प्रतिनिधि है बाहती है कि जागे की गैड़ों में मस्ती की कियारी हो। बहुत ही हुन्दर महल बिनमें म्हान्त के पहले बार के परिवार वाले बीर बनी लोग रहते हैं, बचों को दे दिवे भी हैं।

विनिन्नाह के व्यनिवक्षेत्र महल को लीबिये। महल में पहले वाले लारे युल हैं। उपेद संगमस्पर की जीविय पहले ही की तरह सुन्दर हैं। हाल पदले ही की तरह कुन्दर हैं। हाल पदले ही की तरह क्या कियों के को हैं। कुटियों के समय बहा बिसे वाल नौक्याने का महल वहते हैं। प्रेमें का तरह से स्थान हैं। उपोत हैं। ये ख़्रीटे व्यतिय नावते और गाते हैं। ये ख़्रीटे क्योंटे मेहमान ही द्रस्त मुक्त के महलेक क्योंटे मेहमान ही द्रस्त मुक्त के महलेक

स्कूल की पढ़ाई के तमय के बाद भी बच्चे यहां झाते हैं। उन्हें महत्त्र के सैडड़ों कमरों में वे तारी चीचें देखने को मिलती हैं बिन्हें देखने के वे उन्ह्युक नहते हैं।

हर चीव का नाम बताना भी कठिन हैं। यहां विशेष प्रय ग शालाएं, स्टूबियो, , रिस्ताने, फूल पीचे काहि हैं। हर कमरे में किसी न किसी विज्ञान, कारीगरी वा कका का स्थान मिखेगा।

महक के दूनरे हिस्से में को नवा जाता है, विकान और कारियरों के सेव जाता के बात हैं। बारह कार्य को सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के साथ कार्य कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सेव कार्य के सिक कार्य के सिक कार्य के सिक कार्य के सिक कार्य हैं।

ं सदक पा में बच्चे नाटक तैवार कर कुंद्रते और लेख ककते हैं। वहां मखहूर कॉमनेता उन्हें क्लियों के क्लिये रहते हैं। लाउक केखने के खिये ६००० पोवाकें हैं] गाने कालों के खिये ६० विकानो, म्बॉ के कई समीत दल और नेस्ट दल भी बने हैं।

सदाई के बाद व्यों ही सेनिनज़ाह की मस्पात शुरू हुई, नौकवान कम्यूनिस्ट सोग के ४,००० से बनादा मेग्स्ट महस्स की मस्पात करने बाये बितसे करने करूर महस्स वर्षों को और दिया साथ। इसी तरह दूबरे शहरों में भी बन्चों

के महत्त हैं।

मास्को में चाव के चनी व्यापारी विसोसकी का महल क्यों को दे दिया का उत्पादन हुआ। यह दिन कभी मुझावा नहीं बा वक्ता। कक्की लक्के लुठ वे। महल के बाग की रोवनी और अभियों में बाम के बक्त बच्चों का पाना, भूवा नहीं बा वक्ता। यह पर हतिहाल बानने वालों के लिये लाग तीर से मम-हर है। मास्कों के हलारी होटे होटे लक्के मास्कों और अपने देश के हति-हाल की होक में मान लेते हैं। दिख कमरें में बच्चे पट्ते हैं, उठकें वलाइस्त

नीववान विषक्त कौर मूर्तिकार स्ट्रिया में काम करते हैं और नीववान कारीमर कारवानों में बने रहते हैं। चारों कोर माने की लहरें 35वी हैं और वधी कमरे रोडनी से बनामगावे रहते हैं। किने उब कमरे में रोडानी नहीं रहती, विषक्षों मूगोल वस्त्रन्थी फिल्म दिलावा बाता है।

तिनिज्ञिती और कोडेला के महस्त्र भी को पहले राजकुमार वोर्रोस्लोफ के वे, सोवियत सरकार के क्वों को दे दिवे हैं।

# यह कैसे विद्यार्थी तुम ?

त्तर सदा विद्यार्थी अपने को बढते हो. पर क्या कभी पिंडाकों को भी सहते हो ? काम कोई करते नहीं तुम ठीक समय पर। प्रातः देर तक पढ़े रहते हो बिस्तर पर। रवानी में द्वान काति विकाल से धोते हो। अपने ही हायों अपना स्वास्य कोते हो। त्रम्हारा बीवन सादा नहीं, है ब्राहम्बर मय । काकारका ही द्रमको लगा करता है भव। फेशन का मृत द्वाम पर सदेव सवार है। पर क्या करें १ इस से तो विलक्कल साचार है। पुस्तकों को तो मंगा कर घर देते ताक पर। क्रीर फिर घूमते सहते हो इम्बर से उघर। 'धूपने जाते हैं' कह आते हो द्वाप घर पर। पर बा रहे हो दोस्तों के साथ देखने पिक्चर। परीचा आर्ड कि रस तेते हो दो चार ट्यूटर । कहते हो-स्था अच्छा हो पात हो बार्ने अगर। काम द्रम को अपनी से करने सगा ने काम। संयम को तो करते दूर से ही द्वाप प्रवास। पाश्चात्व सम्यता के बने तुम सन्त्रे पुकारी। पुरुष्ठा से दे<del>वा</del>ते तुम भारतीय पद्धति सारी। क्षीम समझते हैं-जुम करते विद्यास्थात, पर नवीं इत प्रकार करते बल्यानाशा॥

गवा। नह मश्ल बन्जा तो वा। सेकिन दीवारों में जाता चाद जबून लगा होने के कारण इसकारण काला था। हसे किर से बंतवाया गया। बोधेक्य के महत्त्व बनावे चालों और कलाकारों ने इसे कमका दिशा। इसमें संत्रमास्य का संत्रा बनाया गया और जाड़ों के लिये जाया मी। सीकारों पर क्यों भी परियो की कहानियों के क्या जाने मने। क्रेनिनमाड की तरह यहा भी सुरत की सारी चीकें खुटायी गयी हैं वो क्यों का सान कहारों कौर कवि अन्द्री करें।

ब्राल के एक लक्षपती ने वेशवेरि-नवर्ष ( जब स्वर्दलोक्स्क ) की एक ब्राली में महल ननवाबा। १६३७ में यह इमारत नीववानों के महल के लिये वे हो नवी। यूराल के क्लाकरों ने हकको बक्षाया।

## हिमालय

[ सन्दर लाल 'भनन्त' ]

लको नालको उच्च हिमालन, कैवा झटल, झवल हिमालन। स्वेत स्वेत हिम हव पर झाया, कैवा सुन्दर स्वय बनावा। किवना उपयोगी हितझरी, किवना गुक्की और उपकारी।

मझा-मधुना बहती हल में, क्षीभा बहुती हलकी उन्नमें। क्षेत्र के चे प्राप्तर द्वारों, इ.स. से मुक्ति वास्त्र कार्य। बरशाते बल बारी वारी, बिस पर श्रवलंति खेती बारी। हनसे श्राम मिलती भारी, बनी श्रम की पर उपकारी

#### चमकीले तारे

[ बगदीकलाल 'शाह' नैनीताल ] ये चमकीले तारे हैं, बड़े अन्तुठे प्यारे हैं। क्रांखों में वस बाते हैं. भी को बहत स्त्रमाते हैं। व्यवसग-वगमग करते है. इंब-इंड मन को इरते हैं। नये बड़ाऊ गरने हैं. विभावरी ने पहिने हैं। कितने रग बदलते हैं, बड़े दिए से बलते हैं। **शीरे बड़े** फबीले **हैं**, छवि से भरे छवी है। कमी टूट ये पड़ते हैं, फूलों जैसे अब्दते हैं। चिनगीकी खिटकाते हैं. छ'र फुलमड़ी बाते हैं।

२००० से अधिक बच्चे रोज यहा आते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिये ४% केन्द्र हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिये ४% केन्द्र हैं। बच्चों को प्रशेष छोजारूटी 'विश्व' को छारे देश के नव्यों जानते हैं। 'वेश्व' को छारे देश के नव्यों जाते हैं जो इस प्रशास के समय ने जा कुळ इस्डट्टी करने लायक चांजें लाते हैं, वे इस प्रशास के रखी जाती हैं, वे इस प्रशास के रखी जाती हैं। यह सबझूच असाय कर हैं। यहा बार्निंगों को रवह, मेदागास्कर की काली लावकी, चीन के रिवर्ट मिलंगी। बच्चे दूवरे देशों के बच्चों को चिट्ठिया लिला काले होरा छाए छाए छोंचे छाए छोंचे छाए छोंचे छाए छोंचे छाए छोंचे छाए छोंचे छाए छोंचे छाए छोंचे छोंचे छाए छोंचे छोंचे छाए छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छोंचे छों

वन से नया नीवनानों का महस्त नोतियत लिखुझानिया की शक्त्यानी निह्नियन में कुछ दिन पहले खें खा गया है। यहा पहले बनाल रिनेनकाण रहता था। (उपन)

## गांधीजी की हत्या का मंगठित षडयन्त्र

प्रिष्ठ ७ का शेषी

को सावरकर के मकान पर गर्ने ये । इसके चार दिन बाद वे बम्बई से चले आये। 'हमारा यह पद्ध है कि यह भेंट खत्यन्त श्चर्यपूर्ण थी।

करकरे भीर मदनलाख ६ सनवरी को पूना गये और वहा मदनताल को नाथगम गंडसे और काप्टेसे मिसावा गया । इसके बाद करकरे और मदनलाल बाडगे की इकान पर गये। बाडगे का नौकर शंकर किस्तैया भी वहां उपस्थित था। दशन में उन्होंने इथगोले स्वीर गन-काटन देखे। १० बनवरी को कर-करे और बाडगे बम्बई साथे और श्री सावरकर के मकःन पर गये। उसी दिन करकरे और मदनकाल घो० सेन **ம் மெல்** ப

१३ जनवरी को नाथुराम गोडसे ने क्राप्टे की परनी को क्रपने २००० के की वन बीमा का उत्तराधिकारी नामबद दिया । यह चीत्र बाप्टे की बान-चारी से की गई।

१४ बनवरी को गेंडसे और आप्टे बान है में थे। पहले वे एक होटल में कारे और फिर याना में बोशी नामक एक न्यक्ति के घर चले गये। मदनसासा, बाइयो फ्रीर शहर भी बग्बई में ये। बाहरों के पास अपने थैंसे में कहा विश्वदेशक पदार्थ थे. जिनमें से पांच हक्षतीके कीर हो गनकारन वे। उसी हिन नाश्चराम ने ३ इजार ६० की एक बान्य पालिसी हा उत्तराधिकारी गोपाल मोडसे की पत्नी को नामबद किंगा।

बरबरे. मदनवाल, नाथराम गोवसे कीर कार्टरे १७ बनवरी को दिल्ली यहंच गये। बाडगे, शंर श्रीर गपःस गोडसे १६ को दिखा पहुचे।

२० बनवरी को प्रातः क्राप्टे संकर क्रीर बाजने को विकला हा उस के नना और उन्हें वह स्थान दिसलाया बहां गांधी ची प्रार्थना किया करते थे।

क्रियकों के पास दो बन्दकें, शांच इचनोत्तो, दो गन काटन आदि थे। २० बनवरी को वे शस्त्रास्त्र परस्पर बाट लिए अये। योखना यह थी कि मदनसास राज-काटन पेंसे । घमा के से बन शहजबी मचे, तो दूबरे अभियुक्त भी अपने-अपने इय-गोले कें के कीर इस बीच में विस्तीसी से गोली चला दी बाए । किन्द्र मन-काटन बेंके बाने के बाद रोष योबना पर प्रमक्त नहीं किया गया। इसका कारण सामद बह था कि गन-काटन फेके अपने से क्राधिक गढ़बड़ी नहीं हुई ।

करकरे पहले ही विकक्षा हाउस से वह दिया था। ब्राप्टे, नाथुगम गोडसे, 

बेर बाद एक टैक्की से स्वाना हुए। २० जनवरी का ये सब व्यक्ति दिवसा दाउत में उपस्थित ते । मदनकाल को पण्ड कर हिरासत में से किया गया।

नाथुगम गोडसे और भाष्टे उसी रात दिला से चले गवे। पहले वे कानपुर गये, फिर क्ल्या और थाना हेते हुए बम्बई पहुंचे। बाद में नाथुगम बोडसे, ब्राप्टे, करकरे और गोपाल गोडसे याना में धक विश्व के चर पर विशेष

२७ जनवरी को नाथुगम गेडसे भौर काप्टे प्रातः विमान द्वारा हिली रवाना हुए। उसी शाम को वह न्वालिः बर चले गये और और डा॰ परचरे से पिस्तील शासिल की। २६ बनवरी को वे दिल्ली कीट आराये। २८ अनवरी को करकरे भी दिल्ली पढंच गया। ३० वन बरी को सब इकट्टे प्रार्थनास्थल को सबै ।

गांची की की इत्या के बाद नाथा म गोडसे को घटनास्थक पर ही गिरपनार कर किया गया। आप्टे और करकरे को १४ फरवरी को बम्बई में, शंकर को द फरवरी को क्रीर गोपाल गोडसे को ध फरवरी को पूना में गिरफ्शर किया गया ! बावरकर ६ फरवरी को पना में नकरबन्ट कर किने गये कीर डा॰ पश्चरे की प्र फरवरी को ग्वासियर में गिरफ्शर दिया

इस चढवंत्र में तीन समियक गंगाधर दश्डवते. गगाधर बावत और सर्वदेव शर्मा - शामिल है भीर वे कामी तक गिरफ्तार नहीं किये वा सके

### सम्राट विक्रमादित्य

(नाटक) बेखक-श्री विराज

उन दिनों की रोमाचकारी तथा क्खद स्पृतिया, वन कि भारत के समस्त पश्मिक्त प्रदेश पर शकों और इस्तों का वर्वर प्रातंक राज्य खाया हुआ था: देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातक भरेडुए वे बो कि शतुके क्षय मिलने को प्रतिस्था तैयार रहते थे । तभी समाट किस्मादित्व की तलवार चमकी चौर देश पर गस्डम्बब सहराने समा ।

ब्राप्तनिक रावनीतिक · वातावस्य को सच्च इरके प्राचीन क्यानक के श्राचार पर सिसी गर्ने इस मनोरंबक नाटक की एक प्रति अपने पास सर्वेदर रक्ष ले। मूल्य १॥), बाक व्यव 🗠)।

> मिक्कने का परा---विवय पुरस्क मध्यर,

-----





खांदमरी--देखिये घर तैवार किये इस तेल से मेरे देश किसने खब्छे बह रहे हैं १ बाक्स चन्द - खूर, खूब । घेरे बाक्से से कितने कम्बे, धने, सुन्दर और काले हैं । उद्यम का सीन्दर्य प्रसाधन विशेषांक शीघ्र ही प्रकाशित होगा । का व ही उदान का वार्षिक चन्दा ७) ६० मेव कर स्थायी प्राहक बनिये ।

बापने प्राप्त को प्रतिक्रि के लिए विकायनदाता बापना विज्ञायन जसप्त के विजे बांक में प्रकाशनार्थ कीन मेवने की क्या करें। उद्यम मास्त्रिक, धर्मपेठ, नागपर

### शव में बैठ कर देखने योग्य श्रमली कोकशास्त्र

रिक पुरुषां की मन मांगी गुराद के माफिक स्त्री पुरुषों के फोटो, स्ताक, तस्क्षेत्र व ज्ञानन्द प्राप्त करने के वैश्वानिक तरीके वर्षाकरका, आसन, पन्त्र और गुप्त मेद इसमें बिक्ते हैं। मूल्य ३)

सुन्दर तस्वीर—कार्ड

विक्र आप दाग्यस्य बीवन के अनुठे नवारे देखना माहते हैं तो ऐसे कार्यो का सेट संसाहते। ५० कार्टी का पूरा सेट ५) तसूते के २० कार्ट के सेट का सहय २॥)

बी० पी० स्टोर (बी० ए०) पोस्ट बन्स ४१ मेरठ. य० पी॰ ।

## १०.०००) रुपये की घडियां मुफ्त इनाम



तीय शोबी के करीददार को डाफ क्या साफ और चार सपूर्व

कविको क चार प्रापृतिको न्यूकोवक विवक्तक प्राप्त दी जाती हैं।

समस्य नाकटी स्टोइं, [भ] देश्सी।